घर नं. ४८६ नारायणके, केसरी ऑफिस, पूना सिटी में लोकमान्य बाल्ड गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित ।

प्रकाशक न सर्वाधिकार स्वाधीन रखे हैं।

चित्रशासा स्टीम प्रेस, घर नं. ८१८ सदाशिव पेठ पूना सिटी में श्रीसुत शंकर नरहर जोशी के प्रकम्ब से सुद्रित ।

# ॥ अथ समर्पणम् ॥

श्रीगीतार्थः क गंमीरः व्याख्यातः कविभिः पुरा !
भावार्थेयश्च बहुधा क में उलाविषया मितः ॥
तथापि चापलाशहेम चकुं तं पुनक्वतः !
शास्त्रार्थान् संगुक्तांक्त्य प्रतान् नव्यैः सहोचितैः ॥
तमार्याः श्रोतुमहीत्ते कार्याकार्य-दिहस्रवः ।
पवं विकाप्य सुजनान् कालिशासार्थः प्रियैः ॥
बाला गांगाधिरस्राऽहं तिलकान्ययजो द्विजः ।
महाराष्ट्रे पुण्यपुरे चसन् शांडिल्यगात्रमृत् ॥
शांक मुन्याग्नेवसम्-संभिते शालिवाहने ।
अनुस्त्य सतां मार्ग स्मरंश्चापि चचो । हरेः ॥
समर्पयं श्रंयीममं श्रीशाय जनतात्मने ।
अनेन भीयतां देवो भगवान् पुरुषः परः ॥

यत्रभेषि यद्भासि यज्जुहोसे ददासि यत्। यत्तरस्यासे काँतेय तत्रहरूच मदर्गणम्॥ भीतासुः ९. २७.

> श्री हंसराज वच्छराज नाहटा सरदारशहर निवासी द्वारा जैन विज्य भारती, लाउनूं को सप्रेम भेंट -

# अनुवादक की भूमिका।

भूमिका लिख कर महात्मा तिलक के अन्य का परिचय कराना, मानो सूर्य को दीपक से दिखलाने का प्रयत्न कराना है । यह अन्य स्वयं अक्षामान् होने के कारण अपना परिचय आप ही दे देता है।परन्तु सूमिका लिखने की प्रणाली सी पड गई है। अन्य को पाते ही पन उलट-पलट कर पाठक सूमिका कोजने लगते हैं। इसलिये उक्त प्रणाली की रक्षा करने और पाठकों की मनस्तुष्टि करने के लिये इस शीपिक के नीचे दें। शब्द लिखना आवश्यक हो गया है।

सन्तोष को बात है कि श्रीसमर्थ रामदास स्वामी की अशेष कुषा से, तथा हद् गुरु श्रीरामदासानुदास महाराज (हनुमानगढ़, वर्षा, निवासी श्रीषर विष्णु परांजपे) के प्रश्रस अनुप्रह ने जब से मेरे हृदय में अध्यात्म विषय की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है तमी से इस विषय के अध्यान के महत्त्व-पूर्ण अवसर मिलते जाते हैं। इस उसी कुषा और अनुप्रह का फल था कि मैं संवत् १९७० में श्रीसमर्थ के दास: बोध का हिन्दी अनुवाद कर सका। अब उसी कुषा और अनुप्रह के प्रमाव से लोक-नान बाल गंगावर तिलककृत श्रीमद्भावद्गीता-रहस्य के अनुवाद करने का अनुप्र अवसर हाय लगा गए। है।

जब मुझे यह काम सौंपा गया, तब प्रत्यकार ने अपनी यह इच्छा प्रग्रद्ध की; कि क्ल प्रत्य में प्रतिपादित सब माव ज्यों के त्यों हिन्दी में पूर्णतया न्यक्त किये लायें; क्लोंक प्रत्य में प्रतिपादित सब माव ज्यों के त्यों हिन्दी में पूर्णतया न्यक्त किये लायें; क्लोंक प्रत्य में प्रतिपादित सिद्धान्तीं पर जो आक्षेप होंगे, उनके उत्तरदाता मूल केत ही हैं। इसलिये मेंने अपने लिये दो कर्तन्य निश्चित किये!——(१) यथामित खुद्ध, मावां की पूरी पूरी रहा की जावे, और (२) अनुवाद की मापा यथायित खुद्ध, सल, सरस और सुवोध हो। अपनी अल्यबुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार इन दोनों कियां के पाठन करने में मैंने कोई वात उठा नहीं रखी है। और, मेरा आन्तरिक विवाद है कि, मूल प्रन्थ के माव यत्किञ्चित भी अन्यथा नहीं हो पाये हैं। परन्तु क्ष्मव है कि, विषय की कठिनता और मावों की गम्मीरता के कारण मेरी माधा-कि कहीं कहीं हिए अथवा दुबोंच सी हो गई हो; और, यह भी सम्मव है कि हैंनेवालों को इसमें माराठीपन की बूं भी मिल जाय। परन्तु इसके लिये किया का वाप है। मूल प्रत्य मराठी में है, में स्वयं महाराष्ट्र हूँ, मराठी ही

मेरी मातृभाषा है, महाराष्ट्र देश के केन्द्रस्थल पूने में ही यह अनुवाद छाषा गया है और में हिन्दी का कोई ' धुरंपर ' लेखक मी नहीं हूँ। ऐसी अवस्था में, यदि इस मन्य में उक्त दोष न मिले, तो बहुत आश्चर्य होगा।

यद्यपि मराठी 'रहस्य' को हिन्दी पोशाक पहाना कर सर्वांग सुन्दर रूप से हिन्दी पाठकों के उत्सुक हृदयों में प्रवेश कराने का यत्न किया गया है, और ऐसे महत्वपूर्ण विपय को समझाने के लिये उन सब सामना की सहायता ली गई है कि जो हिन्दीसाहित्य संसर में प्रचलित हैं; फिर भी स्मरण रहे कि यह केवल अगुवाद ही है-इसमें वह तेज नहीं आ सकता कि जो मृल प्रन्य में हैं। गीता के संस्कृत स्ोकें के मराठी अगुवाद के विपय में स्वयं महानमा तिलक ने उपोद्धात (पृष्ठ ५९८) में यह लिखा है:—'' स्मरण रहे कि, अगुवाद आखिर अगुवाद ही है। हमने अपने अगुवाद में गीता के सरल, खुल और प्रधान सर्य को ले आने का प्रयत्न किया है सही; परंतु संस्कृत शन्दों में और विशेषत: भगवान की प्रेम- कुक, रसील, न्यापक और अपध्यण में नई रुचि उत्पन्न करनेवाली वाणी में लक्षणा से अनेक व्यंग्यार्थ उत्पन्न करने का जो सामध्य है, उसे ज़रा भी न घटा बढा कर, दूसरे सन्दों में क्यों का त्यों सलका देना असम्भव है...।'' ठीक यही बात महातमा तिलक के प्रन्य के इस हिन्दी अगुवाद के विषय में कही जा सकती है।

एक तो विंपय तास्तिक, व्यरे गम्भीर, और फिर महात्मा तिलक की वह ओल-खिनी, व्यापक एवं विकट मांपा कि जिसके मर्म को ठीक ठीक समझ लेना कोई साधारण बात नहीं है। इन दुहरी-तिहरी कठिनाइयों के कारण यदि मेरी वाक्य-रचना कहीं कठिन हो गई हो, दुरूह हो गई हो, या खशुद्ध मी हो गई हों, तो उसके लिये सहदय पाठक मुझे धमा करें। ऐसे मन्य के अनुवाद में किन किन कठि-नाइयों से सामना करना पड़ता है और अपनी स्वतंत्रता का त्याग कर पराषी-नता के किन किन नियमों से बंध जाना होता है, इसका अनुमन वे सहानुमृतिशील पाठक और लेखेक ही कर सकते हैं कि जिन्होंने इस ओर कभी ध्यान दिया है।

राष्ट्रभाषा हिन्दी के इस बात का अभिमान है कि वह महातमा तिलक के गीता-रहस्य-सम्बन्धी विचारों की अनुवाद रूप में उस समय पाठकी की भेट कर सकी है, जब कि और किसी भी भाषा का अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ,—यदापि दो-एक अनुवाद तैयार थे। इससे, आशा कि, हिन्दीप्रेमी अवस्थ्य प्रसन्न होंगे।

अनुवाद का श्रीगणेश जुलाई सन् १९१५ में हुआ था और दिसंबर में उसकी पूर्ति हुई। जनवरी १९१६ से छपाई का आरंग हुआ, जो जून सन् १९१६ में समाप्त हो गया। इस प्रकार एक वर्ष में यह प्रनय तैयार हो पाया। यदि भित्रमंडली ने मेरी पूर्ण सहायता न की होती तो मैं, ईतने समय में, इस काम की कभी पूरा न कर सकता। इनमें वैद्य विश्वनाथराव छुले और श्रीयुत मीछि प्रसादणी का नाम उछिल करने योग्य है। काविवर बा॰ मैथिळीशरण गुप्त ने कुछ मराठी पद्यों का हिन्दी रूपान्तर करने में अच्छी सहायता दी है। इसिछिये ये पत्यवाद के भागी हैं। श्रीयुक्त पं॰ छुछोप्रसाद पाण्डेय ने जो सहायता की है, वह अवर्णनीय एवं अत्यन्त प्रशंसा के योग्य है। छेल छिलने में, हस्ताळिखित प्रति को दुहराने में; और प्रूफ का संशोधन करने में आपने दिन-रात कठिन परिश्रम किया है। आधिक क्या कहा जाय, घर छोड़ कर महीनों तक आपको इस काम के छिय पूने में रहना पड़ा है। इस सहायता और उपकार का बदला केवछ चन्यावाद दे देने से ही नहीं हो जाता। हृदय जानता है कि मैं आपका कैसा ऋणी हूँ। हि॰ चि॰ ज॰ के संपादक श्रीयुत मास्कर राम-चन्द्र माछेराव ने तथा और भी अनेक मित्रों ने समय-समय पर यथाशाकि सहायता की है। अतः इन सब महाश्रयों को मैं आन्तरिक घन्यावाद देता हूँ।

एक वर्ष से अधिक समय तक इस अन्य के साथ मेरा अहोरात्र सहवास रहा है। सोते जागते इसी अन्य के विचारों की मधुर कल्पनाएँ नजरों में सल्ती रही हैं। इन विचारों से मुझे मानसिक तथा आक्ष्मिक अपार छाम हुआ है। अतः जगदिश्वर से यही विनय है कि इस अन्य के पढनेवालों को इससे लाभान्तित होने का मंगलमय आशीर्वाद दीजिये।

श्रीरामदासी मठ; रायपुर (सी. पी.), देवश्वयनी ११९ मंगलवार, संबद् १९७३ वि॰

# गीतारहस्य का पुनर्भुद्रण।

हिन्दी-गीतारहस्य की पहली धावाति में जितनी प्रतियाँ छपी याँ वे सब एक ही दो मास में समास हो गई; और मांग बरावर जारी रही। इसिलिय धव यह दूसरा पुनर्मुद्र्या पंकिशः भीर प्रष्ठशः प्रकाशित किया जाता है। मूल प्रन्य का भी पुनर्मुद्र्या पंकिशः भीर प्रष्ठशः प्रकाशित किया जाता है। मूल प्रन्य का भी पुनर्मुद्र्या बहुत शीव हुआ; इस कारण जव वसमें हो कोई विशेष फेरफार नहीं हो सका तब अनुवाद में कैसे हैं। सकता या। प्रताप्त इसके मूल विचार जैसे के तैसे ही इस वार भी छपे हैं। हाँ, अनुवाद सम्बन्धा जो कोई छोटी-मोटी शुटियाँ पहली धाष्ट्रित में रह गई यी उनके ठीक कर देने का काम मेरे छोटे बन्ध, चित्रमयज्ञान्य सम्यादक पं अन्दर्भाधर वाजपेयी ने किया है। भाषा हत्याद के विशेष सुकार का प्रयत्न दूसरी बावति के समय किया जावगा।

परिशिष्ट प्रकरण में ७३५ कीक की गीता के विषय में जो उक्षेस है वह गीता कब मदास में प्रकाशित हुई है। उस पर से देखते हुए, इस विषय में प्रत्यकार ने पहले जो अनुमान किया है, वहीं ठीक निश्चित होता है। यह गीता शुद्ध-सनातन- धर्म-सम्प्रदाय की है; बीर उसमें १८ की नगह २६ बच्चायां ही भीत कोक्सम मी मिन तथा चाधकांश में विसंगत है। यह २६ बच्चायां की भीता बससी नहीं है। यह वात उसकी रचना से ही स्पष्ट जानी जाती है। गीतारहस्स की दूसरी बाशूनि में प्रत्यकार इस विषय में अपने विचार प्रदर्शित करनेताले हैं।

श्रीरामदासी मठ, रायपुर ( सी. पी. ), } ज्येष्ठ वय ५, शुक्रबार संवत् १९७४ वि. \$

अनुवादकं ।

## तृतीय सुद्रण। -

प्रथमाधुत्ति की मांति 'रहस्व' की द्विसीयावृत्ति भी बहुत खल्दी समस्य हो जाने के कारण प्रव यह त्रितीयावृत्ति प्रकाशित की जाती है । कानज़ के सिवाय इसमें सब बातें पूर्ववत् रक्ती गई हैं। कर्यात् पंकिशः कौर पृष्ठशः ज्यों की त्यों छपी है। कितने ही लोगों का कहना था कि यह भाषृत्ति काई हुंहूँ दीकाओं का उपयोग करके छुधार कर निकती जाय, किन्तु वैसा करने के लिये समस्य और सुविधा न होने से तथा अभी गीतारहस्य पर जैसी और जितनी कालो चनाएँ होनी चाहिये, न हो पाने से इस आष्ट्रात्ति में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया।

द्वितीयाष्ट्रिस पूप्तसम्बधिनी जो भूकें कहीं २ रह गई यों, वे इस बार में एं। गोपीबञ्जम शर्मी संपादक " हिंदी चित्रसयजगद " हारा दूर करादी गई हैं। ग्रम् पूना महाशिवरात्रि सं. १९७५ वि. प्रकाशक

## प्रस्तावना ।

सन्तां की उच्छिए उक्ति है मेरी वानी। जानूँ उसका भेद भला क्या, में ग्रज्ञानी !\*

श्रीमद्भगवद्गीता पर अनेक संस्कृत माध्य, टीफ़ाएँ तथा देशी मापाओं में सर्वमान्य निरूपण है । ऐसी अवस्या में यह ग्रन्थ क्यों प्रकाशित किया गया? यदापि इसका कारण ग्रन्य के आरम्भ में ही बतलावा दिया गया है, तथापि कुछ बातें ऐसी रह गई है कि जिनका, ग्रन्य के प्रतिपाद्य विषय के विवेचन में, उछिख न हो सकता था। उन बातों को प्रगट करने के लिये प्रस्तावना को छोड़ और दूसरा खान नहीं है। इनम सब से पहली बात खयं अन्यकार के विषय में हैं। कोई तेतालीस वर्ष हए, जब इमारा भगवद्गीता से प्रथम परिचय हुआ था। सन् १८७२ ईसवी में हमारे पूच्य पिताजी आन्तिम रोग से आक्रान्त हो शय्या पर पहे हुए थे। समय उन्हें भगवद्गीता की भाषाविद्यति नामक मराठी टीका सुनाने का काम इमें मिला या । तव, अर्थात् अपनी आयु के सोलहर्वे वर्ष में भीता क्रा भावार्य पूर्णतया समझ में न आ सकता था। फिर भी छोटी अवस्था में मन पर जो संस्कार होते हैं, वे हढ होजाते है; इस कारण उस समय मगवद्गीता के सम्बन्ध में जो चाह उत्पन्न हो गई थी, वह । श्वर बनी रही । जब संस्कृत और अंग्रेजी का अभ्यास अधिक हो गया, तव इमने गीता के संस्कृत माध्य, अन्यान्य टीकाएँ और मराठी तया अंग्रेजी में लिखे हुए अनेक पण्डितों के विवेचन समय-समय पर पढ़े। परन्तु अव, मन में एक शंका उत्पन्न हुई, और वह दिनों दिन बढ़ती ही गई। वह शंका यह है कि, जो गीता उस अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये बतलाई गई है कि जो अपने स्वजनों के साथ युद्ध करने को बडा भारी कुकर्म समझ कर भिन्न हो गया था, उस गीता में ब्रह्मज्ञान से या मक्ति से मोक्षप्राप्ति की विधि का-निरे मोक्षमार्ग का-विवेचन क्यों किया गया है ! यह शंका इसालिये और भी दृढ़ होती गई, कि गीता की किसी भी टीका में इस विषय का योग्य उत्तर दूँढ़े न मिला। कीन जानता है -कि इमारे ही समान और लोगों को भी यही शंका दुई न होगी। परन्तु टीकाओं पर ही निर्मर रहने से, टीकाकारों का दिया हुआ उत्तर समाधानकारक न भी जैंचे;

<sup>\*</sup> १ धु तुकाराम के एक ' अभंग का भाव।

तो भी उसको छोड़ और दूसरा उत्तर सूसता ही नहीं है। इसी ालिये हमने गीता की समस्त टीकाओं और भाष्यों का लपेट कर घर दिया; और केवल गीता के ही विचारपूर्वक अनेक परायण किये । ऐसा करने पर टीकाकारों के चंगुल से लूटे और यह बोघ हुआ कि गीता निवृत्ति प्रधान नहीं है; वह तो कमें प्रधान है। और आधिक क्या कहें, गीता में अकेला 'योग' शब्द ही 'कर्मयोग' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । महामारत, वेदान्त-सूत्र, उपनिषद और वेदान्तशास्त्रविषयक अन्यान्य संस्कृत तथा अंग्रेजी माधा के प्रयों के अध्ययन से भी यही मत हद होता गया; और चार पाँच स्थानों में इसी विषय पर व्याख्यान इस इच्छा से दिये कि सर्वसाधारण में इस विषय को छेड़ देने से आधिक चर्चा होगी एवं सत्य तत्व का निर्णय करने में, और भी सुविधा हो जायगी । इनमें से पहला व्याख्यान नागपुर में जनवरी सन् १९०२ में हुआ और दूंसरा सन् १९०४ ईसवी के अगस्त महीने में, करवीर एवं संकेश्वर मठ के जगद्गुर श्रीशंकराचार्य की याज्ञा से उन्हीं की उपिक्षिति में, संकेश्वर मठ में हुआँ था। उस समय नागपुरवाले व्याख्यान का विवरण भी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ या । इसके अतिरिक्त, इसी विचार से, जब जब समय मिलता गया तब तब कुछ विद्वान मित्री के साथ समय-समय पर वाद-विवाद भी किया । इन्हीं मित्रा में खर्गीय श्रीपति बाबा मिंगारकर थे। इनके सहवास से भागवत सम्प्रदाय के कुछ प्राकृत प्रन्थ देखने में आये; और गीतारहस्य में वर्णित कुछ वार्त तो आप के और हमारे वाद विवाद में ही पहले निश्चित हो चुकी थी। यह बड़े दु:ख की बात है। के आप इस प्रन्य को न देख पाये । अस्तु: इस प्रकार यह मत निश्चित होगया कि गीता का प्रतिपाद्य विषय प्रवृत्ति-प्रभान है. और इसको लिख कर ग्रंथरूप में प्रकाशित करने का विचार किये भी अनेक वर्ष बीत गये । वर्तमान समय में पाये जानेवाले भाष्यों, टीकाओं, और अनुवादों में जो गीता तात्पर्य स्वी-कृत नहीं हुआ है, केवल उसे ही यदि पुस्तकरूप से प्रकाशित कर देते, और इसका कारण न बतलाते कि प्राचीन टीकाकारों का निश्चित किया हुआ ता-त्पर्य हमें प्राह्म क्यों नहीं है, तो बहुत सम्भव था कि लोग कुछ का कुछ सम-श्रने लग जाते - उनको भ्रम हा जाता । और समस्त टीकाकारों के मतों का संग्रह करके उनकी सकारण अपूर्णता दिखला देना, एवं अन्य धर्मी तथा तत्त्वज्ञान के साथ गीता-धर्म की तुलना करना कोई ऐसा साधारण काम न था, जो शीष्रतापूर्वक चटपट हो जाय। अतएव यद्यपि हमारे मित्र श्रीयुत दाजी साहब खरे और दादासाहब खापडें ने कुछ पहले ही यह प्रकाशित कर दिया था

कि हम गीता पर एक नवीन प्रन्य शीघ ही प्रसिद्ध करनेवाले है: तथापि प्रत्य लिखने का कम इस समझ से टलता गया कि हमारे समीप जो सामग्री है, वह अभी अपूर्ण है। जब सन् १९०८ ईस्वी में, सज़ा दे कर, हम मण्डाले में भेज दिये गये, तब इस प्रन्थ के लिखे जाने की आशा बहुत कुछ घट गई थी । किन्तु कुछ समय में, प्रन्य लिखने के लिये आवश्यक पुस्तक भादि सामग्री पूने से मेंगा लेने की अनुमति जब सरकार की मेहरवानी से मिल गई तब, तन् १९१०-- ११ के जड़काले में ( संवत् १९६७ कार्तिक शुक्क १ से चैत्र कृष्ण २० के भीतर ) इस प्रन्थ की पाण्डुलिपि (मसविदा) मण्डाले के जेहललाने में पहले पहल लिखी गई। और फिर समयानुसार । जैसे जैसे विचार सक्षते गये, वैसे वैसे उसमें काट छाँट होती गई। उस समय, समप्र पुस्तकें वहाँ न होने के कारण, कई स्थानों में अपूर्णता रह गई यी। यह अपूर्णता. वहाँ से छुटकारा होजाने पर, पूर्ण तो कर ली गई है, परन्त अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रन्य सर्वोश में पूर्ण हो गया। क्वेंकि मोक्ष और नाति-धर्म के तत्त्व गहन तो हैं ही; साय हा उनके सम्बन्ध में अनेक प्राचीन और अर्वाचीन पण्डितें। ने इतना विस्तृत विवेचन किया है, कि व्यर्थ फैलाव से बच कर, यह निर्णय करना कई बार कठिन हो जाता है कि इस छोटे से प्रन्य में किन किन वातों का समावेश किया जावे। परन्तु अब हमारी स्थिति कवि की इस उक्ति के अनुसार हो गई है—

> यम-सेना की विमल ध्वजा अव'जरा' दृष्टि में आती है । करती हुई युद्ध रोगों से देह हारती जाती है ॥ =

और हमारे सांसारिक साथी भी पहले ही चल बसे हैं। अतएव अव इस अन्य को यह समझ कर प्रसिद्ध कर दिया है, कि हमें जो बातें मालूम हो गई हैं और जिन विचारों कों हमने सोचा है, वे सब लोगों का भी जात हो जायँ; फिर कोई न कोई समानसमी अभी या फिर उत्पन्न हो कर उन्हें पूर्ण कर ही लेगा।

भारम में ही यह कह देना आवश्यक है कि यदापि हमें यह मत मान्य नहीं है, कि सांसारिक कमों को गौण अथवा त्याच्य मान कर ब्रह्मज्ञान और मिक प्रमृति निरे निवृत्ति-प्रधान मोक्षमार्ग का ही निरूपण गीता में है; तथापि हम यह नहीं कहते कि मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का विवेचन भगवड़ीता में बिलकुल है ही नहीं। हमने में इस प्रन्य में स्पष्ट दिखला दिया है कि, गीताशास्त्र के मनुसार इस बगत् में प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्तव्य यही है कि वह परमेश्वर

<sup>🕸</sup> महाराष्ट्र करिवर्व मोरोपन्त की आर्वा का भाव। .

के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके. उसके द्वारा अपनी बुद्धि को जितनी हो सके उतनी. निर्मल और पवित्र कर ले । परन्तु यह कुछ गीता का मुख्य निषय नहीं है । यद के आरम्भ में अर्जन इस कर्त्तव्य-मोह में फँसा था कि यद करना क्षत्रिय का धर्म मले ही/हो. परन्तु कुलक्षय आदि घोर पातक होने से, जो यद मोक्ष प्राप्तिरूप आत्म कल्याण का नारा कर डालेगा, उस युद्ध को करना चाहिये अथवा नहीं । अतएव हमारा यह अभिप्राय है कि उस मोह को दर करने के लिये शुद्ध वेदान्त के आधार पर कर्म-अकर्म का और साय ही सोध मोक्ष के उपायों का भी पूर्ण विवेचन कर इस प्रकार निश्चय किया गया है कि, एक तो कर्म कभी छुटते ही नहीं है और दूसरे उनको छोडना भी नहीं चाहिये; एवं गीता में उस युक्ति का-ज्ञानमूलक, मक्तिप्रधान कमयोग का-हीं प्रतिपादन किया गया है कि जिससे कर्म करने पर भी कोई नाप नहीं लगता तथा अन्त में उसी से मोक्ष मी मिल जाता है। कर्म-अहमें के या धर्म अधर्म के इस विवेचन को ही वर्तमानकालीन निरे आधिमौतिक ं प्राप्डत नीतिशास्त्र कहते हैं । सामान्य पदाते के अनुसार गीता के श्लोकों के क्रम से टीका लिख कर भी यह दिखलाया जा सकता था, कि यह विवेचन गीता में किस प्रकार किया-गया है । परन्तु वेदान्त, मीमांसा, सांख्य, कर्म-विपाक अथवा भक्ति प्रमृति शास्त्रों के जिन अनेक वादों अथवा प्रमेयों के आधार पर गीता में कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है, और जिनका उल्लेख कमी कमी बहुत ही संक्षित रीति से पाया जाता है, उन शास्त्रीय रिदान्तों का पहले से ही ज्ञान हुए बिना गीता मे जो जो विषय अथवा सहसा ध्यान में नहीं जमता। इसी छिये गीता में जो विपय अथवा विदान्त आये हैं, उनका शास्त्रीय रीति से प्रकरणों में विभाग करके, प्रमुख प्रमुख युक्तियों सहित गीतारहस्य में उनका पहले संक्षेप में निरूपण किया गया है; और फिर वर्तमान युग की आलोचनात्मक पद्धति के अनुसार गीता के प्रमुख सिद्धान्तों की तुलना अन्यान्य धर्मों के और तत्त्वज्ञानी के सिद्धान्तों के साथ प्रसंगानसार संक्षेप में कर दिखलाई गई है। इस पुस्तक के प्रवर्धि में जो गीतारहस्य नामक नियन्व है, वह इस रीति से कर्मयोग-विषयक एक छोटा सा किन्त स्वतन्त्र प्रन्य ही कहा जा सकता है । जो हो; इस प्रकार के सामान्य निरूपण में गीता के प्रत्येक श्लोक का पूर्ण विचार हो नहीं सकता या । अतएव अन्त में, गीता के प्रत्येक क्षोक का अनुवाद दे दिया है; और इसी के साथ साथ स्थान स्थान पर ययेष्ट टिप्पणियाँ भी इसलिये जोड दी गई है कि जिसमें पूर्वापर सन्दर्भ पाठकों को समझ में भली माँति आ जाय

बंधवा पुराने टीकॉकारों ने अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये गीता के श्लोकों को जो खींचातानी की है, उसे पाठक समझ जायँ (देखोगी, ३.१७-१९; ६. ३: और १८.२); या वे विद्धान्त सहज ही जात हा जाय कि जो गीता रहस्य में बतलाये गये है; और यह भी जात हो जाय कि इनमें से कौन कीन विद्धान्त गीता की वंबादात्मक प्रणाली के अनुवार कहाँ कहाँ किव प्रकार आये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि. ऐसा करने से कुछ विचारों की दिसीक अवस्य हा गई है; परन्तु गीतारहस्य का विवेचन, गीता के अनुवाद से प्रयक्, इसलिये रखना पड़ा है कि गीता प्रय के तात्पर्व के विषय में साधारण पाठकों में जो भ्रम फैल गया है, वह भ्रम अन्य रीति से पूर्णतया दूर नहीं हा सकता था। इस पद्धीत से पूर्व इतिहास और आभार-सहित यह-दिसलाने में सुविधा हो गई है कि वेदान्त, मीमांसा और भाक्त प्रभृति विध-यक गीता के मिद्धान्त भारत, सांख्यशास्त्र, वेदान्तस्त्र, उपनिषद्, और मीमांसा आदि मूल प्रन्थों में कैसे और कहाँ आये हैं। इसमें स्पष्टतया यह बवलाना सुगम हो गया है कि संन्यासमार्ग और कर्मयोगमार्ग में क्या क्या मेद है. तथा अन्यान्य घममतों और तत्वज्ञानों के साथ गाता की तुलना करके ब्यावहारिक कर्महाष्टे से गौता के महत्त्व का ये ग्य निरूपण करना सरल हो गया है। यदि गीता पर अनेक प्रकार की टीकाएँ न दिखी गई होती, और अनेकों ने अनेक प्रकार से गीता के अनक तालयाँयें का प्रतिपादन न किया होता: तो हम अपने प्रंथ के सिद्धान्त क लिये पोषक और आधार-भूत मूल संस्कृत वचनों के अवतरण स्थान स्थान पर देने की कोई आवश्यकता ही न यो । किन्छ यह समय दूसरा है; छोगों के मन में यह शंका हो जा सकती यी कि हमने जोगातार्थ अथवा सिद्धान्त बतलाया है, वह ठीक है वा नहीं द इसी विये हमने सर्वेत स्थल-निर्देश कर बंतला दिया है किं हमारे कथन के लिये प्रमाण क्या है; और मुख्य मुख्य स्थानों पर तो मूल संस्कृत वचनों को ही अनु-बाद सहित उद्धृत कर दिया है। इसके अतिरिक्त संस्कृत वचनों को उद्धृत करने का एक और भी प्रयोजन है। वह यह कि इनमें से अनेक वचन, वेदान्त-प्रधों में साधारणतया प्रमाणार्थ लिये जाते हैं, अतः पाटंका को यहाँ उनका सहज ही ज्ञान हो जायगा और इससे पाठक सिद्धान्तों को भी मुळी भाँति समझ सकरो । किन्तु यह कब सम्भव है कि सभी पाठक संस्कृतह हों! इसिलिये समस्त ग्रंथ की रचना इस ढंगे से की गई है कि यदि संस्कृत न जाननेवाले पाठक, संस्कृत स्त्रोकों को लोड़ कर, केवल म पा ही पद्ते चल जायँ, तो अर्थ में कहीं भी गड़बड़ न हो। इस कारण संस्कृत

श्लोकों का श्रांन्द्रश्री: अनुवाद न लिख कर अनेक स्थलों पर अनका केवल सारांश दे कर ही निर्वाह कर लेना पड़ा है। परन्तु मूख स्रोक सदैव अपर रखा गया है, इस कारण इस प्रणाणी से भ्रम होने की कुछ मो आरांका नहीं है। कहा जाता है कि कोहेनूर हीरा जब मारतवर्ष से विलायत पहुँचाया गया, तब उसके नये पहलू बनाने के लिये वह फिर खरादा और, दुवारा खरादे जाने पर वह और मी तेजस्वी हो गया। हीरे के लिये उपयुक्त होनेवाला यह न्याय , सत्यरूपी रत्नों के लिये भी प्रयुक्त हो सर्वता है। गीता का धर्म सत्य और अभ्य है सही; परन्तु वह जिस समय और जिस स्वरूप में वतलाया गया था, उस देश काल आदि परिस्थित में अब बहुत अन्तर हो गया है; इस कारण अब उसका तेज पहले की माँति कितनों ही की दृष्टि में नहीं ममाता है। किसी कम का मला बुरा मानने, के पहले, जिस समय यह सामान्य प्रश्न ही महत्त्व समझा जाता का कि 'कर्म करना चाहिये, अथवा न करना चाहिये, ' उस समय गीता बत-. लाई गई है; इस कारण उसका बहुत सा अंश अब कुछ लोगों को अनावश्यक प्रतीत होता है। और, इस पर मी निवृत्तिमार्गीय टीकाकारों की लीपा-पोती ने तो गीता के कर्मयोग के वित्रेचन को आजकुल बहुतरा के लिये हुनोंघ कर डाला है। इसके अतिरिक्त कुछ नये विद्वानों को यह समझ हो गई है कि, अवीचीन काल में आधिमीतिक ज्ञान की पश्चिमी देशों में जैसी कुछ बाढ़ हुई है, उस बाढ के कारण अध्यात्मशास्त्र के आधार पर किय गये प्राचीन कर्मयोग के विवेचन वर्तमान काल के लिय पूर्णतया उपयुक्त नहीं हो संकते। किन्तु यह समझ ठीक नहीं है; इस समझ की पोल दिखलाने के लिये गीता-रहस्य के विवेचन में, गीता के सिद्धान्ता की लोड़ के ही, पश्चिमी पंडितों के सिद्धान्त मी हमने स्थान स्थान पर सक्षेप में दे दिये हैं। वस्तुत: गीता का घम-अधर्म-विवेचन इस तुष्ठना से कुछ अधिक युद्ध नहीं हो जाता; तथापि अर्थाचीनकाल आधिमीतिक शास्त्रां की अश्वतपूर्व दृद्धि से जिनकी दृष्टि में चकाचौंघ लग गई है; अथवा बिन्हें आजकल की एकरेशीय शिक्षा-पद्धति के कारण आधिमौतिक अर्थात् बाह्य दृष्टि से ही नीतिशास्त्र का विचार करने की आदत पह गई है, उन्हें इस नुलना से इतना ता स्पष्ट जीत हो जायगा कि मोक्ष धर्म और नीति दोनी विषय आधिभीतिक ज्ञान के परे के है: बौर, वे यह भी जान जाँगों कि इनी से प्राचीन काल में हमारे शास्त्र-कारों ने इस विषय में जो सिद्धान्त स्थिर किये हैं, उनक आर्ग मानवी ज्ञान की गाति अब तक नहीं पहुँच पाई है; यही नहीं किन्तु पश्चिमी देशों में भी

अध्यात्म-दृष्टि से इन प्रश्नों का विचार अब तक हो रहा है और इन आध्या-िमक ग्रन्थकारों. के विचार गीताशास्त्र के सिद्धान्तों से कुछ अधिक भिन्न नहीं हैं। गीतारहस्य के निन्न भिन्न प्रकरणों में जो तुलनात्मक विवेचन हैं. उनसे यह बात स्पष्ट हो जायगी । परन्तु यह विषय अत्यन्त व्यापक है. इस कारण पश्चिमी पण्डितों के मतों का जो सारांश विभिन्न स्थलों पर हम ने दे दिया है. उसके सम्बन्ध में यहाँ इतना बतला देना आवश्यक है कि गीतार्थ को प्रात-पादन करना ही इमारा मुख्य काम है, अतएव गीता के सिद्धान्तों को प्रमाण मान कर पश्चिमी मतों का उछल इमने केवल यही दिखलाने के लिये किया है कि, इन शिद्धान्तों से पश्चिमी नीतिशास्त्रश्चें सथवा पण्डितों के शिद्धान्तों का कहाँ तक मेल है। और, यह काम इमने इस देंग से किया है कि निष्ठ में सामान्य मराठी पाठकों को उनका अर्थ समझने में कोई कठिनाई न हो । अब यह निर्विवाद है कि इन दानों के वीच जो एस्म भेद हैं, - और ये हैं भी बहुत-अथवा इन सिद्धन्तों के जो पूर्ण उपमादन या विस्तार हैं, उन्हें जानने के े लिये मूल पश्चिमी अन्य ही देखना चाहिये। पश्चिमी विद्वान् कहते हैं कि कमे-अकर्म-्विवेक भथवा नातिशास्त्र पर नियम बद्ध प्रन्य सव से पह<sup>े</sup> यूनानी तत्त्ववेत्ता अरिस्टाटल ने 'लेखा है। परन्तु हमारा मत है कि अरिस्टाटल से भी पहले, उसके ग्रंथ की अपेक्षा अधिक व्यापक और तात्विक दृष्टि से, इन प्रश्नों का विचार महामारत एवं गांता में हो चुका था; तथा अध्यात्महाष्ट से, गांता में जिस नीतितत्त्व का प्रतिपादन किया गया है, उसमे भिन्न कोई नीतितत्त्व अव तक नहीं निकला है। 'संन्यासियों के समान रह कर तत्त्वज्ञान के विचार में शान्ति से आयु विताना अन्छा है, अथवा अनेक प्रकार की राजकीय उथला-पयर करना मला है'-इस विषय का जो खुलासा आरेस्टाटल ने किया है वह गीता में है; और साकेटीज के इस मत का भी गीता में एक प्रकार से समावेश हो गया है कि ' मनुष्य जो कुछ पाप करता है, वह अज्ञान से ही करता है। क्योंकि गीता का तो यही सिद्धान्त है कि अझजान से बुद्धि सम हो जाने पर. फिर मनुष्य से कोई भी पाप हो नहीं सकता । एपिक्य़रियन और स्टोइक पत्यों के यूनानी पण्डितों का यह कथन भी गीता को प्राह्म है कि पूर्व झ-वस्था में पहुँचे हुए ज्ञानी पुरुप का न्यवहार ही नीतिष्टश्या सब के लिये आदर्श के समान प्रमाण है; और इन पन्थवालों ने परम ज्ञानी पुरुष का जो वर्णन किय है वह गीता के स्थितप्रज्ञ अवस्थावाले वर्णन के समान है। मिल, स्पेसर मार कोंट प्रमृति अधिमौतिक-वादियों का कथन है कि नीति को पराकाष्टा अथवा कसौटी यही है कि प्रत्येक मनुष्य को सारी मानवजाति के हिताय

उद्योग करना चाहिये; गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ के 'सर्वभृतहितेरना:' इस बाह्य छक्षण में उक्त कमौटी का भी समावेश हो गया है। कान्ट और ग्रीन का. नीतिशास्त्र की उपपत्तिविषयक तथा इन्छा स्वातन्त्र्यसम्त्रधी सिद्धान्त भी उपनिपदों के ज्ञान के आधार पर गीता में था गया है । इसकी अपेक्षा यदि 'गीता में और कुछ अधिकता न होती, तो भी वह सर्वमान्य हो गई होती । परन्तु गीता इतने ही से सन्तुष्ट नहीं हुई; प्रत्युत उसने यह दिखलाया है कि मोध भाक्त और नीतिधर्म के बीच आधिमीतिक प्रत्थकारों को जिस विरोध का आमास होता है, वह विरोध सच्चा नहीं. है; एवं यह भी दिखलाया है कि ज्ञान और कर्म में संन्यासमार्गियों की समझ में जो विरोध आहे आता है, वह भी ठीक नहीं है। उसने यह दिख-लाया है कि ब्रह्मविद्या का और भक्ति का जो मूल तत्त्व है वही नांति का और सन्कर्म का भी आधार है; एवं इस बात का भी निर्णय कर दिया है कि शान, संन्यास, कर्म और भक्ति के समुचित मेल से, इस लाक में आय गिताने के किस मार्ग को मनुष्य खीकार करें। इस प्रकार गीताप्रन्य प्रवा-नता से कर्मयोग का है, और इसी लिये, " ब्रह्मविद्य न्तर्गत ( कर्म- ) योग-शास्त्रं र इस नाम से समस्त बैदिक प्रत्यों में उसे अप्रत्यान प्राप्त हो गया है। गीता के शिपय में कहा जाता है कि ''गीता सुगीता कर्त्त•पा किमन्यैः शास्त्र-विस्तरै:"--एक गीता का ही पूरा पूरा अध्ययन कर लेना बस है; शेप शास्त्रों के कारे फैलाव से क्या करना है । यह बात कुछ शुठ नहीं है। अत-- एव जिन लोगों को हिन्दूघर्म और नीतिशास्त्र के मूलतत्त्वों से परिचय कर केना हो, उन लोगों से हम सविनय।किन्तु आप्रहपूर्वक कहते हैं, कि सब ्रसे पहले आप इस अपूर्व प्रन्य का अध्ययन कीनिये। इसका कारण यह है कि क्षर मक्षर सृष्टि का और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का विचार करनेवाले न्याय, मीमांखा उंपांनपद और वेदान्त आदि प्राचीन शास्त्र उस समय, जितनी हो सकती यी उतनी, पूर्ण अवस्था में आचुके थे; और इसके बाद ही वैदिक धर्म को शानमुलकं भाक्तप्रधान एवं कर्मयोगविषयक अन्तिम स्वरूप प्राप्त हुआ; तथा वर्तमान काल में प्रचलिन वैदिक धर्म का मूल ही गाँवा म प्रातिपादित होने के कारण इस कह'सकते हैं कि संक्षेप में किन्तु निस्सन्दिग्य रीति से वर्त-मानकालीन हिन्द्घम क तत्त्वां को नमझा देनेवाला, गीता की जोड़ का दसरा ग्रन्थ, सस्केत साहित्य में है ही नहीं।

उिल्लिबित वक्तव्य से पाठक सामान्यतः समझ सर्केंगे कि गीतारहस्य के विवेचन का कैसा क्या ढँग है। गीता पर जो शांकरभाष्य है उसक वीसरे

**अध्याय के आरम्भ में पुरातन टीकाकारों के आमि**प्रायों का उल्लेख है; इस उल्लेख से ज्ञान होता हैं कि गीता पर पहले कर्मयोगप्रधान टीकाएँ रही होगी । किन्तु इस समय ये टीकाएँ उपलब्ध नहीं हैं। सतएव यह कहने में कोई क्षति नहीं कि, गीता का कर्मयोग-प्रवान और तुलनात्मक यह पहला ही बिवेचन है। इसमें कुछ क्षोकों के अर्थ, उन अर्थों से मिन्न हैं, कि जो आवकाल को टीकाओं में पाये जाते हैं; एवं ऐसे अनेक विषय मी वतलाये गये हैं कि जो अब तक की प्राकृत टीकाओं में विस्तार सहित कहाँ भी नहीं है। इन विषयों को और इनकी उपपत्तियों को यद्यपि हमने संक्षेप में ही बतलाया है. तथापि यथाशक्य सुस्पष्ट और सुवीच रीति से, बतलाने के उद्योग में इमने कोई बात उठा नहीं रखी है। ऐसा करने में यद्यपि कहीं कहीं दिवकि हो गई है, तो भी हमने उसकी कोई परवा नहीं की; और बिन शब्दों के अर्थ अब तक भाषा में प्रचिलत नहीं हो पाये हैं, उनके पर्याय शब्द उनके साथ ही साय अनेक स्थलें। पर दे दिये हैं । इसके अति-रिक्त, इस विषय के प्रमुख प्रमुख सिद्धान्त सारांश रूप से स्थान स्थान पर,उप-पादन से प्रयक् कर, दिखला दिये गये हैं। फिर भी शास्त्रीय और गहन विषयों का विचार, योडे शब्दों में, करना सदैव कठिन है और इस विषय की भाषा भी अभी स्थिर नहीं हो पाई है। अतःहम जानते हैं कि भ्रम से. दृष्टिदोध है, अथवा अन्यान्य कारणों से हमारे इस नयें देंग के विवेचन में कठि-नाई, दुवींभता, अपूर्णता और अन्य कोई दोष रह गये होंगे । परन्त भगव-इति। पाठकों से कुछ अपरिचित नहीं रे-चह हिन्दुओं के लिये एकदम नई बस्तु नहीं है कि जिसे उन्होंने कभी देखा सुना न हो । ऐसे बहुतेरे लोग है, जो नित्य नियम से भगवद्गीता का पाठ किया करते<sup>.</sup> हैं, और ऐसे पुरुष भी योड़े नहीं हैं कि जिन्होंने इसका शास्त्रीयदृष्ट्या अध्यनय किया है सथवा करेंगे । ऐसे आविकारी पुरुषों से हमारी एक प्रार्थना है कि जब उनके हाथ में यह प्रन्य पहुँचे और यदि उन्हें इस प्रकार के कुछ दोप मिल नाय, तो वे इमा इर इमें उनकी सूचना दे दें। ऐसा होने से हम उनका विचार करेंगे, और यदि द्वितीय संस्करण के प्रकाशित करने का अवसर हुआया तो उसमें यथायोग्य संशोधन कर दिया जावेगा । सम्मव है, कुँछ लींग समझें ि, हमारा कोई विशेष सम्प्रदाय है और उसी सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये हम गीता का, एक प्रकार का, विशेष अर्थ कर रहे हैं।इसालिये यहाँ इतना कह देना आवश्यक है कि. यह गीतारहस्य प्रन्य किसी मी व्यक्तिविशेष अवना सम्प्रदाय के उदेश से लिखा नहीं गया है। हमारी बादि के अनुसार

गीता के मूळ संस्कृत श्लोक का जो सरल अर्थ होता है, वही हमने लिखा है। ऐसा सरल अर्थ कर देने से-शीर साज फल संस्कृत का बहुत कुछ प्रचार हो जाने के कारण, बहुतेरे लोक समझ सकेंगे कि अर्थ सरल है या नहीं-यदि इसमें कुछ सम्प्रदाय की गन्प आजाने, तो यह गीता का है. हमारा नहीं । अर्जुन ने भगवान् से कहा था कि '' मुने दा चार मार्ग बतला कर उल्लान में न डालिये, निश्चयपूर्वक ऐसा एक ही मना यनलाइये कि जो श्रेय स्कर हो" (गी.३.२;५,१); इससे प्रगट ही है कि गीता में किसी न किसी एक ही विशेष मत का प्रतिपादन होना चाहिये। मूल गीना का ही अर्थ करके; निराग्रह बुद्धि से हमें देखना है कि वह एक ही विशेष मत कीन सा है; हमें पहले हो से कोई मत स्थिर करके गीता के अये को इसलिये खींचा-तानी नहीं करनी है, कि इस पहले से ही निश्चित किये हुए मत से गीता का मेल नहीं मिलता । सारांश, गीता के वास्ताविक ग्रहस्य का.-फिर चाहे वह रहस्य किसी भी सम्प्रदाय का अथवा पन्य का हो-गीता भक्तां में प्रसार करके भगवान् के हां कथनानुसार यह ज्ञानयज्ञ करने के लिये हम प्रवृत्त हुए हैं। हमें आशा है कि इस ज्ञानयज्ञ की अन्यद्भगता की सिद्धि क लिये, ऊपर जो ज्ञान-भिक्षा माँगी गई है. उसे हमारे देशवन्ध और धर्मवन । वडे आनंद से देंगे ।

प्राचीन टीकाकारों ने गीता का जो तास्पर्य निकाला है उसमें, और हमारे मतानुसार गीता का जो रहस्य है उसमें, मेर क्यों पड़ता है ! इस भेर के कारण गीतारहस्य में विस्तारपूर्वक बनल ये गये हैं। परन्तु गीता के तास्पर्य-सम्बन्ध में यद्यपि इस प्रकार मतभेर हुआ करे; तो भी गोता के जो मापर्स्तुवाद हुए हैं, उनते हमें इस प्रन्य को लिखने ममय अन्यान्य वातों में संदेव ही प्रसङ्गानुसार योड़ी-बहुत सहायता मिन्नी है; एनद्य हम उन सब के अत्यन्त ऋणी हैं। इसी प्रकार उन पश्चिमी पिन्डनों का भी उपकार मानना चाहिये कि जिनके ग्रन्थों के सिद्धान्तों का हमने स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है। और तो क्या, यदि इन सर प्रन्था की सहायता न मिली होती, तो यह ग्रन्थ लिखा जाता या नहीं—इसमें सन्दर्द हो है। इसी से हमने प्रस्तावना के आरम्म में ही साधु तुकाराम का यह वाकर लिख दिया है—''सन्तों की उन्लिए उत्ति है मेरी वानी''।यदा सर्वदा एक सा उर गोगे होनेवाला अथात् त्रिकाल-अवाधित जो जान है, उसका निरूपण करने गले गीता जैसे ग्रन्थ से काल-मेद के अनुसार मनुष्य को नवीन नवीन स्कूरी प्राप्त हो, तो इसमें कोई साश्चर्य नहीं है; क्योंकि ऐसे ब्यापक ग्रन्थ का तो यह धर्म ही रहता है। परन्त

इतने ही से प्राचीन पंडितों के वे परिश्रम कुछ न्यर्थ नहीं हो.जाते कि जो जलोंने उस ग्रंथ पर किये हैं। पश्चिमी पंडितों ने गीता के जो अनुवाद अंग्रेजी और जर्मन प्रभृति यूरोप की भाषाओं में किये हैं, उनके लिये भी यही न्याय उपयक्त होता है। ये अनवाद गीता की प्रायः प्राचीन टीकाओं दे आधार से किये जाते हैं। फिर भी कुछ पश्चिमी पंडितों ने स्वतन्त्र रीति से गीता के अर्थ करने का उद्योग आरम्भ कर दिया है। परन्त सचे ( कर्म-) योग का तस्त्र अथवा वैदिक धार्मिक सम्प्रदायों का इतिहास मली माँति समझ न सकने के कारण या बहिरंग परीक्षा पर ही इनकी विशेष राचि रहने के कारण अथवा ऐसे ही और कुछ कारणों से इन पश्चिमी पंडितों के ये विवेचन आधिकतर अपूर्ण और कुछ कुछ स्थानों में तो सर्वथा भ्रामक और भुलों से मरे पड़े हैं। यहाँ पर पश्चिमी पंडितों के गीता-विषयक ग्रंथों का विस्तृत विचार करने अथवा उनकी जाँच करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं! उन्होंने जो प्रमुख प्रश्न उपस्थित किये हैं, उनके सम्बन्ध में हमारा जो वक्तव्य है वह इस ग्रंथ के परिशिष्ट प्रकरण में है। किंतु यहाँ गीताविधस्क उन अंग्रेजी लेखों का उल्लेख कर देना उचित प्रतीत होता है कि जो इन दिनों इमारे देखने में आये हैं। पहला लेख मि॰ व्रक्त का है। मि॰ व्रक्त थिआसिफस्ट पंथ के हैं, इन्होंने अपने गीताविषयक ग्रंथ में सिद्ध किया है कि मगवद्रीता कर्मयोग-प्रधान है: और ये अपने व्याख्यानों में भी इसी मत को प्रातिपादन किया करते हैं। दूसरा लेख मद्रास के मि॰ एस्. राधाक्रुष्णम् का है; यह छोटे से निवंघ के रूप में, अमेरिका के 'सार्वराष्ट्रीय नीतिशास्त्र संवंधी त्रैमासिक ' में प्रकाशित हुआ है ( जुलाई १९११ ) । इसमें आत्म-स्वातन्त्र्य और नीतिधर्म, इन दो विषयों के संबंध से गीता और कान्ट की समता दिखलाई गई है। हमारे मत से यह साम्य इससे भी कहीं अधिक व्यापक है; और कान्ट की अपेक्षा श्रीन की नैतिक उपपत्ति गीता से कहीं अधिक मिलती जुलती है। परन्तु इन दोनों प्रश्नों का खुलासा जब इस ग्रंथ में किया ही गया है, तव यहाँ उन्हीं को दुहराने की आवश्यकता नहीं है । इसी प्रकार पंडित सीतानाथ तत्त्वभूपण-कर्तृक 'कृष्ण और गीता' नामक एक अंग्रेज़ी शंथ भी इन दिनों प्रकाशित हुंआ है । इसमें उक्त पंडितजी के गीता पर दिये हुए वारह व्याख्यान हैं। किंतु उक्त प्रंथों के पाठ करने से कोई भी जान लेगा कि तस्वभूषगजी के अयवा मि. हुक्स के प्रतिपादन में और इमारे प्रति-पादन में बहुत अंतर है। फिर मी इन लेखों से ज्ञात होता है कि गीता-विपयक हमारे विचार कुछ अपूर्व नहीं है; और इस सुचिन्ह का भी ज्ञान होता है

7

किं गीता के कर्मयोग की ओर लोगों का ध्यान अधिकाधिक आकर्पित हो रहा है। अतएव यहाँ पर हम इन चय आधुनिक लेखकों का अभिनन्दन करते हैं।

यह ग्रंघ मण्डाले में लिख तो लिया गया था, पर लिखा गया था पंतिल से; और काट-छाँट के आतिरिक्त इसमें और भी कितने ही नये सधार किये गये थे। इसलिये सरकार के यहाँ से इसके लीट आने पर प्रेस में देने के लिये शुद्ध कापी करने की आवस्यता हुई। और यदि यह काम हमारे ही मरोसे पर छोड़ दिया जाता. तो इसके प्रकाशित होने में और न जाने कितना समय लग गया होता! परंतु श्रीयत वामन गोपाल जोशी, नारायण कृष्ण गोगटे, रामकृष्ण दत्तात्रय पराडकर, रामकृष्ण सदाशिव पिंपुटकर, अप्पाजी विष्णु कुछकर्णा प्रभृति सज्जनों ने इस काम में बड़े उत्साह से सहायता दी: एतदर्थ इनका उपकार मानना चाहिये । इसी प्रकार श्रीयत क्रम्णाजी प्रभाकर खाडिलकर ने, और विशेषतया वेदशाखरम्पन दीक्षित काशीनाय शास्त्री लेले ने बर्म्बई से यहाँ आकर ग्रंथ की हस्तिलिखित प्रति की पढने का कप्ट उठाया एवं अनेक उपयक्त तथा मार्मिक सूचनाएँ दी जिनके लियें इम इनके ऋणी हैं। फिर भी स्मरण रहे कि, इस ग्रंथ में प्रतिपादन मतों का जिम्मे-दारी हमारी ही है। इस प्रकार प्रथ छपने योग्य तो हो गया. परंत यद के फारण कागज की कमी होनेवाली थीं: इस कमी को, बम्बई के खदेशी कागुज के पुतलीधर के मालिक मेसर्स 'डी. पदमजी और सन' ने, हमारी इच्छा के अनुसार अच्छा कागृज समय पर तैयार करके, दर कर किया। इससे गीता-श्रंथ को छापने के लियें श्वच्छा स्वदेशी कागज मिल सका । किंतु प्रंय अनुमान, से अधिक वढ गया, इससे कागज की कभी फिर पड़ी। इस कमी को पूने के पेपर मिल के मालिकों ने यदि दूर न कर दिया होता तो स्रोर फुछ महीनों तक पाटकी को प्रंथ के प्रकाशित होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती । अतः उक्त दोनौ पुतलीघरों के मालिकों को, न केवल हमीं प्रत्युत पाठक भी धन्यवाद दें। अबे अंत में प्रुप्त संशोधन का काम रह गया; बिसे श्रीयुत रामकृष्ण दत्तात्रेय पराङ्कर, रामकृष्ण सदाशिव । पिंपुटकर और श्रीयत हीर रघुनाय भागवत ने खीकार किया । इसमें भी, स्थान-स्थान पर अन्यान्य प्रयों का जो उल्लेख किया गया है, उनको मूल प्रयों से ठीक ठीक काँचने एवं यदि कोई ब्यंग रह गया हो तो उसे दिखलाने का काम श्रीयुत धिर रघुनाथ मागवत ने अकेले ही किया है । विना इनकी सहायता के इस श्रंय को हम, इतनी शीघता से प्रकाशित न कर पाते । अतएव हम इन सब को इदय से बन्यवाद देते हैं। अब रही छपाई. जिसे चित्रशाला छापखाने के

स्वत्वाधिकारी ने सावधानी पूर्वक शांवता से छाप देना स्वीकार कर तदनुसार इस कार्य को पूर्ण कर दिया; इस निमित्त अन्त में इनका भी उपकार मानना अवश्यक है। खेत में फसल होजाने पर भी फसल से अनाज तैयार करने, और मोजन करनेवालों के मुद्दूँ में पहुँचने तक, जिस प्रकार अनेक लोगों की सहायता अपेक्षित रहती है, वेसी ही कुछ अशो में अन्थकार की कम हमारी तो अवश्य — स्थिति है। अतएव उक्त रीति से जिन लोगों ने हमारी सहायता की है— फिर चाहे उनके नाम यहाँ आये हों, अथवा न भी आये हों— उनको फिर एक वार धन्यवाद दे कर हम इस प्रस्तावना को समास करते हैं

प्रस्तावना समाप्त हो गई । अव जिस विषय के विचार में बहुतेरे वर्ष बीत गये हैं, और जिसके नित्य सहवास एवं चिन्तन से मन को समाधान हो कर आनन्द होता गया, वह विषय आब प्रन्य के रूप में हाथ से पृथक होनेवाला है-यह सोच कर यद्यपि बुरा लगता है, तथापि सन्तोप इतना ही है कि ये विचार-सध गये तो त्याज सहित, अन्यथा ज्यों के त्यां-अगली पीढी के लोगों को देने के लिये ही हमें प्राप्त हुए थे। अतएव वैदिक धर्म के, राजग्रह्म के इस पारत को कठोपीनपद के "उत्तित्रत जायत ! प्राप्य वरानियोधत ! " (क.३.१४)-उठो ! जागो ! और ( भगवान के दिये हुए ) इस वर को समझ हो - इस मन्त्र से होनहार पाठकों को प्रेमोद कप्रवेक सीपते हैं। प्रत्यक्ष भगवान् का ही निश्चयपूर्वक यह आधासन है कि, इसी में कर्म-अकर्ग का सारा वीज है:और इस धर्म का स्वल्प आचरण भी बड़े बडे सङ्कटों से बचाता है। इससे अधिक और क्या चाहिये। मृष्टि के इस नियम पर ध्यान दे कर कि "विना किये कुछ होता नहीं है!" तुम को निष्काम बुद्धि से कार्यकर्त्ता होना चाहिये, सब फिर सब कुछ होगया। निरी स्वार्थ-परायण बुद्धि से गृहस्यी चलाते चलाते जो लोग हार कर यके गये हों, उनका समय विताने के लिये, अयवा संसार को छुड़ा देने की तैयारी के लिये, गीता नहीं कही गई है। नीताशास्त्र की प्रवृत्ति तो इसलिये हुई है कि वह इसकी विधि यतलाये कि मोसदृष्टि से संसार के कर्म ही किस प्रकार किये जावें; और तात्विक दृष्टि से इस बात का उपदेश करे कि संसार में मनुष्य मात्र का सन्दा कर्तन्य क्या है। अतः हमारी इतनी ही विनती है कि पूर्व अवस्था में ही-चढ़ती हुई उम्र में ही-प्रत्येक मनुष्य गृहस्याश्रम के अथवा संतार के इस प्राचीनशास्त्र की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, समझे विना न रहे।

प्ना, अधिक वैशाख संवत् १९७२ वि०।

वांछ गंगाघर तिलक ।

# गीतारहस्य की साधारण अनुऋमणिका।

|                      |              |           | ~~~               |             |     |                 |
|----------------------|--------------|-----------|-------------------|-------------|-----|-----------------|
| विषयं ।              |              |           |                   |             |     | মূদ্র।          |
| मुखपृष्ठ ।           | •••          | •••       | •••               | •••         | ••• | 9               |
| समर्वेख ।            | •••          | •••       |                   | •••         | ••• | રૂ              |
| धनुवादक की भूर्र     | मेका।        | •••       | •••               | •••         | ••• | K-0             |
| प्रस्तावना ।         |              | •••       | •••               | ••• _       |     | ६–२१            |
| गीतारइस्य की सा      | धारमा ऋतु    | क्रमगिव   | म ।               | •••         | ••• | २३              |
| गीतारहस्य के अल      | येक प्रकरग्  | ] के विष  | यों की छ          | नुक्रमश्चिव | គា  | २५–३४           |
| संद्विप्त चिन्हों का | व्यास, इ     | त्यादि ।  | •••               | •••         | ••• | ३५-३७           |
| गीतारम्स्य श्रयव     | ।। कर्मयोगः  | शास्त्र । |                   | •••         | ••• | 3ーイロニ           |
| गीता की वहिरङ        | -परी हा ।    | •••       | •••               | •••         |     | 40E-4E8         |
| गीता के अनुवाद       | का उपोर्     | यात ।     | •••               | •••         | ••• | ५६७-५६८         |
| गीता के ऋष्यायों     | की श्लेकर    | ाः विषय   | <b>नुकमा</b> ग्रि | का।         | ••• | ५६६-६०६         |
| श्रीमद्भगवद्गीना     | नूत्र श्होक, | हिन्दी इ  | <b>ग्</b> नुवाद्  |             |     |                 |
| श्रीर टिप्पशियं      |              | •••       | •••               | ***         | ••• | <b>€0</b> ७-54२ |

# गीतारहस्य के प्रत्येक प्रकरण के विषयों की अनुक्रमणिका ।

## ----ः: पहला प्रकरण-विषयप्रवेश ।

श्रीमद्भगवद्गीता की योग्यता—गीता के अध्याय-परिसमाप्ति-सूचक सङ्कल्यगीता शृद्द का अर्थ — अन्यान्य गीताओं का वर्णन, और उनकी एवं योगवासिष्ठ
भादिकी गीताता—प्रन्थपरीज्ञा के मेद — मगवद्गीता के आधुनिक विद्दहप्रित्तक —
महाभारत प्रगोता का वतलाया हुआ गीता-तात्पर्य — प्रस्थानत्रयी और उस पर
सम्मदाषिक भाष्य — इनके अनुसार गीता का तात्पर्य — श्रीशंकराचार्य — मधुसूदन —
कलमसि — पैशाचमाष्य — रामानुजाचार्य — मध्वाचार्य — वहुभाचार्य — निवार्क —
भीकरसामी — ज्ञानेश्वर — सब की साम्प्रदायिक दृष्टि — साम्प्रदायिक दृष्टि को छोड़
कर प्रम्य का तात्पर्य निकालने की रीति — साम्प्रदायिक दृष्टि से उसकी उपेद्या — गीता
क रामम और उपसंदार — परस्पर-विरुद्ध नीति-धामी का मगड़ा और उनमें होनेवासा कर्तव्यक्षमें मोह — इसके निवारगार्थ गीता का उपदेश । ...ए. १ — २०।

## दूसरा प्रकरण-कर्मजिक्कासा ।

कर्तन्य-मृहता के दो मंग्रेज़ी उदाहरण—इस दृष्टि से महाभारत का महत्त्व— महिंसाममें भीर उसके अपवाद—तमा और उसके अपवाद—हमारे शाखों का सत्यानृतिवेवक—मंग्रेज़ी नीतिशास्त्र के विवेक के साथ उसकी तुलना—हमारे मिस्कारों की दृष्टि की श्रेष्टता भीर महत्ता—प्रतिज्ञा-यालन और उसकी मयादा— सत्येय और उसका अपवाद—' भरने से जिन्दा रहना श्रेयस्कर है' इसके अपवाद —सात्मरचा—माता, पिता, गुरु प्रसृति पूज्य पुरुषों के सम्बन्ध में कर्तव्य भीर क्षेत्र अपवाद—हाम, क्रोध, और लोग के निप्रह का तारतम्य—धर्म-अधर्म की स्वस्तर और देश-काल-मादि मर्यादा—आचार का तारतम्य—धर्म-अधर्म की स्वस्तर और वीता की अप्रविता। ... ... ... ... ... ... ... ... ...

#### तीसरा प्रकरण-कर्मयोगशास्त्र ।

कर्मनिश्वासा का महत्त्व, गीता का प्रथम काञ्याय और कर्मबोगशास्त्र की कावश्यकता—कर्मशस्त्र के कर्म का निर्णय—मीमांसकों का कर्म-विभाग—योग शक्त के क्रंये का विर्णय—गीता में योग=कर्मयोग, और वहीं प्रतिपाध है—कर्म- भक्तमं के पर्याय ग्रन्ट्—शास्त्रीय प्रतिपादनं के तीन पन्य, स्वाधिमीतिक, स्वाधिदेविक, भाष्यात्मिक—इस पन्यमंद का कारण्—कांट का मत—गीता के अनुसार भाष्यात्मदृष्टि की श्रेष्टता—धर्म ग्रन्ट् के दो भर्य, पारलोंकिक और व्यावद्दारिक— चातुर्वर्या भादि धर्म—जगत् का धारण् करता है, इसिलये धर्म—चोदनालच्चण् धर्म—धर्म भ्रधर्म का निर्णय करने के लिये साधारण् नियम—' महाजनो येन गतः स पन्यः ' भ्रार इसके दोप—' श्रित सर्वत वर्जयेत् ' भ्रार उसकी अपूर्णता—भाविरोध से धर्मनिर्ण्य —कर्मयोगगास्त्र का कार्य । ... पृ.११ — ७३ ।

#### चौषा प्रकरण-श्राधिमौतिक सुखवाद।

#### पाँचवा प्रकरण-सुखदुःखावेवेक।

सुल के लिये प्रत्येक की प्रवृत्ति—सुल-दुख के लक्ष्या और मेद्—सुल स्वतन्त्र है या दुःलाभावारूप ! संन्यासमार्ग का मत—उसका लग्रदन—गीता का सिद्धान्त—सुल और दुःल, दो स्वतन्त्र भाव हैं—इस लोक में प्राप्त होनेवाले मुल दुःल विपर्यय—संसार में सुल काषिक हैं या दुःल—पश्चिमी सुलाधिक्य-वाद्द—मनुष्य के आत्महत्या न करने से ही संसार का सुल्वमयत्व सिद्ध नहीं होता—सुल की ह्व्ह्या की अपार वृद्धि—सुल की इच्हा सुलोपमोग से तृप्त नहीं होता—सत एव संसार में दुःल की अधिकता—हमारे शासकारों का तदनुकूल सिद्धान्त—शोपनहर का मत—असन्तोप का अपयोग—उसके दुप्परिग्राम को हटाने का वपाय—सुल-दुःल के अनुभव की आत्मवग्रता, और फलाशा का लवग्र—फलाशा को त्यागने से ही दुःलिवारग्र होता है, अतः कर्मत्याग का निपेध—इन्द्रिय-निग्रह की मर्यादा—कर्मयेगा की चतुःस्त्री—शारीरिक खर्यात् आधिमौतिक सुल का पशुअर्मन्त्य—आत्मप्रसाद्व अर्थात् आच्यात्मिक सुल की अष्टता और नियता—हन दोनों सुलों की प्रति ही कर्मयोग की हिए से परम साक्य है—विपर्योपमोग सुल आनित है और परम क्षेय होने के लिये ब्रयोय है—ब्राधिमौतिक सुलवाद की अपूर्ण्ता।

#### खुठा प्रकरण्-श्राधिदैवतपत्त त्तेत्र-तेत्रक्ष-विचार ।

पश्चिमी सदसदिवेकदेवतापंच — उसी के समान मनोदेवता के संबंध में हमारे प्रम्यों के वचन — आधिदेवत पद्म पर आधिमीतिक पद्म का आद्येप — आदत और अम्बास से कार्य-अकार्य का निर्माय शीव हो जाता है — सदसदिवेक कुछ निराली शिक्त नहीं है — अम्बास का आद्येप — मनुष्यदेहरूपी बड़ा कारखाना — कमेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार — मन और बुद्धि के प्रयक् प्रयक् काम — व्यवसायात्मक और वासनात्मकबुद्धि का भेद एवं सम्बन्ध — व्यवसायात्मक बुद्धि एक ही है परन्तु सास्विक आदि मेदों से तीन प्रकार की है — सदसदिवेक बुद्धि इसी में है, प्रयक् वर्षों है — क्षेत्र खेत्रज्ञीवचार का और चर-अचरविचार का स्वस्थ एवं कर्मयोग से सम्बन्ध — चेत्र शब्द का अर्थ — चेत्रज्ञ का अर्थात् आत्मा का अस्तिच — चर-अचरविचार की मस्तावना। ... प्र. १३३—१४६।

सातवाँ प्रकरण-कापिल सांख्यशास्त्र श्रयवा त्तरात्तर-विचार।

चर चाँर श्रचर का विचार करनेवाले शास—काणादों का परमाणु-वाद— कापिल सांख्य—शब्द का धर्य—कापिल सांख्य विषयक अन्य—सत्कार्यवाद —सगत् का मूल द्रव्य अयवा प्रकृति एक ही है—सन्त, रज और तम उसके तीन पुषा हैं—त्रिगुण की साम्यावस्था और पारस्परिक रगड़े-मताड़े से नाना पदार्यों की क्यां मकृति अन्यक्तं, अखिडल, एक ही और अचेतन हैं—अन्यक्त से व्याः—प्रकृति से ही मन और दुद्धि की उत्पत्ति—सांख्यशास्त्र को हेकल का नड़ाद्धैत और प्रकृति से आत्मा की उत्पत्ति स्वीकृत नहीं—प्रकृति और पुरुप दो स्वतन्त्र तत्व हैं—इनमें पुरुष अकर्ता, निर्मुण और उदासीन है, सारा कर्तृत्व प्रकृति का हैं— होनों के संयोग से सृष्टि का विस्तार—प्रकृति और पुरुष के भेद को पहचान लेने से हैक्स्य की धर्यात् मोद्य की प्राप्ति—मोज्ञ किसका होता है, प्रकृति का या पुरुष का!—सांख्यों के असंख्य पुरुष, और वेदान्तियों का एक पुरुष—त्रिगुणातित्वज्ञवस्था— सांख्यों के और उत्सरश्य गीता के सिद्धान्तों के भेद। ... ... १५६—१६८ ।

#### माठवाँ प्रकरण-विश्व की रचना और संहार।

प्रकृति का विस्तार—शान-विज्ञान का लक्षण्—भिन्न-भिन्न सृष्ट्युत्पतिक्रम कार बन्द्री क्रान्तिम एकवान्यता— आधुनिक वत्कांति वाद का स्वरूप और सांख्यों के गुद्धोत्कर्ष तत्व से वसकी समता—गुणोत्कर्ष का अथवा गुणा-परिणामवाद का निक्मच—प्रकृति से प्रथम व्यवसायास्मक बुद्धि की और फिर अहंकार की वत्पति— वन्ते विवात अनन्तभेद—अहंकार से फिर सेन्द्रिय सृष्टि के मन सहित ग्यार इत्यों की, और निरिन्द्रिय-सृष्टि के तन्मात्ररूपी पाँच तत्त्वों की उत्पत्ति—इस बात का निक्मच कि, तन्मात्राएँ पाँच ही नयों हैं और सून्त्मेन्द्रियाँ ग्यारह ही नयों हैं और सून्त्मेन्द्रियाँ ग्यारह ही नयों हैं—सून्त्म सृष्टि से स्यूख विशेष—पश्चीस तत्त्वों का ब्रह्मागुडवृत्व—अनुगाता का ब्रह्मचुच और गीता का अन्यस्थवृत्व—पश्चीस तत्त्वों का वर्गोकरण करने की,

सांख्यां की तथा वेदान्तियां की भिन्न-भिन्न शीति— उनका नक्शा— वेदान्त प्रयां में विशित स्यूल पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति का क्रम— और फिर पञ्चीकरणा से सारे स्यूल पदार्थ — उपनिपदों के निष्टुत्करणा से उसकी तुलना — सजीव स्षष्टि और लिङ्गशरीर — वेदान्त में विशित लिङ्गशरीर का भीर सांख्यशास्त्र में विशित लिङ्गशरीर का मेद — वुद्धि के भाव और वेदान्त का कर्म — प्रलय — उत्पत्ति अलय काल — कल्पयुगमान — महाा का दिन रात और उसकी सारी आयु — सृष्टि की उत्पत्ति के अन्य कम से विरोध और एकता। ... पृ.१६६—१६५।

#### नवाँ प्रकरण्--श्रध्यातम ।

प्रकृति आर पुरुष रूप द्वैत पर काचेप-दोनों से परे रहनेवाले का विचार करने की पद्धति – दोनों से परे का एक ही परमात्मा अथवा परमपुरुप – प्रकृति ( जगत् ), पुरुष ( जीव ) और परमेश्वर, यह त्रयी – गीता में वर्शित परमेश्वर का स्वरूप-व्यक्त स्रयवा सगुगा रूप घीर उसकी गौगाता-स्रव्यक्त किन्तु माया से व्यक्त होनेवाला—अव्यक्त के ही तीन भेद-सगुगा, निर्गुगा और सगुगा-निर्गुगा— रुपनिषदों के तत्सदश वर्शानं — उपनिषदों में उपासना के लिये वतुलाई दुई विद्याएँ श्रीर प्रतीक - सिविध श्रन्यक रूप में निर्गुग ही श्रेष्ठ है (पृष्ठ २०८) - उक्त सिद्धान्तों की शास्त्रीय उपपत्ति-निर्गुगा और सगुगा के गद्दन अर्थ-अमृतत्व की स्वभाव-सिद्ध कल्पना—सृष्टिज्ञान कैसे खौर किसका द्वीता है?—ज्ञानक्रिया का वर्गान खौर नाम-रूप की व्याख्या—नाम-रूप का दृश्य धीर वस्तुतत्त्व—सत्य की व्याख्या— विनाशी होने से नाम रूप असत्य हैं और नित्य होने से वस्तुतन्त सत्य हैं - वस्तु तत्व ही अन्तर ब्रह्म है और नाम-रूप माया है-सत्य धार मिध्या शब्दों का वदान्तशास्त्रानुसार शर्थ - आधिमौतिक शास्त्रों की नाम-रूपात्मकता - (पृ. २२१) -विज्ञान-वाद वेदान्त को प्राह्म नहीं—माया-वाद की प्राचीनता नाम-रूप से काच्छादित नित्य बहा का, और शरीर जात्मा का स्वरूप एक ही है-दोनों की चिद्रृप क्यों कृद्दते हैं ?— ब्रह्मात्मेक्य 'यानी यह ज्ञान कि ' जो पिग्रह में है, वही ब्रह्माराड में है '-- ब्रह्मानन्द -- में पन की मृत्यु -- तुरीयावर्या प्रथवा निर्विकल्प समाधि- असृतत्व सीमा और मरण का मरण (पृ. २३४)- द्वैतवाद की बत्पत्ति-गीता और उपनिपद दोनों अहैत वेदान्त का ही प्रतिपादन करते हैं-निर्गुण में सुगुणा माया की उत्पत्ति कैसे होती है – विवर्त-बाद और गुणा-परिणाम-वाद – जगत् जीव और परमेखर विषयक अध्यात्मशास्त्र का संजिप्त सिद्धान्त ( प्र. २४३ )-ब्रह्म का सत्यानतत्व-र्रेंग्तत्सत् और घन्य ब्रह्मिदेश-जीव परमेश्वर का ' अंश ' कैसे है-परमेश्वर दिकाल से आमर्शदित है (ए. २४७)-अध्यातमग्रास का श्चन्तिम सिद्धान्त-देहेन्द्रियाँ में भी दुई साम्यबुद्धि-मोजस्वरूप भौर सिदाः बस्या का वर्णान (पू. २५०) - ऋग्वेद के नासदीय सुक्त का सार्य विवरण - पूर्वीपर पृ. १६६--२५६ । प्रकरण की सङ्गति। ...

दसवाँ प्रकरण-कर्मविपाक श्रौर श्रात्मखातन्त्र्य ।

मायास्ष्टि श्रौर बहास्ष्टि—देष्ठ के कोश श्रौर कर्माश्रयीभूतं लिङ्गशरीर— कर्म, नाम-रूप और माया का पारस्परिक सम्बन्ध-कर्म की और साया की व्याख्या—माया का मुल ऋगम्य है, इसलिये यद्यपि माया परतन्त्र हो तयापि भगादि है-मायात्मक प्रकृति का विस्तार अयवा सृष्टि ही कर्म है-अतगृव कर्म भी अनादि है-कर्म के अखिराडत प्रयत्न-परमेखर इसमें हस्तक्षेप नहीं करता और कर्मानुसार ही फल देता है ( पू. २६७ ) - कर्मवन्य की सुदहता और प्रवृत्ति-स्वातन्त्र्यवाद की प्रस्तावना - कर्मविमागः सञ्चितः प्रारव्य और क्रियमागा -'प्रारुध-कर्मणां मोगादेव ज्ञयः'-चेदान्त को सीमांसकों का नैप्कन्ये-सिद्धिवाद ब्रमाह्य है-ज्ञान विना कर्मवन्ध से झटकारा नहीं-ज्ञान शब्द का अर्थ-ज्ञान-प्राप्ति का लेने के लिये शारीर आतमा स्वतन्त्र है (पू. २८२)-परन्त कर्म काने के साधन उसके पास निजी नहीं हैं, इस कारण उतने ही के लिये परावलम्बी हैं-मोल प्राप्तधर्य आचारित स्वल्प कमें भी व्यर्थ नहीं जाता-अतः कमी न कभी दीर्ध रद्योग करते रहने से सिद्धि ऋवश्य मिलती है-कर्मज्ञय का स्वरूप-कर्म नहीं ह्रदते, फलाशा को छोडो - कर्म का वन्धकत्व मन में है, न कि कर्म में--इसलिये ज्ञान कभी हो, उसका फल मोज ही मिलेगा-तयापि उसमें भी अन्त-काल का सहस्त (पू. २८६) - कर्मकाराड और ज्ञानकाराड - श्रीतयञ्ज और स्मातं-यत्-कर्भप्रधान गार्चस्ययवृत्ति- उसी के दो मेद, ज्ञानयुक्त खाँर ज्ञानशित-इसके अनुसार मिन्न-भिन्न गति – देवयान और पिन्न्यागा – काल्वाचक या देवता-वाचक ?— तीसरी नरक की गति — जीवन्मकावस्था का वर्णन । ...पू. २६०--३००।

#### ग्यारच्वाँ प्रकरण-संन्यास श्रोर कर्मयोग।

अर्जुन का यह प्रश्न कि, संन्यास और कर्मयोग दोनों में श्रेष्ठ मार्ग कीन सा ई—हस पन्य के समान हो पश्चिमी पन्य—संन्यास और कर्मयोग के पर्याय शब्द — संन्यास शब्द का अर्थ — कर्मयोग संन्यासमार्ग का अङ्ग नहीं है, दोनों स्वतन्त्र हैं — इस सम्बन्ध में टीकाकारों की गोलमाल —गीता का यह स्पष्ट निद्धान्त कि, इन दोनों मार्गों में कर्मयोग ही श्रेष्ठ हैं —संन्यासमार्गीय टीकाकारों का किया हुआ विपर्यास — वस पर उत्तर — अर्जुन को अज्ञानी नहीं मान सकते (ए. ३१२) — इस बात के गीता में निर्दिष्ट कारणा कि, कर्मयोग ही श्रेष्ट क्यों हैं — आचार अनादि काल से दिविध रहा है, अतः वह श्रेष्ठता का निर्णाय करने में उपयोगी नहीं हैं — जनक की तीन और गीता की दो निष्टाएँ — कर्मों को वन्धक कहने से ही, यह सिद्ध नहीं होता कि, उन्हें छोड़ देना चाहिये; फलाशा छोड़ देने से निर्वाह हो जाता है — कर्म छूट नहीं सकते — कर्म छोड़ देने पर खाने के लिये भी न मिलेगा — ज्ञान हो जाने पर अपना कर्तव्य न रहे, अथवा वासना का सुप हो जाय, तो भी कर्म नहीं छुटते — अत्रज्व ज्ञान-आसि के पश्चात्र भी निःन्नार्थ ब्रिट से कर्म अवश्य

करना चाहिये-मगवान् का और जनक का उदाहरण-फलाशा त्याग, वैराय और कर्मोत्साह (.पू. ३२८ ) – लोकसंग्रह श्रोर उसका लज्ञगा – वहाज्ञान का यही सचा पर्यवसान है - तथापि वह लोकसंग्रह भी चातुर्वसर्यं न्यवस्या के अनुसार कौर निष्काम हो ( पृ. ३३६ ) – स्मृतिप्रन्यों में वर्गित चार ग्राध्रमों का ग्राय बिताने का मार्ग - गृहस्याश्रम का महत्त्व - भागवत धर्म - भागवत और स्मार्त के मूल अर्थ-गीता में कर्मयोग अर्थात् भागवतधर्म ही प्रतिपाद्य है-गीता के कर्म-योग, और मीमांसकों के कर्ममार्ग, का मेद-स्मार्त संन्यास, और भागवत संन्यास. का भेद-दोनों की एकता-मनुस्मृति के वैदिक कर्मयोग की घार भागवतवर्मकी प्राचीनता-गीता के अध्याय-समाप्तिसूचक संकल्प का अर्थ-गीता की अपूर्वता चौर प्रस्यामत्रयी के तीन भागों की सार्थकता (ए. ३५१)—संन्यास (सांख्य) चौर कर्मयोग ( योग ), दोनों सागी के भेद-अभेद का नक्शे में संदित वर्गन-आयु विताने के भिन्न भिन्न मार्ग-गीता का यह सिद्धान्त कि, इन सव में कर्मयोग ही श्रेष्ठ है-इस सिद्धान्त का प्रतिपादक ईशावास्योपनिपद का मन्स, इस मन्स के शांकरभाष्य का विचार-मन चीर अन्यान्य स्मृतियों के ज्ञान की समज्यात्मक पु. ३०१—३६५ । ਕਾਰਜ ।

बारहवाँ प्रकरण—सिद्धावस्था श्रौर व्यवहार ।

तेरहवाँ प्रकरण---भक्तिमार्ग ।

द्यत्यतुद्धिवाले साधारण मनुष्यां के लिये निर्धुया∙ ब्रह्म-स्वरूप की दुर्बोधता— ज्ञान-प्राप्ति के साधन, श्रद्धा क्रोर दुद्धि—दोनों की परस्परापेद्या—श्रद्धा से न्यवद्वार-

सिद्धि-श्रद्धा से परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर सी निर्वाह नहीं होता-मन में उसके प्रतिकतित होने के लिये निरतिग्रय और निर्हेतुक प्रेम से परमेश्वर का चिन्तन करना पड़ता है - इसी को भक्ति कहते हैं - सगुगा अन्यक्त का चिन्तन कप्टमय और दुस्साध्य है - अतप्द उपासना के लिये प्रत्यन्त चस्तु होनी चाहिये - झानमार्ग श्रीर अक्तिमार्ग परिग्राम में एक ही हैं -- तथापि ज्ञान के समान मिक निष्टा नहीं हो सकती-सक्ति करने के लिये प्रहर्ग किया हुआ परमेधर का प्रेमगम्य और प्रत्यच क्र-प्रतीक शब्द का भ्रर्य-राजविद्या और राज्यगुर शब्दों के अर्य-गीता का प्रेमस्स (पू. ४१७) - प्रमेश्वर की अनेक विभूतियों में से कोई भी प्रतीक हा सकती है-बहुतेरों के अनेक प्रतीक और उनसे होनेवाला अनर्थ - उसे टालने का उपाय-प्रतीह और तत्सम्बन्धी मावना सं भेद - प्रतीक कुछ भी हो, भावना के अनुसार फल मिलता है -विभिन्न देवताओं की उपासनाएँ - इसमें भी फलदाता एक ही परमेश्वर है. देवता नहीं -किसी भी देवता को भजो, वह परमेश्वर का ही अविधिपूर्वक भेजन होता है-इस दृष्टि से गीता के भक्तिमार्ग की श्रेटता-श्रद्धा और श्रेम की शुद्रता-अशुद्धता -- कमशः उद्योग करने से सुधार और अनेक जन्मों के पश्चात सिदि - जिसे न श्रदा है न बुद्धि, यह हवा - बुद्धि से और मक्ति से अन्त में एक ही बहैत बहाजान होता है ( ए. ४२६ ) - कर्मविपाक प्राफ्रिया के बार प्राध्यात्म के सब सिदान्त भिक्तमार्ग में भी स्थिर रहते हैं - उदाहरणार्थ गीता के जीव और परमेक्द का स्वरूप-तयापि इस सिद्धान्त में कभी कभी शब्द-भेद हो जाता है-कर्म ही अब परमेश्वर हो गया - ब्रह्मार्पण कोर कृष्णा।पंण -- परन्तु अर्थ का अनर्थ होता हों तो शब्द-भेद भी नहीं किया जाता - गीताधर्म में प्रतिपादित श्रदा और ज्ञान का मेंस-भेकिमार्ग में संन्यासधर्म की अपेशा नहीं है- भक्ति का खीरकर्म का विरोध वहीं है-सगवद्रक भार लोकसंग्रह-स्वक्त से ही सगवान का गजन-पूजन-शासमार्ग त्रिवर्ण के लिये हैं, तो भक्तिमार्ग खी-शुद्ध आदि सब के लिये खुला हुआ 🤻 बन्तकाल में भी बनन्य मात्र से परमेश्वर के शुरगापक्ष होने पर मुक्ति – अन्य सब धर्मी की भपेदा गीता के धर्म की श्रेष्टता 1 ... ... ...g. 80X-850 1

्चौद्द्वाँ प्रकरण—गोताध्यायसंगति ।

विषयमितपादन की दो रीतियाँ — शास्त्रीय भीर संवादातमक — संवादातमक पदित के गुण-दोष — गीता का प्रारम्म — प्रयमाध्याय — द्वितीय अध्याय में 'सांख्य' भीर 'सेना' इन दो मार्गों से ही आरम्भ — तीसरे, चीय और पाँचवं अध्याय में कांबीन का विदेवन — कर्म की अपेता साम्यश्रद्धि की श्रेष्टता — कर्म कूट नहीं सकते — सांक्यिणिश की अपेता कर्मयोग श्रेयस्कर है — साम्यश्रद्धि की पाने के लिये इन्द्रिय-निमन्न की आवश्यकता — सटे अध्याय में विश्वित इन्द्रिय-निमन्न का साधन — कर्म, भिक्त और ज्ञान, इस प्रकार गीता के तीन स्वतन्त्र विभाग करना विवत नहीं है — ज्ञान और मिक, कर्मयोग की साम्यश्रद्धि के साधन हैं — ज्ञात ग्रव त्वम्, तत्त, आरी इस प्रकार नहम्यायी नहीं होती — सात्रवं अध्याय से लेकर वारहर्षे

षण्याय तक ज्ञान विज्ञान का विवेचन कर्मयोग की सिद्धि के लिये ही है, वह स्वतन्त्र नहीं है—सातवें से लेकर प्रान्तिस प्रष्याय तक का तात्पर्य—इन अध्यायों में भी भाक्ति धौर ज्ञान पृथक् पृथक् वार्गित नहीं हैं, परस्पर एक द्सरे में गुँथे हुए हैं, उनका ज्ञान-विज्ञान यही एक नाम है—तरह से लेकर सत्रहवें अध्याय तक का सारांश—अठारहवें का उपसंहार कर्मयोगप्रधान ही है—अतः उपक्रम उपस्वाद खादि भीमांसकों की दृष्टि से गीता में कर्मयोग ही प्रतिपाद निश्चित होता है — चतुर्विध पुरुपार्य—अर्थ और काम धर्मानुकृल होना चाहिये—िकन्तु मोज्ञ का आर धर्म का विरोध नहीं है—गीता का संन्यासप्रधान ध्रय क्योंकर किया गया है—सांख्य+िन्छाम कर्म=कर्मयोग—गीता में क्या नहीं है ?—तथापि अन्त में कर्मयोग ही प्रतिपाद है —संन्यासमर्थान हिं प्रतिपाद है —स्वापि अन्त में कर्मयोग ही प्रतिपाद है —संन्यासमर्थान हिं है ?—तथापि अन्त में कर्मयोग ही प्रतिपाद है —संन्यासमर्थान सं प्रार्थना। ... पर ४४१ — ४६६।

#### पन्द्रइवाँ प्रकरग्-उपसंहारः।

कर्मयोगशास्त्र और आचारसंग्रह का मेह- यह श्रमपूर्ण समक्त कि, वदान्त स नीति शास्त्र की उपपत्ति नहीं लगती -गीता वही उपपत्ति बतलाती है - केवल नीतिराष्टिंस गीतांधर्म का विवेचन - कर्म की अपेजा बुद्धि की श्रेष्टता - मकुलोपाल्यान - ईसाइया ष्मीर वाद्धों के तत्सदश सिद्धान्त—'श्रधिकांश लोगों का अधिक हित'शीर'मनोदैवत' इन दो पश्चिमी पत्तों से गीता में प्रतिपादित साम्यव्यद्धि की तुलना—पश्चिमी स्नाध्या त्मिक पच से गीता की उपपत्ति की समता-कान्ट ग्रीर शीन के सिद्धान्त -वेदान्त और नीति ( पृ. ४८५ )—नीतिशास में अनेक पन्य होने का कारगा—पिग्ड बह्माराड की रचना के विषय में मतभेद - गीता के आध्यात्मिक उपपादन में महत्त्व पर्शा विशेषता-मोद्या, नीति धर्म धीर व्यवद्वार की एकवास्यता-ईसाइयाँ का सन्यासमार्ग-सुखद्देतुक पश्चिमी कर्ममार्ग-उसकी गीता के कर्ममार्ग से तुलना-चातर्वरार्य-व्यवस्था और नीतिधर्म के बीच भेद-दुःखानेवारक पश्चिमी कर्ममार्ग भारे निष्काम गीताधर्म ( पृ. ४६६ )--कर्मयोग का कलियुगवाला संचित्त इति-हास-जैन और वाद यति-शङ्कराचार्य के संन्यासी-मुसलमानी राज्य-भग-बद्धक्त, सन्तमगडली श्रीर रामदास-गीताधर्म का जिन्दापन-गीताधर्म की भ्रम्यता, नित्यता भार समता—ईश्वर से प्रार्थना। ... ... g. 800-405 l

### परिशिष्ट प्रकरण-गीता की बहिरंगपरीचा।

महाभारत में, योग्य कारणों से उचित स्थान परे गोता कही गई है; वह प्राचित नहीं है। — माग १. गोता और महाभारत का कर्तृत्व — गीता का वर्तमान स्वरूप — महाभारत में गीता-विषयक सात उछेख — देंगों के एक से मिलते-जलते हुए श्लोक और भाषा-सादश्य — इसी प्रकार अर्थ-सादश्य — इससे सिद्ध होता है कि गीता और महाभारत देंगों का प्रयोता एक ही है। — माग ३. गीता और उपनिषदों की तुलना — शब्दसादश्य और अर्थसादश्य मीता का अध्यातम ज्ञान उपनिषदों का ही हैं — वंपनिषदों का और गीता का

मापावाद—उपनिददों की प्रपेक्षा गीता की विशेषता—सांस्यशास स्नीर वेदान्स की एकवाश्यता—व्यक्तोपासना अपवा मक्तिमार्ग—एरन्तु क्रमेवोगमार्ग का प्रतिपादन ही सव में महत्त्वपूर्ण विशेषता है—गोता में इन्द्रिय-निप्रम् करनेके लिये वतलाया गया यांग, पातञ्जल योग और उपनिषट् । — मान ३. गीना और जयस्त्रों की पूर्वी परता—गीता में पहासूत्रों का स्पष्ट रहेख-श्रस्तृत्रों में 'स्मृति 'शब्द से गीता का धनेक यार रहोख- होगां प्रन्थों के पूर्वापर का विचार-प्रहासत्र या तो वर्त-मान गीता के समकालीन हैं या और भी पुराने, याद के नहीं — में गीता महासूत्रों के बहुत होने का एक प्रयत कारण ।— मान ४. मानवनदने का बदय और गीना— र्गाता जा मिक्साम वेदानत, सांत्य सीर योग को लिये हुए है - वेदान्त के मत गीता में पीछे से नहीं मिलाये गये हैं —वैदिक धर्म का असन्त प्राचीन स्वरूप क्रमेंप्रधान है—तदनन्तर ज्ञान का श्रयीत वेदान्त, सांख्य और वैराग्य का प्राद्रमीय हुमा—दोनों की एकवाक्यता प्राचीन काल में ही हो बुकी है—फिर मिक हा प्रादुर्भाव—ष्ठत्व प्रतेक मार्गों के साथ भन्ति की एकवान्यता करने की पहले से ही सावश्यकताया—यही भागवतधर्मकी भत्रव गीताकी भी दृष्टि—गीताका ज्ञान-कर्मसमुद्यय उपनिपदाँ का है, परन्तु भक्ति का नेल लाधिक है-मागवतधर्मः विपयक प्राचीन प्रन्य, गीता और नारायगीयोपाल्यान - श्रीकृप्ण का स्नार सास्वत अथवा भागवतश्रम के ददय का काल एक ही हं - बुद से प्रयम लगभग सातः भार सौ अर्थात ईसा से प्रयम पन्द्र ह सौ वर्ण-ऐसा मानने का कारण-न मानने से होनेवाली अनवस्था-भागवतधर्म का मूल स्वरूप नष्कर्म-प्रधान था, किर मकिन्नधान हुमा और अन्त में विशिष्टाहैत-प्रधान हो गया – मूल गीता ईसा से प्रथम कोई नी सी वर्ष का है।-भाग ५. वर्तनान नीता का काल-वर्तमान महासारत भीर वर्तमान गीता का समय एक ही है-इन में वर्तमान महाभारत सास के, श्रमधोप के, आसतायन के, सिकन्दर के, और मेपादिनागाना के पूर्व का है किना बद के पश्चात का है- अतएव शक से अथम लगभग पाँच सी वर्ष का है- वर्ष-मान गीता कालिदास के, घाणमह के, प्राणी और वीधायन के, एवं बीद धर्म के महायान क्य के भी प्रथम की है जर्यात एक से प्रथम पाँच सी वर्ष की है।-भाग इ. गोता और देवि प्रन्थ - गीता के स्थितप्रज्ञ के और यीख प्राप्टत के वर्णन में समता—बीट धर्म का स्वरूप और उससे पहले के माहागाधर्म से उसकी रत्यति-स्पृतिपदाँ के जात्म-बाद को छोट कर केंद्रस निवृत्ति-प्रधान भाषार को ही बुद ने बाड़ीकर किया-याँद्रमतानुसार इस आचार के दश्य कारण, अथवा चार भार्म सुद्य-बीद गाईस्थ्यधर्म और वैदिक स्मार्तधर्म में समता-ये सब विवार मूल बंदिक घर्म के ही हैं – तथापि महाभारत धीर गीताविषयक प्रथक विचार करने का प्रयोजन समूल श्रमात्मवाई। और निवृत्तिप्रधान धर्म से ही बागे चल कर मक्तिप्रधान योद्धर्म का ज़त्पल होना असम्मव है-महायान पन्य की उत्पत्ति, यह मानने के लिये प्रमाण कि उसका, प्रवृत्तिप्रधान सक्ति धर्म गीता से ही ने निया गया है-इससे निर्मात होनेवाना गीता का समय।

—माग% गीता और इंसाइयों की वाइवह—ईसाईधर्म से गीता में किसी जी सल का लिया जाना असम्भव है—ईसाईधर्म यहूदीधर्म से घीरे घीरे घीरे घिर स्वतन्त्र रीति पर नहीं निकला है—यह क्यों उत्पन्न हुआ है, इस विषय में पुराने हैंसाई पिरवर्तों की राय—एसीन पन्य और यूनानी तत्वज्ञान—योद्धधर्म के साय ईसाईधर्म की अम्दुत समता—इनमें वोद्ध धर्म की निविवाद प्राचीनता—अस जात का प्रमाण कि, यहूदियों के देश में बाद्ध यतियों का प्रवेश प्राचीन समय में हो गया था— असएव ईसाईधर्म के तत्वों का योद्ध धर्म से ही अर्थाद पर्याय से चेदिक धर्म से ही अर्थाद पर्याय से चेदिक धर्म से ही अर्थाद पर्याय से चेदिक धर्म से ही अर्थाद पर्याय से से विदक्त धर्म से ही अर्थाद पर्याय से घोर की निस्तिन्द्राध प्राचीनता।

## गीतारहस्य के संक्षिप्त चिन्हों का व्योरा, और संक्षिप्त चिन्हों से जिन प्रन्थों का उछेख़ किया है, उनका परिचय।

अपर्व. वयर्व देद । काण्ड, सूक्त सीर ऋचा के कम से नम्पर हैं । बष्टा. अप्रवक्तगीता । अप्याय सीर श्लोक । अद्वेकर और मण्डली का गीतासंप्रद्व का संस्करण ।

श्च. ईशावास्योपनिघत् । आनन्दाश्रम का संस्करण ।

**ज्ञ.** ऋषेद । मण्डल, सूक्त और ऋचा ।

दे. अपना रेर. उ. ऐतरेयोपनिपत् । अध्याय, खण्ड सीर म्होक । पूने के सानन्दा-श्रम का संस्करण ।

दे, जा. ऐतरेय महाण । पंचिका और खण्ड । डा. हींडा का संस्करण ।

**क. अग्**वा कठ, कठेपनिपत् । बल्ली और सन्त्र । आनन्दः अस का संस्करण।

केन. केनोपनिषत् । ( ≃तस्त्रकारोपनिषत् ) । खण्ड और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण ।

- के केवल्योपनिषत् । खण्ड और मन्त्र । २८ उनिपत् , निर्णयसागर का संस्करण कौषी कौषीतस्युपनिषत् अथवा कौषीतिक ब्राह्मणोपनिषत् । अध्याय क्षीर खण्ड । कहीं कहीं इस उपनिषद के पहले अध्याय को ही ब्राह्मणानुकम से तृतीय अध्याय कहते हैं । आनन्दाधम का संस्करण ।
- गी. भगवद्गीता । अध्याय और श्लोक । गी. शांमा. गीता शांकरमाप्य गी. रामा. गीता राम: नुजमाध्य । आनन्दाश्रमवालो गीता और शांकरमाध्य की प्रति के अन्त में शब्दों की सूर्वा है । हमने निम्न लिखित टांकाओं की उपयोग किया है. —श्रीवंकटेश्वर प्रेस का रामानुजमाध्य; कुम्मकीण के कुण्णावार्य द्वारा प्रकाशित माध्यभाध्य; आनन्दिगिरि की टाका और जगदितेच्छु छापेखाने ( पूने ) में छपी हुई परमार्थप्रपा टीका; निर्णयसागर में छपी हुई श्रीधरी और वामनी ( मराटा ) टीका; आनन्दाश्रम में छपा हुआ पैशाचमाध्य; गुज राती प्रिटिंग प्रेस की बाहम सम्प्रदायी तस्वदीपिका; वम्बई में छपे हुए ग्रहा-

भारत की नीलकण्ठी; और मदास में छपी हुई ब्रह्मानन्दी । परन्तु इनमें से पैशाचमान्य और ब्रह्मानन्दी को छोट कर शेष टीकाएँ और निम्मार्क सम्प्रदाय की एवं दूसरी कुछ और टीकाएँ-जुल पन्द्रह संस्कृत टीकाएँ गुजराती ब्रिटिंग प्रेस ने सभी छाप कर प्रकाशित की हैं। अब इस एक ही प्रन्थ से सारा काम हो जात। है।

गी. र. अथवा गीतार. गीतारहस्य । हमारी पुस्तक का पहला निबन्ध । छां छरदोग्योपनिषत् । अध्याय, खुण्ड और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण । जी. सू. कीमीन के मीमास मूत्र अभ्याय, पाद शीर सूत्र । कलकते का संस्करण । ते. अथवा ते. उ. तैस्तिरय उपनिषत् । वाही, अनुवाक कीर मन्त्र । आनन्दाभम का संस्करण !

तै. त्रा. तितिरिय ज्ञाह्मण । काण्ड, प्रपाठक, श्रनुवाक और मन्त्रः । आनन्दाधम का संस्करण ।

तै. सं. तैतिरिय संहिता । फाण्ड, प्रपाठक, अनुवाक कीर मन्त्र । दा. अथवा दास्त. अभिमर्थ रामदासखामीकृत दासवोध । धुलिया- सत्कारीतेजक सभा की प्रति का, वित्रशाला प्रेस में छता हुआ, हिन्दी अनुवाद ।

नाः पं. नारदर्पंचरात्र । कलकत्ते का संस्करण । नाः.सू. नारदपूत्र । वम्बई का संस्करण । नृस्तिह उ नृसिंहोत्तरतापनीयोपनिपत् ।

पातंजलस्य पातंजलयोगसूत्र । तुक्ताराम तात्या का संस्करण ।

पंच. पंचदरी । निर्णयसागर का सटीक संस्करण ।

प्रश्न. प्रश्नोपनिषत् । प्रश्न और मन्त्र । आनंदाश्रम का संस्करण ।

ष्ट्र. अयवा बृह बृहदारण्यकोपनिषत् । अध्याय, ब्राह्मण भीर मन्त्र । आनंदाश्रम का संस्करण । साधारण पाठ कृण्व, केवल एक स्थान पर माध्यन्दिन शास्त्रा के पाठ का उद्रेख है ।

व्र. स्रू. अगे घेस् देखे। ।

भाग. श्रीमद्भागवतपुराण । निर्णयसागर का संस्करण ।

भा. ज्या. भारतीय ज्योतिःशास्त्र ! खर्गीय शंकर वालकृष्ण दीक्षितकृत ।

मत्स्य. मत्स्यपुराण । आनन्दाश्रम का संस्करण i

मनु. मनुमृति । अध्याय क्षीर श्लोक । डॉ. जाली का संस्करण । सण्डलीक के अथवा ओर किसी भी संस्करण में यही श्लोक प्रायः एक ही स्थान पर मिलेंगे सनु पर जी-टीका है, वह राण्डलीक के संस्करण की है।

भसा. श्रीमन्महाशारेत । इसके छागे के अझर विभिन्न पर्वो के दर्शक हैं, नम्बर

अध्याय के और क्लोकों के हैं। कलकत्ते में वाबू प्रतापचन्त्र राय के द्वारा मुहित संस्कृत प्रति का ही हमने सर्वत्र उपयोग किया है। यम्बई के संस्करण में बे क्लोक कुछ आगे पीछे मिलेंगे।

मि. प्र. मिलिन्दप्रश्न । पाली प्रन्य । अप्रेजी अनुवाद ।

मुं. अथवा मुंड. मुंडकोपनिषत् । मुण्ड, खण्ड और मन्त्र । आनंदाश्रम का संस्करण । क्रिच्यु. मेध्युपनिषत् अथवा मैत्रायण्युपनिषत् । प्रपाठक और मन्त्र । आनंदाश्रम का संस्करण ।

द्याद्ध, याद्मनत्त्वयस्मृति । अध्याय और म्होक । वस्वई द्या छपा हुआ । इसकी अप-रार्क टीका (आनंदाश्रम के संस्क०) का भी दो-एक स्थानों पर उद्देख है ।

यो. अथवा योग. योगवासिष्ठ । प्रकरण, सर्ग और स्टोक । छठे प्रकरण के दो भाग हैं, (पू.) पूर्वार्घ, और (उ.) उत्तरार्घ । निर्णयसागर का सटीक संस्करण ।

रामपू, रामपूर्वेतापिन्युपानिषत् । आनंदाश्रम का संस्करण ।

**घाज** लं वाजसनेविसंहिता । अध्याय शोर सन्त्र । देवर का संस्करण ।

घारमी किंग. सथवा वा. रा. वाल्मीकिरामायण । काण्ड, अध्याय और खोष्ठ वम्बई का संस्करण ।

विष्णु, विष्णुपुराण । अंश, वाष्याय और श्लोक । यम्बई का संस्करण ।

घे. सु. वंदान्तसूत्र । अर्थाय, पाद और सूत्र । चे. सु. शांमा.

वेदान्तसूत्र-शांकरभाष्य । आनन्दाश्रमवाले संस्करण का ही सर्वत्र उपयोग कियाँद

शांस्त्, बाार्डल्यसूत्र । वस्वई का संस्करण ।

ह्याच्ये. शिवगीता । अध्याय और म्होक । अष्टेकर मण्डली के गीतासंप्रह का संस्करण ।

श्वे. श्वेताश्वतरोपनिषत् । अध्याय और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण ।

शं का. संख्यकारेका । तुकाराम तात्या का संस्करण ।

सूर्यगी. सूर्यगीता । अध्याय और क्षीक । महास का संस्करण ।

हारे. इश्विंश । पर्व, अध्याय और खोक । यम्बई का संस्करण ।

नोट. इनके भितिरिक्त भीर कितने ही संस्कृत, अंप्रेजी, मराठी एवं पासी प्रन्यों का स्थान-स्थान पर उद्धेख है। परन्तु उनके नाम यथास्थान पर प्राय: पूरे लिख दिये गये हैं, अथवा से समझ में आ सकते हैं, इसलिये उनके नाम इस फेहरिस्त में शामिल नहीं किये गये।

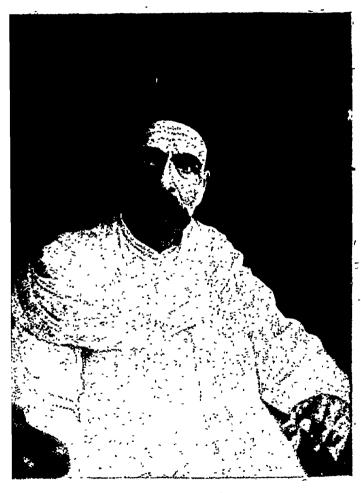

Bul fangadher Tolak

## श्रीगणेशाय नमः। ॐतत्सत्।

## श्रीमद्भगवद्गीतारहरूय अथवा कर्म यो ग शा स्त्र

## पहला प्रकरण ।

विषयप्रवेश ।

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥ क्ष महामारत, आदिम श्लोक ।

श्री मजगवद्गीता हमारे धर्मश्रंणों में एक अत्यन्त तेजस्वी और निर्मल हीरा है। पिंढश्रह्मांढ-ज्ञानसहित आत्मिविद्या के गूह और पवित्र तत्वों को योहें में और स्पष्ट रीति से समभा देनेवाला, उन्हों तत्वों के आधार पर मनुज्यमात्र के पुरुषार्थ की बर्यात काष्ट्रात्मिक पूर्णावस्था की पहचान करा देनेवाला, भक्ति और ज्ञान का मेल कराके हन दोनों का शाखोक्त व्यवहार के साथ संयोग करा देनेवाला और इसके द्वारा संसार से दुःखित मनुष्य को शान्ति दे कर उसे निष्काम कर्तव्य के आचरण में लगानेवाला गीता के समान वालवीध श्रंथ, संस्कृत की कीन कहै, समस्त संसार के साहित्य में नहीं मिल सकता। केवल काव्य की ही दृष्टि से यदि इसकी परीका की जाय तो भी यह श्रंथ उत्तम काव्यों में गिना जा सकता है, क्योंकि इसमें आत्मज्ञान के अनेक गृद्ध सिद्धान्त ऐसी प्रासादिक माणा में लिखे गये हैं कि वे वृद्धों और यन्चों को एक समान सुगम हैं और इसमें ज्ञानयुक्त मिलस भी भरा पड़ा है। जिस श्रंथ में समस्त वैदिक धर्म का सार स्वयं श्रीकृत्णा मगवान् की वाणी से संगृहीत किया गया है उसकी योग्यता का वर्णान केसे किया जाय? महामारत की लढ़ाई समार होने पर एक दिन श्रीकृत्णा और कर्जन प्रेमपूर्वक वातचीत कर रहे थे। इस समय अर्जुन के मन में इस्का हुई कि श्रीकृत्णा से वातचीत कर रहे थे। इस समय अर्जुन के मन में इस्का हुई कि श्रीकृत्णा से

नारायण को, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ नर है उनको. सरस्वती देवी की और
 व्यासजी को नमस्कार करके फिर 'जय' अर्थाद महामारन को पढ़ा चाहिये—-

युक बार भीर गीता सुनें। तुस्त अर्जुन ने बिनती की "महाराज! आपने जो विपदेश सुमे दुद के आरंभ में दिया या उसे में भूल गया हूँ, कृपा करके एक बार और यसलाहये।" तय श्रीकृष्णा भगवान् ने उत्तर दिया कि—"उस समय मंने 'अत्यन्त योगदुक्त अंतःकरण से उपदेश किया या। अब सम्मव नहीं कि में वैसा ही उपदेश किर तर सकूँ।" यह वात अनुगीता के आरंभ (ममा. अश्वमेष. म. १६. स्रोक.१०-१३) में दी हुई है सच पूछो तो भगवान् श्रीकृष्णाचंद्र के लिये कुछ भी असंभव नहीं, है; परन्तु उनके उक्त कथन से यह वात अच्छी तरह मानूम हो सकती हैं कि गीता का महत्व कितना आधिक है। यह अंय, नेदिक धर्म के भिन्न संप्रद्रायों में, वेद के समान, आज करीव ढाई हज़ार वर्ष से, सर्वमान्यतया प्रमाणस्वरूप हो रहां हैं; इसका कारण भी उक्त अन्य का महत्व ही है। इसी लिये गीता-स्यान में इस स्मृतिकालीन ग्रंथ का अलंकारगुक्त, परन्तु यथार्थ वर्णन इस प्रकार किया गया है:—

सर्वोपनिपदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सःसुधीमोंका दुग्धं गोतामृतं महत्॥

स्वयांत् जितने उपनिषद हैं वे मानो गी हैं, श्रीकृष्ण स्वयं दृध दु हुनेवाले (ग्वाला) हैं, दुिद्ध मान् अर्जुन (उस गी को पन्हानेवाला) मोक्ता यहाड़ा (वत्स) है धार जो दृध दु हा गया वही मधुर गीतामृत है। इसमें छुद्ध स्वाश्य नहीं कि हिन्दु. स्थान की सब भाषाओं में इसके स्वनेक अनुवाद, टीकाएँ, स्वार विवेचन हो चुके हैं। परन्तु जब से पश्चिमी विद्वानों को संस्कृत भाषा का ज्ञान होने लगा है तब से श्रीक, लेटिन, जर्मन, फ्रेंच, स्वप्रेज़ी सादि युरोप की भाषाओं में भी इसके स्वनेक स्रमुवाद प्रकाशित हुए हैं। तात्पर्य यह है कि उस समय यह स्रदितीय प्रंय समस्त संसार में प्रसिद्ध है।

इस अंग्र में स्व उपनिपदों का सार भ्रा गया है इसीसे इसका प्रा नाम

'श्रीमद्भगवद्गीता-उपनिपत्' है। गीता के प्रत्येक भ्रष्ट्याय के भंत में जो भ्रष्ट्याय'समाप्ति-दर्श के संकल्प है इसमें "इति श्रीमद्भगद्गीतासुपनिपत्सु प्राप्तिवधायां योगशास्त्रे श्रीकृप्णार्जनसंवादे "इत्यादि शृष्ट्य हैं। यह संकल्प यथिप सूल अंग्र यह श्रोक का अर्थ है। महामारत (उ. ४८. ७-९ और २०-२२; तथा वन. १२. ४४-४६) में लिखा है कि नर और नारावण ये दोनों फाण दे स्वस्पों में विभक्त साक्षात परमात्मा ही हैं और इन्हों दोनों ने फिर अर्जुन तथा श्रीकृष्ण का अवतार लिया। सब मागवतपर्मीय ग्रंथों के आरंग में दन्हों को प्रथम इसिल्ये नमस्कार करते है कि निष्काम-वर्म-युक्त नारायणीय तथा मागवत-धर्म को इन्होंने ही पहले वहले जारी किया था। इस श्लोक में कहीं कहीं भ्यास 'के वदल 'चेव ' पाठ भी हैं। परन्तु इमें यह ग्रुक्तिनंगत नहीं मालून होता; वर्थों कि, जैसे भागवत-धर्म के प्रचारक नर-नारायण को प्रणाम करना स्वया उचित है, वैसे ही इस धर्म के दो मुख्य भ्रंयों (महामारत और गीता) के कर्तो व्यासजी को भी नमस्कार करना उचित है। गहामारत का प्राचीन नाम 'जय है (ममा, आ, ६२. २०)।

(महासारत) में नहीं है, तथापि यह गीता की सभी प्रतियों में पाया जाता है। इससे अनुमान होता है कि गीता की किसी भी प्रकार की टीका होने के पहले ही, जब महाभारत से नित्य पाठ के लिये ऋलग निकाल ली गई होगी तभी से वक्त संकल्प का प्रचार हुआ होगा। इस दृष्टि से, गीता के तात्पर्य का निर्माय करने के कार्य में उसका महस्य कितना है यह झागे चल कर बताया जायगा । यहाँ इस संकल्प के केवल दा पद ( मगवद्गीतासु वपनिपत्सु ) विचारागीय हैं। ' उपनिषत् ' शब्द हिन्दीमें पुर्हिग माना जाता है, परन्तु वह संस्कृत में स्वीतिंग है इसलिय 'श्रीमग-बान् से गाया गया ऋर्यात् कहा गया उपनिषद्" यह ऋर्य प्रगट करने के लिये संस्कृत ॰ में "श्रीमद्भगवदीता उपनिषत् "ये दो विशेषण-विशेष्यरूप स्त्रीतिंग शब्द असुक्त हुए हैं और बचपि प्रंय एक ही है तयापि सम्मान के लिये "श्रीमद्भगवद्गीतास्प-निषत्सु " ऐसा सप्तमी के बहुचचन का प्रयोग किया गया है । शंकराचार्य के माप्य में भी इस प्रंय को तद्य करके 'इति गीतासु' यह बहुवचनान्त प्रयोग पाया जाता है। परन्तु नाम को संजिप्त करने के समय आदरसचक प्रसय, पद तथा अंत के सामान्य जातिवाचक 'उपनिपत्' शब्द भी उड़ा दिये गये, जिससे 'श्रीमद्भगवद्गीता ः स्पनिपत् ' इन प्रयमा के एकवचनान्त शब्दों के वदले पहले ' भगवदीता ' स्पोर फिर केवल 'गीता' ही संविध नाम प्रचलित हो गया। ऐसे बहुत से संविध नास प्रचलित हैं जैसे कर, छांदोम्य, केन इसादि। यदि 'उपनिषत्' शब्द सूल नास में न होता तो 'भागवतम्,' 'भारतम्,' 'गोपीगीतम् ' हत्यादि शब्दीं के समान् इस ग्रंथ का नाम भी 'भगवद्गीतम् ' या केवल 'गीतम् ' वन जाता जैसा कि नपुं-सकितिंग के शब्दों का स्वरूप होता है; परन्तु जबिके ऐसा हुआ नहीं है और 'सगवद्गीता' या 'गीता' यही स्त्रीलिंग शब्द ऋव तक बना है, तव उसके सामने ' उपनिपत् ' शब्द को निसं अध्याहत समक्ता ही चाहिये। अनुगीता की कर्जुन मिश्रकृत टीका में 'कर्जुगीता' शब्द का अर्थ भी इसी रीति से किया गया है।

परन्तु सात सौ श्लोक की भगद्रीता को ही गीता नहीं कहते। अनेक ज्ञानविषयक प्रंथ भी गीता कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, महाभारत के शांतिपर्वातगंत
भोषपर्व के कुछ पुटकर प्रकरणों को पिंगलगीता, शंपाकगीता, मिक्तगीता, वोष्यगीता,
विचल्युगीता, हागीतगीता, वृत्रगीता, पराश्रगीता और हंसगीता कहते हैं। अश्वमेष
पर्व में अनुगीता के एक भाग का विशेष नाम ' बाह्मणागीता ' हूं। इनके सिवा
अवधूतगीता, अप्रवक्तगीता, ईश्वरगीता, उत्तरगीता, कपिलगीता, गणेशगीता,
देवीगीता, पांक्वगीता, वृद्यगीता, भिचुगीता, यमगीता, रामगीता, व्यासगीता,
श्विगीता, पांक्वगीता, वृद्यगीता हत्यादि अनेक गीताएँ प्रसिद्ध है। इनमें से छुछ तो
स्वतंत्र रीति से निर्माण की गई हैं और शेष भिन्न भिन्न प्रसणों से ली गई हैं।
कैसे, गणेशपुरगण के अन्तिम की हालंड के १३८ से १४८ अध्यायों में गणेशगिता
कही गई है। इसे यदि योड़े फरफार के सार्य भगवतीता की नकल कहें तो कोई
हान नहीं है सुमेपुराण के उत्तर साग के पहले ग्यारह अध्यायों में ईश्वरगीता है।

इसके बाद व्यासगीता का आरंभ हुआ है। एकंदपुराग्यान्तर्गत सूतलंहिता के चीये अर्घात् यज्ञवेभवलंड के उपरिभाग के आरंभ (१ से १२ अध्याय तक) में ब्रह्म-गीता है और इसके बाद भाठ श्रध्यायों में सूतगीता है। यह तो हुई एक प्रहा-गीता; दसरी एक और भी प्रह्मगीता है, जो योगवासिष्ट के निवांगु प्रकर्गा के उत्त-रार्ध (सर्ग १७३ से १८१ तक) में या गई है। यमगीता तीन प्रकार की है। पहली विष्णुपुराण के तीसरे श्रंश के सातवं अध्याय में; दूसरी, अभिपुराण के तीसरे खंड के ३८१ वें अध्याय में; भीर तीसरी, नृसिंहपुराण के आठवें अध्याय में है। यही हाल रामगीता का है। महाराष्ट्र में जो रामगीता प्रचलित है वह प्राध्यांतम-रामायण के उत्तरकांड के पाँचवें सर्ग में है; श्रीर यह अध्यात्मरामायण ब्रह्मांड-पुराण का एक भाग माना जाता है। परन्तु इसके सिवा एक दूसरी रामगीता 'गुरुज्ञानवासिए-तत्वसारायण ' नामक ग्रंय में है जो महास की और प्रसिद्ध है। यह प्रय वेदान्त-विपय पर लिखा गया है। इसमें ज्ञान, उपासना और कर्म-संबंधी तीन कांड हैं। इसके उपासना कांड के द्वितीय पाद के पहले भठारह भाष्याय में राम ं गीता है और कर्मकांड के तृतीय पाद के पहले पाँच अध्यायों में सूर्यगीता है। कहते हैं कि शिवगीता पद्मपुरामा के पातालखंड में है । इस पुरामा की जो प्रति पूरे के आनंदाश्रम में छपी है उसमें शिवगीता नहीं है। पंडित ज्वालाप्रसाद ने अपने ' अष्टादशपुरागादर्शन ' अंय में लिखा है कि ज़िवगीता गौढ़ीय पर्वात्तरपुरागा में है। नारदपुराण में, अन्य पुरागों के साथ साथ, पद्मधुराण की भी जो विषयानु-क्रमिंगुका दी गई है उसमें शिवगीता का उहेख पाया जाता है। श्रीमद्रागवतपु-रागा के ग्यारहवें स्कंध के तेरहवें अध्याय में इंसगीता और तेईसवें अध्याय में भिज्ञगीता कही गई है। तीसरे स्कंध के किपलोपाल्यान (२३-२३) को कई लोग 'कपिलगीता ' कइते हैं। परन्तु 'कपिलगीता ' नामक एक छपी हुई स्वतंत्र पुस्तक इमारे देखने में आई है, जिसमें इठयोग का प्रधानता से वर्णन किया गया है और लिखा है कि यह कपिलगीता से ली गई है। परन्तु यह गीता पद्मपुरागा में है ही नहीं । इसमें एक स्थान ( ४. ७ ) पर जैन, जंगम और सुफी का उछित किया गया है जिससे कहना पडता है कि यह गीता सुसलमानी राज्य के बाद की होगी। भागवतपुराण ही के समान देवीमागवत में भी, सातवें स्कंध के ३१ से ४० प्रध्याय तक, एक गीता है जिसे देवी से कही जाने के कारगा, देवीगीता कहते हैं। ख़द भगवदीता ही का सार क्रिप्रिरागु के तीसरे खंड के ३५० वें फ्रध्याय में, तथा गरुडपुरागु के पूर्वसंड के २४२ वें प्रध्याय में, दिया हुआ है। इसी तरह कहा जाता है कि विसप्तजी ने जो उपदेश रामचंद्रजी को दिया उसीको योगवासिष्ट कहते हैं। परन्तु इस प्रंय के श्चन्तिम ( प्रर्यात् निर्वाण् ) प्रकरण में ' प्रर्शुनोपाल्यान ' भी शामिल ई जिसमें वस भगवदीता का सारांश दिया गया है कि जिसे भगवान् श्रीकृष्णा ने अर्जुन से कहा या: इस उपाल्यान में भगवर्रीता के भनेक श्लोक ज्यों के त्यों पाये जाते हैं ( योग.

ह प. संगं. ५२-५८)। जपर कहा जा चुका है कि पूने में छपे हुए पदापुराण में शिवगीता नहीं मिलती: परन्त उसके न मिलने पर भी इस प्रति के उत्तरखंड के 509 से १८८ भ्रष्ट्याय तक भगवदीता के माहात्म्य का वर्गन है और भगवद्गीता के प्रत्येक अध्याय के लिये महात्म्य-वर्गान में एक एक अध्याय है और उसके संबंध में क्या भी कही गई है। इसके सिवा वराहपुराया में एक गीता महात्म्य है छौर शिवपुरागा में तथा वायुपुरागा में भी गीता-माहात्म्य का होना वतलाया जाता है। परन्तु कलकते के छपे इए वायुपराण में वह हमें नहीं मिला। भगवद्गीता की ह्मपी हुई पुस्तकों के आरंभ में 'गीता ज्यान' नामक नौ श्लोकों का एक प्रकरण पाया बाता है। नहीं जान पडता कि यह कहाँ से लिया गया है; परन्तु इसका "मीप्म-होगातरा जयद्रथजला॰" श्लोक, योडे हेरफेर के साथ, 'हाल ही में प्रकाशित 'उरु भंग' नामक भास कविकृत नाटक के आरंभ में दिया हुआ है। इससे जात होता है कि उक्त ध्यान, सास कवि के समय के अनंतर प्रचार में आया होगा। प्रयोंकि बह मानने की ऋषेता कि भास सरीखे प्रसिद्ध कवि ने इस श्लोक को गीता ध्यान से लिया है, यही कहना अधिक युक्तिसंगत होगा कि गीता-ध्यान की रचना, मिन्न मिन्न स्यानों से लिये इए और कुछ नये बनाये इए श्लोकों से, की गई है। भास कवि कालिदास से पहले हो गया है इसलिये उसका समय कम से कम संवत् ४३५ ( शक तीन सौ ) से अधिक अवीचीन नहीं हो सकता।?

उपर कही गई वातों से यह बात ऋछी तरष्ट घ्यान में आ सकती है कि मगवद्गीता के कौन कौन से और कितने अनुवाद तथा कुछ हेरफेर के साथ कितनी कें कें , तात्पर्य और माहात्म्य प्रराणों में मिलते हैं। इस वात का पता नहीं चलता कि अवधृत और अष्टावक आदि दो चार गीताओं को कव और किसने स्वतंत्र रीति से रचा श्रयवा वे कित प्रराण से ली गई हैं। तयापि इन सब गीताओं की रचना तथा विषय-विवेचन को देखने से यही मालूम होता है कि ये सब अंथ, मगवद्गीता के जगत्र्यसिद्ध होने के बाद ही, बनाये गये हैं। इन गीताओं के संबंध में यह कहने से भी कोई हानि नहीं कि वे इसी लिये रची गई हैं कि किसी विशिष्ट पैय या विशिष्ट पुराणा में भगवद्गीतां के समान एक आध गीता के रहे विना उस पैय या पुराण की पूर्णता नहीं हो सकती थी। जिस तरह श्रीमगवान ने भगवद्गीता में अर्जुन को विश्वरूप दिखा कर ज्ञान वतलाया है उसी तरह शिवगीता, देवीगीता और गणेशगीता में भी वर्णन है। शिवगीता, ईश्वरगीता श्रादि में तो भगवद्गीता के भनेक श्लोक अन्तरशः पाये जाते हैं। यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो इन सब गीताओं में भगवदीता की अपेता कुछ विशेषता नहीं है; और, भगव-द्वीता में अध्यात्मज्ञान और कर्म का सेल कर देने की जो अपूर्व शैली है वह किसी भी प्रमाय गीता में नहीं है । भगवद्गीता में पातंजलयोग प्रायवा

<sup>ै</sup> उपर्युक्त अनेक गीताओं तथा मगबद्रीता को श्रीयृत हरि रघुनाथ मागवत आजक्त पूने से प्रकाशित कर रहे हैं।

श्वरवोग और कर्मत्यागरूप संन्यास का यथोचित वर्णन न देख कर, उसकी पति के लिये. कृप्णार्जुन संबाद के रूप में, किसीने उत्तरगीता पीछे से लिए। दाली है। घवनुत भीर भष्टायक सादि गीताएँ विलक्ष एफदेशीय हैं क्योंकि इनमे केवल संन्यास-मार्ग का ही प्रतिपादन किया गया है। यमगीना घार पांडवगीता तो केवल मिक्ट विषयक संचित्र स्तोत्रों के समान हैं। शिवगीता, ग्रोशगीता और सर्यगीता ऐसी नहीं हैं। यदापि इनमें झान और कर्म के समुख्य का युक्तियुक्त समर्थन भवरूप किया गया है तथापि इनमें नवीनता कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह विषय प्रायः भगव-द्वीता से ही लिया गया है। इन कारगों से भगवद्गीता के गंभीर तया व्यापक तेज के सामने वाद की यनी दुई कोई भी पाराणिक गीताठहर नहीं सकी और इन नकती गीताओं से उलटा भगवदीता का ही महत्त्व प्राधिक यह गया है। यही कारण है कि 'भगवदीता' का 'गीता' नाम प्रचलिन हो गया है। अध्यातमरामायण और योगवासिष्ट यदापि विस्तृत ग्रंय हैं ती भी वे पीछे यने हैं और यह बात उनकी रचना से ही रुप्ट मानम हो जाती है। महास का 'गुरक्षानवासिप्टतावसारायण्' नामक ग्रंथ कहे एकीं के मतानुसार बहुत प्राचीन है, परन्तु हम ऐसा नहीं सममते: क्योंकि उसमें १०८ उपनिपरों का उद्घेश है जिनकी प्राचीनता सिद्ध नहीं हो सकनी। सर्वगीता में विशिष्टाद्वेत मत का उठ्ठेग्र पाया जाता है (३.३०) भीर कई स्थानों में भगवदीता ही का युक्तिबाद लिया तुका सा जान पड़ता है (१.६८)। इसलिये यह ग्रंथ भी यहत पीछे से-श्रीशंकराचार्य के भी याद-वनाया गया होगा ।

अनेक गीताओं के होने पर भी भगवद्गीता की श्रेष्टता निर्विवाद सिख है। इसी कारता उत्तरकालीन घेटिकधर्मीय पंडितों ने, अन्य गीताओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया और ये भगवदीता ही की परीचा करने और उसीके तत्व अपने बंदुओं को समभा देने में, अपनी कृतकृत्यता मानने लगे। प्रंय की दो प्रकार से परीजा की जाती है। एक संतरंग-परीचा स्नार दसरी वहिरंग परीक्षा कहलाती है। पूरे अंग को देख कर उसके ममें, रहस्य मयितायें और प्रमेय इँड निकालना 'मतरंग-परीदा' है। प्रन्य को किसने और कय बनाया, उसकी भाषा सरस है या नीरस,कान्य रिट से उसमें माधुर्य और प्रसाद गुगा है या नहीं, शब्दों की रचना में व्याकरण पर घ्यान दिया गया है या उस प्रंय में प्रतेक फार्य प्रयोग हैं, उसमें किन किन मता, स्पलीं और व्यक्तियों का उछिए है-इन बातों से प्रंघ के काल-निर्माय कौर तत्कालीन समाज-रियति का कुछ पता चलता है या नहीं, अंग्र के विचार स्वतंत्र हैं खयवा जुराये चुए हैं, यदि उसमें दूसरों के विचार भरे हैं तो वे कौन से हैं झीर कहीं से लिये गये हैं इत्यादि बातों के विवेचन को 'यहिरंग-परीद्या ' कहते हैं। जिन प्राचीन पंडितों ने गीता पर टीका और भाष्य लिखा है उन्होंने उक्त वाहरी वातों पर ऋधिक घ्यान नहीं दिया। इसका कारण यही है कि वे लोग भगवदीता सरीले अलांकिक प्रय की परीचा करते समय उक्त बाहरी बातां पर ज्यान देने को ऐसा ही सममते के

जैसा कि कोई मनुष्य एक-आध उत्तम सुर्गध युक्त फूल को पाकर उसके रंग, सौंदर्य, सवास आदि के विषय में कुछ भी विचार न करे और केवल उसकी पत्नरियाँ गिनता रहे: अयवा जैसे कोई मनुष्य मयुमस्त्री का मयुयुक्त छत्ता पा कर केवल छिदों को गिनने में ही समय नष्ट कर दे! परन्तु अब पश्चिमी विद्वानों के अनुकरण से इमारे आर्थिक विद्वान लोग गीता की बाह्य-परीचा भी बहुत कुछ करने लगे हैं। गोता के आप प्रयोगों को देख कर एक ने यह निश्चित किया है कि यह अंथ ईसा से कह शतक पहले ही वन गया होगा। इससे यह शंका, विलक्त ही निमूल हो जाती है, कि गीता का भक्तिमाग उस ईसाई धर्म से लिया गया होगा कि जो गोता से वहत पीड़े प्रचालित हुआ है। गोता के सोलहवें अध्याय में जिस नास्तिक मत का उल्लेख है उसे बोद्रमत समक्तकर दूसरे ने गोता का रचना-काल बुद्ध के बाद माना है। तीसरे विद्वान् का कथन है कि तेरहवें अध्याय में 'महासूत्र-पट्टेश्रेंब॰' श्लोक में बहासूत्र का उद्घेल होने के कारण गीता बहासूत्र के बाद बनी होगी। इसके विरुद्ध कई लोग यह भी कहते हैं कि ब्रह्मसूत्र में अनेक स्थानी पर गीता ही का आधार लिया गया है जिससे गीता का उसके बाद बनना सिद्ध नहीं होता। कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि युद्ध में रगाभूमि पर अर्जुन को सात सौ श्लोक की गीता सुनाने का समय मिलना संभव नहीं है । हाँ, यह संभव है कि श्रीकृष्ण ने प्रार्शन को लढाई की जल्दी में दस-बीस श्लोक या उनका भावार्य सुना दिया हो और उन्हीं श्लोकों के विस्तार को संजय ने एतराष्ट से, व्यास ने प्रक से, वैशंपायन ने जनमेजय से झीर सुत ने शानक से कहा हो; श्रयवा महामारत-कार ने भी उसको विस्तृत रीति से लिख दिया हो। गीता की रचना के संबंध में भन की ऐसी प्रवृत्ति होने पर, गीता सागर में हवकी लगा कर, किसी ने सात," किसी ने अद्वाईस, किसी ने छत्तीस और किसी ने सी मूल खोक गोता के खोज निकाले हैं। कोई कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि अर्जुन को रणभूमि पर गीता का ब्रह्मज्ञान बतलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी; वेदान्त-विषय का यह उत्तम प्रंथ पछि से महाभारत में जोड़ दिया गया होगा। यह नहीं कि बहिरंग-परीचा की ये सब बातें सर्वेषा निर्धिक हों । उदा-इराणार्थ, जपर कही गई फुल की पख़ुरियों तया मुद्र के छत्ते की वात की ही लीजिय। वनस्पतियों के वर्गीकरण के समय फलों की पख़रियों का भी विचार भवरय करना पढ़ता है। इसी तरह, गांगित की सहायता से यह सिद्ध किया गया

<sup>&</sup>quot; आजकल एक सप्तरोक्ती गीता प्रकाशित हुई है, उसमें केवल यही सात छोक हैं:—
(१) के इलेकाख़रं नक्ष इ० (गी. ८.१३); (२) स्थाने दृषीकेश तब प्रकीत्यां इ०
(गी. ११.३६), (३) सर्वतः पाणिपादं तत् इ० (गी. १३.१३); (४) किथ पुराणमनुशा सितारं ६० (गी. ८९); (५) कर्ष्वं मूलनयःशाखं इ० (गी. १५.१); (६) सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्ट इ० (गी. १५.१५); (७) मन्मना भव मद्भक्तो इ० (गी.१८.६५) स्ती तरह खौर भी अनेक संक्षिप्त गीनाएं वनी हैं।

हैं कि, मशुमिष्त्रयों के छत्ते में जो छेद होते हैं उनका ग्राकार ऐसा होता है कि मशुरस का घनफल तो कम होने नहीं पाता और वाहर के घावरण का प्रष्टफल बहुत कम हो जाता है जिससे मोम की पेदाश्रय घट जाती है। इसी प्रकार के उपयोगों पर दृष्टि देते हुए हमने भी गीता की अहिरंग-परीत्ता की है और उसके कुछ महत्त्व के सिद्धान्तों का विचार इस ग्रंथ के अंत में, परिशिष्ट में किया है। परन्तु जिनको ग्रंथ का रहस्य ही जानना है उनके लिये वहिरंग-परीत्ता के मगड़े में पड़ना अनावश्यक है। वारदेवी के रहस्य की जाननेवालों तथा उसकी अपरी और वाहरी वातों के जिल्लासुओं में जो मेट है उसे मुरारि किव ने वड़ी ही सरसता के साथ दरशाया है-

आपांतालनिम्मपांवरतनुर्जानाति मंथाचलः ॥

भयांद, समुद्र की आगाध गहराई जानने की यदि इच्छा हो तो किससे पूछा जाय? इसमें संदेह निहीं कि राम-रावग्रा सुद्ध के समय संकड़ों वानरवीर धड़ा-धड़ समुद्र के ऊपर से कृदते हुए लंका में चले गये ये; परन्तु उनमें से कितनों को समुद्र की गहराई का ज्ञान है? समुद्र-मंथन के समय देवताओं ने मन्यनदंढ़ बना कर जिस बढ़े भारी पर्वत को समुद्र के नीचे छोड़ दिया था, और जो सचमुच समुद्र के नीचे पाताल तक पहुँच गया था, वही मंदराचल पर्वत समुद्र की गहराई को जान सकता है। मुरारि किव के इस न्यत्यानुसार, गीता के रहस्य को जानने के लिये, अब हमें उन पंढितों और आचार्यों के अंगों की ओर ध्यान देना चाहिये जिन्होंने गीता-सागर का मंथन किया है। इन पंढितों में महाभारत के कर्ता ही अग्रगाय हैं। अधिक क्या कहें, आजकल जो गीता प्रसिद्ध हैं उसके यही एक प्रकार से कर्ता भी कहें जा सकते हैं। इसलिये प्रथम उन्हों के मतानुसार, संजैप में, गीता का तारार्य दिया जायगा।

'भगवदीता' अर्थात 'भगवान् से गाया गया टपनिपत्' इस नाम ही से, बोध होता है कि गीता में अर्जुन को उपदेश किया गया है वह प्रधान रूप से भगवतधर्म-भगवान् के चलाये हुए धर्म-के विषय में होगा । क्योंकि श्रीकृष्ण को 'श्रीभगवान्' का नाम-प्रायः भागवतधर्म में ही दिया जाता है । यह उपदेश कुछ नया नहीं है। पूर्व काल में यही उपदेश भगवान् ने विवस्तान् को, विवस्तान् ने मनु को और मनु ने इद्वाकु को किया था। यह वात गीता के चीप अध्याय के आरंग (१-३) में दी हुई है । महामारत, शांतिपर्व के अंत में नारायणिय अथवा भागवतधर्म का विस्तृत निरूपण है जिसमें, शहादेव के अनेक जनमां में अर्थात् कर्यान्तरों में भागवतधर्म की परंपरा का वर्णन किया गया है। और अंत. में, यह कहा गया है:—

त्रेतायुगादी च ततो विवस्वान मनवे ददौ । मनुश्र लोकप्रत्ये सुतायेस्वाकवे ददौ । इदवाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः ॥ डायांत् बहादेव के वर्तमान जम्म के बेतायुग में इस मागवत्तव्यमें ने विवस्तान् मनु-इस्ताक की परंपरा से विस्तार पायां है (मनां. शां. ३४८. ५५,५२)। यह परंपरा, गीता में दी हुई रक्त परंपरा से, मिलती है (गीताः १. १ पर हमारी टीका देखों)। दो मिल धर्मों की परंपरा का एक होना संमव नहीं है, इसलिये परंपराकों की एकता के कारण यह अनुमान सहन ही किया जा सकता है कि गीतावर्म और भागवत्तवर्म, ये दोनों एक ही हैं। इन धर्मों की यह एकना केवल अनु-मान ही पर अवलंतित नहीं है। नारायग्रीय या भागवत्तवर्म के निरूपण में वेशं-पायन जनमेलय से कहते हैं:—

> एवमेष महान् धर्मः स ते पूर्व सृपोत्तम । कथितो हरिगोतास समासविविकल्पितः ॥

कर्यात हे नृपत्रेष्ट जनमेजय! यही टक्तम मागवतधर्म, विधियुक्त कार संवित्त रीति से इत्गिता कर्यात मगवद्गीता में, तुमे पहले ही वतलाया गया है (ममा-शां. ३४६. १०)। इसके बाद एक कष्याय छोड़ कर दूसरे अध्याय (मना-शां. ३४८.-८) में नारायणीय धर्म के संबंध में फिर भी स्वष्ट रीति से कहा गया है कि:—

सनुपोढेष्वनीकेषु कुर्गादवयोर्मुघे । अर्जुने विमनस्के च गाँता भगवता स्वयन् ॥

संगीत कौरवयांडय-युद्ध के समय जब अर्जुन दिहेश हो गया या तब स्वयं भगवान् ने उसे यह दण्डेंग्र किया या । इससे यह स्पष्ट है कि 'हेरिगीता' से भगवद्गीता ही का मतलव है। गुरुपरंपरा की एकता के अतिरिक्त यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि जिस भागवतवर्म या नारायगीय धर्म के विषय में दो यार कहा गया है कि वहीं गीता का श्रतिपाध विषय है, दसी को 'सात्वत ' या 'एकांतिक ' षर्म भी कहा है। इसका विवेचन करते समय (शां. ३४७.८०,८३) शे लहागा कहें गये हैं:—

नारायणपरो बर्मः पुनरान्नचिदुर्छमः । मन्नचिरुद्रणश्चैन बर्मा नारायणात्मकः ॥

अर्थात् यह गारायणीय घर्म प्रवृत्तिमार्ग का हो कर भी पुनर्जन्म का टालनेवाला अर्थात् पूर्ण मोन्न का दाता है। फिर इस बात का वर्णान किया गया है कि यह अर्थ प्रसिद्ध हो है कि संन्यास न ले कर मरणपर्यन्त चातुर्वराय-विद्दित निष्काम कर्म ही करता रहे। इसलिये यह स्पष्ट है कि गीता में जो टपदेश अर्जुन को किया गया है वह भागवत्तवर्म का है और स्सक्षे महाभारतकार प्रवृत्ति-विषयक ही मानते हैं, क्योंकि टपर्वुक्त घर्म भी प्रवृत्ति-विषयक है। साय साय यदि ऐसा कहा जाय कि गीता में केवल प्रवृत्तिमार्ग का ही भागवत्तवर्म है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वैश्रंपायन ने जनमेजय से फिर भी कहा है ( ममा. शां. ३४८-४३ ):—

यतीनां चापि यो धर्मः स ते पूर्वे नृपोत्तम । कथितो हरिगीतासु समासविधिकस्पितः ॥

क्रर्यात् हे राजा! यतियां स्रर्यात् संन्यासियां के निवृत्तिमार्गं का धर्म भी तमे पहले भगवद्गीता में संजिप्त रीति से भागवतधर्म के साय बतला दिया गया है। परन्त यद्यपि गीता में प्रवृत्तिधर्म के साथ ही यतियों का निवृत्तिधर्म भी बतलाया गया हैं, तथापि सनु इच्चाकु इत्यादि गीताधर्म की जो परंपरा गीता में दी गई है वह यतिथर्म को लागू नहीं हो सकती, वह केवल मागवतथर्म ही की परंपरा से मिलती है। सारांश यह है कि उपर्रक्त वचनों से महाभारतकार का यही भ्राभित्राय जान - पहला है कि गीला में ऋर्ज़न की जो उपदेश किया गया है वह, विशेष करके मतु इत्वाकु इत्यादि परंपरा से चले हुए, प्रवृत्ति-विषयक मागवतधर्म ही का है: श्रीर उसमें निवृत्ति-विषयक यतिधर्म का जो निरूपण पाना जाता है वह केवल भात्पंतिक है। पृथु, प्रियनत भार प्रवहाद भादि भक्तों की कपामां से, तया सारावत में दिये राये निष्कास कर्स के वर्णानीं से ( मारावतः ४.२२.५९,५२,७.९०. २३ और १९.४.६ देखो ) यह भली भाँति मालम हो जाता है कि महाभारत का प्रवृत्ति-विषयक नारायणीय धर्म चारे मारावतप्रराण का भागवतधर्म, ये दोनॉ, मादि में एक ही हैं। परन्तु भागवतपुरागा का मुख्य वदेश यह नहीं है कि वह भागवतधर्म के कर्मयुक्तप्रवृत्ति तत्व का समर्थन करे । यह समर्थन, महाभारत में भीर विशेष करके गीता में किया गया है। परन्त इस समर्थन के समय भागवत-घर्मीय मक्ति का यथोचित रहस्य दिखलाना न्यासजी भूल गये थे । इसिजेये मागवत के आरंभ के अध्यायों में लिखा है कि ( भागवत. १.४.१२ ) दिना भक्ति के केवल निष्काम कर्म व्यर्थ है यह सोच कर, झौर महाभारत की उक्त न्युनता की पूर्ण करने के लिये ही, भागवतपुराण की रचना पीछे से की गई। इससे भागवत पुराण का मुख्य उद्देश स्पष्ट रीति से मालूम हो सकता है। यही कारण है कि सागवत में अनेक प्रकार की हरिकया कह कर भागवतधर्म की भगवद्गिक के मद्दाल्य का जैसा विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है वैसा भागवतधर्म के कर्म-विषयक ग्रंगों का विवेचन उसमें नहीं किया गया है। ग्राधिक क्या, भागवतकार का यहाँ तक कहना है, कि विना भाकि के सब कर्सवेता हुया है ( सारा.१.४.३४)। मत्रात्व गीता के तात्पर्य का निश्चय करने में जिस महाभारत में गीता कही गई है उसी नारायणीयोपाल्यान का जैसा उपयोग हो सकता है वैसा, मागवत-धर्मीय होने पर भी, भागवतपुराण का उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वह केवल माकि प्रधान है। यदि उसका कुछ उपयोग किया भी जाय तो इस बात पर मी ष्यान देना पड़ेगा कि महाभारत और भागवतपुरांगा के उदेश और रचना-काल भिन्न मिल हैं। निवृत्तिविषयक यतिधर्म द्यौर प्रवृत्तिविषयक भागवतधर्म का मूल स्वरूप गया है? इन दोनों में यह भेद क्यों है ? मूल भागवतवर्म

इसं समय किस रूपान्तर से प्रचृतित है ? इत्यादि प्रश्नों का विचार आगे चल कर किया जायगा।

यह मालूम हो गया कि स्तर्य महाभारतकार के मतानुसार गीता का त्या , तात्पर्य है। अब देखना चाहिये कि गीता के भाष्यकारों और टीकाकारों ने गीता का क्या तात्पर्य निश्चित किया है । इन भाष्यों तथा टीकाओं में आजकल श्री शंकराचार्य कत गीता-माप्य अति प्राचीन प्रन्य माना जाता है । यद्यपि इसके मी पूर्व गीता पर अनेक भाष्य और टीकाएँ लिखी जा चुकी यों तथापि वे अब उपलब्ध नहीं हैं: और इसी लिये जान नहीं सकते कि महाभारत के रचना-काल से शंकरा-वार्य के समय तक गीता का अर्थ किस प्रकार किया जाता या । तथापि शांकरं-भाष्य ही में इन प्राचीन टीकाकारों के मतों का जो उल्लेख है (गी. शांभा. ग्र. २ श्रीर ३ का उपौद्धात देखों), उससे साफ साफ मालूम द्वीता है कि शंकरा-चार्य के प्रवंकालीन टीकाकार, गीता का अर्थ, महामारत-कर्ता के अनुसार ही ज्ञानकर्म-समुचयात्मक किया करते थे । अर्थात उसका यह प्रवृत्ति-विषयक अर्थ लगाया जाता या कि, ज्ञानी मनुष्य को ज्ञान के साथ साथ मृत्यु पर्यंत स्वधर्म विहित कर्म करना चाहिये। परन्तु वैदिक कर्मयोग का यह सिद्धान्त शंकराचार्य को मान्य नहीं या, इसलिये उसका खंडन करने और भ्रपने मत के अनुसार गीता का तात्पर्य बताने ही के लिये उन्होंने गीता-भाष्य की रचना की है। यह बात वक माप्य के आरंभ के उपोद्धात में सार रीति से कही गई है। 'भाप्य' शब्द का अर्थ भी यही है। 'भाष्य' और 'टीका' का बहुधा समानार्थी उपयोग होता है, परन्तु सामान्यतः 'टीका' सूल प्रन्य के सरल प्रन्यय और इसके सुराम , अर्थ करने ही को कहते हैं। माप्यकार इतनी ही बातों पर संतुष्ट नहीं रहता, षद्द वस प्रन्य की न्याययुक्त समालोचना करता है, अपने मतानुसार वसका तात्पर्य , बतलाता है और उसी के अनुसार वह यह भी वतलाता! है कि ग्रन्य का अर्थ कैसे लगाना चाहिये। गीता के शांकरभाष्य का बही स्वरूप है। परन्तु गीता के तात्पर्य के निवेचन में शंकराचार्य ने जो भेद किया है उसका कारगा जानने के पहले योडासा पूर्वकालिक इतिहास भी यहीं पर जान लेना चाहिये । वैदिक धर्म केवलं तान्त्रिक धर्म नहीं है; उसमें जो गृढ़ तत्व हैं उनका सूच्म विवेचन प्राचीन समय ही में उपनिपदों में हो चुका है। परनतु ये उपनिपद भिन्न भिन्न ऋषियों के हारा भिन्न भिन्न समय में वनाये गये हैं, इसलिये उनमें कहीं कहीं विचार-विभिन्नता भी आगई है। इस विचार विरोध को मिटाने के लिये ही वादरायगाचार्य ने श्रपने वेदान्तसूत्रों में सब उपनिपदों की विचारैभ्यता कर दी हैं; श्रारे इसी कारण से वेदान्तस्त्र भी, उपनिपदों के समान ही, प्रमाण माने जाते हैं। इन्हीं वेदान्तसूत्रों का दूसरा नाम 'ञहासूत्र' अथवा 'शारीरकसूत्र' है । तथापि वैदिक कर्म के तत्वज्ञान का पूर्ण विचार इतने से ही नहीं हो सकता। क्योंकि उपनिषदीं का ज्ञान प्रायः वैराम्यविषयक सर्यात् निम्नृत्तिविषयक है; भौर वेदान्तसूत्र तो सिर्फ उपनिषदीं

दन्सम देखी ।

का मर्तक्य करने ही के रहेग़ से बनाये गये हैं, इसलिये रनमें भी बैदिक प्रवृत्तिमाग का विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं किया गया हैं। इसीलिये उपर्युक्त कयानुसार लब प्रवृत्तिमार्ग-प्रतिपादक स्तावहीता ने बैदिक धर्म की तत्त्वज्ञानसंबंबी इस न्युनन्। की पति पहले पहल हो. नव स्पनिपड़ों और वेदान्तस्त्रों के मार्निक तत्त्वज्ञान की पूर्णता करनेवाला यह मगवहीता अन्य भी, उन्हों के समान, सबैमान्य और प्रमागासत हो गया। और, अन्त में, त्यनिपदों, वेदान्तसूत्रों और सगबदीना का 'प्रस्थानत्रयों' नाम पढ़ा। 'प्रस्थानत्रयों' का यह ऋषे हैं कि दसमें वैदिक वसे के ब्राधारसूत तीन सुख्य अन्य हैं जिनमें अन्नति कीर निवृत्ति दोनों मानी का नियमानुसार तथा तालिक विदेवन किया गया है। इस तरह प्रस्थानव्यी में शीता के मीने जाने पर और प्रत्यानक्ष्यी का दिनों दिन अधिकाबिक प्रचार होने पर वेट्ठिक धर्म के लोग टन मतीं और संप्रदायों को गाँग अयवा अग्रास मानने लगे, जिनका समावेश एक तीन प्रम्यों में नहीं किया वा सकता था। परिगाम यह हुआ कि वाद्वधर्म के पतन के बाद वैदिक धर्म के वो जो संग्र दाय (महेत, विशिष्टाहेत, हेत, शुदाहेत खाहि) हिंहुस्थान में प्रचलित हुए: इनमें से प्रत्येक संप्रदाय के प्रवर्तक आचार की, प्रस्थानत्रयी के वीनों भागी पर (अयान् मगवद्गीता पर मी) भाष्य लिख कर, यह सिद्ध कर दिखाने की बावश्यकता हुई कि, इन सब सम्प्रदायों के जारी होने के पहले ही जो तीन 'बर्मप्रनवः प्रमाण सममे जाते ये, उन्हों के झाचार पर हमारा सन्प्रदाय स्थापित हुआ है और **अ**न्य संप्रतृत्य इन धर्मप्रन्यों के अनुसार नहीं हैं । ऐसा करने का कारण यही हैं कि यदि कोई बाचार्य यह स्वीकार कर लेते कि अन्य संप्रदाय मी प्रमाग्रासूत धर्मग्रन्थों के झाधार पर स्थापित हुए हि तो उनके संप्रदाय का नहाव बर जाता—और, ऐसा करना किसी भी संप्रदाय को इप्ट नहीं या । संप्रदायिक दृष्टि से प्रस्थानत्रयों पर भाष्य लिखने की यह रीति उद वल पढ़ी, उद मिन्न मिन्न पंडित अपने श्रपने संप्रदायों के माध्यों के खादत पर टीकाँग जिल्ले सरो। यह रोका रसी संप्रदाय के लोगों की श्रविक सान्य हुआ करती यी निसके माप्य के अनुसार वह निस्ती जाती थीं । इस समय गीता पर जितने भाष्य और जितनी टीकाएँ उपलब्ध हैं उनमें से प्रायः सब इसी सांप्रवायिक रीति से लिखी गई हैं। इसका परिगान यह हुआ कि यद्यपि जूल गीता ने एक ही अर्थ मुत्रोव रीति से प्रतिपादित हुआ है तयापि गीता नित्र नित्र संबदायाँ की समर्थक सममी जाने सगी। इन सब संप्रदायों में से ज़ंकराबाय का संप्रदाय अति प्राचीन है और तत्वज्ञान की दृष्टि से वही हिन्दुत्यान में सब से अविक मान्य भी तुःखा है। श्रीसदाद्यशंकराचार्य का तत्म संबन 🗝 (ग्रक ७५०) में तुःखा या और वर्तीसर्वे वर्ष में सन्होंने गुहस्प्रवेश किया (सवद =१५ में =>> °)। इस्तु बात आवस्त्र निश्चित हो चुको है; परन्तु हसारे मत से श्रीमदाष्ट्राकरावार्य का समय् और भी रक्के सी वर्ष पूर्व समझना चाहिये । रक्के आबार के लिये पारीशिष्ट

श्रीगंकरावार्य बंडे भारी और अलौकिक विद्वान् तथा ज्ञानी ये । उन्हेंनि अपनी दिंब्य झलौकिक शक्तिसे उस समय चारों आरे फैले हुए जैन और बौद्मतों का खंडन करके अपना ऋद्वेत मत स्थापित किया; और श्रुति-स्मृति-विहित वैदिक धर्म की रहा के लिये, भरतलंड की चारों दिशाओं में चार मठ वनवा कर, निष्टत्तिमार्ग के वैदिक सन्यास धर्म को कलियुग में पुनर्जन्म दिया । यह कथा किसी से छिपी नहीं है। आप किसी भी धार्मिक संप्रदाय को लीजिये, उसके दो स्वामाविक विभाग ग्रवश्य होंगे: पहला तत्वज्ञान का और दूसरा माचरण का । पहले में पिंढनहांड के विचारों से परमेश्वर के स्वरूप का निर्णय करके मोद्य का भी शास्त्र-रीत्यानुसार निर्याय किया जाता है । दूसरे में इस बात का विवेचन किया जाता है कि मोदा की प्राप्ति के साधन या उपाय क्या हैं - अर्थात इस संसार में मनुष्य को किस तरह वर्ताव करना चाहिये । इनमें से पहली अर्थात् तात्विक दृष्टि से देखने पर श्रीशंकराचार्य का कथन यह है कि:-(१) में-तू यानी मनुष्य की आँख से दिखनेवाला सारा नगत अर्थात् सृष्टि के पदार्थी की अनेकता सत्य नहीं है। इन सब में एक ही गुद्ध और नित्य परव्रह्म भरा है और उसी की माया से मनुष्य की इंदियों को भिनता का मास हुआ करता है; (२) मनुष्य का आत्मा भी मूलतः परब्रह्मरूप ही हैं; और (३) आत्मा और परब्रह्म की एकता का पूर्ण ज्ञान, अर्थात अनुभवसिद्ध पहचान, हुए विना कोई भी मोन नहीं पा सकता। इसी को 'श्रद्धेतवाद' कहते हैं। इस सिद्धान्त का तात्पर्य यह है कि एकं शुद्ध-बुद्ध-नित्य-मुक्त परव्रह्म के सिवा दूसरी कोई भी स्वतंत्र और सत्य वस्तु नहीं हैं: ६ष्टिगोचर भिक्षता मानवी दृष्टि का श्रम, या माया की उपाधि से होनेवाला माभास, है; माया कुछ सत्य या स्वतंत्र वस्तु नहीं है-वह मिथ्या है। केवल तत्त्वज्ञान का ही यदि विचार करना हो तो शांकर मत की, इससे अधिक चर्चा करने की स्नावरयकता नहीं है। परन्तु शांकर संप्रदाय इसने से ही पूरा नहीं ही जाता । अद्वेत तत्त्वज्ञान के साथ ही शांकर संप्रदाय का और भी एक सिदान्त है जो ग्राचार-दृष्टि से, पहले ही के समान, महस्व का है। उसका तात्पर्य यह है कि, यद्यपि चित्त-ग्रुद्धि के द्वारा ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता पाने के लिये स्मृति-प्रन्यों में कहे गये गृहस्थाश्रम के कर्म अत्यंत आवश्यक हैं। तयापि इन कर्मी का आचरण सदैव न करते रहना चाहिये; क्योंकि उन सब कर्मी का त्याग करके संत में संन्यास लिये विना मोत्त नहीं ।मिल सकता । इसका कारण यह है कि कर्म और ज्ञान, अंधकार और प्रकाश के समान, परस्पर-विरोधी हैं: इसलिये सव वासनाओं और कमें के छटे विना ब्रह्मज्ञान की पूर्णता ही नहीं हो सकती। इसी सिद्धान्त को 'निवृत्तिमार्ग' कहते हैं: ग्रोर, सब कर्मी का संन्यास करके ज्ञान ही में निमप्त रहते हैं इसलिये 'संन्यासनिष्ठा' या 'ज्ञाननिष्ठा' मी कहते हैं। उपनिषद और ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य का जो माप्य है उसमें यह प्रतिपादन किया गया है कि उक्त प्रन्यों में केवल भाईत ज्ञान ही नहीं है, किंतु

उनमें संन्यासमार्ग का, अर्याद शांकर संप्रदाय के उपर्युक्त दोनों भागों का भी, उपदेश हैं; ग्रोर गीता पर जो शांकर भाष्य है उसमें कहा गया है कि गीता का तात्वर्य भी ऐसा ही है (गी. शांमा. उपोद्धात ग्रोर बहा. सू. शांमा. २. १. १४ देखों )। इसके प्रमाण-स्वरूप में गीता के कुछ वाक्य भी दिये गये हैं जैसे " ज्ञानाप्तिः सर्वकर्माणा भस्मसात्करते "—श्रयात् ज्ञानरूपी श्राप्ति से ही सव कर्म जल कर भस्म हो जाते हैं (गी. ४. ३७) और " सर्व कर्माखिलं पार्य ज्ञाने परिसमाप्यते " प्रार्थात् सब कर्मों का ग्रंत ज्ञान ही में होता, है (गी. ४. ३३)। सारांश यह है कि यौद्धधमें की हार होने पर प्राचीन वैदिक धर्म के जिस विशिष्ट मार्ग को श्रेष्ठ उत्तरा कर श्रीशंकराचार्य ने स्थापित किया उसी के अनुकृत गीता का भी कार्य है, गीता में ज्ञान और कर्म के समुचय का प्रतिपादन नहीं किया गया है जैसा कि पहले के टीकाकारों ने कहा है: किंत उसमें ( शांकर संप्रदाय के ) उसी सिद्धान्त का उपदेश दिया गया है कि कर्म ज्ञान-प्राप्ति का गीए। साधन है श्रीर सर्व कर्म-संन्यासपूर्वक ज्ञान ही से मोद्य की प्राप्ति होती है-यही बात वतलाने के लिये शांकर भाष्य लिखा गया है। इनके पूर्व यदि एक-प्राध प्रार भी संन्यास-विपयक टीका लिखी गई हो तो वह इस समय उपलब्ध नहीं है । इस लिये यही कहना पड़ता है कि गीता के प्रकृति-विपयक स्वरूप को निकाल बाहर काळे रसे निषत्तिमार्ग का सांप्रदायिक रूप शांकर माप्य के द्वारा ही मिला है। श्रीशंकराचार्य के बाद इस संप्रदाय के अनुयायी मधुसुदन आदि जितने अनेक टीकाकार हो गये हैं उन्होंने इस विषय में यहधा शंकराचार्य ही का अनुकरण 'किया है। इसके बाद एक यह अद्भुत विचार उत्पन्न हुआ कि, अद्भैत मत के मूल-भत महावाष्यों में से "तत्त्वमित " नामक जो महावाष्य छांदोग्योपनिपद में है उसी का विवरण गीता के अठराह अध्यायों में किया गया है। परन्तु इस महावाक्य के पदों के क्रम को यदल कर, पहले 'त्वं' फिर 'तत' और फिर 'क्रासि' इन पदों को ले कर, इस नये क्रमानुसार प्रत्येक पद के लिये गीता के आरंग से छः छ: अध्याय श्रीभगवान मे निप्पचपात बुद्धि से बाँट दिये हैं ! कई लोग सममते हैं कि गीता पर जो पेशाच भाष्य है वह किसी भी संप्रदाय का नहीं है-विलक्क स्वतंत्र है-और हुनुमानुजी (पवनसुत) कृत है। परन्तु ययार्थ बात ऐसी नहीं है। भागवत के टीकाकार इनुमान पंढित ने ही इस माप्य की वनाया है और यह संन्यास मार्ग का है। इसमें कई स्थानों पर शांकरमाप्य का ही भर्य शब्दशः दिया गया है। प्रोफेसर मेक्समूलर की प्रकाशित ' प्राच्यधमें प्रस्तकमाला ' में स्वर्गवासी काशीनाय पंत तैलंग कृत भगवदीता का अंग्रेजी अनुवाद भी है। इसकी प्रस्तावन। में लिखा है कि इस अनुवाद में श्रीशंकराचार्य और शांकर संपदायी टीकाकरों का जितना को सका उतना, कनसरमा किया गया है।

गीता और प्रस्थानत्रयों के अन्य ग्रंथों पर जब इस भाँति सांप्रदायिक माप्य किसने की रीति प्रचलित हो गई, तथ दूसरे संप्रदाय भी इस बात का अनुकरण करने सरो । सायावाद, बाहेत और संन्यास का प्रतिपादन करनेवाले शांकर संप्रदाय के लगमग ढाई सो वर्ष बाद, श्रीरामानुजाचार्य (जन्म संवत् १०७३) ने विशिष्टाद्वैत संप्रदाय चलाया । अपने संप्रदाय को पुष्ट करने के लिये इन्होंने मी, शंकराचार्य ही के समान, प्रस्थानत्रयी पर ( भीर गीता पर भी ) स्वतंत्र भाष्य लिखे हैं। इस संप्र-हायका मत यह है कि शंकराचार्य का माया-मिय्यात्व-वाद और अहैत सिद्धान्त-होना फूँठ हैं; जीव, जगत और ईम्बर-ये तीन तत्त्व यद्यपि भिन्न हैं, तथापि जीव (चित्) और जगत ( आचित् ) ये दोनों एक ही ईश्वर के ग्ररीर हैं, इसलिये विश्वविद्विशिष्ट इंश्वर एक ही है, और ईश्वरशरीर के इस सुद्दम वित- अवित से ही फिर हगुल चित् और हगूल अचित् अर्थात् अनेक जीव और जगत् की उत्पत्ति रहें हैं। तत्त्वज्ञान-रिष्ट से रामानुजानार्य का कथन है (गी. रामा. २. १२; १३. २) कि वरी मत ( जिसका बहुत्व उपर किया गया है ) उपनिपदों, ब्रह्मसूत्रों स्वीर गीता में भी प्रतिपादित हुआ है। अब यदि कहा जाय कि इन्हों के प्रयों के कारण भागवत-धर्म में विशिष्टाहुँत मत सिमलित हो गया है तो कुछ स्रतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि इनके पहले महाभारत और गीता में भागवतधर्म का जो वर्शन पाया जाता के उनमें केवल अद्देत मत श्रीका स्वीकार किया गया है। रामानुजानायं भागवतधर्मी थे इसलिये ययार्थ में उनका ध्यान इस बात की स्रोर जाना चाहिसे था: कि गीता में अवृत्ति-विषयक कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है। परन्तु उनके समय में मूल भागवतघर्म का कर्मथोग प्रायः लुप्त हो गया या श्रीर उसको : तत्वज्ञान की दृष्टि से विशिष्टाहैत-वरूप तथा भाचरण की दृष्टि से मुख्यतः मक्ति का स्वरूप प्राप्त हो चुका या। इन्हीं कारणों से रामानुजाचार्य ने (गी. रामा. १८.१ श्रीर ३.१) यह निगाय किया है, कि गीता में यद्यपि ज्ञान, कर्म और मिक्त का वर्गान है तथापि तत्व-ज्ञानदृष्टि से विशिष्टाद्वेत और श्राचार-दृष्टि से वासुदेवमकि ही गीता का सारांश है भीर कमीनेष्टा कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं-चह्न केवल ज्ञाननिष्टा की वत्पादक है। शांकर संपदाय के ऋहत ज्ञान के बदले विशिष्टाहुँत और संन्यास के बदले भक्ति को स्यापित करके रामानुजाचार्य ने भेद तो किया, परन्तु उन्होंन आचार-दृष्टि से मिक्त ही को श्रंतिम कर्तव्य माना है; इससे वर्णाश्रम-विहित सांसारिक कर्मी का मरग्र पर्यन्त किया जाना गौरा हो जाता है और यह कहा जा सकता है कि गीता का रामानुजीय तात्पर्य भी एक प्रकार से कर्मसंन्यास-विषयक ही है। कारण यह है कि कर्माचरण से चित्तग्रुद्धि होने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होने पर चतुर्याश्रम का स्वीकार करके महाचिन्तम में निमझ रहना, या प्रेमपूर्वक निस्सीम वासुदेव-भक्ति में तत्पर रहना, कर्मयोग की दृष्टि से एक ही यात है-ये दोनों मार्ग निवृत्ति-विषयक हैं। यही बाहेप, रामानुज के बाद प्रचलित हुए संप्रदायों पर भी हो सकता है। माया को मिथ्या कहनेवाले संप्रदाय को भूठ मान कर वासुदेव-मक्तिको ही सचा मो **च-साधन** बतलानेवाले रामानुजन्तंप्रदाय के बाद एक तीसरा संप्रदाय निकला । उसका मत है कि परब्रह्म और जीव को कुछ प्रांशों में एक, और कुछ अंशों में मित्र मानना परस्पर

विरुद्ध और असंबद्ध बात है, इसलिय दोनों को सदेव भिन्न भानना चाहियं क्योंके इन दोनों में पूर्वा श्रयवा अपूर्ण रीति से भी एकता नहीं हो सकती।इस तीसरे संप्रदाय को 'हैत संप्रदाय' कहते हैं। इस संप्रदाय के लोगों का कहना है कि इसके प्रवर्शक श्री-मध्वाचार्य (श्रीमदानंदतीर्य) ये जी संवत् १२४५ में समाधिस्य रूप और उस समय वनकी कवस्था ७६ वर्ष की थी। परनत दाक्टर आंडारकर ने जो एक अंग्रेजी प्रनय. "वैपाव, शेव और ऋन्य पन्य" नामक, हाल ही में प्रकाशित किया है उसके प्रष्ट ५६ में. शिलालेख म्रादि प्रभागों से, यह सिद्ध किया गया है कि मध्वाचार्य कासमय संवत् १२५४ से १३३३ तक या। प्रस्थानत्रयी पर (स्रर्यात् गीता पर भी) श्रीमध्वाचार्यं के जो भाष्य हैं उनमें प्रस्थानद्रयी के सब प्रन्यों का हैतमत प्रतिपादक होना ही बतलाया गया है। गीता के ऋपने माप्य में मध्वाचार्य कहते हैं कि यद्यपि गीता में निष्काम कर्म के महत्त्व का वर्णन है, तथापि वह केवल साधन है और भक्ति ही श्रंतिम निष्टा है। भक्ति की सिद्धि हो जाने पर कमें करना और न करना बराबर है। " ध्यानात कर्मफलत्यागः"-परमेश्वर के ध्यान अयवा मक्ति की अपेदा कर्मफल-त्याग भार्यात निष्काम कर्म करना श्रेष्ट है-इत्यादि गीता के कुछ वचन इस सिद्धान्त के विरद्ध हैं परन्तु गीता के माध्वभाष्य (गी. माभाँ, १२, १३ ) में लिखा है कि इन वचनों को अन्तरशः सत्य न समम् कर अर्थवादात्मक ही सममना चाहिये। चौथा संप्रदाय श्रीवह भाचार्य (जन्म संवत् १५३६) का है । रामानुजीय श्रीर माध्व संप्रदायों के समान ही यह संप्रदाय भी वैष्णावपंथी है। परन्त जीव, जगत और ईंगर के रुवंध में, इस संप्रदाय का मत, विशिष्टाहैत और हैत मतों से भिष्न है। यह पंय इस मत को मानता है कि मायारहित शह जीव और परमहा ही एक वस्तु है-दो नहीं । इसलिये इसको ' शुद्धार्द्धतों ' संप्रदाय कहते हैं। तथापि वह श्रीशंकराचार्य के समान इस बात को नहीं मानता कि जीव और बहा एक ही है, और इसके सिद्धान्त कुछ ऐसे हैं:- जैसे जीव, ऋप्ति की चिनगारी के समान, ईश्वर का अंश है: मायात्मक जगत मिथ्या नहीं हैं; माया, परमेश्वर की इच्छा से विभक्त हुई, एक शक्ति है: मायाधीन जीव को बिना ईश्वर की कृपा के मोदाज्ञान नहीं हो सकता; इसिलिये मोज्ञ का मुख्य साधन भगवद्गक्ति ही है—िजनसे यह संप्रदाय शांकर संप्रदाय से भी भिन्न हो गया है। इस मार्गवाले परमेश्वर के अनुप्रह को 'पुष्टि' श्रीर 'पोपगा 'भी कहते हैं, जिसंसे यह पन्य 'पुष्टिमार्ग'भी कहलाता है। इस संप्रदाय के त बदीपिका आदि जितने गीतासंबंधी प्रन्य हैं इनमें यह निर्णाय किया गया है कि, भगवान ने श्रर्जन को पहले सांत्यज्ञान भौर कर्मयोग वतलाया है, एवं अंत में उसको भक्तयमृत पिला कर कृतकृत्य किया है इसलिये भगवद्गकि-भार विशेषतः निष्ठति-विषयक प्रिंटमार्गीय मक्ति—ही गीता का प्रधान तात्पर्य है। यही कारण है कि भगवान ने गीता के अन्त में यह उपदेश दिया है कि "सर्व धर्मानु परित्यल्य मामेकं शरगां वज "-सव धर्मों को छोड कर केवल मेरी ही शर्गा ले (गी. १४. ६६)। उपर्यक्त संप्रदायों के आतिरिक्त निग्वार्क का चलाया

रमा एक भौर वैजाव संप्रदाय है जिसमें राधाकृत्या की मिक्त कही गई है। डास्टर अंदारकर ने निश्चय किया है कि ये आचार्य, रामानुज के वाद और मञ्जाचार्य के पहले, क्रीव संवत् १२१६ के, हुए ये । जीव, जगत् और ईंधर के संवंध में नियाकी चार्य का यह मत है कि यश्रप ये तीनों भिन्न हैं तथापि जीव और जगत का व्यापार तथा श्रास्तित्व ईसर की इच्छा पर अवलम्त्रित 'हे—स्वतंत्र नहीं हे—स्रीर परमेश्वर में ही जीव श्रीर जगत के सूदन तत्व रहते हैं। इस मत को सिद्ध करने के लिये निवाकांचार्य ने वेदान्तसूत्रां पर एक स्वतंत्र भाष्य लिखा है। इसी संत्र-दाब के केशव काश्मीरिभट्टाचार्य ने गोता पर 'तत्त्व-प्रकाशिका' नामक टीका लिखी है और उसमें यह बतलाया है कि गीता का वास्तविक अर्थ हुसी संप्रदाय के अनुकृत है। रामानुजानार्य के विशिष्टाहैत पंय से इस संप्रदाय को अलग करने के लिये इसे 'द्वेतादृतीं ' संप्रदाय कह सकेंगे। यह यात राष्ट है कि ये सब भिन भिन्न संप्रदाय शांकर संप्रदाय के मायावाद को स्वीकृत न करके ही पेटा - हए हैं, अवांकि इनकी यह समक्त यी कि आँख से दिखनेवाली वस्त को सची माने बिना व्यक्त की उपासना अर्घात भक्ति निराधार, या किसी अंश में मिय्या भी, हो जाती है। परना यह कोई आवश्यक वात नहीं है कि भक्ति उपपत्ति के लिये बहुत और मायाबाद को बिलकल झोड ही देना चाहिये। महाराष्ट्र के खीर खन्य सायु-सन्तों ने, मायावाद ग्रीर ब्रह्तेत का स्वीकार करके भी, भाकि का समर्थन किया है और मालूम होता है कि यह भक्तिमार्ग श्रीशंकराचार्य के पहले ही से चला आ रहा है। इस पंच में शांका संबदाय के कुछ सिद्धान्त-- अहेत. माया का मिय्या होता, और कर्मत्याम की आवश्यकता-प्राह्म और मान्य हैं। परन्त इस पंच का यह भी मत है, कि ब्रह्मार्तमस्य रूप मोल की प्राप्ति का सब से सुगम साधन मिक हैं; गीता में भगवान ने पहले यही कारण वतलाया है कि "केगोऽधिकतरस्तेयाम-व्यकासकवेतसाम्" (गी. १२. ५) श्रयात अव्यक्त ब्रह्म में चित लगाना प्राधिक हेगमय है और फिर अर्जुन को यही उपदेग दिया है कि " भक्तास्तेऽतीव में प्रियाः " (गी. १२. २०) अर्थे मेरे भक्त ही सुभ्त को अतिशय प्रिय हैं; अत-बार के कार है कि बाहेत पर्यक्तायी भोक्तमार्ग ही गोता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। श्रीधर स्वामी ने भी गीता की अपनी टीका (गी. १८.७८) में गीता का पुसा ही तात्पर्य निकाला है। मराठी भाषा में, इस संत्रदाय का गीतासंबंधी। सर्वेतिम र प्रूंप <sup>' हानेश्वरी</sup> 'है। इसमें कहा गया है कि गीता के प्रथम छ अध्यायों में कर्म, वीच के छः ऋध्यायों में भक्ति खोर अन्तिम छः ऋध्यायों में ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है; और स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने ग्रंथ के प्रांत में कहा है कि मैंने गीता की यह दीका शंकराचार्य के भान्यातुसार की है। परन्तु ज्ञानेखरी को इस कारण से एक विलक्कल स्वतंत्र प्रनय ही मानना चाहिये कि इसमें गीता का मूल अर्थ बहुत बहा दह अनेक सरम ध्टान्तों से समका या गया है और इसमें विशेष करके भीतेमार्ग का तथा कुछ ग्रंश में निकास कर्म का श्रीशंकरा-हिं.गा. २

चार्य से भी उत्तम विवेचन किया गया है। झानेश्वर महाराज स्वयं योगी थे, इसलिये गोता के छठवें अध्याय के जिस श्लोक में पातंजल योगाम्यास का विषय भाया है उसकी उन्हों ने विस्तृत टीका की है। उनका कहना है कि श्रीक्रणा भगवान ने इस अध्याय के अन्त (गी.६.४६) में अर्जुन को यह उपदेश करके कि "तस्माद्योगी भवार्जुन"-इसलिये हे अर्जुन! तु योगी हो अर्यात योगाभ्यास में प्रवीगा हो अपना यह आभिप्राय प्रकट किया है कि सब मोक्कपंथी में पातंजल योग ही सर्वीत्तम है और इसलिये आपने उसे 'पंयराज' कहा है। सारांज यह है कि मित्र सित्र संग्र-दायिक भाष्यकारों और टीकाकारों ने गीता का अर्थ अपने अपने मतों के अनुकल ही निश्चित कर लिया है। प्रत्येक संप्रदाय का यही कथन है कि गीता का प्रकृति-विषयक कर्ममार्ग अप्रधान (गीए) है अर्थात केवल जान का साधन है: गीता में वही तत्त्वज्ञान पाया जाता है जो अपने संप्रदाय में स्वीकृत हुआ है; अपने संप्रदाय में मोक्त को दृष्टि से जो श्राचार श्रंतिम कर्तव्य माने गये हैं उन्हों का वर्णन गीता में किया गया है.--अर्थात मायावादात्मक अद्वेत और कमेसंन्यास, माया-सस्रत्व-प्रतिपादक विशिष्टाहेत और वासदेव-मक्ति, देत और विष्णुमक्ति, गुद्धाहेत और मिक्त, शांकराद्वेत और मिक्त, पातंजल योग और मिक्त, केवल मिक्त, केवल योग या केवल प्रहाज्ञान ( अनेक प्रकार के निवृत्तिविषयक मोह्ममार्ग ) ही गीता के प्रधान तथा प्रतिपाद्य विषय हैं। श्रन्तमारा ही नहीं, किन्तु प्रसिद्ध महाराष्ट्र कवि वामन पंहित का भी मत ऐला ही है। गीता पर आपने 'ययार्थदीपिका नामक विस्तृत मराठी टीका लिखी है। उसके उपोद्धात में वि पहले लिखते हैं:-" हे भगवन ! इस कलियग में जिसके मत में जैसा जैंचता है उसी प्रकार हर एक आदमी गीता का अर्थ लिख देता है।" और फिर शिकायत के तीर पर लिखते हैं:-" हे परमातमन ! सब लोगों ने किसी न किसी बहाने से गीता का मनमाना धर्य किया है, परन्त इन लोगों का किया इन्ना ऋधे सुमे पतन्द नहीं। मगवन ! मैं भया करूं ? " अनेक सांप्रदायिक ठीकाकारों के मत की इस भिन्नता की देख कर कुछ लोग कहते हैं कि, जबकि ये सब मोज्ञ मदाय परस्पर विरोधी हैं छीर जयकि इस थात का निश्चय नहीं किया जा सकता कि इनमें से केहि एक ही संप्रदाय गीता में प्रतिपादित किया शया है, तब तो यही मानना उचित है कि इन सब मोज-साधनां का-विशेषतः कर्म, माते और ज्ञान का-वर्णन स्वतंत्र शीते से संतिए में और पृथक पृथक करके भगवा रू ने अर्जुन का समाधान किया है। कुछ ें लोग कहते हैं कि मोल के धनेक उपायों का यह सब वर्तान प्रयक् प्रयक् नहीं है, किन्तु इन सब की एकता ही गीता में सिद्ध की गई है। श्रीर शंत में कुछ

<sup>ै</sup> भिन्न भिन्न शंप्रदायिक आचार्यों के, गति। कं भाष्य और मुख्य मुख्य पद्र दिका-प्रन्य, बम्बई के गुजराती भिटिंग प्रेस के मालिक ने, दाल ही भे एकत्र प्रकाशित किथे हैं। भिन्न भिन्न टीकाकारों के अभिप्राय को एकटम जानने के लिये यह अन्य वहुत उपयोगी है।

लोग तो यह भी कहते हैं के गीता में प्रतिपादित ब्रह्मविद्या यद्यपि मामूली ढंग पर देखने से सुलम मालूम होती है, तथापि उसका वास्तविक ममें अत्यन्त गृढ़ है जो विना गुरु के किसी की भी समफ में नहीं आ सकता (गी. ४.३४)—गीता पर मले ही अनेक टीकाएँ हो जायँ, परन्तु उसका गृढ़ार्थ जानने के लिये गुरुदीचा के सिवा और कोई उपाय नहीं है!

अब यह बात स्पष्ट है कि गीता के अनेक प्रकार के तात्पर्य कहे गये हैं। पहले तो स्वयं महाभारतकार ने मागवत-धर्मानुसारी अर्थात् प्रवृत्तिविषयंक सात्पर्य बतलाया है। इसके बाद भनेक पंडित, आचार्य, कवि, योगी और मक तनों ने अपने अपने संप्रदाय के अनुसार शुद्ध निवृत्तिविषयक तात्वर्य बतलाया है। इन भिन्न भिन्न तात्पर्यों को देख कर कोई भी भनुष्य घवड़ा कर सहज ही यह प्रम कर सकता है-क्या ऐसे परस्पर-विरोधी अनेक तात्पर्य एक ही गीताश्रंप से निकल सकते हैं ? और, यदि निकल सकते हैं तो, इस भिवता का हेतु क्या है ? इसमें संदेह नहीं कि भिन्न भिन्न माण्यों के आचार्य, वड़े विद्वाद, घार्मिक और सशील थे। यदि कहा जाय कि शंकराचार्य के समान महातत्वज्ञानी स्राज तक संसार में कोई भी नुहीं हुआ है तो भी खतिशयोक्ति न होगी। तय फिर इनमें और इनके बाद के आवारों में इतना सतमेद क्यों हुआ ? गीता कोई इन्यूजाल नहीं है कि जिससे मनमाना अर्थ निकाल लिया जावे । उपर्यक्त संपदायों के जन्म के पहले ही गीता वन चुकी थी। भगवान ने ऋर्जुन को गीता का उपदेश इसलिये दिया या कि उसका अम दूर हो, कुछ इसलिये नहीं कि उसका अम और भी यह जाय । गीता में इक ही विग्रेप और निश्चित सर्य का स्पदेश किया गया है (गी.५.१,२) और अर्जुन पर वस टपदेश का अपेकित परिगाम भी हुआ है । इतना सब कुछ होने पर भी गीता के तात्पर्यार्थ के विपय में इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है? यह प्रश्न कठन है सही परन्तु इसका वनर उतना कठिन नहीं है जितना पदले पहल मालुम पड़ता है। उदाहरणार्थ, एक मीठे और सुरस पकाल (मिठाई) को देख कर, अपनी अपनी रुचि के अनुसार, किसी ने उसे गेहूँ का, किसी ने घीका, और किसी ने शकर का बना इसा बतलायाः तो हम उनमें से किसको भूठ समन्तं? अपने अपने मताः नुसार तीमां का कहना ठीक है। इतना होने पर भी इस प्रश्न का निर्धाय नहीं हुमा कि वह पकास (मिठाई) वना किस चीज़ से हैं। गेहूँ, वी फ्रीर शक्कर से अनेक प्रकार के प्रशास (मिठाई) वन सकते हैं; परन्तु प्रस्तुत प्रकान का निर्माय केवल इतना कहने से ही नहीं हो सकता कि वह गोधूसप्रधान, प्रतप्रधान या शकरामधान है। सनुद्र-मंथन के समय किसी को अमृत, किसी को विष, किसी को लदसी, ऐरावत, कोरनुम, पारिजात आदि भिन्न भिन्न पदार्थ मिले:परन्तु इतने ही से समुद्र के ययार्थ स्वरूप का कुछ निर्वाय नहीं हो गया। ठीक इसी तरह, सांप्र-दायिक रीति से गीतासागर को मयनेवाले टीकाकरों की अवस्था होगई है। दूसरा उदाहरण लीडिये। कंसदघ के समय भगवान श्रीकृत्या जद रा-संदर्प में

भागे तब वे पेत्तकों को मिल भिल स्तरूप के-जैसे योदा को बल्ल-मध्ना, सिखें को कामदेव-सदश, अपने माता पिता को पुत्र-सदश दिखने लगे थे; इसी तरह गीता के एक दोने पर भी वह भिन्न भिन्न सम्प्रदायवानों को भिन्न भिन्न सक्स्प में दिखने लगी है। श्राप किसी भी सम्प्रदाय को लें, यह बात स्पष्ट मालूम हो। जायगी कि, उसको सामान्यतः प्रमाणुभूत धर्मप्रन्यों का अनुसर्ग ही करना पढता है: क्योंकि ऐसा न करने में वह मन्त्रदाय सब लोगों की दृष्टि में ऋमान्य हो जायगा। इसलिये वीदेक धर्म में अनेक संप्रदायों के शोने पर भी, ऋद्धविशेषवातों को होड-जैसे इंखर, जीव और जगत का परस्यर सम्बन्ध-शेप सब वार्ते मध सम्बन्ध दायों में प्रायः एक ही भी होती हैं। इसी का परिशास यह देख पडता है कि इसारे धर्म के प्रमाणुभत प्रन्यों पर लो सांप्रदायिक भाष्य या टीकाँए ही उनमें. मलप्रन्यों के फी सदी पत्र्ये से भी अधिक चचनों या श्लोकों का मातार्य, एक ही सा है। जो कुछ मेद है, वह शेप वचनों या शोकों के विषय ही में है। यदि हन वचनों का सरल श्रर्य लिया जाय तो वह समी सम्प्रदायों के निये समान अनुकूल नहीं हो सकता। इसलिये मिन्न भिन्न मांप्रदायिक टीकाकार इन बचनें में से जी अपने सम्प्रदाय के लिये अनुकूल हों उन्हों को प्रधान मान कर और अन्य सुव बचनों को गींगा समम कर, श्रयवा प्रतिकृत बचनों के सर्य को किसी युन्ति से यदन कर या सवीध तथा सरल बचनों में में कुछ श्हेपार्य या अनुमान निकाल कर, यह प्रति-पादन किया करते हैं कि हमारा ही सम्प्रदाय उक्त प्रमागों में सिद्ध होता है। बदाहरगार्थ, गीता २. १२ और १६; ३ १६; ६. ३; और १८. २ खीको पर समारी दीका देखों। परन्तु यह बात सहज ही किसी की समम में श्रा सकती है कि टक सांप्रदायिक रोति से कियी। प्रत्य का तात्पर्य निश्चित करनाः और इस बान का भ्रमिमान न करके कि गीता में श्रपना ही संप्रदाय प्रतिपादित हुआ है अयवा अन्य किनी भी प्रकार का अभिमान न करके समग्र ग्रंथ की स्वतंत्र रीति से परीजा करना और उस परीका ही के झाघार पर ग्रन्य का मियतार्थ निश्चिन करना, ये होनों वार्ते स्वभावतः भ्रत्यन्त भिन्न है।

अन्य के तात्पर्य-निर्माय की सांप्रदायिक दृष्टि सदोप हूँ हमलिये इसे यदि होड़े हूँ तो ऋय यह वतलाना चाहिये कि गीता का नात्पर्य जानने के लिये दूसरा सावन है क्या। अन्य, प्रकरमा और वाक्यों के ऋर्य का निर्माय करने में मीमांसक लोग अन्यन्त कुमल होते हैं। इस विषय में दन लोगों का एक प्राचीन और सर्व-मान्य खोक हैं:—

उपक्रमोपमंहारी सम्यासोऽपूर्वना फलम् । स्रर्थवादोपपत्ती च छिड्गं तात्पर्यनिर्णये ॥

जिसमें वे कहते हैं किसी मी लेख़, प्रकरण स्थवा प्रन्य के तात्पर्य का निर्मुय करने में, उक्त श्लोक में कहीं हुई, सात वात, साधन-(लिंग) स्वरूप हैं, इसलिय इन सब दातों पर सबस्य विचार दरना चाहिये। इनमें सबसे पहली

बात 'उपक्रमीपसंद्वारों' ऋयाँत अन्य का ऋारम्भ और अन्त है। कोई भी मृतुष्य श्रपने मन में कुछ निशेष हेतु रख कर ही प्रंय लिखना श्रारम्भ करता है और उस हेत के सिद्ध होने पर प्रन्य को समाप्त करता है। अतग्द प्रन्य के तात्पर्य-निर्णय के लिये, स्पक्रम और उपसंदार ही का, सबसे पहले विचार किया जाना चाहिये। सीधी रेखा की न्याल्या करते समय भूमितिशास्त्र में ऐसा कहा गया है कि धारंम के विन्दु से जो रेखा दाहिने-वाएँ या उपर-नीचे किसी तरफ नहीं मुकती और अन्तिम विंदु तक सीधी चली जाती है उसे सरल रेखा कहते हैं। अंय के सात्पर्य-निर्णय में भी यही सिद्धान्त वपशुक्त है । जो तात्पर्य प्रनय के आरम्भ और अन्त में साफ साफ मलकता है वही अन्य का सरल तात्पर्य है। आरंभ से अंत तक जाने के लिये यदि अन्य भागे हों भी तो उन्हें टेडे सममना चाहिये: ब्राचन्त देख कर प्रंय का तात्पर्य पहले निश्चित कर लेना चाहिये और तब यह देखना चाहिये कि दर्श प्रन्य में 'अम्यास' अर्थात पुनरुक्ति-स्वरूप में बार वार क्या कहा गया है। क्योंकि प्रन्यकार के मन में जिस नात को सिद्ध करने की इच्छा होती है उसके समर्थन के लिये वह अनेक बार कई कारणों का उल्लेख करके बार बार एक ही निश्चित सिद्धान्त की प्रराट किया करता है होर हर बार कहा करता है कि " इसलिये यह बात सिद हो गई, " "ह्यत-एव ऐसा करना चाँहिये " इत्यादि । प्रन्य के तात्पर्य का निर्गाय करने के लिये जो चौया साघन है उसको 'अपूर्तता 'श्रीर पाँचवं साधन को 'फल ' कहते हैं। 'अपूर्तता' कहते हैं 'नवीनता' को। कोई भी अन्यकार जब अन्य लिखना शुरू करता है तब वह कुछ नई वात वतलाना चाहता है; विना कुछ नवीनता या विशेष वक्तव्य के वह अन्य लिखने में प्रवृत्त नहीं होता; विशेष करके यह यात र्चस ज़माने में पाई जाती थी जब कि छापखाने नहीं थे । इसलिये किसी अन्य के तात्पर्य का निर्णीय करने के पहले यह भी देखना चाहिये कि उसमें अप्-बता, बिरोपता या नवीनता क्या है। इसी तरह लेख अथवा प्रन्य के फल पर सी-अर्थात रस लेख या प्रन्य से जो परिणाम हुझा हो रस पर मी-ध्यान देना चाहिये। क्योंकि अमुक फल हो, इसी हेतु से अन्य लिखा जाता है: इसलिये यदि विदेत परिग्राम पर घ्यान दिया जाय तो उससे ग्रंयकर्ता का आशय वहुत ठीक ठीक ब्यक हो जाता है। छटवाँ और सातवाँ साधन ' अर्थवाद ' और ' टपपति ' है। ' भ्रम्पेवाद ' मीमांसकां का पारिमापिक शब्द है (जै. स्. १. २.१.१५)। इस वात के निश्चित हो जाने पर मी, कि हमें मुख्यतः किस वात को वतला कर जमा ट्रेना है अयवा किस बात को सिद्ध करना है, कमी कभी अन्यकार दूसरी अनेक वाता का प्रसंगानुसार वर्णान किया करता है; जैसे प्रतिपादन के: प्रवाह में दशन्त देने के तिये, तुलना करके एकवाक्यता करने के लिये, समानता और भेद दिखलाने लिये, प्रतिपत्तियों के दोप बतला कर स्वपन्न का मंडन करने के लिये, अलंकार और अति-शयोक्ति के लिये, और युक्तिवाद के पोपक किसी विषय का पूर्व-इतिहास वतलाने के

निये और कुछ वर्शन भी कर देता है। उक्त कारगों या प्रसंगों के अतिरिक्त और भी अन्य कारण हो सकते हैं और कभी कभी तो कुछ भी विशेष कारण नहीं होता। ऐसी अवस्था में अंथकार जो वर्षाने करता है वह यदाप विषयान्तर नहीं हो सकता तथापि वह केवल गौरव के लिये या स्पर्धकरण के लिये ही किया जाता है, इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि उक्त वर्णन हमेशा सत्य ही होगा । अधिक क्या कहाजाय, कभी कभी स्वयं अथकार यह देखने के लिये सावधान महीं रहता कि ये अप्रधान वातें अचुरशः सत्य हैं या नहीं । अतप्व ये सव बातें : प्रमागाभूत नहीं मानी जाती; श्रर्यात यह नहीं माना जाता कि इन मिन्न भिन्न बातों का, अन्यकार के सिद्धान्त पद्म के साथ, कोई घना सम्बन्ध है; उलटा यही माना जाता है कि ये सब बातें छाणंतक धर्यात केवल प्रशंसा या स्त्रित ही के लिये हैं। ऐसा समक्त कर ही मीमांसक लोग इन्हें ! अर्थवाद ' कहा करते हैं मीर इन श्चर्यवादात्मक बातों को छोड़ कर, फिर अन्य का तात्पर्य निश्चित किया करते हैं। इतना कर लेने पर, उपपत्ति की और भी ध्यान देना चाहिये । किसी विशेष वात को सिद्ध कर दिखलाने के लिये घाषक प्रमागों का खंडन करना स्त्रीर साधक . श्रमाणों का तर्कशास्त्रानुसार संडन करना 'उपपत्ति ' म्रथवा 'उपपादन ' कंडलाता हैं। उपक्रम और उपसंचार रूप ब्राचन्त के दो छोरों के स्थिर हो जाने पर. बीच का भागे, अर्थवाद और उपपत्ति की सहायता से निश्चित किया जा सकता है। अर्थवाद से थह मालूम हो सकता है कि कौन सा विषय अ-अस्तुत और मानुपांगिक ( अप्रधान ) है। एक बार श्रर्यवाद का निर्धाय हो जाने पर, प्रनय-तात्पर्य का निश्चय करने-वाला सनुष्य, सब टेढ़े मेढ़े रास्तों को छोड़ देता है। धोर ऐसा करने पर, जब पाठक था परीस्तृक सीधे और प्रधान मार्ग पर आ जाता है, तय वह उपपत्ति की सहायता से प्रनय के कारम्भ से क्रंतिम वात्पर्य तक, क्राप ही क्राप पहुँचा जाता है। हमारे प्राचीन मीमांसकों के रुद्दाये दुए, प्रथ तात्पर्यनिर्गाय के, ये नियम सब देशों के विद्वानों को एक सामान मान्य हैं, इसलिये इनकी उपयोगितों और बावश्यकता के सम्बन्ध में यहाँ अधिक विवेचन करने की भावश्यकता नहीं है ।

<sup>,</sup> श्रिकाद का वर्णन यदि वस्तुस्थिति (यथार्थता) के आधार पर किया गया हो तो उसे 'अनुवाद 'कहते हैं; यदि विरुद्ध रीति से किया गया हो तो उसे 'ग्रुणवाद 'कहते हैं'; भौर यदि इससे भिन्न प्रकार का हो तो उसे 'मूतार्थवाद ' कहते हैं। 'अर्थवाद ' सामान्य अन्द हैं; उसके सत्यासत्य प्रमाण से उक्त तीन भेद किये गये हैं।

<sup>†</sup> अन्थ-तार्य-निर्णय के ये नियम अंग्रेजी अदालतों में भी देखे जाते हैं। उदाहरणाय मान लिजिय कि किसी फैसले का कुछ मतल्य नहीं निकलता । तव हुक्मनामें को देख कर उस फैसले के अर्थ का निर्णय किया जाता है । और, यदि किसी फैसले में कुछ ऐसी बातें हों जो मुख्य विषय का निर्णय करने में आवस्यक नहीं हैं तो वे दूसरे मुकदमों में प्रमाण (नजीर) नहीं मानी जातीं। ऐसी बातों को अंग्रेजी में 'आविटर डिक्स ' (Obiter Dicta) अर्थाल 'बाह्य विथान 'कहते हैं, यथायें में यह अर्थवाद ही का एक भेद है।

इस पर यह प्रथ किया जा सकता है कि, ध्या मीमांसकों के उक्त नियम संप्रताय चलानेवाले आचार्यों को भाजूम नहीं थें । यदि ये सब नियम उनके अंघों ही में पाये जाते हैं, तो फिर उनका बताया हुआ गीता का सात्पर्य एकदेशीय कैसे कहा जा सकता है? उनका उत्तर इतना ही है कि एक बार किसी की दृष्टि सांप्र-टायिक (संकचित ) वन जाती है तब वह व्यापकता का स्वीकार नहीं कर सकता -तब वह किसी न किसी रीति से यही सिद करने का यत्न किया करता है कि प्रमा-स्मित्र धर्मप्रयों में अपने ही संप्रदाय का वर्शन किया गया है । इन प्रयों के तात्प्य के विषय में सांप्रदायिक टीकाकारों की, पहले से ही, ऐसी घारणा हो जाती है .कि, यदि उक्त प्रयों का कुछ दूसरा अर्थ हो सकता हो जो उनके सांप्रदायिक अर्थ से भिन्न हो, तो वे यह सममते हैं कि उसका हेतु कुछ और ही है । इस प्रकार जब वे पहले से निश्चित किये हुए अपने ही संप्रदाय के अर्थ को सत्य मानने लगते हैं, ख्रीर यह सिद्ध कर दिखाने का यत्न करने लगते हैं कि वहीं अर्थ सब घामिक अयों में प्रतिपादित किया गया है, तब वे इस बात की परवा नहीं करते कि इस मीमांसागास्त्र के कुछ नियमें। का बहुंचन कर रहे हैं । हिन्दु श्रमगास्त्र के मिताज्ञरा, दायमाग इत्यादि प्रयों में स्मृतिवचनों को व्यवस्था या एकता इसी तत्त्वातसार की जाती है। ऐसा नहीं सममता चाहिये कि वात केवल हिन्द धर्मप्रयों में ही पाई जाती है। किस्तानों के ऋादिश्रंय बायवल और मुसलमानी के करान में मी, इन लोगों के सकड़ों सांप्रदायिक प्रयक्तारों ने, ऐसा ही अर्थान्तर कर दिया है; और इसी तरह ईसाइयों ने प्रतानी वायवल के कुछ वाश्यों का षर्य यहृदियों से मिन्न माना है। यहाँ तक देखा जाता है कि, जब कमी यह बात पहले ही से निश्चित कर दी जाती है कि किसी विषय पर असक अंग या लेख ही को प्रमाण मानना चाहिये, और जब कमी इस प्रमाणभूत तथा नियमित प्रंय ही के आधार पर सब वातों का निर्णय करना पडता है, तब तो प्रयार्थ-निर्माय की उसी पदाति का स्वीकार किया जाता है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया हैं। ब्राज कल के वडे बडे कायरेपंडित, वकील और न्यायाबीन लोग. पहले ही प्रमासमूत कानूनी कितावीं और फैसलों का अर्थ करने में, जो खींचा-तानी करते हैं उसका रहस्य भी यही है। यदि सामान्य सौकिक वातों में यह दाल है, तो उसमें कुछ श्राश्चर्य नहीं कि दमारे प्रमाणभूत धर्मप्रया —उपनिषद, वेदान्तसूत्र ऋौर गीता—म भी ऐसी स्तींचातानी होने के कारण दन पर भिन्न भिन्न संप्रदायों के अनेक माप्य और टीकाग्रंथ लिखे गये हैं। परन्तु इस सांप्रवायिक पदति को छोड़ कर, यदि उपर्युक्त मीमोसकों की पदाति से भगवद्गीता के उपक्रम, उपसंदार आदि को देखें; तो मालूम होजावेगा कि भारतीय युद्ध का आरंभ होने के पहले जब कुरुत्तेत्र में दोनों पत्तों की सेनाएँ सदाई के लिये सुसजित हो गई थी, और जब एक दूसरे पर शस्त्र चलने ही वाला या, कि इतने में अर्जुन ब्रह्मज्ञान की चड़ी बड़ी वातें चतलाने लगा और

' विमनस्क ' हो कर संन्यास लेने की तैयार हो गया; तभी उसे अपने जासधर्म में प्रपृत्त करने के लिये भगवान ने गीता का उपदेश दिया है । जब अर्जुन यह देखने लगा कि दृष्ट द्योधन के सञ्चायक वन कर मुम्तले लढाई करने के लिये कीन कौन से शुरवीर यहाँ भावे हैं; तब बृद्ध मीप्म पितामह, गुरु होगाचार्य, गुरुप्त अश्वत्यामा, विपत्ती वने दुए अपने वयु कौरवनाग्य, अन्य सुहत् तया आस, मामा-काका आदि रिश्तेदार, अमेक राजे और राजपुत्र आदि सर्व लोग उसे देख पडे। तब वह मन में सोचने लगा कि इन सब को केवल क छोटे से हिस्तनापुर के राज्य के लिये निर्देयता से मारना पढ़ेगा और अपने कल का स्वय करना पढ़ेगा। इस महत्वाप के मय से उसका मन एकदम दुःखित आरे जुट्य हो गया । एक भोर तो चात्रधर्म उससे कह रहा या कि, ' युद्ध कर'; आर, दूसरी भ्रोर से **पितृभक्ति, गुरुभक्ति, बंधुप्रेस, सुद्धत्प्रीति छादि अनेक धर्म दसे जबर्दस्ती से पींछे** र्खाच रहे थे ! यह यहा मारी संकट या । यदि लढाई, करें तो अपने ही रिश्तेदारों की, गुरुजनों की और वंधु-मित्रों की, हत्या करके महापातक के मागी बनें ! और लहाई न तो सात्रधर्म से च्यत होना पड़े !! इघर देखो तो कुर्मी श्रीर उधर देखो तो खाई!!! उस समय ग्रर्जुन की श्रवस्था वेसी ही हो गई यी जैसी ज़ोर से टकराती हुई दो रेलगाडियों के योच में, किसी असाहाय मनुष्य की हो जाती है। यद्यपि झर्जुन कोई साधारगा पुरुष नहीं या-वह एक बढ़ा मारी योद्धा या; तथापि धर्माधर्म के इस महान् संकट में पड़ कर बेचारे का सुँह सूख गया, शरीर पर रॉगटे खड़े हो गये, धनुष हाय से गिर पड़ा और वह "में नहीं लहूंगा " कम्र कर श्राति दुःखित चित्त से रय में चेठ गया । श्रोर, श्रंत में, समीप वर्ती वंद्यक्षेष्ठ का प्रमाव—उस ममत्व का प्रभाव जो मनुष्य को स्वमावतः प्रिय ष्टोता है-दुरवर्ती स्वित्रयधर्म पर जम ही गया ! तव वह मोद्दवश हो कहने लगा " पिता सम पूज्य घृद्ध श्रीर गुरजनां को, माई-बंधुओं श्रीर मित्रां को मार कर तथा श्रपने कुल का स्तय करके (घोर पाप करके) राज्य का एक टुकड़ा पाने से तो हुकड़े माँग कर जीवन निर्वाह करना कहा श्रेयस्कर है! चाहे मेरे गृत्र सुमे क्रभी निःशस्त्र देख कर मेरी गर्दन बड़ा दें परन्तु में अपने स्वजनों की इत्या करके उनके खून और शाप से सने हुए सुर्खी का उपमोग नहीं करना चाहता ! क्या चात्रधर्म इसी को कहते हैं ? माई को मारो, गुरु की हत्या करो, पित्रवध करने से न चूको, अपने कुल का नाश करो-या यही जात्रधर्म है ? आग लगे ऐसे मनर्थकारी जात्रधर्म में भौर गाज गिरे ऐसी जात्रनीति पर! मेरे दुशमनों को ये सब धर्मसंबंधी बात मालूम नहीं हैं; वे दुष्ट हैं; तो क्या उनके साथ में भी पापी हो जाऊं ? क़भी नहीं। मुक्ते यह देखना चाहिये कि मेरे झात्मा का कल्यागा कैसे होगा । मुम्ते तो यह घोर इत्या और पाप करना श्रेयस्कर नहीं जैंचता; फिर चाहे चात्र, धर्म शास्त्रविद्वित हो, तो भी इस समय मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार विचार करते करते उसका चित्त डाँवाडोल हो गया और वह किंकतन्य

विमृह द्वी कर मगवान् श्रीकृष्णु की शरण में गया । तब मगवान् ने उसे गीता का रुपदेश दे कर उसके चंचल चित्त को स्थिर और शान्त कर दिया । इसका फल यह दुआ कि जो अर्जुन पहले भीष्म श्रादि गुरुजनों की हत्या के भय के कारण युद्ध से पराहमुख हो रहा था, वही श्रव गीता का उपदेश सन कर श्रपना यथोचित कर्तव्य समक गया और अपनी स्वतंत्र हच्छा से युद्ध के लिये तत्पर हो गया। यदि हमें गीता के उपदेश का रहस्य जानना है तो उपक्रमोपसंहार और परिणाम को अवश्य ज्यान में रखना पड़ेगा। भक्ति से मोत्त कैसे मिलता है? महाज्ञान या पातज्ञल योग से मोद्य की सिद्धि कैसे होती है ? इत्यादि, केवल निवृत्ति मार्ग या कर्म त्यागरूप संन्यास धर्म संबंधी प्रश्नों की चर्चा करने का ऋह उदेश नहीं या । भगवान श्रीकृप्ण का यह उदेश नहीं या कि श्रर्जन संन्यास-दीजा ले कर और बैरागी बन कर भीख माँगता फिरे, या लॅंगोटी लगा कर खोर नीम के पते जा कर मृत्यपर्यन्त हिमालय में योगाम्यास साधता रहे। श्रववा मगवान् का यह भी उद्देश नहीं या कि अर्जुन धनुष-वाण को फेक दे और हाय में वीणा तथा मूदंग ने कर करक्रेत्र की धर्मभूमि में उपस्थित भारतीय ज्ञानसमाज के सामने, भगव-काम का उच्चाण करता हुआ, मृहुकला के समान और एक बार अपना नाच दिखावे। श्रव तो श्रज्ञातवास पूरा हो गुवा या श्रीर श्रज्ञन को कुरुक्तेस में खडे हो कर और ही प्रकार का नाच नाचना या। गीला कहते कहते स्थान-स्थान पर भगवान् ने भ्रनेक प्रकार के भनेक कारण यतलाये हैं: और अन्त में अनुमान दर्शक अत्यंत महत्त्व के 'तमात्'('इसलिये') पद का रापयोग करके, प्रज़्त को यही निश्चितार्पक कर्म-विषयक उपदेश दिया है कि " तस्माद्युध्यस्व भारत,"-इसलिये हे ऋर्जुन! तू युद्ध कर (गी. २. १८); "तस्माद्वित्तष्ट कींतेय युद्धाय कृतनिश्रयः "-इसलिये हे कीतिय अर्जुन ! न् युद्ध का निश्रय करके, उठ ( गी. २. २७ ); "तस्मादसकः सततं कार्यं कर्म समाचार"—इसलियं त् मोड् छोड कर अपना कर्तव्य कमें कर (गी. ३. १६); "कुरु कर्मेंच तत्मात् त्वं "-इस लिये त् कर्म ही कर (गी. ४. १४); माननुस्मर युद्ध च "-इसलिये मेरा स्मरण कर और लड (गी. =.७); "करने करानेवाला सय कुछ में ही हूँ, त् केवल निमित्त है, इसलिये युद्ध काके शृत्रुचों को जीत " (गी. ११.३३) "शास्त्रोक्त कर्तच्य करना मुक्ते उचित है" (गी. १६. २४।) अठारहर्ने अञ्चाय के उपसंदार में भगवान में अपने निश्चित और उत्तम मत और भी एक बार अगट किया है—" इन सब कर्मी को करना ही चाहिये" (गी. १८.६)। अगैर, अंत में (गी. १८. ७२), मगवान ने अर्जुन से प्रश्न किया है कि " हे अर्जुन! तेरा अज्ञान-मोह अभी तक नष्ट हुआ कि नहीं?" इस पर अजुन ने संतोपजनक उत्तर ।देयाः---

> नष्टो मोहः स्मृतिर्छन्या त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिप्ये वचनं तय ॥

श्रर्यात ' हे अन्यत ! स्वकतंत्र्य संबंधी मेरा मोह श्रीर संदेह नष्ट हो गया है, अब में आप के कथानुसार सब काम करूंगा "। यह अर्जुन का केवल मौखिक उत्तर नहीं था; उसने सचमुच उस युद्ध में भीष्म कर्णा जयदृष आदि का वर्ष भी किया। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि " मरावान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है वह केवल निवृत्तिविषयक ज्ञान, योग या मिक्त का ही है और यही गीता का सुख्य प्रतिपाद्य विषय भी है। परन्तु युद्ध का आरंभ हो जाने के कारण वीच बीच में, कर्म की योड़ी सी प्रसंसा करके, भगवान ने ऋर्जुन को युद्ध पूरा करने दिया है: मर्यात युद्ध का समाप्त करना मुख्य जात नहीं है—उसकी सिर्फ भानपंतिक या श्रर्थवादात्मक ही मानना चाहिये "। परन्तु ऐसे श्रधर श्रीर कमज़ोर युक्तिवादःसे गीता के उपक्रमोपस'हार और परिग्राम की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं हो संकती। यहाँ ( कुरुच्चेस ) पर तो इसी बात के महत्त्व को दिखाने की स्नावश्यकता यी कि स्वधर्म संबंधी अपने कर्तन्य को मरगापयन्त, अनेक कष्ट और बाधाएँ सह कर्ी भी करतें रहना चाहिये। इस वात की सिद्ध करने के लिये श्रीक्रणा ने गीता मर में कहीं भी बे-सिर पेर का कारण नहीं वतलाया है, जैसा ऊपर लिखे हुए कुछ लोगों के आहोप में कहा गया है। यदि ऐसा युक्तिहीन कारण बतलाया भी गया होता तो श्रर्जुन सरीला बुद्धिमान् श्रोर छान बीन करनेवाला पुरुप इन बातों पर विश्वास कैसे कर लेता ? उसके मन में मुख्य प्रश्न क्या या ? यही न, कि मयंकर कुलत्त्वय की प्रत्यत्त आँखों के आगे देख कर मी सुम्ते युद्ध करना चाहिये या नहीं; और युद्ध करना ही चाहिये तो कैसे, जिससे पाप न लगे? इस त्रिकट प्रभ के (इस प्रधान विषय के) उत्तर की-कि " निष्काम बुद्धि से युद्ध कर " या " कर्म कर " — अर्थवाद कह कर कमी मी नहीं टाल सकते। ऐसा करना मानो घर के मालिक को उसी के घर में मेहमान बना देना है! हमारा यह कप्टना नहीं है कि गीता में वेदान्त, भाकी और पातअल योग का उपदेश विलकुल दिया ही नहीं गया है। परन्तु इन तीनों विपयों का गीता में जो भेल किया गया है वह केवल ऐसा ही होना चाहिये कि जिससे, परस्पर-विरुद्ध धर्मों के भयंकर संकट में पड़े हुए "यह करूँ कि वह " कहनेवाले कर्तन्य-मृढ अर्जुन को अपने कर्त्तन्त्र के विषय में कोई निप्पाप मार्ग मिल जाय और वह जान-' धर्म के अनुसार श्रपने शास्त्रविद्वित कर्म में प्रवृत्त हो जाय। इससे यही बात सिद्ध होती है कि प्रवृत्तिधर्म ही का ज्ञान गीता का प्रधान विषय है और श्रन्य सव वातें उस प्रधान विषय ही कि सिद्धि के लिये कही गई हैं अर्थात वे सब आनुपंगिक हैं, कातएव गीताधर्म का रहस्य भी प्रवृतिविषयक क्रयोत् कर्मविषयक ही होना चाहिये। परन्तु इस बात का स्पष्टीकरण किसी भी टीकाकार ने नहीं किया है कि यह प्रवृत्ति विषयक रहस्य क्या है और वेदान्तशास्त्र ही से कैसे सिद्ध हो सकता है । जिस दीकाकार को देखो वही, गीता के आधन्त के उपक्रम-उपसंहार पर ध्यान न दे कर, निवृत्तिदृष्टि से इस बात का विचार करने ही में निमप्त देख पढ़ता है, कि गीता का बहाज्ञान या भाकि अपने ही संप्रदाय के अनुकृत है। मानो ज्ञान और मिक

का कर्म से नित्र सम्बन्ध बतलाना एक वडा भारी पाप है। यही शंका एक टीकाकार के मन में हुई घी और उसने लिखा या कि स्वयं श्रीकृप्ता के चरित्र की आँख के सामने रख कर मगवद्गीता का अर्थ करना चाहिये । श्रीतील काशी के सप्रसिद्ध भद्रैती प्रसद्दंस श्रीक्रप्णानन्द स्वामी का, जो भभी हाल ही में समाधिख्य हुए हैं, मतावटीता पर लिखा इस्रा 'गीता-परामर्श 'नामक संस्कृत में एक निबंध है। उसमें एए रीति से यही सिद्धान्त लिखा हुआ है कि " तसात् गीता नाम प्रह्मविद्यामूलं नीतिशासम् " सर्यात्-इसलिये गीता वह नीतिशास्त्र स्रयवा कर्तन्यधर्मशास्त्र है को कि ब्रह्मविद्या से सिद्ध होता है। । यही यात जर्मन पंडिस प्रो॰ डॉयसेन ने अपने ' उपनिपदों का तत्त्वज्ञान ' नामक प्रन्य में कही है। इनके अतिरिक्त पश्चिमी भौर पूर्वी गीता-परीक्षक भनेक विद्वानों का भी यही मत है। तयापि इनमें से किसी ने समस गीता-प्रन्य की परीजा करके यह स्पष्टतया दिखलान का प्रयत्न नहीं किया है कि. कर्मप्रधान दृष्टि से उसके सब विषयों और अध्यायों का मेल कैसे हैं। बल्कि ढॉयसेन ने अपने अंय में कहा है, कि यह प्रतिपादन कप्टसान्य है। इसलिये प्रस्तुत अन्य का मुख्य उद्देश यही है कि उक्त रीति से गीता की परीका करके उसके विषयाँ का मेल अच्छी तरह प्रकट कर दिया जावे। परन्त ऐसा करने के पहले, गीता के बारम्भ में परस्पर-विरुद्ध नीतिधर्मी के भागड़े दुए अर्जुन पर जो संकट आवा था उसका श्रसली रूप भी दिखलाना चाहिये: नहीं तो गोता में प्रतिपादित विषया का समें पाठकों के ध्यान में पूर्णतया नहीं जम सकेगा । इसलिये अय, यह जानने के लिये कि कर्म-अकर्म के मतार्ड कैसे विकट होते हैं और अनेक बार "इसे करूँ कि उसे " यह सुम्म न पड़ने के कारगा मनुष्य किसा घयड़ा उठता है, ऐसे ही प्रसंगों के अनेक उदाहरलों का विचार किया जायगा जो हमारे शास्त्रों में —विशे-षतः महाभारत म,-पाये जाते हैं।

<sup>ृ</sup>श्म दोकष्कार का नाम और उसकी टीका के कुछ अवतरण, बहुन दिन हुए एक मझशय ने हमको पत्र द्वारा बतलाये थे। परन्तु एमारी परिस्थिति को गड़बड़ में बह पत्र न जाने कहाँ को गया।

<sup>ौ</sup> श्रीकृष्णानन्दस्तामीकृत चारों निवंध (श्रीगीतारक्त्य, गीतार्थप्रकाश, गीतार्थप्रामशं श्रीर गीतासाकोद्धार ) एकत कर के राजकोट में प्रकाशित किये गये हैं ।

<sup>‡</sup> Prof. Deussen's Philosophy of tye Upanishads. p. 362, (English Translation, 1906.)

## दूसरा प्रकरण । कर्मजिज्ञासा ।

किं कर्म किसकर्मेति कवयोऽप्यत्न भोहिताः। \*

गीता ४. १६ ।

भूगवद्गीता के श्रारम्म में, परस्पर विरुद्ध दो धर्मी की उलमान में फँस जाने के कारण धर्जुन जिस तरह कर्तन्त्रमृढ़ हो गया या फ्रीर उस पर जो मीका भा 'पड़ा या वह कुछ छपूर्व नहीं है। उन ग्रासमर्थ और श्रपना ही पेट पालनेवाले लोगों की बात ही भिन्न है जो संन्यास ले कर और संसार को छोड़ कर वन मे चले जाते हैं, अयवा जो कमज़ोरी के कारण जगत के अनेक अन्यायों की खुपचाप सद 'लिया करते हैं। परन्तु समाज में रह कर ही जिन महान् तथा कार्यकर्ता पुरुषां को श्चपने सांसारिक कर्त्तव्यां का पालन धर्म तथा नीतिपूर्वक करना पडता है, उन्हां पर ऐसे मौंक अनेक वार आया करते हैं।युद्ध के आरम्म ही में अर्जुन को कर्तव्य-जिज्ञासा और मोह हुआ। ऐसा मोह युधिष्टिर को, युद्ध में मरे हुए अपने रिश्तेदारों का श्राद्ध करते समय, हुआ था। उसके इस मोह को दूर करने के लिय 'शांतिपर्व' कहा गया है। कर्मोकर्म संशय के ऐसे अनेक प्रसंग हुँद कर अथवा कल्पित करके वन पर बड़े बड़े कविया ने सुरस काव्य और उत्तम नाटक लिखे हैं। उदाहरगायि, सुप्रसिद्ध अंग्रेज नाटककार शेषसपीयर का 'हमलेट नाटक लीजिये। डेन्मार्क देश के प्राचीन राजपुत्र हैमलेट के चाचा ने, राजकर्ता भ्रापने माई—हैमलेट के बाप को मार ढाला; हैमलेट की माता को अपनी स्त्री बना लिया स्रौर राजगदी भी छीन ली। तब उस राजकुमार के मन में यह भगड़ा पैदा हुआ, कि ऐसे पापी चाचा का वध करके पुत्र-धर्म के अनुसार अपने पिता के ऋगा से मुक्त हो जाऊ; अथवा अपने संग चाचा, अपनी माता के पति झौर गहीं पर बैंठे हुए राजा पर दया करूं ? इस मोह में पड़ जाने के कारण कोमल भंतःकरण के इमलेट की केसी दशा हुई; श्रीकृप्ण के समान कोई मार्ग-दर्शक और हितकर्ता न होने के कारण वह केसे पागल हो गया भार अंत में 'जियें या मरें ' इसी बात की चिन्ता करते करते उसका अन्त कैसे हो,गया, इत्यादि वातों का चित्र इस नाटक में बहुत श्रव्छी तरह से दिसाया गया है। 'कोरियोलेनस ' नाम के दूसरे नाटक में भी इसी तरह एक चौर प्रसंग

<sup>&</sup>quot;पण्डितों को भी इस विषय में मोह हो जाया करता है, कि कर्भ कौन सा है और अकर्म कौन सा है '। इस स्थान पर अकर्म शब्द को 'कर्म के अमाव' और 'बुरे कर्म' दोनों अर्थों में यथासम्भव ठेना चाहिये। मूल स्रोक पर हमारी टीका देखा।

का वर्गीन शेक्सपीयर ने किया है। रोम नगर में कोरियोलेनस नाम का एक शर सरदार था। नगरवासियों ने उसको शहर से निकाल दिया। तव वह रोमन लोगों के शबुक्रों में जा मिला और उसने प्रतिज्ञा की कि " में नुहारा साथ कभी नहीं द्वोंडुंगा "। कुछ समय के बाद इन शत्रुकों की सद्दायता से उसने रोमन सोगों पर इसला किया और वह अपनी सेना ले कर रोम शहर के दरवाज़े के पास आ पहुँचा । उस समय रोम शहर की खियों ने कोरियोलेनस की खी और माता को सामने कर के, मानुस्ति के संबंध में, उसको उपदेश किया। अन्त में उसको, रोम के शत्रकों को दिये हुए वचन का भंग करना पडा । कर्तव्य-अकर्तव्य के मोद्द में फेंस जाने के ऐसे और भी कई उदाहरण दुनिया के प्राचीन फीर श्राधुनिक इतिहास में पाये जाते हैं। परन्तु हम लोगों को इतनी दूर जाने की कोई मावश्यकता नहीं। हमारा महाभारत-ग्रंथ ऐसे उदाहराणों को एक वडी मारी सानि भी है। प्रंय के आरंभ (आ. २) में वर्णन करते हुए स्वयं स्यासजी ने उसको 'सूदमार्यन्याययुक्तं,' 'अनेकसमयान्वितं' आदि विशेषण दिये हैं। रसमें धर्मशास्त्र, श्रर्यशास्त्र, और मोत्तशास्त्र, सब कुद्द, श्रा गया है। इतना ही नहीं, किंतु उसकी सिहमा इस प्रकार गाई गई कि " यदिहासि तदन्यत्र यक्षेद्वासि न तत्कवित्"—अर्याव, जो हुछ इसमें है वही और स्यानों में हैं, जो इसमें नहीं है वह और किसी भी स्यान] में नहीं है (आ. ६२. ५३)। सारांश यह है कि इस संसार में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं: ऐसे समय वडे बडे प्राचीन पुरुषों ने केसा वर्ताव किया इसका, सुलम आख्यानों के द्वारा, साधारण जनों को बोध करा देने ही के लिये 'भारत' का 'महाभारत ' हो गया है। नहीं तो सिर्फ मारतीय युद्ध अथवा ' जय ' नामक इतिहास का वर्णन करने के तिये ब्रठारह पर्वे। की कुछ ब्रवश्यकता न यी।

अय यह प्रश्न किया जा सकता है कि श्रीकृप्ण और अर्जुन की यातें छोड़ ही जिमे; हमारे नृह्यारे लिये इतने गहरे पानी में पेटने की क्या अवश्यकता है ? क्या मनु आदि स्मृतिकारों ने अपने प्रयों में इस बात के स्पष्ट नियम नहीं बना दिये हैं कि मनुष्य संसार में किस तरह बतांब करे ? किसी की हिंसा मत करो, नीति से चलो, सच बोलो, गुरु और और वहों का सन्मान करो, चोरी और व्यक्तिचार मत करो इत्यादि सब घमों में पाई जानेवाली साधारण आज्ञाओं का यदि पालन किया जाय, तो उपर लिखे कर्ताय-अकर्ताच्य के मगड़े में पड़ने की क्या आव-प्रकता है ? परंतु इसके विरुद्ध यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि, जब तक इस संसार के सब लोग कर आज्ञाओं के अनुसार वर्ताव करने नहीं लगे हैं, तब तक सज्जों को क्या करना चाहिये ?—क्या ये लोग अपने सदाचार के कारण, दुष्ट जनों के फंदे में, अपने को फँसा लें ? या अपनी रज्ञा के लिये " जैसे को तसा " हो कर उन लोगों का प्रतिकार करें ? इसके सिवा एक बात और है । यहपि कक्त साधारण नियमों को नित्य और प्रमाण्यन्त मान लें, तायिष कार्य-

कर्ता भी को भनेक वार ऐसे मौके भाते हैं कि, उस समय उक्त साधारण नियमी में से दो या अधिक नियम एकदम लागू होते हैं। उस समय " यह करूं या वह करं " इस चिन्ता में पड कर मनुष्य पागल सा हो जाता है। अर्ज़न पर ऐसा ही मौका ह्या पढ़ा या परन्त छर्जुन के सिवा और लोगों पर भी, ऐसे कठिन अवसर 'क्राक्सर श्राया करते हैं। इस बात का सार्मिक विवेचन महाभारत में, कई स्थानों ' में किया गया है। टदाहरणार्थ, मेन ने सब वर्ण के लोगों के लिये नीतिधमें के पाँच नियम वतलाये हैं-"अहिंसा सत्यमलेयं शौचिमिन्द्रियनिप्रहः " (मन १०.६३ )-- प्रदिसा, सत्य, प्रस्तेय, काया वाचा और मन की ग्रहता, एवं इन्डिय-निग्रह । इन नीतिधर्मी में से एक श्राहिंसा ही का विचार कीजिये। " श्राहिंसा परमो धर्मः " ( मना. आ. ११. १३ ) यह तत्व सिर्फ इमारे वैदिक धर्म ही में नहीं किना बन्य सब धर्मी में भी, प्रधान माना गया है। बौद और ईसाई धर्म-प्रया में जो भाजाएँ हैं उनमें अहिंसा को, मनु की भाजा के समान, पहला स्यान दिया गया है। सिर्फ किसी की जान ले लेना ही हिंसा नहीं है। उसमें किसी के मन क्षयवा शरीर को दुःख देने का भी समावेश किया जाता है। श्रयांत, किसी सचे-त्तन प्राणी को किसी प्रकार दुःखित न करना ही ऋहिंसा है। इस संसार में, सब लोंगों की सम्मति के अनुसार यह श्रिहिंसा धर्म, सब धर्मों में, श्रेष्ट माना गया है। परन्त श्रव कर्ल्यमा कीजिये कि इसारी जान लेने के लिये या इसारी स्त्री अयवा क्रन्या पर बलात्कार करने के लिये. अयवा इमोर घर में आग लगाने के लिये, या इसारा धन द्वीन लेने के लिये,कोई दुष्ट मनुष्य द्वाय में शस्त्र ले कर तैय्यार हो जाय क्रोर इस समय इमारी रचा करनेवाला इमारे पास कोई न हो; तो उस समय प्रमको क्या करना चाहिये ?--क्या " अहिंसा परमो धर्मः " कह कर ऐसे आत-तायी मनप्य की उपेक्षा की जाय ? या. यदि वह सीधी तरह से न माने तो यथा-शक्ति उसका शासन किया जाय? मनुजी कहते हैं-

> गुरं वा वाल्वृद्धौ वां ब्राह्मणं वा वहुश्रुतम् । साततायिनमायान्तं इन्यादेवाविचारयन् ॥

क्रेंचीं " ऐसे श्राततायी या दुष्ट मनुष्य को अवश्य मार डाले; किन्तु यह विचार म करे कि वह गुरु है, चू इा ह, बालक है या विद्वान् श्राह्मग्रा है"। शाह्मकार कहते हैं कि ( सनु ८.३५० ) ऐसे समय हत्या करने का पाप हत्या करनेवाले की नहीं लगता, किन्तु भाततायी सनुष्य अपने अधर्म ही से मारा जाता है। अत्मरला का यह हक्, कुछ मर्यादा के सीतर, आश्चनिक फीजदारी कानून में भी स्पीकृत किया गया है। ऐसे मौकों पर अहिंसा से आत्मरला की योग्यता अधिक मानी जाती है। श्रूगाहत्या सब से काधिक निन्दनीय मानी गई है; परन्त जब बच्चा पेट में टेड़ा हो कर अटक जाता है तब क्या दसको काट कर निकाल नहीं डालना चाहिये? यज्ञ में पश्च का वध करना वेद ने भी प्रशस्त माना है ( सनु ५.३१); परन्तु पष्ट पशु के द्वारा

बहु भी दल सकता है (ममा. शां. ३३७; सनु. १९५. ५६)। तथापि ह्वा, पती, फल इत्यादि सब स्थानों में जो सैकड़ों जीवजन्तु हैं उनकी हर्या कैसे दाली जा सकती है? महामारत में (शां. १५. २६) अर्जुन कहता है:-

> व्ह्मयोनाति भ्तानि तर्कगम्यानि कानिचित् । परमणोऽपि निपातेन येषां स्वात् स्कन्वपर्ययः ॥

"इस जातू में ऐसे ऐसे सुदम जन्दुं हैं कि जिनका अलिन्व यदापि नेत्रों स देख नहीं पहता त्यापि तक से सिद्ध है; ऐसे जन्तु इतने हैं कि यदि हम अपनी फ्राँखों के पलक हिलावें उतने ही से उन जन्तुओं का नाग हो जाता है "! ऐसी अवस्या में पढ़ि हम मुख से कहते रहें कि "हिंसा मत करो, हिंसा मत करों" तो उससे का लाम होगा ? इसी विचार के अनुसार अनुशासन पर्व में (अनु. ११६) शिकार करने का समर्थन किया गया है। वनपत्रे में एक कया है कि कोई बाह्मण् क्रीय से किसी पतित्रता स्त्री को भन्स कर डालना चाहता या: परन्त जब बसका यन सफल नहीं दुखा तब वह भी की शराए में गया। धर्म का सचा रहरा समक लेने के लिये बस ब्राह्मण को इस स्त्री ने किसी व्याघा के यहाँ मेज दिया। यहाँ न्याघ मांस बेचा करता या: परन्तु या ऋपने भाता-पिता का वडा भक्त! इस व्याघ का यह व्ययसाय देख कर शाह्यण को अत्यन्त विस्तय और खेद दुआ। तद व्याघ ने उसे अदिसा का सचा तत्व सममा कर वतला दिया। इस जगत में कौन किसको नहीं खाता ? " जीवो जीवस्य जीवनम् " (माग. १.१३. ४६ )-यही नियम सर्वत्र देख पड्ता है। आपत्काल में तो "प्राणुसाबित मंत्रेन्" यह नियम सिर्फ स्ट्राति. कारों ही ने नहीं ( सनु. ५. २०: सभा. ज़ां. ५५. २६ ) कहा है, किनु उपनिपरों में भी सप्ट कहा गया है (वेस्. ३. ४. २०:हां. ४. २.०: वृ. ६. १. १४)।यदि सब लोग हिंसा छोड़ दें तो जात्रवर्ग कहाँ और कैसे रहेगा? यदि जात्रवर्ग नष्ट हो जाय तो प्रना की रत्ता केने होगी? सारांग्र यह है कि नीति के सामान्य नियमां ही से सदा काम नहीं चलता; नीतिगास्य के प्रधान नियम-अद्विसा-में नी क्रतीव्य-भक्तंव्य का सुद्म विचार करना ही पडता है।

ऋहिंसा घम के साय चमा, द्या, ज्ञान्ति आदि गुण ज्ञान्तों में कहे गये हैं; पज्ज सब समय ज्ञान्ति से केसे काम चल सकेगा? सदा ज्ञान्त रहनेवाले मनुष्यों के बाल-बच्चों को भी दुष्ट लोग दुरण किये विना नहीं रहेंगे। इसी कारण का प्रयम ब्लेख करके प्रवहाद ने अपने नाती, राजा याले से कहा है:—

न श्रेयः सततं तेजो न नित्यं श्रेयसी क्षमा ।

तसानित्यं क्षमा नात पंडितरपवादिता॥

" सर्देव सना करना अधवा क्रोघ करना श्रेयस्कर नहीं होता। इसीलिये,

है तात! पंडितों ने समा के लिये कुछ अपवाद भी कहे हैं ( ममा. वन. २८. ६, ८)। इसके बाद कुछ मीक़ों का वर्णन किया गया है जो समा के लिये उचित हैं; तथापि अल्हाद ने इस बात का उछेख नहीं किया कि इन मौकों को पहचानने का तत्त्व या नियम क्या है। यदि इन मौकों को पहचाने विना, सिर्फ अपवादों का ही कोई उपयोग करे, तो वह दुराचरण समका जायगा; इसलिये यह जानना अल्यंत आवश्यक और महत्त्व का है कि इन मौकों को पहचानने का नियम क्या है।

दूसरा तत्व "सत्य " है, जो सब देशों श्रोर धर्मों में मली मीति माना जाता श्रोर प्रमागा समभा जाता है। सत्य का वर्णन कहाँ तक किया जाय ? वेद में सत्य की मिहमा के विषय में कहा है कि सारी स्टिष्ट की उत्पत्ति के पहले 'ऋतं' श्रोर 'सत्यं' उत्पन्न हुए; श्रोर सत्य ही से आकाश, प्रथ्वी, वायु श्रादि पद्ममहाभूत रियर हें—" ऋतज्ञ सत्यं चामीद्धात्तपसोऽध्यजायत" ( ऋ. १०. १८०. १ ), "सत्येनोत्तमिता भूमिः" ( ऋ. १०८५. १ )। 'सत्य' शब्द का धात्वर्यं भी यही हें—' रहनेवाला' श्रयांत् " जिसका कमी स्थाव न हो" श्रयंवा ' शिकाल-श्रवाधित ' इसी लिये सत्य के विषय में कहा गया है कि 'सत्य के सिवा श्रोर धर्म नहीं है, सत्य ही परवहा है '। महाभारत में कई जगह इस वचन का उक्षेत्र किया गया है कि 'नास्ति सत्यात्परो धर्मः' (शां. १६२. २५) श्रोर यह भी लिखा है कि:-

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम् । अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥

" हज़ार ऋषमेथ झाँर सत्य की तुलना की जाय तो सत्य ही ऋधिक होगा " ( ऋा. ७४. १०२ ) । यह वर्षान सामान्य सत्य के विषय में हुआ । सत्य के विषय में मनुजी एक विशेष बात ऋार कहते हैं ( ४. २५६):—

> वान्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसताः । तां तु यः स्तेनयेदाचं स सर्वस्तेयकुत्ररः ॥

"मनुष्यों के सब ज्यवद्दार वाग्री से हुआ करते हैं। एक के विचार दूसरे को वताने के लिये शब्द के समान अन्य साधन नहीं है। वही संव ज्यवद्दारों का आश्रय-स्थान धोर वाग्री का मूल सोता है। जो मनुष्य उसको मलिन कर ढालता है, अर्थाद जो वाग्री की प्रतारगा करता है, वह सब पूँजी ही की घोरी करता है "। इसलिये मनुने कहा है कि 'सत्यपूतां वदेद्वाचं' (मनु. ६. ४६ — जो सत्य से पवित्र किया गया हो, वही वोला जाय। और और धर्मों से सत्य ही को पहला स्थान देने के लिये उपनिपद् में भो कहा है 'सत्यं वद। धर्म घर' (तै. १.१९.१)। जब बाग्रों की शर्या पर पड़े पड़े मीप्म पितामह शान्ति और अनुशासन पवों में, युधिष्ठिर को सब धर्मों का उपदेश दे चुके; तब प्राग्रा छोड़ने के पहले "सत्येयु यतितव्यं वः सत्यं हि परमं वतं" इस वचन को सब धर्मों का.

सार समम कर रन्हों में सत्य ही के अनुसार व्यवहार करने के लिये सब लोगों को उपदेश किया है ( ममा. अनु. १६७.५० )। बौद सौर ईसाई धर्मों में भी इन्हीं नियमों का वर्णन पाया जाता है।

क्या उस वात की कभी करपना की जा सकती है कि, जो सत्य इस प्रकार स्वयंतित और चिरस्यायी है, उसके लिये भी कुछ अपवाद होंगे ? परन्त दुष्ट ननों से भरे चुए इस जगत का व्यवहार बहुत कठिन है। कल्पना कीजिये कि कुछ म्रादमी चोरों से पीछा किये जाने पर तुम्हारे सामने किसी स्थान में जा कर छिप रहे। इसके बाद द्वाय में तलवार लिये दुए चौर तुस्हारे पास छ। कर पूछने लगे कि वे आदमी कहाँ चले गये? ऐसी श्रवस्था में तुम स्था कहोगे ?- क्या नुम सच वोल कर सब डाल कह दोगे, या उन निरपराधी मनुष्यों की रहा करोगे ? शास्त्र के अनुसार निरपराधी जीवों की दिसा को रोकना, सत्य ही के समान महत्व का धर्म हैं। मन कहते हें " नाष्ट्रशः कस्यचिद्ययात्र चान्यायेन पुच्छतः " ( मन्-२.११०; समा. शां. २८७.३४) - जव तक कोई प्रश्न न कर तथ तक किसी से बोलना न चाहिये फ्रीर यदि कोई अंन्याय से प्रश्न करे तो, पूछने पर भी, उत्तर नहीं देना चाहिये। यदि सालूस भी हो तो सिद्धी या पागल के समान कुछ र्ष्ट्र हैं करके यात बना देना चाहियें-' जानवरि हि मेधावी जडवहोंक ग्राच-रेतू । " भच्छा, न्या हूँ हूँ कर देना और वात बना देना एक तरह से असल भाषण करना नहीं है? महामारत (आ.२९४.३४) में कई स्थानी में कहा है "न व्याजेन चरेद्रमें " धर्म से बहाना करके सन का समाधान नहीं कर लेना चाहिये; क्योंकि तुम धर्म को घोखा नहां दे सकते, तुम खुद घोखा खा जाओंगे। ऋच्छा; यदि हूँ हूँ करके हुंद्ध वात बना लेने का भी समय न हो, तो क्या करना चाहिये? मान लीजिये, कोई चेर द्वाय में तलवार ले कर छाती पर ग्रा बैठा हैं और पूछ रहा है, कि तुम्हाश धन कहाँ हैं? यदि कुछ उत्तर न दोगे तो जान ही से हाय धोना पढ़ेगा। ऐसे समय पर ध्या बोलना चाहिये ? सब धर्मी का रहस्य जाननेवाले भगवान् श्रीकृप्या, ऐसे ही चीरीं की कहानी का द्दरांत दे कर कर्णापर्व (६६.६१) में अर्जुन में और आगे शांति गर्य के मत्यत्रत ब्राच्याय ( १०६१५.१६ ) में भीजम पितासह कुचिटिर से कहने हैं:—

अक्जनेत चेन्मोक्षो नादकुजन्दरंचन । अवस्यं कुजितस्ये या संकेरन्याप्यकृजनात् । अहुरुत्राहत् चक्तुं सत्यादिति विचारितम्।

अर्थात "यह बात विचारपुर्वक निश्चित की गई है कि यह विना बोले मोज या खुटकारा हो सके तो, कुछ भी हो, बेलना नहीं चाहिये, और यह बोलना अवश्यक हो अथवा न बोलने में (दूसरों को) कुछ संदेह होना सम्मव हो, तो उम समय सह्य के बदले असन्य बोलना ही अधिक प्रशस्त है।" इसका करगा यह है कि सह्य धर्म केवल गुज्होचार ही के गीर है लिये नहीं है, भत्तएव जिस भावरण से सब लोगों का कल्याण हो वह भावरण, सिर्फ इसी कारण से निंच नहीं माना जा सकता कि शब्दोच्चार भययार्थ हैं। जिससे सभी की हानि हो, वह न तो सत्य ही है और न अहिंसा ही। श्रांतिपर्व (३२६, १३; २८७, १६) में, सनत्कुमार के आधार पर नारदर्जा शुक्की से कहते हैं:---

> सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादिपि हितं वदेत् । 'यद्भूतहितमत्यन्तं एतत्सत्यं मतं मम ॥

" सच बोलना अच्छा है; परन्तु सत्य से भी फाधिक ऐसा बोलना अच्छा है जिससे सब प्राणियों का हित हो; भ्योंकि जिससे सब प्राणियों का अलन्त हित होता है वही, हमारे मत से, सत्य हैं। " " यद्भूतहितं " पद को देख कर आधुनिक उपयोगिता-वादी अंग्रेज़ों का स्मर्गा करके यदि कोई उक्त वचन को अविस कहना चाहें, तो उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि यह वचन महाभारत के वनपर्व में बाहारा। और व्याध के संवाद में, दो तीन वार स्राय। है। उनमें से एक जगह तो " अहिंसा सत्यवचनं सर्वमृतीहतं परम्" पाठ है ( वन. २०६. ७३), औ दूसरी जगह " यदुभूतिहतमत्यन्तं तत्सत्यमिति धार्गा " ( वन. २०८,४ ), ऐसा पाठमेद किया गया है। सत्यप्रतिज्ञ युधिष्टिर ने द्रोगाचार्य से 'नरो वा कुंजरे वा ' कह कर, उन्हें संदेह में क्यों डाल दिया ? इसका कारण वहीं है जो जपा कहा गया है, और कुछ नहीं। ऐसी ही और वातों में भी यही नियम लगाया जाता है। हमारे शास्त्रों का यह कथन नहीं है कि फूठ वोल कर किसी खुनी की जान यचाई जावे । शाखों में, खुन करनेवाले आदमी के लिये, देहांत शायश्चित्त श्चयवा वघदंड की सज़ा कही गई हैं: इसलिये वह सज़ा पाने श्रयवा वध करने ही योग्य है। सब शास्त्रकारों ने यही कहा है कि ऐसे समय, अयवा इसी के समान और किसी समय, जो छादमी भूठी गवाही देता है वह छपने सात या श्राधिक पूर्वजॉ सिहत नरक में जाता है (मनु. द. दर-१९ समा. श्रा. ७.३)। परन्तु जय, कर्णापर्व में वर्शित उक्त चोरा के दर्शत के समान, हमारे सच बोलने से निरपराधी श्रदमियाँ की जान जाने की श्रशक्का हो, नो उस समय स्थर करना चाहिये ? ग्रीन नामक एक अंग्रेज़ ग्रंथकार ने अपने ' नीतिशास्त्र का उपाद, वात ' नामक प्रंय में लिखा है कि ऐसे मौकों पर नीतिशास्त्र मुक हो जाते हैं। यद्यपि मनु श्रीर याज्ञवलम्य ऐसे प्रसंगों की गणना सत्यपावाद में करते हैं, तथापि यह भी उनके मत से गौर्ग वात है। इसिलये ग्रंत में उन्हों ने इस अपवाद के लिये भी प्रायश्चित्त बतलाया हैं-' तत्पावनाय निर्वाप्यश्चरः सारस्वतो द्विजैः ' ( याज्ञः २. ८३: म्ल. ८. १०४-१०६ )।

कुछ वड़े आंग्रेजों ने, जिन्हें कहिंसा के अपवाद के विषय में आश्चर्य नहीं मालुम होता, हमारे शास्त्रकारों को सहा के विषय में दोष देने का यता किया है।

इसालय यहाँ इस बात का रहेख किया जाता है कि सत्य के विषय में, प्रामाग्रीक इसाई धर्मोपदेशक और नीतिशास्त्र के अंग्रेज अंथकार, क्या कहते हैं। काईस्ट का जिल्य वॉल बाइबल में कहता है " यदि मेरे असत्य भाषण से मस के सत्य की महिमा और बढ़ती है (अर्थात ईसाई धर्म का अधिक प्रचार होता है), तो इससे में पापी क्योंकर हो सकता हूँ " (रोम. ३.७)? ईसाई धर्म के इतिहासकार मिलसैन ने लिखा है कि प्राचीन ईसाई धर्मीपदेशक कई बार इसी तरह आचरण किया करते थे । यह बात सच है कि वर्तमान समय के नीतिशास्त्रज्ञ, किसी को घोड़ा हे कर या मुला कर धर्मश्रप्ट करना, न्याय्य नहीं सानेंगे; परन्तु वे भी यह कहने के तैयार नहीं हैं कि सत्यधर्म अपवाद-रहित है। बदाहरणार्य, यह देखिये कि सिज-विक नाम के जिस पंडित का नीतिशास्त्र इसारे कालेजों में पढाया जाता है, उसकी क्या राय है। कर्म और श्रकर्म के संदेह का निर्णय, जिस तत्व के साधार पर, यह अंशकार किया करता है उसको " सब से अधिक लोगों का सब से अधिक सख " ( बहुत सोगों का बहुत सुख ) कहते हैं। इसी नियम के अनुसार उसने यह निर्माय किया है कि छोटे लडकों को घौर पागलों को उत्तर देने के समय, घौर इसी प्रकार वीमार भादमियों को ( यदि सच बात सना देने से उनके स्वास्थ्य के विगाड जाने का मय हो ), अपने शृतुओं को, चोरीं को और ( यदि विना बोले काम न सदता हो तो ) जो अन्याय से प्रश्न करें उनको उत्तर देने के समय अयवा चकीलों को श्रपने व्यवसाय में भूठ बोलना अनुचित नहीं है"। मिल के नीतिशास्त्र में अंघ में भी इसी अपवाद का समावेश किया गया है। इन अपवादों के अति-.रिक्त सिजविक अपने ग्रंथ में यह भी लिखता है कि " यद्यपि कहा गया है कि सब लोगों को सच बोलना चाहिये तथापि हम यह नहीं कह सकते कि जिन राजनी ्तिज्ञां को अपनी कार्रवाई गुप्त रखनी पड़ती है वे औरों के साथ, तथा व्यापारी अपने 'आइकों से, हमेशा सच ही बोला करें! "। किसी अन्य स्थान में वह लिखता है कि यही रियायत पादरियों क्योर सिपाहियों को मिलती है। लेस्ली स्टीफन नाम का एक और श्रंप्रेज प्रयकार है। उसने नीतिशास्त्र का विवेचन आधिभौतिक दृष्टि से किया . है। वह भी अपने प्रंय में ऐसे ही उदाहरण दे कर अन्त में लिखता है " किसी कार्य के परिग्राम की फ्रोर घ्यान देने के वाद ही उसकी नीतिमत्ता निश्चित की जानी चाहिये। यदि मेरा यह विश्वास हो की भूठ वोलने ही से कल्यागु होगा तो में सत्य चोलने के लिये कभी तैयार नहीं रहुंगा। मेरे इस विश्वास में यह भाव भी हो सकता

<sup>&</sup>quot;Sidgwick's Methods of Ethics Book III, Chap. XI § 6. p. 355 (7 th Ed.), Also, see pp. 315-317 (same Ed.),

<sup>†</sup> Mill's Utilitarianism, Chap. 11. pp. 33-34 (15rh Ed. Longmans 1907).

<sup>‡</sup> Sidgwick's Methods of Ethics, Eook IV. Chap III § 7. p. 454 (7th Ed.); and Book II. Chap V. § 3 p. 169.

है कि, इस समय, भूठ वोलना ही मेरा कर्तव्य हैं।" य्रांन साह्य ने नीतिशाल का विचार अध्यात्मश्रष्टि से किया है। आप, उक्त प्रसंगों का उछेल करके, स्पष्ट रीति से कहते हैं कि ऐसे समय नीतिशास्त्र मनुष्य के संदेश की निष्नृति कर नहीं सकता। अन्त में अपने यह सिद्धान्त लिखा है "नीतिशास्त्र,यह नहीं कहता कि किसी साधारण नियम के अनुसार, सिर्फ यह सिम्म कर कि वह है, हमेशा चलने में कुछ विशेष महत्त्य हैं, किन्तु उसका कथन सिर्फ यही है कि 'सामान्यतः' उस नियम के अनुसार चलना हमारे लिये अयस्कर है। इसका कारण यह है कि, ऐसे समय, हम लोग, केवल नीति के लिये, अपनी लोममूलक नीच मनोवृत्तियों को स्थानने की शिक्षा पाया करते हैं ।"। नीतिशास्त्र पर प्रथ लिखनेवाले बन, देवल स्थाद अन्य अंग्रेज़ पंढितों का भी ऐसा ही मत है !।

यदि उक्त अंग्रेज़ ग्रंथकारों के मतों की तुलना हमारे धर्मशास्त्रकारों के बनाये हुए नियमों के साथ की जाय, तो यह वात सहज ही ध्यान में का जायगी कि, सत्य के विषय में अभिमानी कोन है। इसमें संदेह नहीं कि हमारे शास्त्रों में कहा है:-

> न नर्ममुक्तं बचनं हिनस्ति न स्त्रीपु राजन्न विवाहकाले । प्राणात्यये सर्वधनापहारे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥

अर्थात् "हैंसी में, खियों के साय, विवाह के समय, जय जान पर आ यने तब और संपत्ति की रहा के लिये, सूठ वोलना पाप नहीं है" (ममा. आ. दर. १६; और शां. १०६ तया मनु. द.११०)। परन्तु इसका मतलय यह नहीं है कि खियों के साय इमेशा भूठ ही वोलना चाहिये। जिस भाव से सिजविक साहब ने 'छोटे लड़के पागल और थीमार आइमी' के विषय में अपवाद कहा है वही भाव महा-मारत के उक्त कथन का भी है। अंग्रेज़ प्रंपकार पारलांकिक तथा आध्यातिमक दृष्टि की और कुछ भी ध्यान नहीं देते। उन लोगों ने तो खुडमखुडा यहाँ तक प्रतिपादन किया है कि व्यापारियों का अपने लाभ के लिये भूठ वोलना अनुचित नहीं है। किन्तु यह बात हमारे शाखाकारों को सममत नहीं है। इन लोगों ने कुछ ऐसे ही मोकों पर भूठ वोलने की अनुमति वी. है, जब कि केवल सत्य शब्दो- चारत (अर्थोन् केवल वाचिक सत्य) और सर्वभूतिहत (अर्थान् वास्तिवक

Leslie Stephen's Science of Ethics, Chap. IX § 29. p. 369 (2nd Ed). "And the certainty might be of such a kind as to make me think it a duty to lie."

 $<sup>\</sup>dagger$  Green's Prologomenus to Ethnes, § 315. p. 379,(5th Cheaper edition ).

Bain's Mental and Moral Science, p. 445 (Ed. 1875); and Whewell's Elements of Morality, Book II. Chaps. XIII and XIV. (4th Ed. 1864).

सत्य) में विरोध हो जाता है और स्ववहार की दृष्टि से मूठ बोलना अपरिहार्य हो साता है। इनकी राय है कि सत्य आदि नीतिधर्म निय-अर्थात् सब समय एक समान ग्रवाधित-हैं: ग्रतः व यह ऋपरिहार्य भूठ वोलना भी थोड़ा सा पाप ही है और इसी लिये प्रायश्चित्त भी कहा गया है। संभव है कि आजकल के आधिमीतिक पंडित इन प्रायश्चित्तां को निरर्थक द्वाँवा कहेंगे, परन्तु जितने ये प्रायश्चित्त कहे हैं और जिन लोगों के लिये ये कहे गये हैं वे दोनों ऐसा नहीं समकते। वे तो उक्त सत्य-अपवाद को गौरा ही मानते हैं। श्रीर, इस विपय की कयाश्रों में मी, यही क्रये प्रतिपादित किया गया है। देखिये, युधिष्टिर ने संकट के समय एक ही बार' हवी हुई क्रावाज से, " नरो वा कुंजरो वा " कहा या । इसका फल यह हुआ कि धरका रथ. जो पहले जमीन से चार अंगुल जपर चला करता या. अय और मामली क्षोतीं के रघों के समान घरनी पर चलने लगा। और, अंत में एक चारा भर के लिये हसे तत्कलोक में रहना पड़ा (ममा. द्रोगा. १६१. ५७. ५८ तथा स्वर्गा. ३. १५)! हसरा तहाहरण अर्जुन का लाजिये । अश्वमेधपर्व (=1.30) में लिखा है कि बद्यापि अर्जन ने भीपम का वध सात्रधर्म के अनुसार किया था, स्यापि उसने शिखंडी के पाँछे छिए कर यह काम किया या, इसलिये उसको अपने पत्र यश्रवाहन से पराजित होना पढा । इन सब बातों से यही प्रगट होता है कि विशेष प्रसंगों के लिये कहे गये उक्त अपवाद मुख्य या प्रमास नहीं माने जा सकते । हमारे शास्त्रकारीं का श्रांतिम और तात्विक सिदान्त वही हैं जो महादेव ने पार्वती से कहा है:--

> आत्महेतोःपरायं वा नर्महास्याश्रयात्तथा । ने मृपा न यदन्तीह ते नराः स्वर्गगामिनः॥

" जो लोग, इस जगत में स्त्रार्थ के लिये, परार्थ के लिये या उड़े में भी, कमी क्रूठ नहीं वोलते, उन्हीं को स्वर्ग की माति होती है " (सभा. श्रनु. १९४.१६)।

श्रंपनी प्रतिज्ञा या वचन को पूरा करना सत्य ही में शासिल है। भगवान् श्रीकृप्ण श्रोर भीष्म पितामह कहते हैं "चाहे हिमालय पर्वत खपने स्थान से हट बाय, श्रथवा श्रप्ति श्रीतल हो जाय, परन्तु हमारा वचन टल नहीं सकता" (ममा-बा.८०३ तथा उ.८१-४८)। मर्तृहरी ने भी सत्पुरुषों का वर्णन इस प्रकार क्रिया है—

ं तेजिखन! सुखमस्निप संत्यजन्ति सत्यवतव्यसनिनो न पुनः प्रातिशाम् ॥

"तेजस्वी पुरुष आनन्द से अपनी जान भी दे हेंगे, परन्तु वे अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कभी नहीं करेंगे " (मीतिश. ११०)। इसी तरह श्रीरामचंद्रजी के एक पत्नीवत के साथ उनका, एक वाणा और एक वचनका, व्रत भी प्रसिद्ध है, भैसा इस सुभाषित में कहा है "दि:शरं नाभिसंघत्ते रामो निर्नाभिभाषते"। इरिश्रंद्र ने तो अपने स्वम में दिये हुए वचन को सत्य करने के लिये ढोम की नीच सेवा भी की थी। इसके उलटा, वेद में यह वर्णन है कि इंद्रादि देवताओं ने बुजासुर के साय जो प्रतिज्ञाएँ की यीं उन्हें मेट दिया और उसकी मार दाला। ऐसी ही क्या पुराणों में दिरग्यकशिपु की है। व्यवद्वार में भी कुछ कौल-कुरार ऐसे होते हैं कि जो न्यायालय में बे-कायदा समन्ते जाते हैं या जिनके अनुसार चलना अनुचित माना जाता है। अर्शन के विषय में ऐसी एक कथा महामारत (कर्ण ६६) में है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की यी कि जो कोई सुक्त से कहेगा कि "न् अपना गाँडीव घतुप किसी दूसरे को दे दे " उसका शिर में तुरन्त ही काट डाचूंगा । इसके बाद युद्ध में जब युधिष्टिर कर्ण से पराजित हुआ तब उसने निराश हो कर अर्जुन से कहा "तरा गांडीव इमारे किस काम का है? तृ उसे झाँड दें!" यह सुन कर अर्जुन द्वाय में तलवार ले युधिष्टिर को मारने दोड़ा ! इस समय मगवान श्रीकृत्या वहीं थे। उन्हों ने तत्वज्ञान की दृष्टि से सत्यघर्म का मार्मिक विवेचन करके प्रार्वन को यह उपदेश किया कि " तू मृह है, तुमे अब तक सुन्म धर्म माजूम नहीं हुआ है, तुम्मे वृद्ध जनों से इस विषय की शिचा ब्रह्मण करनी चाहिये, 'न ब्रद्धाः सेविता-स्वया '-त् ने वृद्ध जनों की सेवा नहीं की है-यदि त् प्रतिज्ञा की रज्ञा करना ही चाहता है तो त् युधिष्टिर की निर्मर्त्सना कर, पर्योंकि सम्यजनों की निर्मर्त्सना मृत्यु ही के समान है।" इस प्रकार बोध करके उन्हों ने श्रर्जुन को जेएआनुबध के पाप से बचाया। इस समय मगवान् श्रीकृप्णा ने जो सत्यानुत-विवेक प्रजुन को बताया हैं, उसी को खारों चल कर शान्तिपर्व के सत्यानत नामक ख्रष्टाय में मीप्म ने युधिष्ठिर से कहा है (शां.१०६)। यह उपदेश व्यवहार में लोगों के ध्यान में रहना चाहिये। इसमें संदेह नहीं कि इन सूच्म प्रसंगों को जानना बदुत कठिन काम है । देखिये, इस स्थान में सत्य की अपेद्धा आतृधर्म ही श्रेष्ट माना गया ई; और गीता में वह निश्चित किया गया है कि वंद्यप्रेम की खपेता चासघर्म प्रयत है।

जव अदिसा और सत्य के विषय में इतना वाद-विवाद है तब आश्चर्य की बात नहीं कि, यही हाल नीतिधमें के तीसरे तल अर्थात अन्तेय का भी हो। यह यात निर्विवाद सिद्ध है कि, न्यायपूर्वक प्राप्त की हुई किसी की संपत्ति को लुरा ले जाने या जूट लेने की स्वतंत्रता दूसरों को मिल जाय तो इच्च का संवय करना यंद्र हो जायगा, समाज की रचना विगढ़ जायगी, चारों तरफ अनवस्था हो जायगी और समी की हानि होगी। परन्तु इस नियम के भी अपवाद हैं, जब, दुर्भिन्न के समय, मोल लेने, मज़दूरी करने या मिला माँगने से भी अनाज नहीं मिलता; तब, ऐसी आपित में, यदि कोई मनुष्य चोरी करके आत्मरता करे, तो क्या वह पापी समभा जायगा? महाभारत (शां. १४१) में यह कया है कि किसी समय वारह वर्ष तक दुर्भिन्न रहा और विश्वामित्र पर बहुत बढ़ी आपित आई। तब उनहों ने किसी अपच (चागढाल) के घर से कुत्ते का मांस चुराया और वे इस अभद्य मोजन से अपनी रक्षा करके लिये प्रवृत्त हुए।। उस समय अपच के

विश्वामित्र को "पञ्च पञ्चनला मस्याः" (मनु. ५. १८) श्रृहत्यादि शास्त्रार्थे वतला कर ग्रमस्य-मल्गा-न्त्रौर वह भी चोरी से-न करने के विषय में बहुत अपदेश किया। परन्तु विश्वामित्र ने उसको डाँट कर यह उत्तर दियाः—

> पियन्त्येवोदकं गावो मंडुकेपु रुवत्स्वपि । न तेऽधिकारो धर्मेऽस्ति मा भूरात्मप्रशंसकः ॥

" अरे! यदापि मेंद्रक दर्र दर्र किया करते हैं तो मी गीएँ पानी पीना वंद ' नहीं करती; चुप रह! मुम्मको धर्मज्ञान वताने का तेरा अधिकार नहीं है। ज्यर्थ अपनी प्रशंसा मत कर।" उसी समय विश्वामित्र ने यह भी कहा है कि " जीवितं मरग्रात्थ्रेयो जीवन्धर्ममवान्नुयात "-अर्थात् यदि जिंदा रहेंगे तो धर्म का आचरण कर सकेंगे; इसलिये धर्म की दृष्टि से मरने की अपेक्षा जीवित रहना अधिक श्रेयस्कर है। मनुजी ने अजीगर्त वामदेव आदि अन्यान्य ऋषियों के उदाहरण दिये हैं जिन्हों ने, ऐसे संकट के समय, इसी प्रकार अचरण किया है (मनु. १०. १०५-१०६) हास्स नामक अंग्रेज प्रयक्तर लिखता है " किसी किटन अकाल के समय जब, अनाज मोल न मिले या दान भी न मिले तब यदि पेट मरने के लिये कोई चोरी या साहस कर्म करे तो उसका यह अपराध माफ समम्मा जाता है ।। और. मिल ने तो यहाँ तक लिखा है कि ऐसे समय चोरी करके अपना जीवन वचाना मनुष्य का कर्तन्य है!

' मरने से जिंदा रहना श्रेयस्कर हैं '-क्या विश्वामित्र का यह तत्त्व सर्वया

<sup>&</sup>quot; मनु और वाजवल्य ने कहा है कि कुत्ता, बन्दर बादि जिन जानंबरों के पाँच पाँच वाब होते हैं उन्हों में से खुरगोश, कलुआ, गोह आदि पाँच प्रकार के जानवरों का मांस सहय है, (मनु. ५.१८; याज. ५.१७७)। इन पाँच जानवरों के अतिरिक्त मनुजी ने 'खड़ ' अर्थात् गेंडे को मी मध्य माना है। परन्तु टीकाकार का कथन है कि इन विषय में विकर्य है। इम विकर्य को छोड़ देने पर शेप पाँच ही जनावर रहते है और उन्हों का मांस मध्य समझा गया है। "पञ्च पञ्चनखा मध्यः" का यही अर्थ है; तथापि मीमांन सकों के मजानुसार इस व्यवस्था का मावार्य यही है कि, जिन लोगों को मांस खाने की संमति दी गई है वे उक्त पञ्चनखी पाँच जानवरों के सिवा, और किसी जानवर का मांस न खाय । इसका मावार्य यह को वे लोग 'परिसंख्या का सहते हैं। 'पञ्च पञ्चनखा मध्यः' इसी परिसंख्या का सुख्य उदाहरण है। जब कि मांस खाना ही निपिद्ध माना गया है तब इन पाँच जानवरों का मांस खाना मी निपिद्ध ही समझा जाना चाहिये।

<sup>†</sup> Hobbes, Leviathan, Part II, chap. XXVII. P. 139 (Morley's Universal Library Edition). Mill's Utilitarianism Chap. V P. 95. (15th Ed.)—"Thus, to save a life, it may not only be allowable but a duty steal etc."

.अपवाद-रहित कहा जा सकता है ? नहीं। इस जगत में सिर्फ जिंदा रहना ही क्षक पुरुपार्य नहीं है। कीए भी काक-बाल खा कर कई वर्ष तक जीते रहते हीं! यहीं सोच कर बीरपत्नी विद्वला श्रापने पुल से कहती हैं कि, विछोने पर पड़े पड़े सड़ जाने या घर में सा वर्ष की भ्रायु को व्यर्थ व्यतीत कर देने की श्रपेका, यदि त एक क्या भी अपने पराक्रम की ज्योति प्रगट करके सर जायगा तो अच्छा होगा-"सूहतं ज्वलितं श्रेयो न च धुमायितं चिरं" (समा ट. १३२.१५)। यदि यह बात सच है कि खाज नहीं तो कल, झंत में सी वर्ष के वाद मरना ज़रूर है ( भागा./१०.१.३८; गी. २.२७ ); तो फिर उसके लिये रोने या दरने से क्या लाम हैं ? अञ्चात्मग़ास्त्र की धि से तो जातमा नित्य और जमर है; इसलिये सृत्य का विचार करते समय, सिर्फ इस शरीर का ही विचार करना वाकी रह जाता है। अच्छा: यह तो सब जानते हैं कि यह शरीर नाशनान् हैं; परन्तु श्रात्मा के कत्राणा के लिये इस जगत में जो कुछ करना है उसका एक मात्र साधन यही नाग्नान् मनुप्यदेष है। इसी लिये मन ने कहां है "आत्मानं सततं रहेन, दारेरिप धर्नरि "-अर्थात स्त्री और सम्पत्ति की अपेता इसको पहले स्वयं अपनी ही रहा करनी चाहिये ( मुनु, ७, २१३ )। यद्यपि मनुष्य-देह दुर्लभ और नाशवान भी है तयापि, जब उसका नाग करके उससे भी अधिक किसी शायत वस्त की प्राप्ति कर लेगी होती है, ( जैसे देश, धर्म और सत्य के लिये; अपनी प्रतिज्ञा, वत और विरद की ्रता के लिये: एवं इंट्रज़त कीर्ति और सर्वभूतिहत के लिये ) तव, ऐसे समय पर भनेक महात्माओं ने इस तीव कर्तच्याप्ति में आनन्द से आपने पाणों की मी भाहति दे दी है! जब राजा दिलीप, अरने गुरु विसष्ट की गाय की रत्ता करने के लिये,सिँद को अपने शरीर का बलिदान देने को तैयार हो गया, तय वह सिंह से बोला कि इमारे समान पुरुषों की " इस पाद्यमौतिक शरीर के विषय में बनास्या रहती है, श्रतएव त् मेरे इस जड़ शरार के वदले मेरे यग्ररूपी शरीर की बीर ज्यान दे " ( रद्यु. २.५७ )। कथासरितसागर और नागानन्द नाटक में यह वर्षान है कि वर्षी की रज्ञा करने के लिये जीमृतवाहन ने गरुड़ को स्वयं अपना शरीर अर्पगा कर दिया। मुच्छकटिक नाटक ( १०.२७ ) में चारुदत्त कहता है:— न मीतो मरणादिस्म केवलं दूपितं यशः।

विद्युदस्य हि में मृत्युः पुत्रजन्मसमः किल ॥ " में मृत्यु से नहीं डरता; सुभा यही दुःख है कि मेरी कीर्ति कलंकित हो गई। यदि कींतिं गुद्ध रहे चौर मृत्यु भी ब्राजाय, तो में उसको पुत्र के उत्सव के समान मानूंगा।' इसी तत्त्व के आधार पर महाभारत (वन. १०० तद्या १३१; शां. ३४२) में राजा शिवि स्रोर दर्धाचि ऋषि की कथाओं का वर्शन किया है। जब धर्म (यस) राज श्येन पत्ती का रूप धारगा करके, कपोत के पीछे उड़े झौर जब वह कपोत ऋपनी रता के लिये राजा शिवि की शरगा में गया तब राजा ने स्वयं अपने शरीर का मोस काट कर उस प्रेंग पत्ती को दे दिया और प्ररागागत कपोत की रहा की ! घृत्रासुर

नाम का देवताओं का एक शतु या। उसको मारने के लिये दशीचि ऋषि की इडियाँ के बज्र की आवश्यकता रह । तब सब देवता मिल कर उक्त ऋषि के पास गये और 'चोले " शरीरत्यागं लोकहितायं भवान कर्तुमईति "--हे महाराज! लोगां के कल्यागा के लिये आप देह त्याग की जिये । विनती सुन दर्धाची ऋषि े ने बढ़े भागन्द से अपना शरीर त्याग दिया और अपनी 'इडियाँ देवताओं को दे हों! एक समय की बात है कि इन्द्र, बाह्यपा का रूप धारण करके, दानगूर कर्णा के पास कवच और कुंडल माँगने आया। कर्ण इन कवच-कुग्डलों को पहले हुए ही जन्मा या। अव सूर्य ने जाना कि इन्द्र कवच-कुराइल साँगने जा रहा है तथ उसने पहले ही से कर्णा को सचना दे दी यी कि तुम अपने कवच-कुगुढल किसी को दान मत देना । यह सूचना देते समय सूर्य ने कर्ण से कहा " इसमें संदेह नहीं कि तू वडा दानी है, परन्तु षदि त अपने कवच कुराडल दान में दे देगा सो तेरे जीवन ही की हानि हो जायगी, इसलिये तू इन्हें किसी को न देना। भर जाने पर कीर्ति का क्या उपयोग 🕏 ?--मृतस्य कीर्त्या कि कार्यम् "। यह सुन कर कर्या ने स्पष्ट उत्तर दिया कि " जीवि-तेनापि मे रच्या कीर्तिस्ताद्वीदि मे वंतम् "-अर्थात जान चली जाय तो भी कुछ परवा नहीं, परन्तु भ्रपनी कीर्ति की रत्ना करना ही मेरा व्रत है ( मभा. वन. २९६. ६८)। सारांश यह है कि " यदि मर जायना तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जीत बायना तो प्रथ्वी का राज्य मिलेगा " इत्यादि ज्ञान्न-धर्म (गी. २. ३७) ग्रीर " स्व-वर्में निधनं श्रेयः " ( गी. ३.३५) यह सिद्धांत तक तत्त्व पर ही खबलंबित है। इसी तत्त्व के अनुसार श्रीसमर्थ रामदास स्वामी कहते हैं ध्कीर्ति की चोर देखने से सुख नहीं है और सुख की घोर देखने से कीर्ति नहीं मिलती" (दास. १२. १०. १६; १८. १०. २४); और वे उपदेश भी करते हैं कि "हे सजन मन ! ऐसा काम करो जिससे मरने पर कीर्ति वनी रहे। " यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यद्यपि परोपकार से कीर्ति होती है तथापि मृत्य के बाद कीर्ति का क्या उपयोग है ? श्राचवा किसी सम्य मतुष्य को श्रापकीर्ति की छापेक्षा मर जाना (गी. २.३४), या जिंदा रहने से परोपकार करना, ऋधिक प्रिय न्यों माजूम होना चाहिये ? इस प्रश्न का उचित उत्तर देने के लिये आतम अनातम विचार में प्रवेश करना होगा । और इसी के साथ कर्म-अकर्मशास्त्रका भी विचार करके यह जान लेना होगा कि किस मौक पर भान देने के लिये तैयार होगा रुचित या अनुचित है। यदि इस बात का विचार नहीं किया जायंगा तो जान देने से यश की प्राप्ति तो दूर ही रही, परन्तु मूर्खता से भात्महत्या करने का पाप माथे चह-जायगा ।

माता, पिता गुरु आदि वन्दनीय और पूजनीय पुरुषों की पूजा तथा शुश्रूषा करमा भी सर्वमान्य धर्मी में से, एक प्रधान धर्म सममा जाता है। यदि येसा न हो तो छुटुंब, गुरुकुत और सारे समाज की न्यवस्था ठीक ठीक कभी रद्द न सकेगी। पद्दी कारण है कि सिर्फ स्मृतिश्रन्यों ही में नहीं किन्तु उपनिषदों में भी '' सत्यं यद, धर्म चर '' कहा गया है। और जब शिष्य का अध्ययन पूरा हो जाता और वह अपने घर जाने लगता तय प्रत्येक गुरु का यही वपदेश होता था कि "मातृ-देवो भव पितृदेवो भव । आधार्यदेवो भव " (ते. १.११.१ और ५ )। महाभारत के याह्यगु-व्याध आख्यान का तात्पर्य भी यही है (वन. अ.२१३)। परन्तु इस धर्म में भी कभी कभी अकल्पित याधा खड़ी हो जाती है। देखिये, मतुजी कहते हैं (२.१४५)-

> उपाध्यायान्दशाचार्यः आचार्याणां शतं पिताः। शहस्रं तु मितृत्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥

" दस स्पाच्यायों से ब्राचार्य, श्रीर सौ स्नाचार्यों से पिता, एवं इज़ार पितास्रों से माता, का गौरव श्रधिक है। " इतना होने पर भी यह कया प्रसिद्ध है ( चन. १९६.१४ ) कि परग्रराम की माता ने कुछ अपराध किया या, इसलिये उसने श्चपने पिता की आज्ञा से श्चपनी माता को मार डाला। शान्तिपन (२६५) के चिरका-रिकोपाख्यान में भनेक साधक-वाधक प्रमाणों सहित इस वात का विस्तृत विवेचन किया गया है कि पिता की आज्ञा से माता का वध करना श्रेयस्कर है या पिता की भाजा का भंग करना श्रेयस्कर है। इससे स्पष्ट जाना जाता है कि महा-भारत के समय ऐसे सुद्धम प्रसंगों की, नोतिशास्त्र की धिष्ट से, चर्चा करने की पद्धति जारी थी। यह वात छोटों से ले कर वड़ों तक सब लोगों को मालूम है कि पिता की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिये, पिता की ग्राज्ञा से, रामचंद्र ने चीदद वर्ष वनवास किया परन्तु माता के संबंध में जो न्याय ऊपर कहा गया है वही पिता के संबंध में भी उपयुक्त होने का समय कभी कभी द्या सकता है। जैसे मान लीजिये। कोई लड़का अपने पराक्रम से राजा हो गया और उसका पिता अपराधी हो कर इम्साफ के लिये उसके सामने लाया गया: इस अवस्था में वह लडका क्या करे ?---राजा के नाते से अपने अपराधी पिता की दंड दे या उसकी अपना पिता समम्त कर ह्योड दे ? मनजी कहते हैं:—

> पिवाचार्यः सुहन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः। नारण्ड्यो नाम राजोऽस्ति यः स्वधमं न तिष्ठवि ।।

" पिता, आचार्य, मित्र, माता, स्त्री, पुत्र और पुरोहित—इनमें से कोई भी यिद अपने धर्म के अनुसार न चले तो वह राजा के लिये अद्राख्य नहीं हो सकता अर्थात् राजा उसको उचित द्राह दे " (मतु. द्र.३५; ममा. शां. १२१. ६०)। इस जगई पुत्रधर्म की योग्यता से राजधर्म की योग्यता अधिक है । इस बात का उदाहरण ( ममा. व. १०७; रामा. १.३५ में ) यह है कि स्पेवंश के महापरा- क्रमी सगर राजा ने असमंजस नामक अपने लड़के को देश से निकाल दिया या; क्योंकि वह दुराचरणी या और प्रजा को दुःख दिया करता. या । मतुस्स्रति में मी यह क्या है कि आंगिरस नामक एक ऋषि को छोटी अवस्था ही में बहुत जान हो गया या इसलिये उसके काका-मामा आदि वड़े वृहे नातेदार उसके पास अध्ययन करने लग गये थे । एक दिन पाठ पढ़ाते पड़ाते आंगिरस ने कहा " पुत्रका

इति होवाच ज्ञानेन परिगृद्ध तान् "। वस, यह सुन कर सव घृद्धजन कोध से लाल हो गेय और कहने लगे कि यह लड़का मस्त हो गया है! उसको उचित दग्रंड दिलाने के लिये उन लोगों ने देवताओं से शिकायत की। देवताओं ने दोनों ओर 'का कहना सुन लिया और यह निर्णय किया कि " आंगिरस ने जो कुछ तुझें कहा वही न्याया है "। इसका कारण यह है:—

न तेन वृद्धो भवतियेनास्य पृष्ठितं शिरः । यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥

" सिर के बाल सफोद हो जाने से ही कोई मनुष्य वृद्ध नहीं कहा जा सकता; देवगाग बसी को वृद्ध कहत हैं जो तहगा होने पर भी ज्ञानवात हो " (मतु-२'१५६ भीर मभा. वन. १३३.११; शब्य. ५१.४७.)। यह तत्त्व मनुजी श्रीर-न्यासनी ही को नहीं, किंत बुद्ध को भी, मान्य था । क्योंकि मनुस्मृति के उस क्षोंक का पहला चरण ' धम्मपद ' क्ष नाम के प्रसिद्ध नीतिविषयक पाली मापा ' के बोद्ध ग्रंथ में श्रच्या: श्राया है (धम्मपद, २६०)। और, रसके आगे यह सी. कहा है कि जो सिर्फ अवस्था ही से पृद्ध हो गया है उसका जीना न्यर्थ है;यथार्थ में धर्मिष्ट और घद होने के लिये सत्य, अहिंसा श्रादि की श्रवश्यकता है। 'जुल-वता र नामक दूसरे प्रंथ ( ६.१३.१ ) में स्वयं बुद्ध की यह स्राज्ञा है कि यद्यपि धर्म का निरूपण करनेवाला भिन्न नया हो तथापि वह उँचे आसनपर बैठे और वन वयोष्ट्र भिन्नुऋों को भी वपदेश करे जिन्हों ने उसके पहले दीना पाई हो । यह क्या सब लोग जानते हैं कि प्रवहाद ने अपने पिता हिरग्यकाशिप की अवज्ञा करके मगवत्माप्ति कैसे कर ली थी। इससे यह जान पडता है कि जब, कभी कभी पिताशुत्र के सर्वमान्य नाते से भी कोई दूसरा अधिक वडा संबंध उपस्थित होता है, तब उतने समय के लिये निरुपाय हो कर पिता-सूत्र का नाता भूल जाना पहला हैं। परन्तु ऐसे अवसर के न होते हुए भी, यदि कोई मुँहज़ोर लड़का, उक्त भीति का अवलंब करके, अपने पिता को गालियाँ देने लगे, तो वह केवल पशु के समान समका जायना । पितामइ मीप्म ने युधिष्टिर से कहा है "गुरुनीराजू पितृतो मातृ -तश्चेति में मतिः', (शां. १०८.१७)—ग्रर्यात् गुरु, माता-पिता से भी श्रेष्ठ है। परन्त महाभारत ही में यह भी लिखा है कि, एक समय महत्त राजा के गुरु ने लोभवश हो कर स्वार्य के लिये उसका त्याग किया तब मरुत ने कहा:-

<sup>ै &#</sup>x27;धम्मपद ' प्रेय का अंग्रेजी अनुवाद 'प्राच्यधर्म-पुस्तकमाला' (Sucred. Books of the East Vol. X.) में किया गया है और चुल्लवण का अनुवाद भी उसी माला के Vol. XVII और XX में प्रकाशित हुआ है। धम्मपद का पाली स्रोक यह है:—

न तने थेटो होति येनस्स पुलित सिरो।

परिपक्षो वयो तस्त्र मोणजिण्णो ति बुचति ॥

<sup>&#</sup>x27;थेर' शब्द बुद्ध भिक्षुओं के लिये प्रयुक्त हुआ है। यह संस्कृत 'स्पविर' का अपश्रंश है।

## गुरोप्यवलिसस्य कार्याकार्यमञ्जानतः । उत्पथप्रातिपनस्य न्याय्यं भवति शासनम् ॥

"यदि काई गुरु इस यात का विचार न करे कि पया करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, और यदि वह अपने ही घमंद्र में रह कर देहे रास्ते से चले, तो उसका शासन करना उचित हूँ"। उक्त श्लोक महामारत में, चार स्थानों में पाया जाता हैं (आ. १४२, ५२, ५२, ५२, १०६,२५; ग्रां, ५७०,७; १४०,७६)। इनमें से पहले स्थान में चही पाठ हैं जो ऊपर दिया गया है; अन्य स्थानों में चीये चरण के बदले " दग्रहो भवति शाधतः" अथवा " परित्यागी विधीयते" यह पाठांतर मी है। परन्तु वाल्मीकिरामायण (२,२१,१३) में जहाँ यह स्ठोक है चहाँ पेसा ही पाठ हैं जैसा ऊपर दिया गया है, इसलिये हमने इस ग्रंथ में उसी को स्वीकार किया है। इस श्लोक में जिस तत्व का वर्णन किया गया है उसी के आधार पर मीप्म पितामह ने परशुराम से और अर्जुन ने द्रोणाचार्य से युद्ध किया; और जब प्रवहाद ने देखा कि अपने गुरु, जिन्हें हिरग्यकिशपु ने नियत किया है, भगवत्माप्ति के विरुद्ध उपदेश कर रहे हैं; तव उसने इसी तत्त्व के अनुसार उनका निपंच किया है। शांतिपर्व में स्वयं मीप्म पितामह श्रीकृष्णा से कहते हैं कि यद्यपि गुरु लोग पूजनीय हैं। शांतिपर्व में स्वयं मीप्म पितामह श्रीकृष्णा से कहते हैं कि यद्यपि गुरु लोग पूजनीय हैं तथापि उनको भी भीति की सर्यादा का अवलंव करना चाहिये, नहीं तो-

## समयत्यागिनो छन्वान् गुरुनीप च कैशव । निहन्ति समरे पापान् क्षत्रियः स हि धर्मवित् ॥

" हे केशव ! जो गुप्त मर्यादा, नीति प्रायवा शिष्टाचार का मंग करते हैं और को लोभी या पापी हैं उम्हें लड़ाई में मारनेवाला खत्रिय ही धर्मज्ञ कहलाता है " (शां. ५५.१६)। इसी तरह तैत्तिरीयोपनिषद् में भी प्रथम " साचार्यदेवो भव " कह कर उसी के आगे कहा है कि हमारे जो कर्म आच्छे हाँ उन्हीं का ष्मनुकरण करो, श्रौरों का नहीं;—" यान्यस्माकं सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि, नो इत्त्याया "--(तै. १.१९.२)। इससे उपनिपदों का वह सिद्धान्त प्रगट होता है कि यद्यपि पिता बार श्राचार्य को देवता के समान मानना चाहिये, तथापि यदि वे शराव पीते हों तो पुत्र श्रीर छात्र को स्रपने पिता या आचार्य का धानुकरणा नहीं करना चाहिये; क्योंकि नीति, सर्यादा और धर्म का धार्घकार मान्त्राप या गुरु से प्रधिक वलवान् होता है। मनुजी की निन्न आज्ञा का मी यही रहस्य है-" धर्म की रहा करों; यदि कोई धर्म का नाश करेगा, प्रयांत धर्म की आहा के कानुसार काचरण नहीं करेगा, तो वह उस मनुष्य का नाश किये यिना नहीं रहेगा" ( मनु. ८.१५-१६ )। राजा तो गुरु से भी अधिक श्रष्ट एक देवता है ( मतु. ७.८ और समा. शां. ६८.४० )। परंतु वह भी इस धर्म से मुक्त नहीं हो सकता; यदि वह इस धर्म का त्याग कर देगा तो उसका नाश हो जायगा; यह बात मनुस्मृति में कही गई है और महामारत में वही भाव, वेन तथा खनीनेत

राजाओं की कया में, व्यक्त किया गया है (मनु. ७. ४१ ऋरि ८. १२८; मभा. शां. ५६. ६२-१०० तया स्रख. ४)।

आहंसा, सूत और अस्तेय के साथ इन्द्रियनियह की भी गणाना सामान्य धर्म में की जाती है (मतु. १०.६३)। काम, क्रोध, लोम आदि मतुष्य के शत्रु है, इसलिये जब तक मतुष्य इनको जीत नहीं लेगा तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। यह उपदेश सब शासों में किया गया है। विदुरनीति और भगव-द्रीता में भी कहा है:—

त्रिविषं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः कोषस्तामा लोमस्तरमादेतत् त्रयं त्यजेत्॥

" काम, क्रोध और लोम ये तीनों नरक के द्वार हैं, इनसे हमारा नाश होता है, इसिलये इनका त्याग करना चाहिये " (गीता. १६. २१; ममा. उ. ३२.७०)। परन्त गीता ही में भगवान श्रीकृप्ण ने अपने स्वरूप का यह वर्णन किया है " धर्मा-विरुद्धी भूतेषु कामोऽसि भरतर्पभ "-दे अर्जुन ! प्राशिमात्र में जो 'काम' धर्म के अनुकृत है वही में हूँ (गीता. ७. ११) इससे यह बात सिद्ध होती है कि जो 'काम' धर्म के विरुद्ध है वही नरक का द्वार है, इसके अतिरिक्त जो दसरे भकार का 'काम' है अर्थात जो धर्म के अंतुकूल है, वह ईश्वर को मान्य है। मनु ने भी यही कहा है "परित्यजेदर्यकामी यी स्यात वर्मवर्जितो " — जो अर्थ और, काम, धर्म के विरुद्ध हों, उनका त्यारा कर देना चाहिये (मनु. ४. १७६)। यदि सब प्राग्ती कल से 'कास' का त्याग कर दें और मृत्युपर्यंत ब्रह्मचर्यवत से रहने का निश्चय कर लें तो सौ-पचास वर्ष ही में सारी सजीव सृष्टि का लय हो जायगा । और जिस सृष्टि की रचा के लिये मगवान बार बार श्रवतार धाराग करते हैं उसका श्रहपकाल ही में बच्छेद हो जायगा। यह बात सच है कि काम श्रीर क्रोध मनुष्य के शृत्र हैं: परन्त कव ? जय वे अपनी अनिवाय हो जार्ये तव । यह वात मनु स्रादि शास्त्रकारी सम्मत है कि स्षि का क्रम जारी रखने के लिये, उचित मर्यादा के भीतर, काम अरेर क्रोध की अत्यंत आवश्यकता है (मनु. ४-४६)। इन प्रयल मनोवृत्तियों का वित रीति से निप्रह करना ही सब सुधारों का प्रधान उद्देश है । उनका नाश करना कोई सुधार नहीं कहा जा सकता; क्योंकि भागवत ( ११.५.११ ) में कहा है:-

> लांके व्यवायाम्गियमद्यमेवा नित्यास्ति जन्तोर्नाह तत्र चोदना । व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराप्रहेरामु निष्टत्तिरिष्टा ॥

" इस दुनिया में किसी से यह कहना नहीं पड़ता कि तुम मैथुन, मांस और मिदेरा का खेबन करों; ये यात मतुष्य को स्वभाव ही से पसन्द हैं । इन तीनों की इन्छ व्यवस्था कर देने के लिये अर्थान, इनके उपयोग को कुछ मर्थादित करके ध्यवस्थित कर देने के लिये (ग्रास्तकारों ने) अनुक्रम से विवाद, सोमयाग और सौत्रामणी यज्ञ की योजना की है। परन्तु, तिस पर भी निवृत्ति अर्थात् निष्काम आचरण इष्ट है "। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि जब 'निवृत्ति ' शब्द का संवंध पद्धम्यन्त पद के साथ होता है तब उसका अर्थ "अमुक वस्तु से निवृत्ति अर्थात् अमुक कर्म का सर्वधा त्याग " हुंआ करता हैं; तो भी कर्म-योग में "निवृत्ति " विशेषण कर्म ही के लिये उपयुक्त हुआ है, इसलिये 'निवृत्ति कर्म' का अर्थ 'निष्काम बुद्धि से किया जानेवाला कर्म? होता है । यही अर्थ मनुस्कृति और मागवतपुराण में स्पष्ट रीति से पाया जाता है (मनु.१२.८६; माग ११.१०.१ और ७.९५.४७)। कोध के विषय में किरातकाव्य में ( १.३३) भारवि का कथन हैं:—

अमर्पशून्येन जनस्य बन्तुना न जातहाँदेन न विद्विपादर :

" जिस सनुष्य को, अपसानित होने पर भी काभ नहीं आता वसकी मित्रता और द्वेप दोनों वरावर हैं "। चात्रधर्म के अनुसार देखा जाय तो विदुला ने यही कहा है।-

एताबानेव पुरुषो यदमगां यदक्षमी । क्षमावान्निरमर्षश्च नेव स्त्री न पुनः पुमान् ॥

" जिस मनुष्य को ( अन्याय पर ) कोर्घ खाता है और जो ( अपमान को ) सह नहीं सकता वही पुरुप कहलाता है । जिस मनुष्य में क्रोध या चिढ़ नहीं है वह नपुंसक ही के समान है " ( ममा. उ. १३२. २३ )। इस बात का उछेल ऊपर किया जा चुका है कि इस जगत के ज्यवहार के लिये न तो सदा तेज या क्रोध ही उपयोगी है और न समा। यही बात लोभ के विषय में भी कही जा सकती है । धर्यों के संन्यासी को भी मोस्न की हच्छा होती ही है!

व्यासजी ने महाभारत में अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न क्याओं के द्वारा यह प्रति पादन किया है। के श्रूरता, धेर्य, दया शील, मित्रता, समता आदि सब सद्गुण, अपने अपने विरुद्ध गुणों के अतिरिक्त देश-काल आदि से मर्थादित हैं। यह नहीं सममना चाहिये कि कोई एक ही सद्गुण सभी समय शोभा देता है। भर्तृहरि का कथन हैं।-

विपिद धैर्यमयाम्युद्ये क्षमा सदिस वाक्पटुता युधि विक्रमः ।

"संकट के समय धैर्य, अम्युद्य के समय (अर्थात् जब शासन करने का सामर्थ्य हो तब) ज्ञमा, समा में बकुता और युद्ध में शूरता शोमा देती हैं "(नीति. ६३)। शांति के समय 'उत्तर' के समान वक वक करनेवाले पुरुप कुछ कम नहीं हैं। घर बैठे बैठे अपनी खी की नयनी में से तीर चलानेवाले कर्मवीर बहुतेरे होंगे; उनमें से राग्रभूमि पर धनुर्धर कहलानेवाला एक आध ही देख पड़ता हैं! धैर्य आदि सदगुण ऊपर लिखे समय पर ही, शोभा देते हैं। इतना ही नहीं; किंतु ऐसे मौके के बिना उनकी सखी परीचा मी नहीं होती । सुख के साधी तो बहुतेरे हुआ करते हैं; परन्तु "निकपप्रावा तु तेषां विपत् "—विपत्ति ही उन की परीचा की सखी कसीटी है। 'प्रसंग' शब्द ही में देश-काल के आतिरिक्त पात्र आदि वार्तों का भी समावेश हो जाता है। समता से बढ़ कर कोई भी गुगा श्रेष्ठ

नहीं है। भगवद्गीता में स्पष्ट रीति से लिखा है "समः सवेंपु भूतेषु" यही सिख् पुरुषों का लज्ञ्या है। परन्तु समता कहते किसे हैं? यदि कोई मनुष्य योग्यता-ध्रयोग्यता का विचार न करके सब लोगों का समान दान करने लगे तो क्या हम उसे अच्छा कहेंगे? इस प्रभ का निर्णय भगवद्गीता ही में इस प्रकार किया है—'देशे काले च पात्रे च तहान साल्विकं विदुः"—देश, काल ध्रीर पात्रता का विचार कर जो दान किया जाता है वही साल्विक कहलाता है (गीता. १७.२०)। काल की भर्यादा सिर्फ वर्तमान काल ही के लिये नहीं होती। ज्यों ज्यों समय बदलता जाता है त्यों त्यां व्यावहारिक-धर्म में भी परिवर्तन होता जाता है; इसिलये जब प्राचीन समय की किसी बात को योग्यता या ध्रयोग्यता का निर्णय करना हो तब उस समय के धर्म-अधर्म-संबंधी विश्वास का भी अवश्य विचार करना पड़ता है। देखिय मनु (१.८५) और व्यास (ममा- शां- २.४६.८) कहतेः—

अन्ये कृतयुगे धर्मास्रेतायां द्वापरेऽपरे । अन्ये कल्युगे नृणां युगहासानुरूपतः ॥

" युगमान के अनुसार कृत, त्रेता, द्वापर और किल के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हें " महाभारत ( आ. १२२; श्रोर ७६ ) में यह कया है कि प्राचीन काल में खियों के लिये विवाह की मर्यादा नहीं थी, वे इस विषय में स्वतन्त्र और अनावृत्त यों; परन्तु जय इस आचरणा का बुरा परिणाम देख पड़ा तब श्वेतकेनु ने विवाह की मर्यादा स्थापित कर दी और, मिद्रिपान का निषेध भी पहले पहल शुआवार्य ही ने किया। तात्पर्य यह है कि जिस समय ये नियम जारी नहीं ये इस समय के धर्म-अधर्म का और उसके बाद के धर्म-अधर्म का निर्णय मित्र मित्र रीति से, किया जाना चाहिये। इसी तरह यदि वर्तमान समय का मचलित धर्म आगे बदल जाय तो उसके साथ मविष्य काल के धर्म-अधर्म का विवेचन भी मिन्न रीति से किया जायगा। कालमान के अनुसार देशाचार, कुजाचार और जातिधर्म का मी विचार करना पड़ता है, क्योंकि आचार ही सब धर्मी की जड़ है। तथापि आचारों में भी बहुत मिन्नता हुआ करती है। पितामह भीष्म कहते हैं:—

न हि सर्वेहितः कश्चिदाचारः संप्रवर्तते । तेनैवान्यः प्रभवति सोऽपरं वावते पुनः ॥

"ऐसा ब्राचार नहीं मिलता जो हमेशा सब लोगों को समान हितकारक हो। यदि किसी एक ब्राचार का स्वीकार किया जाय तो वृसरा टससे वढ़ कर मिलता है, यदि इस दूसरे ब्राचार का स्वीकार किया जाय तो वह किसी तीसरे ब्राचार का विरोध करता है " ( जां. ५५६. ३७, १८ )। जब ब्राचारों में ऐसी मिलता हो तब, भीष्म पितामह के कथन के ब्रानुसार तारतन्य ब्रथवा सार-ब्रसा -रहिंदे से विचार करना चाहिये।

कर्म-अकर्म या घर्म-अधर्म के विषय में सब संदेशों का यदि निर्गाय करने लगें तो इसरा महाभारत ही लिखना पढ़ेगा। उक्त विवेचन से पाटकों के घ्यान में यह बात बाजायगी, कि गीता के आरंभ में, चात्रधर्म और यंद्रप्रेम के यीच मगडा उत्पन्न हो जाने से, अर्जुन पर कठिनाई आई वह कुछ लोग-विलक्तगा नहीं है: इस संसार में ऐसी कठिनाइयाँ; कार्यकर्ताओं और बड़े आदिसयां पर अनेक बार आया ष्टी करती हैं: और, जब ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं तब, कभी आईसा और श्रात्मरका के बीच, कमी सत्य और सर्वमृतद्वित में, कभी शरीर-रक्ता और कीतें में और कमी भिन्न भिन्न नातों से उपस्थित होनेवाले कर्तथ्यों में, मजहा होने लगता है, शास्त्रोक सामान्य तथा सर्वमान्य नीति-नियमां से काम महां चलता श्रीर उनके लिये अनेक अपवाद उत्पन्न हो। जाते हैं; ऐसे विकट समय पर साधारता मनुष्यों से ले कर बड़े वड़े पंडितों को भी, यह जानने की स्वामाविक हच्छा होती है. कि. कार्य-अकार्य की व्यवस्था—अर्यात कर्तव्य-अकर्तव्य धर्मका निर्गाय-करने के लिये कोई चिरस्यायी नियम भ्रथवा युक्ति है यानहाँ। यह वातसन है। किशास्त्रों में. टभिंच जैसे संकट के ममय ' आपद्में 'कह कर कुछ मुविधाँ, दी गई है। वदाहरणार्य स्मृतिकारों ने कहा है कि यदि श्रापत्काल में बाह्मणा किसी का ब्रम्न प्रहागु कर ले तो वह दोपी नहीं होता, श्रीर उपस्तिवाकायमा के इसी नरह वर्ताव करने को कर्या भी, छांदोग्योपनिपद (याज्ञ. ३.४५; छां. १.५०) में हैं । परन्तु इसमें और उक्त कटिनाइयों में बेहुत मेद हैं। दुर्भिन्न जैसे श्रापत्काल में शास्त्रवर्म भौर भूख, प्यास आदि इन्द्रियवृत्तियों के बीच में ही भगड़ा हुआ करता है उस समय इसको इन्द्रियाँ एक और खाँचा करती है और जालधमे इसरी श्रोर खींचा करता है। परम्तु जिने कठिनाहचों का वर्णन कपर किया गया है उनमें से यहुतेरी ऐसी हैं कि टस समय इन्ट्रिय-वृत्तियों का और शास्त्र का कुछ भी विरोध नहीं होता, किन्तु ऐसे दो घर्मी में परस्पर विरोध उत्पक्ष हो जाना है जिन्हें शास्त्री ही ने विद्वित कहा है। श्रीर, फिर, उस समय सूटम विचार करना पडता है कि किस बात का स्वीकार किया जाव। यद्यपि कोई मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार, इनमें से कुछ वातों का निर्माय, प्राचीन सत्युरुषों के ऐसे ही समय पर किये हुए . बतीव से, कर सकता है, तथापि अनेक मांके हैं कि जब बड़े बड़े बुद्धिमानी का भी मन चकर में पड़ जाता है। कारणा यह है कि जितना जितना श्रधिक विचार किया जाता है उतनी ही अधिक उपपत्तियाँ और तर्क उत्पन्न होते हें और श्रांतिम निर्णिय असंभव या हो। जाता है। जन्न उचित निर्णय होने नहीं पाता तब ग्रथमें या ग्रपराध हो जाने की भी संमावना होती है ! इस दृष्टि से विचार करने पर माजूम होता है कि धर्म-प्रधर्म या कर्म-फक्स का विवेचन एक स्वतंत्र शास्त्र ही है जो न्याय तथा व्याकरण से भी श्राधिक गहन है । प्राचीन संस्कृत ग्रंयों में 'नीतिशास्त्र' शब्द का उपयोग प्रायः राजनीतिशास दी के विषय में किया गया है: और कर्तव्य-अकर्तव्य के विवेचन को 'धर्मगास्त्र' कहते हैं।

परन आज कल 'नीति ' शब्द ही में कर्तव्य अथवा सदावरमा का भी समावेश किया जाता है. इसितये इसने वर्तमान पदाति के अनुसार, इस ग्रंय में धर्म-अवसे या कर्म-अकर्न के विवेचन ही को " नीतिशामा" कहा है। नीति, कर्म-अकर्म या धर्म-अधर्म के विवेचन का यह शास्त्र यहा गहन है: यह भाव अकट करने ही के लिये "सूनमा गतिहि धर्मस्य "--सर्यान धर्म या न्यावहारिक नीति-धमें का स्वरूप सुदम है-यह बचन महाभारत में कई जगह उपयुक्त हुआ है। पाँच पाराडवों ने मिल कर अकेली ट्रापदी के साथ विवाद केसे किया ? ट्रापदी के वलप्टरण के ममय भीप्नादोगा आदि मन्पुरंप प्रान्यहृदय हो कर खुपचाप नयों देठे रहे ? दृष्ट द्योधन की श्रोर से युद्ध करते समय भीव्म और होगाचार्य ने. अपने पन का समर्थन करने के लिये. जो यह सिद्धान्त चननाया कि "अर्थन्य पुरुषा दामः दामस्वर्षे न करावित "-पुरुषं अर्थ ( मन्पत्ति ) का दाम है, अर्थ किसी का इस नहीं हो सकता—( सत्ता. भी. ४३.३४ ). यह सब है या भूठ ? यदि सेवाधर्म को कते की बानि के समान निन्द्रनीय माना है, जैसे ने सेवा अवृत्तिरा-न्याता "(नन्. ४०६), तो अर्थ के दान हो जाने के बदले भीष्म आदिकों ने द्योधन को सेवा हो का त्याग क्यों नहीं कर दिया ? इनके समान और भी अनेक प्रश्न होने हैं जिनका निर्माय करना यहत कठिन है; क्योंकि इनके विशय में. प्रसंग के अनुसार. . मित्र भित्र मनुष्यों के भित्र भिन्न अनुमान या निर्माय दुस्म करने हैं। यही नहीं सममना चाहिये कि धर्म के नन्त्र मिर्फ सुन्म ही हैं-" मृत्मा गतिहि थर्मस्य !--(सभा. १०. ७०): किन्तु सहाभारत (वन. २०=. २) में यह भी कहा है कि "बहुशाखा सनीतिका "- अर्थान उसकी शान्ताएँ भी अनेक हैं और उससे निकननेवाले अनुसान भी भिन्न भिन्न हैं। नुलाधार और जाजिल के संबाद में, धर्म का विवेचन करते समय, नुलाधार मी यही करता है कि " सूचमत्वान स विज्ञात शक्यते यहनिह्नयः "—अर्थात् धर्म यहत सुन्नम धौर चक्कर में दालनेवाला होना है इसलिये यह समफ में नहीं आता (शां. २६१. ३७)। महाभारतकार न्यासजी इन स्टम प्रसंगी की बच्छी तरह जानते ये: इमलिये उन्होंने यह समामा देने के उद्देश ही से अपने अंथ में अनेक भिन्न मिन्न कथाओं का संप्रद्व किया है कि पाचीन समय के सन्युरुपों ने ऐसे कटिन मीकों पर कैसा बर्ताव किया था। परन्तु शास्त्र-पद्धित से सब विषयाँ ,का विवेचन करके उसका सामान्य रहस्य महा मारन सरीत्वे धर्मप्रय में, कहीं चतला देना आवश्यक था। इस रहस्य या मर्म का प्रतिपादन, अर्जुन की कर्तव्य सृहता को दूर करने के लिये सगवान श्रीकृष्णा ने पहले जो उपदेश दिया या दसी के झावार पर, व्यासजी ने भगवद्गीता में किया हैं। इससे 'गीता ' महाभारत का रहस्योपनिपद और शिरोभूपणा हो गई है। क्रार महाभारत गीता के प्रतिपादित मूलभूत कर्मतत्वों का रहाहरणा सहित विस्तृत व्याख्यात हो गया है। उस वात की ओर उन लोगों को अवंत्रय ध्यान देना चाहिये, जो यह कहा करते हैं कि महाभारत प्रथ में 'गीता' पीछे से गी. र. ४

घुसेड़ दी गई है। इस तो यही संसमते हैं कि यदि गीता की कोई अप्वंता या विशेषता है तो वह यही है कि जिसका उद्धेल जपर किया गया है। कारण यह है कि ययपि फेवल मोल्यास्त्र अर्थात वेदान्त का प्रतिपादन करनेवाले उपलिपट आदि, तया प्राहिसा आदि सदाचार के सिर्फ नियम वतानेवाले हृष्टति आदि, अनेक अंग हैं; तथापि वेदान्त के गहन तत्वज्ञान के आधार पर "कार्यकार्यव्यवस्थिति" करनेवाला, गीता के समान, कोई द्यरा प्राचीन अंग संस्कृत साहित्य में देख नहीं पढ़ता। गीता के समान, कोई द्यरा प्राचीन अंग संस्कृत साहित्य में देख नहीं पढ़ता। गीता के समान, कोई द्यरा प्राचीन अंग संस्कृत साहित्य में देख नहीं पढ़ता। गीता की (१६/२४) में प्रयुक्त हुआ है—यह शब्द इमारी मानगढ़ंत नहीं है। मगवदीता ही के समान वोगवासिट में भी वसिट सुनि के श्रीरामचंद्रजी को ज्ञान-मृलक प्रपृति मार्ग ही का उपदेश किया है। परन्तु यह प्रंय गीता के यद वना है जोर वसमें गीता ही का अनुकरण किया गया है; अतर्व ऐसे अंगों से गीता की उस अप्वेता या विशेषता में, जो जगर कही गई है. कोई याधा नहीं होती।

## तीसरा प्रकरण । ंकभयोगकास्त्र ।

तस्माद्योगाय युज्यस्व बोगः कर्मनु कांशलम् । क गीता २.५० ।

गुदि किसी मनुष्य को किसी शास्त्र के जानने की इच्छा पहले ही से न हो तो वह उस शास्त्र के ज्ञान को पाने का अधिकारी नहीं हो सकता। ऐसे श्राधकार-रहित मनुष्य को उस शास्त्र को शिक्षा देना मानो चलनी में दूध दुस्ना ही है। शिष्य को तो इस शिका से कुछ लाभ होता ही नहीं; परन्तु गुरु को भी निर र्थक श्रम करके समय नष्ट करना पड़ता है। जैमिनि स्रोरे वादरायण के स्ट्रॉ के भारंग में, इसी कारण स " श्रवातो धर्मजिज्ञासा " और " खवातो बहाजिज्ञाता" कहा हुआ है। जैसे मह्मोपरेग सुमुतुओं को और घर्मापरेश घर्मेच्छुओं को देना चाहिये, बैसे ही कर्मशास्त्रोपदेश रसी सन्त्य को देना चाहिये जिसे यह जानने की इच्छा या जिज्ञासा हो कि संसार में कर्म कैसे करना चाहिये। इसी लिये हमने पहले प्रकरण में, 'श्रयातों ' कह कर, दूसरे प्रकरण में ' कमीजिज्ञासा ' का स्वरूप और कर्मयोगशास का महत्त्व बतलाया है। जब तक पहले ही से इस बात का अनु सव न कर लिया लाय कि ऋमुक काम में ऋमुक रुकावट है, तथ तक उस छाड़चन से छटकारा पाने की शिका देनेवाले शास्त्र हा महत्त्व च्यान में नहीं खाता: खाँर महत्त्व को न जानने से, केवल रटा रुम्रा शास्त्र समय पर ध्यान में रहता भी नहीं है। यही कारण है कि जो सद्गुर हैं वे पहले यह देखते हैं कि शिष्य के मन में निज्ञासा है या नहीं, और यदि विज्ञासा न हो तो वे पहले उसी को जागृत करने. का प्रयत्न किया करते हैं। गीता में कर्मयोगशास्त्र का विवेचन इसी पद्धति से किया गया है। जब प्रर्जुन के मन में यह शंका आई कि जिस लड़ाई में मेरे हाय से पित्वध और गुरुवध होगा तया जिसमें ऋपने सब बंधुओं का नाग हो जायगा उसमे शामिल होना उचित है या अनुचित; और जब वह युद्ध से पराइसुल हो कर संन्यास लेने को तैयार हुआ; और जब भगवात के इस सामान्य युक्तिवाद से भी रसके मन का समाधान नहीं पुत्रा कि 'समय पर किये जानेवाले कर्म का त्याग करना मूर्खता और दुवैलता का सूचक है, इससे हुमको म्वर्ग तो मिलेगा ही नहीं, वलटी दुष्कीति अवश्य होगी;' तव श्रांभगवान् ने पहले " प्रशोच्यानन्वशोचस्चं

दशिलेये तू योग का आग्नय लं! कर्म करने की जो रीति. चतुराई या कुशलता ई उसे योग कहते ईं। "यह 'योग' अन्द की ब्याख्या अर्थात्र कल्लग है। इसके संबंध के अधिक विचार इसी प्रकरण में आगे चल कर किया है।

प्रज्ञाबादांश्च भाषपे "--अर्थान् जिस वात का शोक नहीं करना चाहिये उसी का तो तु शौक कर रहा है और साथ साथ ब्रह्मजान की भी बड़ी वड़ी बातें छाँट रहा है—कह कर अर्जुन का कुछ योडा सा उपहास किया श्रोर फिर उसको कम के जान का रपदेश दिया। ऋर्जुन की शंका कुछ निराधार नहीं थी। गत प्रकरता में हमने यह दिखलाया है कि अच्छे अच्छे पंडितों को भी कभी कभी "क्या करना चाहिये श्रीर पया नहीं करना चाहिये ?" यह प्रश्न चक्कर में डाल देता है। परन्तु कर्म-अकर्म की चिन्ता में अनेक अड्चनें आती हैं इसलिये कर्म को छोड़ देना वंचित नहीं है; विचारवान् पुरुपों को ऐसी युक्ति अर्थान् ' योग ' का स्वीकार करना चाहियं जिससे सांसारिक कर्मी का लोप तो होने न पावे और कर्माचरमा करनेवाला किसी पाप या बंधन में भी न फँसे:-यह कह कर श्रीकृष्णा ने अर्जुन की पहले यही अपदेश दिया है "तस्माद्योगाय युज्यस्य" श्रयीत त् भी इसी युक्ति का स्त्रीकार कर । यही 'योग 'कर्मयोगुशाल है । श्रीर, जन्मकि यह बात प्रगट है कि श्रर्जुन पर श्राया हुआ संकट कुछ लोक-विलक्तगा या श्रनोखा नहीं या-ऐसे अनेक छोटे वर्ड संकट संसार में सभी लोगों पर भाग। करते हैं—तव तो यह वात श्रावश्यक है कि इस कमेयोगशास्त्र का जो विवेचन भगवद्गीता में किया गया है उसे हर एक मनुष्य सीखे । किसी शास्त्र के प्रतिपादन में कुछ मुख्य मुख्य भीर गृह मर्थ को प्रगट करनेवाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है: अत्रव उनके सरल अर्थ को पहले जान लेना चाहिये और यह भी देख लेना चाहिये कि उस शास्त्र के प्रति-पादन की सूल शैली कैसी है, नहीं तो फिर उसके समझने में कई प्रकार की जाप-त्तियाँ और वाधाएँ होती हैं। इसलिये कर्मयोगशास्त्र के कुछ मुख्य शब्दों के अर्थ को परीका यहाँ पर की जाती है।

सब से पहला शब्द 'कां' है। 'कां' शब्द 'कां' धात से वना है, उसका अर्थ 'करना, व्यापार, इलचल' होता है, आर इसी सामान्य अर्थ में गोता में उसका अप्योग हुआ है, अर्थात यही अर्थ गोता में विविक्त है। ऐसा कहने का कारणा यही है कि मीमांसाशास्त्र में और अन्य स्थानों पर भी, इस शब्द के जो संकुचित अर्थ दियं, गये हैं उनके कारणा पाठकों के मन में कुछ अम अत्यक्ष न होने पाये। किसी भी धाम को लीजिये, उसमें ईश्वर-प्राप्ति के लिये कुछ न कुछ कर्म करने को यतलाया ही रहता है। प्राचीन वैदिक धाम के अर्वु सार देखा जाय तो यज्ञ-याग ही वह कर्म है जिससे ईश्वर की प्राप्ति होता है। विदिक प्रयोग में यज्ञ-याग की विधि बताई गई है, परन्तु इसके विध्य में कहाँ कहीं परस्पर-विरोधी वचन भी पाये जाते हैं; अत्यक्ष उनकी एकता और मेल दिखलाने के ही लिये जीमिन के पूर्व मीमांसाशास्त्र का प्रचार होने लगा। जीमिन के मता- नुसार वैदिक और श्रीत यज्ञ-याग करना ही प्रधान और प्राचीन धर्म है। मनुष्य- कुछ करता है वह सब यज्ञ के लिये करना है। यदि उसे धन कमाना है तो यज्ञ के लिये और धान्य संप्रह दरना है तो यज्ञ ही के लिये (ममा. शां. २६. २५)।

लबकि यह करने की आजा वेटीं ही ने टी है. तब यज्ञ के लिये महुप्य कुछ मी कर्म करे वह रसको वंधक कभी नहीं दोगा। वह कर्म यज्ञ का एक नाधन है-वह स्वतंत्र रीति से साध्य वस्तु नहीं है । इसलिये, यज्ञ से जो फल निलनेवाला है क्यी में इस कर्म का भी समावेग हो जाता है—उम कर्म कोई अलग फप नहीं होता। परन्तु यह के लिये किये गये ये कम यश्रपि स्वतंत्र फल के देनेवाले नहीं हैं, त्यापि स्वयं यज्ञ से स्वर्गप्राप्ति ( ऋर्था र मीमांसको के मतानुसार एक प्रकार की सुलप्राप्ति ) होती है और इस स्वर्गप्राप्ति के लिये ही यजकर्ता मन्य यहे चाव से यज्ञ करता है। इसी से स्वयं यज्ञकर्म 'पुरुपायं' कहलाता है: क्योंकि जिस वस्त पर किसी मनुष्य की प्रीति होती है और जिसे पाने की उसके मन में इच्हा होती है उसे 'पुरुपार्य' कहते हैं (जै. सु. ४. १. १ और २)। यज्ञ का पर्यायवाची एक दूसरा 'ऋतु ' शब्द है. इसलिये 'यहार्य ' के बदले 'कत्वर्य ' सी कहा करते हैं। इस प्रकार सब कर्मी के दो वर्ग हो गये:- एक 'चहार्य' (ऋखर्य ) क्मी, अर्यात जो स्वतंत्र शिति से फल नहीं देते, अत्रव अदंधक हैं: श्रीर दूसरे ' पुरुषार्थ ' कर्म, अर्थात जो पुरुष को लामकारी होने के कारण यंवक हैं: संहिता और ब्राह्मण अन्यों में बल्न-यान आदि का ही वर्णन है। ययपि ऋग्वेट्-संहिता में इन्द्र अादि देवताओं के स्तृति-संबंधी सक्त है. तथापि मीमांयकनाता कहते हैं कि सब ध्रति अन्य यह आदि कमें। के ही अतिपादक हैं क्योंकि उनका विनियोग यह के समय में ही किया जाता है । इन कर्मड, याहिक, या केवल कर्मवादियों का कहना है कि वेदोन्त यज्ञ-याग श्रादि कर्म करने से ही स्टर्ग-माप्ति होती है, नहीं सो नहीं होती: बाहे ये यज्ञ-मान स्रज्ञानता से किये जाय या ब्रह्मज्ञान से । यद्यपि उपनिषदों में ये यज्ञ आह्य माने गये हैं, तथापि इनकी यो-ग्यता ब्रह्मज्ञान से कम ठहराई गई है, इसलिये निश्चय किया गया है कि यज्ञाना से स्वर्गप्राप्ति मले ही हो जाय, परन्तु इनके द्वारा मोज नहीं मिल सकताः मोज-अापि के लिये यहाज्ञान ही की नितान्त आवश्यकता है। भगवहीता के दूसरे भ्रष्याय में जिन यज्ञ-याग भ्रादि कास्य कर्मों का वर्णान किया गया है-" वेटवाद-रताः पार्य न्यायदुस्तीति वादिनः " (गी. २. ४२) — व ब्रह्मज्ञान के बिना किये जानेवाले व्पर्युक्त यज्ञान मादि कर्म ही हैं। इसी तरह यह भी मीमांसकों ही के मत का अनुकरण है कि "यज्ञार्यात्कर्मणोडन्यत्र लोकोड्यं कर्मयंधनः" (गी. ं ३. ६) अर्थात यज्ञार्य किये राये कमें बंधक नहीं हैं: शेप सब कमें बंधक हैं । इन पज्ञान आदि वैदिक कर्मों के अतिरिक्त, अर्थात श्रौत कर्मों के 'अतिरिक्त, और नी चातुर्वरायं के मेदानुसार इसरे ब्यावरयक कर्म मन्स्मृति ब्यादि धर्मप्रन्यों में वार्गित हैं; जैसे चित्रय के लिये युद्ध और वैश्य के लिये वाशिस्य । पहले पहल इन चर्णाश्रम-कर्में का प्रतिपादन स्टुति-प्रन्यों में किया गया या इसलिये इन्हें ' स्मार्त कर्म ' ना ' स्मार्व यज्ञ ' भी कहते हैं। इन श्रोत और स्मार्त कर्में। के सिवा और भी धार्मिक कर्म हैं जैसे बत, उपवास भादि । इनका विश्वत प्रतिपादन पहले

पहल सिर्फ प्रराणों में किया गया है इसलिये इन्हें 'पौराणिक कर्म' कह सकेंगे। इन सब कर्मों के और भी तीन-नित्य, नैमित्तिक धोर काम्य-भेद किये गये हैं। स्नान, संच्या त्रादि जो इमेशा किये जानेवाले कर्म हैं उन्हें नित्यकर्म कहते हैं। हनके करने से कुछ विशेष फल अयवा अर्थ की सिद्धि नहीं होती. परना नकरने से दोप अवश्य लगता है। नैमितिक कर्म उन्हें कहते हैं जिन्हें: पहले कियी कारता के वपश्चित हो जाने से, काना पड़ता है; जैसे खनिष्ट प्रद्वों की शान्ति, श्रायाश्चित स्नादि। जिसके लिये हम शान्ति स्नौर प्रायश्चित करते हैं वह निसित्त कारण यदि पहले न हो गया हो तो हमें नैमित्तिक कर्म करने को कोई आवश्यकता नहीं। जब इस कुछ विशेष इच्छा रख कर उसकी सफलता के लिये शास्त्रा-नुसार कोई कर्म करते हैं तब उसे काम्य-कर्म कहते हैं; जैसे वर्षा होने के लिये था पत्रप्राप्ति के लिये यज्ञ करना। नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्मी के सिवा भी कर्म हैं. जैसे मदिरापान इत्यादि, जिन्हें शाखों ने त्याज्य कहा है: इसलिये वे कर्म निपिद्ध कहलाते हैं : नित्य कर्म कौन कौन हैं, नैमितिक कौन हैं और काम्य सया निधित कर्म कौन कौन हैं-- ये सब वात धर्मग्रास्त्रों में निश्रित कर दी गई हैं। यदि कोई किसी धर्मशास्त्री से पूछे कि असुक कर्म पुरायमद, है या पापकारक, तो वह सबसे पहले इस बात का विचार करेगा कि शास्त्रों की भाजा के भनुसार ्षद्य कर्म ययार्थ है या प्ररुपार्थ, नित्य है या नैमित्तिक अथवा काम्य हैया निषिद्ध । धीर इन वातों पर विचार करके फिर वह अपना निर्णय करेगा । परन्तु भगवद्गीता की दृष्टि उससे भी व्यापक और विस्तीर्गा है। मान लीजिये कि अमुक एक कर्म शास्त्रों में निपिद्ध नहीं माना गया है, अयवा वह विहित कमें ही कहा गया है, जैसे युद्ध के समय जात्रधर्म ही अर्जुन के लिये विहित कर्म या; तो इतने ही से यह सिंद नहीं होता कि हमें वह कमें हमेशा करते ही रहना चाहिये, अथवा हस कर्म का करना इसेग़ा श्रेनस्कर ही होगा। यह वात पिछले मकरण में कही गई है कि कहीं कहीं तो शास्त्र की आज़ा भी परस्पर-विरुद्ध होता है। ऐसे समय में मनुष्य को किस मार्ग का स्वीकार करना चाहिये ? इस बात का निर्णय करने के लिये कोई युक्ति है या नहीं ? यदि है, तो वह कीन सी ? वस, यही गीता का सुख्य विषय है। इस विषय में कर्म के उपर्यक्त अनेक मेदों पर ध्यान देने की कोई श्रावश्यकता नहीं। यज्ञयाग आदि वैदिक कर्मी तथा चातुर्वरायं के कर्मी के विषय में मीमांसकों ने जो सिद्धान्त किये हैं वे गीता में प्रतिपादन कर्मयोग से कहीं तक भिलते हैं यह दिलाने के लिये प्रसंगानुसार गीता में मीमांसकों के कथन का भी कुछ विचार किया गया है; त्रोर संतिम क्रष्टवाय (गी. १८.६) में इस पर भी विचार किया है कि ज्ञानी पुरुष को यज्ञ यता आदि कर्म करना चाहिये या वहीं । परन्तु गीता के मुख्य प्रतिपाद्य विषय का चैत्र इससे भी न्यापक है, इसिलंबे बीता में 'कर्म' शब्द का 'केवल श्रीत भ्रयचा स्मार्त कर्म' इतना ही संकुचित क्षर्य नहीं लिया जाना जाहिये, किंतु उससे आधिक न्यापक रूप में लेना चाहिने।

सारांश, मनुष्य जो कुछ करता है—जैसे खाना, पीना, खेलना, रहना, वठना, बेठना, श्रासोच्छास करना, हँसना, रोना, सँघना, देखना, बोलना, सुनना, घलना, वं देना-लेना, सोना, जाराना, मारना, लईना, मनन और ध्यान करना, श्राह्मा और निपंध करना, द्वाना करना, करना, लिख्य करना, चुप रहना इसादि इसाहि—यह सब मगवद्गीता के अनुसार 'कर्म' ही हैं; चाहै वह कर्म कायिक हो, वाचिक हो अथवा मानसिक हो (गीता ५.८,६)। और तो ध्या, जीना-मरना भी कर्म ही हैं, मौका आने पर, यह मी विचार करना पड़ता है कि 'जीना या मरना' इन दो कर्मों में से किसंका स्वीकार कियाजावे? इस विचार के जपस्थित होने पर कर्म शब्द का अर्थ 'कर्तीच्य कर्म' क्याया 'विहित कर्म' 'हो जाता है (गी. ७. १६)। मनुष्य के कर्म के विपय में यहाँ तक विचार हो चुका । अर्थ इसके आगे बढ़ कर सब चर-अचर सहि के भी—अचेतन वस्तु के मी—स्थापार में 'कर्म' शब्द ही का सप्योग होता है । इस विपय विचार आगे कर्म-विपाक प्रक्रिया में किया जायगा।

कम शब्द से भी अधिक अस-कारक शब्द 'योग' है। आज कल इस शब्द र का रुदार्थ "प्राणायाम आदिक साधनों से चित्तवृत्तियों या इन्द्रियों का विरोध करना, " अयवा " पार्तजल सुत्रोक्त समाधि या ध्यानयोग " है। उपनिषदों में भी इसी अर्थ से इस शब्द का प्रयोग हुआ है (कड. ६.११)। परन्तु ध्यान में रखना चाहिये कि यह संक्राचित अर्थ भगवद्गीता में विवक्तित नहीं हैं। 'योग' शब्द ' युज ' धातु से चना है जिसका ऋर्य " जोड़, मेल, मिलाप, एकता, एकत्र-भवश्यिति" इत्यादि होता है भार ऐसी स्थिति की प्राप्ति के " नपाय, साधन, युक्ति या कर्म " को भी योग कहते हैं । यही सब मार्थ मारकोप (३.३.२२) में इस तरह से दिये हुए हैं "योगः संहननोपायध्यानसंगतियुक्तितु"। फलित ज़्नोतिप में कोई प्रमु बदि इप अयवा अनिष्ट हों तो उन प्रमुं का 'योग' इप या कानिय कहलाता है: और 'योगक्षेम ' यद में 'योग ' शब्द का अर्थ " अप्राप्त वस्त को भार करना" लिया गया है (गी.ध.२२) । भारतीय युद्ध के समय द्रौग्णाचार्य को अजेय देख कर श्रीकृष्णा ने कहा है कि " एको हि योगोऽस्य भवेद्वधाय" ( ममा-हो. १८१.३१) क्रयांत द्रोताचार्य को जीतने का एक ही 'योग' (साधन या युक्ति ) है और आगे चल कर उन्होंने यह भी कहा है कि हमने पूर्वकास में धर्म की रचा के लिये जरासंघ घाटि राजाओं को 'योग' ही से कैसे मारा या। ठवोगपर्व ( झ. १७२ ) में कहा गया है कि जग भीष्म ने अम्त्रा, ऋस्विका और अम्बालिका को हरण किया तब अन्य राजा लोग ' योग योग ' कह कर उनका पीछा करने लगे थे। महाभारत में 'बोग' शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में, अनेक स्थानी पर हुआ है। गीता में 'योग,' 'योगी ' अथवा योग शब्द से बने हुए सामा-सिक शब्द लगमना अस्सी बार भागे हैं; परन्तु चार पाँच स्यानों के सिवां (देखो

गी.६.१२ और २३) योग शब्द से 'पातंजल 'योग' अर्थ कहीं भी स्नामित्रेत नहीं हैं। सिर्फ ' युन्ति, साधन, कुशलता, उपाय, जोड़, मेंत्र ' यही अर्थ कुछ हेर फेर में मारी गीता में पाये जाते हैं। श्रतण्व कह सकते हैं कि गीतागास्त्र के स्थापक शब्दों में 'योग ' भी एक शब्द है। परन्तु योग शब्द के उक्त सामान्य ऋयों से ही - जैसे साधन, कुशलता, उक्ति आदि से ही-काम नहीं चल सकता, पर्योकि वक्ता की इच्छा के अनुसार यह साधन संन्यासका हो सकता है, कर्म और चित-विशेष का हो सकता है, और मोद्र का अथवा और भी किसी का हो सकता है। उहाह-रगार्थ, कहीं कहीं गीता में, अनेक प्रकार की व्यक्त सृष्टि निर्मासा करने की ईश्वरी कुशलता और अद्भुत सामर्थ्य को 'योग' कहा गया है. ( गी. ७.२५, ६.५, १०.७; ११.८); श्रीर इसी अर्थ में भगवान को 'योगश्वर' कहा है ( गी. १८.७५ )। परन्तु यद्द कुछ गीता के ' योग ' शब्द का सुख्य ऋषं नहीं है। इसलियं, यह बात स्पष्ट रीति से प्रगट कर देने के लिये, कि 'योग ' शब्द से किस विशेष प्रकार की कुशलता, साधन, युक्ति अयवा अपाय को गीता में विविद्यत समझना चाहिये, उस प्रन्य ही में योग शब्द की यह निश्चित न्याख्या की गई है-" योगः कर्ममु काँशलम्" (गीता २.५०) अर्थात् कर्म करने की किसी विशेष प्रकार की कुश-लता, युक्ति, चतुराई अथवा शैली को योग कहते हैं । शांकर भाष्य में भी " कर्मसु कौशलम् " का यही अर्थ लिया गया है—" कर्म में स्वभावसिद्ध रहने-वाले वंधन को तोड़ने की युक्ति "। यदि सामान्यतः देखा जाय तो एक दी कर्म को करने के लिये छनेक 'योग' और ' उपाय' होते हैं। परन्तु उनमें से जो उपाय या साधन वत्तम हो उसी को 'थोग' कहते हैं । जैमे द्वय उपार्जन करना एक कर्म है; इसके अनेक रुपाय या साधन हैं—जैसे चोरी करना, जालसाज़ी करना, भीख माँगना, सेवा करना, ऋण लेना, भेद्दनत करना खादि, यद्यपि धातु के खर्यानुसार इनमें से हर एक को 'धोग' कह सकते हैं तथापि ययार्थ में 'इन्य-प्राप्ति-योग' उंसी उपाय को कहते हैं जिससे हम अपनी " स्वतंत्रता रख कर, मेहनत करते, रूप, धर्म प्राप्त कर सके। "

जय रवयं भगवान् ने 'योग ' शब्द की निश्चित और स्वतंत्र स्थाख्या में कर दी हैं (योग: कर्ममु कीशलस्-अर्थात् कर्म करने की एक प्रकार की विशेष युक्ति को योग कहते हैं); तब सच पृद्धों तो इस शब्द के मुख्य अर्थ के विषय में उन्ह भी शंका नहीं रहनी चाहिये। परन्तु स्वयं भगवान् की वतलाई हुई इस ज्याप्या पर स्थान न दे कर, गीता का मियतायं भी मनमाना निकला है, अत्युव इस अम को रूर करने के लिये 'थोग' शब्द का कुछ और भी स्पष्टीकरणा होना चाहिये। यह शब्द पहले पहले पहल गीता के दूसरे अध्याय में आया है और यहां इमका स्पष्ट अर्थ भी बतला दिया गया है। पहले सांस्थ्यास्य के अनुसार भगवान् ने अर्शुन को यह सममा दिया कि युद्ध क्यों करना चाहिये; इसके वाद उन्हों ने कहा कि 'अय हम

तुमें योग के अनुसार उपपत्ति यतलाते हैं '( गी. २.३६ )। और फिर इसका वर्णन किया है ' कि जो लोग इसेशा यज्ञ यागादिकाम्य कमा ही में निमप्त रहते है उनकी बुद्धि फलाशा से केसी व्यप्न हो जाती है (गी. २. ४१-४६)। इसके पश्चात उन्होंने यह रपदेश दिया है कि बुद्धि को अन्यप्र स्थिर या शान्त रख कर "आसिक को छोड दे, परन्तु कर्मों को छोड देने के आग्रह में न पड़ " और " योगस्य हो कर कर्मी का आचरण कर ' (गी. २.४८)। यहां पर ' योग ' शब्द का यह स्पष्ट अर्थ सी कह दिया है कि " सिद्धि, और असिद्धि दोनों में समञ्जद्धि रखने कोयोग कहते हैं"। इसके बाद यह कह कर, कि "फल की घाशा से कम करने की अपेदा समग्रहि का यह योग ही श्रेष्ट है" (गी-२.४६) ग्रीर "बुद्धि की समता होजाने पर कर्म करने-वाले को, कर्मसंबंधी पापसूराय की बाधा नहीं होती: इसकिये तु इस ' योग ' के मास कर " तुरंत ही याग का यह लक्ष्मण फिर भी बतलाया है कि . " योगः कर्मस कांशलम् " (गी. २.५०)। इससे सिद्ध होता है कि पाप पुराय से ऋलिस रह कर कमें करने की जो समत्वबुद्धिरूप विशेष युक्ति पहले बतलाई गई है वहीं 'कीशल ' है और इसी कुशलता अर्यात युक्ति से कर्मकरने को गीता में 'योग ' कड़ा है। इसी ऋर्य को अर्जुन ने घारा चल कर "योऽयं योगस्वया प्रोक्तः साम्येन मबुस्दन " (गी. ६. ३३ ) इस स्रोक में स्पष्ट कर दिया है । इसके संबंध में कि, ज्ञानी मनुष्य को इस संसार में केसे चलना चाहिये, श्रीशंकराचार्य के पूर्व ही प्रचार्ति हुए वैदिक धर्म के अनुसार, हो मार्ग हैं। एक मार्ग यह है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर सब कर्मों का संन्यास श्रयांत त्याग कर है; और दूसरा यह कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी, कमें। को न छोड़े-उसको जन्म भर ऐसी युक्ति के साय करता रहे कि उनके पाप-पुराय की बाधा न होने पावे । इन्हीं दो मार्गो को गीता में संन्यास और कर्मयोग कहा है (गी. ४.२)। संन्यास कहते हैं लाग को और योग कहते हैं मेल को अर्थात कर्म के लाग और कर्म के मेल ही के टक दो भिन्न मिन्न मार्ग हैं। इन्हीं दो भिन्न मार्गो को लह्म करके घागे (गी. ५-४) " सांख्ययोगी " (सांख्य और योग ) ये संजिप्त नाम भी दिये गये हैं। बुद्धि को स्थिर करने के लिये पार्तजलयोगज्ञास्त्र के स्थासनों का वर्षीन छडेंबें अध्याय में है सदी; परन्तु वह किसके लिये है ? तपस्ती के लिये नहीं; किन्तु वह कमयोगी अर्थात युक्ति पूर्वक कर्म करनेवाले मनुष्य को, 'समता' की युक्ति सिद्ध कर लेने के लिये, यतलाया गया है। नहीं तो फिर "तपस्विम्मोड-धिको योगी" इस वाक्य का कुछ अर्थ ही नहीं हो सकता। इसी तरह इस अध्याय के धन्त ( ई. १६ ) में अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है कि " तस्माद्योगी भवार्जुन " दसका अर्थ ऐसा नहीं हो सकता कि हे अर्जुन ! त् पातंजल योग का अभ्यास करनेवाला वन जा। इसेलिये उक्त उपदेश का अर्थ " योगस्यः कुरु कर्मांति " ( २. ४८ ), तस्माद्योगाय, युज्यस्त्र भोतः कर्मपु कीश्-सम् " ( गी. २.५० ), " योगमातिष्ठोतिष्ट मारत " ( ४.४२ ) इत्यादि बचनों के

क्रये के समान ही-होना चाहिये; अर्थात् रसका यही अर्थ लेगा राचित है कि "हे प्रार्डन ! त् युक्ति से कर्स करनेवाला योगी ऋर्यात् कर्मयोगी हो ।" स्याँकि यह कहना ही मन्मव नहीं कि " नू पातलल योग का आश्रय से कर युद्ध के लिये वैयार रह । " इसके पहले ही साफ साफ कहा गया है कि " कमेयोगेण चौति-नान् " (गी. २.२ ) ऋयांत योगी पुरुष कर्न करनेवाले होते हैं । सारत के (समा. ज़ां. २४=.4६) नारावणीय भ्रयवा भागवतवर्म के विवेचन में भी कही गया है कि इस धर्म के तोन कपने कमी का त्यान किये विना ही युक्तिपूर्वक कमें करके ( लम्युकेन कर्नेणा ) परमेश्वर की माति कर लेते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ' योगी ' खाँर ' कर्मयोगी, ' दोनों शब्द गीता में समानार्यक हैं खीर इनका अर्थ " युक्ति से कर्म करनेवाला " होता है। तथा दड़े भारी 'क्सेयोग ' शब्द का प्रयोग करने के बदले, गीता और महामारत में, छोटे से 'योग ' शब्द का ही ऋषिक रुपयोग किया गया है। " सेने तुरेस जो यह योग बतलाया है इसी को पूर्वकाल में विवत्तात् से कहा या (गी. १. १); और विवत्तात् ने मनु को बतलाया याः परन्तु इस योग के नष्ट हो जाने पर फिर वहीयोग आसंतुमासे कहना पड़ा " —इस ऋवतरण में मगनान् ने जो ' योग ' शब्द का तीन बार उचारण किया है उसमें पातंत्रल योग का विविज्ञित होना नहीं पाया आता; किन्तु "कर्म करने की किसी प्रकार की विशेष युक्ति, साधन या नागे " ऋषे ही लिया जासकता हैं। इसी तरह जद संजय क्रमा-बर्जुन-संदाद को गीता में ' योग '- कहता है (गी. ६= ७१) तद मी यही प्रयं पादा जाता है। श्रीग्रंकराचार्य स्वयं संन्यास मार्गवाले थै: तो भी उन्होंने अपने गौता-भाष्य के आरम्भ में ही वैदिक धर्म के दो मेद-प्रवृत्ति और निवृत्ति—बतलाये हें और 'योग 'शब्द का अर्थ श्रीमगवान की की इहै ष्याच्या के अनुसार कसी " सन्यन्द्रश्रीनोपायकर्नानुष्टावस् " (गी. ४. ४२) और कमी " चीवः युक्तिः " (गी. १०.७) किया है। इसी तरह महामारत में भी 'चीव कोर ' ज्ञान दोनों गुट्टां के कर्य के विषय में त्यष्ट लिखा है। कि " प्रवृत्तिलच्छी योगः ज्ञानं संन्याससज्ञान् " ( ममा. अय. १२. २५ ) अर्थाद योग का अर्थ प्रवृतिसार्ग और ज्ञान का अर्थ संन्यास या निवृतिसार्ग है । शान्तिपर्व के अन्त में, नारावणीयोपाल्यान में ' सांख्य ' और ' योग : शब्द सो इसी अर्थ में अनेक दार आये हैं और इसका भी वर्णन किया गया है कि ये दोगों मार्ग सृष्टि के कारन्स ने क्यों और केसे निर्माण किये गये (समा. ग्रां, २४० और २४८) । पहले प्रकरण में महाभारत से जो बचन उद्युत किये गये हैं उनसे यह स्पष्टतया माजून हो गया है कि यही नारायणीय अथवा भागवतवर्म मगवद्गीता का प्रति-पांच तथा प्रधान विषय है। इससिय कहना पड़ता है कि ' सांख्य ? और ' योग ' ज्ञृटड्रॉ का जो प्राचीन और पारिनापिक चर्ष ( संख्य = निवृत्ति; योग = प्रवृत्ति) नारायणीय घर्म में दिया गया है वही अर्थ गीता में मी विवासित है। यदि इसमें किसी को शंका हो तो गीता में दी हुई इस व्याज्या से—

'' संमत्वं योग बच्यते " या '' योगः कर्ममु कोशलम् "—तया उपर्युक्त '' कर्म-योगणा योगिनाम् " इत्यादि गीता के वचनों से उस शंका का समाधान द्वां सकता है। इसलिये, अब यह निर्विवाद सिद्ध है, कि गीता में ' योग ' शब्द प्रवृत्तिमार्ग क्रयांद ' कर्मयोग ' के कर्य द्वी में प्रयुक्त हुआ है । वेदिक धर्म-प्रयों की कौन कहे; यह ' योग ' शब्द, पाली क्रीर संस्कृत मापाओं के वौद्धक्म-प्रयों में भी, इसी क्रय में प्रयुक्त है। उदाहरणार्य, संवत ३३५ के लगभग लिखे गये मिलिंद्रप्रक्ष नामक पाली-प्रम्य में ' पुट्ययोगो ' ( पूर्वयोग ) शब्द आया है और विद्यों उसेका क्रय ' पुट्यक्म ' ( पूर्वक्म ) किया गया है ( मि. प्र. १.४)। इसी तरह क्षव्योप कविकृत—जो शालिवाहन ; शक के आरम्भ में हो गया है— ' बुद्दचित ' नामक संस्कृत कान्य के पहले सगे के पचासवें स्रोक में यह वर्णान है:

थाचार्यकं योगावेषी दिजानामप्राप्तमन्यैर्जनको जगाम ।

प्रयांत '' याहाणों को यानिविध को शिचा हेने में राजा जनक श्राचार्य (उपदेश) हो गये. इनके पहले यह आचार्यत्व किसी को भी प्रात नहीं हुआ या" । यहाँ पर ' योनिविधि ' का अर्थ निकास कर्मयोग की विधि ही समफना चाहिये; फ्योंकिगीता आदि अनेक अन्य मुक्त कंठ से कह रहे हैं कि जनकजी के वर्ताव का यही रहस्य है और असबोप ने अपने बुद्धचारित (६. १६ और २०) में यह दिखलाने ही के लिये कि '' गृहस्याश्रम में रह कर भी मोच को प्राप्ति कैसे को जा सकती हैं" जनक का उदाहरणा दिया है । जनक के दिखलाये हुए मार्ग का नाम ' योग ' और यह वात यौद्धभं अन्यों से भी तित्व होती है, इसलिये गीता के ' योग ' शब्द का भी यही अर्थ लगाना चाहिये; क्योंकि गीता के कयनानुसार ( गी ३. २० ) जनक का ही मार्ग उसमें प्रतिपादित किया गया है । सांख्य और योगमार्ग के विपय में अधिक विचार आगे किया जायगा । प्रस्तुत प्रश्न यही है कि गीता में ' योग ' शब्द का उपयोग किस अर्थ में किया गया है ।

जय एक वार यह सिद्ध हो गया कि गीता में 'योग 'का प्रधान हार्य कर्म-योग और 'योगी ' का प्रधान अर्थ कर्मयोगी हैं, तो फिर यह कहने की आवश्य-कता नहीं कि भगवद्गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या है। स्वयं मगवान् अपने उपदेश को 'योग ' कहते हैं (गी. ४. १-३); यिक छठवें (६. ६३) अध्याय में अर्जुन ने और गीता के श्रान्तिम उपसंहार (१८. ७४) में संजय ने भी गीता के उपदेश का 'योग हो कहा है। इसी तरह गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में, जो अध्याय-समाप्तिन्श्रीक संकल्प हैं उनमें भी साफ साफ कह दिया है कि गीता का सुख्य प्रतिपाद्य विषय 'योगग्रास्त्र 'है। परन्तु जान पड़ता है कि उक्त संकल्प के शब्दों के अर्थ पर किसी भी टीकाकार ने ध्यान नहीं दिया। आरम्भ के दो पदों "श्रीमद्भगवद्गतासु उपनिपत्सु " के बाद इस संकल्प में दो शब्द " शब्दाविद्याय योगग्रास्त्र " और भी जोड़े गये हैं। पहले दो शब्दों का अर्थ " शब्दाविद्या का, योगग्रास्त्र

श्चर्यात् कर्मयोग शास्त्र " हैं, जो कि इस गीता का विषय है । ब्रह्मविद्या और ब्रह्म-ज्ञान एक ही वात हैं: श्रोर इसके प्राप्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुष के लिये हो निष्टाएँ या मार्ग खुले दुए हैं ( गी. ३. ३ )। एक सांख्य भ्रयवा संन्यास मार्ग-भ्रयान वह मार्ग जिसमें, ज्ञान होने पर, कर्म करना छोड़ कर विरक्त रहना पडता है: ग्रीर दूसरा योग अयवा कर्ममार्ग—अर्थात् वह मार्ग जिसमें, कर्मी का त्याग न करके. पेसी यक्ति से नित्य कर्म करते रहना चाहिये कि जिसमें मोज प्राप्ति में कुछ भी बाधा न हो। पहले सार्ग का दूसरा नाम ' ज्ञाननिष्ठा ' भी है जिसका विदेवन उपनिपदों अनेक ऋषियों ने और अन्य अंथकारों ने भी किया है। परन्तु ब्रह्म-विद्या के अन्तर्गत कर्मयोग का या योगशास्त्र का तात्विक विवेचन अगवद्रीता के सिवा अन्य अन्यों में नहीं है। इस बात का उल्लेख पहले किया जा चका है कि भ्रम्याय-समाप्ति-दर्शक संकल्प गीता की सब प्रतियों में पाया जाता है और इससे प्रगट होता है कि गीता की सब टीकाओं के रचे जाने के पहले ही उसकी रचना हुई होगी । इस संकल्प के रचयिता ने इस संकल्प में ' ब्रह्मविद्यायां योग-शास्त्रे ' इन दो पदों को व्यर्थ ही नहीं जोड दिया है; किन्तु उसने गीताशास्त्र के अतिपाद्य विषय की अपूर्वता दिखाने ही के लिये उक्त पदों को उस संकल्प में आधार और हेत सहित स्थान दिया है। अतः इस वात का भी सहज निर्णय हो। सकता है कि. गीता पर अनेक सांप्रदायिक टीकाओं के होने के पहले. गीता का तात्पर्य केसे और क्या सममा जाता था। यह इमारे सौभाग्यकी वात है, कि इस कर्मयीग का प्रतिपादन स्वयं भगवान श्रीकृप्या ही ने किया है, जो इस योगमार्ग के प्रवर्तक कीर सब योगों के साजात ईश्वर ( योगेश्वर = योग-ईश्वर ) हैं; और लोकहित के रतिये उन्होंने प्रार्शन को उसका वतलाया है । गीता के 'योग' धोर 'योग-शास्त्र 'शन्दों से हमारे 'कर्मयोग ' श्रोर कर्मयोगशास्त्र ' शन्द कुछ वड़े हैं सही: परन्त श्रव हमने कर्मयोगशास्त्र सरीखा वडा नाम ही इस अन्य और प्रकर्गा को देना इसलिये पसंद किया। है कि जिसमें गीता के प्रतिपाद्य विपय के सम्बन्ध में कुछ भी संदेह न रह जावे।

पुक 'ही कर्म को करने के जो अनेक थोग, साधन या मार्ग हैं उनमें से सर्वोत्तम और शुद्ध मार्ग काँन हैं; उसके अनुसार निस्न आचरण किया जा सकता है या नहीं; नहीं किया जा सकता, तो कोन कीन अपवाद उत्पन्न होते हैं और वे क्यों उत्पन्न होते हैं; जिस मार्ग को हमने उत्तम मान लिया है वह उत्तम क्यों हैं; जिस मार्ग को हम बुरा समम्तते हैं वह बुरा क्यों हैं; यह अच्छापन या बुरापन किसके, द्वारा या किस आधार पर ठहराया जा सकता है; अयवा हस अच्छोपन या युरेपन का रहस्य क्या है—इत्यादि वात जिस शास्त्र के किया पार से निश्चित की जाती हैं उसको '' कमेयीगशाख " या गीता के संजित रूपायुसार '' योगशाख " " कहते हैं। 'अच्छा' और 'वुरा' नेनों साधारण शब्द हैं; इन्हीं के समान अर्थ में कभी शुभ-अशुभ, हितकर-अदितकर, श्रेयस्कर-अश्रेयस्कर,

पाप-पुराय. धर्म-ऋधर्म इत्यादि शब्दों का उपयोग हुआ करता है। कार्य-श्रकार्य, कत्तंन्य-ग्रक्तंत्व, न्याय्य-ग्रान्याय्य इत्यादि शब्दों का भी ग्रर्थ वैसा ही होता है। त्रभाषि इन शब्दों का उपयोग करनेवालों का स्टिरचना विषयक सत मित्र भिन्न होने के कारण "कर्मयोग" शास्त्र के निरूपण के पंथ भी भिन्न भिन्न ही गये हैं। कियों भी शास्त्र को लीजिये. उसके विषयों की चर्चा साधारगुतः तीन प्रकार से की जाती है। (१) इस जड सृष्टि के पदार्थ ठीक वैसे ही है जैसे कि वे हमारी इन्द्रियों को गोचर होते हैं: इसके परे उनमें और कुछ नहीं है; इस दृष्टि से उनके विषय में विचार करने की एक पद्धति है जिसे आधिभाजिक विवेचन कहते हैं। उदाहरसार्य सर्थ को देवता न मान कर केवल पाजभातिक जड पराया का एक गोला मानं; त्रोर उप्पाता, प्रकाश, यजन, दृरी और त्राकर्पण इत्यादि उसके केवल गुण-धर्मी ही की परीचा करें: तो उसे सर्च का आधिभौतिक विवेचन कहेंगे। दुसरा उदाहरणा पेंडु का सीजिये। उसका विचार न करके. कि पेंड के पत्ते निकलना, फलना, फलना आदि कियाएँ किए घंतर्गत शक्ति के द्वारा होती हैं, जब केवल बाइरी दृष्टि से विचार किया जाता है कि अभीन में यीज योने से अंकुर फूटते हैं, फिर वे बढ़ते हैं और उसी के पत्ते, शाला. फूल इत्यादि दृश्य विकार प्रगट होते हैं, तव उसे पेड का आधिभौतिक विवेचन कहते हैं। रसायनशास्त्र, पदार्थविज्ञानशास्त्रः विद्युतरास्त्र इत्यादि श्रास्त्रीक शास्त्रीं का विवेचन इसी ढंग का होता है। और तो प्या, श्राधिमीतिक पंडित यह भी माना करते हैं कि उक्त रीति से किसी वस्तु के दृश्य गुणों का विचार कर लेने पर उनका काम परा हो जाता है-सृष्टि के पदार्थी का इससे बाधिक विचार करना निप्फल है। (२) जब उक्त दृष्टि को छोड़ कर इस बात का विचार किया जाता है कि, जह सृष्टि के पदार्थों के मूल में क्या है, क्या इन पदार्थी का व्यवहार केवल उनके गुगा-धर्मी ही से होता है या उनके लिये किसी तत्व का आधार भी है: तब केवल आधिमौतिक विवेचन से ही अपना काम नहीं चलता, इसको कुछ आगे पर बढ़ाना पढ़ता है। उदाहरणार्थ, जब हम यह मानते हैं कि, यह पान्न-भौतिक सूर्य नामक एक देव का अधिष्टान है और इसी के द्वारा इस अचेतन गोले (सूर्य) के सब व्यापार या व्यवहार होते रहते हैं; तब उसको उस विषय का आधिविक विवेचन कहते हैं। इस मत के प्रमुसार यह माना जाता है कि पैड में, पानी में, इवा में, श्रयात तय पदार्थी में, श्रमेक देव हैं जो उन जड़ तथा अचेतन पदार्थों से भिन्न तो हैं, किन्तु उनके व्यवदारों को वहीं चलाते हैं। (३) परन्तु जब यह माना जाता है कि जड़ सृष्टि के हुज़ारों जड़ पदार्थी में इज़ारों स्वतंत्र देवता नहीं हैं; किन्तु बाहरी सृष्टि के सब व्यवहारों की चलानेवाली, मनुष्य के शरीर में आत्मस्वरूप से रहनेवाली, और मनुष्य को सारी सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करा देनेवाली एक ही चित् शक्ति है जो कि इंद्रियातीत है और जिसके द्वारा ही इसे जगद का सारा व्यवहार चल रहा है; तब उस

विचार-पद्धति को नान्यात्मिक विवेचन कहते हैं। उदाहरणार्य, अञ्चात्मवादियों का मत है कि चुर्य-बन्द आदि का न्यवहार, यहाँ तक कि वृज्ञों के पतां का हिलना भी, इसी अधिनत्य शक्ति की शेरणा से हुआ करता है; सूर्यचन्द्र कारि में या अन्य स्थानों में भिन्न भिन्न तथा स्वतंत्र देवता नहीं हैं। प्राचीन काल से किसी नी विषय का विवेचन करने के लिये ये तीन मार्ग प्रचलित हैं और इनका रुपयेना रुपनिषड्-अन्यों में भी किया गया है। रदाहरणार्थ, ज्ञाने-न्द्रियाँ श्रेष्ठ हैं या प्राप्ता श्रेष्ठ है इस बात का विचार करते समय बृहद्दारण्यक आदि टपनिपड़ों में एक बार उक्त इन्हियों के अप्नि आदि देवताओं को और इसरी बार टनके सदम रूपों (बाध्यात्म ) को ले कर उनके बलायल का विचार किया गया है (इ. १. ५. २१ और १२: छां. १. २ और ३: कौंपी-२. =)। और, गीता के सातवें अध्याय के अन्त में तया आव्ये के कारंस में ईम्बर ने स्वरूप का जो विचार वतलाया गया है, वह भी इसी दृष्टि से किया राचा है। "आञ्चात्नविद्या विद्याताम् " ( गी. १०. ३२ ) इस वास्य के अनुसार इसारे शास्त्रकारों ने उक्त तीन मार्गी में से, आप्यात्मिक विवरण को ही अधिक सहस्व दिया है। परन्तु आज कल उपयुक्त तीन शब्दों (आधिनीतिक, आधिरैंदिक और बाज्यात्मक ) के बर्ध को घोडा सा बदल कर प्रसिद्ध आर्ध-मातिक फ्रेंड पंडित कॉट ने आधिमातिक विवेचन को ही श्रीषक नहत्त दिया है। उसका कहना है कि. सृष्टि के मुलतन्त की लोजते रहने से कुछ लाम नहीं: यह तत्व ज्ञान्य है अर्थात् इसको समक लेना कभी भी संगव नहीं; इसालिये इसकी कल्पित नीव पर किसी शाख की इमारत को खड़ा कर देना न तो संभव है और न दक्षित। असम्य और जंगली मनुष्यों ने पहले पहल अब पेड़-थादल और ज्वालासुक्षी पर्वत आदि को देखा, तब वन लोगों ने अपने भोलेपन से इन सब पढ़ायाँ को देवता ही सान लिया। यह कॉट के मवानु-सार, ' श्राधिदैविक' विचार हो चुका । परन्तु स्तुप्यों ने टक्त कल्पनाओं को शीध ही त्याग दिया; वे समझने लगे कि इन सब पदार्थी में कहा न कुछ ब्रात्मतत्व

हैं कि संगालर को स्वापित की किया किया कि नाम एक वहा परित्र का स्वापित की स्वापित स्व

क्रवश्य मरा हुआ हैं। कोंट के मतानुसार मानवी ज्ञान की उन्नाति की यह उन्मरी सीढी है। इसे वह 'श्रम्यात्मिक' कहता है। परन्तु जब इस रीति से स्टीप्ट का विचार क्सने पर भी पत्यत्त रपयोगी शास्त्रीय ज्ञान की ऋद्ध बुद्धि नहीं हो सकी, तय अंत में मनुष्य सृष्टि के पदायों के दृश्य गुण-धर्मी ही का धार अधिक विचार करने लगा. जिससे बह रेल और तार सरीखें डपयोगी चाचिकारों को हुँह कर याद्य सृष्टि पर अपना स्राधिक प्रभाव जनाने लग गया है । इस मार्ग को कोंट ने 'आधिमातिक' नाम दिया है। दसने निश्चित किया है कि किसी भी आख या विषय का विवे-चन करने के लिये, अन्य मार्गी की अपेदा, यही आधिभातिक मार्ग अधिक श्रेष्ट घाँर लामकारी है। काँट के मतानुमार, मनाजशास्त्र या कर्मयोगशास्त्र का तास्त्रिक विचार करने के लिये. इसी भाधिमाँतिक मार्ग का अवलम्य करना चाहिये। इस मार्ग का अवलन्य करके इम पंडित ने इतिहास की आलोचना की और सब व्यवहारतास्त्रों का यही मधितार्ष निकाला है कि, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का परम धर्म यही है कि वह समस्त मानव-जाति पर प्रेम रख कर मत्र लोगों के कल्यागा के लिये सर्देव प्रयत्न करता रहे । मिल और स्पेन्तर आदि संग्रेज पंडित उसी मत के प्रस्कर्ती कहे जा सकते हैं । इसके इलटा केन्ट्र, हेरोल, शोपनहर स्मादि जर्मन तत्वज्ञानी प्रत्यों ते, नीतिशास्त्र के विवेचन के लिये, इस फ्राधिनीतिक पद्धति को श्रपूर्ण माना है; हमारे वेदान्तियों की नाई श्राच्यात्मः हि से ही नीति के समर्थन , करने के मार्ग को, फाल कल उन्होंने यूरोप में फिर भी स्थापित किया है । इसके विपय में और अधिक लिखा जायगा।

एक ही अर्थ विवक्तित होने पर भी ''अच्छा छोर तुरा' के पर्यायवाची मिल मित्र शब्दों का, दैसे "कार्य-प्रकार्य" घोर " चर्च-ऋधर्म " का, उपयोग क्वों होने लगा ? इसका कारण यही है कि विषय-प्रतिपादन का मार्ग या दृष्टि प्रत्येक की भिन्न भिन्न होती है। अर्जुन के मानने यह प्रश्न वा, कि जिस युद्ध में भीष्म होता कादिका वध करना पहेगा दसमें शामिल दोना दिवत है या नहीं (गी. २.७)। यदि इसी प्रश्न के उत्तर देने का मौका किसी आधिमौतिक पंडित पर बाता, तो वह पहले इस यात का विचार करता कि भारतीय युद्ध से स्वयं अर्जुन को दृश्य हानि-साम कितना होगा और कुछ समाज पर उसका न्या परिग्राम होगा। यह विचार करके तब उसने निश्चय किया होता कि युद्ध करना " न्यास्य " हैं या " इन्यारव "। इसका कारण यह है कि किसी कर्म के अड़देपन या तुरेपन का निर्णय करते समय ये आधिमौतिक परिहत यही मोचा करते हैं कि इस संमार में दस कर्म का भाधिर्मातिक परिगाम भर्षात् प्रत्यक्ष यात्व परिगाम पना हुआ या होगा-ये लोग इत ब्राधिमातिक कडोडी के भिन्न और किसी साधन या कर्यांटी को नहीं मानते। परन्तु ऐसे उत्तर से छर्जुन आ समाधान होना संभव नहीं था। उसकी tle उससे भी अधिक व्यापक थीं। उसे फेनल अपने सांसारिक हित का विचार नहीं करेंना या; किन्तु उसे पारलोकिक रिए से यह भी विचार कर लेना या कि इस युद्ध का परिणाम मेरे आत्मा पर श्रेयस्कर होगा या नहीं । उसे गुंसी वातों पर कुछ भी शंका नहीं यो कि युद्ध में मीप्म-होग्रा आदिकों का वय होने पर तया राज्य मिलने पर मुन्ने ऐहिक सुख मिलेगा वा नहीं; और मेरा आधिकार लोगों को दुर्योधन से आधिक सुखदायक होगा या नहीं । उसे यही देखना या कि में जो कर रहा हूँ वह 'धम्य' है या 'अधम्य' अथवा 'पुराय' है या 'पाप'; और गीता का विवेचन भी इसी दृष्टि से किया गया है । केवल गीता में भी नहीं, किन्तु कई ह्यानों पर महाभारत में भी कर्म-अक्षम का जो विवेचन है वह पास्ताकिक अर्थात् अध्यात्मदृष्टि से ही किया गया है; और वहाँ किसी भी क्षम का अच्छापन या वुरापन दिखलाने के लिये प्रायः सर्वत्र 'धमें 'और 'अधमें ' हो ही शृद्दों का उपयोग किया गया है। परन्तु 'धमें ' और उसका प्रतियोग 'अधमें ' ये दोनों शृद्द, अपने व्यापक अर्थ के कारण, कभी कभी अम उत्पक्ष कर दिया करते हैं; इसलिये यहाँ पर इस वात को कुछ अधिक मीमांसा करना आवश्यक है कि कर्मयोगशास्त्र में इन शृद्दों का उपयोग मुख्यतः किस अर्थ में किया जाता है।

नित्व व्यवसार में 'धर्म' मुख्द का उपयोग केवल " पारलोकिक सुख का मार्ग " इसी ऋषे में किया जाता है। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं कि " तेरा कान सा धर्म है ? " तय उससे हमारे पृद्धने का यही हेत होता है कि नू अपने पारलोकिक कल्यामा के लिये किस मार्ग-बंदिक, बांद्र, जैन, ईसाई, सुहम्मदी, या पारसी—से चलता है: और वह हमारे प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देता है । इसी तरह स्वर्ग-प्राप्ति के लिये साधनभूत यज्ञ-याग स्नादि वैदिक विषयों की मीमांसा करते समय '' अयातो धर्मीजिज्ञासा " आदि धर्मसूत्रों में भी धर्म ग्रन्द का यही अर्थ लिया गया है। परन्तु 'धर्म' शब्द का इनना ही संकृत्रित अर्थ नहीं है । इसके सिवा राजधमें, प्रजाधमें, देशधमें, जातिधमें, कुलधमें, मित्रधमें इत्यादि सांसारिक नीति-बंधनों को भी 'धर्म' कहते हैं। धर्म शब्द के इन दो अयों को यदि पृषक् करके हिखलाना हो तो पारलींकिक धर्म को 'मोत्तधर्म' अथवा सिर्फ 'मोत्त ' श्रीर न्यावद्वारिक धर्म श्रयवा केवल नीति को केवल 'धर्म' कहा करते हैं। उदाहरणार्य, चतिबंध प्ररूपार्यों की गणुना करने समय हम लोग "धर्म, अर्थ, काम मोच " कहा करते हैं। इसके पहले शब्द धर्म में ही यदि मोच का समावेश हो जाता तो अन्त में मोज को प्रयक् पुरुपार्य वतलाने की आवश्यकता न रहती; अर्थान यह कहना पडता है कि 'धर्स' पद से इस स्थान पर सेंसार के सेकड़ों नीतिधर्म ही शास-कारों को अभिप्रेन हैं। उन्हों को इम लोग आज कल कर्त्तन्यकर्म, नीति, नोतिधर्म अथवा सदाचरागु कहते हैं। प्ररन्तु प्राचीन संस्कृत प्रयों में 'नीति' अथवा ' नीतिशास्त्र ' शब्दों का उपयोग विशेष करके राजनीति ही के लिये किया जाता है, इसलिये पुराने ज़माने में कर्तव्यकर्म अथवा सदाचार के सामान्य विवेचन को · नीतिप्रवचन ' न कह कर ' धर्मप्रवचन ' कहा करते थे। परन्तु ' नीति ' श्रीर 'भर्म' हो गहदों का यह पारिभाषिक भेद सभी संस्कृत-प्रन्यों में नहीं माना गया है

इसलिये इसने सी इस प्रन्य में 'नीति,' 'कर्तन्य' श्रीर 'धर्म' शब्दों का उपयोग एक ही अर्थ में किया है: और मोज का विचार जिस स्थान पर करना है दस प्रकरण के ' अध्यातम ' और ' भक्तिमार्ग ' ये स्वतंत्र नाम रखे हैं । महाभारत में धर्म शब्द अनेक स्थानों पर आया है: और, जिस स्थान में कहा गया है कि "किसी को कोई काम करना धर्म-संगत है" उस स्थान में धर्म शब्द से कर्तव्यशास्त्र भ्रष्या तत्कालीन समाजन्यवस्थाशास्त्र ही का ऋर्य पायाजाता है: तया जिसस्यान में पारलेंकिक कट्याण के मार्ग बतलाने का प्रसंग आया है उस स्थान पर, भर्यात् शान्तिपर्व के उत्तरार्ध में 'मोक्षधमें ' इस विशिष्ट शब्द की योजना की गई है। इसी तरह मन्वादि स्पृति-प्रन्यों में त्राह्मण, चत्रिय, वैश्य और शृद के विशिष्ट कमें अर्थात् चारों वर्णों के कमों, का वर्णन करते समय केवल धर्म शब्द का ही अनेक स्थानों पर कई बार उपयोग किया गया है । श्रीर, भगवद्गीता में भी जब भगवान् अर्जुन से यह कह कर लड़ने के लिये कहते हैं कि " स्वधर्ममिप चाडवेच्य " (गो. २. ३१ ) तय, और इसके बाद " स्वधमें निघन श्रेयः परघमों मयावदः " (गी. ३. ३५) इस स्वान ,पर भी, 'धर्म 'शब्द " इस लोक के चातुर्वसूर्य के घर्म " के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। पुराने ज़साने के ऋषियों ने श्रम-विभागरूप चातुर्वसूर्य संस्था इसलिये चलाई यी कि समाज के सब व्यवहार सरलता से होते जार्चे, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर ही सारा बोम न पड़ने पाने और समाज का सभी दिशाओं से संरत्ता और पोपरा भली माँति होता रहे। यह बात मिल है कि कहा समय के बाद चारों वर्णी के लोग केवल जातिमात्रोपनीवी हो गये; ऋर्यात् सचे स्वकम को भूलकर वे केवल नामधारी त्राह्मग्र, चत्रिय, वैश्य ब्रायवा शृद्ध हो गये । इसमें संदेह नहीं कि श्रारम्भ में यह न्यवस्या समाज-घारगार्थ ही की गई थी; और यदि चारों वर्णों में से कोई भी एक वर्ण अपना धर्म अर्थात कर्तन्य झोड हे, अयवा यदि कोई वर्ण समूल नष्ट होजाय कोर उसकी स्थानपूर्ति दूसरे लोगों से न की जाय तो कुल समाज उतना ही पंग हो कर धीरे घीरे नष्ट भी होने लग जाता है अयवा वह निकृष्ट अवस्या में तो अवश्य ही पहुँच जाता है। यद्यपि यह बात सच है कि यूरोप में ऐसे अनेक समाज हैं जिनका अम्युद्य चातुर्वग्यं व्यवस्या के दिना ही हुआ है; तथापि समर्गा रहे कि उन देशों में चातुर्वरायं व्यवस्था चाहे न हो, परन्तु चारों वाहीं के सब धर्म जाति। रूप से नहीं तो गुगा-विभागरूप ही से जागृत अवग्य रहते हैं । सारांग़, जब इस धर्म शब्द का अपयोग न्यावज्ञारिक दृष्टि से करते हैं तथ इस यही देखा करते हैं, कि सब समाज का धारण और पोषण केंसे होता है। मनु ने कहा है-- "अस-म्होदर्क" अर्थात् जिसका परिग्राम दुःखकारक होता है उस धर्म को छोड देना चाहिये ( मतु. ४. १७६ ) झाँर शान्तिपर्व के सत्यानताध्याय (शां- १०६. १२) में धर्मन्मधर्म का विवेचन करते हुए मीचा और उसके पूर्व कार्यव में श्रीकृप्या कहते हैं---गी.र. ५

धारणाद्धर्मिमत्याहुः धर्मो घारयते प्रजाः । यत्स्यादारणसंयुक्तं स धर्मे इति निश्चयः ॥

" धर्म शब्द ए ( ≈ घारण करना) धातु से चना है । धर्म से ही सब प्रजा विधी हुई है। यह निश्चय किया गया है कि जिससे (सब प्रजा का) घारण होता है वही धर्म है "(ममा. कर्णा. ईट. पट)। यदि यह धर्म छूट जाय तो समम लेना चाहिये कि समाज के सारे यंधग भी टूट गये; चौर यदि समाज के बंधन टूटे, तो घारुर्पणशक्ति के बिना धाकाश में स्थादि प्रहमालाओं की जो दशा हो जाती है, अयदा समुद्र में सङ्घाह के बिना नाव की जो दशा होती है, ठीक वहीं दशा समाज की मी हो जाती है। इसलिये उक्त शोचनीय ध्रवस्था में पढ़ कर समाज को नाश से बचाने के लिये व्यासजी ने कई स्थानों पर कहा है कि, यदि अर्थ या द्रव्य पाने की इच्छा हो तो "धर्म के द्वारा " धर्म के त्रारा को त्रा करना हो ता वह मी "धर्म से ही" करो। महामारत के ध्रन्त में यही कहा है कि:—

ऊर्व्ववादुर्विरीम्येपः न च कश्चिच्छ्गोति माम् । धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्मः किं न सेव्यते ॥

" अरे ! मुजा उठा कर में चिछा रहा हूँ; (परन्तु) कोई मी नहीं सुनता ! धर्म से ही अर्थ और काम की माति होती है (इलिलेये) इस प्रकार के धर्म का आचरण तुम वर्थों नहीं करते हो ? " अब इससे पाठकों के ध्यान में यह वात अच्छी तरह जम जायगी कि महाभारत को जिस धर्म दृष्टि से पाँचवाँ वेद अयवा ' धर्मसाहिता' मानते हैं, उस, ' धर्मसाहिता " शब्द के ' धर्म 'शब्द का मुख्य अर्य क्या है। यही कारण है कि पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा दोनों पारलोकिक अर्थ के प्रतिपादक अन्यों के साथ हो, धर्मश्रन्य के नाते से, "नारायण नमस्कृत्य" इन प्रविक्ष शब्दों के द्वारा, महाभारत का भी समावेश ब्रह्मचक्क निस्त्याह में कर दियागया है।

धर्म अधर्म के उपर्श्वेक निरूपण को सुन कर कोई यह प्रश्न करे कि यह तुन्हें 'समाज-धारण, ' धाँर दूसरे प्रकरण के सत्यानृतविवेक में कथित ' सर्वभूतिहत, ' ये दोनों तत्व मान्य है तो तुन्हारी दृष्टि में और आधिमौतिक दृष्टि में मेद ही क्या है ! क्यों कि, ये दोना तत्व बाहातः प्रत्यक दिखनेवाले और आधिमौतिक दृष्टि हैं । इस प्रश्न का विस्तृत विचार ध्रगले प्रकरणों में किया गया है । यहाँ इतना ही कहना वत है कि, यग्रिप हमको यह तत्व मान्य है कि समाज-धारणा ही धर्म का मुख्य वाद्य उपयोग है, तथापि हमारे मत की विशेषता यह है कि विदिक प्रयवा अन्य सब धर्मों का जो परम बहेश ध्रात्म-कत्याण या मोज है, उस पर भी हमारी दृष्टि बनी है । समाज-धारण को लीजिये, चाहे सर्वभूतिहत ही को; यदि ये वाह्योगपोगी तत्व हमारे श्रात्म-कत्याण के मार्ग में याधा डालें तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं । हमारे ध्राद्येन्द्रन्य यदि यह प्रतिपादन करते हैं

कि वैद्यकताल भी प्रशिररहा के द्वारा मोजप्राप्ति का साधन होने के कारण संप्र-हराीय हैं: तो यह कदापि संभव नहीं कि, जिस शास्त्र में इस महत्व के विषय का विचार किया गया है कि सांसारिक व्यवहार किस प्रकार करना चाहिये, उस कर्मयोगगाख को इसारे शाखकार आध्यात्मिक मोन्नज्ञान से फलग बतलावें। इसलियं इम सममते हैं कि जो दमें, हमारे मोज अयवा हमारी आध्या. तिक दलति के अनुकल हो। वही प्राय है। वही धर्म और वही ग्रमकने हैं: भौर जो कर्म इसके प्रतिकृत यही पाय. राधमें भ्रायवा प्राश्रम है। यही कारण है कि इस ' कर्तव्य-प्रकर्तव्य.' 'कार्य-प्रकार्य' शब्दों के चदले ' धर्म' सौर ' शक्त ' शब्दों का ही (ययि वे दो लगे के. प्रतत्य कुद्र संदिग्ध हों तो भी) षाधिक रुपयोग करते हैं। यद्यपि दाह्य सृष्टि के च्यावद्वारिक कर्मी अपना स्यापारी का विचार करना ही प्रधान विषय हो, तो भी उक्त कमें के बाग्न परिगाम के पिचार के साय ही साय यह विचार भी हम लोग हमेग़ा किया करते हैं कि ये व्यापार **इ**सारे श्रात्मा के कल्यागु के अनुकृत ही या प्रतिकृत । यदि आधिर्मातिक-वादी से कोई यह प्रश्न करे कि 'में प्रपना हित होड कर लोगों का हिन क्यों करूं?' तो यह इसके सिवा और क्या समाधानकारक उत्तर दे तकता के कि "यह तो सामान्यतः मनुष्य स्वमाव ही है।" हमारे शास्त्रकारों की दृष्टि इसके परे पहुँची हुई है; और उस ध्यापक खाध्यात्मिक दृष्टि ही में महाभारत में कर्मयोगगाय का विचार किया गया है: एवं श्रीमद्भगवद्गीता में वेदान्त का निरूपणा भी द्वतने ही के लिये किया गया है। प्राचीन युनानी पंडितों की भी यही राय है कि ' प्रत्यन्त हित ' प्रयवा 'सद्गुण की पराकाष्टा' के समान मनुष्य का कुछ न कुछ परम उद्देश कल्पित करके फिर दसी दृष्टि से कर्म-अकर्म का विवेचन करना चाहिये; ग्रांर ग्रारिस्टाटल ने अपने नीतिशास्त्र के प्रन्य ( १.७, ८) में कहा ई कि व्यान्ता के हित में ही इन खय बातों का समावेश हो जाना है। तयापि इस विषय में प्रात्मा के हित के लिये जितनी प्रधानता देनी चाहिय यी उननी प्रारिह्माइल ने दी नहीं है । समारे ग्रान्य-कारों में यह बात नहीं है। उन्होंने निश्चित किया है कि, सातमा का फन्यागा श्रयवा भाष्यात्मिक पूर्णावस्या ही प्रत्येक मनुष्य का पहला फौर परम उदेश है अन्य प्रकार के हितां की अपेना उना को प्रधान जानना चाहिये थाँर वसी के शन-सार कर्म-अकर्म का विचार करना चाहिये; अध्यात्मविद्या को छोटु कर कर्म-सकर्म-का विचार करना ठीक नहीं है। जान पड़ता है कि वर्तमान समय में पश्चिमी देशों के छुछ पंडिनों ने भी कर्म अकर्म के विवेचन की दृशी पत्ति को स्वीकार किया है वदाहरगार्य, जर्मन तत्वज्ञानी कान्य ने पहले ''ग्रुद्ध ( व्यवज्ञायारिमक ) युद्धि द्यी मीमोला " नामक फ्राच्यारिमक प्रन्य को लिख कर फिर उसकी पूर्ति के लिये "व्यावद्वारिक (चासनात्म 🛊 ) श्वान्द्रि की सीमांना " नाम का नीतिग्राम्न विषयक अन्य लिखा है: भीर इंग्लैंड में भी श्रीन ने अपने ''नीतिशास्त्र के उपोद्धान"

<sup>े</sup> कान्य एक जमन तलकानी था । इसे अर्थानीन मस्यकान गाम का जनक समुप्तते

का, चृष्टि के मूलभूत श्रात्मतत्व से ही. आरम्भ किया है परन्तु इन प्रन्वों के वहले केवल आधिमीतिक पंडितों के ही नीतिप्रन्य खाज कल हमारे यहाँ संप्रेज़ी धालाओं में पहाये जाते हैं; जिसका परिग्राम यह देख पड़ता है कि गीता में पतालाये गये कमेयोगशास्त्र के मूलतत्वों का, हम लोगों में अप्रेजी सीखे हुए बहुतेरे विदानों को भी, स्पष्ट योध नहीं होता।

टक विवेचन से ज्ञात हो जायगा कि न्यावहारिक नीतिवंधनों के लिये भ्रायता स्साज-घारणा की व्यवस्था के लिये इस 'धर्म' शब्द का अपयोग क्यों करते हैं। महामारत, मगवद्गीता भादि संकृत-अन्यों में, तया भाषा-अन्यों में भी, ध्यावसारिक कर्तन्य अथवा नियम के अर्थ में धर्म शब्द का हमेशा उपयोग किया जाता है। कलधर्म और कलाचार, दोनों मृज्य समानार्थक समक्ते जाते हैं। मार-र्तिय युद्ध में एक समय, कर्ण के रच का पहिचा प्रथ्वी ने निगल लिया या: उसकी टडा कर कपर लाने के लिये जब कर्ण अपने रय से नीचे उतारा; तब श्रर्जुन उसका बच करने के लिये उद्यत हुआ। यह देख कर कर्ण ने कहा " निःशस्त्र शत्र को सारना धर्नपद नहीं है।" इसे सन कर श्रीकृपण ने कर्ण को कई पिछली वाती का सारण दिलाया, जैसे की द्रौपदी का वस्त्रहरण कर लिया गया था, सब लोगों ने मिल कर ब्रदेले अमिमन्य का वध कर ढाला या इत्यादिः और प्रत्येक प्रसंग में यह प्रश्न िया है कि है कर्ण ! उस समय तेरा धर्म कहीं गया या ? इन सब बातों का वर्णन सहाराष्ट्र कवि मोरोपन्त ने किया है। और महासारत में भी, इस प्रसंग पर "क ते धर्मस्तदा गतः " प्रम में, ' धर्म ' शब्द ही का प्रयोग किया गया है तथा अंत में कहा गया है कि जो इस प्रकार अधर्म करे उसके साथ उसी तरह का बर्ताव करना हो उसको उचित दग्ड देना है। सारांश, भ्या संस्कृत और भ्या मापा, समी अन्यों में 'घर्म' शब्द का प्रयोग उन सद नीति-नियमों के वारे में किया गया हैं, जो समाज-धारणा के लिये, शिष्टजनों के द्वारा, अध्यातमधीष्ट से बनायें गये हैं: इसिलिये उसी शब्द का उपयोग हमने भी इस अंध में किया है । इस धि से विचार करने पर नीति के दन नियमों ऋषवा 'शिष्टाचार' को धर्म की वृति-याट कह सकते हैं जो समाज-धारणा के लिये. शिष्टजनों के द्वारा, अचलित किये गये हीं और जो सर्वमान्य हो चुके हों। और, इसलिये, महामारत (अनु. १०७.११७) में एवं स्मृति ग्रंघों में ''क्राचरप्रसद्यो धर्मः" अयवा ''आचारः परमोधर्मः" (मस्.१. १०=), अथवा धर्म का मूल बतलाते समय "वेडः स्मृति सदाचारः खस्य च प्रियमा त्मनः" (सतु. २.१२) इत्यादि वचन कर्च हैं। परन्तु कर्मयोगशास्त्र में इतने ही से स्माग नहीं चल सकता: इस बात का भी पूरा स्नार मार्मिक विचार करना पड़ता है। कि टक श्राचार की प्रवृत्ति ही क्यों हुई—इस श्राचार की प्रवृत्ति ही का कारण क्या है। रे। सके Oritique of Pure Reason (शुद्ध मुद्धि की मीमांता) और Critique of Practical Reason (बासनान्मक शुंद की मीनांसा) वे शे प्रत्य प्रसिद्ध है। क्षीत के बाल का नाम Prolegement of Ethics है।

'धर्म' शब्द को दूसरी एक और व्याल्या प्राचीन प्रन्यों में दी गई है: उपका नी यहाँ योदा विचार करना चाहिये। यह ध्यारया मीमांसकों की है " चोदना लहारी-डर्वी धर्मः "(बंस्. १.१.२)। किसी आधिकारी पुरुष का यह कहना प्रायदा आज्ञा करना कि "त् अमुक करं" सपदा " "सत कर" 'चोट्ना' गानी भैरगा है। जब तक इस प्रकार कोई प्रयंथ नहीं कर दिया जाना तय तक कोई भी काम किसी को भी करने की स्वतंत्रता होती है। इसका आग्रय यही है कि पहले पहल, निर्वेध या प्रवंध के कारता, धर्म निर्माता सुद्धा । धर्म की यह ध्यात्या. सुद्ध श्रंश में, प्रांसिद श्रंत्रेज़ प्रन्यकार द्वांच्य के मत से, मिलती है। श्रसभ्य तया जंगली श्रवस्या में प्रत्येक मनुष्य का श्राचरगा, समय समय पर रत्पक्ष द्वानेवाली मनोवृत्तिगी की अवलता के अनुसार रुआ करता है। परन्तु धीरे धीरे कुछ समय के बाद यर् मालूम होने लगता है कि इस प्रकार का मनमाना वर्ताव श्रेयस्कर नहीं है; चौर यह विवास होने लगता है कि इंटियों के स्वामाविक व्यापारों की कुछ मयादा निश्चित करके उसके अनुसार वर्ताव करने ही में सब लोगों का कल्याण है; तब प्रन्वेड मनुष्य ऐसी सर्यादायों का पालन, कायदे के नीर पर. करने लगता है; जो शिष्टाचार से, अन्य रोति से, सुदह हो जाया करती हैं। जब इस प्रकार की मर्यादाओं की संख्या बहुत यह जाती है तय उन्हीं का एक शास्त्र यन जाना है। पूर्व समय में विवाह-न्यवस्या का प्रचार नहीं या। पहले पहल उसे श्वेतकेन ने चलाया। ग्रीर, पिट्ले प्रकरण में यतलाया गया है कि गुकाचार्य ने महिरापान को निधिद्व उहराया । यह न देख कर, कि इन मर्यादाओं की नियुक्त करने में श्रेतहेनु प्रयया शुकाचार्य का प्ला हेतु या, केवल किसी एक यात पर घ्यान दे कर कि इन मर्यादायों के निश्चित करने हा काम या कर्त्तव्य इन लोगों को करना पढ़ा, धर्म प्राय्ट्र की " चौदना लज्जगोऽची धर्मः " व्याख्या वनाई गई है । धर्म भी हुमा तो पहल उसका महत्व किसी म्यक्ति के ध्यान में आता है और सभी उनकी प्रमुत्ति होती है। 'व्याप्रो-निश्रो चैन करो 'ये बातें किसी को सिन्यलानी नहीं पड़ती; फ्योंकि ये इन्द्रियें। के स्वासा-विक धर्म मी हैं। मनुजी ने जो कहा है कि "न मांसमनुगी दोषों न मग्रेन घ मेंथुने " ( मनु. ५.५६ )—जर्यात मांस भनाग करना प्रयवा सरापान जोर सेथुन करना कोई सृष्टिकर्मविएड दोए नहीं है—उसका तात्पर्य भी यही है। ये सब वात मलुष्य ही के लिये नहीं; किन्तु प्राणिमाल के निये स्वामाविक हैं—" प्रशृति-रेषा भूतानाम् ।" समाज-धारामा के लिये चर्यान् मय लोगीं के मुख के लिये ट्स स्वामाविक भाचरण का उचिन प्रतिबंध करना ही धर्म है । महामारत (गां. २६४,२६ ) में भी कहा है:--

· आहारानिद्राभर्यमेषुनं च सामान्यमेतत्पश्चिमनं राणम् । भर्मो हि तेपामिषको विदेश्यो धर्मेण होनाः पश्चिमः समानाः ॥ अर्थात् " ब्राह्मर, तिद्रा, भय सार मेथुन, मनुष्यों कीर पशुस्रों के लिये, एक ही संसान स्वाभाविक हैं। मनुत्यों और पशुप्रों में कुछ मेंद्र है तो केवल धर्म का (अर्थोत् इन स्वाभाविक वृत्तियों को सर्यादित करने का)। जिस मनुत्य में यह धर्म नहीं है वह पशु के समान ही है! " धाहारादि स्वाभाविक वृत्तियों को मर्यादित करने के विषय में भागवत का खोक पिछले प्रकरण में दिया गया है। इसी प्रकार मगवदीता में भी जब अर्जुन में भगवान कहते हैं.(गी.३.३४)—

इंद्रियस्वॅद्रियस्यार्थे रागद्वेपी व्यवस्थिती । तयोने वद्यमागच्छेत नी छस्य परिपंथिनी ॥

"अत्येक इंदिय में, अपने अपने उपनोग्य अयवा त्याज्य पर्शय के विषय में, जो प्रीति अयवा द्वेप होता है वह स्वमावित्द है । इनके वश में हमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि रान और द्वेप दोनों हमारे शृष्ठ हैं:" तय मावान् मी धर्म का वही लहागा स्वीकार करते हैं जो स्वामाविक मनोद्यत्तियों को मयादित करने के विषय में जपर दिया गया है। मनुष्य की इन्द्रियों टमें पशु के समान भावरण करने के लिये कहा करती हैं और उसकी ख़ाद उसके विरुद्ध दिशा में खाँचा करती है। इस कलहाश्चिमें, जो लोग अपने शरीर में संचार करनेवाले पशुन्त का यह करके इन्तक्रय (सफल) होते हैं, टन्हें ही सचा याजिक कहना चाहिये और वही धन्य नी हैं!

धर्म को "बाचार मानव " कहिये, " धारगान " धर्म मानिये प्रयवा " चोढ़नाल ज्ञागु " धर्म समिनिये; धर्म की. यानी ज्याव हारिक नीतियं घंगे की, कोई भी व्याण्या लीजिये, परन्तु जब धर्म-द्राधर्म का संग्रंग उत्पन्न होता है तक उसका निर्माय करने के लिये उपर्युक्त तीनों लच्चगों का कुछ उपयोग नहीं होता । पहली व्याण्या से सिर्फ यह मालूम होता है कि धर्म का मृल स्त्रंत्य क्या है; इसका वाह्य उपयोग इसरी व्याण्या से मालूम होता है, की प्रति व्याण्या से यही बोध होता है कि पहले पहल किसी ने धर्म की मर्यादा निश्चित कर ही है। परन्तु अनेक श्राचारों में मेद पाया जाता है; एक ही कर्म के अनेक परिणाम होते हैं। धर्म क्राचारों में मेद पाया जाता है; एक ही कर्म के अनेक परिणाम होते हैं। धर्म क्राचारों में मेद पाया जाता है; एक ही कर्म के अनेक परिणाम होते हैं। बार अनेक श्राचारों में सेद पाया जाता है। इस कर्म के अनेक परिणाम होते हैं। बार अनेक श्राचारों में सेद पाया जाता है। एक ही कर्म के अनेक परिणाम होते हैं। बार अनेक श्राचारों से संग्रंग के समय धर्म निर्णाय के लिये किसी सूमरे मार्ग को हैं हैं। यह मार्ग कौन सा है ? यही प्रस्त यत ने युधिष्टिर से किया या। इस पर प्रिधिष्टर ने उत्तर दिया है कि—

तकों ऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः नको ऋषिर्यस्य वनः प्रमाणम् ।

धर्मस्य तस्वं निहितं गुह्यां महाननो येन गतः स प्याः ॥

"यदि तर्क को देखें तो वह चंचल है धर्यात् निसकी दृष्टि जैसी तीन्न होती है

दैसी ही अनेक प्रकार के धनेक अनुमान तक से निष्पन्न हो जाते हैं; ख्रुति अर्थात्
देखाज्ञा देखी जाय तो वह भी भिन्न भिन्न हैं; ध्रार यदि स्मृतिशाख को देखें तो

ऐसा एक भी ऋषि नहीं है जिसका वचन अन्य ऋषियों की अपेना अधिक प्रमाण
भूत सममा जाये। अच्छा, (इस व्यावहारिक) धर्म का मृत्तत्व देखा जाव

ती वह भी अंधकार में छिप गया है अर्थाद वह साधारण मनुष्यों की समभा में नहीं हा सकता। इसलिये महा-जग जिस मार्ग से गये हों वही (धर्म का) मार्ग हैं "( मना. वन. ३१२. ११५)। ठीक हैं ! परन्तु महा-जन किस की कहना चाहिये ? रतका अर्थ " वहा- अथवा यहतता जनतमूह " नहीं हो सकता; क्योंकि जिन साधारण लोगों के नन में धर्म-अधर्म की शंका भी कभी उत्पत्त नहीं होती, उनके वतलाये मार्ग से जाना मानी कठोपनिपद में वर्शित: " अन्धेनैव भीवमाना वयान्धाः" वाली नीति ही को चरितार्थ करना है ! अव यदि महा-जन का अर्थ ' वहे वहे सदाचारी पुरुष ' लिया जाय-और यही अर्थ उक्त स्त्रोक में आभि-वेत हैं-तो, टन महाजनों के आचरण में भी, एकता कहाँ हैं? निजाप श्रीराम-चन्द्र ने अग्निहारा शुद्ध हो। जाने पर भी, अपनी पत्नी का त्याग केवल 'लोकापवाद के ही लिये किया; और सुप्रीव को अपने पत्त में मिलाने के लिये, उससे " चल्या-रिमित्र "—अर्थात् जो तेरा शृतु वहीं मेरा शृतु और जो तेरा मित्र वहीं मरा मित्र, इस प्रकार संधि करके, वेचारे वालि का वध किया, यदापि उसने श्रीरामचन्द्र का कुछ अपराध नहीं किया या ! परग्रराम ने तो पिता की माजा से प्रत्यव अपनी माता का शिरश्हेद कर डाला ! यदि पागुडवां का स्नाचरण देखाजाय तो पाँचों की एक सी म्त्री थी ! स्वरों के देवताओं को देखें, तो कोई ऋचल्या का सतीत्व अप्ट करनेवाला हैं, और कोई ( बहाा ) मंगरूप से अपनी ही कन्या की श्रामिलाप करने के कारता रह के वागा से विद हो कर बाकाश में पड़ा हुआ है ( ऐ. बा. ३- ३३ ) ! इन्ही बातों को मन में ला कर उत्तरामचरित नाटक में भवभूति ने लव के मुख से कह-लाया है कि " बुद्धास्ते न विचारगीयचरिताः "--इन बुद्धों के कृत्यों का बहत विचार नहीं करना चाहिये। अंग्रेज़ी में शैतान का हतिहास लिखनेवाले एक अन्यकार ने लिखा है कि, शैतान के सायियों और देवदतों के भागडों का शाल देखने से मालूम होता है कि कई बार देवताओं ने ही दैसों को कपडजाल में फाँस लिया है। इसी प्रकार काैपीतकी बाह्मगाोपनिपर् ( क्रौपी. ३. १ श्रीर ऐ. बा. ७. २८ देखों ) में इन्द्र प्रतर्दन से कहता है कि "मेंने धूत्र को ( यद्यपि वह बाह्यस्या था ) मार डाला । अरन्मुख संन्यासियों के टुकड़े टुकड़े करके भेडियों को ( काने के लिये ) दिये और अपनी कई प्रतिज्ञाओं का भंग करके प्रव्हाद के नाते-दारों और गोसजों का तया पौलोम और कालखंग नामक देखों का वध किया. ( इससे ) मेरा एक वाल भी वाँका नहीं हुआ—" तस्य मे तत्रं न लोम च मा मीयते ! " यदि कोई कहे कि "तुन्हें इन महात्माओं के बुरे कमी की और व्यान देने का कुछ भी फारण नहीं है जैसा कि तैतिरीयोपनिषड् (१.११.२) में बतलावा हैं, उनके जो कर्म अच्छे हाँ उन्हों का अनुकरण करो, और सब छोड़ दो । उदाहर-गार्थ, परशुराम के समान पिता की खाजा का पालन करो, परन्तु माता की इत्या मत करों " तो वच्ची पहला प्रश्न फिर भी उठता है कि बुरा कर्म धीर भला कर्म सम मने के लिये साधन है क्यां ? इसालिये अपनी करनी का उक्त प्रकार से वर्शान कर

इन्द प्रतर्देन से फिर कप्तता है कि " जो पूर्ग श्रात्मज्ञानी है उसे मानवध, पिनवध, अगाहत्या श्रयवा स्तेय ( चोरी ) इत्यादि किसी भी कर्म का दोप नहीं लगता, इस बात को तू भली भाँति समक्त ले धार फिरयह भी समक ले कि बात्मा किसे कहते हैं—ऐसा करने से तेरे सारे संशयां की निवृत्ति हो जायगी। " इसके बाद इन्द्र ने पतर्वन को फ्रात्मविद्या का उपदेश दिया। सारांश यह है कि " महाजनो येन गतः स पन्याः " यह यक्ति यद्यपि सामान्य लोगों के लिये सरल है तो भी सब बातों में इससे निवार नहीं हो सकता: और अन्त में महा-जनों के आचरगा का सका तत्त्व कितना भी गृह हो तो भी बात्मज्ञान में यस कर विचारवान पुरुषों को ट्येडेंट निकालना ही पड़ता है। " न देवचरितं चरेत "-देवताओं के केवल वाहरी चरित्र के व्यनसार आचरता नहीं करना चाहियें-इस उपदेश का रहस्य भी यही है। इसके सिवा, कर्म अकर्म का निर्गाय करने के लिये कुछ लोगों ने एक और सरल युक्ति वतलाई है। उनका कहना है कि, कोई भी सद्गुण हो, उसकी अवि-कता न होने देने के लिये हमें हमेशा यत्न करते रहना चाहिये. पर्योंकि, इस चाधिकता से ही धन्त में सद्गुण दुर्गुण बन बैठता है । जैसे, देना सचस्य सद्गुरा है; परन्तु " श्रति दानाइलियंद्वः "-दान की श्रधिकता होने से ही राजा वलि फाँसा गया । प्रसिद्ध यूनांनी परिवृद्धत खरिस्टाटल ने खपने नीतिशास्त्र के धन्य में कर्म-अकर्म के निर्णाय की यही युक्ति बतलाई है चार स्पष्टतया दिख-साया है कि प्रत्येक सद्भुगा की श्राधिकता होने पर, दुईशा कैसे हो जाती है। कालिदास ने भी खुवंश में वर्गान किया है कि केवल शरता व्याघ सरीखे श्वापद का कर काम है और केवल नीति भी डरपोंकपन है इसलिय, म्रातियि राजा तल-चार और राजनीति के योग्य मिश्रगा से, श्रपने राज्य का प्रवन्ध करता या ( खु. १७. ४७ )। मर्तृष्ट्वि ने भी कुछ तुगा-दोषों का वर्गान कर कहा है कि ज्यादा बोलना वाचालता का लक्तगा है और कम बोलना प्रमापन है, यदि ज्यादा खर्च करें तो उड़ाऊ और कम करें तो कंज़स, जागे बढ़े तो दुःसाइसी और पीछे ध्रे तो ढीला, श्रातिशय श्राप्रह करे तो जिही श्रीर न करे तो चंचल, व्यादा खशामद करे तो नीच और एंट दिखलांचे तो धमंडी हैं: परन्त इस प्रकार की स्यूल कसाँदी से स्रन्त तक निर्वाह नहीं हो सकता: क्योंकि, 'ऋति' किसे कहते हैं और 'नियमित' किसे कहते हैं - इसका भी तो कुछ निर्माय होना चाहिय नः तथा, यह निर्मय कौन किस प्रकार करे ? किसी एक को श्रयया किसी एक मौके पर, जो बात 'मति' होगी वहीं दूसरे को, अथवा दूसरे माँके पर, कम हो जायगी । हनुमान्जी को, पैदा द्वीते द्वी, सूर्यको पकड्ने केलिये उड़ान मारना कोई कठिन काम नहीं मालूम पड़ा (वा.रामा. ७.३५); परन्तु यही वात चौरों के लिये कटिन क्या, ऋसंभव ही जान पड़ती है। इसलिये जब धर्म-अधर्म के विषय में संदेह उत्पन्न हो तब प्रत्येक मनुष्यकोठीक वैसा ही निर्णाय करना पड़ता है जैसा श्येन ने राजा शिवि से कहा है:--

अविरोषातु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रम ।

## विरोधिपु महीपाल निश्चित्य गुरुलाघवम् । न वाधा विद्यते यत्र तं धर्मे समुपाचरेत् ॥

र्ब्यात् परपर-विरुद्ध धर्मी का तारतम्य अथवा लघुता और गुरुता देखकर ही प्रत्येक मौके पर, अपनी बुद्धि के द्वारा, सच्चे धर्म अथवा कर्म का निर्माय करना चाहिये ( ममा. वन. १३१.११,१२ और मनु. ६.२६६ देखो )। परन्तु यह मी नहीं कहा जा सकता कि इतने ही से धर्म-श्रधमें के सार-श्रसार का विचार करना ही शंका के समय, धर्म-निर्धाय की एक सची कसीटी हैं। क्योंकि, व्यवहार में अनेक वार देखा जांता है कि, अनेक पंडित लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सार-असार का. विचार भी भिन्न भिन्न प्रकार से किया करते हैं और एक ही बात की नीतिमत्ता का निर्णय भी भिन्न भिन्न रीति से किया करते हैं। यही ऋर्य रपर्श्वक "तकोंऽप्रतिष्टः" वचन में कहा गया है। इसलिये अब हमें यह जानना चाहिये कि धर्म-अधर्म-संशय के इन प्रश्नों का अच्क निर्णुय करने के लिये ग्रन्य कोई साधन या उपाय हैं या नहीं, यदि हैं तो कौन से हैं, और यदि अनेक उपाय हों तो उनमें श्रेष्ठ कौन है। बसः इस वात का निर्णय कर देना ही शास्त्र का काम है। शास्त्र का यही लद्माग्र भी है कि " अनेकसंशयोच्छेदि परोचार्यस्य दर्शकम् " अर्थात् अनेक शंकाओं के उत्पन्न होने पर, सब से पहले उन विषयों के मिश्रण की श्रलग' अलग कर दे जो समम में नहीं था सकते हैं, फिर उसके बर्य की सुगम और स्पष्ट कर दे, और जो बातें भाँखों से देख न पड़ती हों उनका, ग्रयवा ग्रागे होनेवाली बातों का भी, वयार्य ज्ञान करा दे। जब इस इस बात को सोचते हैं कि ज्योतिपशास्त्र के सीखने से सागे होनेवाले प्रहर्यों का भी सब हाल मालूम हो जाता है, तब उक्त जन्नसा के "परोत्तार्थस्य दर्शकम् " ईस दूसरे भाग की सार्यकता सन्छी तरह देख पड़ती है। परन्तु अनेक संशयों का समाधान करने के लिये पहले यह जानना चाहिये कि वे कीन सी शंकाएँ हैं। इसीलिये प्राचीन और भ्रवांचीन प्रत्यकारों की यह रीति हैं कि, किसी भी शास्त्र का सिद्धान्तपद्म वतलाने के पहले, उस विषय में जितने पद्म हो गये हों, उनका विचार करके उनके दोए और उनकी न्यूतताएँ दिखलाई जाती हैं। इसी रीति को स्वीकार गीता में, कर्म-श्रकर्म-निर्णुय के लिये प्रतिपादन किया दुआ सिद्धान्त-पद्मीय योग अर्थात् युक्ति वतलाने के पहले, इसी काम के लिये जो अन्य यक्तियाँ पंढित लोग वतलाया करते हैं, टनका भी अब हम विचार करेंगे। यह वात सच है कि ये युक्तियाँ हमारे यहाँ पहले विशेष प्रचार में न यों विशेष करके पश्चिमी पंडितों ने ही वर्तमान समय में उनका प्रचार किया है; परन्तु इतने ही सेयह नहीं कहा जा सकता कि उनकी चर्चा इस प्रन्थ में न की जावे। क्योंकि न केवल तुलना ही के लिये, किन्तु गीता के भाष्यात्मिक कर्मयोग का सहस्व व्यान में आने के लिये भी इन युक्तियाँ को-संज्ञेप में भी क्यों न हो-जान लेना छात्यन्त आवश्यक है।

## चौथा प्रकरण । . आधिभौतिक सुखबाद ।

दुःखा दुद्विजते चर्वः सर्वस्य सुखमीभितम् । 🌣

महाभारत शांतिः १३६. ६१।

📭 मादि शास्त्रकारों ने "ऋदिसा सत्यमस्तेयं" इत्यादि को नियम बनाये ही उनका कारण क्या है, वे नित्य हैं कि ग्रानिस, उनकी ज्यापि कितनी है, उनका मृलतत्त्व क्या है, यदि, इनमें से कोई दो परस्पर-विरोधी धर्म एक ही समय में आ पहें तो किस मार्ग का स्वीकार करना चाहिये, इत्यादि प्रश्नों का निर्माय ऐसी सामान्य युक्तियों से नहीं हो सकता जो "महाजनो येन गतस्य पंयाः" या " श्रति सर्वत्र वर्जयेत् " श्रादि वचर्नां से सूचित होती हैं। इसलिये श्रव यह देखना चाहिये, कि इन प्रश्नों का उचित निर्माय कैसे हा चौर श्रेयस्कर मार्ग के निश्चित करने के लिये निर्ञान्त युक्ति पया है; ग्रर्यात् यह जानना चाहिये कि परस्पर-विरुद्ध धर्में। की लघुता और गुरुता--न्यूनाधिक महत्ता-िकस धष्टे से निश्चितकी जावे । ग्रन्य शास्त्रीय प्रतिपादनी के अनुसार कर्म-अकर्म-विवेचनसंबंधी प्रश्नों की भी चर्चा करने के तीन मार्ग हैं जैसे श्राधिमौतिक, श्राधिदैविक श्रीर श्राष्यात्मिक। इनके मैदें का वार्गन पिछलेब्यकरग्रा में कर चुके हैं ! हमारे शास्त्रकारों के मतात्रसार घाष्यात्मिक मार्ग ही हन सब मार्गी में श्रेष्ठ है। परन्तु अध्यात्ममार्ग का महत्त्व पूर्गी रीति से ध्यान में जैंचने के लिये दूसरे दो मार्गी का भी विचार करना भावश्यक है, इसलिये पहले इस मकरण में कर्म-प्रकर्म-परीचा के आधिमीतिक मृलतत्वों की चर्चा की गई है। जिन प्राधिमोतिक शास्त्रों की ग्राज कल यहुत उन्नति हुई है उनमें व्यक परायें के याद्य और दश्य गुणों ही का विचार विशेषता से किया जाता है इसलिये जिन लोगों ने ष्प्राधिमौतिक शास्त्रों के ऋघ्ययन ही में स्नपनी उस्र विता दी है और जिनकी इस शास्त्र की विचार पद्धति का श्राभिमान है, उन्हें वाद्य परिग्रामों के ही विचार करने की खादत सी पड़ जाती हैं। इसका परिगाम यह होता है कि उनकी तत्वज्ञानधि थोड़ी बहुत संकृचित हो जाती हैं खोर किसी भी बात का विचार करते समय वे लोग अर्घ्यात्मिक, पारलोकिक अव्यक्त या घटरय कारगों को विशेष महत्व नहीं देते । परन्तु, यद्यपि वे लोग उक्त कारग्रा से भाव्यात्मिक ग्रीर पार्र्लाकिक दृष्टि को ह्रोड़ दें, तथापि उन्हें यह मानना पड़ेगा कि मनुष्यों के सोमारिक ज्यवहारीं की सरलतापूर्वक चलाने फ्रांर लोकसंप्रद्य करने के लिये नीति-नियमों की अत्यन्त भाव-

<sup>\* &</sup>quot; दु:ख से ममी छह्यते ई और मृत्र की दुच्छा सभी करते हैं।"

प्यकता है। इसी लिये हम देखते हैं कि वन पंडितों को भी कर्मयोगशास्त्र बहुत महत्त्व का मालूम होता है कि जो लोग पारलौकिक विषयों पर अनास्था रखते हैं या जिन लोगों का अध्यक्त अध्यक्तज्ञान में (अर्थात् परमेश्वर में मी) विश्वास नहीं है। ऐसे पंढितों ने, पश्चिमी देशों में, इस बात की बहुत चर्चा की है-और बहु वर्चा अब तक जारी है-कि कवल आधिमौतिक शास्त्र की रीति से (अर्थात केवल सांसारिक दृश्य युक्तिवाद से ही) कर्म अकर्म शास्त्र की उपपत्ति दिखलाई जा सकती है या नहीं। इस चर्चा से उन लोगों ने यह निश्चय किया है कि, नीतिशास्त्र का विवेचन करने में अध्यात्मशास्त्र की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। किसी कर्म के मले या वरे होने का निर्धाय उस कर्म के बाह्य परिग्रामों से, जो प्रत्यद्व देख पड़ते हैं, किया जाना चाहिये; और ऐसा ही किया भी जाता है। क्योंकि, मनुष्य जो जो कर्म करता है वह सब सुख के लिये या दुःख-निवारगार्घ ही किया करता है। और तो क्या ' सब मनुष्यों का सुख 'ही पेहिक परमोहेश हैं: और यदि सब कर्मों का संविम · हर्य फल इस प्रकार निश्चित है तो नीति निर्णय को सचा मार्ग यहा होना चाहिये कि, खुल श्राप्ति या दुःख निवारण के तारतम्य अर्थात् लघ्नता और गुरुता को देख कर सव कर्मों की नीतिमत्ता निश्चित की जावे। जयाक व्यवहार में किसी वस्तु का मला-बुरापन केवल वाहरी उपयोग ही से निश्चित किया जाता है, जैसे जो गाय छोटे सीगोंवाली और सीधी हो कर भी अधिक दूध देती है वही अच्छी समभी जाती है, तथ इसी प्रकार जिस कर्म से सुख-प्राप्ति या दुःख-निवारगात्मक वाह्य फल अधिक हो उसी को गीति की दृष्टि से भी श्रेयरकर सममता चाहिये। जब हम लोगों को केवल बाह्य और दश्य परिग्रामों की लयुतानारुता देख कर नितिमत्ता के निर्णाय करने की यह सरल और शास्त्रीय कसौटी प्राप्त हो गई है, तब उसके लिये ग्रातम-स्ननात्म के गहरे विचार-सागर में चक्कर खाते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। '' अके चेन्मयु विन्देत किमर्य पर्वतं ब्रजेत्" -पास ही में यदि सप्र मिल जाय ते। मधुमक्ली के छत्ते की खोज के लिये जंगल में क्यों जाना चाहिये? किसी भी कर्म के केवल याद्य फल को देख कर नीति और अनीति का निर्णय करनेवाले वक्त पदा को इसने " आधिभोतिक सुखवाद " कहा है। क्योंकि, नीतिमत्ता का निर्धाय करने के लिये, इस मत के अनुसार, जिन सुख-दु:खों का विचार किया जाता है वे सब प्रवाद दिललानेवाले और केवल बाह्य अर्थात् याह्य पदार्थी का इंदियों के साथ संयोग होने पर उत्पन्न होनेवाले, यानी आधिभीतिक हैं। श्रोर, यह पंथ भी, सब संसार का कंवल आधिमौतिक दृष्टि से विचार करनेवाले पंडितों से ही, चलाया गया है। इसका विस्तृत वर्णन इस प्रन्य में करना असंमव है-भिन्न भिन्न प्रन्यकारों के ° कुछ लोग इस श्रीक में 'अर्क ' शब्द से 'आक या मदार के पेड़ 'का भी अर्थ त्रेते है। परन्तु बम्हसूब ३.४.३ के शांकरमाध्य की टीका में आनन्दगिरि ने अक शब्द का अर्थ 'सनीप ' किया है । इस क्रोक का दूसरा चरण यह है:—सिद्धस्यार्थस्य संप्रासी को

विदान्यवमाचरेत् । "

मतों का सिर्फ़ सारांश देने के लिये श्वी एक स्वतन्त्र प्रन्य लिखना पड़ेगा। इसलिय, श्रीमद्भगवद्गीता के कर्मयोगशास्त्र का स्वरूप और महत्त्व पूरी तीर से ध्यान में था जान के लिये, नीतिशास्त्र के इस फ्राधिमौतिक पंच का जितना स्पष्टीकरमा अत्याव-श्यक है उतना ही संवित्त रीति से इस प्रकरण में एकत्रित किया गया है। इससे अधिक वातें जानने के लिये पाठकों को पश्चिमी विद्वानों के मूल ग्रन्य ही पहना चाहिये। ऊपर गया है कि, परलोक के विषय में, आधिमौतिक वादी उदासीन रहा करते हैं; परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि, इस पंच के सब विद्वान लोग खार्य-साधक, अपस्वार्थी अथवा अनीतिमान हुआ करते हैं। यदि इन लोगों में परलीकिक दृष्टि नहीं है तो न सद्दी। ये मनुष्य के कर्तव्य के विषय में यही कहते हैं कि प्रतेक मनुष्य को ऋपनी ऐहिक दृष्टि ही की, जितनी वन सक्षे उतनी, ज्यापक वना कर समचे जगत कें कल्याया के लिये प्रयत करना चाहिये। इस तरह अंतःकरण से पूर्ण कसाह के साथ उपदेश करनेवाले कोन्ट, मिल, स्पेन्सर आदि सात्विक वृत्ति के अनेक पंडित इस पन्य में हैं; और उनके ग्रन्य खनेक प्रकार के उदात और प्रगब्स विचारों से मेर पहुने के कारण सब लोगों के पढ़ने योग्य हैं। यद्यपि कर्मयोगशास्र के पन्य भिष हैं, तथापि जब तक "संसार का कल्यागा"यह बाहरी स्टेश छूट नहीं गया है तव तक भिन्न रीति से नीतिशास्त्र का प्रतिपादन करनेवाले किसी मार्ग या पन्य का उपहास करना अच्छी बात नहीं है। अस्तु: आधिभौतिक वादियों में इस विपय पर सतभेद है कि, नितक कर्म-अकर्म का निर्धाय करने के लिये जिस आधिभौतिक बाह्य सुख का विचार करना है वह किसका है ? स्वयं छपना है या दूसरे का, एक ही न्यक्ति का है, या अनेक न्यक्तियों का ? अय संद्वेप में इस वात का विचार किया जायती कि नये और पुराने सभी आधिमौतिक-वादियों के सुख्यतः कितने वर्ग हो 'सकते हैं, श्रीर उनके ये पन्य कहाँ तक उचित श्रयवा निर्देश हैं।

इनमें से पहला वर्ग केवल स्वार्य-सुखवादियाँ का है। इस पन्य का कहना है
कि परलोक और परोपकार सब भूठ हैं, आज्यात्मिक धर्मशाकों को चालाद लोगों
ने अपना पेट भरने के लिये लिखा है, इस दुनिया में स्वार्य हो तत्य है और जिस
अपाय से स्वार्य-सिद्धि हो सके अथवा जिसके द्वारा स्वयं अपने आधिमौतिक सुख
की शृद्धि हो उसी को न्याच्य, प्रशस्त या श्रेयस्कर समक्तना चाहिये। हमारे हिंदुस्थान में, बदुत पुराने समय में, चार्वाक ने वड़े उत्साह से इस मत का प्रतिपादन
किया था; और रामाय्या में जावालि ने अयोष्याकांड के अंत में श्रीरामचंद्रजी को
जो कुटिल उपदेश हिया है वह, तथा महाभारत में चार्यात कियाकनीति ( ममा.
अप. १४२ ) भी इसी मार्ग की है। चार्याक का मत है, कि जब पद्धमहाभूत एकत्र
होते हैं तब उनके मिलाप से आत्मानाम का एक गुगा उत्पन्न होजाता है और देह के
जलने पर उसके साथ साथ चन्न-भी जल जाता है; इसलिये निद्वानों का कर्तव्य है
कि, आत्मविचार के भंत्मट में न पड़ कर, जय तक यह शरीर जीवित अवस्था में
है तब तक "शर्या ले कर भी त्योहार मनावें"—कर्यों कृत्वा एतं पिवेत्—वर्गोंके

भरने पर कुछ नहीं है। चार्वाक हिन्दुस्थान में पैदा हुआ या इसलिये उसने एत ही से अपनी दृष्णा दुम्ता ली: नहीं तो उक्त सूत्र का रूपान्तर " ऋणं कृत्वा सुरां पिवेत " हो गया होता ! कहाँ का धर्म और कहाँ का परोपकार ! इस मंमार में जितने पटार्य परमेश्वर ने,-शिव, शिव! भूल हो गई! परमेश्वर काया कहाँ से ?-इस संसार में जितने पदार्थ हैं वे सब मेरे ही उपभोग के लिये हैं। उनका दुसरा कोई भी उपयोग नहीं दिखाई पड़ता,-अर्यात् है ही नहीं ! मैं मरा कि हुनिया दुवी ! इसलिये जब तक में जीता हूँ तब तक, ऋाज यह तो कल वह, इस प्रकार सब कुछ, अपने अधीन करके अपनी सारी काम-वासनाओं को रूस कर लुंगा। यदि में तप करूंगा अयवा कुछ दान दूंगा सो वह सब में अपने महत्त्व को बढाने ही के लिये कहुंगा: और यदि में राजसूय या श्रम्यमेध यज्ञ कहुंगा ते। उसे में यही शगर करने के लिये कहंगा कि मेरी सत्ता या अधिकार सर्वत्र अवाधित है। सारांश, इस जगत् का " में " ही केन्द्र हूँ और केवल यही सत्र नीतिग्राखाँ की रहस्य हैं; वाकी सब भूठ है। ऐसे ही बाधुरी मतामिमानियों का वर्णन गीता के सोल-हर्वे अध्याय में किया गया है-ईयरोऽहमई भोगी सिद्धोऽई वलवान सुस्ती " (गीता १६.१४) - में ही ईश्वर, में ही भोगनेवाला और में ही सिद्ध, वलवानू ब्रॉर सुखी हैं। यदि श्रीकृप्या के वदले जावालि के समान इस पन्यवाला कोई आदमी अर्जुन को उपदेश करने लिये होता, तो वह पहले अर्जुन के कान मल कर यह बतलाता कि ''अरे! तू मूर्ख तो नहीं है ? लडाई में सब को जीत कर अनेक प्रकार के राजमीत और विलासों के भीगने का यह बढिया मौका पा कर भी त् 'यह करूं कि वह करूं !' इत्यादि व्यर्थ अस में कुछ का कुछ वक रहा है । यह मीका फिर से मिलने का नहीं। कहाँ के जातमा और कहाँ के छुद्दीस्वयों के लिये बैठा है! वठ, तैयार हो, सब लोगों को ठोकपीट कर सीधा कर दें श्रीर हस्तिनापुर के साम्राज्य का सुख से निष्कंटक उपमोग कर! — इसी में तेरा परम कल्यारा है। स्तरं अपने दृश्य तथा ऐहिक सुख के सिवा इस संसार में और रखा क्या है ? " परन्तु अर्जुन ने इस ध्याति, स्त्रार्य-साधक और आसरी उपदेश की प्रतीका नहीं र्का—उसने पहले ही श्रीकृष्ण से कह दिया कि:—

एतान्न हंतुमिच्छामि न्नतोऽपि' मधुत्दन ।

अपि तैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥
" पृथ्वी का ही क्या, परन्तु यदि तीगों लोकों का राज्य (इतना वड़ा विषयसुल)
भी (इस युद्ध के द्वारा) सुके मिल जाय, तो मी में कौरवों को मारना नहीं
बाहता। चाहे वे मेरी गर्दन भले ही उड़ा दें!" (गी. १.३५)। अर्जुन ने पहले ही से जिस स्वार्थपरायणा और आधिमौतिक सुखवाद का इस तरह निपेध किया है, उस आसुरी मत का केवल टडेस करना ही उसका खंडन करना कहा जा सकता है। दूसरों के हित-अर्नाहत की कुछ भी परवा न करके, सिर्फ अपने सुद के विषयोपमोग सुस्क को परम पुरुषार्य मान कर, नीतिमत्ता और धर्म को गिरा देने- वाले ब्राधिमोतिक-बादियों की, यह घत्यन्त किनष्ट श्रेग्री, कर्मयोगशास्त्र के सब अन्यकारों द्वारा श्रोर सामान्य लोगों के द्वारा भी, बहुत ही श्रमीति की, त्याल्य श्रोर गर्द्य मानी गई है। अधिक क्या कहा जाय, यह पंथ नीतिशास्त्र अयवा नीति-विवे चन के नाम का भी पात्र नहीं है। इसलिये इसके बारे में अधिक विचार न करके ब्राधिमोतिक सुखवादियों के दूसरे वर्ग की श्रोर ध्यान देना चाहिये।

ख़हमख़हा या प्रगट स्वार्थ संसार में चल नहीं सकता । क्योंकि, यह प्रसन्त श्रनभव की वात है कि यद्यपि श्राधिभौतिक विषय-मुख प्रत्येक को इप्रहोता है त्यापि जब हमारा सुख अन्य लोगों के सुखोपभोग में बाधां डालता है तब वे लोग विना विष्ठ किये नहीं रहते। इसलिये दूसरे कई आधिभोतिक एंडित प्रतिपादन किया करते हैं कि, यद्यपि स्वयं अपना सुख या स्वार्य-साधन ही हमेरा उद्देश है, तथापि सब लोगो को अपने ही समान रिम्रायत दिये विना सुख का मिलना सम्मव नहीं है इसलिये अपने सुख के लिये ही दूरदर्शिता के साय अन्य लोगों के सुख की भीर भी घ्यान देना चाहिये। इन आधिभौतिक चादियों की गराना हम दसरे वर्ग में करते हैं। बल्कि यह कहना चाहिये कि नीति की आधिमौतिक उपपत्ति का यशार्य शास्त्रम यहीं से होता है। फ्योंकि इस वर्ग के लोग चार्वाक के मतानुसार यह नहीं कहते कि समाज-धारगा के लिये नीति के बन्धनों की कुछ आवश्यकता न्हीं नहीं है; किंतु इन लोगों ने ऋपनी विचार दृष्टि से इस वात का कारण वतलाया भे कि सभी लोगों को नीति का पालन क्यों करना चाहिये। इनका कहना यह है कि, यदि इस बात का सूच्म विचार किया जाय कि संसार में अहिंसा धर्म कैसे मिकला और लोग उसका पालन क्यों करते हैं, तो यही मालस होगा कि, ऐसे स्वार्यमूलक भय के सिवा उसका कुछ दूसरा आदिकारण नही है, जो इस वान्य से प्रगट होता है-"यदि में लोगों को मारूंगा तो वे समी भी भार डालेंगे, और फिर सम्मे अपने सुखों से हाय घोना पड़ेगा ! " अहिंसा-धर्म के अनुसार ही अन्य सब धर्म भी इसी या ऐसे ही स्वार्यमूलक कारगों से प्रचलित दुए है, हमें दुःख हुआ तो हम रोते हैं और दूसरों को हुआ तो हमें दया आती है। क्यों ? इसलिये न, कि इमारे मन में यह डर पैदा होता है कि कहीं भविष्य में इसारी भी ऐसी ही ट:खमय श्रवस्या न हो जाय । परीपकार, उदारता, दया, ममता, कृतज्ञता, नम्रता. मित्रता इत्यादि जो गुण लोगों के सुख के लिये श्रावश्यकता माल्म होते हैं दे सब --यदि उनका मूलस्वरूप देखा जाय तो--न्नपने ही दुःखनिवारणार्थ है। कोई किसी की सद्दायता करता है या कोई किसी को दान देता है; क्यों ? इसी लिय न, कि जब इस पर भी छा वेतेगी तब वे इसारी सञ्चायता करेंगे। इस ग्रन्य लोगों पर इसलिये प्यार रखते हैं कि वे भी हम पर भ्यार करें । भीर कुछ नहीं तो हमारे मन में अच्छा कहुलाने का स्वार्यमूलक हेतु अवश्य रहता है। परोपकार और पदार्य दोनों शब्द केवल श्रांतिमूलक हैं। यदि कुछ सचा है तो स्वार्य: झोर स्वार्य कहते 👸 भ्रापने लिये सुख-प्राप्ति या भ्रपने दुःख-निवारण को । माता बन्ने को दूध पिलाती

है, इसका कारण यह नहीं है कि वह वचे पर प्रेम रखती हो: सचा कारण तो यही हैं कि उसके स्तनों में दूध के भर जाने से उसे जो दुःख द्वीता है उसे कम करने के लिये, अयवा भविज्य में यही लड़का मुक्ते प्यार करके सुख देगा इस स्वार्य-सिद्धि के लिये ही, वह बच्चे को दूध पिलाती हैं! इस बात को दूसरे वर्ग के आधि-भौतिक बादी मानते हैं कि ज़्वयं अपने ही सुख के लिये भी क्यों न हो परन्तु भाविष्य पा दृष्टि रख कर, ऐसे नीतिधर्म का पालन करना चाहिये कि जिसले टसरों को नी सुल हो-वस, यही इस मत में धीर चार्वाक के मत में भेद हैं। त्यापि चार्वाक्मत के अनुसार इस मत में भी यह माना जाता है कि मनुष्य केवल विषय-पुलक्ष स्वार्य: के साँचे में बला हुआ ' एक पतला है। इंग्लंड में हॉट्स और फ्रांस में हेल्वेशियसने इस मत का प्रतिपादन किया है। परन्तु इस मत के अनुयायी अब न तो इंग्लैंड में ही और न कहीं बहार ही अधिक मिलेंगे । हॉट्स के नीतिधर्म की इस उपपत्ति के प्रसिद्ध होने पर बटलर सरीखे किहानों ने उसका खराडन करके सिद्ध किया कि मनुष्य-स्वभाव केवल स्वार्थी नहीं है: स्वार्थ के समान ही उसमें जन्म से ही भूत-दया, प्रेम, कृतज्ञता बादि सदग्रा मी कुछ बंग में रहते हैं। इसलिये किशी का व्यवहार या कर्म का नैतिक दृष्टि से विचार करते समय केवल स्वार्य या दुरदर्शी स्वार्य की श्रोर ही ध्यान न दे कर, मनुष्यस्वभाव के दो स्वाभाविक गुणों ( ऋ र्यात् स्वार्य छोर परार्थ) की क्षोर नित्य ध्यान देना चाहिये। जब इस देखते हैं कि च्याब सरीखेकर जानवर भी ध्रपने वचों की रका के लिये प्राण देने को तैयार हो जाते हैं, तव हम यह कमी नहीं कह सकते कि मनुष्य के हृदय में प्रेम और परोपकार द्वादि जैसे सद्गुण केवल स्वार्य ही से जलब हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि धर्म-अधर्म की परीज्ञा केवल दरदर्शी स्वार्य से करना शास्त्र की दृष्टि से भी टिचत नहीं है । यह बात हमारे प्राचीन पंडितों को मी अच्छी तरह से मालूम यी कि केवल संसार में लिप्त रहने के कारण जिस मनुष्य की युद्धि शुद्ध नहीं रहती है, वह मनुष्य जो कुछ परोपकार के नाम से करता है वह बहुधा अपने ही हित के लिये करता है । महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज एक वहें मारी मरावद्गक हो गये हैं। वे कहते हैं कि " वह. दिखलाने के लिये तो रोती है सास के हित के लिये, परन्त हृदय का नाव कहा कार ही रहता है। " वहुत से पंढित तो हेल्वेशियस से भी काने वढ़ गये हैं उदाहरणार्थ, " मलुप्य की स्वार्धप्रवृत्ति तथा परार्थप्रवृत्ति भी दोषसय होती है— प्रवर्तनालचाणा दोपाः" इस गीतम-न्यायसूत्र ( १.१. १८) के श्राधार पर ब्रह्मसूत्र माप्य में श्रीशंकराचार्य ने जो कुछ कहा है (वेस्. शांभा २.२.३), उस पर

<sup>े</sup> हाँच्य का मठ उसके Leviathan नामक ग्रन्थ में संगृहीत है तथा वटलर का मत उसके Sermons on Human Nature नामक निवन्य में है। देखोशेयस की पुत्तक का सरांश मोलें ने अपने Diderot विषयक ग्रन्थ (Vol. II. Chap. V.) में दिया है।

टोंका करते हुए। आनंदगिरि लिखते हैं कि " जब हुमारे हृदय में कारुग्यवृत्ति जागृत होती है भौर हमको उससे दुःख होता है तब उस दुःख को ह्याने के लिये द्दम अन्य लोगों पर दया और परोपकार किया करते हैं । " आनंदगिरी की यही याके प्रायः हमारे सब संन्यासमार्गीय प्रन्यों में पाई जाती है, जिससे यह सिद करने का प्रयत्न देख पडता है कि सब कम स्वार्यमुलक होने के कारण साज्य हैं। परन्तु बृहदाररायकोपनिषद (२. ४:४.५.) में याज्ञंबल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी का जो संवाद दो स्थानों पर है, उसमें इसी युक्तिवाद का उपयोग एक दसरी ही अद्भुत रीति से किया गया है। मैत्रेयी ने पूछा " हम अमर कैसे होंगी ?" इस · प्रान का उत्तर देते समय याजवलय उससे कहते हैं "हे मैत्रेगी ! स्त्री अपने पति को. पति ही के लिये, नहीं चाहती: किन्तु वह अपने आत्मा के लिये उसे चाहती है। इसी तरह हमें अपने पुत्र पर उसके हितार्थ प्रेम नहीं करते: किन्तु हम स्वयं अपने ही लिये उसपर प्रेम करते हैं । द्रव्य, प्र्यु और अन्य वस्तुओं के लिये भी यही न्याय रुपयुक्त है। ' खात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति '—अपने खात्मा के शीलर्य ही सब पदार्य हमें प्रिय लगते हैं। भौर, प्रदि इस तरह सब प्रेम आत्म-मूलक है, तो क्या हमही सब से पहले यह जानने का प्रयत्न नहीं करना घाडिये, कि आत्मा (इस) क्या है ? " यह कह कर अन्त में बाज़बल्य ने यही उपदेश दिया है " स्नातमा वा सरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासि-तव्यः--अर्थात् सब से पहले यह देखों कि श्रात्मा कौन हैं, फिर उसके विषय में मुनो और उसका मनन तथा ध्यान करो ।" इस उपदेश के अनुसार एक बार भागमा के सबे स्वरूप की पष्टचान होने पर सब जगत भारतमय देख पड़ने लगता है और स्वार्थ तथा परार्थ का सेट ही मन में रहने नहीं पाता। याज्ञवलस्य का यह युक्तिवाद दिखने में तो चेंक्न के मतानुसार ही है; परन्तु यह बात भी किसी में छिपी नहीं है कि इन दोनों से निकाल गये अनुमान एक दूसरे के विख्द हैं। हॉड्स स्वार्थ ही को प्रधान मानता है: और सब पदार्थ को बरदर्शी स्वार्थ का ही एक स्वरूप मान कर वह कहता है कि इस मंसार में स्वार्य के सिवा और कुछ नहीं याज्ञवल्पर 'स्वार्थं ' शब्द के 'स्व ' ( अपना ) पद के आधार पर दिखलाते हैं कि अध्यातम दृष्टि से अपने एक ही झान्मा में सब प्राशियों का और सब प्राशियों में ही अपने श्रात्मा का, अविरोध भाव से सभावेश कैसे होता है। यह दिखला

<sup>\* &</sup>quot;What say you of natural affection? Is that also aspecies of self-love? Yes; All is self-love. Your children are loved only because they are yours, Your friend for a like reason. And Your country engages you only so for as it has a connection with Yourself, ह्मम ने भी इसी युक्तियद का उद्देश अपने Of the Dignity or Meanness of Human Nature नामक निवन्ध में किया है। स्वयं पूम का मत इसी भिन्न है।

कर उन्होंने स्वार्य भ्रोर परार्य में दिखनेवाले हैंत के मनाड़े की जड़ हो को कार खाला है। याज्ञवरूप के उक्त मत स्रोर संन्यासमागींय मत पर ऋषिक विचार आगे किया जायगा। यहाँ पर याज्ञवरूप आदिकों के मतों का उन्हेल यही दिखलाने के लिये किया गया है, कि "सामान्य मनुष्यों की प्रवृत्ति स्वार्य-विपयक प्रयात् भ्रात्मसल-विपयक होती हैं"—इस एक ही बात को योड़ा बहुत महस्व दे कर, स्रयवा इसी एक बात को सर्वया अपवाद-रहित मान कर, हमारे प्राचीन प्रन्यकारों ने उसी बात से हॉक्स के विरुद्ध दूसरे अनुमान केंद्रे निकाले हैं।

जब यह बात सिद्ध हो चुकी कि सत्त्य का स्वभाव केवल स्वार्यमृतक श्रर्थात तमोगुणी या राजसी नहीं है, जैसा कि अंग्रेज़ प्रन्यकार हॉव्स स्रोर फ्रेंच पंढित हेल्वेशियस कहते हैं; किन्तु मनुत्र्यस्वभाव में स्वार्य के साथ ही परोपकार-बहि की सात्तिक मनोवृत्ति भी जन्म से पाई जाती हैं। श्रयांत जब यह सिंह हो इका कि परापकार केवल दुरदर्शी स्वार्थ नहीं है; तब स्वार्य अर्थात् स्वपुख और परार्थ श्चर्यात् दूसरों का सुख, इन दोनों तत्त्वों पर समग्रष्टि रख कर कार्य अकार्य त्यवस्य। शाख की रचना करने की स्नावश्यकता प्रतीन हुई । यही स्नाविमीतिक वादियाँ क तीसरा वर्ग है। इस पद्म में मी यह स्नाविमीतिक मत मान्य है कि स्वार्य और परार्थ दोनों सांसारिक सुखवाचक हैं, सांसारिक सुख केपरे कुछ भी नहीं है । भेद केवल इतना ही है कि, इन पंथ के लोग स्वार्यवृद्धि के समान ही परार्यवृद्धि वह भी स्वामाविक मानते हैं इसलिये वे कहते हैं कि नीति का विचार करते समय स्वार्य के समान परार्य की स्रोर मी ध्यान देना चाहिये । सामान्यतः स्वार्य स्रोर परार्थ में विरोध रत्पन्न नहीं होता इसलिये मनुष्य जो कुछ करता है वह सब प्राय: समाज के भी हित का होता है। यदि किसी ने धनसंचय किया तो उससे समस समाज के भी हित का द्वीता है। क्योंकि अनेक व्यक्तियों के समूह की समाज कहते हैं और यदि इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की हानि न कर, अपना अपना लाम करने लगे तो रससे कुल समाज का हित ही. होगा ! अतर्व इस पंच के लोगों ने निश्चय किया है कि अपने मुख की स्रोत दुलैं व यदि कोई मनुष्य लोकहित का कुछ काम कर सके तो ऐसा करना उसका कर्तन्य होगा। परन्तु इस पत्त के लोग परार्थ की श्रेष्टता को स्त्रीकार नहीं करते; किन्तु वे यही कहते हैं कि हर समय अपनी बुद्धि के अनुसार इस बात का विचार करते रही कि स्वार्य श्रेष्ठ है या परार्थ। इसका परिग्राम यह होता है कि जब स्वार्थ श्रीर परार्थ में विरोध उत्पन्न होता है तब इस प्रश्न का निर्माय करते समय बहुधा मनुष्य स्वार्य ही की क्रोर अधिक मुक जाया करता है कि लोक मुख के लिये भपने कितने सुख का त्याग करना चाहिये । उदाहरगायं, यदि स्वार्य चौर परार्य को एक समान प्रवल मान लें तो सत्य के लिये प्राण देन और राज्य खो देने की वात तो दूर ही रही, परन्तु इस पंच के मत से यह भी निर्याय नहीं हो सकता कि सत्य के लिये द्रष्य की सारि को सहना चाहिये या नहीं । यदि कोई उदार सनुष्य परार्थ

गी. र. ६

के लिये प्रागा दे दे, तो इस पंयवाले कदाचित् उसकी स्नुति कर देंगे, परन्तु जब यह मोका स्वयं अपने ही उपर आ जायगा तय स्वार्थ परार्थ दोनां ही का आध्य करनेवाले ये लोग स्वार्थ की जोर ही प्राधिक सुक्तों । ये लोग, हादस के समान परार्थ को एक प्रकार का दूरदर्शी स्वार्थ नहीं मानते; किन्तु ये सममते हैं कि हम स्वार्थ और परार्थ को तराज् मं तोल कर उनके तारतम्य अर्थात् उनकी न्यूना-धिकता का विचार करके वड़ी चतुराई से अपने स्वार्थ का निर्णय किया करते हैं; अत्र व ये लोग अपने मार्ग को 'उदात्त' या 'उच' स्वार्थ (परन्तु है तो स्वार्थ ही) कह कर उसकी यहाई मारते फिरने हैं ?। परन्तु देखिये, भर्तृहरि ने य्या कहा है:—

एके सत्पुरुपाः परार्थघटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यममंतः स्वार्थाऽविरोधन ये। तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निप्नन्ति ये। ये तु घ्नन्ति निरर्थकं पर्रोहेतं ते के न जानीमहे॥

" जो अपने लाम को त्याग कर वृत्तरों का हित करते हैं वे ही सचे सत्पुरंप हैं। स्वार्थ को न छोड़ कर जो लोग लोकहित के लिये प्रयत्न करते हैं वे पुरंप सामान्य हैं; और अपने लाभ के लिये जो वृत्तरों का नुकसान करते हैं वे नीच, मनुत्यनहां हैं— उनको मनुत्याकृति राज्ञस समक्तना चाहिये ! परन्तु एक प्रकार के मनुत्य और भी हैं जो लोकहित का निर्यंक नाश किया करते हैं—मालूम नहीं पड़ता कि ऐसे मनुत्यों को क्या नाम दिया जाय" (भर्तृ. नी. श. ७४)! इसी तरह राज्ञ धर्म की उत्तम स्थित का वर्णन करते समय कालिदास ने भी कहा है:—

स्वमुखानिरिभिलाप: विद्यसे लोकहितो: प्रातिदिनमयवा ते वृत्तिरेविविधेय ॥ अर्थात् "त् अपने मुख की परवा न करके लोकहित के लिये प्रतिदिन कर उठाया करता है! अथवा तेरी वृत्ति (पेशा) ही यही हैं " (शांकु. ४.७)। मर्नृहारि, या कालिदास यह जानना नहीं चाहते ये कि कर्मयोगशास्त्र में स्वाय और परार्य को स्वीकार करके उन दोनों तच्वों के तारतम्य भाव से धर्म-अधर्म या कर्म-अकर्म का निर्णय केसे करना चाहिये; तथापि परार्य के लिये स्वार्थ छांड़ देनेवाले पुरुपों को उन्होंने जो प्रथम स्थान दिया है, वही नीति की दृष्टि से भी न्यात्य है। इस पर इस पन्य के लोगों का यह कहना है कि, "यदापि तास्विक दृष्टि से परार्थ श्रेष्ट है, तथापि चरम सीमा की शुद्ध नीति की ओर न देख कर, हमें सिर्फ यही निश्चित करना है कि स्थारण व्यवहार में 'सामान्य 'मनुष्यों को केसे चलना चाहिये; और इसलिये हम 'उच्च स्वार्थ 'को जो अग्रस्थान देते हैं वही व्यवहारिक दृष्टि से उन्हित हैं "। परन्तु हमारी समम्क के अनुसार इस युक्तिकाद से इक्त लाम

<sup>&</sup>quot; अं , जी में इसे enlightened self interest कर्त हैं। हमने enlightened का भाषान्तर 'उदात्त' या ' उदन' शब्दों से किया है। † Bidgwick's Methods of Ethics, Book I. Chap. II. § 2, pp.

नहीं हैं। बाज़ार में जितने माप तौल नित्य उपयोग में लाये जाते हैं, उनमें घोड़ा बहुत फ़र्क़ रहता ही हैं, बस, यही कारण बतला कर यदि प्रमाणभूत सरकारी साप तौल में भी कुछ न्यूनाधिकता रखी जाय, तो क्या इनके खोटे-पन के लिये हम आधि-कारियों को दोप नहीं देंगे ? इसी न्याय का उपयोग कमेयोगशास्त्र में भी किया जा सकता हैं। नीतिश्वमं के पूर्ण, युद्ध और निश्च स्वरूप का शालीय निर्णय करने के लिये ही नीतिशास्त्र की प्रवृत्ति हुई है, और इस काम का यदि नीतिशास्त्र निर्ण करेगा तो हम उसको निप्तल कह सकते हैं। सिजियक का यह कयन सत्य है कि " उस स्वार्य" सामान्य मनुष्यों का मत्यों हैं। भगेहित का मत भी ऐसा ही हैं। पत्नु यदि इस बात की खोज की जाय कि पराकाष्टा की नीतिमचा के विषय में उक्त सामान्य लोगों ही का क्या मत है; क्यों कि साधारण लोग भी यही कहते हैं कि निष्कलंक नीति के तथा सत्युरुयों के आचरण के लिये यह कामचलाऊ मार्ग श्रेयस्त्रर नहीं हैं। इसी बात का वर्णन मर्नुहित ने उक्त स्ठोक में किया है।

आधिमौतिक सुख-वादियों के तीन वर्गों का अब तक वर्गान किया गया:-(१) केवल स्वार्थी; (२) दूरदर्शी स्वार्थी; और (३) उभयवादी स्रर्थांत उद्यस्वार्थी। इन तीन वर्गी के मुख्य मुख्य दोप भी बतला दिये गये हैं। परन्तु इतने ही से सब आधिमौतिक पंच पूरी नहीं हो जाता। इसके आगे का. और सब आधिमौतिक पंचों में श्रेष्ठ, पंय वह है जिसमें कुछ सात्विक तया आधिमातिक परिवितां के यह प्रति-पादन किया है कि " एक ही मनुष्य के सुख को न देख कर, किंतु सब मनुत्यजाति के आधिर्मातिक मुख्दुःख के तारतम्य को देख कर ही; नैतिक कार्य-अकार्य का निर्माय करना चाहिये।" एक 'ही कृत्य से, एक 'ही समय में, समाज के था संसार के सब लोगों को मुख होना असम्मव है । कोई एक बात किसी को सुसकारक मानूम होती है तो वही बात दूसरे को दुःखदायक हो जाती है। परन्तु जैसे बुध्य को प्रकाश नापसन्द होने के कारण कोई प्रकाश ही को त्याच्य नहीं कहता दसी तरह यदि किसी विशिष्ट सम्प्रदाय को कोई वात लाभदायक मानुम न हो तो कर्मयोगशास्त्र में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह सभी लोगों को हितावह नहीं है। और, इसी लिये "सव लोगों का सुख" इन शब्दों का ऋर्ष भी " श्राधिकांश लोगों का श्रधिक सुख" करना पढ़ता है। इस पंथ के मत का सारांश यह है कि, " जिससे अधिकांश लोगों का अधिक सुख हो. उसी बात को नीति की

<sup>18-20;</sup> also Book IV. Chap. IV-§ 3 p. 474. यह तीमरा पंथ कुछ मिजिक का निकाला हुआ नहीं है; परन्तु सामान्य मुशिक्षित अधिन लोक प्रायः इसी पन्थ के लनु-बायो है। इसे Common sense morality कहते हैं।

<sup>\*</sup> वेत्येम, मिल आह पाँडत इस पंथ के अगुआ हैं । Greatest good of the greatest number का हमने "अधिकांश लोगों का अधिक सुख" यह भाषान्तर किया है।

. ६ष्टि से रुचित खाँर आहा मानना, चाहिये; और उसी प्रकार का काचरण करना इस संसार में मनुष्य का सचा कर्त्तव्य है। " आधिमौतिक सुख-वादियों का उक्त तत्त्व भाष्यात्मिक पंच को मंजूर है। यदि यह कहा जाय तो भी कोई आपति वहाँ कि आध्यात्मिक वादियों ने ही इस तत्त्व को ग्रत्यन्त प्राचीन काल में इँड निकाला था और भेद इतना ही है कि अब आधिभौतिक-वादियों ने उसका एक विशिष्ट रीति. से उपयोग किया है। तुकाराम महाराज ने कहा है कि " संतजनों की विभातियाँ केवल जगत के कल्याएं के लिये हैं - वे लोग परोपकार करने में अपने शरीर को कष्ट दिया करते हैं। " अर्थात इस तत्त्व की सचाई और योग्यता के विषय में कुछ भी संदेह नहीं है। स्वयं श्रीमद्भगवद्गीता में ही, पूर्ण योगयुक्त अर्थात कर्मयोगयुक्त ज्ञानी पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हुए, यह वात दो बार स्पष्ट कही गई है कि वे लोग " सर्वभूताहिते स्ताः" अर्थात् सब आशियों का कल्यागा करने ही में निमन रहा करते हैं (गी. ५. २५; १२.४); इस बात का पता दसरे प्रकरण मं दिये हुए महाभारत के "यद्भूतहितमत्यन्तं तत् सत्यमिति धारगा" वचन से स्पष्टतया चलता है, कि धर्म श्रधम का निर्णय करने के लिये हमारे शासकार इस तस्व को हमेशा ध्यान में रखते ये। परन्तु हमारे शास्त्रकारीं के कथनुसार 'सर्वं भतीहत ' को जानी प्ररूपों के श्राचरण का बाह्य लक्षण समक्त कर धर्म-श्रधर्म का निर्माय करने के, किसी विशेष प्रसंग पर, स्यूल मान से उस तंत्व का उपयोग करना एक बात है: और उसी को नीतिमत्ता का सर्वस्व मान कर, दूसरी किसी बात पर विचार न करके, केवल इसी नींच पर नीतिशास्त्र का भव्य भवन निर्माण करना इसरी वात है। इन दोनों में बहत भिन्नता है। आधिमौतिक पंढित दूसरे मार्ग को स्वकार करके प्रतिपादन करते हैं कि नीतिशास्त्र का, प्रध्यात्मविद्या से, कुछ मी संबंध नहीं है। इसलिये हमें अब यह देखना चाहिये कि उनका कहना कहाँ तक युक्तिसंगत है। 'सुख 'और 'हित ' दोनों शब्दों के वर्ष में यहुत भेद हैं; परन्तु यदि इस मेद पर भी ध्यान न दें, और 'सर्वभूत' का अर्थ "अधि-कांश लोगों का अधिक सुख " मान लें, और कार्य-अकार्य-निर्णय के काम में केवल इसी तत्व का उपयोग करें, तो यह साफ़ देख पड़ेगा कि बड़ी बड़ी अनेक कि नाइयाँ उत्पन्न होती हैं। मान लीजिये कि, इस तत्त्वका कोई ग्राधिमौतिक पंढित अर्जुन को उपदेश देने लगता; तो वह अर्जुन से क्या कहता? यही न कि, यदियुद में जय मिलने पर अधिकांश लोगों का अधिक सुख होना संभव है, तो भीष्म पिताम इ हो भी मारकर युद्ध करना तेरा कर्तन्य है। दिखने को तो यह उपदेश बहुत सीधा और सन्दन देख पड़ता है; परन्तु कुछ विचार करने पर इसकी अपूर्णता और अडचन समभा में आजाती है। पहले यही सोचिये कि, अधिक यानी कितना ? पांडवों की सात अज्ञौहित्यियाँ थीं और कौरवों की न्यारह, इसलिये यदि पांडवों की हार दुई होती तो कौरवों को सुख हुआ होता—नया इसी युक्तिवाद से पांडवीं का पत्र फ्रन्याय्य कहा जा सकता है ? भारतीय युद्ध ही की बात कीन कहे, और मी

अमेळ अवसर ऐसे हैं कि जहाँ मीति का निर्णाय केवल संख्या से कर बैठना बड़ी मारी भूल है। व्यवहार में सब लोग यही समभते हैं कि लाखां दर्जनों को सख क्रोने की अपेद्धा एक ही सजन को जिससे सुख हो, वही सचा सत्कार्य है । इस सम्मक्त को सच वसलाने के लिये एक ही सजन के सुख को लाख दुर्जनों के सुख की अपेता अधिक मुख्यवान् मानना पड़ेगाः, श्रीर ऐसा करने पर " आधिकांश मोगा का अधिक बाह्य सखवाला " ( जोकि नोतिमत्ता की परीत्ता का एकमात्र साधन माना गया है ) पहला सिद्धान्त उतना ही शिथिल हो जायगा । इसलिये कह्ना पड़ता है कि लोक संख्या की न्यूनाधिकता का, नीसिमत्ता के साय, कोई: निता-सर्वध नहीं हो सकता। दूसरी यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि कभी कमी जो बात साधारण लोगों को सुखदायक माजूम होती है, वही बात किसी दूरदुर्शी पुरुष को परिग्राम में सब क लिये द्वानिपद देख पड़ती है । उदाहरगार्थ, सोकेरीज़ और ईसामसीह को ही लीजिये। दोनों अपने अपने मत को परिग्राम में कल्यागुकारक समम्म कर ही अपने देशयंबुओं को उसका उपदेश करते थे। परन्तु-इनके दशबंदओं ने इन्हें " समाज के शृतु " समाम कर मौत की सज़ा दी! इस विषय में अधिकांग लोगों का श्रधिक सुख " इसी तत्त्व के सनुसार उस समय के लोगों ने श्रीर उनक नताओं ने मिल कर श्राचरण किया या: परन्तु श्रव इस समय इस यह नहीं कह सकते कि उन लोगों का वर्ताव न्याय्युक्त या । सारांश, वदि " ऋधिकांश लोगों के ऋधिक सुख " को ही हाग्रा भर के लिये नीति का मूलतत्त्व मान लें तो भी उससे ये प्रश्न चल नहीं हो सकते कि लाखों करोड़ों मनुष्यों का सख किसमें है, ब्सका निर्णय कौने श्रीर केंसे करें? साधारण श्रवसराँ पर निर्णय करने की यह काम उन्हीं लोगों को सींप दिया जा सकता है कि जिनके बारे में सुख-दुःख का प्रश्न दपश्यित हो । परन्तु साधारण अवसर में इतना प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती: और जब विशेष कठिनाई का कोई समय छाता है तब साधारण मनुष्या में यह जानने की दोपरहित शक्ति नहीं रहती कि हमारा संख किस वात में हैं। ऐसी अवस्था में यदि इन साधारण और अधिकारी लोगों के हाय नीति का यह अकेला तत्व " अधिकांग लोगों का अधिक सुख " लग काय तो वही भयानक परिणाम होगा जो शैतान के हाय में मजाल हेने से होता है। यह बात उक्त दोनों उदाहरगों (सान्नेटीज़ श्रीर क्राइस्ट) से भली भौति प्रगट हो जाती है। इस उत्तर में कुछ जान नहीं कि " नीति धर्म का हमारा तत्त्व श्रद और समा है, यदि मूर्ख लोगों ने उसका दुरुपयोग किया तो इस क्या कर सकते हैं ? " कारण यह है कि, यद्यपि तत्व शुद्ध और सचा हो, तथापि उसका डपयाग करने के ऋधिकारी कौन हैं, वे उसका उपयोग कव और केले करते हैं: इलादि वातों की मर्यादा भी, उसी तत्व के साथ देनी चाहिये। नहीं तो सम्मन् है कि, हम अपने को साकेटीज़ के सदश नीति निर्णय करने में समर्थ मान कर अर्थ का अनर्थ कर बैठें।

केवल संख्या की दृष्टि से नीति का उचित निर्माय नहीं हो। सकता, और इस बात का निश्चय करने के लिये कोई भी वाहरी साधन नहीं है कि प्राधिकांश लोगों-का अधिक सुख किसमें है। इन दो आहोगों के सिवा इस पन्य पर और भी बडे बढे आज़ेप किये जा सकते हैं। जैसे, विचार करने पर यह आप ही मालूम हो बाबगा कि किसी काम के केवल बाहरी परिग्राम से ही उसको न्याय्य अववा अन्याय्य कद्दना वरुधा असम्भव हो जाता है। इस लोग किसी घडी को. उसके ठीक ठीक समय बतलाने न बतलाने पर, अच्छी या खराब कहा करते हैं परन्त इसी बीति का उपयोग सनुष्य के कार्यों के सम्बन्ध में करने के पहले हमें यह बात सबश्य ध्यान में रखनी चाहिये कि मनुष्य, घडी के समान, कोई यंत्र नहीं है । यह बात सच है कि सब सत्प्रस्य जगत के कल्यागार्थ प्रयत्न किया करते हैं: परनत इससे यह उलटा अनुमान निश्चयपूर्वक नहीं किया जा सकता कि जो कोई लोक-कल्याण के लिये प्रयत्न करता है, वह प्रत्येक साध ही है। यह भी देखना चाहिये कि मनुष्य का अन्तः करता कैसा है। यंत्र श्रीर मनुष्य में यदि कुछ मेद है तो यही कि एक हृदयहीनं है और दसरा हृदययुक्त है और इसी लिये प्रज्ञान से या भूल से किये गये श्रपराध को कायदे में जम्य मानते हैं। तात्पर्य; कोई काम अच्छा है यां तरा, चर्म्य है या अधर्म नीति का है अथवा अनीति का, हत्यादि वातों का सबा निर्णाय बस काम के केवल वाहरी फल या परिगाम—ग्रर्थात वह श्रिधकांश लोगों को अधिक सुख देगा कि नहीं इतने "ही—से नहीं किया जा सकता। उसी के साय साय यह भी जानना चाहिये कि उस काम को करनेवाले की वृद्धि, वासना या हेत केसा है। एक समय की वात है कि अमेरिका के एक कते शहर में, सब लोगों के के सुख और अपयोग के लिये, ग्रमवे की बहुत भावश्यकता थी। परन्तु अधिकारियों की माजा पासे विना दासवे नहीं वनाई जा सकती थी । सरकारी मंज़ृरी मिलने में बहुत देरी हुई । तब ग्रमवे के व्यवस्थापक ने ऋधिकारियों की रिशवत दे कर जब्द ही मंजूरी ले ली। ट्रामवे वन गई और उससे शहर के सब क्षोगों को सुभीता और फ़ायदा हुआ। कुछ दिनों के बाद शिवत की वात प्रगट हो गई और उस व्यवस्थापक पर फीजदारी सुकदमा चलाया गया। पहली ज्यूरी (पंचायत) का एकमत नहीं हुआ इसलिये दूसरी यूरी चुनी गई। दसरी ज्युरी ने व्यवस्थापक को दोषी ठहराया, व्यतएव उसे सज़ा दी गई। इस धदाइरण में अधिक लोगों के अधिक सुखवाले नीतितत्त्व से काम चलने का नहीं। क्योंकि, यद्यपि ' वृस देने से ट्रामवे यन गई ' यह वाहरी परिग्राम भ्राधिक लोगीं को अधिक सुखदायक था, तथापि इतने ही से घूस देना न्याय्य हो नहीं सकता । दात करने को अपना धर्म (दातच्य ) समक्त कर निष्काम बुद्धि से दान करता, कार कीर्ति के लिये तथा अन्य फल की अशा से दान करना, इन दो कृत्यों का

<sup>†</sup> यह उदाहरण डॉनटर पेंाल केरस की The Ethical Problem (PP. 58, 59. 2nd Ed) नामक पुस्तक से किया गया है।

, बाहरी परिग्राम बदापि एकसा हो, तथापि श्रीसद्भगवेदीता में पहले दान की सालिक और दूसरे को राजस कहा है (गी. १७. २०, २१)। और, यह मी कहा गया है कि यदि वही दान कुपारों को दिया जाय तो वह तामस अयवा गर्ध है। यदि किसी गरीय ने एक-आघ धर्म-कार्य के लिये चार पैसे दिये और किसी ब्रमीर ने दुसी के लिये सी रूपये दिये तो लोगों में दोनों की नैतिक योग्यता एक ही समभी जाती है। परन्तु यदि कवल "अधिकांश लोगों का अधिक सुख" किसमें है, इसी बाहरी साधन द्वारा विचार किया जाय तो ये दोनों दान नैतिक दृष्टि से समान योग्यता के नहीं कहे जा सकते। " ऋधिकांश सोगों का अधिक सुख " इस आधिभौतिक गीति-तत्त्व में जो वहत वडा दोप है,वह यही है कि इसमें कर्ता के मन के हेतु या माव का कुछ भी विचार नहीं किया जाताः और यदि अन्तस्य हेतु पर ध्यान दें तो इस प्रतिज्ञा से विरोध खड़ा हो जाता है कि, श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख ही नीतिसत्ता की एकमात्र कसोटी है। कायदा-कानन वनानवाली सभा अनेक व्यक्तियों के ससृह से वनी होती है; इसलिये उक्त मत के अनुसार, इस सभा के बनाये हुए कायदों या नियमों की योग्यता-अयो ग्यता पर विचार करते समय, यह जानने की कुछ ग्रवश्यकता ही नहीं कि सभा-सदों के श्रंतःकरणों में कैसा भाव या-हम लोगों को श्रपना निर्णय केवल इस बाहरी विचार के आधार पर कर लेना चाहिये कि इनके कायदों से अधिकों की अधिक सुख हो सकेगा या नहीं । परन्तु, उक्त उदाहरण से यह साफ साफ ध्यान में का सकता है कि सभी स्थानों में यह न्याय उपयुक्त हो नहीं सकता। हमारा यह कदना नहीं है कि "अधिकांश लोगों का अधिक सुख या हित " वाला तत्व विसकल ही निरुपयोगी है। केवल वाह्य परिग्रामों का विचार करने के लिये उससे वढ कर दूसरा तत्त्व कहीं नहीं मिलेगा। परन्तु हमारा यह कथन है कि,जब नीति की दृष्टि से किसी बात को न्याय्य श्रयवा श्रन्याय्य कहना हो तब केवल बाह्य परि-णामों को देखने से काम नहीं चल सकता, उसके लिये श्रीर मी कई बातों पर विचार करना पढ़ता है, श्रतण्व नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये पूर्णतया इसी ् तत्त्व पर अवलवित नहीं रह सकते, इसलिये इससे भी श्रविक निश्चित श्रीर निर्दोष तत्व का लोज निकालना आवश्यक है। गीता में जो यह कहा गया है कि "कर्म की अपेना बुद्धि श्रेष्ट है " (गी. २.४६ ) उसका भी यही श्रभिप्राय है। यदि केवल वाह्य कर्मी पर ध्यान दें तो वे बहुधा आमक होते हैं। " स्नान-सन्ध्या, तिलकमाला" इत्यदि बाह्य कर्मी के होते हुए भी "पैट में कोधाग्नि" का भडकते रहना प्रसम्भव नहीं है। परन्तु यदि हृदय का माव शुद्ध हो तो बाह्य कर्मी का कुछ भी महत्त्व नहीं रहता है; सुदामा के 'मुठी भर चावल' सरीखे अत्यन्त श्रव्स बाह्य कम की धार्मिक और नतिक योग्यता, श्रविकांश लोगों को श्रधिक सुख देने वाले हजारों मन अनाज के बराबर ही, समम्ती जाती है। इसी लिये प्रासिद्ध जर्मन तत्वज्ञानी कान्ट "ने कर्म के बाह्य और दृश्य परिखामों के तारतम्य विचार को गीगा \* Kant's Theory of Ethics, ( tran, by Abbott, ) 6th Ed.p.G.

माना है एवं नीतिशास्त्र के अपने विवेचन का प्रारम्भ कर्ता की गुद्ध बुद्धि (गुद्ध भाव) हीं से किया है। यह नहीं सममना चाहिये कि छाधिसौतिक सुख वाद की यह म्युनता बड़े यहे आधिभौतिक वादियों के ध्यान में नहीं आई। हा मे ने स्पष्ट लिखा है—जब कि मनुष्य का कर्म ( काम या कार्य ) ही उसके शील को द्योतक है और इसी लिये जब लोगों में बही नीतिमत्ता का दर्शक भी माना जाता है, तब केवल बाह्य परिग्रामों ही से उस कमें को प्रशंसनीय या गृहगाीय मान लेना असम्मव है। यह बात मिल साहब को भी सान्य है कि "किसी कमें की नीतिमत्ता कर्ता के हेत पर अर्थात् वह उसे जिस बुद्धि या भाव से करता है उस पर, पूर्यातया अवलंबित रहती है।" परना अपने पक्ष के मग्रहन के लिये मिल साहब ने यह युक्ति भिडाई हैं कि " जब तक बाह्य कर्मी में कोई भेद नहीं होता तब तक कर्म की नीतिमता में कुछ भी पर्क नहीं हो सकता, चाहे कर्ता के सन में उस काम को करने की वासना किसी भी भाव से हुई हो " । मिल की इस युक्ति में साम्प्रदायिक आग्रह देख पडता है: पर्योक्ति बुद्धि या भाव में भिजता होने के कारण, यद्यपि हो कमें हि-खने में एक ही से हों तो भी, वे तत्त्वतः एक ही योगता के कभी ही नहीं सकते। श्रीर. इसी लिये, मिल साहब की कही हुई "जब तक (बाह्य) कर्मी में भेद नहीं होता, इत्यादि " मर्यादा को श्रीन साहब! निर्माल बतलाते हैं । गीता का भी यह ऋमित्राय है। इसका कारण गीता में यह वतलाया गया है कि, यह एक ही धर्म-कार्य के लिये दो मनुष्य बरावर बरावर धन प्रदान करें तो भी-अर्थात दोनों के बाह्य कर्स एक समान होने पर मी-दोनों की बाहि या भाव की भिन्नता के कारण, एक दान साचिक और दूसरा राजस या तामस भी हो सकता है। इस विषय पर ऋषिक विचार, पूर्वी श्रीर पश्चिमी मतों की तुलना करते समय, करेंगे। श्रभी केवल इतना ही देखना है कि, कर्म के केवल वाहरी परिगाम पर ही श्रव-

For as actions are objects of our moral sentiment, so for only as they are indications of the internal character, passions and offections, it is impossible that they can give rise either to praise or blame, where they proceed not from these principles, but are derived altogether from external objects," Humes Inquiry concerning Human Understanding, Section VIII. Pars II. (p. 368 of Hume, Essays Tht World Library Edition).

<sup>† &</sup>quot;Morality of the action depends entirely upon the intention, that is upon what the agent wills to do. But the motive." that is, the feeling which makes him will so to do, when it makes no difference in the act, makes none in the morality." Mill's Utilitarism, p. 27.

<sup>‡</sup> Green's Prolegomena to Elhirs, § 299 note, p. 348. 5th Cheaper Edition.

लंबित रहने के कारण, आधिमातिक सुल-वाद की श्रेष्ठ श्रेणी भी, नीति-निर्णय के काम में, कसी अपूर्ण सिद्ध हो जाती हैं; जार इसे सिद्ध करने के लिय, हमारी

समक्त में, मिल साइय की युक्ति ही काफ़ी है।

" भ्राधिकांश लोगों का अधिक मुख" वाले आधिमातिक पन्य में सब स भारी दोष यह है कि उसमें कर्ता की युद्धि या माव का कुछ भी विचार नहीं किया जाता। मिल साहय के लेख ही से यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है कि. इस ( मिल ) की युक्ति को सच मान कर भी इस तत्त्व का उपयोग सब स्वानी पर एक समान नहीं किया जा सकता: फ्योंकि वह केवल याद्य फल के अनुसार नीति का निर्णय करता है, अर्थात उसका उपयोग किसी विशेष मर्यादा के भीतर ही किया जा सकता है; या यों कहिये कि वह एकदेशीय है। इसके सिवा इस मत पर एक और भी आदीप किया जा सकता है कि, 'स्वार्य की अपेजा परार्य क्यों और कैसे श्रेष्ट हैं ? '-इस प्रश्न की कुछ भी उपपति न बतला कर वे लोग इस तत्त्व को सब मान लिया करते हैं। फल यह होता है कि वच स्वार्थ की देरोक पृद्धि होने लगती है। यदि स्वार्य और पदार्थ दोनों चातें मनुष्य के जन्म से ही रहती हैं. अर्थात् स्वामाविक हैं; तो प्रश्न होता है कि में न्वार्य की अपेक्षा लोगों के सख की अधिक महत्त्वपूर्ण क्यों समर्फें ? यह उत्तर तो संतोपदायक हो ही नहीं सकता, कि तुम श्राधकांश लोगों के श्राधिक मुख को देख कर ऐसा करो; क्योंकि मृल प्रश्न ही यह है कि में अधिकांश लोगों के अधिक मुख के लिये यय न्यों करूँ ? यह वात संच हैं कि अन्य लोगों के हित में अपना भी हित सम्मिलित रहता है, इसलिये यह प्रश्न हमेशा नहीं रस्ता । परन्तु आधिर्मातिक पन्य के उक्त सीसरे वर्ग की अपेना इस अन्तिम (चीये) वर्ग में यही विशेषता है कि, इस ग्राधिमीतिक पन्य के लोग यह मानते हैं कि, जब स्वार्य और परार्च में विरोध खंडा हो जाब नव टब स्वार्य का त्याग करके पदार्थ-साधन ही के लिये यत्न करना चाहिये। इस पन्य को बक्त विशेषता की कुछ भी स्पपति नहीं दी गई है। इस अभाव की और एक विद्वान् ग्राधिमीतिक पंडित का ध्यान ग्राकपित चुन्ना। उसने छोटे कीटी से केकर मनुष्य तक सब सजीव प्राणियों के व्यवहारों को खुब निरीक्तण किया। श्रीर भन्त में, उसने यह सिद्धान्त निकाला कि, जब कि छोटे छोटे कीडॉ से ले कर मनव्यीं तक में यही गुगा अधिकाधिक यदता और प्रगट होता चला आ रहा है कि वे स्वयं प्रपने ही समान प्रपनी सन्तानीं फ्राँर जातियों की रहा करते हैं और किसी को दुःख न देते हुए अपने वन्तुओं की यवासम्मव सहायता करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि सजीव सृष्टि के बाचरगा का यही--परस्पर-सहायता का गुगा--प्रधान नियम है। सजीव सृष्टि में यह नियम, पहले पहल सन्तानोत्पादन धीर सन्तान के लालन-पालन के बारे में देख पड़ता है। ऐसे अद्यन्त सुद्म कींडों की सुष्टि को देखने से, कि जिनमें खी-पुरुप का इन्हां भेद नहीं है, ज्ञात होगा कि एक कीडे की देश बढते वढते फुट जाती है भीर उससे हो कोडे बन जाते हैं। अर्थात यही

कहना पहेंगा कि सन्तान के लिये-दूसरे के लिये-यह कोड़ा ऋपने शरीर को भी त्याग देता है। इसी तरह सजीव सृष्टि में इस कींडे से अपर के दर्जे के स्थीपस्था-त्मक प्राण्या भी कपनी अपनी सन्तान के पालन-पोपण के लिये स्वार्थ-स्थाय करते में भानन्दित हुआ करते हैं। यही गुरा बढ़ते बढ़ते भनुष्यजाति के भसम्य भीर जंगली समाज में भी इस रूप में पाया जाता है कि लोग न केवल अपनी सन्तानी की रजा करने में, किंतु अपने जाति-साइयों की सहायता करने में भी सुख से प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिये मनुष्य को, जो कि सजीव सृष्टि का शिरोमिण है. स्वार्य के समान परार्थ में भी सुख मानते हुए, सृष्टि के उपर्युक्त नियम की उबति करने तथा स्वार्थ और परार्थ के वर्तमान विरोध को समूल नष्ट करन क उद्योग म लगे रहना चाहिये; बस इसी में टसकी इतिकर्तव्यता है । यह युक्तिवाद बहुत ठीक है। परन्तु यह तत्व कुछ नया नहीं है कि, परोपकार करने का सदगुरा मुक सृष्टि में भी पाया जाता है, इसलिय उसे परमावधि तक पहुँचाने के प्रयक्ष में जानी मनुष्यों को सदैव लगे रहना चाहिये। इस तत्व में विशेषता सिर्फ यही है कि, आज कल आधिमौतिक शाखों के ज्ञान की वहुत वृद्धि होने के कारण इस तत्त की श्राधिभौतिक उपपत्ति उत्तम रीति से बतलाई गई है। यश्रपि हमारे शास्त्रकारा की दृष्टि प्राध्यात्मिक है, तयापि हमारे प्राचीन प्रन्यों में कहा है कि:-

> अष्टादशपुराणानां सारं सारं समुद्धृतम् । परोपकार: पुण्याय पापाय परपाँडनम् ॥

" परोपकार करना पुरायकमें है और दूसरों को पीड़ा देना पापकमें हैं, वह यही अठारह पुराखों का सार है।" मर्ल्हिर ने भी कहा है कि " स्वार्ये यस परार्ष एव स पुमान् एकः सतां अवर्याः"—परार्थ ही को जिस मनुष्य ने अपना स्वार्य वना लिया है वही सव सत्युरखों में और है। अच्छा; अब यदि छोटे की हों से मनुष्य तक की, सिर को उत्तरेत्तर क्रमशः बढ़ती हुई श्रेखिकों को देखेंते एक और भी प्रश्न उठता है। वह यह है—क्या मनुष्यों में केवल परोपकार नुदि ही का उत्कर्ष हुआ है या, इसी के साथ, उनमें स्वार्य नुदि, दया, उदारता, दूर, धिर, तकं, श्रूरता, एति, समा, इंद्रियनिप्रह इत्यादि अनेक अन्य सात्विक सद्गुणों की भी पृद्धि हुई हैं। जब इस पर विचार किया जाता है तब कहना पड़ता है कि अन्य सब साव्विक गुणों के अपेना मनुष्यां में सभी सद्गुणों का उत्कर्ष हुआ है। इन सब साव्विक गुणों के समृह को "मनुष्यत्व" नाम दीजिय। अब यह वात सिद हो चुकी कि परोपकार की अपेना मनुष्यत्व" नाम दीजिय। अब यह वात सिद हो चुकी कि परोपकार की अपेना मनुष्यत्व के हम और मानते हैं; ऐसी अवस्था में किसी कर्म की योगवता-अयोग्यता या नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये उस कर्म की

<sup>े</sup> यह उपपत्ति स्पेन्सर के Data of Ethics नामक यन्य में दी हुई है। स्पेन्सर ने निल् को एक पत्र छिख कर स्पष्ट कह दिया था कि मेरे और आपके मत में क्या मेर है। उस पत्र के श्वतरण उक्त यन्य में दिये गये है। PP.57, 123. Also see Bain's Mentae and meral Science PP. 721, 722 (Ed. 1875).

परिचा केवल परोपकार ही की दृष्टि से नहीं की जा सकती—अब उस काम की परीज्ञा मतुत्र्यत्व की दृष्टि से च्ही, ऋषीत् मनुष्यजाति में श्रन्य प्राणियों की ऋषेज्ञा जिन जिन गुगों का उत्कर्य हुआ है उन सब को प्यान में रख कर ही, की जानना चाहिये। अकेले परोपकार को ध्यान में रख कर कुछ न कुछ निर्णाय कर लेने के बदले अब तो यही मानना पडेगा कि, जो कर्म संव मनुष्यों के 'मनुष्यत्व ' या 'सन्त्रपत 'को शोभा है या जिस कमें से सनुष्यत्व की वृद्धि हो, वहीं सत्कर्म और वही नोति धर्म है। यदि एक बार इस व्यापक दृष्टि को स्वीकार कर लिया नाय तो, "त्राधिकांश लोगों का अधिक सुख" उक्त दृष्टि का एक अत्यन्त छोटा माग हो जायगा - इस मत में कोई स्वतंत्र महस्व नहीं रह जायगा कि सब कमी के धर्म-प्रधर्म या नीतिसत्ता का विचार केवल "अधिकांश लोगों का अधिक मध्य " तत्व के अनुसार किया जाना चाहिये - और तथ ता धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये मनुष्यत्व ही का विचार करना अवश्यक होगा । और, जब हम इस बात का सुन्म विचार करने लगेंगे कि 'स्तुप्यपन'या 'मनुष्यःव' का ययार्थ स्वरूप क्या है; तब इसारे सन में, याज्ञवल्य के अनुसार, " ब्रात्सा वा बरे द्रष्टन्यः " यह विषय आप ही आप उपस्थित हो जायगा। नीतिशास्त्र का विवेचन करनेवाले एक अमेरिकन प्रेयकार ने इस समुजयात्मक मनुष्य के धर्म को ही "आत्म।" कहा है।

उपयुक्त विवेचन से यह मानूम हो जायगा कि केवल स्वार्य या अपनी ही विषय-मुख की कनिए श्रेगी से बढते बढ़ते श्राधिमातिक सुख-वादियाँ को भी परो-पकार की श्रेणी तक और अन्त में मनुष्यत्व की श्रेणी तक जैसे आना पडता है। परन्तु, सनुष्यत्व के विषय में भी, आधिभौतिक-वादियों के सन में प्रायः सब लोगों के वास विषय-सुख ही की कत्यना प्रधान होती है; अतुव आधिमौतिक वादियों की यह श्रंतिम श्रेणी भी - कि जिसमें श्रंतःमुख श्रीर श्रंतःग्रुद्धि का कुछ विचार नहीं किया जाता—हमारे श्रध्याप्मवादी शासकारों के मतानुसार निर्देश नहीं है। यद्यपि इस बातको साधारगृतया मान भी लें कि मनुष्य का सब प्रयत्न मुख्यारि तयापि दुःख-निवारण के ही लिये हुन्ना करता है, तयापि जब तक पहले इस बात का निर्मान न दो जाय, कि मुख किसमें है-आधिमातिक अर्यात सांसारिक विषयमोग ही में है अयवा और किसी में है-तब तक कोई भी आधिमीतिक पव प्रातः नहीं सममा जा सकता । इस चात को काधिमौतिक सुख-वादी भी • मानते हैं कि शारीरिक सुख से मानसिक सुख की योग्यता क्राधिक हैं। पशु को जितने मुख मिल सकते हैं वे सब किसी मनुष्य को दे कर उससे पूछो कि "क्या तुम प्रमु होना चाहते हो ? " तो वह कभी इस बात के लिये राज़ी न होगा इसी तरह, ज्ञानी पुरुषों को यह वतलाने की भावश्यकता नहीं कि, तत्वज्ञान के गद्दन विचारों से बुद्धि में जो एक प्रकार की शांति चत्पन्न होती है उसकी योग्यता. सांसारिक सम्पत्ति और बाह्योपमीग से, इजारानी वढ कर है। अच्छा: यदि लोकमत को देखें तो भी यही जात होगा कि, नीति का निर्णय करना केवल संख्या पर अब-

सम्बत नहीं हैं: लोग जो कुछ किया करते हैं वह सब केवल भाषिभौतिक सुख के ही लिये नहीं किया करते — वे श्राधिभीतिक सुख ही की अपना परम उदेश नहीं मानते । बल्कि इम लोग यही कहा करते हैं कि, वाह्य सुखों की कौन कहे, विशेष प्रसंग काने पर कपनी जान की भी परवा नहीं करना चाहिये, फ्योंकि ऐसे समय में बाध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार जिन सत्य आदि नीति-धर्मी की योग्यता प्रपनी जान से भी अधिक है, उनका पालन करने के लिये मनोनिग्रह करने में ही मनुष्य का सन्प्यत्व है। यही हाल प्रार्शन का था। उसका भी प्रश्न यह नहीं या कि लडाई करने पर किसको कितना सख होगा । उसका श्रीकृष्ण से यही प्रश्न या कि " मेरा, अर्थात मेरे श्रात्मा का, श्रेय किसमें है सी सुक्ते वतलाहुये " (गी. २.७; ३. २)। भात्मा का यह नित्य का श्रेय भार सुख भात्मा की शांति में है; इसी लिये हृद्दा-रग्यकोपनिपद (२.४.२) में कहा गया है कि " अमृतत्वस्य तु नाशास्ति विसेन " श्रर्यात् सांसारिक सुख श्रीर संपत्ति के यथेष्ट मिल जाने पर भी आत्मसुख श्रीर शांति महीं मिल सकती। इसी तरह कठोपनिपद में लिखा है कि जब मृत्यु ने नचिकेता को पुत्र, पीत्र, पशु, धान्य, द्रच्य इत्यादि ध्रनेक प्रकार की सांसारिक सम्यत्ति देना चाही तो उसने साफ जवाब दिया कि " सुमे ब्रात्मविया चाहिये, सम्पत्ति नहीं," और ' प्रेय ' ऋषांत इन्द्रियों को प्रिय लगनेवाले सांसारिक सुख में तथा ' श्रेय ' ष्मर्यात ज्ञात्मा के सचे कल्याया में भेद दिखलाते हुए (कड.१.२.२में) कहा है कि:-

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः।

श्रेयशे विभागित निर्माण निर्माण निर्माण निर्माण निर्माण स्थान हि भीरोऽभिप्रियसो हुणीते प्रेयो मन्दो योगसेमाद हुणीते ॥ "जब प्रेय (तात्कालिक बाह्य इंद्रियसुल) और श्रेय (सवा बिरकालिक कल्याण) ये होनों मनुष्य के सामने उपस्थित होते हैं तव बुद्धिमान् मनुष्य के होनों में किसी एक को खुन लेता है। जो मनुष्य ययार्थ में बुद्धिमान् होता है, वह प्रेय की अपेता श्रेय को अधिक पसन्द करता है; परन्तु जिसकी बुद्धि मन्द होती है; उसको आपकल्याण की अपेता प्रेय अर्थात वाद्य सुख ही अधिक अच्छा लगता है। " इसलिये यह मान लेना उचित नहीं किसंसार में इन्द्रियगम्य विषय सुख ही मनुष्य का ऐहिक परमवदेश है तथा मनुष्यं जो कुछ करता है वह सब केवल बाह्य अर्थात आधिमौतिक सुख ही केलिये अयवा अपने दुःलों को बूर करने केलिये ही करता है। हिन्द्रयगम्य वाह्य सुखों की अपेता बुद्धिगम्य अन्तःसुख की, अर्थात् आधिमौतिक सुख ही केलिये अयवा अपने दुःलों को बूर करने केलिये ही करता है। हिन्द्रयगम्य वाह्य सुखों की अपेता बुद्धिगम्य अन्तःसुख की, अर्थात् आध्यात् का सिक सुख की, योग्यता अधिक तो है ही; परन्तु इसके साथ एक बात यह मी है हिन्द्रयगम्य वाह्य सुखों की अपेता बुद्धिगम्य अन्तःसुख की, अर्थात् आध्यात् सिक सुख की, योग्यता अधिक तो है ही; परन्तु इसके साथ एक बात यह मी है हिन्द्रयगम्य वाह्य सुखों की अपेता बुद्धिगम्य सुख की समी मानते हैं कि अहिंसा, सत्य आदि धर्म कुछ बाहरी उपाधियों अर्थात् सुख-दुःखां पर अवलंबित नहीं हैं; किंतु वे सभी अवसरों के लिये और स्व काम में एक समान उपयोगी हो सकते हैं; अत्युव ये निय हैं। बाह्य वातों पर अवलंबित न रहां हैं; किंतु वे सभी अवसरों के लिये और कैसे आई—अर्थात् रहनेवाली, नीति-धर्मों की, यह नियता उनमें कहाँ से और कैसे आई—अर्थात् इस्तेवाली, नीति-धर्मों की, यह नियता उनमें कहाँ से और कैसे आई—अर्थात् इस्तेवाली की सहीता विकास की सहीता की

असंभव है। कारण यह है कि, यदि वाहा सृष्टि के सुखन्दुःखों के अवलोकनसे कुछ सिद्धान्त निकाला जाय तो, सब सुखन्दुःखों के स्वभावतः अनिय होने के कारण, उनके अपूर्ण आधार पर बने हुए नीति-सिद्धान्त भी वैसे ही अनिय होंगे। और, ऐसी अंवस्था में, सुखन्दुःखों की कुछ भी परवा न करके सत्य के लिये जान दे देने के सच्य-धर्म की जो विकालावाधित नित्यता है, यह " अधिकांश लोगों का अधिक सुख " के तत्त्व से सिद्ध नहीं हो सकेगी। इस पर यह आखेप किया जाता है कि जब सामान्य व्यवहारों में सत्य के लिये प्राण्य देने का समय आजाता है तो अच्छे अच्छे लोग भी असत्य पच प्रह्मण करने में संकोच नहीं करते, और उस समय हमारे शास्त्रकार भी ज्यादा सख्ती नहीं करते, तब सत्य आदि धर्मों की नित्यता क्यों माननी चाहिय ? परन्तु यह आचेप या दलील ठीक नहीं है; क्योंकि जो लोग सत्य के लिये जान देने का साहस नहीं कर सकते वे भी अपने ग्रेंह से इस नीति-धर्म की नित्यता को माना ही करते हैं। इसी लिये महामारत में अर्थ, काम आदि पुरुपायों की सिद्धि कर देनेवाले सब व्यावहारिक धर्मों का विवेचन करके, अन्त में भारत-साविशी में ( और विद्युत्तीति में भी ) ज्यासजी ने सब लोगों को यही उपदेश किया है:—

न जातु कामात्र भयात्र लोभादमी त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ।
धर्मो नित्यः मुखदुःखं त्वनित्यं जीवो नित्यः हेतुरस्य त्यनित्यः ॥
अर्थात् " मुखदुःखं स्वनित्यं हैं, परन्तु ( नीति- ) धर्म नित्य हैं; इसलियं मुख की
इच्छा से, भय से, लीम से अथवा प्राणु संकट आने पर भी धर्म को कभी नहीं
छोड़ना चाहिये। यह जीव नित्य हैं, और सुख-दुःखं आदि विषय अनित्य हैं "।
इसी लिये व्यासनी उपदेश करते हैं कि अनित्य सुख-दुःखं का विचार न करके
नित्य-जीव का संबंध नित्य-धर्म से ही जोड़ देना चाहिये ( ममा. स्व. ५.६०; स.
३६,१२,१३ )। यह देखने के लिये, कि व्यासनी का वक्त उपदेश उचित है या नहीं, 
हमें अब इस वात विचार करना चाहिये कि सुख-दुःखं का ययार्थं स्वरूप प्या है
और नित्य सुखं किसे कहते हैं।

## पाँचवाँ प्रकरण । . सुखदुःस्वविवेक ।

खुलमारयंतिकं यत्तत् बुद्धिप्राह्ममतींद्रियम् । क गीता €. २९ ।

्रमारे शास्त्रकारों को यह सिद्धान्त मान्य है कि प्रत्येक मनुष्य सुस्प्राप्ति के लिये, प्राप्त-सुख की मृद्धि के लिये, दुःख को टालने वा कम करने के म्लये ही सदैव प्रयत्न किया करता है। मृगुजी मरद्वाज से शान्तिपवे ( मसा. शां. १६०. ६) में कहते हैं कि " इह खलु अमुप्मिश्र लोके वस्तुप्रवृत्तवः सुखार्यमिभे भीयन्त । न हातः परं त्रिवर्गफलं विशिष्टतरमास्त " भार्यात् इस लोक तथा पर-लोक में सारी प्रवृत्ति केवल सुख के लिये हैं और धर्म, ग्रंथ काम का इसके, अतिरिक्त कोई अन्य फल नहीं है। परन्तु शास्त्रकारों का कथन है कि मनुष्य, यह न समक्त कर कि सच्चा सुख किसमें हैं, मिथ्या सुख ही को सत्य मुख मान वैठता है; और इस श्राशा से कि श्राज नहीं तो कल श्रवश्य मिलेगा, चन्द्र अपनी आयु के दिन व्यतीत किया करता है । इतने में, एक दिन मृत्यु के मपेटे में पढ़ कर वह इस संसार को छोड़ कर चल वसता है ! परनु उसके उदाहरण से श्रम्य लोग सावधान होने के बदले उसीका अनुकरण करते हैं! इस प्रकार यह मव-चक्र चल रहा है, झोर कोई मनुष्य सच्चे झोर नित्व सुख का विचार नहीं करता ! इस विषय में पूर्वी और पश्चिमी तत्त्वज्ञानियों में बढ़ा ही मतभेद है कि यह संसार केवल दुःखमय है, या सुखप्रधान प्रथवा दुःखप्रधान है । परन्तु इन पत्तवालों में हे सभी को यह बात मान्य है, कि मनुष्य का कल्यागा दुःख का अत्यन्त निवारण करके अत्यन्त सुख-प्राप्ति करने ही में हैं। ' सुख ' शब्द के बदले प्रायः 'हित,' 'श्रेय' और 'कारण' शब्दों का अधिक उपयोग हुआ करता है; इनका मेद आगे वतलाया जायगा। यदि यह मान लिया जीय कि 'सुख' शब्द में ही सब प्रकार के सुख और कल्यागु का समावेश हो जाता है, तो सामा-न्यतः कहा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य का प्रयत्न केवलं सुंख के लिये हुआ करता है। परंतु इस सिद्धान्त के ऋाधार पर जुल-दुःख का जो लक्षण महा-भारतान्तर्गत पराशरगीता (म. मा-शां. २९५.२०) में दिया गया है। कि " यदिष्टं तत्मुखं प्रादुः द्वेष्यं दुःखिमेद्देषते "— जो कुछ इमें इष्ट है वही

<sup>ैं &#</sup>x27;' जो केनल बुद्धि से बाह्य हो और इन्द्रियों से परे हो, उसे आसन्त्रिक सुख कहते हैं। ''

मुख ई फ्रीर जिसका इस द्वेप करते हैं, अर्थाव की हमें नहीं चाहिये, वही दुःस है-उसे शाख की दृष्टि से पूर्ण निर्दोप नहीं कह सकते; न्योंकि इस व्यार्खों के भनुसार 'इष्ट ' शुब्द का ऋर्य इष्ट वस्तु वा पदार्थ भी हो सकता है; और इस अर्थ को मानने से इष्ट पदार्थ को मी सुख कहना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, प्यास लगने पर पानी इप्ट होता है, परन्तु इस बाह्य पदार्थ 'पानी ' को 'सुख ' नहीं कहते। यदि ऐसा होगा तो नदी के पानी में इवनेवाले के बारे में कहना पड़ेगा कि वह सुल में हुवा हुआ है! सच बात यह है कि पानी पीने से जो इन्ट्रिय की तृति होती है उसे सुख कहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य इस इन्द्रियनुप्ति या सुख को चाहता है; परनु इससे यह न्यापक सिद्धान्त नहीं वताया जा सकता, कि जिसकी चाह होती है वह सब सुख ही है। इसी लिये नैज्यायिकों ने सुखनु स्त्र को वेदना कह कर उनकी ज्याल्या इस तरह मे की है " अनुकूलवेदनीय सुल " जो वेदना हमारे अनुकूल है वह सुल है और " प्रतिकृतवेदनीयं दुःखं " जो वेदना इमारे प्रतिकृत है वह दुःख हैं । ये वेद-नाएँ जन्मसिद्ध अर्थात् सूल ही की और अनुभवराम्य हैं, इसलिये नेय्यायिकों की उक्त व्याल्या से वह कर मुख्युःख का आधिक उत्तम सन्त्राम चवलाया नहीं जा सकता । कोई यह कहे कि ये वेदनारूप मुख्युं:ख केवल मनुष्य के व्यापारीं से ही जत्पत्र होते हैं, तो यह बात मी ठीक नहीं है क्योंकि कभी कभी देवताओं के कोप से मी बड़े बड़े रोत और दुःख उत्पन्न हुन्न। करते है जिन्हें मनुष्य का अवस्य मोगना पड़ता है। इसी लिये वेदान्त अन्यों में सामान्यतः इन मुख्युः सों के तीन मेद — आधिर्वक, आधिभीतिक और आध्यात्मिक — किये गये हैं। देवताओं की कुपा या कोप से नो मुखनुःख मिलते हैं उन्हें 'आधिदैविक' कहते हैं । बाह्य सृष्टि के, पृथ्वी स्नादि पद्ममहाभूतात्मक, पदार्थी का मनुष्य की इत्टियों से संयोग हीने पर,शीतोप्ण आदि के कारण जो मुख-दुःख हुआ करते हैं उन्हें 'आधि-भौतिक कहते हैं। और, ऐसे वाह्य संयोग के थिना ही होनेवाले अन्य सब सुखदुःखों को ' आञ्यात्मिफ ' कहते हैं । यदि मुख-दुःख का यद्द वर्गाकरण स्वीकार किया जाय, तो शरीर ही के वात-पित्त आदि दोपों का परिगाम विगड़ जाने से उत्पन्न होनेवाले व्यर आदि दुःसों को, तथा उन्हीं दोपों का परिग्राम चयोचित रहने से अनुभव में श्रानेवाले शारीरिक स्वास्थ्य-को, श्राध्यात्मिक सुसः दुःल कहना पड़ता है। क्योंकि, यद्यपिये मुख-दुःख पद्मभूतात्मक ग्ररीर से सम्बन्ध रखते हैं, क्रयात ये शारीतिक हैं. तथापि हमेशा यह नहीं कहा जा सकता कि येशरीर से वाहर रहनेबाले पदार्थी के संयोग से पदा हुए हैं । और इसलिये आज्यात्मिक सुल-दुःखाँ के, बेदानतं की दृष्टि से फिर भी दों भेद-शारितिक और मानसिक-करने पड़ते हैं। परन्तु, यदि इस प्रकार मुखदुःखाँ के 'शारीरिक' और 'मान-सिक ' हो मेद कर दें, तो फिर भाषिद्विक सुल-दुःखों को भिन्न मानने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि, यह तो स्पष्ट ही है कि देवताओं की कृषा

भयवा क्रोध से होनेवाले सुल-दुःखों को भी भ्राखिर मनुष्य अपने हा शरीर या मन के द्वारा भोगता है। अतएव हमने इस अन्य में वेदान्तश्रन्यों की परिभाषा के अनुसार सुल-दुःखों का त्रिविध वर्गीकरण नहीं किया है, किन्दु उनके दो ही वर्ग ( वास या शारीरिक श्रार आम्यंतर या मानसिक ) किये हैं, श्रीर इसी वर्गीकरण के अनुसार, हमने इस अन्य में सब प्रकार के शारीरिक सुख-दुःखों को "आधिमौतिक" और सब प्रकार के मानसिक सुख-दुःखों को " आध्यासिक" कहा है । वेदान्त अन्यों में जैसा तीसरा वर्ग ' आधिदैविक' दिया गया है वैसा हमने नहीं किया है; पर्योकि हमारे मतानुसार सुख दुःखों का शास्त्रीय रीति से विवेचन करने के लिये यह दिविध वर्गीकरण ही श्रधिक सुभीते का है । मुख-दुःख का जो विवेचन निया गया है उसे पढ़ते समय यह वात श्रयश्य ध्यान में रखनी चाहिये, कि वेदान्त अन्यों के श्रीर हमारे वर्गीकरण में मेद है।

सुख-दुःखों को चाचे श्राप द्विविध मानियों त्रयवा त्रिविध; इसमें सन्देह नहीं कि दुःख की चाइ किसी मनुष्य को नहीं होती । इसी लिये वेदान्त और सांख्य शाख (सां. पा. १; गी. ६. २१, २२) में कहा गया है कि, सब प्रकार के दु:खें। की अत्यन्त निवृत्ति करना और आत्यन्तिक तथा नित्य सुख की प्राप्ति करना ही मनुष्यं का परम पुरुषार्यं है : जब यह वात निश्चित्त हो चुकी, कि मनुष्य का परम साध्य या उदेश आत्यन्तिक सुख ही है, तव ये प्रश्न मन में सहज ही उत्पन्न होते हैं कि अत्यन्त, सत्य और मिंख सुख कितको कहन। चाहिये, उसकी प्राप्ति होना संभव है या नहीं ? यदि संभव है तो कय और कैसे ? इत्यादि । और जब इम इन प्रश्नों पर विचार करने लगते हैं, तब सब से पहले यही प्रश्न उठता है कि, नैय्यायिकों के वतलाये हुए लक्षण के अनुसार युख और दुःख दोनों मित्र भित्र स्वतंत्र वेदनाएँ, श्रनुभव या वस्तु हैं अथवा "जो उजेला नहीं वह अँधेरा" इस न्यांय के अनुसार इन दोनों घेटनाओं में से एक का श्रमाव होने पर दूसरी संज्ञा का उपयोग किया जाता है ? अर्तृहिर ने कहा है कि " प्यास से जय मुँह सूख जाता है तव इस उस दुःख का निवारण करने के लिये पानी पीते हैं, भूख से जब इस म्याकुत हो जाते हैं तब मिरान खा कर उस व्यया को हटाते हैं और काम-वासना के प्रदीस होने पर उसको खीसंग द्वारा ग्रम करते हैं" -इतना कह कर खंत में कहा है कि:-

## प्रतीकारो व्याधेः मुखीमित विपर्यस्वात जनः

" किसी व्याधि भयवा दुःख के होने पर उसका जो निवारण याप्रतीकार किया लाता है उसी को लोग असवश 'अुख' कहा करते हैं!" दुःख-निवारण के अति-रिक्त 'सुख' कोई भिन्न वस्तु नहीं है। यह नहीं समम्मना चाहिये कि उक्त सिद्धानत मनुष्यों के सिर्फ उन्हीं व्यवहारों के विषय में उपयुक्त होता है जो स्वार्य हो के जिये किये जाते हैं। पिछले प्रकरण में भानन्दिगिर का यह मत बतलाया ही गया है कि, जब हम किसी पर कुछ उपकार करते हैं तब उसका करता यही होता है कि, रसके दुःख के देखने से इसारी कारुयय वृत्ति 'इसारें क्रिये' असिंग्रें हो जाती हैं। और इस दुःसहत्व की न्यया को दूर करने के लिये ही 'इस परोपकार किया करने हैं। इस पज्ञ के स्वीकृत करने पर इसें सहाभारत के अनुसार यह मानना पड़ेगा किः∽

तृष्णार्तिप्रभवं दुःखं दुःखार्तिप्रभवं मुख्यम् ॥

" पहले जब कोई तृष्णा उत्पत्र होती है तब उसकी पीड़ा से दुःसा होता है और बस दृश्व की पीड़ा से फिर मुख बत्यन्न होता है " ( ज्ञां. २५. २२: १७४. ३६ ) संतेष में इस पंय का यह कहना है कि, मनुष्य के मन में पहले एक आब आशा वासना या नृप्णा जत्पन होती है: और जब उससे दुःव होने लगे तब उस दुःव का जो निवारण किया जावे, वहीं, सुख कहलाता है: सुख कोई दूसरी भिज वस्तु नहीं है। ऋषिक भ्या कहें, दस पंथ के लोगों ने यह भी ऋनुभव निकाला है कि मनुष्य की सब सांसारिक प्रवृत्तियाँ देवल वासनात्मक और तृष्णात्मक ही है; जब तक सब सांसारिक कर्मों का त्याग नहीं किया जायगा तब तक बासना या ठेपा। की जड़ दखड़ नहीं सकती: त्रोर जब तक नृत्या या वासना की जड़ नष्ट नहीं हो, जाती तब तक सत्य और नित्र मुख का मिलना भी सम्भव नहीं है । बृहदारएयक (इ. १. १ २२; वेस्. ३. १. १५) में विकल्य से क्रोर जावाल-सन्यास टपनिपरों में मधानता से दसी का प्रतिपादन किया गया है: नघा भ्रष्टावकगीता (६ ६: १०. ३-६) एवं अवधृतगीता (३. ४६) में उसीका अनुवाद है । इस ् पंय का अन्तिन सिटान्त यही है कि, जिस किसी को आन्यान्तिक मुख या नोज्ञ प्राप्त करना है उसे बचित है कि वह जितनी जल्दी होसके उतनी जल्दी संमार को द्योड कर संन्यास के ले । त्सृतिग्रन्यों में जिसका वर्गीन किया गया है और श्रीजंकरा-राचार्यं ने कलियुन में जिसकी स्थापना की है, वह श्रीत स्मार्त कर्म-संन्यासमार्ग इमी तत्व पर चलाया गया है। सच है; यदि मुख कोई स्वतंत्र वस्तु ही नहीं हैं, जो कुछ है सो दुःख ही है, और वह भी तृण्णामूलक है; तो इन तृण्णा आदि विचारों को ही पहले समूल नष्ट कर देने पर फिर स्वार्य और परार्य की सारी मांमट श्राप ही श्राप दूर हो जायती, श्रार तब मन की जो मृल-सामावस्या तया शांति है वही रह जायगी । इसी श्रमित्राय से महाभारतान्तर्गत शांतिपर्व पिहलगीता में, और महिगीता में भी, कहा गया है कि:—

> यच कानामुखं छोके यञ्च दिव्यं महत् सुजम् । तृष्णाक्षयमुखर्यते नाहेतः पोडशा कलम्॥

" सांसारिक काम अर्थात् वासना की तृष्टि होने से जी सुख होता है और जो सुख स्वर्ग में मिलता है, इन दोनों सुखों की योग्यता, तृग्णा के ज्ञय से होनेवाले सुख के सोह हों हिस्से के बराबर भी नहीं है " ( ज़ां. १७४. ४८: १०७. ४६)। बैदिक संन्यासमान का ही, आगे चल कर, जैन और वौद्धधमों में अनुकरण किया गया है। इसी लिये इन दोनों धर्मों के प्रन्यों में तृष्णा के दुष्परिणामों का और दक्षकी त्याज्यता का वर्णन, उपर्शुक्त वर्णन ही के समान—और कहीं कहीं तो उससे भी बढ़ा चढ़ा—किया गया हैं (उदाहरणार्थ, धम्मपद के तृष्णा-वर्ग की देखिये)। तिच्यत के बीद धमेंग्रन्यों में तो यहीं तक कहा गया है कि महामारत का उक्त स्रोक, बुद्धत्व प्राप्त होने पर गीतम बुद्ध के मुख से निकला था।

तृप्ता के जो दुप्परिगाम ऊपर बतलाये गये हैं वे धीमद्रगवतद्वीता को भी मान्य हैं। परन्तु गीता का यह सिदानत है कि उन्हें दूर करने के लिये कमें ही का त्याग नहीं कर बैठना चाहिये । अतपुत्र यहाँ मुखदुःख की उक्त उपपत्ति पर कुछ सुद्म विचार करना आवश्यक है। संन्यासमार्ग के लोगों का यह द्यन सर्वपासत्य नहीं नाना जा सकता, कि सब सुख तृष्णा ऋादि दुःखीं के निवारण होने पर ही उत्पन्न होता है। एक बार अनुमन की हुई (देखी हुई, सुनी हुई इसाहि) वस्तु की जब फिर चाह होती है तब उसे काम, बासना या इच्छा कहते हैं। जद इच्छित चन्तु जल्दी नहीं मिलती तव दुःख होता है; और जब वह इच्छा तीव होने लगती है, भ्रयवा जब इस्ट्रित वस्तु के मिलने पर भी पूरा युख नहीं मिलता और उसकी चाहु अधिकाधिक वढ़ने लगती है, तब उसी इच्छा को तृप्णा कहते हैं । परन्तु इस प्रकार केवल इच्छा के. तृप्ता स्वरूप में, बदल बाने के पहले ही, यदि बह इच्छा पूर्ण हो जाय, तो उससे होनेवाले सुख के वारे में इस यह नहीं क्इ सब्देंगे कि वह तृप्णा-दुःख के त्तय होने से उत्पन्न हुआ है । ब्दाहरणार्घ, प्रतिदिन नियत समय पर जो भीजन मिलता है, उसके बारे में यह अनुमन नहीं है कि मोजन करने के पहले हमें दुःख ही होता हो। जब नियत समय पर मोजन नहीं मिलता तभी इमारा जी भूक से न्याकुल हो जाया करता है-अन्यया नहीं। अच्छा, यदि हम नान लें कि तृप्णा और हुच्छा एक ही अर्थ के रोतक शृदर हैं. तो मी यह सिद्धान्त सच नहीं माना जा सकता कि सय मुख तृप्णानृतक ही हैं । उदा-दर्गा के लिये, एक छोटे वच्चे के मुँह में अचानक एक मित्री की डली डाल दी; तो क्या यह कहा जा सकेगा कि उस बच्चे को मित्री खाने से जा मुख हुन्ना वह पूर्व तृप्णा के त्तय से हुन्ना है? नहीं । इसी तरह मान लो कि राहे चलते चलते हम किसी रमण्यि बर्ग में जा पहुँचे, और वहाँ किसी पत्नी का नवुर गान एकाएक सुन पड़ा, अथवा किसी मन्दिर में भगवान् की भनोहर छवि देख पड़ी; तब ऐसी अवस्या में यह नहीं कह जा सकता कि उस गान के सुनने से या उस छवि के दर्शन से होनेवाले मुख की हम पहले ही से इच्छा किये बेंटे ये । सच वात तो यहीं है कि सुख को इच्छा किये विना ही, उस समय, हमें सुख मिला। इन टराहरखों पर ध्यान देने से यह कवश्य हो मानना पड़ेगा कि संन्यास-मार्गवाली सुल के उक्त

<sup>े</sup> Rockhill's Life of Buddan p. 88. यह स्वक े ट्यान रे नामक पारी धन्य (२.२ है। परन्तु उसमें ऐसा वर्धन नहीं है कि यह श्रोक वृद्ध के मुख है, जे ' युद्धल रे प्राप्त होने के मनय. िकला था। इससे यह साफ मालूम हो जाता है कि बह शोक पदके पहल युद्ध से मुख से नहीं निकला था।

व्याख्या ठीक नहीं है श्रौर यह भी मानना पड़गा कि इन्ट्रियों में भली-हुरी वस्तुओं का उपसोग करने की स्वासाविक शक्ति होने के कारण जब वे अपना अपना व्यापार करती रहती हैं और जब कभी उन्हें अनुकूल या प्रतिकूल विषय की प्राप्ति हो जाती है तब. पहले तृप्णा या हच्छा के न रहने पर भी हमें सुख-दुःख का अनुभव दुझा करता है। इसी बात पर घ्यान रख कर गीता (२.१४) में कहा गया है कि "मात्रास्पर्श" से शीत, रप्पा भादि का अनुभव होने पर नुखन्दुःख हुआ करता है। एप्टि के बाह्य पदार्थी को 'मासा' कहते हैं। गीता के उक्त पदाँ का क्रयं यह है कि, जब उन बाह्य पदार्थें। का इत्द्रियों से स्पर्श अर्थात संयोग होता है तब सुख या दुःख की बेदना उत्पन्न होती है। यही कर्मयोगशास्त्र का मी सिदान्त है। कान को कड़ी अवाज़ अप्रिय क्यों मालूम होती है ? जिन्हा को महुर रस प्रिय क्यों लगता हैं ? धाँलों को पूर्ण चन्द्र का प्रकाश श्राव्हादकारक क्यों प्रतीत होता है? हत्यादि बातां का कारण कोई भी नहीं बतला सकता। हम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि जीम को मधुर रस मिलने स वह सन्तुष्ट. हो जाती है। इससे प्रगट होता है कि ऋ।धिमौतिक सुख का स्वरूप केवल इन्द्रियों के अधीन है और इसलिये कमी फमी इन इन्द्रियों के व्यापारों को जारी रखने में ही सुख मालूम होता है—चाहे इसका परिग्राम भविष्य में कुछ भी हो। उदाहरणार्य, कभी कभी ऐसा होता है कि मन में कुछ विचार क्राने से उस विचार के स्चक शब्द आप ही आप सुँह से बाहर निकल पड़ते हैं। ये शब्द कुछ इस इरादे से वाहर नहीं निकाले जाते कि इनको कोई जान ले: बब्कि कमी कभी तो इन स्वामाविक व्यापारों से हसारे मन की गृत वात भी प्रगट हो जाया करती है. जिससे इमको रख्टा नुकसान हो सकता है। छोटे वसे जब चलना सीखते हैं तब व दिन भर यहाँ वहाँ यों ही चलते फिरते रहते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें चलते रहने की किया में ही उस समय ग्रानन्द मालूम होता है, इसलिये सव मुखों को दु:खाभावरूप ही न कह कर यही कहा गया है कि " इन्ट्रियस्येन्ट्रि यस्यार्थे रागद्वेपी ज्यवस्थितौ " (गी. ३.२४) झर्यात् इन्द्रियों में झीर उसके शब्द-स्पर्श कादि विषयों में जो राग (प्रेम) और द्वेप हैं, वे दोनों पहले ही से 'अव्यस्थित' अर्थात् स्वतन्त्रसिद्ध हैं। और अब हमें यही जानना है कि इन्ट्रियों के वे व्यापार आत्मा के लिये कल्याग्रादायक कैसे होंगे या कर लिये जा सकेंगे। इसके लिये श्रीकृत्या मगवान् का यही उपदेश है कि, इन्द्रियों और मन की वृत्तियों का नाश करने का प्रयत्न करने के बदले उनको अपने आत्मा के लिये लाभदायक बनाने के भर्य भ्रपने अधीन रखना चाहिये—उन्हें स्वतन्त्र नहीं होने देना चाहिये। भगवात के इस उपदेश में, और तृप्णा तथा उसी के साथ सब मनेवृत्तियों को मी समूल नष्ट करने के लिये कहने में, ज़मीन-ब्रालमान का अन्तर है। गीता का यह तात्पर्य नहीं है, कि संसार के सब कर्तृत्व खौर पराक्रम का विलक्षत नाग कर दिया जाय; बल्कि उसके ब्राठारहवें ब्रांच्याय (१८.२६) में तो कहा है कि कार्य कर्जा में सम-

खिद के साथ एति और उत्साद के गुणों का होना भी आवश्यक है। इस विषय पर विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा। यहाँ हमको केवल यही जानना है, कि ' सुख' और 'दुःख' दोनों भिन्न वृत्तियाँ हैं, या उनमें से एक दूसरी का सभाव मात्र ही है। इस विषय में गीता का मत, उपर्युक्त विवेचन से, पाठकों के घ्यान में आ ही गया होगा। 'ज्लेश' का अर्थ वतलाते समय 'सुख' आरे 'दुःख' की अलग अलग गणाना की गई है (गी. १३. ६); बिल्क यह भी कहा गया है, ' मुख' सच्याण का और ' नृष्णा' रजेणुण का लच्छा है (गी. १४.६, ७); और सच्याण का और ' नृष्णा' रजेणुण का लच्छा है (गी. १४.६, ७); और सच्याण का जाता है, कि सुख और दुःख दोनों एक दूसरे के प्रतियोग हैं और मित्र मिन्न दो मुत्तियाँ हैं। अठारहर्ने अध्याय में राजस त्याग की जो न्यूनता दिखलाई है, कि " कोई भी काम यदि दुःखकारक है तो उसे छोड़ देने से त्यागफल नहां मिलता, किंतु ऐसा त्याग राजस कहलाता है" (गीता. १८. ८), वह भी इस सिद्धान्त के विरुद्ध है कि " सब सुख नृष्णा-चय-मुलक ही हैं।

अब यदि यह मान लें कि सब सुख तृष्णा-तय-रूप अयवा दुःखाभावरूप नहीं हैं, झार यह भी मान लें कि सुख दुःखा दोनों स्वतंत्र वस्तु हैं, तो भी (इन दोनों वेदनाओं के परस्पर-विरोधी या प्रतियोगी होने के कारण ) यह दूसरा प्रश्न वपस्थित होता है कि जिस मनुष्य को दुःख का कुछ भी श्रनुभव नहीं है, उसे सुख का स्वाद माजूम हो सकता है या नहीं ? कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि दुःख का अनुभव हुए विना सुख का स्वाद ही नहीं मालूम हो सकता। इसके विपरीत, स्वर्ग के देवताओं के नित्यसुख का उदाहरण दे कर, कुछ पंडित प्रति-पादन करते हैं कि सुख का स्वाद मालूम होने के लिये दुःख के पूर्वानुभव की कोई धायश्यकता नहीं है। जिस तरह किसी भी खट्टे पदार्य को पहले चले विना ही शहद, गुड़, शकर, जाम, केला उत्पादि पदार्थी का भिन्न भिन्न मीठापन मालूम हो जाया करता है; उसी तरह, सुख के भी श्रानेक प्रकार होने के कारण पूर्वदु:स्रानुभव के विना ही भिन्न भिन्न प्रकार के सुर्खों ( जैसे, रुईदार गद्दी पर से उठ कर परा की गही पर बैठना इत्यादि ) का सदैव अनुभव करते रहना भी सर्वथा सम्भव है। परंतु सांसारिक व्यवहारों को देखने से मालूम हो जायगा, कि यह युक्ति ही निरर्थक है। प्रशाणों में देवताओं पर भी संकट पड़ने के कई उदाहरण हैं; भार पुगय का अंश घटते ही कुछ समय के बाद, स्वर्ग-सुख का भी नाश हो जाया करता है; इसिने स्वर्गीय सुख का टदाइरण ठीक नहीं है । और, यदि ठीक भी हो, तो स्वर्गीय सख का उदाहरण हमारे किस काम का ? यदि यह सख मान लें कि " निलमें सुखं खरों, " तो इसी के जागे ( ममा. शां. १८०. १४ ) यह भी कहा है कि ·· सुखं दुःखमिद्दाभयम् " अर्थात् इस संसार में सुख और दुःख दोनें। मिश्रित हैं। इसी के अनुसार समर्थ श्रीरामदास स्वामी ने भी कहा है, "हे विचारनात मनुष्य! इस वात को अच्छी तरह सोच कर देख ले, कि इस संसार में पूर्ण मुखी कीन हैं। " इसके सिवा द्राँपदी ने मत्यभामा को यह उपदेश दिया है कि— मुखं मुखेनेह न जानु रुम्ये दुःखेन साध्वी रुमते मुखानि ।

स्रगंत ''युख से मुख क्सो नहीं मिलताः साच्ची स्री को मुख-शांति के लिये दुःख या कप्ट सहना पड़ता हैं ' ( मसा. वन. २३३.४); इससे कहना पड़ेगा कि यह सप्टेश इस संसार के अनुसव के अनुसार सत्य हैं। देखिये, यदि जासुन किसी के साँउ पर भी घर दिया जाय, तो भी उनको खाने के लिये पहले जुँह खोलना पड़ता है; और यदि मुँह में चला जाय तो दसे खाने का कप्ट सहना हो पड़ता हैं! सारांश, यह बात सिद्ध हैं कि दुःख के बाद सुख पानेवाले मनुष्य के जुलस्वादन में, और हमेग़ा विपयोपभांगों में ही निमझ रहनेवाले मनुष्य के सुखास्वादन में यहुन सारी स्रंतर है। इसका काराग् यह है. कि हमेग़ा मुख का इपमोग करते रहने से सुख का अनुसन करनेवाली इंदियाँ भी शिथिल हो जाती हैं। इहा भी है कि—

प्रायेण श्रीमतां छोके मोक्तुं शक्तिने विद्यते । कारान्यपि हि जीयेन्ते दरिद्राणां च सर्वद्राः ॥

श्चर्यात् " श्रीसानों में मुस्तादु अस को सेवन करने की भी शानि नहीं रहती, परन्तु गरीव लोग काठ को भी पचा जाते हैं " ( ममा. शां. २८, २६ ) । अतप्य जव कि हम को इस संसार के ही व्यवहारों का विचार करना है तव कहना पढ़ता है कि इस प्रश्न को अधिक हल करने रहने में कोई लाभ नहीं कि विना हुःख पाये हमेशा सुख का धनुभव किया जा सकता है या नहीं ? इस संसार में यही अस सदा स सुख पढ़ रहा है कि, " मुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं मुख्द " ( वन. २६०. १६. शां. २४. २३ ) अर्यात् मुख के बाद दुःख और दुःख के वाद मुख मिला ही करता है। और महाकवि कालिदास ने भी मेषदृत (मे. ११४) में वर्णान किया है-

कस्यकांतं सुखनुपनतं दुःखमेकांततो वा । नीर्वगच्छत्युपरि च दशा चकनेमिकमेण ॥

"किसी की मी स्थिति हमेशा मुलमय या हमेशा दुःखमय नहीं होती । मुल् दुःख की दशा, शाहिये के समान ऊपर और नीचे की और हमेशा बदनती रहती है।" अब चाहै यह दुःख हमारे सुल के मिशन को अधिक बदने के लिये उत्पक्ष हुआ हो और चाहे इस प्रकृति के संसार में उसका और भी कुछ उपयोग होता हो, उक्त अनुमवनसिद्ध कम के बारे में मतमेद हो नहीं सकता । ही यह बात कदाचित् असम्मव न होगी कि कोई मनुष्य हमेशा ही विषय-मुख का उपमीग किया करे और उससे उसका जी भी न कवे; परन्तु इस कममूमि ( मृत्युलोक या संनार ) में यह बात अवर्य असम्भव है कि दुःख का विलक्त नाश हो जाय और हमेशा सुख ही सुख का चनुभव मिलता रहें।

यदि यह बात सिद्ध है कि संसार केवल मुखमय नहीं है. किंतु वह सुखनुःखा-स्मक हैं; तो श्रव तीसरा प्रश्न श्राप ही श्राप मन में पैदा होता है, कि संसार में

ं सुक्त ऋधिक ई या दुःख ? जो पश्चिमी परिहत श्राधिमौतिक मुख को ही परम साध्य मानते हैं, उनमें से बहुतेरों का कहना है, कि यदि संसार में सुख से दुःख ही भाविक होता तो, (सव नहीं तो ) अधिकांश लोग अवश्य ही आत्महत्या कर डालते; फ्योंकि जब उन्हें मालूम हो जाता कि संसार दुःर्लमय है तो वे फिर [उसमें रहने की फेक्सट में क्यों पड़ते ? बहुधा देखा जाता है कि मनुष्य प्रपनी प्रायु प्रयाद जीवन से नहीं ऊबता; इसिनये निश्चय रूर्वक यही अनुमान किया जा सकता है कि इस संसार में मनुष्य को दुःख की अपेका सुख ही अधिक मिलता है; और इसी लिये धर्म श्रधमं का निर्णय भी सुख को ही सब लोगों का परम साध्य समक्त कर किया जाना चाहिये। अब यदि उपर्युक्त मत की अच्छी तरह जाँच की जायती मानूम हो जायता, कि यहाँ स्नात्महत्या का जो सम्बन्ध सांसारिक सुद्ध के साथ जोड दिया गया है वह वस्तुतः सत्य नहीं है। हाँ, यह वात सब हैं कि कभी कमी कोई मनुष्य संसार से त्रस्त हो कर आत्महत्या कर डालता है; परन्तु सब लोग उसकी गणुना ' ऋपवाद ' में ऋर्षात् पागलों में कियां करते हैं । इससे यही बोध होता है किसर्व-साचारण लोग भी ' आत्महत्या करने या न करने ' का संबंध सांसारिक सुख के साय नहीं जोड़ते, किंतु उसे (अर्थात् आत्महत्या करने या न करने को ) एक स्वतन्त्र वात सममते हैं। यदि श्रसम्य और जंगली मनुष्यों के उस 'संसर ' बा र्बीवन का विचार किया जावे, जो सुधरे हुए और समय मनुष्यों की दृष्टि से भ्रत्यन्त कष्टदायक ऋरि दुःखसय प्रतीत होता है, तो भी वही अनुमान निपन्न होगा जिसका उछेख जपर के वाक्य में किया गया है। प्रसिद्ध सृष्टिशास्त्रज्ञ चार्ल डार्विन ने अपने प्रवास-प्रनय में कुछ ऐसे जंगली लोगों का वर्धान किया है जिन्हें उसने द्विग्य-अमेरिका के भ्रत्यन्त द्विगा प्रान्तों में देखा था। उसवर्णन में लिखा है, कि बे असम्य लोग-स्वी पुरुप सब-कठिन जाडे के दिनों में भी नंगे घूमते रहते हैं। इनके पास ग्रनाज का कुछ भी संप्रह न रहने से इन्हें कभीकभी भूखांमरनापदता हैं: तथापि इनकी संख्या दिनोंदिन बढती ही जाती हैं ! े देखिये जंगली मतुष्य भी भ्रांपनी जान नहीं देते; परन्तु क्या इससे यह अनुमान कियाजा सकता है, कि उनका संसार या जीवन सुखमय हैं ? कदापि नहीं । यह वात सच है कि वे आत्महत्वा नहीं करते; परन्तु इसके कारण का यदि सूच्म विचार किया जावे तो मालूम होगा, किं हर एक मनुष्य को-चाहे वह सम्य या श्रंसभ्य-केवल इसी बात. में श्रतन्त बानन्द मालूम होता है कि " में पशु नहीं हूँ, मनुष्य हूँ" बार धन्य सब सुर्खों की अपेका मनुष्य होने के सुख को वह इतना आधिक महत्त्वपूर्ण समकता है, कि यह संसार कितना भी कप्टमय क्यों न हो, तथापि बह उसकी मोर ज्यान नहीं देता और न वह अपने इस मनुष्यत्व के दुर्लभ सुख को लो देने के लिये कभी तैयार रहता है। मनुष्य की बात तो दूर रही पशुःपकी भी आत्महत्या नहीं करते। तो, क्या इससे हम यह कह सकते हैं, कि उनका भी संसार या जीवन सुसम्ब Darwin's Naturalist's Voyage round the World, Chap. x.

है ? तात्पये यह है कि ' मनुष्य या पशु-पत्ती आत्महत्या नहीं करते ', इस बात से यह आमक अनुमान नहीं करना चाहिए कि उनका जीवन सुखमाय है । सचा अनुमान यही हो सकता है कि, संसार कैसा ही हो, उसकी कुछ अपेदा नहीं; सिर्फ अचेतन अर्थात जड़ अवस्था से सचेतन यानी सजीव अवस्था में आने ही से अनु-पम आनंद मिलता है और उसमें भी मनु-प्रत्य का आनंद तो सब से श्रेष्ठ है। हमारे शुखकारों ने भी कहा है:—

भ्तानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिमत्मु नराः श्रेष्ठा नरेषु श्राह्मणाः स्मृताः ॥ श्राह्मणेषु च विद्वांसः विद्वत्सु कृतसुद्धयः । कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषुः श्रह्मवादिनः॥

अर्थात् " अचेतन पदार्थे। की अपेदा सचेतन प्राणी श्रेष्ट हैं; सचेतन प्राणियाँ में बुद्धिमान् , बुद्धिमानों में मनुत्य, मनुष्यों में बाह्मण्, बाह्मण्ंों में विद्वान्, विद्वानी में कृतबुद्धि ( वे मनुज्य जिनकी बुद्धि सुसंस्कृत हो ) कृतबुद्धियों में कर्ता ( काम करनेवाले ), भ्रीर कर्ताओं में बहावादी श्रेष्ठ हैं। " इस मकार शास्त्रों ( मतु. १. ८६. ८७; ममा. उद्यो. ४. १ और २ ) में एक से दूसरी बढ़ी हुई श्रीगीयों का जो वर्गान है, उसका भी रहस्य बही है जिसका उछेल ऊपर किया गया है; श्रार उसी न्याय से भाषा प्रन्यों में भी कहा गया है कि चौरांसी लाख योनियों में नरदेह श्रेष्ट है, नरों में सुसुत्तु श्रेष्ट है, और सुसुत्तुओं में सिद्ध श्रेष्ट है । संसार में जो यह कहावत प्रचलित है कि " सब से ग्रपनी जान श्रधिक प्यारी होती है"उसका भी कारण वहीं है जो जपर लिखा गया है; ऋार इसी लिये संसार के दुःखमय होने पर भी जब कोई मनुष्य भारमहत्या करता है तो उसको लोग पागल कहते हैं श्रीर धर्मशास्त्र के अनुसार वह पापी समका जाता है ( ममा. कर्गा. ००. २८ ); तया मात्महत्या का प्रयत्न भी कानून के अनुसार जुमें माना जाता है। संदोप में यह सिद्ध हो गया कि ' मनुष्य घात्महत्या नहीं करता '-इस वात से संसार के मुखमय होने का अनुमान करना उचित नहीं है। ऐसी अवस्या में हम को, 'यह संसार सुलमय है या दुःलमय ? ' इस प्रम का निर्णय करनें | के लिये, पूर्वकर्मानुसार नरदेह-आहि-रूप अपने नैसर्गिक माग्य की बात को छोड कर, केवल इसके पश्चात की श्रयोत इस संसार ही की बातों का विचार करना चाहिये। ' मनुष्य श्रात्महत्या नहीं करता, विक्त वह जीने की इच्छा करता रहता है '-यह तो सिर्फ संसार की प्रवृत्ति का कारण है; श्रार्थिमौतिक पंडितों के कथनानुसार, संसार के सुखमय भोने का, यह कोई सुबृत या प्रमागा नहीं है। यह बात इस प्रकार कही जा सकती हैं कि, चात्महत्या न करने की बुद्धि स्वामाविक है, वह कुछ संसार के सुखदुःखें के तारतम्य से उत्पन्न नहीं दुई है; और, इसी लिये, इससे यह शिद्ध हो नहीं सकता कि संसार सुखमय है।

केचल मनुष्य-जन्म पाने के सींभाग्य को और ( इसके चाद के ) मनुष्य के सांसारिक व्यवद्वार या ' जीवन ' को श्रमवश एक ही नहीं समक लेना चाहिये: केवल मनुष्यत्व, श्रीर मनुष्य के नित्य व्यवद्वार श्रयवा सांसारिक जीवन, से होनीं ्रिक्ष भिन्न वाते हैं; इस भेट को ध्यान में रख कर यह निश्चय करना है कि, इस संसार में श्रेष्ठ नरदेह-धारी प्रामाी के लिये सुख श्रधिक है अथवा दु:ख ? इस प्रश्न का ययार्थ निर्णाय करने के लिये, केवल यही सोचना एकमात्र साधन या उपाय है; कि प्रत्येक मनुष्य के " वर्तमान समय की " वासनाओं में से कितनी वासनाय सफल हुई र्फ्यार कितनी निष्फल। " वर्तमान समय की " कहने का कारगा यह है कि, जो वार्ते सम्य या सुधरी हुई दशा के समी लोगों को प्राप्त हो जाया करती है: उनका ानित्य व्यवहार में उपयोग होने लगता है और उनक्षे जो मुख हमें मिलता है, उसे द्दम लोग भूल जाया करते हैं; एवं जिन वस्तुओं को पान की नई इच्छा उत्पक्ष - होती है उनमें से जितनी हमें प्राप्त हो सकती हैं, सिर्फ उन्हों के आधार पर हम इस संसार के सुख-दु: खों का निर्माय किया करते हैं। इस बात की तुलना करना, कि इमें वर्तमान काल में कितने सुख-साधन उपलब्ध हैं और सीवर्ष पहले इनमें से कितने सुख-साधन प्राप्त हो गये थे; श्रोर इस वात का विचारकरना कि आज के दिन में सुखी हूँ या नहीं; ये दोनों वात अत्यंत भिन्न है । इन वातों को सममने के लिये उदाहरण लीजिये; इसमें संदेह नहीं कि सी वर्ष पहले की वैलगाड़ी की यात्रा से वर्तमान समय की रेलगाड़ी की यात्रा श्रविक सुखकारक है; परन्तु अब इस रेलगाड़ी से मिलनेवाले सुखं ' सुखत्व ' को 'हम लोग भूल गये हैं चौर इसका परिगाम यह देख पड़ता है कि किसी दिन डांक देर से बाती है बार हमारी चिट्ठी हमें समय पर नहीं मिलती तो हमें अच्छा नहीं लगता—कुद दुःव ही सा होता है। ब्रतर्व मनुष्य के वर्तमान समय के मुख-दुःखों का विचार, वन मुख-साधनों के आधार पर नहीं किया जाता कि जो उपलब्ध हैं; किन्तु यह विचार मनुष्य की 'वर्तमान ' न्यावश्यकतायाँ (इच्छाय्रों यः वासनायों ) के श्राधार 'पर ही किया जाता है। भ्रीर,जब हम इन भ्रावश्यकताओं, इच्छाओं या वासनाओं का विचार करने लगते हैं, तब मालूम हो जाता है कि उनका तो कुछ अन्त ही नहीं—वे अनन्त और अमर्यादित हैं। यदि हमारी एक इच्छा आज सफल हो जाय तो कल दूसरी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और मन में यह माव उत्पन्न होता है कि वह इच्छा भी सफल हो । ज्यां ज्यां मनुष्य की इच्छा या वासना सफल होती जाती है त्यां त्यां उसकी दौड़ एक क़दम छागे ही बढ़ती चली जाती हैं, श्रीत, जबिक वह बात श्रनुभव सिद्ध है कि इन सब इच्छाश्री या वासनाश्री का सफल द्दोना सम्भव नद्दीं तथ इसमें संदेद नहीं कि मनुष्य दुःखी हुए विनारह नहीं सकता । यहाँ निम्न दो यातों के भेद पर ब्राच्छी तरह ध्यान देन। चाहिए: -(१) सब सुख केवल तृप्णा न्तय-रूप ही है; और (२) मनुष्य की कितना ही मुख मिले तो भी वह असंतुष्ट ही रहता है। यह कहना एक बात है, कि प्रतेक

सुख दुःखामावरूप नहीं है, किंतु सुख और दुःख इन्द्रियों की दो स्वतन्त्र वेदनाएँ हैं; और यह कहना उससे विजञ्ज ही मिश्व है, कि मनुष्य किसी एक समय पाये हुए सुख को भूल कर और भी आधिकाधिक सुख पाने के लिये श्रसंतुष्ट बना रहता है। हुनमें में पहली वात सुख के वास्तविक स्वरूप के विषय में हैं; और दूसरी वात यह हैं कि पाये हुए सुख से मनुष्य की पूरी तृति होती है या नहीं ? विपय-वासना इमेशा अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है, इसालिये जब प्रतिदिन नये नये सुख नहीं मिल सकते तब यही मालूम होता है कि पूर्वशास सुखों को ही वार बार मोगते रहना चाहिये-धार इसी से मनकी इच्छा का दमन नहीं होता। विटेलियस नामक एक रोमन वादशाह था। कहते हैं कि वह, जिन्हा का मुख हमेरा पाने के लिये, मोजन करने पर किसी भौषधि के द्वारा के कर डालता या और प्रतिदिन अनेक बार भोजन किया करता था! परन्तु, छन्त में पछतानेबाले यथाति राजा की कथा,इससे मी प्रधिक शिक्तादायक है। यह राजा, गुक्राचार्य के शाप से, बुद्ददा हो गया या; परन्तु उन्हीं की कृपा से इसको यह सहलियत भी होगई थी, कि अपना बुढापा किसी को दे कर इसके पलटे म उसकी जवानी ले ले। तब इसने अपने पुरु नामेक बेटे की तरुणावस्था माँग ली और सौ दो सौ नहीं पूरे एक इजार वर्ष तक सब प्रकार के विषय-सुखों का उपभोग किया। भ्रन्त में उसे यही अनुमव हुआ, कि इस दुनिया के सारे पढ़ार्थ एक मनुष्य की भी सुख-वासना को तृप्त करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। तब इसके मुख से यही उद्वार निकल वडा कि:--

> न जातु कामः कामनां उपमोगेन शाम्याति । हविपा कृष्णवरमेव भृष एचामिवर्धते ॥

धर्यात " मुखों के उपमोग से विषय-वासना की रुप्ति तो होती ही महीं, किन्तु विषय-वासना दिनोदिन उसी प्रकार बढ़ती जाती है जैसे श्रिप्त की ज्वाला ह्वन-पवार्थों से बढ़ती जाती है " ( म. मा, झा. ७५.४६ )। यही श्लोक मनुस्तृति म भी पाया जाता है ( मृतु. २. ६४ )। तात्पर्य यह है, िक सुख के -साधन चाहे जितने उपलब्ध हों, तो भी इन्हियों की इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है; इसिलेय केवल सुखोपमोग से सुख की हच्छा कभी तृस नहीं हो सकती, उसको रेकने या स्वाने के लिये कुछ श्रन्य उपाय अवश्य ही करना पढ़ता है। यह तत्व हमारे सभी धर्म-प्रकारों को पूर्णत्या मान्य है श्रीर इसिलेये उनका प्रथम उपसेश यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कामोपमोग की मर्यादा बाँध लेनी चाहिये। जो लोग कहा करते हैं कि इस संसार में परम साध्य केवल विषयोपमोग ही है, वे यदि उक्त अनुमृत सिद्धान्त पर योड़ा भी ध्यान दें, तो उन्हें झपने मन की निस्तारता तुरंत ही माजूम हो जायगी। वैदिक धर्म का यह सिद्धान्त वौद्धमें में भी पाया जाता है; श्रीर, ययाति राजा के सध्श, मान्धाता नामक पौराधिक राजा ने भी मरते समय कहा है:—

न कहापणवस्तेन तिःति कामेमु विजति । अपि दिथ्वेसु कामेमु रतिं सो नाधिगच्छाते ॥

"कार्यापण नामक महामूख्यवान सिके की यदि वर्ण होने समे तो मी काम. वासना की तिति अर्थात तृप्ति नहीं होती, और स्वर्ग का भी सुल मिलने पर कभी पुरुष की कामेच्छा पूरी नहीं होती"। यह वर्णान धम्मपद (१८६. १८०) नामक बीद प्रन्य में है। इससे कहा जा सकता है कि विपयेपमोग रूपी सुल की पूर्ति कभी हो नहीं सकती और इसी लिये हरणक मतुष्य को हमेश ऐसा मानूम होता है कि " में दुःखी हूँ"। मतुष्यों की इस स्थिति को विचारने से वही सिद्धान्त स्थित करना पढ़ता है जो महाभारत (शां. २०४, ६,३३०,१६) में कहा गया है:— सुखान्दहुतर दुःखं जोवित नारित संग्रयः ॥

ष्प्रयात "इस जीवन में यानी संसार में सुख की अपेका दुःख ही अधिक है"।
यद्दी लिव्हान्त साधु तुकाराम ने इस प्रकार कहा है:—" सुख देखों तो
राई वरायर है और दुःख पवंत के समान है।" उपनिपत्कारों का भी लिद्धान्त
ऐसा ही है (मेन्यु. १.२-४)। गीता (८.१५ और ६. ६३) में भी कहा गया
है कि मनुष्य का जन्म अशाधत और "दुःखों का घर" है तथा यह संसार
भानित्य और "सुखरहित "है। जर्मन पंडित शांपेनहर का ऐसा ही मत है
जिसे लिख करने के लिये वस ने एक विचित्र दृष्टान्त दिया है। वह कहता है कि
मनुष्य की समस्त सुखेच्छाओं में से जितनी सुखेच्छाओं सकत होती हैं वसी परिमागात इम असे मुखी समभते हैं; और जय सुखेच्छाओं की अपेवा मुखोपमोग
कम हो जाते हैं तथ कहा जाता है कि वह मनुष्य वस परिमाण से दुःखों है।
इस परिमाणा को गणित की रीति से समभना हो तो सुखोपमोग को सुखेच्छा

सुर्तोपमोग से माग देना जाहिये और प्रपृश्विद्ध के रूप में———ऐसा लिखना सुलेच्छा

चाहिये। परन्तु यह अपूर्णांक्ष है भी विलव्या; क्योंके इसका हर (अर्यात सुखेच्छा), अर्था (अर्यात सुखोपमांग) की अपेला, हमेशा अधिकधिक बढ़ता ही रहता है। यदि यह अपूर्णांक्ष पहले है हो, और यदि आगं उसका अंश के हे हो जाय, तो उसका इर र से १० हो जायगा—अर्थात वही अपूर्णांक्ष र हो जाता है। नात्पर्य यह है यदि अंश तिगुना यहता है तो हर पंचगुना बढ़ जाता है, जिसका फल यह होता है कि वह अपूर्णांक्ष पूर्णांता की और न जा कर अधिक अपूर्णांता की और न जा कर अधिक अपूर्णांता की और न जा कर अधिक अपूर्णांता की और ही चला जाता है। इसका मतलब यही है कि कोई मनुष्य कितना ही मुखोपभोग करे, उसकी सुखेच्छा दिनोंदिन यहती ही जाती है, जिससे यह आशा करना ध्यार्थ है कि मनुष्य पूर्ण सुखी हो सकता है। आवीन काल में कितना सुख या, इसका विचार करते समय हम लोग इस अपूर्णांक्ष के आंश की तो पूर्ण घ्यान रखते हैं, परन्तु इस बात को भूल जाते हैं कि अंश की

अपेना हर कितना वट गया है। किन्तु जब हमें सुख-दु:ख की मात्रा का ही निर्माय करना है तो इसे किसी काल का विचार न करके सिर्फ यही देखना चाहिये कि उक्त अपूर्णा है के अंश और हर में कैसा संबंध है। फिर हमें आप ही आप मालूस हो जायगा कि इस अपूर्णाङ्क का पूर्ण होना असंभव है। '' न जात कामः का-मानां " इस मनु-वचन का (२.६४) भी यही अर्थ है। संभव है कि वहुते।ंं को सल इ:ख नापने की गरिएत की यह रीति पसन्द न हो, क्योंकि यह दशातामापक यंत्र के समान कोई निश्चित साधन नहीं है। परन्तु इस युक्तिवाद से प्रगट हो जाता हैं कि इस वात को सिद्ध करने के लिये भी कोई निश्चित साधन नहीं, कि " संसार में सुख ही अधिक है।" यह आपारे दोनों पत्नों के लिये समान ही है, इसलिये उक्त मितपादन के साधारणा सिद्धान्त में -- अर्थात उस सिद्धान्त में जो सुखोपभोग की अपेका सुलेच्छा की अमर्यादित बृद्धि से नियन होता है-यह आपात कुछ वाघा नहीं डाल सकती। धर्म-प्रंथों में तथा संसार के इतिहास में इस सिद्धान्त के पोपक अनेक वदाहरण मिलते हैं। किशी ज़माने में स्पेन देश में मुसलमानों का राज्य या। वहीं तोसरा अब्दुल रहमाने नांसक एक बहुत ही न्यायी श्रीर पराकसी बादशाह हो गया है। उसने यह देखने के लिये, कि मेरे दिन कैसे करते हैं. एक रोज़नामाचा वनाया या; जिसे देखने अन्त में उसे यह ज्ञात हुन्ना कि पचास वर्ष के शासन-काल में उसके केवल चाँदह दिन सलपूर्वक बीते! कि ती ने हिसाय करके बतलाया है कि संसार भर कें-विशेषतः युरोष के प्राचीन और अवीचीन समी-तत्वज्ञानियों के मतों को देखो तो यही मालूम होगा कि दनमें से प्रायः आधे लोग संसार को द्रःसमय कहते हैं और प्रायः घाषे उसे सुखमय कहते हैं। अर्थाव संसार को सुखमय तथा दःखमय कहनेवालों की संख्या प्रायः बरायर है । यदि इस तुल्य संख्या में दिंद तत्वज्ञों के मतों को जीड दें ते। कहना नहीं होगा कि संसार को दःखमय माननेवालों की संख्या ही ऋधिक हो जायगी।

संसार के मुख-दुःखों के उक्त विवेचन को सुन कर कोई संन्यासमार्गीय पुरुष कह सकता है, कि यथि नुम इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि "सुख कोई सक्षा पढ़ार्थ नहीं दें, फलतः सब नृत्यात्मक कर्मों को छोड़े विना शांति नहीं मिल सकती;" तथापि नुम्हारे ही कयानुसार यह बात सिद्ध है कि नृत्या से असंतोप और असंतोष से दुःख उत्पक्ष होता है: तब पूसी व्यवस्था में यह कह देने में क्या हुई हैं, कि इस असंतोप को दूर करने के लिये, मनुष्य को अपनी सारी नृत्या को कार उन्हों के साथ सब सांसारिक कर्मों का मी स्थान करके सदा सन्तुष्ट ही रहना चाहिये—फिर तुम्हें इस बात का विचार नहीं करना चाहिये क उन कर्मों को तुम परोपकार के लिये;करना चाहते हो या स्वार्थ के लिये। महामारत (वन. २१५: २२) में भी कहा है कि "असंतोपस्य नास्यन्तस्तुष्टिस्न परमं सुखम्"

Moors in Spain. p. 128. (Story of the Nations Series)
Macmillan's Promotion of Happiness, p. 26.

अधार असतीप का अन्त नहीं ई धार संतीप ही परम मुख ई। जैन और बौंद धर्मों की नाव भी हमी तस्त्र पर दाली गई है; नुवा पश्चिमी हेग़ीं में शोपेन हर? ने अवीचीन काल में इसी मत का प्रतिपीदन किया है। परन्तु इसके विरुद्ध यह प्रश्न भी किया जा सकता है कि, जिह्ना से कभी कभी गालियाँ वर्गरह भ्रपशब्दों का उच्चारण करना पढता है, तो भया जीम को ही समल काट कर फेंक देना चाहिये ? क्रांग्नि से कभी कभी मकान जल जाते हैं तो क्या लोगों ने श्रक्षि का सर्वेषा त्याग ही,कर दिया ई या उन्हों ने भौंजन बनाना ही छोड़ दिया है ? श्रप्ति की बान कोन कहे, जब हम विद्युन शक्ति को भी मर्याटा में रख कर उसको नित्य व्यवहार के टपयोग में लाते हैं, तो उसी नरह मूज्या और ं असन्तोप की भी सुव्यवस्थित मर्योदा वाँधना कुछ असंभव नहीं है । हाँ: यदि असन्तोप सर्वांश में और सभी समय 'हानिकारक होगा, ने। वात दूसरी थीं; परंतु विचार करने से मानूम होगा कि सचमुच बात ऐसी है नहीं । असन्तोप का यह -अर्थ बिलकल नहीं कि किसी चीज को पाने के लिये रात दिन द्वाय द्वाय बरते नहें: रोते रहें या न मिलने पर लिर्फ शिकायत ही किया करें । एंगे असन्तोप की शास्त्रकारीं ने भी निंद्य माना है। परन्तु इस इच्छा का मूलभून श्रम्नीप कमी निन्दनीय नहीं कहा जा सकता जो यह कहे-कि तुस अपनी वर्तमान स्थिति में ही पड़े पड़े सड़ते मत रहो, किंतु उसमें ययाग़ाकि ग्रान्त और समचित्त से अधिका-धिक सुधार करते जाओ तथा शक्ति के भानुसार उसे उत्तम अवस्या में ले जाने का प्रयत्न करो । जो समाज चार चारों में विभक्त हैं उसमें प्राह्मगों ने ज्ञान की, चुत्रियों ने ऐश्वर्य की छौर बैश्येंने ने धन-धान्य की उक्त प्रकार की इच्छा या वासना छोड़ दी तो कहना नहीं होगा कि वह समाज श्रीघ्र ही अधौगति में पहुँच जायगा। उसी श्रिभित्राय को मन में रख कर व्यासंजी ने (ग्रां. २३. ६) बुधिएर ने कहा है कि "यज्ञो विद्या समुत्यानमसंतोषः श्रियं प्रति" स्रयान् यज्ञ, विद्या, द्योग स्रोर ऐश्वर्य के विषय में असंतीप ( रखना ) ज्ञसिय के गुगा हैं । उसी तरह विदुला ने भी भापने पुत्र को उपदेश करते समय (समा. उ. १३०. ३३) कहा है कि " संतोषों में श्रियं हुन्ति " श्रयान संतोष से ऐश्वर्य का नाग होता है; चौर छिसी बान्य ग्रवस्य पर एक बाप्य (ममा. समा. ५४. ११) में यह भी कहा गया है कि " असंतोपः श्रियो मृलं " अर्यात् असंतोप द्वी ऐश्वर्य का मृल ई । शहरण् भर्म में संतोष एक गुगा वतलाया गया है सही; परन्तु उसका भ्रयं केवल यही है कि वह चातुर्घरायं धर्मानुसार द्रव्य और ऐहिक ऐश्वर्य के विषय में संतोप रखे । यदि

† Cf. "Unhappiness is the cause of progress." Dr. paul Carus' The Ethical Problem, p. 251 (2nd Ed.).

<sup>े</sup> Schopenhauer's World as Will and Representation. Wol. 11 Chap. 46 संसार के दुःचमपत का, शोपेनहर इन, वर्गन अलन्त ही चरन है। मूल अंथ जमेन भाषा में है और उसका भाषानार अंग्रेजी में भी ही खुका है।

कोई बाह्मणु कहने लगे कि सुभे जितना ज्ञान प्राप्त हो जुका है उसी से सुभे संतोप है, तो वह स्वयं अपना नाश कर बैठेगा। इसी तरह यदि कोई वेश्य या शद, अपने श्रपने धर्म के अनुसार जितना मिला है उतना पा कर ही, सदा संतुष्ट बना रहे तो उसकी भी वही दशा होगी।सारांश यह है कि असंतोप सब भावी उत्कर्य का प्रयत्न का ऐश्वर्य का चार मोज का भी बीज है । इसे इस बात का मदेव ध्यान रखना चाहिये कि यदि हम इस असंतोप का पूर्णतया नाग कर डालंगे, तो इस लोक और परलोक में भी इसारी दुर्गात होगी। श्रीकृप्या का उपदेश सुनते समय जब अर्धुन ने कहा कि भ्यः क्यय तृतिहिं श्रावतो नानि मेऽसृतम् "(गी.१०.१८) अर्थात् माप के अमृततुल्य भाषाम को सुन कर मेरी तृप्ति होती ही नहीं, इसलिय आप फिर भी श्रपनी विभृतियों का वर्गान कीजिये-तथ भगवान ने फिर से अपनी विभृतियों का वर्गान खारम्म किया; उन्हों ने ऐसा नहीं कहा, कि तू अपनी इच्छा को वरा में कर, असंतीप या अनुप्ति अच्छी यात नहीं है। इसले सिद्ध होता है कि योग्य भार कत्याताकारक यातों में टचित ध्यसंतीप का दोना भगवान को भी दृष्ट है। भर्तृहरि का भी इसी आग्रय का एक श्लोक है यथा " यग्नसि चाभिरुचिन्यमन युती " अर्थात् रुचि या दृष्ट्या अवश्य द्वीनी चाहिये, परंतु यह यश के लिये दी: भीर न्यसन भी होना चाहिये. परंतु वह विद्या का हो, अन्य वातों का महीं। काम-कोघ आदि विकारों के समान ही असंतोप को भी अनिवार्य नहीं होने देना चाहिये: यदि वह अनिवायं हो जायगा तो निस्तंदेह हमारे सर्वस्त्र का नाण कर डालेगा। इसी हेतु से, केवल विषयोपभोग की प्रीति के लिये तृपगा पर तृपगा लाद कर और एक आज़ा के बाद दूसरी आज़ा रख कर सांसारिक मुखों के पीछे हमेगा भटकनेवाले प्रख्यां की सम्पत्ति को, गीता के सोलहवें प्रध्याय में, "प्रासरी संपत्ति" कहा है। ऐसी रात दिन की हाय द्वाय करते एहने से मनुष्य के मन की सास्विक वृत्तियों का नाग हो जाता है, दसकी अधोगीत होती है, और तृपाग की पूरी तृति द्दोना असंमव द्वाने के कार्गा कामोपभोग-वासना नित्य आधिकाधिक बढती जाती है तया वह मनुष्य श्रंत में उसी दशा में मर जाता है। परंतु. विपरीत पहा में तृप्गा और असंतोप के इस दुष्परिगाम से वचने के लिये सब प्रकार की तृष्णाओं के साथ सब कर्मों को एकदम छोड़ देना भी सात्त्रिक मार्ग नहीं है। उक्त कथना-नुसार तृप्या या असंतीप भावी उत्कर्ष का बीज है: इसलिये चीर के दर से साह को ही सार डालने का प्रयन्न कभी नहीं करना चाहिये। उचित सार्ग तो यही है कि इस इस बात का भर्ता भाति विचार किया करें कि किस गुना। या किस ग्रसं-तोप से इमें दुःख द्वीगा; भ्रीर जो विशिष्ट भाशाः तृष्णा या ससंतोष दुःखकारक हो उसे छोड़ दें। उनके लिये समन कर्मी को छोड़ देना उचित नहीं है। केवल दुःखकारी आशास्त्रों को ही छोडने और स्वधर्मानुसार कमें करने की इस यक्ति या काशल को ही योग भ्रयवा कर्मयोग कहने हैं (गी. २. ४०); और यहीं गीता का सुख्यतः प्रतिपाद्य विषय है, इसिनये यहाँ योडासा इस बात का और

विचार कर लेना चाहिये कि गीता में किस प्रकार की प्राशा को दुखकारी कहा है। मनुष्य कान से सुनता है, खचा से स्पर्श करता है, फ्रांखों से देखता है, जिहा से स्वाद लेता है तया नाक से सुँचता है। इंद्रियों के ये ध्यापार जिस पारिमागा से इंद्रियों की स्वाभाविक घृ नियों के भनुकृत या प्रतिकृत द्वीते हैं. उसी परिगास से मनुष्य को सुख अथवा दुःख हुषा कर ता ई । सुख-दुःख के वस्तुस्वरूप के लक्ता का यह वर्षीन पहले ही दुका है; परंतु मुख-दुःखीं का विचार केवल हमी व्याख्या ेस पूरा नहीं हो जाता। स्नाधिमातिक सुरा दुःखों के उत्पन्न होने के लिये बाब पदायों का संयोग इंदियों के साथ होना यरापि प्रयमतः खावश्यक है, तवापि इसका विचार करने पर, कि आगे इन मुख दुःखों का अनुभव मनुष्य को किय रीति से होता है, यह मालूम होगा कि इंदियों के स्याभाविक व्यापार से उत्पन्न होने वाले इन सुख-दु:खाँ को जानने का (अर्थात् इन्हें अपने लिये स्वीकार या अस्त्री-कार करने का ) काम इंरा क मनुष्य प्रपने मन के प्रमुखार ही किया करता है मद्दाभारत में कहा है कि " चत्तुः पश्यति रूपाणि मनता न तु चत्रुपा" (ममा-शां. ३११.१७) अर्थात देखने का काम केवल फाँखों से ही नहीं होता, किंतु उसमें मन की भी सञ्चायता अवश्य होती है, और यदि मन व्याकुल रहता है तो खाँबां से देखने पर भी अनदेखा सा हो जाजा है। यहदारगयकोपनिषद (१.४.३) में भी यह वर्गान पाया जाता है, यया ( क्रन्यत्रमना श्रमुवं नादर्शम् ) " मेरा मन दूसरी क्योर लगा या, इसलिये मुम्त नहीं देख पड़ा, और (श्रन्यतमना श्रमृतं नाधीपम्) मेरा मन इसरी ही ओर या इसलिये में सुन नहीं सका " इसमे यह सप्टतया सिंह हो जाता है कि ग्राधिमोतिक मुखदुःखीं का अनुभव होने के निये इंदियों के साय मन की भी सद्दायता दोनी चाहिये; खीर ख्राध्यात्मिक सुरानुख नो नानतिक होते ही हैं। सारांश यह हैं, कि सब प्रकार के सुख-दु:हों का अनुमब अंत में इसारे सन पर ही भवलम्बित रहता है: श्रीर यदि यह बात मच है, तो यह भी माप ही माप सिद्ध हो जाता है कि मनोनिम्रह से सुख: दु:वां के भृतुमव का भी निम्न प्रयात् दमन करना कुछ प्रसम्भव नहीं है। इसी बात पर ध्यान रखते हुए म्तुजी ने सुख-दुःख़ाँ का लक्ष्मा नेय्यायिकों के लक्ष्मा से भिन्न प्रकार का बतलाया है। उनका कथन है कि:—

सर्वे परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् । एतिहृद्यात्समासेन रूक्षणं सुखदुःखयोः ॥

भर्यात "जो तूसरा की (वाहा वस्तुमां की) अधीनता में ई यह सब दुःख है, भार जो भपने (मन के) भिक्षकार में है यह सुख है। यहां मुख-दुःख का संवित्त लक्ष्मण है" (संतु. ४.१६०)। नैरयायिकों के यतलाये हुए लक्ष्मण के 'वेदना' शब्द में शाशीरिक भीर मानसिक दोनों वेदनामों का समावेश होता है भीर उससे सुख-दुःख का बाह्य वस्तुस्वरूप भी मालूम हो जाता है; भीर मनु का विशेष ध्यान मुख-दुःखों के केवल भान्तरिक भनुभव पर है; यस, इस वात को ध्यान में रखने से मुख्दुःख के रक्त होनों लक्षगों में कुद्ध विरोध नहीं पड़ेगा । इस प्रकार जव सुखदुःखों के अनुभव के लिये इंद्रियों का अवसम्ब अनावश्यक हो गया, तब नो यही कहना चाहिये कि:—

भएव्यमेतद् दुःखस्य यदेतन्नानुनितयेत्। " मन से दुःखों का चिंतन ने करना ही दुःखनिवारण की अमृक खोपधि है " ( म. भा. शां. २०४.२ ); और इसी तरह मन को दवा कर तत्य तया धर्म के लिये सलपूर्वक प्राप्ति में जल कर मस्स हो जानेवालों के अनेक ब्दाहरण इतिहास में मी मिलते हैं। इसलिये गीता का कथन है कि हमें जो कुछ करना है उस मनोनि. श्रह के साथ श्रीर उसकी फलाशा को छोड़ कर तथा मुख-दुःख में समभाव रख कर करना चाहिये: ऐसा करने से न तो इमें कर्नाचरण का त्याग करना पड़ेगा श्रीर न हमें उसके दुःख की बाघा ही होगी। फलाग़ा-वाग का यह अर्थ नहीं है, कि हमें जो फल मिले उमे छोड़ दें, अयवा ऐसी इच्छा रखें कि वह फल किसी को कभी न मिले। इसी तरह फलाग़ा में और कमें करने की केवल इच्छा. आग़ा, हेनु या फल के लिये किसी बात का योजना करने में भी बहुन अंतर है । केवल हाय पर हिलाने की इन्हा होने में और असुक सनुष्य को पकड़ने के लिये या किसी मनुष्य को लात मारने के लिये द्वाय पेर हिलाने की इच्छा में वहुत भेद हैं। पहली इच्छा केवल कर्म करने की ही है, उसमें कोई दूसरा हेतु नहीं है और यदि यह इच्छा छोड़ ही जाय तो कमों का करना ही रूक जायगा। इस इच्छा के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य को इस वात का ज्ञान भी द्वीना चाहिये कि इरएक कर्म का कुछ न कुछ फल अयवा परिग्राम आवश्य ही होगा। वल्कि ऐसे ज्ञान के साय साथ उसे इस बातकी इच्छा भी सवश्य होनी चाहिये कि में अमुक फल-भाति के लिये अमुक प्रकार की योजना करके ही अमुक कर्म करना चाहता हैं: नहीं तो उसके सभी कार्य पानलीं के से निरर्वक हुन्ना करेंगे । ये सत्र इच्हाएँ, हेतु या योजनाएँ, परिग्राभ में दुःखकारक नहीं होती: श्रीर, गीता का यह कवन भी नहीं है, कि कोई उनकी छोट है। परन्त स्मर्गों रहे कि इस स्थिति से बहुत आगे वढ़ कर जब मनुष्य के मन में यह माद होता है कि " मैं जो कर्न करता हूँ, मेरे उस कर्म का अमुक फल मुक्त अवश्य ही मिलना चाहिये" -- अर्थात् जब कर्म-फल के विषय में, कर्चा की बृद्धि नमत्त्र की यह ब्रातिक, ब्रामेमान, ब्रामिनिवेश, श्राप्रह या इच्छा दत्पत्त हो जाती है और मन दसी से अस्त हो जाता है- और जब इच्छानुसार फल मिलने में याघा होने लगती है, तभी दुःस-परम्परा का प्रारम्भ हुआ करता है। यदि यह वाधा स्रनिवार्य भयना दैनकृत हो तो केवल निराशामात्र होनी है; परन्तु वही कहां मनुष्यकृत हुई तो फिर क्रोध और द्वेप भी उत्पन्न हो जाते हैं जिससे कुकमें होने पर मर मिटना पहता है। कम के परिगाम के विषय में जो यह ममत्वयुक्त आसिक होती है . टसी को 'फलाज़ा,' 'संग,' श्रोर 'श्रह्कारबुद्धि' कहते हैं; श्रीर यह बतलाने के लिये, कि संमार की दुःल-परम्परा यहीं से शुरू होती है. गीता के

दृस्रे अध्याय में कहा गया है कि विषय संग से काम, काम से कोच, कोच से मोह कोर अन्त में मनुष्य का नाश भी होजाता है (गी. २. ६२, ६२)। अब यह यात सिद्ध हो गई कि जड़ सृष्टि के श्रचेतन कमें स्वयं दुःख के मृल कारण नहीं हैं, किन्तु मनुष्य उनमें जो फलाशा, संग, काम या इच्छा लगाये रहता है, वही ययार्थ में दुःख का मूल है। एसे दुःखों से बचे रहने का सहन स्वाय यही है कि सिर्फ निपय की फलाशा, संग, काम या आसक्ति को मनोनिपह द्वारा छोड़ देना चाहिये; संन्यासमागियों के कयनानुसार सब विषयों और कमी ही की, अयवा सब प्रकार की इच्छाओं ही को, छोड देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी लिये गीता (२.६४) में कहा है. कि मनुष्य फलाज़ा की छोड कर ययात्रास निपयों का निष्काम धार निस्सगतुद्धि से सेवन करता है, वही सबा रियतप्रज्ञ है। संसार के कर्म-यवद्वार कभी रुक नहीं सकते । मनुष्य चाहे इस संसार में रहे या न रहे: परनंतु प्रकृषि अपने गुगा-धर्मानुसार सर्देव अपना व्यापार करती ही रहेगी। जड़ प्रकृति को न तो इसमें कुछ सुख है और न दृःख । मनुष्य व्यर्थ अपनी महत्ता समभ कर प्रकृति के व्यवहारों में आसक्त हो जाता है, इसी लिये वह सुल-द्वःस्त का भागी हुन्ना करता है । यदि वह इस जासकः बुद्धि की छोड़ दे और अपने सब न्यवद्वार इस भावना से करने लगे. कि " गुगा गुगोप्त वर्तन्ते " (गी. ३. २८)--प्रकृति के गुगाधर्मानुसार ही सब व्यापार हो रहे हैं, तो असंतोपजन्य कोई मा दुःख उसकी हो ही नहीं सकता। इस लिये यह समक कर, कि प्रकृति तो प्रयमा ज्यापार करती ही रहती है, उसके लिये संसार को दुःख-प्रधान मान कर रोते नहीं रहना चाहिये और न उसको त्यागने ही का प्रयत्न करना चाहिये, महाभारत(शां.२५.२६)में न्यासजी ने युधिशि को यह टपदेश दिया है कि:-

> ् सुखं वा यदि चा दुःखं प्रियं वा यदि वाऽप्रियम् । । प्राप्तं प्रातमुपासीन हृदयेनापराजितः ॥

" चाई सुख हो या दुःख, प्रिय हो भ्रयवा श्राप्त्रिय, जो जिस समय जैसा प्राप्त हो वह उस समय वैसादी, मन को निराश न करते हुए ( ग्र्यात् निलट्ट् वनकर श्रयने कर्त्तव्य को न छोड़ते हुए) सेवन करते रहे। । " इस उपदेश का महत्त्व पूर्णतया तभी ज्ञात हो सकता है जय कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि संसार में भनेक कर्त्तव्य ऐसे हैं चिन्हें दुःख सह कर भी करना पड़ता है । भगवद्गीता में स्थितवज्ञ का यह लक्ष्मा वतलाया है कि " यः सर्वत्रानिभस्नेहस्ततः त्याप्य श्रुभाश्रमम् " ( २.५७ ) अर्यात् श्रुभ भगवा अश्रुभ जो कुछ आपड़े, उस के वारे में जो सदा निष्काम या निर्स्तंग रहता है और जो उसका अभिनन्दन या हैप कुछ भी नहीं करता वही स्थितप्रज्ञ है। फिर पाँचवें अध्याय ( ५.२० ) में कहा है कि " न प्रह्नियेश्वर प्राप्य नोद्विजेत्यास्य चाप्रियम् "—सुल पा कर फूल न जाना चाहिये और दुःख से कातर भी होना चाहिये; गृवं दूसरे अध्याय

(२. १४, १५) में इन सुल-दुःखों को निष्काम बुद्धि से भोगने का उपदेश किया ई । भगवान् श्रीकृत्या ने उसी उपदेश को चार वार दुइराया ई (गी. ५६; १३. ६)। वेदान्तशास्त्र की परिभाषा में उसी को ''सव कर्मों को ब्रह्मापंग्र करना कहते हैं; और भक्तिमार्ग में 'ब्रह्मापंग्र' के बदले 'श्रीकृत्यग्रापंग्र' शब्द की योजना की जाती है; वस यही गीतार्थ का सारांश है।

कमें चाढे किसी भी प्रकार का हो, परन्तु कम करने की इच्छा और उद्योग को विना छोड़े तथा फल-प्राप्ति, की स्नासक्ति न रख कर (स्नर्याद निस्संग बुद्धि से ) उसे करते रहना चाहिये, और साय साय हमें भवित्य में परिशाम-चरूप में मिलनेवाले सखदःलों को भी एक ही समान भोगने के लिये तैयार रहना चाहिये । ऐसा करने से अमर्यादित तृष्णादि और असन्तोष जनित दुष्परिग्रामी से तो इस वचेंगे ही; परन्तु दूसरा लाम यह होगा, कि तृग्णा या श्रमन्तीप के साव साय कर्म को भी त्याग देने से जीवन के ही नष्ट हो जाने का जो प्रसंग श्रा सकता हैं, वह भी नहीं ऋ। सबेगा; ऋौर, हमारी मनोवृत्तियाँ ग्रंद हो कर प्राणिमात्र के लिये हितपद हो जावंगी। इसमें सन्देह नहीं कि इस तरह फलाग़ा छोड़ने के लिये भी इन्द्रियों का और मन का वैराग्य से पूरा दमन करना पड़ता 🗧 । परन्तु स्मरण रहे कि इन्ट्रियों को स्वाधीन करके, स्वार्घ के बदले, वैराग्य से तथा निकास बुद्धि से लोकसंग्रह के लिये, उन्हें बापने अपने ब्यापार करने देना कुटी और वात हैं और संन्यासमार्गानुसार तृप्णा को मारने के लिये इन्द्रियों के सभी व्यापारों को अर्यात् कमें। को आप्रहपूर्वक समृल नष्ट कर ढालना विलक्त ही भिन्न वात है— इन दोनों में ज़मीन अस्मान का अंतर है। गीता में जिस वैराग्य का और जिस इल्ट्रियनिप्रह का उपदेश किया गया है वह पहले प्रकार का है, दूसरे प्रकार का नद्दां; और दसी तरद्द चनुगीता (महा. अध. ३२.१७-२३) में जनक-त्राहाए। संवाद में राजा जनक बाह्मगा-रूपधारी धर्म से कहते है कि:-

> त्रणु बुद्धि च यां ज्ञात्वा सर्वत्र विषयो मम । नाहमान्मार्थमिन्छामि गंबान् द्राणगतानापि ॥

नाहमात्मार्थामेच्छामि मनो नित्यं मनीतरे । मनो मे निर्जितं तस्मात् वदो तिर्द्यात सर्वदा ।।

अर्यात् '' जिस (वैराग्य) बुद्धि को मन में 'वारणा करके में सब विषयों का सेवन करता हूँ, उसका हाल सुनो। नाक से में 'अपने लिये' वास नहीं लेता, (आँसों से में 'अपने लिये' नहीं देखता, इत्यादि) और मन का भी उपयोग में आत्मा के लिये, अर्थात् अपने लाम के लिये, नहीं करता, अत्यव्य मेरी नाक (आंख इत्यादि) और मन मेरे वश में हैं, अर्थान् मैंने उन्हें जीत लिया है। " गोता के वचन (गी. इ.६, ७) का भी यही तात्त्र्यं है कि जो मनुष्य केवल इन्द्रियों की वृत्ति को गी. र. ८

तो रोक देना है और मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, चह प्रा होंगी है; फ्रार जो मतुष्य मनोनियह पूर्वक काम्य बुद्धि को जीत कर, सब मनोवृत्तियों को लोक संग्रह के लिये प्रपना प्रपना काम करने देना है, चही श्रेष्ठ है। याद्य जान या होंदियों के व्यापार हमारे उत्पन्न किये हुए, नहीं हैं, वे स्वमाविद्धि है। हम देखते हैं कि जब कोई संन्यासी बहुत मूखा होना है तब स्पको—चाहे वह किनना ही निप्रही हो—मीख माँगने के लिये कहीं बाहर जाना ही एड़ना है (गी. ३. ३३); घार, वहुत देर तक एक ही जगह बेठे रहने में जब कर वह टठ खड़ा हो जाता है। तात्प्य यह है कि निप्रह चाहे जितना हो, परन्तु होन्यों के जो स्वमाविद्ध व्यापार ही वे कमी नहीं छूदते; घार यहि यह बात सब है तो इन्द्रियों को ब्रोन तया सब कमों को खार सब प्रकार की इच्छा चा स्रमन्नांप को नष्ट करने के दुराप्रह में न पड़ना (गी. २. ४३; १८.५६), एवं मनोनियह- पूर्वक फलाशा छोड़ कर सुख-दुःच को एक-यरावर सममना (गी. २. ३६), तवा निकाम बुद्धि से लोक हित के लिये सब कमों को शाखोक्त रीति से करते रहना ही, श्रेष्ट तथा खाइग्रें मार्ग है। इसी लिये—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भृः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि॥•

इस श्लोक में (गी. २. १०) श्रीमगवान् अर्जुन को पहले यह यतलाते हैं, कि त् इस कर्मभूमि में पैदा हुआ है इसिलये " तुमें कर्म करने का ही अधिकार है;" परन्तु इस बात को भी ध्यान में रख कि तेरा यह अधिकार केवज (कर्तव्य-) कर्म करने का ही है। 'गुन' पर का अर्थ है 'केवल,' जिससे यह सहन विदित होता र्ह कि मनुत्य का अधिकार कमें के सिवा अन्य वार्ती में-प्रयान क्मेंकन के विषय मं-नहीं है। यह महत्वपूर्ण वात केवल अनुमान पर ही अवलंबित नहीं रखदी है: क्योंकि दूसरे चरण में भगवान् ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि " तेरा अधि॰ कार कर्म-फल के विषय में कुछ भी नहीं है "-अर्थात् कियी कर्म का फल मिलनी न मिलना तेरे अधिकार की यात नहीं है, वह सृष्टि के कर्मविपाक पर या है बर पर श्रवलियत है। तो फिर जिस वात में हमारा अधिकार ही नहीं है उसके विषय में भाशा करना, कि वह अमुक प्रकार हो, केवल मुख्ता का लहाग है। पल्तु यह तीसरी बात भी अनुमान पर अवसंवित नहीं है । तीसरे चरंग में कंहा गया है कि '' इसलिये तू कर्म-फल की आशा रख़ कर किसी मी काम को मत कर "; फ्योंकि कर्नविषाक के अनुसार तेरे कर्मी का जो फल होना होगा वह अवश्य होगा ही, तेरी इच्छा से उसमें कुछ न्यूनाधिकता नहीं हो सकती झोर न टसके देरी से यां जल्दी से हो जाने ही की संमावना है, परन्तु यदि तू ऐसी आशा रखेगा या आप्रह करेगा तो तुम्ने केवल व्यर्थ दुःख ही मिलेगा । अव यहाँ कोई कोई —विशेषतः संन्यासमार्गी पुरुष—प्रश्न करेंगे, कि कमें करके फलाशा छोड़ने के मता है में पड़ने की अपेता कर्माचरण को ही छोड़ देना क्यों अच्छा नहीं होगा ?

इसिलिये भगवान् ने अंत में अपना निश्चित मत भी वतला दिया है, कि "कर्म न करने का ( अकर्मीण ) तू हठ मत कर," तेरा जो अधिकार है उसके अनुसार—परंतु फलाशा छोड़ कर—कर्म करता जा। कर्मयोग, को दृष्टि से ये सब दिखान्त इतने महस्वपूर्ण हैं कि उक्त श्लोक के चारों चरणों को यदि हम कर्मयोगशास्त्र या गीता-धर्म के चतुःसूत्र भी. कहें तो कोई आतिशयोक्ति नहीं होगी।

यह मालूम हो गया कि इस संसार में! सुख-दु:ख हमेरा। क्रम से मिला करते हैं और यहाँ सुख की अपेका दुःख की ही मात्रा ऋधिक है। ऐसी अवस्या में मी जव यह सिद्धान्त वतलाया जाता है कि सांसारिक कमों को छोड नहीं देन। चाहिये तव कुछ लोगों की यह समम हो सकती है कि दुःख की अत्यन्तिक निवृत्ति करने और श्रत्यन्त सुख प्राप्त करने के सब मानवी प्रयत्न व्यर्थ हैं । और, केवल आधिमौतिक त्रर्थात इंदियगम्य वाह्य विषयोपमोगरूपी सुखों को ही देखें, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी यह समभ ठीक नहीं है। सच है; यदि कोई बालक पूर्ण चंद्र को पकड़ने के लिये हाय फैला दे तो जैसे श्राकाश का चंद्रमा उस के द्वाय में कभी नहीं ऋाता, उसी तरह ऋात्यन्तिक सुख की साशा रख कर केवल श्राधिमौतिक सुख के पीछे लगे रहने से श्रात्यन्तिक सुख की श्राप्त कमी नहीं शोगी। परन्तु स्मर्गा रहे श्राधिमौतिक सुख ही समस्त प्रकार के सुखों का मारादार नहीं है, इसलिये उपर्युक्त कठिनाई में भी आत्यन्तिक स्रीर नित्य सख-भार्ति का मार्ग हुँह लिया जा सकता है। यह ऊपर वतलाया जा चुका है कि सुखाँ के दो भेद हैं-एक शारीरिक और दूसरा मानिसक। शरीर अथवा इंदियों के ज्यापारों की भ्रपेता मन को ही भ्रन्त में अधिक महत्त्व देना पडता है। ज्ञानी पुरुष जो यह सिद्धान्त वतलाते हैं कि शारीरिक (अर्थात् आधिमौतिक ) सुख की अपेका मान-सिक सुख की योम्पता अधिक है उसे वे कुछ अपने ज्ञान के घमंड से नहीं वतलाते। मसिद्ध स्त्राधिमौतिक बादी मिल ने भी स्त्रपने उपयुक्त-बाद-विपयक अन्य में साफ साफ मन्जूर किया है " कि टक्त सिद्धान्त में ही श्रेष्ट मनुष्य-जन्म की सञ्ची सार्य-कता और महत्ता है। कुत्ते, शुकर और वैल इत्यादि को भी इंद्रियमुख का ग्रानन्द मनुष्यां के समान ही होता है; और मनुष्य की यदि यह समम होती कि संसार में सचा सुख विषयोपमोग ही है, तो फिर मनुष्य पशु वनने पर भी राज़ी हो गया होता । परन्तु पशुत्रों के सब विषय-सुलों के नित्य मिलने का अवसर आने पर भी कोई मनुज्य प्यु होने को राज़ी नहीं होता; इससे यही विदित होता है कि मनुष्य और पशु में कुछ न कुछ विशेषता अवश्य है। इस विशेषता को समम्हने

satisfied; better to be a human being dissatisfied then a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied then a fool satisfied. And if the fool, or the pig, is of a defferent opinion, it is because they only know their own side of the question. 12 Utilitarianism, p. 14 (Longmans 1607).

के खिये, उस बातमा के स्वरूप का विचार करना पडता है जिले मन और बुद्धि-द्वारा स्वयं अपना और याहा सृष्टि का ज्ञान होता है; और, ज्यांही यह विचार किया जायना त्योंही स्पष्ट मालूम हो जायना, कि पशु और मनुष्य के लिये विक योपमोग-सुख तो एक ही सा है, परन्तु इसकी अपेद्धा मन और ख़िंद के असन्त रवात व्यापार में तथा शुद्धावरया में जो सुख है वही मनुष्यकाश्रेष्ट और आसंतिक सुस है। यह सुख आतमवश है; इसकी प्राप्ति किसी वाख वस्तु पर अवलियत महीं: इसकी प्राप्ति के लिये इसरों के सुख को न्यून करने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है; यह मुख ग्रपने ही प्रयत्न से हमां को मिलता है और ज्यों ज्यों हमारी स्वाति होती जाती है त्याँ त्याँ इस सख का स्वरूप भी आधिकाधिक ग्रुद्ध और निर्मल दोता चला जाता है। मर्टहरि ने सच कहा है कि " मनति च पिलुटे कोऽर्यवान् को दरिद्रः "--मन के प्रसन्न होने पर क्या दरिदता और क्या अमीरी दोनों समान ही हैं। प्लेटो नामक प्रसिद्ध यूनानी तत्ववेत्ता ने भी यह प्रतिपादन किया है कि शारीरिक ( प्रयति वाह्य प्रयती आधिभीतिक ) मुख की अपेन्ना मण का सुल श्रेष्ठ है, और मन के सुर्खों से भी बुद्धिग्राख (अर्थान परम आञ्चातिक) सुस अत्यन्त श्रेष्ट है । इसलिय यदि इम ग्रमी मोच के विचार को छोड़ दें, . ते भी यही सिद्ध हो है कि जो बुद्धि आत्मविचार में निमन्न हो दसे ही परम सुख मिल सकता है। इसी कारण मगवद्गीता में मुख के (सालिक, राजस और तामल ) तीन भेद किये गये हैं, और इनका लच्चण भी चतलाया गया है, यया-श्चात्मनिष्ट दुद्धि ( अर्थात् सब मूर्ती में एक ही आत्मा को जान कर, आत्मा के टसी सबे ध्वरूप में रत होनेवाली बुद्धि ) की प्रसन्नता से जी आध्यात्मिक मुत प्राप्त द्दोता दे वहीं श्रेष्ठ ग्रीर साखिक मुख है" तत्सुखं साचिक श्रोतं भात्मदुद्धि गसा-दजम् " (गी १८.३७); जो श्राधिमोतिक सुख इंदियों से भीर इंदियों के निषयों से होते हैं वे सात्त्रिक सुलॉ से कम दर्जे के होते हैं और राजस कहताते हैं (गी. १८. ३८); और जिस सुख से चित्त को मोह होता है तथा जो सुख निदा था भालस्य से उत्पन्न होता है उसकी योग्यता तामस भयोत् किनेष्ठ श्रेशी की है। इस प्रकरमा के क्रारम्भ में गीता का जो श्लोक दिया है, उसका यही तात्रयं है; भीर गीता (६. २२) में कहा है कि इस परम सुख का अनुमव मनुष्य की यदि एक बार भी हो जाता है तो फिर उसकी वह असमय रियति कभी नहीं डिगने पाती, कितने ही भारी दुःख के ज़वरदस्त धके क्यों न लगते रहें यह आत-न्तिक सुख स्त्रमं के भी विषयोपमीग-सुख में नहीं मिल सकता; इसे पाने के लिये पहले अपनी बुद्धि प्रसन्न होनी चाहिय । जो मनुष्य बुद्धि को प्रसन्न करने की युक्ति को बिना सीचे-समभेत केवल विषयोपमोग में ही निमग्न हो जाता है। वसका सुख भ्रानित्य और चाणिक होता है। इसका कारण यह है, कि जो इंद्रिय-सुख आज है वह कल नहीं रहता । इतना ही नहीं; किन्तु जो बात हमारी # Republic, Book 1X.

इंदियों को क्राज सुखकारक प्रतीत होती है, वही किसी कारण से वृसरे दिन दुःखमय हो जाती है। वदाहरणार्थ, ग्रीष्म ऋतु में जो ठंढा पानी हमें प्रच्छा काता है, वही शीतकाल में भागिय हो जाता है। अस्तु इतना करने पर भी उससे सुलेच्छा की पूर्ण तृति होने ही नहीं पाती। इसलिय, युख शब्द का न्यापक श्चर्य ले कर यदि हम उस शुख्द का उपयोग सभी प्रकार के सुखों के लिये करें तो हमें मुख-सुख में भी भेद करना पढ़ेगा। नित्य व्यवद्वार में सुख का अर्थ मुख्यतः इंद्रिय-सुल हो होता है। परन्तु जो सुल इंदियातीत है, अर्थात् जो केवल आत्मनिष्ट बुद्धि को ही प्राप्त हो सकता है उसमें और विषयोप-भोग-रूपी सुख में जब भिन्नता प्रगट करना हो, तब म्रात्मयुद्धि-प्रसाद से उत्पन्न होनेवाले सुख को भ्रयात भ्राच्या-स्मिक सुख को श्रेय, कल्यागा, हित, आनन्द अथवा शांति कहते हैं; और विष-भोगपमाग से होनवाले आधिमौतिक सुख को केवज सुख याप्रेय कहते हैं। 'पिछले प्रकरण के अन्त में दिये दुए कठो पनिपद के वाक्य में, प्रेय सौर श्रेय में, नीचकेता ने जो मेद चतलाया है, उसका भी भ्रामिप्राय यही है। मृत्यु ने उसे भ्रप्ति का रहस्य पहले ही बतला दिया था; परन्तु इस सुख के मिलने पर भी जब उसन आत्मक्तन-प्राप्ति का वर माँगा, तब मृत्यु ने उसके यदले में उसे अनेक सांसारिक मुखां का शालच दिखलाया। परन्तु नचिकेता इन म्रानिस म्राधिमौतिक सुखां को कत्याग्रा-कारक नहीं सममता या, क्योंकि ये (प्रेय ) सुख वाहरी दृष्टि से अच्छे हैं, भात्मा के श्रेय के लिये नहीं; इसी लिये उसने उन सुखों की खोर ध्यान नहीं दिया, किंतु उस घात्मविद्या की प्राप्ति के लिये ही हठ किया जिसका परिग्राम घात्मा के क्षिये श्रेयस्कर या कल्याणुकारक है, और उसे चंत में पा कर ही छोड़ा। सारांश यह है, कि श्रात्मबुद्धि-प्रसाद से होनेवाले केवल बुद्धिगम्य सुख को श्रर्थात् श्राच्यात्मिक सुख को ही हमारे शास्त्रकार श्रेष्ठ सुख मानते हैं और उनका कयन है, कि यह नित्य सुख फ्रात्मवश है, इसलिये सभी को प्राप्त हो सकता है तथा सब लोगी को चाहिये कि वे इसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करें । पशु-धर्म से होनेवाले सुख में छौर मानवी सुख में जो कुछ विशेषता या विलक्षणता है वह यही है; स्रोर यह धात्मानन्द केवल वाह्य उंपाधियां पर कभी निर्भर न होने के कारण सव सुखों में नित्य, स्वतंत्र और श्रेष्ठ ह । इसी को गीता म ानवाण, श्रयांत् परम शान्ति कहा ह (गी. ६.१५) और यही रियतप्रज्ञों की त्राह्मी अवस्था की परमाष्ट्रिका सख है (गी) २...

93,६.२८;१२.१२;१८.६२ देखों )।
अब इस बात का निर्धाय हा जुका, कि आत्मा की शान्ति या सुख है।
अत्यन्त श्रेष्ठ है और वह आत्मवश होने के कारण सब लोगों को प्राप्य भी है।
परन्तु यह प्रगट है, कि यशि सब धातुओं में सोना श्राधिक मृख्यवान् है, तक्ष्मिष कैवल सोने से ही, लोहा हत्यादि श्रन्य धातुओं के विना, जैसे संसार का काम नहीं किल सकता; श्रायवा जैसे केवल शक्स से ही, विना नमक के काम नहीं चल सकता; इसी तरह आत्मत्य या शान्ति को भी सममना चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि

इस शान्ति के साथ, शरीर-धारण के लिये सद्दी, कुछ सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता हैं; और इसी अभिप्राय से आशीर्वाद के संकल्प में केवल "शान्तिरस्तु" न कह कर ''शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चातु"—शान्ति के साथ पुष्टि और तुष्टि भी चाहिये, कहने की रीति है। यदि शास्त्रकारों की यह समफ होती, कि केवल शान्ति से ही तृष्टि हो जा सकती है, तो इस संकल्प में ' प्रष्टि ' शब्द को व्यर्थ धुसेड़ देने की कोई आवश्यकता नहीं यी। इसका यह मतलव नहीं है, कि प्रष्टि अर्थात् ऐहिक सुखों की वृद्धि के लिये रात दिन द्वाय द्वाय करते रही। उक्त संकल्प का भावार्य यही है कि तुम्हें शान्ति, पुष्टि और तुष्टि ( सन्तोप ) तीनों उचित परिमागा से मिलें और इनकी प्राप्ति के लिये तुम्हें यत्न भी करना चाहिए । कठोपनिपद का मी यही तालर्थ है । निकेता जब मृत्यु के अर्थात् यम के लोक में गया तब यम ने उससे कहा कि तुम कोई भी तीन वर माँग लो उस समय निवकता ने एकदम यह वर नहीं माँगा, कि मुक्ते बहाज्ञान का उपदेश करो; किन्तु उसने कहा कि " मेरे पिता सुम्मपर अप्रसन्न हैं, इसलिये प्रथम वर आप सुक्ते यही दीजिये कि वे सुभा पर प्रसन्न हो जावें। " अनन्तर उसने दूसरा वर माँगा कि " अप्नि के व्यर्थात ऐडिक समृद्धि माप्त करा देनेवाले यज्ञ आदि कर्मी के, ज्ञान का उपदेश करो ।" इन दोनों वरों को प्राप्त करके अन्त में उसने तीसरा वर यह माँगा कि " सुमेर श्रोत्मविद्या का उपदेश करो।" परन्तु जय यमराज कहने लगे कि इस तीसरे वर के बदले में तुम्हे और भी अधिक सम्पत्ति देता हूँ, तब—अर्थात् प्रेय ( सुख) की प्राप्ति के लिये त्रावश्यक यज्ञ आदि कर्मी का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उसी की अधिक आशा न करके—निवकेता ने इस बात का आप्रष्ट किया, कि " अव मुक्ते श्रेय ( ब्रात्यन्तिक सुख ) की पाप्ति करा देनेवाले ब्रह्मज्ञान का ही उपदेश े करो।" सारांश यह कि इस उपनिषद के अन्तिम मन्त्र-में जो वर्णन है उसके अनुसार 'ब्रह्मविद्या ' और 'योगविधि ' ( श्रर्यात् यज्ञ-याग आदि कर्म ) दोनों को प्राप्त करके निचकेता सुक्त हो गया है (कठ. ६, १८)। इससे ज्ञान और कर्म का समुचय ही इस उपनिपद का तात्पर्य मालूम होता है। इसी विपय पर इन्द्र की भी एक क्या है। कौपीतकी उपनिषद में कहा गया है, इन्द्र तो स्वयं ब्रह्म-ज्ञानी था, ही, परन्तु उसने प्रतर्दन को भी ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया था। तथापि, जब इन्द्र का राज्य छिन गया और प्रह्लाद को त्रैलोक्य का आधिपत्य मिला तब उसने देवगुरु वृह्तस्पति से पूछा कि " मुक्ते वतलाइये कि श्रेय किस में है ?" तव बृह्मपति ने राज्यश्रष्ट इन्द्र को ब्रह्मविद्या अर्थात् आत्मज्ञान का उपदेश करके कहा कि " श्रेय इसी में है "-एतावच्छ्रेय इति-परन्त इससे इन्द्र का समाधान नहीं दुआ। उसने फिर प्रश्न किया " क्या और भी कुछ आधिक है ?" - को विशेषो भवेत ? तब वृहस्पति ने उसे शुक्राचार्य के पास भेजा । वहीं भी वही द्वाल दुआ और ग्रुकाचार्य ने कहा कि " प्रह्वाद को वह विशेषता मालूम है।" तब अन्त में इन्द्र वाह्मण का रूप धारण करके प्रहाद का शिष्य बन कर सेवा

करने लगा। एक दिन प्रहाद ने उससे कहा कि शील ( सत्य तथा धर्म से चलने का स्वभाव ही बैलोक्य का राज्य पाने की कुंजा है और यही श्रेय है । अनन्तर जब प्रहाद ने कहा कि में तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तू वर माँग, तब बाह्मण वेपधारी इन्द्र ने यही वर माँगा कि " आप अपना शील सुके दे दीजिये । " प्रहाद के 'त्यास्त 'कहते ही उसके 'शील 'के साय धर्म, सत्य, वृत्त, श्री अयवा ऐसर्य आहि सब देवता उसके शरीर से निकल कर इन्द्र के शरीर में प्रविष्ट हो गये। फलतः इन्द्र भ्रपना राज्य पा गया। यह प्राचीन कथा मीध्म ने युधिष्टिर से महामारत के शान्तिपर्व (१२४) में कड़ी है। इस सुंदर कथा से इमें यह वात साफ़ मालूम हो जाती है, कि केवल ऐखर्य की अपेद्या केवल आत्मज्ञान की योग्यता भलें ही अधिक हो, परना जिसे इस संसार में रहना है उसको अन्य लोगों के समान ही स्वयं अपने लिये, तया अपने देश के लिये, ऐहिक समृद्धि प्राप्त कर लेने की बावश्यकता खाँर नैतिक 'हक भी है; इसलिये जब यह प्रश्न के कि इस संसार में मनुष्य का सर्वोत्तम च्येय या परम रहेश क्या है, तो हमारे कर्मयोगगास में अन्तिम उत्तर यही मिलता है कि शांति और पुष्टि, प्रेय और श्रेय अथवा ज्ञान भीर ऐश्वर्य दोनों को एक साथ प्राप्त करो । सीचने की वात है, कि जिन मगवान से वह कर संसार में कोई श्रेष्ट नहीं, और जिनके दिखलाये हुए मार्ग में श्रन्य समी लोग चलते हैं (गी. ३. २३ ), उन मगवान ने ही क्या ऐखर्य और सम्पत्ति को द्यांड दिया है ?

> ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्रैव पण्णां भग इतोरणा ॥

ष्ठ्रश्वंत "समप्र ऐश्वरं, धर्म, यग्न, संवित्त, ज्ञानं घीर वैराग्य-इन छः वातों को 'सम ' कहते हैं " सग शब्द की ऐसी व्याख्या पुरागों में हैं (विप्ता है. ५. ७४)। कुछ लोग इस खोक के ऐश्वर्य शब्द का घर्य योगेश्वर्य किया करते हैं, क्योंकि श्री धर्यात् संवित्तम् का हत खाने ध्राया है। परन्तु व्यवहार में ऐश्वर्य शब्द में सत्ता, यग्न छोर संवित्त का, तया ज्ञान में वैराग्य छोर धर्म का समावेश हुआ करता है, इससे इस विना किसी वाधा के कह सकते हैं कि लोकिक दृष्टि से वक्त श्लोक का सब धर्य ज्ञान घोर ऐश्वर्य इन्हों दो शब्दों से व्यक्त हो जाता है। ध्रीर जबिक स्वयं मगावान् ने ही ज्ञान छोर ऐश्वर्य को धंगीकार किया है, तव इमें भी अवश्य करना चाहिये (गी. ३. २९; समा. शां. '३४९. २५)। कर्मयोग मार्ग का सिद्धान्त यह कदापि नहीं, कि क्रोरा आत्मज्ञान ही इस संसार में परम साध्य वस्तु है; यह तो संन्यास मार्ग का तिद्धान्त है, जो कहता है कि संसार दुःखमय है, इसलिये उसको एकदम छोड़ ही देना चाहिये। भिन्न 'मिन्न मार्गों के इन सिद्धान्तों को एकत्र करके गीता के छर्च का चनर्य करना उचित नहीं है। इसरग्र रहे गीता का ही कथन है कि ज्ञान के विना केवल ऐश्वर्य सिवा आतुरी संपत् के ध्रीर कुछ नहीं है। इसलिये यही सिद्ध होता है, कि ऐश्वर्य के साथ ज्ञान, और

ज्ञान के साथ ऐश्वर्य, अयवा शानित के साथ पुष्टि, इसेग्रा होनी ही चाहिये। ऐसा कहने पर कि ज्ञान के साथ ऐश्वर्य होना अत्यावश्यक है, कर्म करने की आवश्यकता आप ही आप उत्पन्न होती है। प्रयोकि मनु का कथन है कि "कर्माग्यार-मनाणां हि पुरुषं श्रीनिपेवते" (सनु. ६.३००)—कर्म करनेवाले पुरुप को ही इस जगत में श्री अर्थान् ऐश्वर्य मिलता है और प्रत्यन्त अनुभव से भी यही वात सिद्ध होती हैं; एवं गीता में जो उपदेश अर्जुन को दिया गया हैं वह भी ऐसा ही हैं (गी. ३. ८)। इस पर कुछ लोगों का कहना है, कि मोश्व की दृष्टि से कर्म की आवश्यकता न होने के कारण अन्त में, अर्थात् ज्ञानोत्तर अवस्था में, सव कर्मों को आवश्यकता न होने के कारण अन्त में, अर्थात् ज्ञानोत्तर अवस्था में, सव कर्मों को छोड़ देना ही चाहिये। परन्तु यहाँ तो केवल सुख-दुःख का विचार करना है, खीर अब तक मोज तथा कर्म केस्वरूप की परीक्षा भी नहीं की गई है, इसिवेय उक्त आदोप का उत्तर यहाँ नहीं दिया जा सकता। आगे नवें तथा दसवें प्रकरण में अप्यात ज्ञानोत्तर क्षां प्रकरण में अप्यात ज्ञानोत्तर करने ग्यारहवें प्रकरण में अप्यात ज्ञानोत्तर करने ग्यारहवें प्रकरण में अपता हिया जायगा कि यह आहेप भी वेशिर पर का है।

मुख फ्रीर दुःख दो भिन्न तया स्वतंत्र वेदनाँँ, हैं; सुखेच्छा केवस सुस्रोपमोग से ही तृत नहीं हो सकती, इसीलिये संसार में बहुधा दुःख का ही प्राधिक प्रतुमव होता है; परन्तु इस दुःख को टालने के लिये नृप्णा या असंतीप और सब कर्मी का भी समूल नाश करना बचित नहीं; उचित यही है कि फलाशा छोड़ कर सब कर्मी को करते रहना चाहिय; केवल विषये।पमोग-सुख कमी पूर्ण होनेवाला नहीं-वह म्रानित्य और पशुधर्म है, मत्रव्व इस संसार में बुद्धिमान् मनुष्य का सच्चा ध्येय इस ऋनित्य पशु-धर्म से ऊंचे दर्जे का होना चाहिये; श्रात्मबुद्धि यसाद से प्राप्त श्चीनेवाला शांतिसुस ही वह सच्चा ध्येय हैं; परन्तु आध्यात्मिक सुख ही अवपि इस प्रकार अंचे दर्जे का हो, तथापि उसके साथ इस सांसारिक जीवन में ऐहिक वस्तुओं की भी उचित आवश्यकता है; और, इसी लिये सदा निष्काम बुद्धि से प्रयत्न स्वर्थात् कम करते ही रहना चाहिये; हतनी सब बातें जब कर्मयोगग्रास्त्र के धनुसार सिद्ध हो तुकी, तो चबसुस की दृष्टि से मी विचार करने पर यह वतलाने की कोई स्मावस्थकता नहीं रह जाती, कि साधिमौतिक सुखों को ही परम साध्य मान कर कर्मी के केवल सुख-दुःखात्मक वाह्य परिग्हामी के तारतम्य से ही नीतिमत्ता का निर्णयकरना अनुचित है। कारण यह है, कि जो वस्तु कभी पूर्णिबस्या को पहुँच ही नहीं सकती, उसे परम साध्य कहना मानों 'परम' शब्द का दुरुपयोग करके सुगजल के स्थान में जल की खोज करना है। जब इमारा परम ज़ाध्य ही अमित्य तथा अपूर्ण है, तब उसकी आशा में बैठे रहने से इमें क्रनित्य वस्तु को छोड़ कर भार मिलेगा ही क्या ?· "धर्मों नित्यः पुख-दुः खेत्वनित्ये" इस वचन का मर्म भी यही है। "अधिकांश लोगां का अधिक सुल इस शब्दसमूह के सुख शब्द के अर्थ के विषय में आधिभौतिक वादियों में भी बहुत मतमेद है। उनमें से बहुतेरों का कहना है कि यहुंधा मनुष्य सब विषय पुखों को लात भार कर केवल

सत्य प्रयुवा धर्म के लिये जान देने को भी तैयार हो जाता है, इससे यह मानना कानीचत है कि मनुष्य की इच्छा सदैव आधिमातिक सुख-आसि की ही रहती है। इसलिये उन पंडितों ने यह सूचना की है, कि मुख शब्द के बदले में हित अथवा कल्याम् शब्द की योजना करके '' अधिकांश लोगों का अधिक सख " इस सत्र का रूपान्तर " अधिकांश लोगों का अधिक हित या कल्याया " कर देना चाहिये। पत्न, इतना करने पर भी, इस मत में यह दोप बना ही रहता है कि कर्ता की बादि का छछ भी विचार नहीं किया जाता। अच्छा, यदि यह करें कि विपय-ससींके साय मानसिक सखों का भी विचार करना चाहिये, तो रसके ऋधिमौतिक पन् की इस पहली ही प्रतिज्ञा का विरोध हो जाता है—कि किसी भी कमें की नीतिमत्ता का निर्णाय केवल उसके बाह्य परिणामों से ही करना चाहिये-और तय तो किसी न किसी श्रंश में श्रम्यात्म-पत्त को ही स्वीकार करना पडता है। तब इस रीति से क्राच्यात्म-पद्म को स्वीकार करना डी पडता है. तो उसे अधरा या अंशतः स्वीकार करने से क्या लाभ होगा? इसी लिये हमारे कर्मयोग-शास्त्र में यह ऋन्तिम सिद्धान्त निश्चित किया गया है, कि सर्व भूतद्वित, ऋधिकांश लोगों का ऋधिक सुख और मनुष्याव का परम उत्कर्ष इत्यादि नीति-निर्णुय के सब बाह्य साधनों को ऋषवा आधिमौतिक मार्ग को गौँए। या श्रप्रधान सममाना चाहिये झार भ्रात्मप्रसाद रूपी स्वयन्तिक सुख तथा · वसी के साथ रहनेंवाली कर्ती की ग्राद बुदि को ही आज्यात्मिक कसोटी जान कर वसी से कर्म-प्रकर्म की परीचा करनी चाहिये। उन लोगों की वात छोड़ दो, जिन्हों ने यह कसम खा ली हो कि हम दृश्य सृष्टि के परे तत्त्वज्ञान में प्रवेश ही न करेंगे। जिन लोगों ने ऐसी क्सम खाई नहीं है, उन्हें युक्ति से यह मालूम हो जायगा कि मन और बुद्धि के भी परे का कर नित्य आत्मा के नित्य कत्यागा को ही कर्मयोग शास्त्र में प्रधान मानना चाहिये। कोई कोई भूल से समफ बैठते हैं, कि नहीं एक बार बेदान्त में घुले कि वस, फिर सभी कुछ ब्रह्ममय हो जाता है और वहाँ न्यवहार की उपपत्ति का हुछ पता ही नहीं चलता। आज कल जितने वेदान्त-विषयक अन्य पढे जाते हैं वे प्राय: संन्यास मार्ग के अनुयायियों के ही लिखे हुए हैं, और संन्यास मार्ग-वाले इस तृष्णारूपी संसार के सब स्ववहारों को निःसार सममते हैं, इसलिये **ध्नके प्रन्यों में कर्मयोग की ठीक ठीक उपपत्ति सचमुच नहीं मिलती। श्रधिक** क्या कहें: इन पर संप्रदाय असिहप्ता प्रन्यकारों ने संन्यासमानीय कोटिकम या युक्ति चादको कर्मयोग में सन्मिलित करके ऐसा भी प्रयत्न किया है कि जिससे लोक समभने लगे हैं, कि कसेयोग और संन्यास दो स्वतन्त्र सागे नहीं है, किन्तु संन्यास ही अकेला शास्त्रीक मोक्तमार्ग है। परन्तु यह समम्त ठीक नहीं है। संन्यास मार्ग के समान क्सेंगोंग मार्ग भी वैदिक धर्म में अनादि काल से स्वतन्त्रतापूर्वक चला ह्या रहा है भौर इस मार्ग के संचालकों ने वेदान्ततत्वों को न छोड़ते दुए कर्मशास्त्र की ठीक ठीक उपपत्ति मी दिखलाई है। मगवद्गीता प्रन्य इसी पन्य का है। यदि गीता को होड दें, तो भी जान पहेगा कि प्राध्यातमन्त्रि से कार्य-प्रकार्य-शास्त्र के विवेचन

करने की पदाति शीन सरीने प्रन्यकार द्वारा खुद इंग्लिंगड में भी गुरू कर दी गई है: और जर्मनी में तो उससे भी पहले यह पढ़ीत प्रचलित थी। दृश्य मृष्टि का कितना ही विचार करो; परन्तु जब तक यह यात ठीक ठीक मालम नहीं हो जाती कि हम गृष्टि को देखनेवाला और कमें करनेवाला कान है, तय तक नात्विक रृष्टि में हम विषय का भी विचार पूरा हो नहीं सकता, कि इस संसार में मनुष्य का परम साध्य. श्रष्टे कर्तव्य या अन्तिम ध्येय स्या है। इसी लिये याज्ञवत्स्य का यह स्परेग है. "बान्मा वा घरे इष्टव्याः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" प्रस्तुत विषय में भी ब्रज्ञकाः उपयुक्त होता है। दृश्य जगन की परीजा करने से यदि परीपकार सरीले तचा ही अन्त में निष्पत्न होते हैं, तो इससे आत्मविद्याका महत्व कम तो होना ही नहीं, किन्तु उत्तरा उससे सब प्राणियों में एक ही ब्रान्मा के होने का एक ब्रार सुबृतनिन जाता है। इस बात के लिये तो कुछ उपाय ही नहीं है, कि श्राधिमीनिक बाड़ी श्रपनी बनाई हुई मर्यादा से स्वयं बहार नहीं जा सकते। परन्तु हमारे शासकारी की दृष्टि दूस संकोचित मर्यादा के परे पहुँच गई है और इसलिये उन्हों ने म्राव्या त्मिक दृष्टि से ही कर्मयोगशास्त्र की पूरी पूरी टपपति ही है। इस स्पर्पा की चर्चा करने के पहले कर्म अकर्म परीका के एक और पूर्व पत का भी कुछ विचार कर लेना ग्रावएयक है, इमलिये भ्रय इसी पन्य का विवेचन किया जायगा।

<sup>\*</sup> Prolegomena to Ethics, Book I; Rant's Metaphysics of Morals ( trans. by Abbot in Kant's Theory of Ethics ).

## छठव्ँ प्रकरण । आधिदैवतपत्त श्रीर चेत्रचेत्रज्ञाविचार ।

## सत्यपूर्तां वदेद्वाचं मनःपूर्तं समाचरेत् । \*

म्लू. ६. ४६।

द्धर्म-अकर्म की परीचा करने का, आधि मौतिक मार्ग के अतिरिक्त, दूसरा पन्य आधिदैवत-वादियों का है।इसपंथ के लोगों का यह कपन है कि, जब कोई मनुष्य कर्म-म्रकर्म का या कार्य-श्रकार्य का निर्माय करता है तब वह इस मनाड़े में नहीं पड़ता कि किस कर्म से किसे कितना सुख अथवा दुःख होगा, अथवा उनमें से मुख का जोड़ श्रविक होगा या दुःख का । वह श्रात्म-स्रनात्म-विचार की भंभट में भी नहीं पड़ता; श्रीर ये फगड़े बहुतेरीं की तो समफ में भी नहीं श्राते। यह भी नहीं कहा जा सकता, कि प्रत्येक प्राणी प्रत्येक कर्म को केवल अपने सुख के लिये ही करता है। ब्राधिभौतिक-वादी कुछ मी कहें, परन्तु यदि इस बात का योड़ा सा विचार किया जाय कि, धर्म-अधर्म का निर्णय करते समय मनुष्य के मन को स्थिति कैसी होती है, तो यह ज्यान में आ जायगा कि मन की स्वामाविक भौर वदात्त अनोब्रुत्तियाँ-करुगा, दया, परोपकार भादि-- ही किसी काम को करने के लिये मनुष्य को एकाएक प्रमुच किया करती हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई मिकारी देख पड़ता है तब मन में यह विचार आने के पहले ही कि 'दान करने से जगद का श्रयवा अपने आत्मा का कितना हित होगा? मतुष्य के हृद्य में करुणावृत्ति जागृत हो जाती है और वह अपनी शक्ति के अनुसार उस याचक को कुछ दान कर देता है। इसी प्रकार जब वालक रोता है तब माता उसे दूध पिलाते समय इस बात का कुछ भी विचार नहीं करती कि वालक को दूध पिलाने से लोगों का कितना हित होगा। अर्थात् ये ददांच मनोवृत्तियाँ ही कर्मयोगशास्त्रे की यथार्थ नींव हैं। इमें किसी ने ये मनोष्ट्रतियाँ दी नहीं हैं; किन्तु ये निसर्गसिद्ध अर्थात् स्वामाविक, भयवा स्वयंभू, देवता ही हैं। जब न्यायाचीश न्यायासन पर बैठता है तब उसकी बुद्धि में न्यायदेवता की प्रेरणा हुआ करती है और वह उसी प्रेरणा के अनुसार न्याय किया करता है; परन्तु जब कोई न्यायाधीश इस प्रेरणा का श्रनादर करता है तभी उससे अन्याय हुआ करते हैं। न्यायदेवता के सदश ही करुगा, दया, परी-पकार,कृतज्ञता, कर्तन्य श्रेम, धेर्य आदि सद्गुर्गों को जो स्वामाविक मनोवृत्तियाँ

 <sup>&</sup>quot; वही बोलना चाहिए जो सल्प से पूत अथात शुद्ध किया गया है, और वहीं माचरण करना चाहिये जो मन को शुद्ध माळूम हो।"

हैं वे भी देवता हैं। प्रत्येक भनुष्य स्वभावतः इन देवताओं के ग्रुद्ध स्वरूप से परिचित रहता है। परन्तु यदि लोम, द्वेष, मत्तर भादि कारणों से वह इन देव-ताओं की प्रेरता। की परवा न करे, तो श्रव देवता क्या करें ? यह वात सच है कि कई बार इन देवताओं में भी विरोध उत्पन्न हो जाता है; क्रोर तब कोई कार्य करते समय हमें इस का संदेह हो जाता है कि किस देवता की गेरगा को अधिक बलवती मानें। इस संदेह का निर्माय करने के लिये न्याय, करनाम सादि देवताओं के अतिरिक्त किसी दूसरे की सलाइ लेना आवश्यक जान पहला है। परन्तु ऐसे अवसर पर अध्यात्मविचार अथवा सुखदुःख की न्यूनाधिकता के मनाई में र पट् कर, यदि इस अपने मनोदेव की गवाही कें, तो वह एकदम इस बात का निर्धंय कर देता है कि इन दोनों में से कीन सा मार्ग श्रेयस्कर है। यही कारण है कि उक सब देवताओं में मनोदेव श्रेष्ट है। 'मनोदेवता'शब्द में इच्छा, क्षोध, लोम बादि सभी मनोविकारों को शामिल नहीं करना चाहिये; किन्तु इस शब्द से मन को नह ईश्वरदत्त श्रीर स्वामाविक शक्ति ही प्रमीष्ट है कि जिसकी सहायता से मलेखर का निर्णिय किया जाता है। इसी शक्ति का एक बढा मारी नाम 'सदसदिवेकनुद्धिः" है। यदि, किसी संदेष्ट-प्रसा श्रवसर पर, मनुष्य स्वस्य अंतःकरण से और शांति के साय विचार करे तो यह सदसिंद्रवेकश्वदि कभी रसको घोला नहीं देगी। इतना ही नहीं; किंतु ऐसे मीको पर इस दूसरी से यही कहा करते हैं कि 'त अपने मन से पूछ '। इस बड़े देवता के पास एक सूची हमेशा मौजूद रहती है। उसमें यह लिखा होता है कि किस सदग्रा को, किस समय, कितना महत्त्व दिया जाना चाहिये। यह मगोदेवता, समय समय पर, इसी सची के भनतार अपना निर्माय प्रगट किया करता है। सान सोजिये कि किसी समय आतमनद्वा और पहिंसा में विरोध टत्पन हुआ और यह शंका उपस्थित हुई, कि दुर्भिन के समय अभद्य भन्नण करना चाहिये या नहीं ? तब इस संशय को दूर करने के लिये यदि हम शांत चित्त से इस मनोदेवता की मिसत करें, तो उसका यही निर्याय प्रगट होगा कि ' असद्य सद्या करों '। इसी प्रकार यदि कभी स्वार्य और परार्य अवना परी-पकार के बीच विरोध हो जाय, तो उसका निर्माय भी इस मनोदेवता को मना कर करना चाहिये। मनोदेवता के घर की, धर्म कथर्म के न्यूनाधिक भाव की, यह सुची एक प्रयकार को शांतिपूर्वक विचार करने से उपलब्ध दुई है, जिसे उसने अपने ग्रंय में प्रकाशित किया है। इस सूची में नम्रतायुक्त पूर्य माव को पहला

<sup>ें</sup> इस सदसदिवन-तुद्धि का की अंद्रेजी में Conscience कहते हैं; और आविदेवत पक्ष Intuitionist school कहलाता है।

<sup>‡</sup> इस ग्रन्थकार का नाम James Martinean (जेम्स नाटिनो ) है। इमने यह स्वी अपने Types of Ethical Theory (Vol. II. P. 266.3d Ed.) नामक ग्रंथ में ही है। मार्टिनो अपने पंथ को Idio-psychological कहता है। परन्तु इस उसे आधिदेवतपदा ही में शामिल कहते हैं।

अर्थात अध्यन स्थान दिया गया है; श्रीर उसके बाद करुगा, कृतज्ञता, बदारता, वात्मल्य ग्राहि भावों को क्रमशः नीचे की श्रेशियों में शामिल किया है। इस अन्यकार का मत है कि, जब जपर और नीचे की श्रेणियों के सदगुणों में विरोध उत्पन्न हो तब ऊपर ऊपर की श्रेषियों के सदगुर्गों को ही श्रधिक मान देना चाहिये। उसके मत के अनुसार कार्य-अकार्य का अथवा धर्म-अधर्म का निर्णाय करने के लिये इसकी अपेता और कोई विवत मार्ग नहीं है। इसका कारण यह है कि, यद्यपि इस अत्यंत दरदृष्टि से यह निश्चित कर लें कि 'आधिकांश लोगों का अधिक सुख' किसमें है. तथापि इस न्यनाधिक भाव में यह कहने की सत्ता वा आधिकार नहीं है कि ' जिस बात में बाधिकांश लोगों का सुख हो वही तू कर; ' इस लिये अंत में इस प्रश्न का निर्याय ही नहीं होता कि 'जिसमें अधिकांश लोगों का हित है, वह बात में क्यों करूं?' श्रीर सारा भंगड़ा ज्यों का त्यों वना रहता है। राजा से दिना श्रधिकार प्राप्त किये ही जब कोई न्यायाधीश न्यांय करता है तब उसके निर्याय की जो दशा होती है, ठीक वही दशा उस कार्य-अकार्य के निर्याय की भी होती है, जो दूरदृष्टिपूर्वक सुखदुःखों का विचार करके किया जाता है। केवल द्राहि यह बात किसी से नहीं कह सकती कि 'तू यह कर, तुम्ने यह करना ही चाडिये।' इसका कारण यही है कि कितनी भी द्रादृष्टि हो तो भी वह मनुष्यकृत ही है, और इसी कारण वह अपना, प्रभाव मनुष्यां पर नहीं जमा सकती। ऐसे समय पर आज्ञा करनेवाला हम से श्रेष्ठ कोई आधिकारी अवश्य होना चाहिये। और, यह काम ईश्वरदत्त सदसाद्विचेकवादि ही कर सकती है, क्योंकि वह मनुष्य की अपेना अष्ट अतएव मनुष्य पर भ्रपना श्राधिकार जमाने में समर्थ है। यह सदसद्धि-वेक खुद्धि या ' देवता ' स्वयंभु है, इसी कारण व्यवहार में यह कहने की रीति पड गई है कि मेरा 'मनोदेव ' असक प्रकार की गवाही नहीं देता। जब कोई मनुष्य एक आध तुरा काम कर घैठता है तब प्रश्नाताप से वही स्वयं लजित हो जाता है भौर उसका मन उसे हमेशा टॉचता रहता है। यह भी उपर्शुक्त देवता के शासन का ही फले है। इस बात से भी स्वतंत्र मनोदेवता का प्रस्तित्व सिद्ध हो जाता है। कारण कि, ब्राधिदेवत पंथ के मतानुसार, यदि उपर्युक्त सिद्धान्त न माना जाय तो इस प्रश्न की उपपात्त नहीं हो सकती कि हमारा मन हमें क्यों दोंचा करता है।

जपर विया हुआ हुत्तान्त पश्चिमी अधिदेवत पंय के मत का है। पश्चिमी देशों में इस पंय का प्रचार विशेषतः ईसाई-धर्मीपदेशकों ने किया है। उनके मत के अनुसार, धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये. केवल आधिमीतिक साधनों की अपेता यह ईश्वरत्त साधन सुलभ, श्रेष्ट एवं आहा है। त्यथापि हमारे देश में, प्राचीन काल में, कर्मयोगशास्त्र का ऐसा कोई स्वतंत्र पंय नहीं या, तथापि उपर्युक्त मत हमारे प्राचीन अंथों में कई जगह पाया जाता है। महाभारत में अनेक स्थानों पर, मन की भिन्न भिन्न धृतियों को देवताओं का स्वरूप दिया गया है। पिडले

अकरण में यह बतलाया भी गया है कि धमे, सत्य, वृत्त, शील, श्री आदि देवताओं ने अहाद के शरीर को छोड़ कर इन्द्र के शरीर में केसे अवेश किया। कार्य-अकार्य का अध्या धर्म-अधर्म का निर्णाय करनेवाले देवता का नाम भी 'धर्म' ही है। ऐसे वर्णन पाये जाते हैं कि, शिवि राजा के सन्त्र की परीवा करने के लिये श्वेन का रूप घर कर, और युधिष्ठिर की परीवा लेने के लिये अधम यवारूप से तथा दूसरी चार कुता धन कर, धर्मराज अगट हुए थे। स्वयं भगवदीता (१०,३४) में भी कीर्ति, श्री, वाक्, एसि, मेघा, धित और स्ना ये सब देवता माने गये हैं। इनमें से स्मृति, मेघा, 'धित और क्वा मन के धर्म हैं। मन भी एक देवता है; और परवहा का अतीक मान कर, उपनिपदों में उसकी उपासना भी वतलाई गई है (त. ३.४; इर्जे. ३. १८)। जब मनुजी कहते हैं कि "मनःपूत समाचरेत," (६. ४६)—मन फो जो पवित्र मालूम हो वही करना चाहिये—तव यही वोध होता है कि उन्हें। सन' शब्द से मनोदेवता ही आमिश्रेत हैं। साधारण व्यवहार में हम यही कहा करते हैं कि 'जो मन को अच्छा मालूम हो वही करना चाहिये।' मनुजी ने मनुसेहिता के चौथे अध्याय (४.१६९) में यह बात विश्रेण स्पष्ट कर दी है कि-

यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् प्ररितोषोऽन्तरात्मनः । 'तत्ययत्नेन कुर्वात विपरीतं तु वर्जयेत् ॥

" वह कर्म प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये जिसके करने से हमारा अन्तरातमा संतुष्ट हो, भ्रोर जो कर्म इसके विपरीत हो उसे छोड़ देना चाहिये। " इसी प्रकार चातु-र्वरार्थ-धर्म आदि ज्यावहारिक गीति के मूल तत्वों का उद्धेल करते समय मनु, बाज्ञवल्वय आदि स्मृति-श्रंयकार भी यही कहते हैं:—

> वेद: म्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतचतुर्विष प्राहुः साक्षाद्धमस्य रुक्षणम् ॥

"वेद, स्पृति, शिष्टाचार और अपने आत्मा को प्रियं मालूम होना—ये धर्म के चार मूलतत्व है" (मनु, २. १२)। "अपने आत्मा को जो प्रियं मालूम हो"-इस का अर्थ यही है कि मन को जो शुद्ध मालूम हो। इससे स्पष्ट होता है कि जब श्रुति, स्पृति और सदाचार से किसी कार्य की धर्मता या अधर्मता का निर्णयं नहीं हो सकता था, तव निर्णयं करने का चौया साधन 'मनःपूनता' सममी जाती थी। पिछले प्रकरण में कही गई प्रहाद और इन्द्र की क्या बतला चुकने पर, 'शील' के सहत्या के विषयं में, धतराष्ट्र ने महामारत में, यह कहा हैं—

मदन्येपां हितं न स्यात् आत्मनः कर्म पौरुपम् । अपत्रपेत वा येन न तत्कुर्यात् कथंत्रन ॥

भर्यात् '' हमारे जिस कर्म से लोगां का हित नहीं हो सकता, भरवा ज़िसके करें में स्वयं भ्रपने ही को लजा मालूम होती है, वह कमी नहीं करना चाहिये " (मनाः शां. १२४.६६)। इससे पाठकों के ध्यान में यह बात आजायगी कि 'लोगों का हित हो नहीं सकता ' और 'लाजा मालूम होती है 'हन दो पदों से ' अधि कांश लोगों का अधिक हित ' और 'मनोदेवता ' इन दोनों पतों का इस श्लोक में एक साथ कैसा उद्धेल किया गया है । मनुस्मृति ( १२.३५,३७) में भी कहा गया है कि, जिस कर्म करने में लाजा मालूम होती है वह तामस है, और जिसके करने में लाजा मालूम नहीं होती, एवं अन्तरात्मा संतुष्ट होता है, वह साल्विक है। धम्म-पद नामक बौद्यम्य ( ६७ और ६८) में भी इसी प्रकार के विचार पाये जाते हैं। कालिदास भी यही कहते हैं, कि जब कर्म-अकर्म का निर्याय करने में इस सन्देह हो तव—

सतां हि संदेहपदेषु वस्तुपु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः ॥

"सत्पुरुष लोग अपने अन्तःकरण ही की गवाही को प्रमाण मानते <sup>\*</sup>हैं" ( शार्ड. १. २०)। पातंजल योग इसी बात की शिचा देता है कि चित्रवृत्तियों का निरोध करके मन को किसी एक ही विषय पर कैसे स्थिर करना चाहिये; और यह थोग-शास हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है। अत्युव जब कभी कर्म-अक्स के विषय में कुछ सन्देह रूपल हो तव, हम लोगों को किसी से यह सिखाये जाने की आवश्यकता है, कि ' अन्तःकरण को स्वस्थ और शान्त करने से जो उचित मालूम हो, घही करना चाहिये।' सब स्मृति-अन्यों के आरम्भ में, इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं कि, स्मृतिकार ऋषि अपने मन को एकाप्र करके ही धर्म-अधर्म वतलाया करते थे (मनु. १.१)। यों ही देखने से तो, 'किसी काम में मन की गवाही लेना ' यह मार्ग ग्रलन्त सुलम प्रतीत होता है, परन्तु जब इम तत्त्वज्ञान की दृष्टि से इस बात का सुद्भ विचार करने लगते हैं ' शुद्ध मन ' किसे कहना चाहिये तब यह सरल पन्य अन्त तक काम नहीं देसकता: और यही कारण है कि इसारे शास्त्रकारों ने कर्मयोगशास्त्र की इसारत इस कसी नींव पर खडी नहीं की है। अब इस बात का विचार करना चाहिये कि यह तालुज्ञान कौनें सा है। परन्तु इसका विवेचन करने के पहले यहाँ पर इस दात का उद्घेख करना आवश्यक है कि पश्चिमी आधिमौतिक बादियों ने इस आधिदैवतपत का किस प्रकार खंडन किया है । कारण यह है कि, यद्यपि इस विषय में आव्यात्मिक और आधिमौतिक पन्यों के कारण मिन्न भिन्न, हैं, तथापि उन दोनों का अन्तिम निर्याय एक ही सा है । अतएव, पहले आधिभौतिक कारगों का उल्लेख कर देने से, आज्यात्मिक कारगों की महत्ता और संयुक्तता पाठकों के व्यान में शीघ आजायगी।

जपर कह आये हैं कि आधिदें विक पन्य में शुद्ध मन को ही अग्रस्थान दिया गया है। इससे यह प्रगट होता है कि 'अधिकांश लोगों का अधिक सुख '-वाले आधिमातिक नीतिपन्य में कत्ता की दुद्धि या हेतु के कुछ मी विचार न किय जाने का जो दोष पहले बतलाया गया है, चह इस आधिदेवपत्त में नहीं है । परन्तु जब हम इस बात का सूच्म विचार करने लगते हैं कि सदसद्विवेकहपी

शुद्ध मनोदेवता किसे कड्ना चाहिये, तय इस पन्य में भी दूसरी घनेक अपरिहार्य बाघाएँ उपस्थित हो जाती हैं। कोई भी बात लीजिये, कहने की आवश्यकता नहीं है कि, उसके वारे में मली भाति विचार करना-वह प्राग्न है श्रयवा अप्राग्न है. करने के योग्य है या नहीं, उससे लाभ प्रयवा सुख होगा या नहीं, इत्यादि बातों को निश्चित करना-नाक मध्यया आँख का काम नहीं है: किन्तु यह काम उस स्वतन्त्र इन्द्रिय का है जिसे मन कहते हैं । अर्थात, कार्य-अकार्य अयुवा धर्म-अधर्म का निर्माय मन ही करता है: चाहे छाप उसे इन्द्रिय कहें या देवता । यदि श्राधिदेविक पन्य का सिर्फ यही कहना हो, तो कोई भ्रापित नहीं। परन्तु पश्चिमी आधिदेवत पत्त इससे एक दग भीर भी आगे वदा हुआ है। उसका यह कथन है कि, भना भ्रयवा बुरा ( सत् अयवा असत् ), न्याय्य, अयवा अन्याय्य धर्म भ्रयवा अधर्म का निर्माय करना एक बात है; और इस बात का निर्माय करना दसरी बात है. कि असुक पदार्थ भारी है या हलका है, गौरा है या काला, अथवा गणित का कोई वदाहरूमा सही है या गलत । ये दोनों वाते ग्रत्यन्त भिन्न है । इनमें से दूसरे प्रकार की बातों का निर्माय न्यायशास्त्र का आधार ले कर सन कर सकता है: परन्त पहले प्रकार की बातों का निर्माय करने के लिये केवल मन असमर्थ है, अतर्व यह काम सदसदिवेचन शक्तिरूप देवता ही किया करता है जो कि हमारे मन में रहता है। इसका कारण वे यह बतलाते हैं कि, जब हम किसी गणित के उदाहरण की जाँच करके निश्चय करते हैं कि वह सही है या गलत तय हम पहले उसके गुणा, जोड़ भादि की जाँच कर लेते हैं और फिर अपना निश्चय स्थिर करते हैं; अर्थात इस निश्चय के स्थिर होने के पहले मन को अन्य किया या व्यापार करना पहला है ' परन्तु भलेन्त्ररे का निर्णाय इस प्रकार नहीं किया जाता । जब हम यह सुनते हैं कि. किसी एक भाटमी ने किसी दसरे को जान से मार डाला, तब इमारे सुँह से nama यह दहार निकल पडते हैं " राम राम! उसने बहुत युरा काम किया!" और इस विषय में हमें कुछ भी विचार नहीं करना पढ़ता । अतग्व, यह नहीं कहा जा सकता कि, कुछ भी विचार न करके आप ही आप जो निर्णय हो जाता है, और जो निर्माय विचार-पूर्वक किया जाता है, वे दोना एक ही मनोवृत्ति के व्यापार हैं । इसलिये यह मानना चाहिये कि सदस. ' दिवचनशक्ति भी एक स्वतन्त्र मानसिक देवता है ! सद मनुष्यों के अन्तकरण में यह देवता या शक्ति एक ही सी जागृत रहती है, इसलिय हुता काना सभी लोगा को दोप प्रतीत होना है; और उसके विषय में किसी को कुछ सिखलाना भी नहीं पड़ता । इस आधिदेविक युक्तिवाद पर आधिमीतिक पन्य के लोगी का यह उत्तर है कि, सिर्फ " इम एक आध बात का निर्माय एक दम कर सकते हैं " इतने ही से यह नहीं माना जा सकता कि, जिस बात का निर्माय विचारपूर्वक किया जाता है वह उससे भिश है। किसी काम को जल्दी अयवा घीरे करना अभ्यास पर अवलिम्बत है । उदाहरणार्य, गणित का विषय लीजिये। व्यापारी लोग मन के

भाव से. सेस्ट्रहाक के दाम एकदम सुखाप्र गागित की रीति से वतला सकते हैं; इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि गुंगाकार करने की उनकी शक्ति या देवता किसी श्रम्छे गांगितज्ञ से भिन्न है। कोई काम, अभ्यास के कारण, इतना अच्छी तरह सध जाता है कि, विना विचार किये ही कोई मनुष्य उसको शीय और सरलतापूर्वक कर लेता है। उत्तम लच्यमेदो मनुष्य उड़ते हुए पिनुयों को वन्द्रक से सहज मार गिराता है. इससे कोई भी यह नहीं कहता कि लच्यमेट एक स्वतन्त्र देवता है। इतना ही नद्वा. किन्तु निशाना मारना, उड़ते हुए पित्तया की गति को जानना, इत्यादि शास्त्रीय वातों को भी कोई निरर्यंक और त्याज्य नहीं कह सकता। नेपोलियन के विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि, जब वह समरांगए। में खड़ा हो कर चारों त्रोर सुदम दृष्टि से देखता या, तब उसके ध्यान में 'यह बात एकदम आजाया करती थी कि श्रृत किस स्थान पर कमजोर है। इतने ही से किसी ने यह सिद्धान्त नहीं निकाला है कि युद्धकला एक स्वतन्त्र देवता है और उसका श्रन्य मानसिक शुनियों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि, किसी एक काम में किसी की बढ़ि स्वभावतः श्राधिक काम देती है और किसी की कमः परन्त सिर्फ इस श्रसमानता के आधार पर ही हम यह नहीं कहते कि दोनों की बुद्धि बस्तुतः भिन्न है। इसके श्रतिरिक्त यह वात भी सत्य नहीं कि, कार्य-अकार्य का श्रयवा धर्म-श्रधमें का निर्णय एकाएक हो जाता है। यदि ऐसा ही होता, तो यह प्रश्न ही कभी उपस्थित न होता कि "अमुक काम करना चाहिये अयवा नहीं करना चाहिये "। यह वात प्रगट है कि, इस प्रकार का प्रश्न प्रसंगानसार अर्जुन की तरह सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ करता है: श्रीर, कार्य-अकार्य-निर्माय के कुछ विषया में, सित्र सित्र लोगों के भाभिप्राय भी भिन्न भिन्न हुन्ना करते हैं। यदि सद्सद्विवेचनरूप स्वयन्भू देवता एक ही है, तो फिर यह मिलता क्यों है ? इससे यही कहना पडता है कि. सतुष्य की बुद्धि जितनी सुशिचित अयवा सुसंस्कृत होगी, उतनी ही योग्यता-पूर्वक वह किसी बात का निर्माय करेगा। वहतेरे जंगली लोग ऐसे भी हैं कि जो मनुष्य का वध करना अपराध तो मानते ही नहीं, किन्तु वे मारे हुए मनुष्य का मांस मी सहपे खा जाते हैं! जंगली लोगों की बात जाने दीजिये। समय देशों में मी यह देखा जाता हैं कि, देश के चलन के अनुसार किसी एक देश में जो वात गर्हा समभी जाती हैं, वहीं किसी दूसरे देश में सबमान्य समामी जाती है। दशहरणार्थ, एक स्त्री के रहते हुए दूसरी खी के साथ विवाह करना विलायत में ट्रोप समका जाता है: परन्तु हिन्दुस्यान में यह बात बिशेष दूपग्शिय नहीं मानी जाती। मरी समा में सिर की पगडी उतारना दिन्द लोगों के लिये लजा या ग्रमयोदा की वात है; परन्तु अंग्रेज़ लोग सिर की टोपी उतारना ही सभ्यता का लक्ष्मा मानते हैं। यदि यह बात सच है कि, ईम्बर-दत्त या स्वाभाविक सदसहिवेचनशक्ति के कारण ही हुरे कर्म करने में लजा मालूम होती है, तो क्या सब लोगी की एक ही कृत्य करने में एक ही समान लजा नहीं मालूम होनी चाहिये? वडे बडे लुटेरे और डाकू लांग भी, एकबार जिसका नमक खा गी. ₹.९

हेते हैं उस पर, इविवार उठाना निंद्य मानते हैं, किन्तु बढ़े बढ़े सब्द पड़िसे सह सी कपने पड़ोसी राष्ट्रका उथ करना स्वदेशमान्तिका लक्ष्मग्र मस्मते हैं। यदि सदस-दिवेचन गुक्तिरूप देवता एक भी है तो यह मेद क्यों माना जाना भे ? क्याँर विदे यह कहा जाय कि ग्रिजा के अनुसार अथवा देश के चलन के अनुसार सहसहिदेनन-शक्ति में भी भेद हो जाया करते हैं, तो उसकी स्वयंशू विश्वता में दादा आती र्दे । मनुष्य ज्याँ ज्याँ भएनी भ्रमस्य दशा को होड़ कर मस्य दरता जाना है,त्यों ज्याँ टमके मन और बुद्धि का विकास दोता जाता है; और इस करह बुद्धि का विकास शाने पर, जिन बातों का विचार वह अपनी पहली असम्य अवस्या में नहीं कर . सकता या, उन्हीं बातों का विचार श्रव वह श्रपनी सम्य दुगा में शीवता ने करे लग जाता है। अयवा यह कहना चाहिये कि, इस प्रकार बुद्धि का विक्रियत होता ही सम्यता का लजगा है। यह, सम्य अयवा मुशिनित मनुष के इन्द्रियन्त्रिक का परिगाम है, कि वह औरों की बस्तु को ले लेने या साँगने की इच्छा नहीं कता। इसी प्रकार सन की वह शक्ति भी, जियसे बुरे-सने का निर्मुच किया जाता है. धीरे भीरे बहनी जाती है, और अब तो कुछ कुछ बानों में बह इतनी परिषट हो तहूं हैं कि किसी किसी विषय में कुछ विचार किये विना ही हम नेता प्राता नैटिक निर्माय प्रकट कर दिया करते हैं। जब हमें खीनों में कोई दर या पान की दन्त देखनी होती है नव बाँखों की नयों को दिवत परिमाग में खींदना पड़ता है: बाँए यह किया इननी शीवता में होती है कि हमें उसका कुछ बोध भी बहा होता। परन्तु क्या इतने ही से किसी ने इस बात की टक्पित को निरुप्येशी मान का हैं? मारांग यह है कि, मनुष्य की बुद्धि या मन सब समय और मह कानों ने एक ही कें। यह बात ययार्य नहीं कि काले-गोरे का निर्माय एक प्रकर की श्रीद करती है फीर बरे-मले का निर्माय किसी अन्य प्रकार की बुद्धि में किया जाता है। देवल बान्तर इतना ही है कि किसी में बुद्धि कम रहती है और किसी की ब्रीसिन क्रयवा अपरिषक रहती है। उक्त मेंट्र की कोर, तथा इस अनुमद की कोर में। जीवत ध्यान हे कर कि फ़िसी काम को शीवतापूर्वक कर सकता केवल बाहन या बस्याम का फल है, पश्चिमी आधिमीतिकवादियों ने यह निश्चय किया है कि, नन की स्वामाविक ग्रक्तियों से परे सदसदिचारग्रक्ति नामक कोई मित्र स्वतन्त्र क्रोर विस जगा शक्ति के मानने की बावर्यकता नहीं है।

इस विषय में, इसारे प्राचीन शासकारों का कन्तिम निर्माय में पश्चिमी कारि-मौतिक बाटियों के सदश ही है। वे इस बात को मानते हैं कि स्वस्थ और शान्त अन्तरकरण से किसी भी बात का विचार करना चाहिये। परन्तु उन्हें बह बात मान्य नहीं कि,, वर्म-क्रवमें का निर्मय करनेवाली बुद्धि कलता है और कालागेता पहचानने की बुद्धि अलग है। उन्हेंनि बह भी प्रतिगदन किया है कि, मन जिनना हुशिश्चित होगा उतना ही वह भला बा बुरा निर्मय कर महेगा, कत्य मन को सुशिच्चित करने का प्रयन्त्र प्रत्येक की दृदता से करना चाहिये। एरन्तु वे इस बात को नहां मानते कि सदसिद्वेचन-शक्ति, सामान्य बुद्धि से कोई मिन वस्तु या ईश्वरीय प्रसाद है। प्राचीन समय में इम बात का निरंक्षिण स्वम रीति में किया तया है कि, मनुष्य को ज्ञान जिस प्रकार प्राप्त होता है और उसके मन का या बुद्धि का न्यापार किस तरह हुआ करता है। इसी निरीत्तग् को 'चेत्र चेत्रज्ञ-विचार' कहते हैं। चेत्र का भर्य 'श्रारि 'और चेत्रज्ञ का भर्य 'आत्मा' है। यह चेत्रज्ञ चेत्रज्ञ-विचार अन्यात्मविद्या की जड़ है। इस चेत्रज्ञ-विद्या का ठीक शिक ज्ञान हो जाने पर, सदसिद्वेचकशक्ति ही की कौन कहे, किसी भी मनोदेवता का प्रान्तित्व आत्मा के परे या स्वतन्त्र नहीं माना जा सकता। ऐसी भ्रवस्था में आधिर्वत पद्य आप ही आप कमज़ोर हो जाता है। अत्युव, भ्रव यहाँ इस चेत्र-चेत्रज्ञ-विद्या ही का विचार संनेप में किया जायगा। इस विवेचन से भगवद्गीता के प्रहुतेरे सिंहान्तों का सत्यार्य मी पाठकों के ध्यान में अच्छी तरह धाजायगा।

यह कहा जा सकता है कि मनुष्य का शरीर (पिंड, चेत्र या देह) एक बहुत वड़ा कारखाना ही है। जैसे किसी कारखाने में पहले वाहर का माल भीतर लिया जाता है; किर उस माल का चुनाव या व्यवस्था करके इस बात का निश्यं किया जाता है कि, कारखाने के लिये रपयोगी धीर निरुपयोगी पदार्थ कीन से हैं; और तब बाहर से लाये गये कचे माल से नई चीज़ें बनाते श्रीर रुन्हें चाहर भेजते हैं; वैसे ही मनुष्य की देह में भी प्रतिकृण अनेक ब्यापार हुआ करते हैं। इस सृष्टि के पांचमीतिक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये मनुष्य की इन्द्रियों ही प्रथम साधन हैं। इन इन्द्रियों के द्वारा सृष्टि के पदार्थों का यवार्थ ध्ययता मूल स्वरूप नहीं जाना जा सकता। आधिमीतिक वादियों का यह मत है कि, पदार्थों का यवार्थ स्वरूप वसा ही है जैसा कि वह इमारी इन्द्रियों को प्रातीत होता है। अपदि फल किसी को कोई मुतन इन्द्रिय प्राप्त हो जाय, नो उसकी दृष्टि स्पृष्टि

पदार्थों का गुगा धर्म जैसा का किह नूतन इन्द्रियं प्राप्त हा जाय, तो उसका दृष्टि स्वाष्ट पदार्थों का गुगा धर्म जैसा क्राज है वैसा ही नहीं रहेगा। मनुष्य की इन्द्रियों में भी हो मेद हैं—एक कर्मेन्ट्रियों की हम स्वार्थ स्वर्थ हमानेन्ट्रियों है। हम जो कुछ व्यवहार अपने शरीर से करते हैं वह सब इन्हीं कर्मेट्रियों के हारा होता है। नाक, आँसें, कान, जीम और त्वचा, ये पाँच जाने हियाँ है। आसा से रूप, जिह्ना से रस, कानों से शब्द, नाक से गन्ध; और त्वचा से स्पर्श का जान होता है। किसी किसी भी बाह्य पदार्थ का जो हमें जान होना है वह उस पदार्थ के क्ष्य इस शब्द नाम्ध स्पर्श के सिवा, और कुछ नहीं है। उदाहरणार्थ, एक सोने का देकड़ा जीजिये। यह पीला देख पड़ता है, त्वचा को कटोर मानूम होता है, पीटने से लग्बा हो जाता है, इसादि जो गुगा हमारी इन्द्रियों को गोचर होते हैं उन्हों को हम सोना कहते हैं, और जब ये गुगा बार वार एक ही पदार्थ में एक ही से हमानेचर होने लगते हैं नय हमारी दृष्टि से सोना एक स्वतन्त पदार्थ बन जाता है। जिस प्रकार बाहर का माल भीतर के लिये और मितर का माल बाहर मेजने के लिये कियी कारखाने में दरवाने होते हैं; उर्याध्यकर का माल बाहर मेजने के लिये कियी करा हाने हैं दरवाने होते हैं; उर्याध्यकर का माल बाहर मेजने के लिये कियी कारखाने में दरवाने होते हैं; उर्याध्यकर का माल बाहर मेजने के लिये कियी करा हाने में दरवाने होते हैं; उर्याध्यकर का माल बाहर मेजने के लिये कियी करा हाने में दरवाने होते हैं; उर्याध्यकर

सनुष्य देह में बाहार के माल को भीतर लेने के लिये जानेन्द्रिय रूपी द्वार हैं और भीतर का माल बाहर भेजने के लिये कर्मेन्ट्रिय रूपी द्वार हैं। सूर्य की किरणें किसी पदार्थ पर गिर कर जब लॉटती हैं और हमारे नेत्रों में प्रवेश करती हैं तब इसते जातमा को उस पटार्थ के रूप का ज्ञान होता है। किसी पदार्य से आनेदाली गन्ध के सूदम परमागा जब इमारी नाक के मजातुओं से टकराते हैं तब हमें उस पदार्थ की बास आती है। अन्य ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार भी इसी प्रकार हुआ करते हैं। जय ज्ञानेन्द्रियाँ इस पकार श्रपना ब्यापार करने लगती हैं तय हमें उनके द्वारा बाह्य सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान होने लगता है। परन्तु ज्ञानेन्द्रियाँ जो इन्छ न्यापार करती है उसका जान स्वयं उनको नहीं होता, उसी लिये ज्ञानेन्द्रियाँ को ' जाता ' महो कहते, किन्तु उन्हें सिर्फ बाहर के माल को भीतर ले जानेवाले 'द्वार ' ही कहते हैं। इन दरवाज़ों से माल भीतर बाजाने पर उसकी व्यवस्था करना सन का काम है। उदाहरणार्थ, चारह बजे जब घड़ी में घगटे बजने लगते हैं तब एकदम हमारे कानों को यह नहीं समाम पडता कि कितने वजे हैं। किंत ज्यों ज्यों वही में 'यन रन'की एकएक आवाज होती जाती है त्यां त्यां हवा की लहरे हमारे काना पर माकर टक्कर मारती हैं, और सजातन्त के द्वारा प्रत्येक त्रावाज़ का हमारे मन पर पहले सलग अलग संस्कार द्वीता दें और अन्त में इन सवों को जोड़ कर इम निश्चय किया करते हैं कि इतने बजे हैं। पशुत्रों में भी ज्ञानेन्द्रियाँ होती है। जब बड़ी की ' टन् टन् ' आवाज़ होती है तय प्रत्येक ध्वनि का संस्कार उनके कानों के हारा मन तक पहुँच जाता है; परन्तु उनका मन इतना विकसित नहीं रहता कि वे वन सेव संस्कारों को एकत्र करके यह निश्चित कर लें कि वारह बजे हैं। यही अर्थ शास्त्रीय परिभाषा में इस प्रकार कहा जाता है कि, यद्यपि झनेक संस्कारों का पृथक् पृथक् ज्ञान पशुक्रों को द्वी जाता है, तथापि उस अनेकता की एकता का वोध उन्हें नहीं होता। भगवद्गीता (३.४२) में कहा ई:-- अन्द्रियाणि परा-रायादुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः " अर्थान् इन्द्रियाँ ( याग्र ) पदार्थों से श्रेष्ट हैं और मन इन्द्रियों से भी श्रेष्ट हैं। इसका भावार्य भी वही है जो उपर तिला गया है। पहले कह आये हैं कि, यदि मन स्थिर न हो तो आँखें खुली होने पर भी कुछ देख नहीं पड़ना और कान खुले होने पर भी कुछ सुन नहीं पड़ता। तालपे गह है कि, इस देहरूपी कारखाने में 'मन' एक मुंशी (क्लर्क) है, जिसके पास वाहर का सब माल ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भेजा जाता है; और यहीं मुंशी (मन) उस माल की जाँच किया करता है। अब इन बानों का विचार करना चाहिये कि, यह जाँच किस प्रकार की जाती है, और जिसे इस भव तक सामान्यतः 'मन'कहते आये हैं, उसके भी और कीन कीन से मेद किये जा सकते हैं, अयवा एक ही मन की मित्र मित्र आधिकार के अनुसार काँन कीन से भित्र मित्र नाम प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा मन पर जो संस्कार होते हैं उन्हें प्रयम एकत्र करके और धनकी परस्पर नुलना करके इस बात का निर्धाय करना पड़ता है कि, उनमें से झन्छे कीन से हैं और बुरेकीन से हैं, प्राह्म प्रयद्मात्मान्य कौन से हैं, और लग्मदायक तथा द्वानिकास्ट कोन्.से हैं। यह निर्माय हो जाने पर उनमें से जो बात अच्छी. आग्र. सामदायक, उचित अयत्रा करने योग्य होती है उसे करने में हम प्रवृत्त हुन्ना करते हैं। यही सामान्य मानसिक व्यवहार है। उदाहरणार्य, जब हम किसी वर्गाचे मे जाते हैं तब, ब्रॉल ब्रॉर नाक के द्वारा, यहा के घूनों ब्रोर फलों के संस्कार हमारे सन पर होते हैं। परन्तु जब तक हमारे आत्मा को यह ज्ञान नहीं होता कि. इन फलों में से कियकी स्मान्ध अच्छी और किसकी बरी हैं, नव तक किसी फल को त्राप्त कर लेने की इच्छा मन में उत्पन्न नहीं होती और न हम उसे तोहने का प्रयत्न ही करते हैं। अत्रव्व सब मनोव्यापारों के तीन स्थल भाग हो नकते हैं:--(१) ज्ञानेन्ट्रियों के द्वारा बाह्य पटायों का ज्ञान प्राप्त करके उन संस्कारों को तुलना के लिये व्यवस्थापूर्वक रखना; (२) ऐसी व्यवस्था हो जान पर उनके अन्द्रिपन या वरेपन का सार-असार-विचार करके यह निश्रय करना कि कीर सी बात प्राह्म है और कौन सी त्याच्य; और (३) निश्चय हो चुकने पर: ब्राह्म वस्तु को प्राप्त कर लेने की और श्रमाहा को त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो कर फिर दसके अनुसार प्रवृत्ति का होना । परन्तु यह आवश्यक नहीं कि. ये तीनी च्यापार विना रुकावट के लगातार एक के बाद एक होतेही रहें । सन्मव है कि पहले किसी समय भी देखी हुई वस्तु की इच्छा माज हो जाय; किन्तु इतने ही से यह नहीं कह सकते कि उक्त तीनों क्रियाओं में से किसी भी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि न्याय करने की कचहरी एक ही होती है, नयापि उसमें काम का बिमारा इस प्रकार किया जाता है:--पहले बादी और प्रतिवादी अथवा उनके बकील श्चवनी श्रवनी गवाहियाँ और सुबृत न्यायाधीश के सामने पेश करते हैं, इसके बाद न्यायाधीश होनों पत्नों के सबूत हेन्त कर निर्णाय स्थिर करता है. श्रीर श्रंत में न्याया धीश के निर्माय के अनुसार नाजिर काररवाई करता है। ठीक इसी प्रकार जिन्ह संशी को अभी तक हम सामान्यतः 'मन' कहते आये हैं, उसके व्यापारों के मी विभाग हुआ करते हैं । इनमें से, सामने उपरियत वातों का सार-श्रसार-विकार करके बद्ध निश्चय करने का काम ( प्रार्थात केवल न्यायाधीश का काम ) ' बुद्धि ' नामक इन्द्रिय का है, कि कोई एक यात अमुक प्रकार ही की ( एवमेव ) है, इसरे प्रकार की नहीं (नाउन्यया) । जपर कहे गये सब मनोत्यापारों में से इस सार श्रस र-विवेक शक्ति को अलग कर देने पर सिर्फ बचे हुए न्यापार ही जिस इन्ट्रिय के द्वारा हुआ करते हैं, उसी को सांख्य और वेदान्तशास्त्र में 'मन 'कहते हैं (सां. का. २३ और २७ देखों )। यही मन वकील के सद्या, कोई बात ऐसी है ( संकल्प ) अयदा इस के विरुद्ध वैसी है ( विकल्प ), इ.सादि कल्पनाओं को बुद्धि के सामन निर्शाय करने 🕏 लिये पेश किया छता है । इसी लिये इसे; 'सहरूप विकल्पात्मक र छार्यात् बिना निश्चय किये केवल कल्पना करनेवाली, डॉन्ट्रिय कहा गया है। कभी कभी 'सद्भुत्र'शंख्य में 'निश्चय' का भी अर्थ शामिल कर दिया जाता है ( छांदोन्य

७. ४. ३ देखो )। परन्तु यहाँ पर ' सङ्गल्य ' शब्द का उपयोग—निश्चय की ऋषेता न रखते हुए-अमुक बात अमुक प्रकार की मालूम होना, मानना, करपना करना, सम-म्तना, अयवा कुळ योजना करना, इच्छा करना, चिंतन करना, मन में लाना आदि व्या-पारों के लिये ही किया गया है। परन्तु, इस प्रकार वकील के सदश, अपनी कल्प-नाओं को दुद्धि के सामने निर्ण्यार्थ सिर्फ़ उपस्थित कर देने ही से मन का काम प्रा नहां हो जाता। बुद्धि के द्वारा बुरे-मले का निर्माय हो जाने पर, जिस बात को बुद्धि ने प्राह्म माना है उसका कर्मेंट्रियों से श्राचरम् कराना, श्रर्थात् बुद्धि की श्राज्ञा को कार्य में परिगात करना-यहाँ नाज़िर का, काम भी मन ही को करना पड़ता है। इसी कारण मन की व्याख्या दूसरी तरह भी की जा सकती है । यह कहने में कोई म्रापत्ति नहीं कि, बुद्धि के निर्णीय की कारस्वाई पर जो विचार किया जाता है, वह भी एक प्रकार से सङ्कल्प-विकल्पात्मक ही है। परन्तु इसके लिये संस्कृत में 'व्याकर्णा=विस्तार करना ' यह स्ततन्त्र नाम दिया गया है । इसके ऋतिरिक्त शेप सब कार्य बुद्धि के हैं। यहां तक कि मन, स्वयं अपनी ही कल्पनाओं के सार-असार का विचार नहीं करता । सार-श्रसार-विचार करके किसी भी वस्तु का प्रयार्थ ज्ञान बात्मा को करा देना, अयवा चुनाव करके यह निश्चय करना कि अमुक वस्तु अमुक प्रकार की है या तर्क से कार्य-कारण-सम्बन्ध को देख का निश्चित अनुमान करना, अयवा कार्य-अकार्य का निर्माय करना, इत्मदि सब व्यापार युद्धि के हैं। संस्कृत में इन न्यापारों को ' न्यवसाय ' या ' अध्यवसाय ' कहते हैं । अतएव दो शब्दों का वपयोग करके, ' बुद्धि ' और ' मन ' का भेद बतलाने के लिये, मञ्चाभारत (शां. २४१.११) में यह व्याख्या दी गई है:--

'व्यवसायात्मिका बुद्धि: मनो व्याकरणात्मकम्।।

" बुद्धि ( इन्द्रिय ) ज्यवसाय करती है अर्थात् सार-असार-विचार करके कुछ निश्चय करती है; और मन, न्याकरणा अयवा विस्तार है—वह अगली व्यवस्था करनेवाली प्रवर्तक इन्द्रिय है; अर्थात् बुद्धि व्यवसायात्मिक है और मन व्याकर ग्रात्मिक है ।" भगवद्गीता में भी " व्यवसायात्मिका बुद्धिः " शब्द पाये जाते हें (गी. २. ४४); और वहाँ भी बुद्धि का अर्थ 'सार-असार-विचार करके निश्चय करनेवाली इन्द्रिय ' ही है। यथार्थ में बुद्धि, केवल एक तलवार है । जो कुछ ससके सामने खाता है या लाया जाता है, उसकी काट-काँट करना ही उसका काम है: इसमें दूसरा कोई भी गुणा अथवा धर्म नहीं है (ममा. वन. १८१, २६)। संकल्प, वासना, इन्छा, स्पृति, धृति, श्रद्धा, उत्साह, करुणा, भ्रेम, द्या, सहातु-भूति कृतक्ता, काम, लजा, आनन्द, भय, राग, संग, द्वेप, लोम, मद, मत्सर, कोध इत्यादि सब मन ही के गुणा अथवा धर्म हैं (बृ. ४.४. २; मेंग्रु ६.३०)। जैसी जैसी ये मनोवृत्तियां जागृत होती जाती हैं वैसे ही कर्म करने की श्रोर मनुष्य की प्रवृत्ति हुना करती है। उदाहरणार्थ, मनुष्य चाहे जितना बुद्धिमार् हो और बाहे वह गरीब लोगों की दुर्दशा का हाल मती माँति जानता हो, तथापि

यदि उसके हृदय में करुशाबाति जागृत न हो तो उसे गरीवों की सहायता करने की इच्छा कमी होगी ही नहीं । श्रयवा, यदि धैर्य का अभाव हो तो युद्ध करने वी इच्छा होने पर भी बहु नहीं लड़ेगा। ताल्पर्य यह है, कि, बुद्धि सिर्फ़ यही वतलाया करती है हि, जिस वात को करने की हम इच्छा करते हैं उसका परिणाम क्या होता। इंच्छा अथवा धेर्य जादि गुगा बुद्धि के धर्म नहीं हैं, इसलिये बुद्धि स्वयं ( भ्रयात विना मन की सहायता लिये ही ) कभी इंद्रियों को प्रेरित नहीं कर सकती। इसके विरुद्ध कोध ग्राधि मृत्तियों के वश में हो हो कर स्वयं मन चाहे इंदियों को प्रेरित भी कर सके, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि, ब्रांदि के सार-असार-विचार के बिना, केवल मनोवृत्तियाँ की प्रेरणा से, किया गया काम नीति की दृष्टि से युद्ध ही होगा। उटाहरणार्य, यदि बुद्धि का उपयोग न कर, केवल करुणावृत्ति से कुछ दान किया जाता तो संभव है कि वह किसी अपात्र को दे दिया जावे और उसका परिशाम भी बरा हो । जारांश यह है, कि बादि की सहायता के विना केवल मनो-इतियाँ अन्धी हैं। अतएव मनुष्य का कोई काम ग्रद्ध तभी हो सकता है जब कि बुदि शुद्ध हो, मर्थात वह भले बुरे का अचुक निर्णय कर सके; मन बुद्धि के अनु-रोघ से आचरण करे; और इन्द्रियाँ मन के अधीन रहें । मन और बुद्धि के सिवा-' बंत:करण ' भौरे ' चित्त ' ये दो शब्द भी प्रचलित हैं । इनमें से ' अंत:करण ' शब्द का धात्वर्षे ' भोतरी कारण अर्थात् इन्द्रिय ' है, इसलिये उसमें मत, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि सभी का सामान्यताः समावेश किया जाता है। और जव ' मन ' पहले पहल बाह्य विषयों का प्रहुण ऋर्यात् चितन करने लगता है तब वर्द्धा ' चित्त ' हो जाता है (समा. शां. २७३. १७)। परंतु सामान्य व्यवद्वार में इन सब शब्दों का अर्थ एक ही सा माना जाता है, इस कारण समक्त में नहीं भाता कि किस स्थान पर कोन सा अर्थ विवित्तित है। इस गड्बड़ को दूर करने के लिये ही, उक्त अनेक शब्दों में से, मन और बुद्धि इन्हीं दो शब्दों का उपयोग, शार्खाय परिभाषा में ऊपर कहे गये निश्चित अर्थ में किया जाता है । जब इस तरह मन और बदि का भेद एक बार निश्चित कर लिया गया तव, न्यायाघीश के समान, बुद्धि को मन से श्रेष्ट मानना पड़ता है; स्रौर उस न्टायाधीश (बुद्धि) का मुंशी वन जाता है। '' मनसस्तु परा बुद्धिः " – इस गीता-वाक्य का भावार्य भी यही है कि मन की अपेसा बुद्धि श्रेष्ठ एवं उसके परे है (गी. ३. ४२) तथापि, जैसा कि जपर कह अ।ये हैं, उस मुंशी, को भी दो प्रकार के काम करने पढ़ते हैं:-(१) ज्ञानेन्ट्रियां द्वारा अथवा बाहर से आये हुए संस्कारों की व्यवस्था करके उनको बुद्धि के सामने निर्माय के लिये उपस्थित करना; और (२) बुद्धि का निर्णाय हो जाने पर उसकी आज्ञा भ्रायवा डाक कर्मेद्रियों के पास मेज कर इदि का हेत् सफल करने के लिये आवश्यक वाह्य किया करवाना । जिस तरह दुकान के लिये माल खरीदने का काम और दुकान में बैठ कर बेचने का काम भी, कहीं कहीं, उस दुकान के एक ही नौकर को करना पड़ता है, उसी तरह मन को भी दूसरा काम करना पड़ता हैं। मान लो कि. हमें एक मित्र देख पड़ा और इसे पुकारने की इच्छों से हमने उसे 'छरे' कहा । अय देखना चाहिये कि इतने समय में अन्तः करगा में कितने व्यापार होते हैं। पहले 'श्रांखों ने अथवा ज्ञानेन्द्रियों ने यह संस्कार मन के द्वारा बुद्धि को मेजा कि हमारा मित्र पास ही है, और बुद्धि के द्वारा उस संस्कार का ज्ञान श्वात्मा को हुआ। यह हुई ज्ञान होने की किया। जब आत्मा बुद्धि के द्वारा यह निश्चय करता है कि मित्र' को पुकारना चाहिये; और, बुद्धि के इस हेतु के अनुसार काररवाई करके लिये मन में योलने की इच्छा वत्मन होती है और मन हमारी जिद्धा (कर्मेन्ट्रिय) से 'अरे!' शब्द का उचार खा करवाता है। पाणिनि के शिक्षा अन्य में शब्दोशारग किया का वैग्रान इसी वात को ध्यान में रख कर किया गया है:—

आत्मा बुद्ध्या समत्याऽयान् मनो युक्ते विवक्षया । मन्ः कायाश्रिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥ मारुतस्तृरक्षि चरन् मंद्रं जनयति स्वरम् ॥

अर्थात् " पहले आत्मा ब्राह्मि के द्वारा सब वातों का आकलन करके सन सं बोलने की इच्छा उत्पन्न करता है; श्रीर जय मन कायाप्ति को उसकाता है तब कायाप्ति वायु को प्रेरित करती है।,तदनन्तर यह वायु छाती में प्रयेश करके मंद स्वर उत्पन्न करती है।" यही स्वर आगे कराठ-तालु आदि के वर्ण-भेद-रूप से मुख के बाहर जाता है। उक्त श्लोक के कनितम दो चरण में ज्युपनिपद में भी मिलते हैं ( मैज्यू. ७. ११ ); धौर, इससे प्रतीत दोता है कि ये श्लोक पागिति से भी प्राचीन हैं "। आधुनिक शारीरशास्त्रों में कायाप्ति की मजातन्तु कहते हैं । परन्तु पश्चिमी शारीरशालाहों का कथन है कि मन भी दो हैं: क्योंकि वाहर के पदायों का ज्ञान भीतर लानेवाले और मन के द्वारा अदि की फाजा कर्मेन्ट्रियों को जतलानेवाले मजा तन्तु, शरीर में, भिन्न भिन्न हैं। हमारे शास्त्रकार दो मन नहीं मानते: उन्हीं ने मन और ब्रद्धि को भिन्न बतला कर लिक्षे यह कहा है कि मन उमयात्मक है, अर्थात् बह क्रमेंन्द्रियों के साथ कर्मेन्द्रियों के समान और ज्ञानेन्द्रियों के साथ ज्ञानेन्द्रियों के समान काम करता है। दोनों का तात्पर्य एक ही है। दोनों की दृष्टि से यही शगट है कि, बुद्धि निश्रयकर्ता न्यायाधीश है, भीर मन पहले ज्ञानेन्द्रियों के साय संकरप-विकरपात्मक हो जाया करता है तथा फिर कर्मेन्ट्रियों के साथ व्याकरणात्मक या कारवाई करनेवाला अर्थात कर्मेन्द्रियों का सात्तात प्रवर्तक हो जाता है। किसी दात का 'ब्याकरण' करते समय कभी कभी मन यह संस्कृत-विकल्प भी किया करता है कि बुद्धि की काज़ा का पालन किस प्रकार किया जाय। इसी कारण मन

<sup>ै</sup> मेनसमूलर साहब ने किया है कि मेन्युपनिष्ट्. पाणिनि की अपेक्षा. प्राचीन होना नाहिये ! Sacred Books of the East Series, Vol. XV. pp. XIvii—li ; इस पर परिशिष्ट प्रकरण में अधिक विचार किया गया है ।

की ज्याख्या करते समय सामन्यताः सिर्फ़ यही कहा जाता है कि 'संकल्प-विक-ल्पात्मकं'। परातु, ज्यान रहे कि, उस समय मी इस ज्याख्या में मन के दोनॉ ज्यापारों का समावेश किया जाता है।

' बहि ' का जो अर्थ ऊपर किया गया है, कि यह निर्माय करनेवाली इन्द्रिय है, वह अर्थ केवल शास्त्रीय और सदम विवेचन के लिये उपयोगी है । परन्तु इन शास्त्रीय सर्यों का निर्याय हमेशा पीछे से किया जाता है। सतएव यहाँ ' बुद्धि ' शब्द के उन व्यावहारिक ऋयों का भी विचार करना आवश्यक है जो इस शब्द के सम्बन्ध में, शास्त्रीय अर्थ निश्चित होने के पहले ही, प्रचलित हो गये हैं। तब तक व्यवसायात्मक ब्रिट्स किसी बात का पहले निर्गाय नहीं करती तब तक 'हमें उसका ज्ञान नहीं होता; और जब तक ज्ञान नहीं हुओं है तथ तक उसके प्राप्त करने की इच्छा या वासना भी नहीं हो सकती। अत्तप्त, जिस प्रकार व्यवहार में आम के पेंड चौर फल के लिये एक ही शब्द ' आम ' का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार न्यवसायात्मक ब्रिक्कि के लिये और उस ब्रिक्कि के वासना आदि फलों के लिये भी एक ही शब्द ' बुद्धि ' का उपयोग व्यवहार में कई बार किया जाता है । उदाहर-गार्य, जब इस कहते हैं कि अधुक मनुष्य की बुद्धि खोटी है तब हमारे बोलने का यह अर्थ होता है कि उसकी ' वासना ' खोटी है। शास्त्र के अनुसार इच्छा या वासना मन के धर्म होने के कारण उन्हें बुद्धि शब्द से सम्बोधित करना युक्त नहीं है। परन्तु बुद्धि शब्द की शास्त्रीय जाँच होने के पहले ही। से सर्वसाधारण लोगाँ के व्यवहार में 'ब्रद्धि', शब्द का स्पयोग इन दोनों अर्थों में होता चला श्राया हैं:--(१) निर्धाय करनेवाली इन्द्रिय; भीर (२) उस इन्द्रिय के ज्यापार से मनुष्य के मन में उत्पन्न होनेवाली वासना या इच्छा। श्रातएव, श्राम के मेट् बत-साने के समय जिस प्रकार 'पेंड ' झाँर 'फल ' इन शब्दों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार जब बुद्धि के उक्त दोनों अर्थों की मिलता व्यक्त करनी होती है, तय निर्णय करनेवाली. अर्थात् शास्त्रीय बुद्धि को ' व्यवसायात्कि ' विशेषस्य जोड़ दिया जाता है और वासना को केवल 'बुद्धि क्षियवा 'वासनात्मक 'बुद्धि कहते हैं। गीता (२.४९, ४४, ४६; और ३.४२) में 'बुद्धि ' शब्द का उपयोग वपर्युक्त दोनों क्रायों में किया गया है। कर्मयोग के विवेचन को ठीक ठीक समक्र सीने के लिये ' बुद्धि ' शब्द के उपर्युक्त दोनों अर्थों पर इसेशा ध्यान रखना चाहियं। जब मनुष्य कुछ काम करने लगता है तब उसके मनोन्यापार का क्रम इस प्रकार है - पहले वह 'ब्यवसायात्मिक ' बुद्धीन्द्रिय से विचार करता है कि यह कार्य अच्छा है या बुरा, करने के योग्य है या नहीं; और फिर इस कर्म के करने की इच्छा या वासना ( अर्थात् वासनात्मक बुद्धि ) उत्पन्न होती है। और तब वह उक्त काम करने के लिये प्रवृत्त हो जाता है । कार्य-श्रकार्य का निर्ण्य करना जिस ( न्यवसायास्मिक ) बुद्धीन्त्रियः का न्यापार है, वह यदि स्वस्थ और शान्त हो, नो मन में निरर्यक अन्य वासनाएँ (ब्राव्हि) उत्पन्न नहीं होने पातीं

अर्ते मन भी बिगड़ते नहीं पाता । अतएव गीता (२.४१) में कमयोगशास क्ष प्रयम सिदान्त यह है, कि पहले ज्यनसायात्मिक बुद्धि को शद्ध और श्विर स्वना चाहिये। केवल गीता ही में नहीं, किन्त कान्टों ने भी बुद्धि के इसी प्रकार दो भेद किये हैं और ग्रह ऋर्यात व्यवसायात्मक ब्रद्धि के एवं व्यावहारिक सर्वात वासनात्मक ब्रिटि के. व्यापारों का विवेचन दो स्वतंत्र प्रंथों में किया है । वस्ततः देखने से तो यही प्रतीत होता है कि, व्यवसायात्मिक ब्राह्मिको स्थिर करना पातं-जल योगशास्त्र ही का विषय है. कर्मयोगशास्त्र का नहीं। किनु गीता का सिद्धान्त है कि, कर्म का विचार करते समय उसके परिशास की श्रोर ज्यान न दे कर, पहले मिर्फ़ यही देखना चाहिये कि कर्म करनेवाले की वासना अर्थात् वासनासक बढिर कैसी है (गी. २. ४६)। ग्रोर, इस प्रकार जब वासना के विषय में विचार हिया जाता है तब प्रतीत होता है कि, जिसको व्यवसायात्मिक बुद्धि स्थिर और शब्द नहीं रहती, उसके मन में वासनाओं की भिन्न भिन्न तरंगें उत्पन्न हुआ करती हैं, क्योर इसी कारण कहा नहीं जा सकता कि, वे वासनाएँ सदेव ग्राद्ध और पवित्र ही होंगी (गी. २. ४१)। जबकि वासनाएँ ही शुद्ध नहीं हैं तब आगे कर्म की श्रद्ध कैसे हो सकता है ? इसी लिये कर्मयोग में भी, व्यवसायात्मक बुद्धि को शब करने के लिये. साधनों भ्रयवा उपायों का विस्तार-पूर्वक विचार करने की भावश्यकता होती है; श्रोर इसी कारगा भगवतहीता के छठे अध्याय में, बुद्धि को शुद्ध करने के लिये एक साधन के तौर पर, पातंजलयोग का विवेचन किया गया · हैं। परन्ते इस संबंध पर ध्यान न दे कर, कुछ सांप्रदायिक टीकाकारों ने गीता का .यह तात्पर्य निकाला है कि. गीता में केवल पातंजलयोग का ही प्रतिपादन किया गया है! सूब पाठकों के घ्यान में यह बात ऋाजायंगी कि, गीता शाख में ' ब्रिसे ' शब्द के उपर्युक्त दोनों ऋषों पर और उन ऋषों के परस्पर सम्बन्ध पर, ध्यान रखना कितने महत्त्व का है।

इस बात का वर्गान हो चुका कि, मनुष्य के भन्तःकरण के व्यापार किस प्रकार हुआ करते हैं, तथा उन ज्यापारों को देखते हुए मन भौर दुद्धि के कार्य कौन कौन से हैं, तथा दुद्धि के किसने अर्थ होते हैं। श्रव, मन और व्यवसायान्तिक दुद्धि को इस प्रकार प्रथक् कर देने पर, देखना चाहिये कि सदसदिवेक देवता ता प्रधार्य रूप प्रथा है। इस देवता का काम, सिर्फ भले-दुरे का चुनाव करना है; भत्तएव इसका समावेश 'मन' में नहीं किया जो सकता। और किसी भी बात विचार करके निर्णय करनेवाली व्यवसायात्मक दुद्धि केवल एक ही है, इसलिये सदसदिवेक रूप 'देवता 'के लिये कोई स्वतन्त्र स्थान ही नहीं रह जाता! हाँ, इसमें संदेह नहीं कि जिन बातों का या विषयों का सार-मसार-

<sup>†</sup> कोन्ट ने व्यवसायात्मिक बुद्धि को Pure Reason और वासनात्मक बृद्धि को Practical Reasonकहा है।

विचार करके निर्माय करना पडता है वे अनेक और मिल भिल हो सकते हैं। जैसे व्यापार, लड़ाई. फीजदारी या दीवानी सुकदमे, साहुकारी, कृपि भादि अनेक म्यवसायों में हर मोंके पर सार -असार-विवेक करना पड़ता है। परन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता कि व्यवसायात्मक बुद्धियाँ भी मिन मिन्न खयवा कई प्रकार की होती हैं। सार-असार विवेक नाम की किया सर्वत्र एक ही सी है; और, इसी कारण, विवेक अथवा निर्णय करनेवाली बुद्धि भी एक ही होनी चाहिये। परन्तु मन के सद्या बुद्धि भी गुरीर का धर्म है, अत्तव्य पूर्वकर्म के अनुसार, पूर्वपरंपरागत या भानुपंगिक संस्कारों के कारण, भाषवा शिक्षा भादि भ्रन्य कारणों से, यह बुद्धि कम या अधिक साल्विकी, राजसी या तामसी हो सकती है। यही कारण है कि, जो बात किसी एक की बुद्धि में प्राह्म प्रतीत होती है वही दूसरे की बुद्धि में अप्राह्म जैंचता है। इतने ही से यह नहीं समभ लेना चाहिये, कि बुद्धि नाम की इन्द्रिय ही प्रत्येक समय, भिन्न भिन्न रहती है। ग्रॉल ही का उदाहरण लीजिये। किसी की ऑफ़्तें निरहीं रहती हैं तो किसी की भड़ी और किसी की कानी; किसी की दृष्टि मंद और किसी की साफ रहती है। इससे हम यह कभी नहीं कहते कि नेते-न्द्रियुक्त नहीं अनेक हैं। यही न्याय बुद्धि के विषय में भी उपयुक्त होना चाहिये। निज बुद्धि से चावल श्रयवा गेहूँ जाने जाते हैं; जिस बुद्धि से पत्यर श्रोर हीरे का मेद जाना जाता है; जिस बुद्धि से कालेगोरे या मीठे-कडुवे का ज्ञान होता हैं; वही बुद्धि इन सर्व वातों के तारतम्य का विचार करके श्रांतिम निर्णय भी किया करती है, कि भय किसमें है और किसमें नहीं, सब और असव क्या है, लाभ और हानि किसे कहते हैं, धर्म औरवा अधर्म और कार्य अधवा अकार्य में क्या भेद हैं, इत्यादि । साधारण व्यवहार में 'मनोदेवता कह कर उसका चाहे जितना गौरव किया जाय, तथापि तत्त्वज्ञान की दृष्टि से वह एक ही व्यवसायात्मक बुद्धि है। इसी अभिप्राय की श्रोर ध्यान दे कर, गीता के अठारहवें अध्याय में. एक ही बुद्धि के तीन मेंद ( साखिक, राजस और सामस ) करके, भगवान ने ऋर्जन को पहले यह बतलाया है कि:--

> प्रशतिं च निरुत्तिं च कार्याकार्ये मयाभये ॥ वंषं मोक्षं च या वैत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥

. अर्थात् "सास्त्रिक बुद्धि वह है कि जिसे इन बातों का यथार्थ ज्ञान है;—कौन सा काम करना, चाहिये, और कौन सा नहीं, कौन सा काम करने योग्य है और कौन सा अयोग्य, किस वात से ढरना चाहिये और किस वात से नहीं, किसमें बंधन हैं और किसमें मोन्न " (गी. १८. ३०)। इसके बाद यह बतलाया है कि:—

यया घमेमधर्मे च कार्ये चाकार्यमेव च । अययावत् प्रजानाति बुद्धिः सा. पार्ये राजसी ॥ अर्थात् वर्मे और अधर्म, अयवा कार्ये और अकार्य, का व्यसर्ये निर्माय जो बुद्धि नहीं कर सकती यानी जो खुद्धि हमेशा भूल किया करनी है, वह राजसी है" ( १८. ३१ )। श्रोर श्रंत में, कहा है कि:—

> अधर्म धर्मीमिति या मन्यते तमसानृता । सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः साःपार्थ तामसी ॥

अर्थात "अधर्म को ही धर्म माननेवाली, अथवा सब वातों का विपर्गत या उल्हा निर्माय करनेवाली, बुद्धि तामसी कच्चलाती है" (गी. १८. ३२)। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि, केवल मले-बुरे का निर्माय करनेवाली, प्रार्थान सदसाहिवेक-ब्रिद्धिरूप स्वतंत्र और भिन्न देवता. गीता को सम्मत नहीं है। उसका अर्थ यह नहीं है कि सदेव ठीक ठीक निर्माय करनेवाली बुद्धि हो ही नहीं सकती: उपयुक्त श्लोकों का मावार्य यही है कि, बुद्धि एक ही है; और ठीक ठीक निर्शाय करने का सान्विक गुगा, उसी एक बुद्धि में; पूर्व संस्कारों के कारण, शिचा से तथा इन्द्रिय-निग्रह अथवा भाहार भादि के कारण, उत्पन्न हो जाता है; श्रीर, इन एवंसंस्कार भमृति कारणों के अभाव से ही, वह बुद्धि, जैसे कार्य-स्रकार्य-निर्णय के विषय में बैसे ही श्रन्य दसरी वातों में भी, राजसी झयवा तामसी हो सकती है। इस सिद्धान्त की सहायता से भली भाँति मालूम हो जाता है कि, चोर कीर साह की बुद्धि में, त्तया भिन्न भिन्न देशों के मनुष्यों की बुद्धि में, भिन्नता क्यां हुआ करती है। परन्तु जब हम सदसदिवेचन-शक्ति को स्वतंत्र देवता मानते है, तब उक्त विषय की उप-पत्ति ठीक ठीक सिद्ध नहीं होती। प्रत्येक मनुष्य का कर्तस्य है कि वह अपनी ब्रुद्धि को सात्विक बनावे। यह काम इन्द्रियनिग्रह के विना हो नहीं सकता। जब तक व्यवसायात्मक वृद्धि यह जानने में समर्थ नहीं है कि मनुष्य का हित किस बात में है और जब तक वह उस वात का निर्णयया परीक्षा किये बिना ही इंदियों के इच्छानुसार आचरण करती रहती है, तब तक वह बुद्धि ' ग्रुद्ध ' नहीं कही जा सकती। अत्यव बुद्धि को मन और इंद्रियों के अधीन नहीं होने देना चाहिये; किन्तु ऐसा उपाय करना जाहिये कि जिससे मन और इन्द्रियाँ बुद्धि के अधीन रहें। भगवद्गीता ( २. ६७, ६८; ३. ७, ४९; ६. २४-२६ ) में यही सिद्धान्त स्रनेक स्यानी में बतलाया गया है; और यही कारण है कि कठोपनिपद में श्रीर की रथ की उपमा दी गई है तथा यह रूपक बाँधा गया है कि उस शरीररूपी रय में जुते हुए इन्द्रियों रूपी घोड़ों को विषयोपमांग के मार्ग में अच्छी तरह चलाने के लिये (ध्यव-सायात्मक ) वृद्धिरूपी सारची को मनोमय लगाम धीरता से खींचे रहना चाहिये (कट. ३. ३-६)। सद्दाभारत (वन, २९०, २५; स्त्री. ७. १३, प्रार्थ. ५९) में भी वही रूपक दो तीन ह्यानों में, कुछ हैरफेर के साय, लिया गया है। इन्द्रियनिग्रह के इस कार्य का वर्णन करने के लिये उक्त दृष्टान्त इतना अच्छा है कि त्रीस के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता हेटो ने भी, इन्द्रियनिग्रह का वर्णन करते समय इसी क्षक का उपयोग चएने प्रंय में किया है (फीट्स २४६)। भगवद्गीता में, यह

दृष्टान्त प्रत्यत्त रूप से नहीं पाया जाता; तथापि इस विपय के सन्दर्भ की श्रोर जो च्यान देगा उसे यह बात अवश्य मालूम हो जायगी कि, गीता के उपर्युक्त श्लोकों में इन्डियनियह का वर्णन इस दशन्त को लच्च करके ही किया गया है। सामान्यतः, अर्थात जब शास्त्रीय सदम भेट करने की आवश्यकता नहीं होती तब, उसी को मनोनिग्रह भी कहते हैं। परन्तु जब 'मन' और 'बुद्धि'में, जैसा कि ऊपर कइ आये हैं, भेद किया जाता है तय निग्रह करने का कार्य मन को नहीं किन्तु व्यवसायात्मक बादी को ही करना पड़ता है। इस व्यवसायात्मक बादी को शुद्ध करने के लिये, पातंजल योग की समाधि से, भक्ति से, ज्ञान से अथवा ध्यान से पर-मेश्वर के यथार्थ स्वरूप को पहचान कर, यह तत्व पूर्णतया बुद्धि में भिद जाना चाहिये कि, 'सब प्राधियों में एक ही द्यातमा है '। इसी की आत्मानिष्ट ब्राह्म कहते हैं। इस प्रकार जब व्यवसायात्मक बुद्धि आत्मानिष्ट हो जाती है, और मनोनिग्रह की सहायता से मन और इन्ट्रियाँ इसकी अधीनता में रह कर आज्ञा-नुसार श्राचरण करना सील जाती हैं; तब इच्छा, वासना श्रादि मनोधर्म (श्रर्यात वासनात्मक बुद्धि ) आप ही आप शब्द और पवित्र हो जाते हैं, और शब्द साचिक कर्मों की ग्रीर देहेन्द्रियों की सहज ही प्रवृत्ति होने लगती है। अध्यातम की दृष्टि से यही सब सदाचरणों की जड अर्थात कर्मयोगशास्त्र का रहस्य है।

उपर किये गये विवेचन से पाठक समभ जावेंगे कि. इमारे शास्त्रकारों ने मन भार बद्धि की स्वामाविक वृत्तियाँ के भ्रातिरिक्त सदसाहिवेक-शक्तिरूप स्वतन्त्र देवता का भनित्व क्यों नहीं माना है। उनके मतानुसार भी मन या बुद्धि का गौरव करने के लिये उन्हें 'देवता ' कहने में कोई हर्ज नहीं है; परन्तु तात्विक दृष्टि से विचार इसके उन्होंने निश्चित सिद्धान्त किया है कि जिसे हम मन या बुद्धि कहते हैं उससे भिन्न और स्वयंभू 'सदसद्विवेक' नामक किसी तीसरे देवता का प्रासित्व हो ही नहीं सकता। 'सतां हि संदेहपदेपु०' बचन के 'सतां' पद की उपयुक्तता और महत्ता भी अब भली भाँति प्रकट हो जाती है। जिनके मन प्राद और आत्मनिष्ठ हैं, वे यदि अपने अतःकरण की गवाही लें तो कोई श्रमुचित वात न होगी; अथवा . यह भी कहा जा सकता है कि, किसी काम को करने के पहले उनके लिये यही उचित है कि वे अपने मन को अच्छी तरह ग्रह करके उसी की गवाही लिया करें। परना, यदि कोई चोरकहने लगे कि 'में भी इसी प्रकार काचरण करता हैं ' से यह कदापि उचित न होगा । क्योंकि, दोनों की सदसद्विवेचन शक्ति एक की सी नहीं होती-सत्पर्यों की बृद्धि सारिवक और चोरों कि तामसी होती है। सारांश, भाधिदैवत पत्तवालीं का ' सदसाध्वेक देवता ' तत्त्वज्ञान की दृष्टि से स्वतन्त्र देवता सिख नहीं होता; किन्तु हमारे शास्त्रधारों का सिद्धांन्त है कि वह तो व्यवसायात्मक बुद्धिके स्त्ररूपों दी में से एक आत्मनिष्ट भाषांत्र सास्त्रिक स्त्ररूप है। और, जब यह सिदान्त स्थिर हो जाता है, तब भाधिदैवत पत्र भाप ही वमजोर हो जाता है। जब सिद्ध हो गया कि आधिमातिक पत्त एक देशीय तथा अपूर्ण है और आधि-

दैवत पन्न की सहल युक्ति भी किसी काम की नहीं, तब यह जानरा आवश्यक हैं कि, कर्मयोगशास्त्र की उपपत्ति ढ़ँढ़ने के लिये कोई अन्य मार्ग है या नहीं ? और. वत्तर भी यह मिलता है कि, हाँ, मार्ग है और उसीको आध्यात्मिक मार्ग कहते ही इसका कारण यह है कि, यद्यीप वाह्य कर्मी की अपेचा ब्रह्मि श्रेष्ठ है. तयापि जब सदसद्विवेक बुद्धि नामक स्वतन्त्र और स्वयंभू देवता का श्रस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता तथ, कर्मयोगशास्त्र में भी इन प्रश्नों का विचार करना अवश्यक हो जाता है कि, शृद्ध कर्म करने के लिये बुद्धि को किस प्रकार ग्रुद्ध रखना चाहिये, श्रुद्ध बुद्धि किसी कहते हैं, भ्रयवा बादि किस प्रकार ग्राई की जा सकती है ? भार यह दिवार केवल वाद्य सृष्टि का विचार करनेवाले आधिमौतिकशास्त्रों को छोडे विना, तथा अध्यात्मज्ञान में प्रवेश किये विना, पूर्ण नहीं हो सकता। । इस विषय में हमारे शास्त्रकारों का अन्तिम सिद्धान्त यही है कि, जिस बुद्धि को बात्मा का बयवा परमेश्वर के सर्वव्यापी यथार्थ स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, यह बुद्धि शुद्ध महीं है। गीता में अध्यात्मशास्त्र का निरूपण यही वतलाने के लिये किया गया है, -कि आत्मनिष्ट ब्राव्हि किसे कप्तना चाप्तिये । परन्तु इस पूर्वापर-संबंध की श्रोर ध्यान न दे कर, गीता के कुछ साम्प्रदायिक टीकाकारों ने यह निश्चय किया है, कि गीता में मुख्य प्रतिपाद्य विषय वेदान्त ही है। आगे चल कर यह बात विस्तारपूर्वक बतलाई जायगी कि. गीता में प्रतिपादन किये गये विषय के सम्बन्ध में उक्त टीकाकारों का किया इचा निर्माय ठीक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यही बतलाना है कि ब्राई को ग्रद रखने के लिये आत्मा का भी आवश्य विचार करना पडता है। आत्मा के विश्य में यह विचार दो प्रकार से किया जाता है:-(१) स्वयं अपने पिराट, जेत्र अयवा शारीर के और मन के व्यापारों का निरीक्षण करके यह विचार करना, कि उस निरी-चागु से चेत्रज्ञरूपी खात्मा केसे निष्पत्त होता है (गी- ब. १३)। इसी की शारी-नक भायवा क्षेत्र-क्षेत्रक-विचार कहते हैं, श्रीर इसी कारण देदान्तसूत्रों को शरीरक ( शरीर का विचार फरनेवाले ) सत्र कहते हैं । स्वयं आपने शरीर और मन का इसं प्रकार विचार होने पर, (२) ज्ञानना चाहिये कि, उस विचार से निपन्न होनेवाला तत्त्व, और हमारे चारों और की दृश्य-सृष्टि अर्थात् ब्रह्मांगुड के निरीक्षण से निप्पन. होनेवाला तत्त्व, दोनों एक ही हैं अथवा भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार कियेगये साप्टे के निरन्तागा को क्षर-अक्षर-विचार श्रयवा व्यक्त-अन्यक्त-विचार कहते हैं। मृष्टि के सब - भागावान पदार्थों को ' चर ' या व्यक्त ' कहते हैं और सृष्टि के उन नाशवान पदार्थों में जो सारभत नित्यतस्य है उसे 'भ्राचर'या 'भ्रान्यक ' कहते हैं (गी;=. २१; १५. १६)। क्रेन्नज्ञ-विचार और क्तर-अक्तर-विचार से प्राप्त होनेवाले इन दोने तत्त्वीं का फिर से विचार करने पर प्रगट होता है कि ये दोनों तस्व जिससे निप्पक हुए हैं, श्रीर हुन दोनों के परे जो सब का मूलभूत एक तस्व है, उसी को ' परमत्मा ' श्रायवा 'पुरुषोत्तम' कहते हैं (गी. ८.२०)। इन बातों का विचार भगवहीता में किया श्या है; ब्रोर ब्रान्न में, कर्मयोगशास्त्र की उपपत्ति वतलाने के लिये यह दिखलाया

नाया है कि मूलभूत परमात्मरूपी तत्व के ज्ञान से बुद्धि किस प्रकार शुद्ध हो जाती है। श्रतएव इस उपपात्ति को अवद्यी तरह समम लेने के लिये हमें भी उन्हों मार्गों का अनुसरण करना चाहिये। इन मार्गों में से, ब्रह्मागरङ्जान अथवा चर श्रचर-विचार का विवेचन अगले प्रकरण में किया जायगा। इस प्रकरण में, सदमद्विवेच-देवता के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करने के लिये, पिराङ्जान अथवा चेत्र-चेवज्ञ का जो विवेचन आरम्भ किया गया या वह श्रप्रा ही रह गया है, इमलिये अब उसे प्रा कर लेना चाहिये।

पाँचमीतिक स्यूल देव, पाँच फर्मेदियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, इन झानेन्द्रियाँ के शहर स्पर्श-रूप-रस-गंधातमक पाँच विषय, संकल्प-विकल्पात्मक मन और व्यव-सायात्मक बुढि-इन सब विषयों का विश्वन हो चुका । परन्तु, इतने ही से, शरीरसंबंधी विचार की पूर्णता हो नहीं जाती। सन श्रीर ब्रिटि. केवल विचार के साधन भयवा इंदियाँ हैं। यदि उस जड शरीर में, इनके अतिरिक्त प्राग्यरुपी चेतना श्रर्थात् इलचल न हो, तो मन और बुद्धि का होना न होना बरायर ही-धर्मात किसी काम का नहीं-समभा जायगा । अर्थात, शरीर में, वयर्थक वातों के अतिरिक्त, चेतना नामक एक और तत्व का भी समायेश श्रोन। चाहिये । कमी कभी चेतना शब्द का क्रार्थ 'चेतन्य' भी हुआ करता है; परन्तु स्मरण रहे कि यहाँ पर चेतना शब्द का क्रार्थ 'चेतन्य' नहीं माना गया है; बरन 'जड़ देह में ध्मोचर होनेवासी प्रामी की हलचल, चेष्टा या जीवितावस्या का व्यवहार ' सिर्फ यही अर्थ विविद्यात है। जिस चित्रशक्ति के द्वारा जढ पदार्थों में भी इलचल भयवा न्यापार उत्पन्न हुआ करता है उसको चेतन्य कहते हैं, भार श्रव, इसी शक्ति के विषय में विचार करना है। शरीर में धगोचर होनेवाले सर्जावता के ' च्यापार अथवा चेतना का अतिरिक्त, जिसके कारण ' मेरा-रोरा ' यह भेट उत्पन्न होता है, वह भी एक भिन्न गुण है । इसका कारण यह है कि, उपर्युक्त विवे चन के अनुसार बुद्धि सार-असार का विचार करके केवल निर्माय करनेवाली एक-इन्द्रिय है, अत्युव ' मेरा-तेरा ' इस भेद-भाव के मृत को आर्थान् प्राहंकार को वस बुढि से प्रयक् ही मानवा पढ़ता है। इच्छा-द्वेष, सुख-दुःख आदि दुन्द्र मन ही के गुण हैं; परन्तु नैय्याविक इन्हें भारमा के गुण समभते हैं, इसी लिये इस अस को इटाने के अर्थ वेदान्तशास ने इनका समावेश मन ही में किया है। इसी प्रकार जिन मूल तत्वों से पंचमहाभूत उत्पन्न हुए हैं उन प्रकृतिरूप तत्वों का भी समावेश शरीर ही में किया जाता है (गी. १३. ५. ६)। जिस शार्क के द्वारा ये इस तत्व स्थिर रहते हैं वह भी इन सब से न्यारी है। उसे छति कहते हैं (गी. १८,३३)। इन सब बातों को एकप्र करने से जो समुख्य रूपी पदार्थ बनना है उसे शासी में मनिकार शरीर अथवा खेल कहा है: और, न्यवहार में, इसी की चलता-फिरता ( सविकार ) मनुष्य शरीर अथवः पिंड कहते हैं । स्रेत्र शब्द की यह व्याख्या गीता के बाधार पर की गई है, परन्तु इच्छा हैयं, आदि गुगां की गगाना करते समय कमी

इस व्याख्या में कुछ देरफेर भी कर दियां जाता है। उदा दरणार्य, शांति पर्व के जनक-बुलमा-संवाद (शां. ३२०) में, शरीर की व्याख्या करते समय, पंचकर्में दियां के बदले काल, सदसदाव, विधि, गुफ्त और वर्ल का समावेश किया गया है। इस गगाना के अनुसार पंचकर्मेन्द्रियों को पंचमद्वाभृतों ही में शामिल करना पहता है, और, यह मानना पड़ता है कि, गीता की गागुना के अनुसार, काल का अन्त-र्भाव त्राकाश में और विधि-शुक्र-यल कादिकों का श्रांतभीव बन्य महाभूतों में किया गया है। कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि चेत्र शब्द से सब लोगों की एक ही अर्थ अभिमेत है, अर्थात, सानसिक और शारीरिक सब द्रस्यां और गुगां का प्रात्मरूपी विशिष्ट चेतनायुक्त जो समुदाय है उसी को क्षेत्र कहते हैं । शुरीर शब्द का उपयोग सृत देश के लिये भी किया जाता है; अत्युव इस विपय का विचार करते समय 'चेन्न' शब्द ही का ऋधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह शरीर शब्द से भिन्न है। 'चेत्र' का मूल श्रर्थ खेत है; परन्तु प्रस्तुत प्रकरा। म ' सविकार और सजीव मनुष्य देह' के अर्थ में उसका लाजुशिक उपयोग किया गया है। पहले जिसे हमने 'बड़ा कारखाना' कहा है, वह यही, 'सर्विकार और सजीव मनुष्य देह ' है। वाहर का माल भीतर लेने के लिये और कारखाने के भीतर का माल बाहर भेजने के लिये, ज्ञानेन्द्रियाँ उस कारखाने के यथाक्रमद्वार हैं; और मन, बुद्धि, अहंकार एवं चेतना उस कारखान में काम करनेवाले नौकर हैं। ये नौकर जो कुछ व्यव हार करते हैं या करते हैं, वन्हें इस चेत्र के व्यापार, विकार अथवा कमें कहते हैं।

इस प्रकार ' क्रेस ' शब्द का अर्थ निश्चित हो जाने पर यह प्रश्न सहज ही उठता है कि, यह चेत्र अथवा खेत है किसका ? इस कारखाने का कोई स्वामी भी है या नहीं ? आत्मा शब्द का उपयोग वहुधा मन, श्रंतःकरण तथा खयं अपने लिये भी किया जाता है; परन्तु उसका प्रधान अर्थ ' च्रेयज् ' अयवा ' ग्रीर का स्वामी' हीं है। मनुष्य के जितने व्यापार हुआ करते हैं--चाहे वे मानासक हों या गारीरिक-वे सब उसकी बुद्धि आदि अन्तरिंद्रियों, चतु आदि ज्ञानेंद्रियों, तथा इस्त पद आदि फर्मेंद्रियाँ ही किया करती हैं। इन्द्रियों के इस समृह में बुढ़ि घार मन सब से श्रेष्ट हैं। परन्तु, यद्यपि वें श्रेष्ट हैं, तथापि श्रन्य इन्दियों के समान वे भी अन्त में जड़ देह वा प्रकृति के ही विकार हैं ( ग्रगला प्रकरण देखों )। ग्रतएव, यद्यपि मन और बुद्धि सम श्रेष्ट हैं, तथापि उसने अपने अपने विशिष्ट न्यापार के अति-रिक्त और कुछ करते घरते नहींवनता; और न कर सकना संभव ही है। यही सब है कि, मन चिंतन करता है और युद्धि निश्चय करती है । परन्तु इस से यह निश्चय नहीं होता, कि, इन कामों को बुद्धि स्त्रोर मन किस के लिये करते हैं, अयवा मिल मिल समय पर मन और बुद्धि के जो प्रथक् प्रथक् व्यापार दुआ करते हैं, इनका एकत्र शान होने के लिये जो एकता करनी पड़ती है वह एकता ्या पृक्कीकरगा कौन करता है, तया उसी के अनुसार आगे सब इन्द्रियों को अपना

क्रपना स्पापार तरनुकूल करने की दिशा कोन दिखता है । यह नहीं कहा जा 'सकता, कि यह सब काम मनुष्य का जड़ शरीर ही किया करता है। इसका कारण यह है कि, जब शरीर की चेतना अथवा सब इलचल करने के व्यापार नष्ट हो जाते हैं, तब जह शरीर के बने रहने पर भी वह इन कामों को नहीं कर सकता । और, जड शरीर के घटकावयव जैसे सांस, स्नायु इत्यादि तो अन्न के परिशाम हैं तया वे हमेशा जीखें हो कर नये हो जाया करते हैं इसलिये, 'कल जिसे मैने असक एक बात देखी थी, वहीं में श्राज दूसरी देख रहा हूँ ' इस प्रकार की एकत्व-बुद्धि के विषय में यह नहीं कहा जा-सकता कि वह निस वदलनेवाले जड शरीर का ही धर्म है। अच्छा: अब जड़ देह को छोड़ कर चेतना को ही स्वामी माने तो यह आपति देख पडती है कि, गाढ निदा में प्राणादि वायु के श्वासोच्छ्वास प्रसृति ध्यापार श्रयवा रुधिरामिसरागु आदि व्यापार, अर्थात् चेतना, के रहते हुए मी, भी का ज्ञान नहीं रहता ( जू. २. १. १५-१८ )। अतएव यह सिद्ध होता है कि चेतना, श्रयंवा प्राण् प्रसृति का व्यापार, भी जड़ पदार्थ में उत्पन्न होनेवाला एक प्रकार का विशिष्ट गुणा है, वह इन्ट्रियों के सब न्यापारों की एकता करनेवाली मूल शाक्ति, या स्वामी, नहीं है (कठ. ५. ५)। 'मेरा 'और 'तेरा 'इन सम्बन्ध-कारक के शब्दों से केवल ऋईकाररूपी गुणों का बीध होता है; परन्तु इस बात का निर्माय नहीं होता कि ' ऋदं ' ऋषींव ' में ' कीने हूँ । यदि इस 'में' या ' अहं ' को केवल अस सान लें, तो प्रत्येक की प्रतीति अथवा अनुसन वैसा नहीं है: और इस अनुभव को छोड़ कर किसी श्रन्य वात की कल्पना करना मानो श्रीसमर्थ रामदास स्वामी के निम्न बचनों की सार्यकता हीं कर दिखाना है-"प्रतीति के विना कोई भी कयन चच्छा नहीं लगता। वह कयन ऐसा होता है जैसे कुत्ता मुँह फैला कर रो गया हो!" (दा. ६. ५. १५)। अनुभव के विपरीत इस बात को मान लेने पर भी इन्ट्रियों के व्यापारों को एकता की उपपत्ति का कुछ भी पता नहीं लगता! कुछ लोगों की राय है कि, 'में 'कोई भिन्न पदार्थ नहीं है; किन्तु ' ' चेत्र ' शब्द में जिन—मन, बुद्धि, चेतना, जड देह आदि—तत्त्वों का समावेश किया जाता है, उन संव के संघात या समुख्य को ही ' में ' कहना चाहिये. । अब यह वात हम प्रत्यत देखा करते हैं कि, लकडी पर लकडी रख देने से ही सन्द्रक नहीं बन जाती, अथवा किसी घडी के सब कील पुजी को एक स्थान में रख देने से ही उसमें गति उत्पन्न नहीं हो जाती। अतएव, यह नहीं कहा जा सकता कि केवल संघात या समुचय से ही कर्तृत्व उत्पन्न होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि, चेत्र के सब व्यापार सिद्धा सरीखे नहीं होते; किन्तु उनमें कोई विशिष्ट दिशा, उदेश या हेतु रहता है। तो फिर चेत्ररूपी करखाने में कास करनेवाले मन, ब्राह्व आहि सव नाकरों को इस विशिष्ट दिशा या उद्देश की और कीन कीन प्रवृत करता है ! संघात का अर्थ केवल समृद्द है। कुछ पदार्थों को एकत्र करके उनका एक समृद्द यन जाने पर भी विलग न होने के लिये दनमें घागा डालना पडता है; नहीं तो वे फिर कभी गी. र.१०

न कॅमी अलग अलग हो जार्येंगे। अब हमें सोचना चाहिये, कि यह घागा कीनसा हैं ? यह बात नहीं है कि गीता को संघात मान्य न हो: परन्तु टसकी ग्रागना चेत्र ही में की जाती है (गी. १३. ६) । संघात से इस वात का निर्णय बहा होता. कि चेत्र का स्वामी अर्थात चेत्रज्ञ कीन है । कुछ लोग सममते हैं, कि समहय में कोई नया गूरा उत्पन्न हो जाता है। परन्तु पहले! तो यह मत ही सत्य नहीं, क्योंकि तत्त्वहों ने पूर्ण विचार करके सिद्धान्त कर दिया है कि जोपहले किसी भी रूप से बास्तत्व में नहीं था, वह इस जगत में नया उत्पन्न नहीं होता (गी. २.-१६) । यदि इस इस सिद्धान्त को ज्ञागु भर के लिये एक और घर दें: तो भी यह प्रश्न सहज ही उपस्थित हो जाता है, कि संवात में टलक होनेवाला यह नया गुरा ही त्रेत्र का स्वामी क्यों न माना जाय? इस पर कई अर्वाचीन श्राधिमौतिकशात्रज्ञों का कथन है कि, दृव्य श्रीर उसके गुण भिन्न भिन्न नहीं रह सकते, गुरा के लिये किसी न किसी अधिष्ठान की आवश्यकता होती है । इसी कारण समुख्यात्मक गुगा के बदले वे लोग समुख्य ही को इस देवं का स्वामी मानते हैं। ठीक है; परन्तु, फिर व्यवद्वार में भी ' अग्नि ' शब्द के बदले लकडी, विद्युत ' के बदले मेघ, श्रयंबा प्रध्वी की 'श्राकर्पण शक्ति' के बदले प्रध्वी ही क्यों नहीं कहा जाता ? यदि यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि, हेत्र के सब व्या-पार व्यवस्थापूर्वक ढांचेत रीति से मिल जुल कर चलते रहने के लिये, मन और बुद्धि के सिवा, किसी भिन्न शक्ति का अस्तित्व अत्यन्त आवश्यक है: और, यदि यह वात सच हो. कि उस प्रक्ति का ऋधिष्टान ऋब तक हमारे लिये ऋगम्य है, अयवा उस शाक्ति या ऋधिष्टान का पूर्ण स्वरूप ठीक ठीक नहीं वतलाया जा सकता है: तो यह कहुना, न्यायोचित केसे हो संकता है कि वह शक्ति है ही नहीं ! जैसे कोई भी सनुष्य अपने ही कंधे पर बैठ नहीं सकता; बेसे ही यह भी नहीं कहा जा सकता, कि संघात सम्बन्धी ज्ञान स्वयं संघात ही प्राप्त कर लेता है। अतएव, तके की दृष्टि से भी, यही दृह अनुमान किया जाता है, कि देहेंदिय आदि संघात के व्यापार विसके उपसोग के लिये अथवा लाम के लिये हुआ करते हैं, वह संघात से भिन्न ही है। यह तत्त्व, जो कि संघात से भिन्न है, स्वयं सब बातों को जानता है, इसलिये यह वात सच है कि सृष्टि के अन्य पदायों के सदश यह स्वयं अपने ही लिये ' ज्ये ' द्यर्याद गोचर हो नहीं सकता; परन्तु इसके आस्तित्व में कुछ वाधा नहीं पढ़ सकती, क्योंकि यह नियम नहीं है कि सब पदार्यों को एक ही श्रेणी या वर्ग, जैसे झेय ', में शामिल कर देना चाहिये। सब पढ़ायों के वर्ग या विभाग होते हैं। जैसे झाता और झेय-अर्थात् जाननेवाला और जानने की बहतु । और, जब कोई वस्तु दूसरे वर्ग ( ज्ञेय ) में शामिल नहीं ज्ञोती, तव टसका समावेश पहले वर्ग ( ज्ञाता ) में हो जाता है, एवं उसका ऋस्तित्व भी जेय वस्त के समान ही पूर्गातया सिद्ध होता है। इतना ही नहीं; किन्यु यह भी कहा जा सकता है, कि संघात के परे जो जात्मतन्त्र है वह ध्वयं ज्ञाता है, इसलिये उसको होनवाले ज्ञान

का बढ़ि वह स्वयं विषय न हो तो कोई आश्चर्य की वात नहीं है। इसी श्रमिपाय से बहुदारगयकोपनिपद् में याज्ञवल्भ्य ने कहा है ''द्यरे ! जो सब वातों को जानता है उसको जाननेवाला दूसरा कहाँ से आसकता है ?"—विज्ञातारमरे केन विजा नीयात (बृ. २. ४. १४)। स्रतएव, स्रम्त में यही सिद्धान्त कहना पडता है, कि इस चेतनाविशिष्ट सजीव शरीर ( चेत्र ) में एक ऐसी शक्ति रहती है जो हाय-पैर माहि इन्टियाँ से ले कर प्राणा,चेतना,मन और ब्राह्मि जसे परतन्त्र एवं एकदेशीय नौकराँ के भी परे हैं; जो उन सब के ज्यापारों की एकता करती है और उनके कार्यों की टिजा बतलाती है: अथवा जो उनके कर्मों की नित्य साची रह कर उनसे भिन्न, श्राधिक त्यापक और समर्थ है। सांख्य और वेदान्तशास्त्री को यह सिदान्त मान्य है: और, भावांचीन समय में जर्मन तत्त्वज्ञ कान्ट ने भी कहा है कि ब्रद्धि के न्त्रापरी का सदम निरीक्ता करने से यही तत्त्व निप्पन्न होता है। मन, बुद्धि, ऋईकार और चेतना, ये सब, शरीर के अर्थात् होत्र के गुरा अयवा अवयव हैं। इनका अवर्तक इनसे भिन्न, स्वतन्त्र क्रीर उनके परे हैं,—"यो बुद्धेः परतस्तु सः" (गी. ३. ४२)। सांख्यशास्त्र में इसी का नाम पुरुष हैं: वेदान्ती इसी को चेत्रज्ञ स्वर्यात क्षेत्र का जाननेवाला कात्मा कहते हैं, 'में हूँ' यह प्रत्येक मनुष्य को होने वाली प्रतीति ही भात्मा के अस्तित्व का सर्वोत्तम प्रमागा है (वेसू. शांमा. ३-३. ५३. ५४)। किसी को यह नहीं मालूम होता कि 'में नहीं हूँ!। इतना ही नहीं; किन्तु मुख से 'में नहीं हूँ ' शब्दों का डचारण करते समय भी ' नहीं हूँ ' इस कियापद के कर्ता का, अर्थांत् 'में' का, अर्थांत् अरमा का या 'अपना ' श्वस्तित्व वह प्रत्यव रीति से माना ही करता है। इस प्रकार 'में ' इस अई-कारयुक्त संगुण रूप से, शरीर में, स्वयं अपने ही को व्यक्त होनेवाले आत्मतत्त्वके अर्थात् चेत्रज्ञ के असली, ग्रुद्ध और गुणुविरहित स्वरूप का यथाशक्ति निर्णय करने के लिये वेतान्तगास्त्र की उत्पति हुई है (गी. १३. ४)। तथापि, यह निर्माय केवल शरीर अर्थात चेत्र का ही विचार करके नहीं किया जाता । पहले कहा जा चुका 🕏 कि चेत्र-चेतज्ञ के विचार के श्रतिरिक्त यह भी सोचना पड़ता है कि वाह्य सृष्टि ( महाराष्ट्र ) का विचार करने से कौन सा तत्व नियान होता है । ब्रह्मांड के इस विचार का ही नाम 'चर-प्रस्र-विचार' है । चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार से इस बात का निर्माय होता है, कि क्षेत्र में (अर्थात शरीर या पिंड में ) कौन सा सूख तत्व (नेत्रज्ञ या आत्मा) है; और चर-अवर से वाह्य सृष्टि के अर्यात् बहांड के मुलतस्त्र का ज्ञान होता है। जब इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड के मल-तत्वाँ का पहले पृथक् पृथक् निर्माय हो जाता है, तब वेदान्तगास्त्र में अन्तिम सिदान्त किया जाता है . कि ये दोनों तत्त्व एकरूप ऋषीत् एक ही हिं-यानी

<sup>ृ</sup>हमारे शालों के क्षर-अक्षर-विचार आंर क्षेत्र-क्षेत्रश्न-विचार के वर्गीकरण से ग्रीन साहब परिचित न थे। तथापि, उन्हों ने अपने Prolegomena to Ethics अन्य क अरन्म में अध्यातमका जो विवेचन किया है उसमें पहले Spiritual Frinciple in

'जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में हैं'। यही, सव चराचर छिष्ट में श्रान्तिम सल्य हैं। पश्चिमी देशों में भी इन वालों की चर्चो की गई है श्रीर कान्ट जैसे कुछ पश्चिमी त्रज्ञों के सिदान्त हमारे वेदान्तशाख के सिदान्तों से वहुत कुछ मिलते जुलते मी हैं। जब हम इस वाल पर घ्यान देते हैं; श्रीर जब हम यह भी देखते हैं कि वर्तमान समय की नाई प्राचीन काल में श्राधिमीतिक शाखों की क्लति नहीं हुई थी; तब, ऐसी अवस्था में जिन जोगों ने वेदान्त के अपूर्व सिदान्तों को हुँह निकाला, अनके अलोकिक बुद्धि-वेभव के यारे में आश्चर्य हुए विना नहीं रहता। श्रीर, न केवल आश्चर्य ही होना चाहिये, किन्तु उसके वारे में उचित अभिमान मी होना चाहिये।

Nature और Spiritual Principle in Man इन दोनों तन्त्रों का निचार किया गया है और फिर उनकी एकता दिखाई गई है। क्षेत्र-श्रेष्ट-निचार में Psychology आदि मानसज्ञासों का, और क्षर-अक्षर-विचार में Physics, Metaphysics मादि शांकों का, समावेश होता है। इस बात की पश्चिमी पण्डित भी मानते हैं कि उक्त सब ज्ञासों का विचार कर छने पर ही आत्मस्वरूप का निणंय करना पडता है।

## सातवाँ प्रकरण।

## कापिलसांख्यशास्त्र अथवा चराचराविचार ।

प्रकृति पुरुष चैव विद्वयनादी उमाविष । \* गीता १३. १६ ।

ृ पिछले प्रकरण में यह बात बतला दी गई है कि शरीर झीर शरीर के स्वामी या अधिष्ठाता-- दोत्र और चेत्रज्ञ-- के विचार के साथ ही साथ दृश्य सृष्टि भौर रसके मुलतःव—चर भौर अचर-का भी विचार करने के पश्चात् फिर आत्मा के स्वरूप का निर्माय करना पड़ता है । इस चर-अच्चर-सृष्टि का योग्य रीति से वर्गान करनेवाले तीन शास्त्र हैं। पहला न्यायशास्त्र और दूसरा क्रापिल सांख्यशास्त्र परन्त इन दोनों शास्त्रों के सिद्धान्तों को ऋपूर्ण ठहरा कर वेदान्तशास्त्र ने ब्रहा-स्वरूप का निर्णाय एक तीसरी भी रीति से किया है । इस कारण वेदान्त-प्रति-पादित उपपत्ति का विचार करने के पहले हमें न्याय और सांख्य शास्त्रों के सिद्धान्तों पर विचार करना चाहिये। बादरायगाचार्य के वेदान्तसूत्रों में इसी पद्धति से काम लिया गंया है और न्याय तथा सांख्य के मतों का दूसरे अध्याय में खंडन किया गया है। यद्यापि इस विषय का यहाँ पर विस्तृत वर्षान नहीं कर सकते, तथापि इस ने उन बातों का उछेख इस प्रकरण में और अगले प्रकरण में स्पष्ट कर दिया है कि जिनकी भगवद्गीता का रहस्य सममने में आवश्यकता है। नैस्यायिकों के सिदान्तों की अपेता सांख्य-वादियों के सिद्धान्त अधिक महस्व के हैं। इसका कारण पड् है कि कणाद के न्यायमतों को किसी भी प्रमुख वेदान्ती ने स्वीकार नहीं किया है, परन्तु कापिल सांल्यशास्त्र के बहुत से सिद्धान्तों का उछेल मनु आदि के स्मृतिग्रन्थों में तथा गीता में भी पाया जाता है। यही वात बादरायंगाचार्य ने भी (वे. स्. २. १. १२ और २. २. १७) कही है । इस कारण पाठकों को सांख्य के सिदान्तों का परिचय प्रथम ही शोगा चाहिये। इसमें सन्देश नहीं कि वेदान्त मे सांल्यशास्त्र के बहुत से सिद्धान्त पायेजाते हैं; परन्तु स्मरगा रहे कि सांल्य और वेदान्त के ब्रान्तिम सिद्धान्त, एक दूसरे से, बहुत भिन्न हैं । यहाँ एक प्रश्न उप-स्थित होता है कि, वेदान्त और सांख्य के जो सिद्धान्त आपस में मिलते जुलते **हैं उन्हें पहले किसने निकाला था—वेदान्तियों ने या** सांख्य वादियों ने ? परन्तु इस प्रन्य में इतने गहन विचार में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रश्न का उत्तर

<sup>े &#</sup>x27; प्रकृति और पुरुष, दोना को अनादि जानो। '

तीन प्रकार से दिशा जा सकता है। पहलां, यह कि, शायद उपनिषद् (वेदान्त) और सांख्य दोनों की मुद्धि, दो सगे भाइयों के समान, साय ही साय हुई हो भीर उपनिषदों में जो सिद्धान्त सांख्यों, के मता के समान देख पढते हैं उन्हें उपनिपत्कारों ने स्वतंत्र रीति से खोज निकाला हो। वृसरा यह कि, कदाचित कुछ सिद्धान्त सांख्ये शाख से ले कर वेदान्तियों ने उन्हें वेदान्त के अनुकूल स्वरूप दे दिया हो। तीसरा यह कि, प्राचीन वेदान्त के सिद्धान्तों में ही किपलाचार्य ने अपने मत के अनुसार कुछ परिवर्तन और सुधार करके सांख्यशाख की उपपत्ति कर दी हो। इन तीनों में से तीसरी वात ही अधिक विश्वसनीय ज्ञात होती हैं; क्योंकि यद्यपि वेदान्त और सांख्य दोनों वहुत प्राचीन हैं, ,तथापि उनमें वेदान्त या उपनिषद् सांख्य से भी अधिक प्राचीन (श्रीत) हैं। अस्तु; यदि पहले हम न्याय और सांख्य के सिद्धान्तों को अच्छी तरह समम लें तो फिर वेदान्त के—विशेषतः गीता-प्रतिपादित वेदान्त के—तत्त्व जव्दी समम में आ जायँगे। इसलिये पहले हमें इस वात का विचार करना चाहिये कि इन दो स्मार्त श्रास्त्रों का, चर-अन्नर-सृष्टि की रचना के विपय में, क्या मत है।

वर्तेरे लोग न्यायशास्त्र का यही उपयोग समम्तते हैं कि किसी विवासित अथवा गृहीत वात से तर्क के द्वारा कुछ अनुमान कैसे निकाले लाव: और इन अनु मानों में से यह निर्माय कैसे किया जावे कि कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। . परंतु यह भूल है। अनुमानादिशमाणुखंड न्यायशास्त्र का एक मान है सही: परंतु यही कुल उसका प्रधान विषय नहीं है। प्रमाशों के अतिरिक्त, खिष्ट की अनेक वस्तकों का यानी प्रमेय पदार्थी का वर्गीकरणा करके नीचे के वर्ग से उपर के वर्ग की क्रोर चढ़ते जाने से सृष्टि के सब पदार्थी के मूल वर्ग कितने हैं, उनके गुण्धर्म क्या हैं, उनसे अन्य पदार्थों की उत्पत्ति कैसे होती है और ये बातें किस प्रकार सिद्ध हो सकती है, इत्यादि अनेक प्रश्नों का भी विचार न्यायशास्त्र में किया गया है। यही कहना उचित होगा कि यह शास्त्र केवल ऋनुमानखंड का/ विचार करने के लिये नहीं, यरन उक्त प्रश्नों का विचार करने ही के लिये निर्माण किया गया है। क्याद के न्यायसूत्रों का आरंभ और आगे की रचना भी इसी प्रकार की है।. कगाद के अनुयायियों की कागाद कहते हैं। इन दोनों का कहना है कि जगत का सूल कारण परमाण ही हैं। परमाण के विषय में कणाद की और पश्चिमी आधिमातिक-शास्त्रज्ञों की, व्याख्या एक ही समान है । किसी भी पदार्थ का विभाग करते करते अंत में जब विभाग नहीं हो सकता तव उसे परमाणा (परम+ अगु) कहना चाहिये। जैसे जैसे ये परमागु एकत्र होते जाते हैं वैक्षे वेसे संयोग के कारण उनमें नये नये गुण उत्पन्न होते हैं और भिन्न भिन्न पदार्थ बनते जाते हैं। मन और स्नात्मा के भीपरमाणु होते हैं; कौर जब वे एकत्र होते हैं तब चैतन्य की बत्पति होती है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमासा स्वमाध ही से प्रयक प्रयक्त हैं। प्रथ्वी के मूल परमाण में चार गुगा (रूप, रस, गंध, सर्श) हैं।

पानी के परमाणु में तीन गुणु हैं; तेज के परमाणु ने हो गुणु हैं श्रोर वायु के परमाणु में एक ही गुणु है। इस प्रकार सब जगत पहले से ही सून्म श्रीर नित्र परभाणुओं से भग हुआ है। परमाणुओं के सिवा संसार का मृल कारणु श्रोर कुछ भी नहीं है। जब सुन्म श्रोर नित्र परमाणुओं के परस्पर संयोग का 'आरंम' होता है, तब सृष्टि के व्यक्त पदार्य वनने लगते हैं। नैक्यायिकों द्वारा प्रतिपादित, सृष्टि की कराति के सम्बन्ध कीं, इस कराना को 'आरंभ-बाद 'कहते हैं। कुछ नैक्यायिक इसके आगे कभी नहीं बढ़ते। एक नैक्यायिक के बारे में कहा जाता है कि, मृत्यु के समय जब उससे ईश्वर का नाम लेने को कहा गया तब वह 'पीलवः! पीलवः!'-परमाणु! परमाणु! परमाणु!-चिहा उठा। कुछ दूसरे नैक्यायिक यह मानते हैं कि परमाणुओं के संयोग का निमित्त कारणु ईश्वर है। इस प्रकार वे सृष्टि की कारणु-परंपरा की श्रंखला को पूर्णु कर लेते हैं। ऐसे नैक्यायिकों को सेवर कहते हैं। वेदांतसूत्र के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में इस परमाणुवाद का (२. २. ११-१०), और इसके साथ ही साय "ईश्वर केवल निभित्त कारणु हैं," इस मत का मी (२. २ १०-३६) खंडन किया गया है।

बिद्धासित परमागा-बाद का वर्णन पह कर अंग्रेजी पहे-लिखे पाठकों को अर्वा-चीन रसायनशास्त्रज्ञ डास्टन के परमाग बाद का श्रवश्य ही स्मराग होगा । परन्तु, पश्चिमी देशों में प्रसिद्ध सृष्टिशास्त्रज्ञ डार्विन के उत्क्रांति-बाद ने जिस प्रकार ढाल्टन के परमाग्रा-वाद की वह ही दखाड़ दी है, इसी प्रकार हमारे देश में भी प्राचीन समय में सांख्य मत ने क्याह के मत की खनियाद हिला ढाली थी। कणाद के क्रानुयायी यह नहीं वतला सकते कि मूल परमारा को गति केंसे मिली। इसके अतिरिक्त वे लोग इस वात का भी ययोचित निर्माय नहीं कर सकते कि छन्ना, परा, मनुष्य इत्यादि सचेतन प्राणियां की क्रमग्रः बढ़ती चुई श्रेणियाँ केसे वनों चौर अचेतन को सचेतनता केसे प्राप्त चुई। यह निर्णय, पश्चिमी देशों में बक्षीसवीं सदी में लेमार्क और डार्विन ने, तया हमारे यहाँ प्राचीन समय में करिल सुनि ने, किया है। इन दोनों मतों का येही तात्पर्य है कि, एक ही मूल पदार्य के गुणों का विकास हुआ और फिर धीरे धीरे सब सुष्टि की रचना होती गई। इस कारण पहले हिन्दू. स्थान में, और सब पश्चिमी देशों में भी, परमागु बांद पर विश्वास नहीं रहा है। श्रव तो आधुनिक पदार्यशास्त्रज्ञां ने येंद्र भी सिद्ध कर दिखाया है कि परमाण अविभाज्य नहीं हैं। ब्राज कल जैसे छिए के अनेक पदायों का पृथकरणा और पराचिमा करके, अनेक सृष्टिशास्त्रों के आधार पर परमामुन्याद या उत्क्रांति-बाद की सिंद कर दे सकते हैं, वैसे प्राचीन समय में नहीं कर सकते थे। सृष्टि के पटार्थी पर नये नये और मित्र मित्र प्रयोग करना, ग्रयवा ग्रनेक प्रकार से उनका प्रयक्तरण करके उनके गुगा-धर्म निश्चित करना, या सजीव सृष्टि के नये-पुराने अनेक प्राणियाँ के शारीरिक अवयवां की एकप्र तुलना करना, इत्यादि आधिमीतिक शास्त्रों की भर्माचीन यक्तियाँ कगादि या कपिल को मालम नहीं थीं । उस समय उनकी दृष्टि

के सामने जितनी सामग्री थी. उसी के आधार पर उन्हों ने अपने सिदान्त हैंह निकाले हैं। तथापि, यह आश्रयं की बात है कि, सृष्टि की वृद्धि और उसकी ं घटना के विषय में सांख्य शासकारों के तात्विक सिद्धान्त में, श्रीर श्रवीचीन श्राधि-भौतिक शास्त्रकारों के तारिवक सिद्धान्त में, बहुत सा मेद नहीं है। इसमें संदेष्ठ नहीं कि. सिष्टास्त्र के ज्ञान की बादि के कारता, वर्तमान समय में, इस मत की क्राधिभौतिक उपपत्ति का वर्णान अधिक नियमवद्ध प्रगाली से किया जा सकता है. क्रीर आधिभीतिक ज्ञान की वृद्धि के कारगा 'इमें व्यवहार की दृष्टि से भी बहत लाभ दुआ है। परन्तु आधिमातिक शासकार भी ' एक ही अन्यक प्रकृति से अनेक प्रकार की व्यक्त सृष्टि केसे हुई ' इस विषय में, कपिल की अपेक्षा कुछ अधिक नहीं बतला सकते। इस बात को मली भाँति सममा देने के लिये ही हमने त्रागे चल कर, बीच में, कपिल के सिद्धान्तों के साथ ही साथ, हेकल के सिद्धान्तों का भी, तुलना के लिये, संचिप्त वर्णन किया है। हेकल ने अपने अन्य में साफ साफ लिख दिया है कि, मेंने ये सिद्धान्त कुछ नये सिरे से नहीं सोते हैं: बरन् डाविन, स्पेन्सर, इत्यादि पिछले आधिमौतिक पंडिता के प्रन्यों के आधार से ही में अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता हूँ। तथापि, पहले पहल बसी ने इन सब सिद्धान्तों को ठीक ठीक नियमालुसार लिख कर सरलतापूर्वक उनका एकस त्रर्गीन स्थपने ' विश्व की पहेली ' वासक प्रंय में किया गया है। इस कारणा, सुमीते के लिये, हमने उसे ही सब ब्राधिमोतिक तत्त्वज्ञों का मुखिया माना है बीर उसी के मतों का, इस प्रकरण में, तथा अगले प्रकरण में, विशेष उद्घेल किया है। कड़ने की आवश्यकता नहीं कि यह उद्घेल बहुत ही संचित्त हैं, पन्तु इससे अधिक इन सिद्धान्तों का विवेचन इस प्रंथ में नहीं किया जा सकता। जिन्हें इस विपय का दिस्तृत वर्गान पढ़ना हो उन्हें स्पेन्सर, ढाविन, हेकल झाढ़ि पंहितों के मृल ग्रन्यों का ग्रावलोकन करना चाहिये।

कि के सांख्यशास्त्र का विचार करने के पहले यह कह देना उचित होगा कि 'सांख्य'शहद के दो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। पहला अर्थ, किपलाचार्य हात्त प्रतिपादित 'सांख्यशास्त्र' है। हसी का उछेल इस प्रकरणा नें, तथा एक वार प्रगवदीता ( १८. १३ ) में भी, किया गया है। परन्तु, इस विशिष्ट अर्थ के दिना स्वा प्रकार के तत्वज्ञान को भी सामान्यतः 'सांख्य' ही कहने की परिपाटी हैं, क्यार इसी 'सांख्य' शब्द में वेदान्तशास्त्र का भी समावश किया जाता है। 'सांख्य अर्था 'सांख्य' शब्द में वेदान्तशास्त्र का भी समावश किया जाता है। 'सांख्य अर्था 'सांख्योग' शब्दों में 'सांख्य' का यही सामान्य अर्थ अभीष्ट ही। इस निष्ठा के जानी पुरपां को भी भगवदीता में जहां ( गी. २. ३६; ३. ३ ५. ४. ५ और १३. २४) 'सांख्य' कहा है, वहाँ सांख्य शब्द का अर्थ केवल कापिल

<sup>&</sup>quot;The Riddle of the Universe, by Ernst Haeckel, इस प्रत्य की R. P. A. Cheap reprint आइति का ही इपने स्वंत्र स्परीम किया है।

सांख्यमानीं ही नहीं हैं; वरन् उसमें, ब्रात्म-श्रनात्म-विचार से सब कर्मी का सन्वास करके ब्रह्मज्ञान में निमप्न रहनेवाले वेदान्तियों का मी, समावेग़ किया गर्या है। शब्द-शास्त्रज्ञों का क्यन है कि ' सांख्य ' शब्द ' सं-ख्या ' धातु से बना है इसलिये इसका पहला अर्थ ' गिननेवाला ' है और कपिल शास्त्र के मूलतत्त्व इने गिने सिर्फ़ पचीस ही हैं; इसलिये उसे ' गिननेवाले ' के अर्थ में यह विशिष्ट ' सांख्य ' नाम दिया गया: श्रनन्तर फिर ' सांख्य ' शब्द का अर्थ बहुत ध्यापक हो गया और उसमें सब प्रकार तत्त्वज्ञान का समाविश होने लगा । यही कारण के कि जब पहले पहल कल्पित-मिलुकों को ' सांख्य ' कहने की परिपाटी प्रचलित हो गई, तब वेदान्ती संन्यासियों को भी यही नाम दिया जाने लगा होगा। कुछ भी हो; इस प्रकर्ण का इसने जान वृक्त कर यह लम्बा चौटा 'कापिल सांस्यग्रास्त्र । नाम इसिलये रखा है कि सांख्य शब्द के उक्ते अर्थ-भेद के कारण कुछ गढवड न हो। कापिल सांख्यशास्त्र में भी, क्या।द के न्यायशास्त्र के समान, सूत्र है। परन्त गौडपादाचार्य या शारीर-माध्यकार श्रीशङ्कराचार्य ने इन सूत्रों का स्नाधार अपने अन्यों में नहीं लिया है, इसलिये बहुतेरे विद्वान सममते है कि ये सूत्र कहा-चित् प्राचीन न हों। ईखरकून्या की 'सांख्यकारिका ' एक सूत्रों से प्राचीन मानी जाती है और उस पर शंकराचार्य के दादागुरु गौडपाद ने भाष्य लिखा है । शांकर भाष्य में भी इसी कारिका के कुछ अवतर्ग लिये हैं । सन् ५७० ईस्वी से पहले इस अन्य का जो मार्पांतर चीनी मापा में हुआ था वह इस समय उप-स्तव्य है "। ईश्वरकृष्णा ने अपनी 'कारिका 'के अन्त में कहा है कि 'पष्टितन्त्र ' नामक साठ प्रकारणों के एक प्राचीन और विस्तृत अन्य का भावार्थ ( कुछ प्रकरणों को छोड़ ) सत्तर कार्या-पद्यों में इस प्रन्य में दिया गया है। यह परितंत्र प्रय अव रपलव्य नहीं है। इसी लिये इन कारिकाओं के आधार पर ही कापिल सांख्यशास्त्र के मल सिद्धान्तों का विवेचन इंसने यहाँ किया है। सहाभारत में सांख्य मत का मिरूपण कई अध्यायों में किया गया है। परन्त उसमें वेदान्त-मतीं का भी मिश्रण-

के अब बीह प्रन्यों से ईमरक्रम्य का बहुत कुछ हाल जाना जा सकता है। बीह परिवृद्ध का गुरु, ईमरक्रम्य का समकालीन प्रतिपद्धी था। बहुवन्यु का जो जीवन-चिरत सहबंधु का गुरु, ईमरक्रम्य का समकालीन प्रतिपद्धी था। बहुवन्यु का जो जीवन-चिरत, परमार्थ ने (सन् ई. ४९९-५६९ में) जीनी, माया में लिखा था वह अब प्रकाशित हुंवा है। इससे बान्स टक्कस ने यह अनुमान किया है कि ईमरक्रम्य का समय सन् ४५० ईक्ते लगमग है। Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland, 1905 pp. 33-53. परन्तु डाक्स्ट विन्तेष्ट स्मिय की राय है कि त्वयं वसुवन्यु का समय ही चौथी सदी में (लगमग २८०-३६०) होना चाहिय; क्योंक स्मिय क्या का कनुवाद सन ४०४ ईस्वी में, चीनी माया में हुआ है। दसुवन्यु की समय इस प्रकार जब पीछ हट जाता है, उब उत्ती प्रकार ईवरक्रम्य का समय भी करीव २०० वर्ष पीछ हटाना पडता है; अर्थात सन २४० ईस्वी के लगभग ईमरक्रम्य का समय आ पहुँचता है। Vincent Smith's Early History of India. 3rd Ed.p.328

हो गया है, इसलिये कपिल के शुद्ध सांख्य मत को जानने के लिये दूसरे प्रन्यों के, भी देखने की आवश्यकता होती हैं। इस काम के लिये उक्त सांख्यकारिका की अपेद्या कोई भी अधिक प्राचीन अन्य इस समय उपलब्ध नहीं है । भगवान ने मगवहीता में कहा हैं कि ' सिद्धानां किपलो सुनिः' (गी. १०. २६)-सिद्धों में कपिल सुनि में हूँ: इस से कपिल सुनि की योग्यता भली भाति सिद्ध होती हैं। तथापि यह वात मालूम नहीं कि कपिल ऋषि कहाँ और कब रए।शांतिपर्व (३४०, ६७) में एक जगह लिखा है कि सनत्कुमार, सनक, सनंदन, सनत्सुजात: सन, सनातन और कपिल ये सातां बहादेव के मानस पुत्र हैं । इन्हें जन्म से ही ज्ञान हो गया या। दूसरे स्थान (शां. २१८) में कपिल के शिष्य आंद्धरि के चेले पञ्चशिख ने जनक को सांख्यशास्त्र का जो उपदेश दिया या उसका उलेख है। इसी श्रकार शांतिपर्व(३०१,१०८,१०८) में भीष्म ने कहा है कि सांख्यों ने सृष्टि-रचना इत्यादि के बारे में एक बार जो ज्ञान प्रचलित कर दिया है वही- " प्राण, इतिहास, अर्थ-शास्त्र" ब्रादि सब में पाया जाता है। वही क्यों: यहाँ तककहा गया है कि "ज्ञानं च लोके यदिसास्ति किजित सांख्यागतं तच भहन्महात्मन् " प्रार्थात् इस जगत् का सब ज्ञान सांख्यों से ची प्राप्त दुखा है ( मभा. शां. ३०१. १०६) ।यदि इस वात पर ध्यान दिया जाय कि वर्तमान समय में पश्चिमी, ग्रन्थकार उत्क्रातिचाद का उपयोग सब जगह कैसे किया करते हैं, यह बात आश्रयंजनक नहीं मालूम होगी कि इस देश के निवासियों ने भी उत्काति-वाद की बरावरी के सांख्यशास का सर्वत्र कुछ छंश में स्वीकार किया है । ' गुरुत्वाकपंशा ', स्टिरचना के "तत्क्रांति -तत्त्व ' " या ' ब्रह्मातमुन्य ' के समान उदात्त विचार सैकडों बरसों में ही किसी महात्मा के घ्यान में याया करते हैं] । इसलिये यह वात सामान्यतः सभी देशों के अन्यों में पाई जाती है कि, जिस समय जो सामान्य सिदान्त या व्यापक तत्व समाज में प्रचलित रहता है, वस के भाधार पर ही किसी प्रन्य के विषय का प्रतिपादन किया जाता है।

प्राज कल कापिल सांख्यशास्त्र का अभ्यास आयः लुप्त हो गया है, इसी लिये यह प्रस्तावना करनी पड़ी। अब हम यह देखेंगे कि इस शास्त्र के मुख्य सिद्धान्त काने से हैं। सांख्यशास्त्र का पहला सिद्धान्त यह है कि, इस संसार में नई वस्तु कोई भी उत्पन्न नहीं होतीं; क्योंकि, शून्य से, अर्थात जो पहले या ही नहीं उससे, शून्य को छोड़ और कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता। इसितये यह वात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि उत्पन्न हुई वस्तु में, अर्थात् कार्य में, जो गुण देख

Evolution Theory के अर्थ में ' उत्काति-तस्त 'का उपयोग आजकल किया जाता है । इसाल्ये हमने भी वहीं उसी शब्द का प्रयोग किया है । उसन्तु संस्कृत में उत्कातिन ' शब्द का अर्थ मृत्यु है । इस कारण ' उत्कान्तिनस्त ' के बदले गुण-विकाम, अगुणेत्कर्ष, या गुणपरिणाम आदि सांख्य-यादियों के शब्दों का उपयोग करना हमारी समझ म अविक योग्य होगा।

पड़ते हैं वे गुण, जिससे यह वस्तु उत्पन्न हुई हैं उसमें, (अर्थात् कारण में ) स्ट्न रीति से तो अवश्य होने दी चाहिये ( सां. च. ६)। बौद और काणाद यह मानते हैं कि, एक पदार्थ का नाहा हो कर उससे दूसरा नया पदार्थ बनता है: टराहरणार्य, बीज का नाग होने के बाद इससे अंकुर और अंकुर का नाग होने के बाद दर्ससे पेड होतां है । परन्तु सांख्यगाखियों और वेदान्तियों को यह मत पर्सद् नहीं है। वे इहते हैं कि वृज्ञ के बीज में जो 'द्रख्य' हैं उनका नाग नहीं होता, किनु बही इव्य बनीन से और बायु से दूसरे इच्यों को सींच तिया करते हैं: और इसी कारण से बीज को प्रंकुर का नया स्वरूप या अवस्या प्राप्त हो जाती हैं (बेस्. शांना. २.१. १८)। इसी प्रकार जब सकड़ी जलती है तब उसके ही राख या बुर्कों काहि, रूपान्तर हो जाते हैं: लक्ष्डी के सूल दृत्यों ' का नाग हो कर हुआँ नामक कोई नया पढ़ायें उत्पन्न नहीं होता । झांद्रीत्योपनिषड़ (६.२.२) में कहा है "कयनसतः सञ्जायेत "-तो है ही नहीं उससे, जो है वह, केसे प्रात हो सकता है,? सगत् के मूल कार्या के लिये 'अस्त् ' शब्द का उपयोग कभी कभी उपनिपदों में किया गया है, ( हां. ३. १६. १; तें.२.७.१ ); परन्तु यहाँ ' कसत् ' का क्रयें ' क्रमाव=नहीं ' नहीं है: किंतु वेदान्तसूत्रों ( र. १. १६, १०) में यह निश्चय किया गया है कि, 'असन्' शब्द से केवल नासरूपा-त्मक व्यक्त स्वरूप, या अवस्या, का अभाव ही विविश्वत है। दुध से ही दृही वनता है, पानी से नहीं; तिल से ही तेल निकलता है, बालू से नहीं; इत्यादि महार्च देखे हुए अनुमवा से भी यही सिदान्त प्रगट होता है । यदि हम यह नान लॅं कि 'कारगा' में जो गुगा नहीं हैं वे 'कार्य' में स्वतन्त्र रीति से दत्पन्न होते हैं; तो फिर हम इसका कारण नहीं वतला सकते कि पानी से दुई। क्यों नहीं वनता । साराश यह है कि, जो मूल में हैं ही नहीं ट्रससे, अभी जो अस्तिन्व में है वह, उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिये सांख्य-वाटियों ने यह सिद्धान्त निकाला हैं कि, किसी कार्य के बर्तमान ब्रन्यांश और गुगा भूलकारण, में मी किसी न किसी रूप से रहते ही हैं। इसी सिद्धान्त को 'सत्तार्य-ताद' कहते हैं। अर्वाचीन पदार्थ-विज्ञान के जाताओं ने भी यही सिदान्त हुँह निकाला है कि पदायों के सड़ दस्य अरे कर्मशक्ति होना सर्वता मौजूद रहते हैं; किसी पदार्य के चाहे जितने रूपान्तर हो जार्य तो भी अंत में सृष्टि के कुल द्रव्यांग का और कर्म गुक्ति का जोड़ हमेग्रा एक सा वन रहता है। उदादरणार्य, जब हम दीपैक को जलता देखते हैं तक तेल भी घीरे घीरे कम होता जाता है और अंत में वह नष्ट हुआ सा देल पढ़ता है। वचपि यह सब तेल खल खाता है, तथापि उसके परनाशुक्रों का विलक्त ही नाग नहीं हो जाता। दन परमागुओं का अस्तित्व चुपुँ या काजल या अन्य सूच्स इन्यों के रूप में वना रहता है। यदि हम इन मुद्म इन्यों को एकत्र करके तौलें तो मालूम होगा कि उनका तील या बज़न, तेल झार तेल के जलते समय उसमें मिले हुए बायु के पढ़ायों के बज़न के बरावर होता है। अब तो यह भी सिद्ध

हो खुका है कि उक्त नियम कर्मशक्ति के विषय में भी लगाया जा सकता है। यह जात याद रखनी चाहिये कि, यद्यपि आञ्चानिक पदार्थविज्ञान शास्त्र का फ्रीर सांदर-शास्त्रं का सिद्धान्त देखने में एक ही सा जान पडता है, तथापि सांख्य-वादियों का सिदान्त फेवल एक पदार्य से दसरे पदार्य की उत्पत्ति के ही विषय में-अर्यात निर्फ कार्यकारगु-भाव ही के संबंध में - उपयुक्त होता है। परन्तु, अर्वाचीन पदार्यविज्ञान-शास्त्र का सिद्धान्त इससे अधिक प्यापक है । 'कार्य' का कोई भी गुगा 'कारण 'के वाहर के गुणों से उत्पन्न नहीं हो सकता; इतना ही नहीं, किन्तु जब कारण को कार्य का स्वरूप प्राप्त होता है तब उस कार्य में रहते. चाले द्रव्यांश फ्रीर कर्म-शाक्त का कुछ भी नाश नहीं होता; पदार्थ की मित्र भित्र अवस्याओं के दृष्यांश भ्रोर कर्मशक्ति के जोट का बज़र मी सदेव एक ही सा रहता है-- न तो वह घटता है और न बढ़ता है। यह बात अत्यच अयोग से गागित के द्वारा सिद्ध हर दी गई है। यही उक्त दोनों सिद्धान्त में महत्त्व की विशेषता है। इस प्रकार जब इस विचार करते हैं तो हमें कार पढ़ता है कि भगवद्गीता के "नासतो विद्यते भावः"—जो है ही नहीं उसका कमी मी ष्यस्तित्व हो नहीं सकता—इत्यादि सिद्धान्त जो दूसरे प्रध्यायके श्रारम्भ में दिये गये हैं (गी. २. १६), वे यद्यपि देखने में सत्कार्य-वाट के समान देख पहें तो भी उनकी समता केवल कार्य-कारगात्मक सत्कार्य-वाट की ध्रपेता श्रवाचीन पटार्यविज्ञान-शास के सिद्धान्तों के साथ अधिक है। छांदोग्योपनिषद के उपर्युक्त वचन का भी यही भावार्य है। सारांश, सत्कार्य बाद का सिदान्त वेदान्तियों को मान्य है: परन्त महैत चेदान्तशास्त्र का मत है कि इस सिद्धांत का उपयोग सगुगा सृष्टि के परे इन्छ भी नहीं किया जा सकता; धार निर्माण से सगुण की उत्पत्ति कैसे देख पड़ती है, इस वात की उपपत्ति छोर ही प्रकार से लगानी चाहिये। इस वेटान्त मत का विचार मागे चल कर श्रध्यात्म प्रकरण में विस्तृत रीति से किया जायगा। इस समय तो हमें सिर्फ यही विचार करना है कि सांख्य-वादियों की पहुँच कहाँ तक है, .इसलिये खब इस इस वात का विचार करेंगे कि सत्कार्यचाद का सिद्धान्त मान कर तांख्यों ने चर-प्रचर-शास्त्र में उसका उपयोग कैसे किया है।

सांख्य-मतानुसार जय सत्कार्य-वाद सिद्ध हो जाता है; तब यह मत ध्राप ही ध्राप गिर जाता है कि दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई है। क्योंकि, शून्य से ध्रार्यात जो कुछ भी नहीं है; उससे 'जो आस्तित्व में है' वह उत्पत्त नहीं हो सकता। इस बात से यह साफ साफ सिद्ध होता है, कि सृष्टि किसी न किसी पदार्य से उत्पन्न हुई है; और, इस समय सृष्टि में जो गुणा हुमें देख पढ़ते हैं वे ही इस मृत्वपदार्य में भी होने चाहिये। ध्र्य यदि हम सृष्टि की धोर देखें तो हमें घृत्व, पशु, मनुष्य, पत्यर, सोना, चाँदी, हीरा, जल, वायु, इसादि अनेक पदार्य देख पढ़ते हैं; और इन सब के रूप तथा गुण मी मिन्न मिन्न है। सांख्य वादियों का सिद्धांत है कि यह भिन्नता या नानात्व, धादि में, धर्षत् मूलपदार्य में,

महां है; किंतु मूल में सथ वस्तुओं का द्रव्यएक ही है। अवीचीन रसायन-शाखज़ों में मिन्न भिन्न द्रव्यों का प्रथक्षरण करके पहले ६२ मूलतस्व हुँढ़ निकाले थे; परन्तु अव पश्चिमी विज्ञानवेताओं ने भी यह निश्चय कर लिया है कि ये ६२ सूलतस्व स्वतंत या स्वयंसिद्ध नहीं, हैं, किंतु इन सब की ज़द्ध में कोई न कोई एक ही पदार्थ ही और उस पदार्थ से ही सूर्य, चंद्र तारागागा, पृथ्वी इत्यादि सारी सृष्टि उत्यन्न हुई है। इसालिये अब उक्त सिद्धान्त का आधिक विवेचन आवश्यक नहीं है। अगत के सब पदार्थों का जो यह मूल द्रव्य है उसे ही सांस्थशाख में " प्रश्नि " कहते हैं। प्रश्नृति का अर्थ " मूल का" है। इस प्रश्नृति से स्वागे जो पदार्थ वनते हैं उन्हें " विकृति" अर्थात् मूल द्रव्य के विकार कहते हैं।

परन्तु यद्यपि सब पदार्थी में मूलद्रन्य एक ही है तथापि, यदि इस मूलद्रन्य में गुण मी एक ही हो तो सत्कार्य-वादानुसार इस एक ही गुण से अनेक गुणों का उत्पन्न होना संभव नहीं है। और, इघर तो जब हम इस जगत् के पत्थर, मिट्टी, पानी,सोना इत्यादि भिन्न भिन्न पदार्थों की की कोर देखेत है, तब उनमें भिन्न भिन्न अने क गरा पाये जाते हैं! इसलिये पहले सब पदार्थों के गुर्णा का निरीक्तग्रा करके सांख्य वादियों ने इन गुगा के सत्त्व, रज और तम ये तीन भेट या वर्ग कर दिये हैं इसका कारण यही है कि, जब इस किसी भी पदार्य को देखते हैं तब स्वभावतः उसकी दो मिन्न मिन्न अवस्थाएँ देख पडती हैं; पहली शुद्ध, निर्मल या पूर्णा-वस्या और वूसरी उसके विरुद्ध निकृष्टावस्या । परन्तु, साथ ही साथ निकृष्टावस्या से पूर्णावस्या की ओर वहने की उस पदार्थ की प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर हुआ करती है, यही तीसरी अवस्था है। इन तीनों अवस्थाओं में से शुद्धावस्था या पूर्णा; वस्या को सान्त्रिक, निकृष्टावस्या को तामसिक और प्रवर्तकावस्या को राजसिक कहते हैं। इस प्रकार सांख्य-वादी कहते हैं,कि सन्त्र,रज श्रीर तम तीनों गुगा सब पदार्थी के मृलद्रव्य में अर्थात प्रकृति में आरम्म से ही रहा करते हैं। यदि यह कहा जाय कि इन तीन गुणों ही को प्रकृति कहते है, तो अनुचिन नहीं होगा ! इन तीनों गुणों में से प्रत्येक गुण का ज़ीर स्नारन्म में समान या बरावर रहता है, इसी लिये पहले पहल यह प्रकृति सान्यावस्था में रहती है। यह साम्यावस्था जगत के श्रारम में थी; श्रीर, जगत का लय हो जाने पर वैसी ही फिर हो जायगी। साम्यावस्या में कुछ भी इलचल नहीं होती, सब कुछ स्तव्य रहता है। परन्तु जब रक तीनों गुगा न्यूनाधिक होने लगते हैं तव प्रवृत्यात्मक रजोगुगा के कारण सूत प्रकृति से मिल मिल पदार्थ होने लगते हैं और सृष्टि का आरम्भ होने लगता है। अब यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि पहले सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुण साम्यावस्या में थे, तो इनमें न्यूनिधिकता कैसे दुई है। इस प्रश्न का सांख्य-वादी यही उत्तर देते हैं, कि यह प्रकृति का मूल धर्म ही है (सां. का. ६१)। यद्यपि प्रकृति जड़ है तथानि वह आप ही आप व्यवहार करती रहती है। इन तीनों गुणों में से सम्ब गुण का लचगा ज्ञान अर्थात जानना छीर

तमोगुगा का लक्तगा अज्ञानता है। रजोगुगा, बुरे या मले कार्य का प्रवर्तक है। ये तीनां गुण कमी अलग अलग नहीं रह सकते। सव पदायों में सन्त, रा और तम तीनों का मिश्रण रहता ही है; श्रीर यह मिश्रण हमेशा इन तीनों की परस्पर न्यूना-धिकता से दुआ करता है; इसलिये यद्यीप मुलदृष्य एक ही है तो भी गुगा-सेद के कारण एक मृलद्रव्य के ही सोना, लोहा, मिट्टी, जल, ब्राकाश, मृतुष्य का शरीर हत्यादि भिन्न भिन्न अनेक विकार हो जाते हैं। जिसे हम साविक गुया का पदार्थं कहते हैं उसमें, रंज और तम की अपेदा, सच्चगुगु का जोर या परिमाण अधिक रहता है: इस कारण उस पदार्थ में हमेशा रहनेवाले रव और तम दोनी गुगा दव जाते हैं और वे हमें देख नहीं पहते। वस्तुतः तस्व, रज भीर तम तीनीं गुण, अन्य पदायों के समान, साचिक पदार्थ में भी विद्यमान रहते हैं। केवल सत्त्वग्रा का, केवल रजीगुण का, या देवल तमीगुण का, कोई पटार्थ ही कहा है। प्रत्येक पदार्थ में तीनों गुणों का रगड़ा-फगड़ा चला ही करता है; स्रोर, इस अगड़े में जो गुण भवल हो जाता है उसी के अनुसार हम प्रत्येक पढ़ार्य को सास्विक, राजस या तामस कहा करते हैं (सां. का. १२; ममा अय-अनुसीता-३६ चौर शां. ३०५)। उदाहरणार्थ, अपने शरीर में जब रज और तम गुणां पर सत्त्व का प्रभाव जम जाता है तय अपने अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न होता है, सल का पश्चिय होने लगता है और चित्तवृत्ति शांत हो जाती है। उस समय यह नहीं सममना चाहिये कि अपने शरीर में रजीगुण और तमीगुण विलक्कल हैं ही नहीं; चिरक वे सत्त्वगुगा के प्रमाव से दब जाते हैं, इसलिय उनका कुछ अधिकार चलने नहीं पाता (गी. १४. १०)। यदि सत्त्व के बदले रजोगुगा प्रवल हो जाय तो दांत:करण में लोम जागृत हो जाता है, इच्छा वढने लगती है और वह हमें अनेक कामों में प्रवृत्त करती है। इसी प्रकार जय सत्त्व और रज की अपेदा तमो-नागा प्रवल हो जाता है तव निदा भालख, स्मृतिम्रंग इत्यादि होप शरीर में ज्यन हो जाता हैं। तात्पर्य यह है, कि इस जगत के पदार्थों में सोना, लोहा, पारा इत्यादि जो श्रनेकता या भिन्नता देख पड़ती है वह प्रकृति के सच, रज और त्तम इन तीन गुणों की ही परस्पर न्यूनाधिकता का फल है। मूल प्रकृति बदापि एक ही है तो भी जानना चाहिये कि यह अनेकता या भिन्नता की उत्पक्ष हो जाती है, यस इसी विचारको 'विज्ञान' कहते हैं। इसी में सब आधिभातिक शास्त्रों का मी समावेश हो जाता है। उदाहरगायि, रसायनशास्त्र, विद्युनशास्त्र, पदार्यविज्ञान शास्त्र, सय विविध ज्ञान या विज्ञान ही हैं।

साम्यावस्या में रहनेवाली प्रकृति की; सांख्यशास्त्र में, 'अन्यक्त' श्रयांत् इंडियाँ को गोचर न होनेवाली कहा है । इस प्रकृति के सत्त्व, रज श्रीर तम इन तीन सुगों की परस्पर न्यूनाधिकता के कारण जो श्रनेक पदार्थ हमारी इंडियों को गोचर होते हैं; श्रयांत् जिन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, सूँघते हैं, या स्पर्श करते हैं; उन्हें सांख्यशास्त्र में 'व्यक्त' कहा है । स्मरण् रहे कि जो पदार्थ हमारी इंडियों

को स्पष्ट शीत से गोचर हो सकते हैं वे सब 'व्यक्त ' कहलाते हैं; चाहे फिर वे पदार्थ अपनी झाकति के कारगां, रूप के कारगा, गंध के कारगा या किसी अन्य सुगा के कारण व्यक्त शीते शाँ। व्यक्त पहार्थ अनेक हैं। उनमें से कुछ, जैसे पत्थर, पेड़, पश इत्यादि स्थूल कप्तताते हैं; भौर कुछ, जैसे मन, बुद्धि, स्नाकाश इत्यादि ( यद्यपि चे इन्द्रिय गोचर अर्थात व्यक्त हैं) तथापि सक्ष्म कहताते हैं। यहाँ 'सूद्म 'से होटे का मतलब नहीं है; क्योंकि आकाश यद्यपि सूच्स है तथापि वह सारे जनव में सर्वत्र न्यास है। इसलिये, सूदम शब्द से 'स्यूल के विरुद्ध 'या वायु से मी अधिक महीन, यही अर्थ लेना चाहिये। 'स्यूल 'और 'सूदम 'शब्दों से किसी वस्त की शरीर-रचना का ज्ञान होता है; और 'व्यक्त' एवं 'अव्यक्त' शब्दों से इमें यह बोध होता है कि उस वस्तु का मत्यच ज्ञान हमें हो सकता है, या नहीं। अतएक भिन्न भिन्न पदार्थों में से (चाहे वे दोनों सूच्म हों तो भी) एक व्यक्त भीर दसरा अव्यक्त हो सकता है। बदाहरणार्थ, यद्यीप हवा सूद्रम है तथापि हमारी स्पर्शेन्द्रिय को उसका ज्ञान होता है, इसलिये उसे न्यक्त कहते हैं: और सब पदार्थों की मूल प्रकृति (या मूलदन्य) वायु से भी अत्यंत सूचम है और उसका ज्ञाब हमारी किसी इन्द्रिय को नहीं होता, इसलिये उसे अञ्चक्त कहते हैं। ब्रब, यहाँ प्रस हो सकता है कि यदि इस प्रकृति का ज्ञान किसी भी इन्द्रिय को नहीं होता, तो उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिये क्या प्रमासा है ? इस प्रश्न का उत्तर सांख्य-वादी इस प्रकार देते हैं कि, अनेक व्यक्त पदार्थी के अवलोकन से सत्कार्य-वाद के भनुसार यही अनुमान सिद्ध होता है कि: इन सब पदार्थी का मूल रूप, ( प्रकृति ) यद्यपि इन्द्रियों को प्रत्यत्त-गोचर न हो तथापि उसका आसित्व सुदम रूप से भवश्य होना ही चाहिये (सां. का. ८)। वेदान्तियों ने भी ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करने के लिये इसी युक्ति को स्वीकार किया है ( कठ. ६.१२,१३ पर शांकर भाष्य देखों )। यदि हम प्रकृति को इस प्रकार बात्यंत सत्तम चौर खन्यक मान कें तो नैय्यायिकों के परमाग्रा-वाद की जड़ ही उखड़ जाती है; क्योंकि परमाग्रा यद्यपि अन्यक्त और असंख्य हो सकते हैं, तथापि प्रत्येक परमाशा के स्वतंत्र न्यक्ति या अवयव हो जाने के कारण यह प्रश्न फिर भी शेष रह जाता है कि दो परमाणकीं के बीच में कौन सा पदार्थ है ? इसी कारण सांख्यशास्त्र का सिद्धान्त है कि, प्रकृति में परमारा रूप अवयव-मेद नहीं है; किन्तु वह सदैव एक से एक लगी हुई. कीच में थोड़ा भी अन्तर न छोड़ती हुई, एक ही समान है; अथवा यों कहिये कि वह अन्यक ( अर्थात इन्द्रियों को गोचर न होनेवाले ) और निरवयव रूप से निरंतर क्यौर सर्वत्र है। परव्रह्म का वर्णन करते हुए दासवीध (२०, २. ३) में श्री समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं "जिधर देखिये उधर ही वह ग्रपार है, उसका किसी ओर पार नहीं है। वह एक ही प्रकार का भीर स्वतंत्र है, उसमें हैत (या भार कुछ) नहीं है °।" सांख्यवादियों की 'प्रकृति' के विषय में भी यही \* हिन्दी-दासदोध, पृष्ठ ४८१ ( चित्रशाला, पृना )।

वर्णन उपयुक्त हो सकता है । त्रिगुगातमक प्रकृति स्रव्यक, स्वयंभ स्रोर एक ही प्रकार की हैं; और वह चारों भ्रोर निरंतर व्याप्त है। भ्राकाश, वायु आदि भेद पीछेसे हुए और यद्यपि वे सुदम हैं तथापि व्यक्त हैं; और इन सब की मूल प्रकृति एक ही सी तया सर्वन्यापी ऋरि अञ्चक है। स्मरण रहे कि, वेदान्तियों के 'परवहा' में भौरे सांख्य-वादियों का ' प्रकृति ' में चाकाश-पाताल का अन्तर है। इसका कारगा यह है कि, परवदा चेतन्यरूप और निर्मुण हैं; परन्तु प्रकृति जङ्रूप और सन्त-रज-तमोमयी अर्थात् सगुगा है। इस विषय पर अधिक विचार आगे किया जायता । यहाँ सिर्फ यही विचार करना है कि सांख्य वादियों का मत क्या है। जब हम इस प्रकार 'सदम' और 'स्यूल', ' व्यक्त ' और ' ब्रब्यक ' शब्दों का भ्रर्थ समक लेंगे. तव कहना पड़ेगा कि सृष्टि के आरम्भ में प्रत्येक पदार्थ सुद्म और अन्यक प्रकृति के रूप से रहता है, फिर बह ( चाहे सुदम हो या स्यूल हो ) व्यक्त अर्थात हिन्न्यं-गोचर होता है, और जब प्रलयकाल में इस व्यक्त स्वरूप का नाग होता है तव फिर वह पदार्थ अन्यक प्रकृति में मिलकर प्राच्यक हो जाता है। गीता में मी यही मत देख पड़ता है (गी. २. २८ और ८. १८) । सांख्यग्रास्त्र में इस सब्यक्त प्रकृति ही को 'अचुर' भी कहते हैं, और प्रकृति से होनेवाले सब पदायों को 'चर' कहते हैं । यहीं ' चर 'शब्द का अर्थ, सम्प्रगी नाश नहीं है, किन्त सिर्फ व्यक स्वरूप का नाश ही अपेद्मित है । प्रकृति के आर भी अनेक नाम हैं; जैसे प्रधान, गुण-दोभिगी, बहुधानक प्रसन्त-धर्मिगी इत्यादि । सृष्टि के सत्र पदार्थी का मुख्य मूल द्वीने के कारण उसे ( प्रकृति को ) प्रधान कहते हैं। तीनों गुणों की साम्यावस्या का भंग स्वयं श्राप ही करती है इसलिये उसे गुग्र-होभिग्री कहते हैं। गुगान्नयरूपी पदार्थ भेद. के बीज प्रकृति में हैं इसलिये उसे बहुधानक कहते हैं और, प्रकृति से ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं इसलिये उसे प्रसन्धिमणी कहते हैं। इस प्रकृति ही को वेदान्तशास्त्र में 'माया अर्थात् मायिक दिखावा कहते हैं ।

सृष्टि के सच पदार्थों को 'च्यक्त' स्रोर 'अन्यक्त' या 'सर' स्रोर असर इन दो विभागों में वॉटने के बाद, अब यह सोचना चाहिये कि, जैंत्र चेसज़िवचार में वतलाये गये आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार मौर इन्द्रियों को सांख्यमत के अनुसार, किस विभाग या वर्ग में रखना चाहिये। चेत्र स्रोर इन्द्रियों तो जड़ ही हैं, इस कारण उन का समावेश ज्यक पदार्शों में हो सकता है; परन्तु मन, अहंकार, बुद्धि भौर विशेष करके स्थाता के विषय में क्या कहा जा सकता है? यूरोप के वर्तमान समय के प्रसिद्ध सृष्टिशास्त्रज्ञ हैकल ने स्थान कहा जा सकता है है कि मन, बुद्धि, अहंकार भौर आत्मा ये सब, श्रारीर के धमें ही हैं। उदाहरणार्थ, हम देखते हैं कि जय मनुष्य का मास्तिष्क विगढ़ जाता है तथ उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है स्रोर वह पागल भी हो जाता है। इसी प्रकार सिर पर चोट लगने से जब मस्तिष्क का कोई भाग विगढ़ जाता है तथ भी इस माग की मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है। सारांश यह है कि, मनोधर्म भी जड़ मस्तिष्क के ही गुण हैं; अतप्त ये जड़ वहनुसे

कमी जलग नहीं किये जा सकते, श्रौर इसी लिये मस्तिष्क के साथ साथ मनोधर्म चीर चात्मा को भी 'व्यक्त' पदार्थी के वर्ग में शामिल करना चाहिये । यदि यह बद-बाद मान लिया जाय तो अंत में केवल अन्यक्त और जह प्रकृति ही शेष रह जाती है: क्योंकि सब न्यक्त पदार्थ इस मूल अन्यक्त प्रकृति से ही बने हैं । ऐसी अवस्था में प्रकृति के सिवा जगत का कर्ता या उत्पादक दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। तब तो यही कहना होगा कि, सल प्रकृति की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई और क्षान्त में उसी को चैतन्य या श्रातमा का स्वरूप प्राप्त हो गया! सत्कार्य-वाद के समान, इस जूल प्रकृति के कुछ कायदे या नियम वने इए हैं: श्रीर उन्हों नियमों के अनुसार सब जगत, और साथ ही साथ मनुष्य भी कदी के समान वर्ताव किया करता है! जड-प्रकृति के सिवा आत्मा कोई मिश वस्तु है ही नहीं, तब कहना नहीं होगा कि बात्मा न तो अविनाशी है और न स्वतंत्र । तब मोत या मुक्ति की धावश्यकता ही क्या है ? प्रशेक मनुष्य को मालूर्म होता है कि, में अपनी इच्छा के सनुसार असुक काम कर लुँगा; परंतु वह सब केवल अम है! प्रकृति जिस और खोंचेगी उसी और मनुष्य को मुकना पड़ेगा! अथवा किसी कवि कं भ्रयानुसार कहना चाहिये कि, " यह सारा विश्व एक बहुत वहा कारागार है . आगि। मात्र कैदी है और पदार्थों के गुणा धर्म वेडियाँ हैं - इन बेडियाँ को कोई तोड़ नहीं सकता।" बस; यही हैकल के मत का साराश है। उसके मतानुसार सारी सृष्टि का मूल कारण एक जड और अव्यक्त प्रकृति ही है, इसलिये उसने अपने सिद्धान्त को सिर्फ° "अर्हत कहा है! परंत यह अहते जडमूलक है, अर्थात् अकेली जड प्रकृति में ही सब वातों का समावेश करता हैं; इस कारण हम इसे जडाईत या श्राधिमौति-गाखरेत केहेंगे

हमारे संत्यगास्त्रकार इस जड़ाईत को नहीं मानते । वे कहते हैं कि मन, वृद्धि और अहंकार, पंचभृतात्मक जड़-प्रकृति ही के धर्म हैं, और सांख्यशास्त्र में भी यही लिखा है कि अध्यक्त प्रकृति से ही वृद्धि, अहंकार ह्लादि गुणा कम कम से उत्यत्र होते जाते हैं। परन्तु उनका कथन है कि, जड़ प्रकृति से चैतन्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती; इतना ही नहीं, यर नृद्धित प्रकार कोई मनुष्य अपने ही कंघों पर वेठ नहीं सकता, उसी प्रकार प्रकृति को जाननेवाला या देखनेवाला जब तक प्रकृति से मिन्न न हो तय तक वह "में यह जानता हूँ" वह जानता हूँ" हत्यादि भाषा-प्यवहार का उपयोग कर ही नहीं सकता । और इस जगत के व्यवहारों को श्रोर देखने से तो सब लोगों का बही श्रमुमंत्र जान एड़ता है कि 'में जो' कुछ देखता हूँ या जानता हूँ वह ग्रमुम से मिन्न हैं । इसलिये सांख्यशास्त्रवालों ने कहा है कि ज्ञाता और ज्ञेय, देखनेवाला और हें हिन की। वस्तु या प्रकृति को देखने.

<sup>े</sup> हेकल का मूलशब्द Monism है। और इस विषय पर टसने एक स्वतन्त्र अन्य भी लिखा है।

गी.र. ११

वाला और जड प्रकृति, इस दोनों वातों का मृल से ही पृथक पृथक मानना चाहिये ( सां. का. १७)। पिछले प्रकरण में जिले चेत्रज्ञ या ज्ञातमा कहा है, वही यह देखनेवाला, ज्ञाता या उपमोग करनेवाला हैं; श्रोर हसे ही सांख्यशास्त्र में 'पुरुष' या 'ज़' ( ज्ञाता ) कहत हैं। यह ज्ञाता प्रकृति से मिरा है इस कारण निस्तों से ही प्रकृति के तीनों (सत्व, रज फ्रोर तम) गुर्गों के पर रहता है; स्रयात यह निर्विकार और निर्माम है, और जानने या देखने के सिवा कहा भी नहीं करता । इससे यह भी मालम हो जाता है कि जगत में जो घटनाएँ होती रहती है वे सब प्रकृति ही के खेल हैं। सारांश यह है, कि प्रकृति अचेतन या नह है चीर पुरुष सचेतन हैं: प्रकृति सब काम किया करती है और पुरुष उदासीन या स्रकृती है: प्रकृति तिगुसासक है और पुरुष निग्रंसा है: प्रकृति संधी है और पुरुष साली है। इस प्रकार इस सृष्टि में यही दो मिश भिल तत्त्व श्रनादिसिंद, स्वतंत्र और स्वयंभ हैं, यही सांख्यगाख का सिद्धान्त है । इस बात को ध्यान में रह करके ही भगवदीता में पहले कहा गया है कि "प्रकृति प्ररूपं चेव विद्वयनादी रमाविण" —प्रकृति और प्ररूप दोनों अनादि हैं (गो. १३. १६); इसके बाद सम्बा चर्गान इस प्रकार किया गया है " कार्य-कारणुकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुत्यते" अर्थात् टेफ्ट और इंद्रियों का व्यापार प्रकृति करती है; और "पुरुष: मुखदु:खानां भोक्तत्वे हेतुरुत्यते " झर्यात् पुरप सुखदुःखीं का टपभोग करते के लिये, कारगा है। यद्यपि गीता से भी प्रकृति फीर पुरंप अनादि साने गये हैं, तयापि यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि, मांख्य-वादियों के, समान, गोता में ये दोनों तत्व स्वतंत्र या स्वयंभ नहीं माने गये हैं। कारगा यह है कि गीता में भगवान् श्रीक्रणा ने प्रकृति को अपनी 'माया 'कचा है (गी. ७. १४, १४. ३). श्रीर पुरूप के विषय में भी यही कहा है कि " मैसवांशो जीवलोके " (गी. १५. ७) अर्यात वष्ट भी मेरा क्रांग है। इससे मालूम हो जाता है कि गीता, सांस्थाशास्त्र से मो आगे बढ़ गई है। परंतु अभी इस बात की और ध्यान न दे कर इस बही देखीं। कि सांख्यशास्त्र थया कहता है।

सांत्यशास्त्र के खनुसार राष्टि के सब पदार्थों के तीन वर्ग होते हैं। पहला स्रायक्त (प्रकृति मूल), दूसरा ध्वक्त (प्रकृति के विकार), कार तीसरा ५२० कार्यात इ। परंतु इनमें से प्रलय काल के समय स्थक पदार्थों का स्वरूप नष्ट हो जाता हैं; इसलिये सन मूल में केवल प्रकृति कीर पुरुप दो ही तत्व शेप रह जाते हैं। "ये दोनों मूल तत्व, सांग्य या दियों के मतानुसार अनादि स्थार स्वयंभू हैं; इसलिये सार्या को ईत-वाई। (दो मूल तत्व नाननेवाले) कहते हैं। वे लांग, प्रकृति कार पुरुप के परे ईश्वर, काल. स्वभाव या सन्य किसी भी मूल तत्व को नहीं मानते ।

<sup>+</sup> ईश्वरकृष्ण वट्टर निरीक्षर वादी था। उन्ने अपनी नाख्यकारिका की अंतिम उपसं-द्वारात्मक कीन अगर्थाओं में करा है, कि मूल विषय पर ७० आयोर्ष थो। परनृ कोल्कुक और

इसका कारण यह है, कि स्ताण ईश्वर, काल और स्वमाव, ये सब, व्यक्त होने के कारण प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले व्यक्त पदार्थों में ही शामिल हैं; और, यदि ईश्वर को निर्मुण मान, तो सत्कार्य-वादानुसार निर्मुण मूल तच्च से त्रिमुणात्मक प्रकृति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिये, उन्होंने यह निश्चित सिद्धान्त किया है कि प्रकृति और पुरुप को छोड़ कर इस सृष्टि का और कोई नीसरा मूल कारण नहीं है। इस प्रकार जब उन लोगों ने दो ही मूल तच्च निश्चित कर लिये तब उन्हों ने अपने मत के अनुसार इस बात को भी सिद्ध कर दिया है कि इन दोनों मूल तच्चों से सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है। वे कहते हैं, कि यद्यपि निर्मुण पुरुष कुछ भी कर नहीं सकता, तथापि जब प्रकृति के साथ उसका संयोग होता है तब, जिस प्रकार गाय अपने बढ़ाड़े के लिये दुध देती है या लोहचुंबक दोनों पास होने से लोहे में श्वाकर्पण-शक्ति आजाती है, उसी प्रकर मूल अव्यक्त प्रकृति अपने गुणों (स्ट्स और स्थून) का व्यक्त फैलाव पुरुप के सामने फैलाने सगती है (सां. का. ५७)। यद्यपि पुरुप सचेतन और ज्ञाता है, तथापि

विल्सन के अनुवाद के साथ, वंबई में, श्रीयुत तुकाराम सात्या ने जो पुस्तक मुद्रित की है, उसमें मूल विषय पर केवल ६९ आयों एँ है। इसलिये विल्सन साइव ने अपने अनुवाद में यह संदेह प्रगट किया है कि ७० वीं आयों कीन सी है। परन्तु वह आयों उनको नहीं मिली और उनकी होको का समाधान भी नहीं हुआ। हमारा मत है कि यह आयों वर्त्तमान ६१ वों आयों के आगे होगी। कारण अह है कि ६९ वीं आयों पर गौहपादान्वार्य का जो साध्य है वह कुछ एक ही आयों पर नहीं है किन्तु दो आयों पर है। और, यदि इस साध्य के प्रतीक परों को ले कर आयों वनाई जाय तो वह इस प्रकार होगी:—

कारणमीश्वरमेके हुवते कारूं परे म्बभावं वा। प्रजाः क्षयं निर्गुणतो व्यक्तः कारूः स्वभावश्च॥

यह आया पिछले और अगले संदर्भ (अर्थ या मान ), से ठीक ठीक मिलती मी है। इस आयां में निरिध्य मत का प्रतिपादन है इसलिथ जान पहला है कि, किनी ने इसे, पछि से निकाल डाला होगा। परन्तु. इस आयां का शोधन करनेवाला मनुष्य इसका भाष्य मी निकाल डाला होगा। परन्तु. इस आयां का शोधन करनेवाला मनुष्य इसका भाष्य मी निकाल डालना भूल गया; इसलिये अन हम इस आर्या का ठीक ठीक पता क्या सकते है और इसी से उस मनुष्य को धन्यवाद ही देना चाहिये। वैताश्वतरीपनिषद के छठवें अध्वाय के पहले मंत्र से प्रयट दोता है कि, प्राचीन समय में, कुछ लोग स्वमान और काल को, और वदान्ती तो उसके भी आगे वद कर इंश्वर को, जगत का मूल कारण मानते थे। वह मंत्र यह है:——

स्वभावमेके कत्रयो बदन्ति कालं तथान्ये परिसुद्धमानाः । देवस्येषा महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते बम्हचक्रम् ॥ परन्तु ईखरकुष्ण ने उपर्युक्त आर्या को वर्तमान ६१ वी आर्या के वाद सिर्फ़ यह वतलाने के लिये ही रखा है, कि ये तीनों मूल कारण (अर्यात स्वभाग,काल और ईखर) सांख्य-मादियों को मान्य नहीं हैं। केवल अर्थात निर्मुण होने के कारण स्वयंकर्म करने के कोई साधन उसके पान नहीं हैं: श्रीर प्रकृति यदापि काम करनेवाली है, तथापि जड या अचेतन होने के कारगा वह नहीं जानती कि क्या करना चाहिये। इस प्रकार लाँ है और प्रांधे की वह जोड़ी है: जैसे अंधे के कंधे पर लेंगड़ा बढ़े और वे रोनें एक ट्रारें की सहायता से मार्ग चलने लगे वैसे ही श्रचेतन प्रकृति और सचेतन प्रकृ का संयोग हो जाने पर सृष्टि के सब कार्य आरम्भ हो जाते हैं (सा. का. २१)। श्रीर जिस प्रकार नाटक की रंगभूमि पर प्रेचकों के मनोरंजनार्थ एक ही नदी. कभी एक तो कसी दूसरा ही स्वाँग बना कर नाचती रहती है: उसी प्रकार परुप के लाम के लिये ( पुरुषार्थ के लिये ), यद्यपि पुरुष कुछ भी पारितोषिक नहीं देता तो भी, यह प्रकृति सत्त्व-रज-तम गुणों की न्यूनाधिकता से अनेक रूप धारण काके उसके सामने लगातार नाचती रहती है (सां. का. ४६)। प्रकृति के इस नाच को देख कर, मोह से भूल जाने के कारण या वृथामिमान के कारण, जब तक पुरुष इस प्रकृति के कर्तृत्व को स्वयं अपना ही कर्तृत्व मानता रहता है और जब तक वह सुखु-दुःख के काल में स्वयं अपने को फँसा रखता है, तब तक उसे मोत्त या मुक्ति की प्राप्ति कमी नहीं हो सकती (गी. ३. २७)। परन्तु जिस समय पुरुष को यह ज्ञान हो जाय कि त्रिग्रशात्मक प्रकृति मिल है और में भिल हैं, उस समय वह मक्त ही है (गी. ३३. २६,३०,१४ २७); क्योंकि, ययार्थ में प्रत्य न तो कर्ता है और न विधा ही है-वह तो स्वतंत्र और निसर्गतः केवल या श्रकर्ता है। जो कुछ होता जाता है वह सब प्रकृति ही का खेज है। यहाँ तक कि मन और बुद्धि भी प्रकृति के ही विकार हैं, इसलिये बुद्धि को जो ज्ञान होता है वह भी प्रकृति के कार्यों का ही फल है। यह ज्ञान तीन प्रकार का होता है; जैसे साध्विक राजस श्रीर तामस (गी. १८. २०—२२)। जब बुद्धि को सारिवक ज्ञान प्राप्त होता है तब पुरुप को यह मालूम होने लगता है कि में प्रकृति से मिश हूँ । सल-ज तसोगुण प्रकृति के ही धर्म हैं, पुरुप के नहीं। पुरुप निर्मुण है और लिगुणात्मक प्रकृति उसका द्रपेंगा है ( (मसा. शा. २०४.८) ।, जव यह दर्पेग स्वच्छ या निर्मल हो जाता है, अर्योत् जब अपनी यह बुद्धि, जो प्रकृति का विकार है, सान्विक हो जाती है, तव इस निर्मल दर्पण में पुरुष को अपना सान्विक ध्वरूप दीलने लगता है और वसे यह बोध हो जाता है कि में प्रकृति से भिन्न हूँ। उस ममय यह प्रकृति लिनत हो कर उस पुरुष के सामते नाचना, खेलना या जाल फैलाना बंद कर देती है। जब यह श्रवस्या प्राप्त हो जाती है तब पुरुष सव पाशों या जालों से मुक्त हो कर म्रापने स्वामाविक कैवल्य पद को पहुँच जाता है। 'कैवल्य' शब्द का मर्थ है केवलता, अकेलापन, 'या प्रकृति के साथ संयोग न होना । पुरुष को इस नसिंगिक या स्वाभाविक स्थितिको ही सांख्यशास्त्र में मोद्य ( मुक्ति या हुटकारा ) कहते हैं। इस न्यवस्था के विषय में सांख्य-वादियों ने एक बहुत ही नाजुक प्रश्न का विचार उपस्थित किया है। उनका प्रश्न है, कि पुरुष प्रकृति को छोड़ देता है या प्रकृति पुरुष को छोड़ देती है ? कुछ लोगों की समम में यह प्रश्न वैसा ही निरर्थक प्रतात होगा जैसा यह प्रश्न कि, दुलहे के लिये दुलहिन केंची है या दुलहिन के लिये दलहा दिंगना है। क्योंकि, अब दो वस्तुओं का एक दूसरे से वियोग होता है तव हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को छोड़ देती हैं, इसालिये ऐसे प्रश्न का विचार करने से कुछ लाभ नहीं है, कि किसने किसको छोड दिया परन्तु, कुछ प्रधिक मोचने वर मालम हो जायगा कि सांत्य-चादियों का उक्त प्रश्न, उनकी दृष्टि से अयोग्य नहीं है। सांख्यशास्त्र के अनुसार 'पुरुप' निर्मुण, अकर्ता और उदासीन है,इसलिय तत्व-दृष्टि से " छोड़ना " या "पकड़ना" क्रियाओं का कर्ता पुरुष नहीं हो सकता (गी. १३.३१,३२) । इसलिये सांख्य वादी कहते हैं, कि प्रकृति ही 'प्रस्प' को छोड दिया करती है, अर्थात् वहीं 'पुरुष' से अपना झुटकारा या सुक्ति कर लेती है, क्यांकि कर्तृत्व-धर्म 'प्रकृति ' ही का है (सां. का. ६२ फ्रीर गी. १३. ३४)। सारांश यह है कि मुक्ति नाम की ऐसी कोई निराली अवस्था नहीं है जो 'पुरुप ' को कहीं बाहर से प्राप्त हो जाती हो; अथवा यह कहिये कि वह ' पुरुप 'की मल भौर स्वामाविक स्थिति से कोई भिन्न स्थिति भी नहीं है। प्रकृति और पुरुष में वैसा ही संबंध है जैसा कि घास के बाहरी दिलके और अंदर के गरे में रहता है या जैसा पानी और उसमें रहनेवाली मछली में । सामान्य पुरुष प्रकृति के गुगाँ से मोहित हो जाते हैं और अपनी इस स्वाभाविक भिन्नता को पहचान नहीं सकते: इसी कारण वे संतार चक्र में फेंसे रहते हैं। परन्तु, जो इस भिवता को पहचान लेता है, वह मुक्त ही है। महासारत ( शां. १६४, ४८, २४८. ११; और ३०६-३०८) में लिखा है कि ऐसे ही पुरुष को " ज्ञाता " या " बुद्ध " श्रीर " कृतकृत्य " कहते हैं। गीता के इस वचन "एतर् बुर्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्" (गी. १४. २०) में बुद्धिमान् गृथ्द का भी यही क्वर्य है। अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से मोच का सचा स्वरूप भी यही है (वे. स. शां मा. १. १ ४)। परन्तु सांख्यवादियां की ऋषेत्त, बहुत वेदान्तियों का विशेष कपन यह है कि, चातमा मूल ही में परत्रहास्वरूप है कार जब वह ब्रापने मूल स्वरूप को कार्यात् परमहा को पहचान लेता है तब वही बसकी मुक्ति है। वे लोग वह कारण नहीं बतलाते कि पुरुष निमर्गतः ' केवल ' हैं। सांख्य और वेदान्त का यह भेट अगले प्रकरण में स्पष्ट रीति से बतलाया नायरा।

यद्यपि भट्टेत चेदान्तियों को सांख्य-वादियों की यह बात मान्य है, कि पुरुष (भातमा) निर्मुण, उदासीन भीर अकर्ता है; तथापि वे लोग, सांख्यशास्त्र की 'पुरुष'-सम्बन्धी इस दूसरी करुपना को नहीं मानते कि एक ही प्रकृति को देखने-बाले (सायी) स्वतंत्र पुरुष मूल में ही श्रसंख्य हैं (गी. म. ४; १३; २०-२२; मभा. शां. ३५१; भीर बेस्. शांमा. २. १. १ देखों) वेदान्तियों का कहना है, कि उपाधि-मेद के कारण सब जीव भिन्न भिन्न मालूम होते हैं, परन्तु वस्तुतः सब ब्रह्म ही है।सांख्य-वादियों का मत है कि, जब हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जन्म,

मृत्यु ग्रीर जीवन श्रलग अलग हैं, त्रीर जब इस जगत् में हम यह मेद पाते हैं कि कोई सुखी है तो कोई दुःखी है, तय मानना पड़ता है कि प्रत्येक आत्मा या पुरुष मृत्त से ही भिज है और उनकी संख्या भी ध्रनंत है (सां. का ३८)।केबल प्रकृति कोर पुरुष ही सब सृष्टि के मृलतत्त्व हे तही; परन्तु उनमें से पुरुष शृब्द में, सांख्य-वादियों के मतानुसार ' प्रसंख्य पुरुषों के समुदाय ' का समावेश होता है। इन असंख्य पुरुषों के झार त्रिगुगात्मक प्रकृति के संयोग से सृष्टि का सब व्यवदार हो रहा है। प्रत्येक पुरुप झार प्रकृति का जब संयोग होता है तब प्रकृति अपने गुर्खों का जाला उस पुरुष के सामने फैलाती है और पुरुष उसका उपमोग करता रहता है। ऐसा होते होते जिस पुरुष के चारा और की प्रकृति के खेल साचिक हो। जात हैं, उस पुरुष को ही (सब पुरुषों की नहीं ) सचा जान प्राप्त होता है: और उस पुरुष के लिये ही, प्रकृति के सब खेल बंद हो जाते हैं एवं वह अपने मूल तथा केवत्य पद को पहुँच जाता है। परन्तु यदापि उस प्ररूप को मोच मिल गया, तो भी शेप सब पुरुषों को संसार में फँसे ही रहना पढ़ता है। कदाचित कोई यह समाभे, कि ज्यों ही पुरप इस प्रकार कैवरय पद को पहुँच जाता है त्याही वह एकदम , प्रकृति के जाले से छूट जाता होगा: परन्तु सांन्य-मत के अनुसार यह समक गलत है। देह और इन्द्रिय रूपी प्रकृति के विकार, उस मनुष्य की मृत्यु तक उसे नहीं छोडते । सांख्य-वादी इसका यह कारण यतलाते हैं कि, " जिस प्रकार झम्हार का पहिचा, घटा यन कर निकाल लिया जाने पर भी, पूर्व संस्कार के कारण कुछ देर तक वृमता ही रहता है; उसी प्रकार कैंबल्य पर की प्राप्त हो जाने पर भी इस मनुष्य का शरीर कुछ समय तक शेप रहता है "(सां. का. ६७)। तथापि उस शरीर से, केवल्य पद पर आरूट द्वीनेवाले पुरुष को कुछ भी धड्चन या सुख-दुःख की वाधा नहीं होती। क्योंकि, यह शरीर जड प्रकृति का विकार होने के कारण स्वयं जह ही है, इसलिये इसे सुखन्दः व दोनों समान ही हैं श्रीर यदि यह कहा जाय कि पुरुष को मुख-दुःख की बाधा होती है तो यह भी ठीक नहीं; क्यों-कि उसे मालूम है कि में प्रकृति से भिन्न हूँ, सब कर्तत्व प्रकृति का है, मेरी नहीं। ऐसी अवस्या में प्रकृति के मनमाने खेल दुआ करते हैं; परन्तु उसे सुखदुःख नहीं होता और वह सदा उदासीन ही रहता है। जो पुरुप प्रकृति के तीना गुणों से छूट कर यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, वह जन्म-मरग् से छुटी नहीं पा सकता; चाहे वह सत्त्वगुगा के वत्कर्प के कारणा देवयोनि में जन्म ले, या रजीगुगा के वत्कर्प के कारण मानव-योनि में जन्म ले, या तमागुगा की प्रयत्नता के कारण पशु-कोटि में जन्म लेवे (सां. का. ४४, ५४)। जन्म-मरगारूपी चक्र के ये फल, प्रत्येक मनुष्य को, उसके चारों और की प्रकृति अर्थात् उसकी बुद्धि के सच्च रजन्तम गुर्खी के वत्कर्प-अपकर्प के कारगा प्राप्त हुआ करते हैं। गीता में भी कहा है कि " कर्ब गच्छन्ति सच्चस्याः " सात्त्विक वृत्ति के पुरुष स्वर्ग को जाते हैं और तामस पुरुषो को अधोगति प्राप्त होती है (गी. १४. १८)। परन्तु स्वर्गादि फल भ्रानिस हैं।

जिस जन्मनराग से झुट्टी पाना है, या सांख्यों की परिमापा के अनुसार जिस प्रकृति से अपनी भिश्वता अर्थाद कैंवल्य विरस्त्यायी रखना है, उसे त्रिगुगातीत हो कर विरक्त (संन्यस्त ) होने के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है । कपिलाचार्य को यह वैराग्य और ज्ञान जन्मते ही प्राप्त जुआ या । परन्तु यह रियति सब लोगों को जन्म ही से प्राप्त नहीं सकती. इसलिय तन्म-विवेक रूप साधन से प्रकृति और पुरुप की भिन्नता को पहचान कर प्रत्येक पुरुप को अपनी द्वादि शुद कर लेने का यन करना चाहिये। ऐसे प्रयत्नों से जब दुन्दि सान्विक हो जाती है, तो फिर टसमें ज्ञाने, वैरान्य, ऐक्ष्ये आदि गुण उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को अन्त में कैवल्य-पद प्राप्त हो जाता है। जिस वस्तु को पाने की मनुष्य इच्छा करता है उसे प्राप्त कर लेने के योग-सामर्व्य को ही यहाँ ऐक्ष्ये कहा है। सांख्य-नत के अनुसार धर्म को गाणुना साल्विक गुणु में ही की जाती है परन्तु किंगलाचार्य ने अन्त में यह मेद किया है. कि कवल धर्म से स्वग-प्राप्ति ही होती है, और ज्ञान तथा वैरान्य (संन्यास) से मोच्च या कैवल्यपद प्राप्त होता है तथा पुरुप के दुःखों आत्वान्तिक निवृत्ति हो जाती है।

जब देहेंन्द्रियों और युद्धि में पहले सत्त्व गुगा का उन्कर्प होता है और जब घीरे घीरे उन्नति होते होते अन्त में पुरुप को यह ज्ञान हो जाता है कि मे त्रिगुगा-त्मक प्रकृति से भित्र हूँ, तब उसे सांख्य-वादी " त्रिपुगुगतित " अर्थात् सत्त्व-रज तम गुणों के परे पहुँचा हुन्ना कहते हैं। इस त्रिगुणातीत न्नवस्या में सत्त्व-रज-तम में संकोई मी गुण शेप नहीं रहता। छठ सदम विचार करने के मानना पड़ता हैं कि वह दिगुणातीत अवस्या सात्विक, राजस और तामस इन तीनों अवस्याओं से भिन्न है। इसी अभिप्राय से भागवत में मिक्त के तानस, राजन और सार्विक भेट करने के पश्चात एक चौर चौथा मेद किया गया है।तीनों गुगा़ों के पार होजाने-वाला पुरुप निहेंतुक कहलाता है और अभेद भाव से जो भाक की जाती है उसे " निर्मुता मिक्ते" कहते हैं (भाग ३. २६.७-१४)। परन्तु सान्विक, राजस और तामस इन तीनी वर्गी की अपेजा वर्गाकरमा के तत्त्वों को ध्यर्य अधिक बढाना वित्रत नहीं है: इसलिये सांज्य वादी कहते हैं कि सत्वगुण के अल्पन्त उत्कर्ण से ही अन्त में त्रिपुगातीत अवस्या प्राप्त हुआ करती है और इसलिये वे इस अवस्या की गणना सान्त्रिक वर्ग में ही करते हैं। गीता में भी यह मत स्वीकार किया गया हैं। ददाहरसार्थ, वहाँ कहा है कि जिस अभेदात्मक ज्ञान से यह मालूम हो कि सब कुछ एक ही है देती को साखिक ज्ञान कहते हैं " ( गी. १८. २० )। इसके सिवा सन्वगुण के वर्णन के बाद ही, गीता में १४ वें अच्चाय के झन्त में. त्रिगुणातीत अवस्या का वर्णन है; परन्तु भगवद्गीता को यह प्रकृति और पुरुष, बाला हैत मान्य नहीं है इसलिये ध्यान रखना चाहिये कि गीता में 'प्रकृति', 'पुरुष' 'त्रिगुणातीतः' इत्यादि सांख्य-वादियों के पारिमांपिक शब्दों का उपयोग कुछ भिन्न मर्थ में किया गया है; अथवा यह कहिये कि गीता में सांस्यवादियों के देत पर घट्टैत पत्नहा की ' छाप' सर्वत्र लगी हुई है । उदाहर-

गार्थ, सांख्य-वादियों के प्रकृति-पुरुष-मेद का ही, गीता के १३ वें भ्रष्याय में वर्णन है ( गी. १३. १६-३४ )। परन्तु वहाँ ' प्रकृति ' और ' पुरुष ' शहरां हा उपयोग चेत्र और चेत्रज्ञ के अर्थ में चुआ हैं। इसी प्रकार १४ वें सम्याय में त्रिग्-गातीत स्रवस्या का वर्गान (गी. १४. २२-२७) भी उस सिद्ध पुरुष के विषय में किया गया है जो दिग्यात्मक माया के फंदे से छट कर उस परमातमा को पहचा-नता है कि जो प्रकृति और पुरुष के भी परे हैं। यह वर्णन सांख्य बादियाँ के उस सिद्धान्त के अनुसार नहीं है जिसके द्वारा वे यह प्रतिपादन करते हैं, कि 'प्रकृति' भीर ' प्ररूप ' दोनों प्रथक प्रथक तत्त्व हैं और प्ररूप का ' कैवल्य ' ही त्रिगुणातीत अवस्था है। यह भेद आगे श्रध्यातम-प्रकरण में अच्छी तरह समस्ता दिया गया है। परन्तु, गीता में यद्यपि ऋष्यातम पद्म ही प्रतिपादित किया गया है, तथापि ब्राध्यात्मिक तत्त्वों का वर्षान करते समय भगवान् श्रीकृष्ण ने सांख्य परि-भाषा का और युक्ति-बाद का हर जगह उपयोग किया है, इसलिये सम्मव है कि गीता पहते समय कोई यह समम बेठे कि गीता को सांख्य-बादियों के ही सिदान्त बाह्य हैं। इस अम को हटाने के लिये ही सांख्यशास्त्र और गीता के ततसदश सिद्धान्तों का भेद फिरसे यहाँ वतलाया गया है । वेदान्तसत्रों के माप्य में श्री-शंकराचार्य ने कहा है कि उपनिपदों के इस बहुत सिद्धान्त को न छोड कर, कि " प्रकृति और प्ररूप के परे इस जगत का परवहारूपी एक ही सूलतत्त्व है और इसी से प्रकृति पुरुष खादि सब सृष्टि की भी उत्पत्ति हुई है, " सांख्यगाल के शेप सिद्धान्त हमें अग्राह्म नहीं हैं (वेस. शां. मा, २, १. ३) । यही बात गीता के उपपादन के विषय में भी चरितार्थ होती है।

## आठवाँ प्रकरण ।

## विश्व की रचना श्रीर संहार ।

गुणा गुणेयु जायन्ते तत्रैव निविद्यन्ति च । ≉ महाभारत, शांति. ३०४. २३ ।

हुस बात का विवेचन हो चुका, कि कापिल सांख्य के ऋनुसार संसार में जो हो स्वतन्त्र मुलतन्त्र - प्रकृति और पुरुष-हैं उनका स्वरूप क्या है, और . जब इन दोनों का संयोग ही निमित्त कारण हो जाता है तब पुरुष के सामने प्रकृति अपने गुणों का जाला कैसे फैलाया करती है, और उस जाले से हमको अपना छुट-कारा किस प्रकार कर लेना चारिये। परन्तु खब तक इस का स्पृशंकरण नहीं किया गया कि, प्रकृति अपने जाले को ( अधवा खेल, संसार या झानेश्वर सद्दाराज के शब्दों में ' प्रकृति की टकसाल ',को ) कित ऋम से पुरुष के सामने फैलाया करती है और उसका लय किस प्रकार हुँ आ करता है । प्रकृति के इस व्यापार ही को ' विश्व की रचना कार संदार ' कहते हैं; और इसी विषय का विवेचन प्रस्तुत प्रकर्गा में किया जायगा । सांख्य मत के श्रनुसार प्रकृति ने इस जगत या सृष्टि की असंख्य प्रहरों के लाम के लिये ही निर्माण किया है । ' दासवीघ ' में श्री समर्थ रामदास स्वामी ने भी, प्रकृति से सारे ब्रह्मागुड के निर्माण द्वीने का बहुत अच्छा वर्णन किया हैं। उसी वर्णन से ' त्रिश्व की रचना और संमार ' शब्द इस प्रकरण में लिये गये हैं। इसी प्रकार, भगवहीता के सातवें और आठवें ऋष्यायों में मुख्यतः इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है । श्रीर, ग्यारहवें ध्रध्याय के श्रारम्भ में भर्जुन ने श्रीकृप्ता से हो यह प्रार्थना की है कि '' मवाप्ययों हि भूतानां धृतौ विस्तरशो मया " ( गी. ११. २ ) — भृतों की उत्पत्ति श्रौर प्रलय ( जो अपने ) विस्तार पूर्वक ( व तलाया, उसको ) मेने सुना, श्रव मुक्ते श्रपना विवरूप अत्यज्ञ दिखला कर कृतार्य कीजिये—उससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि, की रचना और संदार चर-श्रवार-विचार ही का एक मुख्य माग है। 'ज्ञान, वह है जिससे यह बात माजूम हो जाती है कि सृष्टि के खनेक (नाना ) त्यक पदार्थों में एक ही अस्यक मूल द्रस्य है (गीता १८. २०) और 'विज्ञान ' उसे कहते हैं जिससे यह मालूम हो कि एक ही मूलमूत अन्यक्त दृश्य से मित्र मित्र भनेक पदार्थ किस प्रकार भालग भालग निर्मित हुए (गी. १३. ३० ); और इस

<sup>&</sup>quot; गुणों से ही गुणों की उरपत्ति होती है और उन्हीं में उनका रूप हो जाता है। "

में न केवल जर-बज़र-विचार ही का यमावेश होता है, किन्तु जेत्र-लेत्रज़ज़ात कौर बच्चात्म विषयों का भी समावेश हो जाता । है ।

भगबद्दीता के मतानुसार प्रकृति जाएना खेल करने या सृष्टि का कार्य जलाने के लिये स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु उसे यह काम ईसर की इच्छा के अनुसार कर्ता पढ़ता है (गी. ६. १०)। परन्तु, पहले वतलाया जा जुका है कि, करिलाचार्य ने प्रकृति को स्वतन्त्र माना है। सांख्यशास्त्र के चतुसार, प्रकृति का संसार भारम द्दोंने के लिये 'पुरुष का संयोग ' हा निमित्त-कारण वस हो जाता है। इस विपय में प्रकृति और किसी की भी अपेजा नहीं करती। सांच्यों का यह कंटन है कि, ऑही पुरुप और प्रकृति का संयोग होता है न्यांही दसकी रक्ष्माल जारी हो जाती हैं; जिस प्रकार बसन्त ऋतु में बूचों में नये पत्ते देन पड़ते और ऋस्यः फ़ल भौर फल आने लगते हैं ( समा. जां. २३१. ७३; सनु. ५. ३०) इसी प्रकार प्रकृति की मूल साम्यावस्था नष्ट हो जाती झाँर उसके गुणों का विन्तार होते लगता है। इसके विरुद्ध बेदलंडिता, व्यनिपद और स्मृति-अन्याँ में प्रकृति को जन न मान कर परबंहा को मृल माना है; और परब्रहा से सृष्टि की हनानि होने के विषय में भिन्न भिन्न वर्गान किये गये हैं :- जैसे " हिरग्यगर्मः सनवर्तनात्र मृतस्य जातः पतिरेक ग्रामीत् " — पहले हिरएयगर्म -( झ, ३०. १२६, ६), और इस हिरग्यगर्भ से श्रयवा सन्य से मद्र सृष्टि इलब हुई (ऋ. १० ७२; १०. १६० ); स्रयंत्रा पहले पानी रत्पञ्च हुआ (ऋ. १०. ८२. ६; र्व. झ. १. १. ३. ७, ऐ. ट. १. १. २ ) और फिर टससे खिष्ट हुई; इस पानी में एक अगडा टनक हुआ और उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, तथा, ब्रह्मा से अयवा उस मूल अगडे में ही सारा जगन उत्पन्न हुन्या ( सतु. १. =-१३; इर्ज. २३. १२); अपना वही ब्रह्मा ( पुरुष ) आवे हिस्से से स्त्री हो गया ( हु. १. १. १, ३, महु. १. ३२ ) अयवा पानी दत्पन्न होने के पहले ही पुरुष या ( इठ. ४. ६); अयवा पहले परमहा में नेज, पानी, और पृथ्वी (अब) यही तीन तन्त्र उत्पन्न हुए और हुए और पश्चाद उनके मिल्रण से सब पदार्थ बने बने (छां. ६. २-६) यद्यपि बन्ध बर्गानों में बहुत निवता हैं तयापि नेदान्तमूत्रों (२.३. १-१४) में अन्तिम तिर्णय यह किया गया है, कि आत्मरूपी मृतवह से ही आक्रण आदि पदमहामूद क्रमणः स्वय हुए हैं (तं. ट. २.१)। प्रकृति, सहत् आदि तत्वा का भी टहेन्द्र छ (३.११). मैंत्रायत्ती (६. १०), श्रेतास्रतं (२. १०; ६. १६), स्राद्वि दरानेपर्दों में स्रष्ट रीति य किया गया है । इससे देख पहुंगा कि यद्यपि वेदान्त नतवाले प्रकृति की स्वतन्त्र न नानते हों, नथापि जय एक बार ग्रुट् ब्रह्म ही में मायान्त्रक प्रकृतिन्त्य विकार स्माचिर होते समता है तब, आमे सृष्टि के उत्पत्तिक्रम के सम्बन्ध में टनका और सांन्यमतवालीं का अन्त में मेल हो गया और, इसी कारण महा-भारत में कहा है कि " इतिहास, पुरागा, कर्यग्रास्त्र आदि में जो कुछ झान नरा है वह सब साल्यों से प्राप्त हुआ हैं " (गां. २०१, १०८ १०६)। उसका यह मतलव नहीं है, कि वेदान्तियों ने अथवा पौराणिकों ने यह ज्ञान कपिल से प्राप्त किया है; किन्तु यहाँ पर केवल इतना ही अर्थ आभिप्रेत है, कि सृष्टि के उत्पक्तिक्रम का ज्ञान सर्वत्र एक सा देख पढ़ता है। इतना ही नहीं; किन्तु यह भी कहा जा सकता है, कि यहाँ पर सांख्य शब्द का प्रयोग 'ज्ञान' के व्यापक अर्थ ही में किया गया है। कपिलाचार्य ने सृष्टि के उत्पत्तिक्रम का वर्णन शास्त्रीय दृष्टि से विशेष पद्धि-पूर्वक किया है; और भगवद्गीता में भी विशेष करके हुसी सांख्यक्रम का स्वीकार किया गया है; इस कारण उसी का विवेचन इस अकरण में किया जायगा।

सांख्यों का सिद्धान्त है कि. इन्ट्रियों को अगोचर अर्थात अन्यक, सुदम, और चारों ओर असंडित मरे हुए एक ही निरवयव मूल द्रव्य से, सारी व्यक सृष्टि उत्पन्न हुई है। यह सिद्धान्त पश्चिमी देशों के अविचिन आधिमीतिकशास्त्रज्ञों को माहा है। प्राहा ही क्यों, अब तो उन्हों ने यह भी निश्चित किया है, कि इस भृत दन्य की शक्ति का क्रमशः विकास होता आया है, और इस पूर्वापर क्रम को छोड़ अचानक या निरर्यंक कुछ भी निर्मार्श नहीं चुझा है। इसी मत को उत्क्रान्ति-बाद या विकास-सिद्धान्त कहते हैं। जब यह सिद्धान्त पश्चिमी राष्टों में, गत शताब्दी में, पहले पहल इँह निकाला गया, तव वहाँ वही खलवली मच गई थी। ईसाई धर्म पुस्तकों में यह वर्णन है कि, ईश्वर ने पञ्चमहाभूतों को और जंगम वर्ग के प्रत्येक प्राण्। की जाति को भिन्न भिन्न समय पर प्रयक् प्रयक् और स्वतंत्र निर्माण किया हैं; खौर इसी मत को, उत्कान्ति वाद के पहले, सब ईसाई लोग सत्य मानते ये । स्रतएव, जत्र ईसाई धर्म धर्मका उक्तसिदान्त स्कान्ति-वाद से ससत्य उद्दराया जाने लगा, तत्र बत्कान्ति-वादियां पर खुद जोर से आक्रमण खौर क्टाज् होने लगे। ये कटात आज कल भी न्यूनाधिक होते ही रहते हैं। तयापि, शास्त्रीय सत्य में आधिक शांकि होने के कारणा, सप्ट्यूत्यांचे के संबंध में सब विद्वानीं को उत्क्रान्ति मत ही स्राज कल ऋधिक प्राह्म होने लगा है। इस मन का सारांग्र यह है:--सुर्यमाला में पहले कुछ एक ही सुदम द्रन्य था; उसकी गति भ्रम्थवा उप्णाता का परिमागा घरता गया; तब दक्त द्रव्य का अधिकाधिक संकोच होने लगा और पृथ्वी समेत सव प्रह कमगुः टत्पब हुए; भंत में जो शेप ग्रंश वचा, वही सूर्य है। पृथ्वी का मी, सूर्य के सरश, पहले एक बन्मा गौला या; परन्तु ज्यों ज्यों बसकी बन्माता कम होती गई लों लों मृल दन्यों में से कुछ दन्य पतले और कुछ धर्ने हो गये;हस प्रकार पृथ्वी के ऊपर की हवा कौर पानी तथा उसके नीचे का पृथ्वी का जड़ गोला-ये तीन पदार्य वने; और इसके बाद, इन तीनें के मिश्रण अथवा संयोग से सब सजीव तथा निर्जीव सृष्टि उत्पन्न हुई है। दाविन प्रमृति पंडितों ने तो कह प्रति-पादन किया है, कि इसी तरह मनुष्य भी छोटे कीड़े से बढ़ते बढ़ते अपनी वर्तमान चनस्या में आ पहुँचा है। परन्तु चन तक आधिमोतिक-वाहियाँ में और अन्यात्मः वादियों में इस बात पर बहुत मतमेद हैं; कि इस सारी सृष्टि के मूल में घात्मा जैसे किसी भिन्न और स्वतंत्र तस्व को मानना चाहिये या नहीं। हेकल के सदश

कुछ पंडित यह मान कर, कि जड पंडायाँ से की वहते वहते आन्मा और किन्य की दरपति हुई, बढ़ाद्देत का प्रतिपाइन करते हैं: और इसके बिन्द्र कान्य मरीने श्रम्यासन्।नियों का यह क्यन है कि, हमें सृष्टि का जो जान होता है वह हमारी कात्मा के पक्षीकरणा-व्यापार का फल हैं इसलिये कात्मा की पंक स्वतंत्र उन्व मानना ही पहला है। क्योंकि यह कहना—कि जो प्रात्मा बाह्य कृष्टि का जाता है वह दसी सृष्टि का पृक्ष साग है क्रयवा दस सृष्टि ही से वह इसक स्कारे - कर्क दृष्टि से ठीक वैसा ही असमंत्रस या जामक प्रतीत होगा जैसे यह वाहे. कि हर स्वयं अपने भी इंधे पर वैठ सकते हैं। यही कारण है कि जांन्यजास में म्झति कौर पुरुष ये हो स्वतंत्र क्ल माने गये हैं। सारांग्र यह है कि आविसीतिक चूटि ज्ञान चाहे जितना वह गया हो तयापि ऋव तक पश्चिमी देशों में बहुतेरे वड़े बड़े पंडित यही प्रतिपादन किया करते हैं, कि सृष्टिक मूल तवा के स्वरूप का विवेचन निय पद्धति ही से दिया जाना चाहिये। परन्तु, यदि देवल इतना ही विचार दिया बाय, कि एक तह प्रक्रति से आगे सदस्यक प्रदौर्य किस क्रम से बने हैं तो प्रत्कों हो मालम हो नायगा कि पश्चिमी इन्होंतिनत में ब्रॉर सांस्थ्याल में वर्गित प्रहाति के कार्य-संबंधी तत्वों में कोई विशेष अन्तर नहीं हैं। क्योंकि इस सुन्य सिंहान ने होनों सहसत हैं कि कथक, सुद्रम और एक ही सूल प्रकृति से क्रमणः ( चृत्रम और स्युल ) विविध तथा व्यक्त सृष्टि निर्मित हुई है। परन्तु ऋव आधिनीटिक शाखों के झान की खुद बृद्धि हो जाने के कार्ता, मान्य-वादियों के 'मन्त, रज, तम ' इन तीन तुर्गी के देउले, छातुनिक स्टिशास्त्रज्ञों ने गति, उप्तुता क्रोर आकर्षण्डानिक को प्रधान गुण् मान रक्खा है। यह बात सब है, कि 'सब रह, तम ' गुगा की न्यूनादिकता के परिनास की क्रपेत्रा, द्याता अण्या आक्रपंतु-शृक्ति की न्युनाधिकता की वात आविभाविक शास्त्र की दृष्टि के सरलवार्व के समन में आ जाती हैं। तयापि, तुगीं ई विकास अधवा गुगीत्कर का जो यह उज है, कि " तुगा गुगोपु वर्तन्ते " (गी. ३. २०), यह दोनों चोर समल ही है । सांत्र-शासूजी का क्रयन है कि, जिस साह मोड़दार पंत्र की घीर घीर दीनते हैं रुसी तरह सत्व-त्व तम की साम्यावस्या में रहनेवाली प्रकृति की वह इब घीरे घीरे खुलने लगती है,तब सब व्यक्त सृष्टि निर्मित होती है-इस कथन में और उन्ह्रानि-बाद में वस्तुतः इद्ध मेद नहीं हैं। तयापि, यह मेद तात्विक दर्मद्रीरे मे घ्यान में रखने योग्य ह कि, ईसाई घर के समान गुर्गोत्कर्पनत्व का अनाहर न करते हुए, गीता में और अंशतः टपनिपद् आदि वैदिक अन्यों में मी, अईन वेहान के नार ही साय, विना किसी विरोध के, गुगोन्कपेनाट स्वीकार किया गया है।

क्रय देलना चाहिये कि प्रकृति के विकलकम के विषय में मांग्यशालकरों का क्या क्यन है। इस कम ही को गुणोत्करों क्रयना गुणापिए। सनाद कहरें हैं। वह नतलने की अनश्यकता नहीं कि, कोई काम आरंग करने के पहले महुज दस कपनी बुढ़ि से निश्चित कर लेता है, क्रयना पहले काम करने की बुढ़ि या इच्छा उसमें उत्पन्न दुखा करती है। उपनिपरों में भी इस प्रकार का वर्णन है कि. आरम्भ में मूल परमातमा को यह बुद्धि या इच्छा हुई कि हमें अनेक हो चाहिये- 'वह स्यां प्रजायेन '-- और इसके बाद सृष्टि उत्पन्न सुई (छां. ६. २. इ: तै. २. ६)। इसी न्याय के अनुसार अव्यक्त प्रकृति भी अपनी साम्यावस्या को भंग करके व्यक्त सृष्टि के निर्माण करने का निश्चय पहले कर लिया करती है। अतएव, सांख्यों ने यह निश्चित किया है, कि प्रकृति में 'व्यवसायात्मिक बार्द्धि ' का गुगा पहले उत्पन्न हुआ करता है। सारांश यह है कि, जिस प्रकार मनुष्य को पहले कुछ काम करने की इच्छा या बुद्धि हुआ करती है उसी प्रकार प्रकृति को भी भ्रपना विस्तार करने या पसारा पसारने की ब्राह्वि पहले हुआ करती हैं । परन्त इन दोनों में वडा भारी अन्तर यह है, कि मनुष्यशाणी सचेतन होने के कारण, अर्थात उसमें प्रकृति की वृद्धि के साथ सचेतन पुरुष का (चात्मा का) संयोग होने के कारगा, वह स्वयं अपनी व्यवसायात्मक बुद्धि को जान सकता है; और, प्रकृति स्वयं अचेतन अर्थात् जह है इसलिये उसको अपनी बुद्धि को कुछ ज्ञान नहीं रहता । यह अन्तर पुरुष के संयोग से प्रकृति में उत्पन्न होनेवाले चैतन्य के कारगा. हुआ करता है: यह केवल जह या अवेतन प्रकृति का ग्रंग नहीं है। अर्थाचीन ब्राधिमौतिक सृष्टिशास्त्रज्ञ भी अब कहने लगे हैं, कि यदि यह न माना जाय कि मानवी इच्छा की वरावरी करनेवाली किन्त अस्वयंवेय शक्ति जड पदार्थी में भी रहती है, तो गुरुत्वाकरंशा अथवा रसायन किया का और लोहचुंबक का आकर्पण तया अपसारगा प्रसृति केवल जड सृष्टि में ही हगाचिर होनेवाली गुर्गों का मूल कारण ठीक ठीक वतलाया नहीं जा सकता #। आधुनिक सृष्टि-शास्त्रज्ञों के उक्त मत पर ध्यान देने से सांख्यों का यह सिद्धान्त ग्राह्मयंकारक नहीं प्रतीत होता कि

<sup>\* ..</sup> Without the assumption of an atomic scol the commonest and the most general phenomena of Chemistry are inexplicable. pleasure and pain, desire and aversion, attraction and repulsion must be common to all atoms of an aggregate; for the movements of atoms which must take place in the formation and dissolution of a chemical compound can be explained only by attributing to them Sensation and wilt."-Backel in the I erigenesis of the Plastidule cited in Martineau's Types of Ethical Theory, Vol.II: P. 399, 3rd Ed, Haeckel himself explains this statement as follows-" L'axplicitly stated that I conceived the elementary psychic qualities of sensation and will which may be attributed to atoms, to be unconscious—just as unconscious as the elementary memory, which I, in common with the distinguished psychologist Ewald Hering, consider to be a common function of all organised matter, or more correctly the living substances."-The Riddle of the Universe, Chap. IX. p. 63 (R. P. A. Cheap Ed.)

प्रकृति में पष्टले बुद्धि-गुगा का प्रादुर्भाव होता है। प्रकृति में प्रथम उत्पन्न होनेवाले इस गुगा को, यदि आप चाहुँ तो, अचेतन अथवा अस्वयंवेदा अर्थात अपने आए को ज्ञात न होनेवाली बुद्धि कह सकते हैं। परन्तु, उसे चाहे जो कहें, इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य होनेवासी बुद्धि और प्रकृति को होनेवासी बुद्धि दोना सल में एक ही श्रेणों की हैं: और हुनी कारण दोनीं स्थानीं पर उनकी व्याख्याएँ भी एक ही सी की गई हैं । इस बुद्धि के ही 'महत्, ज्ञान, मति, जासुरी, प्रज्ञा, ख्याति' आदि अन्य नाम भी हैं। मालूम होता है कि इनमें से 'महत्' ( पुर्छिग फर्ता का एकवचन महान्-बड़ा ) नाम इस गुगा की श्रेष्टता के कारणा, दिया गया होगा. ष्मथवा इसलिये दिया गया होगा कि अब प्रकृति बढने लगती हैं। प्रकृति में पहले रत्पत्र होनेवाला महान् अथवा बुद्धि गुण 'सत्त्व-रज-तम' के मिश्रण ही का परिणास है, इसलिये प्रकृति की यह बुद्धि यद्यपि देखने में एक ही प्रतीत होती हो तथापि यह आगे कई प्रकार की हो सकती है। क्योंकि ये गुगा-सच, रज और तम-प्रयम दृष्टि से यद्यपि तीन ही है, तथापि विचार-दृष्टि से प्रगट हो जाता है कि इनके मिश्रण में प्रत्येक गुर्ख का परिमार्ग अनंत रीति से मित्र भिन्न हुआ करता है: और, इसी लिये, इन तीनों में से प्रत्येक गुण के अनंत भित्र परिमाण से कत्पन्न होनेवाली बाहे के प्रकार भी विघात अनंत हो सकते हैं ! श्रव्यक्त प्रकृति से निर्मित होनेवाले यह बुद्धि भी प्रकृति के ही सदश सदम होती है। परन्तु पिछले प्रकरण में 'व्यक' भीर 'भ्रन्यक ' तथा 'सूद्म रे भीर 'स्यूल ' का जो अर्थ वतलाया गया है उसके अनुसार, यह बुद्धि प्रकृति के समान सुद्म द्वीने पर भी उसके समान अन्यक नहीं है-सनुष्य को इसका ज्ञान हो सकता है। अतपुत, अब यह सिंद हो चुका कि इस दुद्धि का समावेश व्यक्त में (श्रर्यात मनुष्य को गोचर होनेवाले पदार्थी में ) होता है; और सांख्यशास्त्र में, न केवल ब्रद्धि किन्तु ब्रद्धि के मार्ग प्रकृति के सब विकार भी व्यक्त ही माने जाते हैं। एक मूल प्रकृति के सिवा कोई भी भ्रन्य तत्त्व श्रन्यक्त नहीं है।

इस प्रकार, यथिप अन्यक्त प्रकृति में ज्यक्त ज्यवसायात्मिक बुद्धि. उत्पन्न हो जाती है, तथापि प्रकृति अब तक एक ही वनी रहती है। इस एकता का मंग होना और बहुसा-पन या विविधात्व का उत्पन्न होना ही प्रयक्त कहलाता है उदाहरणार्थ, पार का ज़मीन पर गिरना उनकी अलग अलग छोटी छोटी गोलियाँ बन जाना। बुद्धि के बाद जब तक यह प्रयक्ता या विविधता उत्पन्न न हो, तब तक एक प्रकृति के अमेक पदार्थ हो जाना संभव नहीं। बुद्धि से आगे उत्पन्न होनेवालो इस प्रयक्ता के गुणा को ही 'अहंकार' कहते हैं। क्योंकि प्रयक्ता 'मैं-त्' शब्दों से प्रयम व्यक्त की जाती हैं; और 'मैं-त्' का अर्च ही अर्ह-कार, ध्रयवा अर्ह आई (मैं-में) करना, है। प्रकृति में उत्पन्न होनेवालो अर्हकार के इस गुणा को, यदि आप चाहें तो, अस्वयंवेच अर्थात अपने आप को ज्ञात न होनेवाला आहंकार कह सकते हैं। परन्तु, स्तरण रहे कि मतुष्य में प्रगट होनेवाला आईकार, और वह सकते हैं। परन्तु, स्तरण रहे कि मतुष्य में प्रगट होनेवाला आईकार, और वह

अन्नंकार कि जिसके कारण पेड, पत्यर, पानी, अथवा भिन्न भिन्न मूल परमाण एक ही प्रकृति से उत्पत्त होते हैं,-ये दोनों एक ही जाति के हैं। मेद केवल इतना ही है कि, पत्यर में चैतन्य न होने के कारण उसे 'फ्रहं' का ज्ञान नहीं होता और मेंह न होने के कारण ' में-न 'फह कर स्वाभिमानपूर्वक वह अपनी प्रयकता किसी पर प्रगट नहीं कर सकता । सारांश यह कि, इसरों से प्रयक रहने का प्रयात ज्ञाभमान या श्रहंकार का तत्त्व सब जगह समान ही है। इस श्रहंकार ही को तजस, अभिमान, भृतादि और धातु भी कहते हैं । अहंकार, युद्धि ही का एक भाग है: इसलिये पहले जब तक बुद्धि न होगी तब तक ऋहंकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। अत्रत्व सांख्यों ने यह निश्चित किया है, कि 'अहंकार' यह दूसरा, सर्यात् बुद्धि के बाद का, गुगा है। प्रथ यह वतलाने की स्नावश्यकता नहीं कि साचिक, राजस और तामस मेहीं से बुद्धि के समान अहंकार के मी अनन्त प्रकार हो जाते हैं। इसी तरह उनके बाद के गुणों के भी, प्रत्येक के द्रियात अनन्त भेद हैं। अयवा यह कहिये कि व्यक्त सृष्टि में प्रत्येक वस्तु क, इसी प्रकार, अनम्त सालिक, राजस और तामय मेट हुआ करते हैं, और इसी सिदान्त की लच्य करके, गीता में गुगात्रय-विभाग छोर श्रद्धात्रय विभाग वतलाये गये हैं ( गी. ग्र. १४ और १७ )।

व्यवसायात्मिक बुद्धि और और ऋहंकार, दोनों व्यक गुण, जय यूल साम्यावस्था की प्रकृति में उत्पन्न हो जाते हैं, तब प्रकृति की एकता भंग हो जाती है खाँर उससे अनेक पदार्थ वनने लगते हैं। तथापि, उसकी सदमता अव तककायम रहती है। अंर्यात, यह कहना अयुक्त न होगा कि अय नैन्यायिकों के सुरुम परमाणुष्टी का श्रारम्भ होता है। क्योंकि, अहंकार उत्पन्न होने के पहले, प्रकृति अखाउँत और निरवचन यी। वस्तुतः देखने से तो यही प्रतीत होता है, कि निरी बुद्धि झौर निरा श्रहंकार केवल गुण हैं; श्रतःव, स्पर्युक्त सिद्धान्तों से यह सतलव नहीं सेना चाहिये, कि वे (बुद्धि और श्रद्धकार) प्रकृति के इच्य से पृथक् रहत हैं। वास्तव में बात यह है कि, जब मूल श्रीर भवयव-रिट्ठत एक ही प्रकृति में इन गुगों का प्रादुमांव हो जाता है, तब उसी को विविध और अवयव-सहित दम्यात्मक व्यक्त रूप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जब ऋहंकार से मृल प्रकृति से भिन्न भिन्न पदार्थ वनने की शक्ति आजाती है, तब आग उसकी बृद्धि को दो शालार हो जाती हैं । एक.-पेट, सनुष्य म्रादि सेन्डिय प्रात्तीयां की सृष्टि; म्रार दूसरी,-निरिन्दिय पदायों की सृष्टि । यहाँ इन्द्रिय शब्द से केवल ' इन्द्रियवान् प्रातिष्यों की इन्द्रियों की शाकि ' इतना ही खर्य लेना चाहिये । इतका कारण यह हैं कि, सेन्द्रिय प्रागियों की जड़ देह का समावेश जड़ यानी निरिन्द्रिय सृष्टि में होता है, और इन प्राणियां का आत्मा ' पुरुष ' नामक शन्य वर्ग में शामिल किया जाता हैं। इसी लिये सांख्यग़ाख में सेन्द्रिय सृष्टि का विचार करते समय, देह और आत्मा को छोड़ केवल इन्ट्रियों का ही विचार किया गया है। इस जगत स सेन्ट्रिय और निहिन्दिय पदार्थों के ऋतिरिक्त किसी तीसरे पदार्थ का होना सम्भव नहीं, इसिलेय कहने की आवश्यकता नहीं कि अहंकार से दो से अधिक शाखाएँ निकल ही नहीं सकतीं। इनमें निहिन्दिय पदार्थों की अपेदा इन्द्रिय-शक्ति श्रेष्ट है इसिलेय इन्द्रिय-शक्ति श्रेष्ट है इसिलेय इन्द्रिय सिष्ट को साव्विक (अर्थात् सत्वगुण के उत्कर्ष से होनेवाली) कहते हैं और निरिन्द्रिय सिष्ट को तामस (अर्थात् तमोगुण के उत्कर्ष से होनेवाली) कहते हैं। सारांश यह है कि, जब अहंकार अपनी शक्ति से भिन्न मिन्न पदार्थ उत्पन्न करने लगता है तब उसी में एक वार सत्रोगुण का उत्कर्ष हो कर एक और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेदियाँ और मन चारों मिला कर इन्द्रिय-सिष्ट की मूलभूत ग्यारह इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं; और दूसरी और, तमोगुण का उत्कर्ष हो कर उससे निरिन्द्रिय सिष्ट के मूल भूत पाँच तन्मान्नद्रच्य उत्पन्न होते हैं। परन्तु प्रकृति की स्द्मता अव तक कृत्यम रही है, इसिलेये अहंकार से उत्पन्न होनेवाले ये सोलह तत्व भी सृद्यम ही रहते हैं &।

शब्द, स्पर्श, रूप और रस की तन्मात्राएँ—अर्थात् विना मिश्रण दुए प्रत्येक गुगा के भिन्न भिन्न अति सूचम मूलस्वरूप—निरिन्द्रिय सृष्टि के मूलतत्व हैं:और मन सहित ग्यारह इन्द्रियों सेन्द्रिय-सृष्टि की बीजे हैं । इस विषय की सांख्यााच की उपपत्ति विचार करने योग्य है कि निरिन्द्रिय-सृष्टि के मुलतन्त्र ( तन्मात्र ) पाँच ही क्यों और सोन्द्रिय-सृष्टि के मूलतत्त्व ग्यारह ही क्यों माने जाते हैं । अर्वाचीन सृष्टि-शास्त्रज्ञों ने सृष्टि के पदार्थों के तीन मेद-धन, दव और वायरूपी-किये हैं परन्त सांख्य-गास्त्रकारीं का वर्गीकरण इससे भिन्न है उनका कथन है कि महुप्य की स्राष्ट्र के सब पदार्थी का ज्ञान केवल पाँच ज्ञानेन्द्रियों से हुआ करता है; और, इन जानेन्द्रियों की रचना कुछ एसी विलचारा है, कि एक इन्डिय को सिर्फ एक ही गुरा का ज्ञान तुम्रा करता है। आँखों से सुगन्ध नहीं मालूम होती और न कान से दीखता ही है; त्वचा से मीटा-कडुवा नहीं समभ पड़ता और न जिहा से शब्द ज्ञान ही होता है: नाक से सफेद और काले रंग का भेद भी नहीं मालूम होता। जब, इस प्रकार, पाँच जानेहिट्यों और उनके पाँच विषय-शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध-निश्चित हैं, तब यह प्रगट है कि सृष्टि के तब गुण भी पाँच से अधिक नहीं माने जा सकते । क्यांकि यदि इस कल्पना से यह सान भी लें कि गुण पाँच से अधिक तो कहना नहीं होगा कि उनको ज्ञानने के लिये हमारे पास कोई साधन

मंक्ष्म में यही अर्थ अग्रेजी मापा में इन प्रकार कहा जा सकता है:—

The Primeval matter (Prakriti) was at first homogeneous. It resolved (Buddhi) to unfold itself, and by the Principle of ifferentiation (Ahunkara) became heterogeneous. It then branched off into two sections—one organic (Sendriya), and the other inorganic (Airindriy) There are eleven elements of the organic and five of the inorganic creation Purusha or the observer is different from all these and falle under none of the above categories

या उपाय नहीं हैं । इन पाँच गुगा़ीं में से प्रत्येक के भनेक मेट हो सकते हैं। उटा़-इरतार्घ, बरापि 'शब्द'-गुरा एक ही है तथापि उसके छोटा, मोटा, कर्कग्र, भरा, फटा हुआ, कोमल, अयवा गायनशास्त्र के अनुसार निपाद, गांधार, पड़न, आदि, और व्याकरणशास्त्र के अनुसार कंट्य, तालव्य, म्रोट्य आदि अनेक प्रकार हुआ करते हैं। इसी तरह यशप 'रूप 'एक दी गुण है तथापि उसके भी अनेक भेट्र हुआ करते हैं, जैसे सफ़ेद, काला, नीला, पीला, हरा श्रादि। इसी तरह यद्यपि 'रम' या 'रुचि ' एक ही गुरा है तथापि उसके खटा, मीठा, तीखा कड़वा, सारा आदि अनेक भेट हो जाते हैं: और 'मिठास ' यद्यपि एक विशिष्ट रुचि है तयापि इस देखते हैं कि गन्ने का मिठास, दूध का मिठास, गुड़ का मिठास और शकर का मिठास भिन्न भिन्न होता है तथा इस प्रकार उस एक ही 'मिठास ' के क्रनेक भेद हो जाते हैं। यदि भिन्न भिन्न गुगों के भिन्न भिन्न मिन्नगों पर विचार किया जाय तो यह गुण-वेचित्र्य अनन्त प्रकार से अनन्त हो सकता है। परन्तु, चाहे जो हो, पदायों के मूल गुगा पाँच से कभी श्राधिक हो नहीं सकते: क्योंकि इंट्रियाँ केवल पाँच हैं और प्रत्येक को एक ही एक गुगा का योध हुआ करता है। इसलिये सांख्यों ने यह निश्चित किया है कि. यद्यपि केवल शब्दगुण के श्चयदा केवल सर्शगुण के पृथक् पृथक्. यानी इसरे गुगाां के मिश्रण-रहित. पटार्य इसे देख न पडते हों, तयापि इसमें खंदेह नहीं कि मूल प्रकृति में निरा शब्द, निरा स्पर्गः, निरा रूप, निरा रस, और निरा ग्रंथ है । अर्थात् गृष्ट्रतन्मात्र स्पर्गतन्मात्, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गंधरन्मात्र ही हैं; अर्थान मृल प्रकृति के यही पाँच भिन्न भिन्न सुद्भ तन्मात्रविकार अथवा दृष्य निःसंदेह हैं। आगे इस बात का विचार किया गया है कि, पंचतनमात्राश्रों अयवा उनसे उत्पक्ष होनेवाले पंचमहासतीं के सम्बन्ध में स्पानपत्कारें। का कयन क्या है।

इस प्रकार निरिंदिय-मुष्टि का विचार करके यह निश्चित किया गया, कि उसमें पाँच ही मृन्म मृलतःच हैं; ब्रार जब हम सोन्द्रिय सृष्टि पर दृष्टि डालने हैं तब भी यही प्रतीत होता है, कि पाँच जानेन्द्रियों, पाँच कमेन्द्रियों, ब्रार मन, हन स्थार हृ इन्द्रियों की अपेदा अधिक इन्द्रियों किसी के भी नहीं हैं। स्यूल देह में ह्याय-पर आदि इंद्रियों यद्यपि स्यूल प्रतीत होती हैं तथापि, इनमें से प्रत्येक की जड़ में किसी मृल स्टम तख का अस्तित्व माने विनाः इन्द्रियों की मिन्नता का यथोचित कारण मानुम नहीं होता। पश्चिमी आधिमांतिक उत्क्रान्ति-चादियों ने इस बात की खूब चर्चा की है। वे कहते हैं कि मृल के अत्यंत छोटे और गोलाकार जन्नुओं में सिर्फ 'स्वचा' ही एक इन्द्रिय होती है; और इस त्वचा से ही अन्य इन्द्रियों कमग़ः उत्पत्र होती हैं। उदाहरणार्य, मृल जंनु की त्वचा से प्रकाग़ का संयोग होने पर आँख उत्पत्र हुई इत्यादि। आदिभौतिकचादियों का यह तत्व, कि मकाग़ आदि के संयोग में स्यूल इन्द्रियों का प्रादुर्भाव के संयोग से स्यूल इन्द्रियों का प्रादुर्भाव के संयोग से स्यूल इन्द्रियों का प्रादुर्भाव के स्रतार (शां. २१३. १६) में, सांख्य प्रक्रिया के अनुसार इन्द्रियों के प्रादुर्भाव का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है:—

शब्दरागात् ओत्रमस्य जायते मावितात्मनः । रूपरागात् तथा चक्षः घा रे गर्म्याजयस्या ॥

अर्थात् "प्रास्तियाँ के खात्मा को जब शब्द , सुनने की भावना हुई तब कान उत्पन्न हुआ, रूप पहचानने की इच्छा से श्रांख श्रीर सुँघने की इच्छा से नाक उत्पन्न हुई।" परन्तु सांख्यों का यह कथन है, कि यद्यपि त्वचा का प्रादुर्भाव पहले होता हो, तयापि नलप्रकृति में ही यदि भिन्न भिन्न इन्द्रियों के उत्पन्न होने की शक्ति न हो. तो सजीव सप्टि के अत्यन्त छोटे कीडों की त्यचा पर सर्य-प्रकाश का चाहे जितना आघात या संयोग होता रहे, तो भी उन्हें घाँखें-ग्रीर वे भी शरीर के एक विशिष्ट भाग ही में-फैसे प्राप्त हो सकती है ? डाविन का सिद्धान्त सिर्फ यह बाग्रय प्राप्ट करता है कि, दो प्राणियों—एक चलुवासा श्रोर वसरा चलु-रहित—के निर्मित होने पर, इस जड़ खिट के कलह में चलुवासा श्रोधक समय तक टिक सकता है श्रीर दूसरा शीघ ही नष्ट हो जाता है। परन्त पश्चिमी श्राधिमीतिक संविगास्त्रज इस वात का मूल कारण नहीं वतला सकते, कि नेत्र ब्रादि भिक्र भिन्न इन्टियों की उत्पत्ति पहले इहें ही क्यों। सांख्यों का मत यह है, कि ये सब इन्डियों किसी एक ही मूल होदिय से अमशः बत्पन्न नहीं दोती; किन्तु जब श्रह्कार के कारण प्रकृति में विविधता का आरंभ द्वोने लगता है, तब पहले उस ऋईकार से (पाँच सुदम कर्मेन्द्रियाँ, पाँच सुदम ज्ञानेन्द्रियाँ और मन, इन सब को मिला कर ) त्यारह भिन्न भिन्न गुगा ( शक्ति) सब के संब एक साथ ( युगपत् ) स्वतंत्र हो कर मूल प्रकृति में ही उत्पन्न होते हैं, और फिर इसके आगे स्यूल सेंद्रिय सृष्टि उत्पन्न हुआ करती है। इन स्वारष्ट इन्द्रियों में से, मन के बारे में पहले ही, छठवें प्रकरण में वतला दिया गया है, कि वह ज्ञानेन्द्रियों के साथ संकल्प विकल्पात्मक होता है अर्थात ज्ञानेन्द्रियों से प्रद्रमा किये गये संस्कारा की ध्यवस्था करके वह उन्हें सुद्धि के सामने निर्णायार्थ उपस्थित करता है; और कर्मेन्डियों के साथ वह व्याकरणात्मक होता है अर्थात उसे बुद्धि के निर्धाय को कर्मेन्द्रियों के द्वारा श्रमल में लाना पढ़ता हैं। इस प्रकार वह उसयविध, श्रर्यात् इंदिय-मेद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के काम करतेवाला, होता है। उपनिपदों में इन्द्रियों को ही 'आया' कहा है; ं चीर सांख्यों के मतानसार उपनिषकारों का भी यही मत है कि, ये प्राण पश्च-महाभूतात्मक नहीं हैं किन्तु परमात्मा से प्रथक वत्पन हुए हैं (सुंह २. १.३.)। इन प्राणीं की अर्थात इन्ट्रियां की संख्या उपनिषदीं में कहीं सात, कही दस, मारह, वारह और कही कही तेरह बतलाई गई है। परन्तु, वेदान्तस्त्रों के आधार से श्रीशंकराचार्य ने निश्चित किया है कि, उपनिपदीं के सब वापयां की एकरूपता करने पर इन्द्रियों की संख्या ग्यारह ही सिद्ध होती है (वेस्. शांभा. २.४.५.६); भौर, गीता में तो इस वात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि," इन्द्रियाणि दशैंक च" (गी. १३. ५.) अर्थात इन्द्रियों 'इस और एक' अर्थात स्थारह हैं। अव इस विषय पर सांख्य और वेदान्त दोनों शाखों में काई मतभेद नहीं रहा ।

सांख्यों के निश्चित किये हुए मत का का सारांश यह है — सान्तिक अहंकार से संन्दिय-सृष्टि की मूलभूत ग्यारह इंदिय शक्तियाँ (गुरा ) उत्पन्न होती हैं; कौर तामस अहंकार से निरिन्दिय-सृष्टि के मूलभूत पाँच तन्मात्रद्रस्य निर्मित होते हैं; इसके बाद पज्जतन्मालद्रन्यों से क्रमशः स्यूल पज्जमहाभूत (जिन्हें 'विशेष' भी कहते हैं) और स्यूल निरिन्दिय पदार्य यनते लगते हैं, तया, ययासम्भव इन पदार्यों का संयोग ग्यारह इन्दियों के साथ हो जाने पर, सोन्दिय वन जाती है।

सांज्य-मतानुसार प्रकृति से प्रादुर्भूत द्दोनेवाले तत्त्वों का क्रम, जिसका वार्गुन खब तक किया गया है, निम्न लिखित, वंशवृत्त से ऋधिक स्पष्ट हो जायगाः—

## ब्रह्मांड का वंशवृत्त्तः

महान् अथवा दुद्धि (अव्यक्त और सूक्ष्म ) (पर्यायशब्द :- आसुरी, मित, ज्ञान, ख्याति इ०) हिंदि (अव्यक्त और सूक्ष्म ) (पर्यायशब्द :- आसुरी, मित, ज्ञान, ख्याति इ०) हिंदि (अव्यक्त स्थार सूक्ष्म ) (पर्यायशब्द :- असिमान, तेजस आदि ) हिंदि (सात्त्वक्त श्रेर सूक्ष्म इन्दियाँ) (तासस अर्थात् निरिष्टिय-सृष्टि) हिंदि (स्थार ) हिंद (स्थार ) हिंदि (स्थार ) हिंद (स्थार ) हिंदि (स्थार ) हिंदि (स्थार ) हिंदि (स्थार ) हिंदि (स्थ

स्यूल पद्ममहासून और पुरुष को मिला कर कुल तत्वों की संख्या पश्चीस हैं। इनमें से महान अथवा बुद्धि के बाद के तेईस गुणा मूलप्रकृति के विकार हैं। किन्तु उनमें भी यह मेद है कि, सून्म तन्मालाएँ और पाँच स्यूल महाभूत इच्यात्मक विकार हैं और बुद्धि अईकार तथा इंन्ट्रियाँ केवल शक्ति था गुणा हैं; ये तेईल तत्व न्यक हैं और मूलप्रकृति अन्यक है। सांख्यों ने इन तेईस तत्वों में से आकाश तत्व ही में दिक् और काल को भी सिमालित कर दिया है। वे 'प्राणा' को भिन्न तत्व नहीं मानते; किन्तु जब सब इन्ट्रियों के व्यापार आरम्भ होने लगते हैं तब उसी को वे प्राणा कहते हैं (सां. का. २६)। परन्तु वेदान्तियों को यह मत मान्य नहीं है, उन्हों ने प्राणा को स्वतन्त्र तत्व माना है (देस. २.५.६)। यह एहले

ही वतलाया जा जुका है कि, वेदान्ती लोग प्रकृति धीर पुरुष को स्वयम्भू धाँर स्वतन्त्र नहीं मानते, जैसा कि सांख्य-मतानुसायायी मानते हैं; किन्तु उनका कयन है कि दोनों (प्रकृति धीर पुरुष) एक ही परमेश्वर की विभृतियाँ हैं। सांख्य बारि वेदान्त के उक्त मेदों को छोड़ कर शेष स्पृष्टश्रुत्यित-श्रम दोनों पर्चों को श्राह्म है उदाहरणार्थ, महाभारत में अनुगीता में 'श्रह्म हुन ' अथवा 'श्रह्म के शक्त हो वो दो वर्गों किश्रा गया है (ममा. स्रथ. २४. २०-२३, धाँर ४७. १२-५४), वह सांख्यत्त्वों के अनुसार ही है—

अव्यक्तवीजप्रभवो बुद्धिस्कंवमयो महान् ।
महाहंकारविटपः इंद्रियान्तरकोटरः ॥
महान्तविशाखश्च विशेषप्रतिशाखवान् ।
सदापणः सदापुष्पः शुमाशुभफलोदयः
आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रह्मकृकः सनातनः ।
एनं शिल्वा च मित्त्वा च तत्त्वज्ञानासिना बुषः ॥
हित्त्वां सगद्दमयान् पाद्यान् मृत्युजन्मजरोदयान्।
निर्ममो निर्द्कारां सुन्यते नात्र संद्ययः ॥

श्चर्यात् " श्रय्यक्त ( प्रकृति ) जिसका वीज है, वृद्धि ( महान् ) जिसका तना या पिंडु है, ऋहंकार जिसका प्रधान पछव है, मन और दस इन्ट्रियाँ जिसकी अन्तर्गत खोखली या खोड़र हैं ( सृद्म ) महाभूत (पञ्च तन्मात्राएँ ) विसंकी बढ़ी वड़ी शासाएँ हैं, श्रोर विशेष श्रर्थात स्यूल महामृत जिसकी द्योटी होटी टहिनियाँ हैं, इसी प्रकार सदा पत्र, पुष्प, और ग्रुमाशुम फल घारण करने. वाला, समस्त प्राणिमात्र के लिये घ्राघारसूत यह सनातन वृद्दु ब्रह्मवृत्त है। ज्ञानी पुरुप को चाहिये, कि वह उसे तत्त्वज्ञानरूपी तलवार में काट कर टुक टुक कर डाले, जन्म, जरा और मृत्यु उत्पन्न करनेवाले संगमय पाशों को नष्ट करे और समत्ववृद्धि तथा चहंकार को त्याग कर दे, तथ वह निःसंशय सुक होता है। " संज्ञेप में, यही ब्रह्मचृज्ञ प्रकृति घ्रयवा माया का 'तेल,' ' जाला ' या 'पसारा' है। अन्यंत प्राचीन काल ही से-ऋग्वेडकाल ही मे-इसे 'पृत्र' कहने की रीति पड़ गई है और उपनिपदों में भी उसको 'सनातन अवायवृत्त्व' कहा है (कठ. ६. १) । परन्तु वेदों में इसका सिर्फ़ यही वर्गान किया गया है कि हत हुन का मूल (परब्रह्म ) कपर है और शाखाएँ ( दृश्य सृष्टि का फैलाव )वीने हैं। इस वेदिक वर्णन को श्रीर सांख्या के तत्त्वों को मिला कर गीता में श्रमात्य षृत्त का वर्णन किया गया है। इसका स्पष्टीकरण इसने गीता के १५. १–२ स्रोकॉ की अपनी टीका में कर दिया है।

जपर वतलाये गये पचीस तत्त्वों का वर्गीकरगा, सांस्य और वेदान्ती मित्र भिन्न रीति से किया करते हैं, खतगृत यहाँ पर उस वर्गीकरगा के विषय में कुछ लिखना चाष्ट्रिये । सांख्यों का यह कथन है कि इन पत्तीस नत्त्वों के चार वर्ग होते हैं अर्थात् मूलप्रकृति, प्रकृति-विकृति, विकृति और न-प्रकृति न-प्रकृति । ( ? ) प्रकृतितल्व किसी दूसरे मे उत्पन्न नहीं हुआ है, अतपूर्व उसे ' मूलप्रकृति ' कहते हैं । (२) मृत्यकृति से आगे बढ़ने पर जब इस दूसरी सीड़ी पर आते हैं तब 'महान् रत्तिव का पता लगता है । यह महान् तत्व प्रकृति से दराल हुङा है, इसलिये यह 'प्रकृति की विकृति या विकार' है; और इसके बाद महाज् तत्त्व से अहंकार निकाला है अतपुर भहान् 'अहंकार की प्रकृति अयवा मूल है। इस प्रकार महानू अथवा बुद्धि एक श्रोर से श्रहकार की प्रकृति या मुल हैं। श्रोर, दुसरी और से, वह मलप्रकृति की विकृति अयवा विकार है । इसीलिये सांख्या ने दसे 'प्रकृति-विकृति ' नामक वर्ग में रखाः और इसी न्याय के अनुसार श्चर्रकार तथा पञ्चतन्माहाओं का समावेश भी 'प्रकृति-विकृति' वर्ग ही में किय जाता है । जो तत्त्व अथवा गुण् स्वयं दूसरे से टत्पन्न (विकृति) हो अरि आग बही स्वयं ग्रम्य तत्वों का मृलभूत (प्रकृति) हो जावे, उसे 'प्रकृति-विकृति। कहते हैं। इस वर्ग के सात नत्व ये हैं:—महान्, श्रद्वकार और पश्चतन्मात्राण् (३) परन्तुः पाँच ज्ञानेद्वियाँ, पाँच कर्मेद्वियाँ, सन कार स्यूल पद्मसद्दासून, इन सौलह तत्वों से फिर और अन्य तत्वों की उत्पत्ति नहीं हुई । किन्तु ये स्वयं दूसरे तालों से प्रादुर्भूत हुए हैं । श्रतएव, इन सोलह तत्वों को 'प्रकृति विकृति न कह कर केवल 'विकृति ' अयवा विकार 'कहते हैं। (१) 'पुरुप' न प्रकृति है और न विकृति; चह स्वतंत्र और उदामीन द्रष्टा है । ईखरकूपा। ने इस प्रकार वर्गीकरण करके फिर इसका स्पष्टीकरण थीं किया है-

म्लप्रकृतिर विकृतिः महदायाः प्रकृतिविकृतयः तम ।

पांडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः ॥

म्रांत् "यह मुलप्रकृति अविकृति है अयात् किसी का भी विकार नहीं है महदादि सात (अर्थात् महत, अर्ह्कार और पश्चतन्मात्राएँ) नस्त प्रकृति विकृति हैं और मन सिहत न्यारह हृत्दियाँ तया स्यूल पश्चमहाभूत भिलाकर सोलह तनों को केवल विकृति अयवा विकार कहते हैं। पुरुष, न प्रकृति है न विकृति " (सा. का. ३)। आगे इन्हीं पत्नीस तनों के और तीन मेट किये गये हैं—अध्यतः, व्यक्त औ, ज हनमें से केवल एक मुलप्रकृति ही अव्यक्त हैं, प्रकृति से बत्यव हुए तेई सक्त व्यक हैं, और पुरुष न है । ये द्वुए सांख्यों के वर्गीकरण के मेट । प्रत्या। स्पृति, महामारत आदि वैदिक्तमार्गीय अन्यों में प्रायः इन्हीं पत्नीस का दहेख पाया जाता हैं (मैन्यु ई ३०. मतु. ३. १४, १४ देखों) । परन्तु, उपनिपत्नों में वर्णान किया गया है किये सब तस्व परव्रहास से उत्यत हुए हैं और वहीं इनका विशेष विवेचन या वर्गीकरण भी नहीं किया गया है। उपनिपत्नों के वाद हो अन्य हुए हैं उनमें इनका वर्गीकरण किया हुआ देख पढ़ता है; परन्तु वह, उपनुक सांल्यों के वर्गीकरण से भिन्न है। इस तस्व पत्नीस हैं इनमें से सोलह तस्व

तो सांख्य-मत के अनुसार ही विकार, अर्थात दूसरे तत्वों से उत्पन्न हुए, हैं, इस कारण उन्हें प्रकृति में अथवा मूलभूत पदार्थों के वर्ग में सम्मिलित कहीं ' कर सकते । अय ये नौ तत्त्व शेप रहे-- १ प्ररूप, २ प्रकृति ३-६ महत् अहंकार भौर पाँच तन्मात्राएँ । इनमें से पुरुप और प्रकृति, को छोड शेप सात तत्वों को सांख्यों ने प्रकृति विकृति कहा है । परन्त वैदान्तशास्त्र में प्रकृति को स्वतन्त्र न मान कर यह सिद्धान्त निश्चित किया है कि, पुरुष और प्रकृति दोनों एक ही परमेश्वर से उत्पन्न होते है । इस सिद्धान्त को मान लेने से, सांख्यों के मलप्रकृति और 'प्रकृति विकृति' मेदों के लिये, स्थान ही नहीं रह जाता । क्योंकि प्रकृति भी परमेश्वर से उत्पन्न होने के कारण मूल नहीं कही जा सकती, किन्तु वह प्रकृति-विकृति के ही वर्ग में शामिल हो जाती है। अतएव, सुष्ट्युत्पत्ति का वर्णान करते समय, वेदान्ती कहा करते हैं, कि, परमेश्वर ही से एक और जीव निर्माण हुआ और दसरी ओर (महदादि सात प्रकृति विकृति सहित) अष्ट्या अर्थात भाठ प्रकार की प्रकृति निर्मित हुई ( ममा. शां. ३०६, २६ भार ३१०, १० देखो ) ; भ्रायति, बेहान्तियां के मत से, पचीस तत्त्वां में से सोल ह तत्वों को छोड शेष नी तत्वों के केवल दो ही वर्ग किये जाते हैं - एक 'जीव' और दूसरी 'म्रष्ट्या प्रकृति'। भगवद्गीता में, वेदान्तियों का यही वर्गीकरण स्वीकृत किया गया है। परन्तु इसमें भी अन्त में थोड़ा सा फर्क हो गया है। सांख्य-बादी जिसे पुरुप कहते हैं उसे ही गीता में जीव कहा है यह बतलाया है कि, वह (जीव) ईश्वर की 'परा प्रकृति ' अर्थात् श्रेष्ट स्वरूप है; और सांख्यवादी जिसे मुलप्रकृति कहते हैं उसे ही गीता में परमेश्वर का ' अपर ' अर्थात् कनिष्ठ स्वरूप कहा गया है (गी.७.१.१) इस प्रकार पहले दो बड़े बड़े वर्ग कर लेने पर उनमें से दूसरे वर्ग के अर्थात् कार्नेष्ठ स्वरूप के जब और भी सेंद्र या प्रकार बतलाने पड़ते हैं, तब इस कनिष्ठ के स्वरूप के द्यतिरिक्त वससे उपजे दुए शेप तत्त्वों को भी वतलाना झावश्यक होता है । क्यांकि यह किन्छ स्वरूप ( अर्थात् सांख्यां की मलप्रकृति ) स्वयं भ्रपना ही एक प्रकार या भेद हो नहीं सकता। वदाहरणार्य, जब यह वतलाना पड़ता है कि वाप के लड़के कितने हैं, तब उन लड़कों में ही बाप की गताना नहीं की जा सकती। अत्रव्द, परमेश्वर के क्विष्ठ स्वरूप के अन्य भेवों को बतलाते समय, यह कहना पढ़ता है कि, वेदान्तियों की अष्टधा प्रकृति में से मूल प्रकृति को छोड़ शेप सात तत्व ही ( अर्यात् महान्, कहंकार्, भ्रौर पञ्चतन्मात्राएँ ) उस मूलप्रकृति के भेद या प्रकार हैं। परन्तु ऐसा करने से कहना पढ़ेगा कि परमेश्वर का कनिष्ठ स्त्ररूप (अर्थाद मुलप्रकृति) सात प्रकार का है; और, ऊपर कह बाये हैं, कि वेदान्ती तो प्रकृति को अष्टधा अर्थीत श्राठ प्रकार की मानते हैं। अब इस स्थान पर, यह विरोध देख पड़ता है कि जिस प्रकृति को वेदान्ती अष्ट्या या आठ प्रकार की कहें उसी की गीता सप्तथा या सात प्रकार की कहे । परन्तु गीताकार को अमीष्ट या कि उक्त विरोध दूर हो जावे और ' अप्टवा प्रकृति ' का वर्शन बना रहे । इसीलिये महात्, अहंकार

स्रोर पंचतमात्राएँ, इन सातों में ही साठवें, मनतत्त्व को सिम्मलित कर के गीता में वर्णन किया गया है कि परमेश्वर का कठिष्ठ स्वरूप स्रघात मूल प्रकृति स्रष्टधा है (गी. ७. ५)। इनमें से, केवल मन ही में इस इन्द्रियों का स्रोर पंचतन्मात्रास्रों में पंचमहाभूतों का समावेश किया गया है। सब यह प्रतीत हो जायगा कि, गीता में किया गया वर्गोकरण सांख्यों और वेदानित में के वर्गोकरण से यद्यपि कुछ मिस है, तथापि इससे कुछ तत्त्वों की संख्या में कुछ न्यूनाधिकता नहीं हो जाता। सब लगह तत्त्व पचीस ही माने गये हैं। परन्तु वर्गाकरण की उक्त भिन्नता के कारण किसी के मन में कुछ स्नम न हो जाय इसिलये ये तीनों वर्गीकरण कोष्टक के रूप में एकत्र करके झागे दिये गये हैं। गीता के तेरहवें सम्याय (१३. ५) में वर्गीकरण के मगड़े में न पड़ कर, सांख्यों के पचीस तत्त्वों का वर्णन ज्यों का त्या पृथक् पृथक् किया गया है; और इससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि, चाहे वर्गीकरण में कुछ मित्रता हो तथापि तत्त्वों की संख्या दोनों स्थानों पर वरावर ही है।

## पचीस मूलतत्त्वों का वर्गीकरण।

सांख्यों का वर्गोंकरणा । तत्त्व । वेदान्तियों का वर्गोंकरणा । गीता का वर्गोंकरणा निश्चित्रते । पुरुष परव्रह्म का क्षेष्ठ स्वरूप परा प्रकृति भूकाति । प्रकृति भूकाति । परव्रह्म का किन्छ । अक्षिति विक्रिति । परव्रह्म का किन्छ । अक्षिति के अगरा प्रकृति के अ

यहाँ तक इस बात का विवेचन हो चुका कि, पहले मूल साम्यावस्था में रहंने-वाली एक ही अवयव-रहित जड़ प्रकृति में व्यक्त सृष्टि उत्पन्न करने की अस्वयंदेश ' बुद्धि ' कैसे अगट हुई; फिर उसमें ' अहंकार ' से अवयव-सिहत विविधता केसे उपजी; और इसके वाद 'गुणों से गुणा ' इस गुणापिरणाम-वाद के अनुसार एक और साच्चिक ( अर्थात सेन्द्रिय-) सृष्टि की सूलभूत म्यारह इन्द्रियों तथा दूसरी ओर तामस (अर्थात निरिन्द्रिय-) सृष्टि की मूलभूत पाँच सूक्त्म तन्मात्राएँ कैसे निर्मित हुई। अब इसके बाद की सृष्टि ( अर्थात स्यूल पंचमहाभूतों या उनसे उत्पन्न होनेवाले अन्य जड़ पदार्थों) की अत्यति के क्रम का वर्णन किया जावेगा। सांख्यशास्त्र में सिर्फ़ यही कहा है कि, सूक्त तन्माताओं से 'स्यूल पंचमहासूत'

अथवा ' विशेष ', गुगा-परिगाम के कारण, उत्पन्न हुए हैं। परन्तु वैदान्तशास्त्र के अन्यों में इस विपय का श्रधिक विवेचन किया गया है इसलिये प्रसंगानुसार उसका भी संज्ञित वर्गान-इस संचना के साथ कि यह वेदान्तशाख का मत है, सांव्यां का महीं-कर देना आवश्यक जान पडता है। 'स्यूल प्रव्यी, पानी, तेज, बायु भ्रार श्राकाश 'को पंचमहाभूत भ्रथवा विशेष कहते हैं। इनका उत्पत्ति भ्रम नेतिरीयोपनियद् में इस प्रकार है:--" आत्मनः आकाशः संभूनः । आकाशाद्वायः । वायोरप्रिः। अग्रेरपिः। अदभ्यः पृथिवे। पृथिच्या स्रोपध्यः । इ० " (तं. इ. २. १) - अर्थात पद्वले परमात्मा से (जड़ मूलप्रकृति से नहीं, जैसा कि सांख्य-वादियों का कथन है ) आकाश, आकास से वायु, वायु से अप्ति, अप्ति से पानी, और फिर पानी से प्रथ्वी उत्पक्ष हुई है। तैनिरीयोपनिषद् में यह नहीं वतलाया गया कि इस क्रम का कारण क्या है। परन्तु प्रतीत होता है कि, उत्तर-वेदान्तप्रन्यों में पंचमद्वाभृतों के वत्पत्ति-क्रम के कारणों का विचार, सांच्यशास्त्रोक गण-परिणाम के तत्व पर ही, किया गया है। इन उत्तर-वेदान्तियों का यह कथन है कि, ' गुगा गुगोप वर्तन्ते ' इस न्याय से. पहले एक ही गुगा का पदार्थ वत्पन्न हुन्ना, उससे दो गुगांं के और फिर तीन गुगांं के पदार्थ उत्पन्न हुए, इसी प्रकार दृद्धि होती गई। पंचमहाभूतों में से आकाश का मुख्य एक गुरा केवल शब्द ही है इसलिय पद्ते स्नाकाश रत्पन्न तुम्रा । इसके बाद वायु की उत्पत्ति तुई; क्योंकि, रसमें शब्द धौर स्पर्श दो गुगा हैं। जब बायु ज़ोर से चलती है नब उसका भावाज़ सुन पड़ती है और इसारी स्पोंनिद्य को भी उसका ज्ञान होता है। वायु के बाद अप्रि की उत्पत्ति होती हैं; फ्योंकि शब्द और स्पर्श के अतिरिक्त उसमें तींसरा गुण, रूप, भी ईं। इन तीनों गुगों के साथ ही साथ पानी में चौथा गुगा, रुचि बा रत, होता है इसलिये उसका प्रादुर्भाव भ्राप्ति के वाद ही होना चाहिये, भ्रीर भ्रन्त में, इन चारी गुगााँ की अपेक्षा पृष्टियों में 'गन्ध ' गुगा विशेष होने से यह सिद्ध किया गया है कि, पानी के बाद ही पृथ्वी उत्पक्ष हुई है। यास्काचार्य का यही सिदान्त है ( निरुक्त. १४. ४) । तैत्तिरीयोपनिपद् में आगे चल कर वर्गन किया गया है कि उक्त क्रम से स्यूल पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हो चुकते पर फिर—"पृथिच्या श्रोपधयः। श्रीपधीश्योऽत्रम् । श्रश्नात्पुरुपः । " — पृथ्वी से वनस्पति, चनस्पति से श्रन्त, श्राँर ' अन्त से पुरुष उत्पन्न हुआ (ते. २.३)। यह सृष्टि पंचमहासूतों के मिश्रण से वनती हैं इसलिये इस मिश्रण किया को वेदान्त प्रन्यों में ' पंचीकरण ' कहते हैं। पंचीकरण का भर्य " पंचमहाभूतों में से प्रत्येक का न्यूनाधिक भाग से कर सब के मिश्रगा से किसी नये पदार्थ का बनता " ई। यह पंचीकरण, स्वभावतः अनेक प्रकार का हो सकता है। श्री समर्थ रामदास स्वामी ने अपने 'दासवीधः में जो वर्गान किया है वह भी इसी बात को तिद्ध करता है। देखिये:— "काला, श्रीर सफ़ैद मिलाने से नीला यनता है और काला और पीला मिलाने स हरा वनता है (दा. ६. ६. ४०)। पृथ्वी में धनन्त कोटि बीजों की जातियाँ होती हैं; प्राचीन उपनिपदों में नहीं है। छांदोन्योपनिषद में पाँच तन्मात्राएँ पापाँच महासूत नहीं माने गये हैं किन्तु कहा है कि, 'तेज, भाप (पानी) और अस (पृष्वी) इन्हों तीन स्टम म्लतन्त्रों के मिश्रगा से अर्थात् ' विवृत्करण् ' से मत्र विविध सृष्टि बनी है। और, श्वेताश्वतरोनिषद में कहा है कि, '' भ्रासामेकां लोहितग्रुहृहुपण्।

<sup>े</sup> यह वात स्पष्ट है कि चौरामी लाख योनियाँ की करपना पौराशिक है और वह अंदाज से की गई है। तथापि, वह निरी निराधार भी नहीं है। उस्तानि-नत्त के अनुसार पश्चिमी बाधिमौतिक शांकी यह मानते हैं कि, सुष्टि के बारंग के ट्यास्थित एक छोटे से गोरू सजीद सूक्ष्म जन्तु से, मनुष्य प्राणी उराम्न हुमा । इस कलाना से यह बात राष्ट्र है कि, सूक्ष्म गोल जन्तुं का रयूल गील बन्तु वनने में, रयूल बन्तु का पुनश्र छोटा कीड़ा होने में, छोटे कींडे के बाद उसका अन्य प्राणी होने में, प्रत्येक योनि अर्थात् जाति की अनेक पीडियाँ बीत गई होंगी। इससे एक ऑंग्ड जीवशास्त्रज्ञ ने गणित के द्वारा सिद्ध किया है कि. पानी में रहनेवांसी छोटी छोटी मछलियों के गुण-वर्मों का विकास होते होते स्टब्हीं को अनुव्य-खरूप प्राप्त होने में, मित्र मित्र बादियों की लगभग ५३ लाख ७५ हजार पीडिया बांत जुड़ी हैं; और, संमब है कि, इन पीड़ियों की संख्या नदाचित इससे दस गुणी भी हो । ये हुई पानी में रहनेवाले बलचरों से ले कर मनुष्य तक की योनियाँ । अर यदि उनमें ही छोटे जल-परों से पहले के सूक्ष्म जन्तुओं का समावेश कर दियां जाय, तो न मालून कितने लाख पीढ़ियों की करपना करनी होगी ! इनसे मालून हो जायगा कि, हमारे पुराणों में निर्मत चौरासी लाख योनियाँ की कल्पना की अपेश्वा, अधिमौतिक शासदाँ के पुराणों में वर्णित पीढियों को कल्पना कहीं अधिक नहीं नहीं है। कलाना-दंबधी यह न्याय काल (समय) को मी उपयुक्त हो सकता है। भूगर्भगत-जीव-झाखबों का कथन है दि, इस दात का त्यूक ट्रीप्ट से निश्चय नहीं निया जा वता कि सनीव मृष्टि के सूक्ष्म चन्तु इस पृथ्वी पर कर उत्पन्न दुष्टः और सूक्ष्म जलवरों की उत्पीत्त हो। कई करेडि वधी के पहले हुई है। इस विवय का विवेचन The Last Link by Ernst Haeckel, with notes etc. by Dr.H.Gadow (1898) नामक पुस्तक में विया गया है। डाक्टर गेडो ने इस पुस्तक में लो दो तीन उपनीगा परिशिष्ट बोड़े ई उनस ही उपर्युक्त वार्ते की गई ई । इमार पुराणों में औराक्षी लाख योनिया की गिनठी इस प्रकार की गई है:—९ ठाख जलचर, १० ठाख पक्षी, ११ ठाख कृषि, २० चास पद्यु. २० लाख स्थावर और ४ हास मनुष्य ( दासबोध २०. ६ देखो )।

बह्नीः प्रजाः सुजमानां सरूपाः" (श्वेता. ४,५) श्रर्थात् लाल(तेजोरूप), सफे़र्(जल-रूप) और काले (पृथ्वी रूप) संगों की (अर्थात तीन तत्वों की) एक प्रजा (बकरी) से नाम-रूपात्मक प्रजा (सृष्टि ) बत्पन्न हुई । छांदोग्योपानिपद के छठवं अध्याय में श्वेतकेत और उसके पिता का संवाद है । संवाद के आरम्भ ही में श्वेतकेत के पिता ने स्पष्ट कह दिया है कि, " ऋरे ! इस जगत के आरम्भ में ' एकमैवाहितीयं सत् ' के श्रतिरिक्त, अर्थात् जहाँ तहाँ सव एक ही और नित्य परवहा के श्रतिरिक्त. और कुछ भी नहीं या। जो असत् ( अर्यात् नहीं है ) उससे सत् केंने उत्पन्न ही सकता है ? अतएव, आदि में सर्वत्र सत् ही व्यास या । इसके बाद उसे अनेक भर्यात् विविध होने की इच्छा हुई भीर उससे क्रमग्रः सुदम तेज ( ग्रप्नि ). आप ( पानी ) और अस (पृथ्वी) की उत्पत्ति हुईं। पश्चात् इन तीन तत्त्वों में हीजीवरूप से परव्रह्म का प्रवेश होने पर उनके त्रिवृत्करण से जगद की अनेक नाम-रूपात्मक वस्तुएँ निर्मित हुईं। स्यूल ब्राप्ति, सूर्य,याँ नियुक्तता की ज्योति में,जो लाल(लोहित) रंग है वह सूच्म तेजोरूपी मूलतन्त्र का परिगाम है, जो सफ़ेद ( शुरू ) रंग है वह सूचम आप-तत्त्व का परिणाम है, और जो कृष्ण ( काला ) रंग है वह सूचम पृथ्वी तत्त्व का परिग्राम है । इसी प्रकार, मनुष्य जिस अन का सेवन करता है उसमें मी-सदम तेत, सदम आप और सूदम अस ( पृथ्वी ),-यही तीन तत्त्व होते हैं। जैसे दृही को मयने से मक्खन जपर आ जाता है, वैसे ही उक्त तीन सूदम तत्त्वों से वना हुआ अन्न जव पेट में जाता है तब, ्डनमें से तेजनाज के कारण मनुष्य के शरीर में स्यूल, मध्यम और सुत्तम परिगाम-जिन्हें क्रमशः ग्रास्यमजा श्रीर वाणी कहते हिं—उत्पक्ष हुआ करते हैं; इसी प्रकार श्राप अर्थांद जल-तत्व से सृत्र, रक्त और प्रापा; तथा अन्न अर्थात् पृथ्वी-सत्त्व से पुरीप, मांस और मन येतीन इन्य निमित होते हैं " (ड्यां. ६. २-६ )। छान्दोग्योपनिपद की यही पदाति वेदान्तस्त्री ( २.४.२० ) में भी कही गई है, कि मूल महाभूतों की संख्या पाँच नहीं, केवल तीन ही है; और उनके त्रिवृत्करण से सब दर्य पदार्थी की उत्पत्ति भी मालूम की जा सकती है । बादरायगाचार्य तो पत्रीकरण का नाम तक नहीं लेते । तयापि त्तेत्तिरीय (२१), प्रश्न ( ४. ८), बृहदारगयक ( ४. ४.५) आदि अन्य टपनि-पदाँ में, और विशेषतः श्वेताश्वर (२. १२), वेदान्तसूत्र (२. ३. १-१४) तया गीता (७. ४: १३.५) में भी तीन के बदले पाँच महामूतों का वर्णान है। गर्भी-पनिपद के आरम्म ही में कहा है कि मनुष्य देह 'प्रज्ञात्मक' है और, महाभारत तथा पुराणों में तो पञ्जीकरण का स्पष्ट वर्णन ही किया गया है ( ममा. शां. १८४-१८६ ) । इससे यही सिद्ध होता है कि, यद्यपि त्रिवृत्करणु प्राचीत है . तथापि जब महाभूतों की संख्या तीन के बढ़ले पाँच मानी जाने लगी तब बिहु त्करण के उदाहरण ही से पत्नीकरण की कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ और त्रिंगुत्करण पीडे रह गया, एवं अन्त मं पत्नीकरण की कल्पना सब वेदान्तियाँ को श्राद्य हो गई । आगे चल कर इसी पचीकरण शब्द के अर्थ में यह बात भी शामिल

हो गई, कि मनुष्य का शरीर केवल पंचमहाभूतों से बना ही नहीं है किन्तु उन पंचमहाभूतों में से हर एक पाँच प्रकार से शरीर में विभाजित भी हो गया है, उदाहरणार्य, त्वक्, मांस आस्य, मजा और जाय ये पाँच विभाग अन्नमय प्रध्वीत्तां के हैं, इत्यादि ( मभा. शां. १८४. २०-२५: और दासवोध १७. ८ देखों)। प्रतीत होता है कि, यह कल्पना भी उपर्युक्त छान्दोरयोपनिपद के त्रिवृक्तरण के वर्णन से सूभ पड़ी है। स्यांकि, वहाँ भी आन्तिम वर्णन यही है कि, 'तेज, आप और प्रध्वी' इन तीनों में से प्रत्येक, तीन तीन प्रकार से मनुष्य की देह में पाया जाता है।

इस वात का विवेचन हो चुका कि, मृल अन्यक्त प्रकृति से, अथवा वेदान्त-सिद्धान्त के अनुसार परमहा से, धनेक नाम और रूप धारणा करनेवाले सृष्टि के अचेतन अर्यात् निर्जीव या जड़ पदार्थ कैसे वने हैं । अब इस का विचार करना चाहिये कि मृष्टि के सचेतन अर्थात् सजीव शागियों की बत्पत्ति के सम्बन्ध में सांख्य-शास्त्र का विशेष कथन क्या है; और फिर यह देखना चाहिय कि वेदान्तशास्त्र के सिदान्तों से उसका कहाँ तक मेल है। जब मूल प्रकृति से प्रादुर्भूत पृथ्वी चादि स्यूल पंचमहामृती का संयोग सूचम इन्दियों के साय होता है तथ उससे सजीव प्राणियों का शरीर बनता है । परन्तु, यद्यपि यह शरीर सेन्ट्रिय हो, तथापि वह जड़ ही रहता है। इन इन्द्रियों को प्रेरित करनेवाला तत्व, जड प्रकृति से भिन्न होता है, जिसे 'पुरुप' कहते हैं। सांख्यों के इन सिद्धान्तों का वर्णन पिछले अकरण में किया जा चुका है कि यद्यपि मूल में 'पुरुष' अकर्ता है, तथापि प्रकृति के साय. बसका संयोग द्वोने पर सजीव सृष्टि का खारम्म द्वोता द्वै; खौर, "में प्रकृति से मिल हूँ "यह ज्ञान हो जाने पर, पुरुष का प्रकृति से संयोग हुट जाता है तथा वह मुक हो जाता है; यदि ऐसा नहीं होता तो जन्मभरण के चकर में उसे घूमना पडता हैं। परन्तु इस बात का विवेचन नहीं किया गया कि जिस 'पुरुप' की मृत्यु प्रकृति और 'पुरुष 'की मिलता का ज्ञान हुए बिना ही हो जाती है, उसकी नये नये जन्म कैसे प्राप्त दोते हैं। श्रतएव यहाँ इसी विषय का कुछ अधिक विवेचन करना बावश्यक जान पड़ता है। यह स्पष्ट है कि, जो मनुष्य विना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है उसका भारमा प्रकृति के चक्र से सदा के लिये छुट नहीं सकता । क्योंकि यदि ऐसा हो, तो ज्ञान अथवा पाप-पुराय का कुछ भी महत्त्व नहीं रह जायगाः और फिर, चार्वाक के मतानुसार यही कहना पड़ेगा कि, मृत्यु के बाद हर एक मनुष्य प्रकृति के फंदे से खूद जाता है अर्थात् वह मोच पा जाता है। अच्छाः यदि यह कहें कि मृत्यु के बाद केवल स्रात्मा सर्यात् पुरुष बच जाता है वहीं स्वयं नये नये जन्म लिया करता है, तो यह मूलमूत सिद्धान्त-किंपुरुप सकत्ती और उदासीन हैं और सब कर्तृत्व मकुति ही का है—मिण्या प्रतीत होने लगता है। इसके सिवा, जब इस यह सानते हैं कि, बात्मा स्वयं ही नये नये जन्म लिया करता है, तब यह उसका गुगा या धर्म हो जाता है; ग्रौर, तब तो, ऐसी अनवस्था

प्राप्त हो जाती है, कि वह जन्म-मरगा के प्रावागमन से कभी छुट ही नहीं सकता। इसलिये, यह सिद्ध होता है कि, यदि विना ज्ञान प्राप्त किये कोई मनुष्य मर जाय, तो भी ऋगो नया जन्म प्राप्त करा देने के लिये उसकी खादमा से प्रकृति का संबंध क्रवश्य रहना ही चाहिये। मृत्यु के बादं स्यूल देह का नाश हो जाया करता है इसलिये यह प्रगट है कि, अब उक्त सम्बन्ध स्थूल महाभूतात्मक प्रकृति के साय नहीं रह सकता। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकृति केवल स्यूल पंच महाभतों की से बनी है। प्रकृति से कुल तेईस तत्व उत्पक्ष होते हैं; और, स्यूल पद्ममहाभूत, उन तेईस तत्त्वां में से, अन्तिम पाँच हैं । इन अन्तिम पाँच तत्वां ( स्थूल पंचमद्वाभूतों ) को तेईस तत्त्वों में से अलग करने पर १८ तत्त्व शेप रहते हैं। अत्रुप्त, अब यह कहना चाहिये कि, जो पुरुष विना ज्ञान भार किये ही मर जाता है, वह यद्यपि पंचमहाभूतात्मक स्यूल शरीर से, धर्यात् अन्तिम पाँच तत्वां से, छूट जाता है, तथापि इस प्रकार की मृत्यु से प्रकृति के अन्य १८ तत्वों के साय डसका सम्बन्ध कमी छूट् नहीं सकता।व श्रातरह तत्व ये हैं महान्(बुद्धि), श्रहं-कार, मन, दस इन्द्रियाँ और पाँच तन्मात्राएँ ( इस प्रकरण में दिया गया ब्रह्मएड का वंशकृत्व, पृष्ट १७६ देखिये )। ये सब तत्व सूच्म हैं । अतएव इन तत्वों के साय पुरुष का संयोग स्थिर हो कर जो शरीर बनता है उसे स्यूल-शरीर के विरुद्ध सूच्म अथवा लिंगशरीर कहते हैं (सां. का. ४०). । जब कोई मनुष्य धिना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है, तब मृत्यु के समय उसके आत्मा के सीय ही प्रकृति के उक्त १८ तत्त्वों से बना हुआ यह लिंग-शरीर भी स्यूल देहं से बाहर हो जाता है; धोर जब तक उस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं जाती तब तक, उस लिंग-शरीर ही के कारण उसको नये नये जन्म लेने पड़ते हैं । इस पर कुछ लोगों का यह प्रश्न है कि, मनुष्य की मृत्यु के बाद नाव के साथ साथ इस जड़ देह में बुद्धि, श्राहंकार, मन श्रोर दस इन्द्रियों के ज्यापार मी, नष्ट होते हुए हमें प्रत्यक्त में देख पड़ते हैं, इस कारण लिंग-शरीर में इन तेरह तत्वों का समावेश किया जाना तो उचित है, परन्तु इन सेरह तत्थों के साथ पाँच सूदम तन्मात्राखों का भी समावेश लिंगशरीर में क्यों किया जाना चाहिये ? इस पर सांख्यों का उत्तर यह है कि ये तेरह तत्व—िनरी बुद्धि, निरा म्राइंकार, मन म्रोर दस इन्द्रियाँ - प्रकृति के केवल गुगा हैं; श्रीर, जिस तरह छाया की किसी न किसी पदार्थ का, तथा चित्र की दीवार, कागज़ श्रादि का, भाश्रय ग्रावश्यक है, उसी तरह इन गुगात्मक तेरह तत्वाँ को भी एकल रहने के · लिये किसी द्रव्य के भ्राश्रय की भावश्यकता होती है। भव, भ्रात्मा (पुरुष) स्वयं निर्तुग् और अकर्ता है इसलिये वह स्वयं किसी मी गुगा का छाश्रय हो नहीं सकता। मनुष्य की जीवितावस्या में उसके शरीर के स्यूल पंचमहाभूत ही इन तेरह तत्वों के आश्रय स्थान हुआ करते हैं। परन्तु, मृत्यु के बाद श्रयात स्यूल श्रशेर के नष्ट हो जाने पर, स्यूल पंचमहाभूतों का यह श्राधार खूट जाता है । तब

वस श्रवरण मं. इन तेर्द् गुणात्मक तन्त्रों के लिये किसी अन्य ट्रन्यात्मक आश्रय की श्रावर्यकता होती है। यदि मृत्यकृति ही को श्राश्य मान लें. ने वह अन्यक और अविकृत श्रवरण की, अर्थात झनते और सर्वन्यापी होने के कारण, एक झोटे से लिंग-शरीर के अहंकार. बुद्धि आदि गुणों का श्राघर नहीं हो सकती। अत्तप्त मृत प्रकृति के ही द्रन्यात्मक विकारों में से, स्यूल पश्चमदान्त्रतों के वदले. उनके मृतस्त पाँच मृत्रम तन्मात्रद्रन्यों का समावेश, वर्ष्युक्त तेरह गुणों के साम ही साय उनके श्राश्य-स्थान की दृष्टि से, लिंग-शरीर में करना पड़ता है (सां. का. १९)। वहुतेरे सांख्य श्रन्यकार. लिंग-शरीर और स्यूलशरीर के वीच एक और तीसरे शरीर (पश्चतन्मात्राओं से वने हुए) को कस्पना करके. प्रतिपादन करते हैं कि. यह तीसरा शरीर लिंगशरीर का श्राघार है। परन्तु हमारा मत यह है कि. सांख्य-कारिका की इकतालीसची आर्था का-य्यार्थ भाव वैसा नहीं है, टीका-कारों ने अन से तीसरे शरीर की कस्पना की है। हमारे मतानुसार इस आर्था का बहेश सिर्फ इस बात का कारण वतलाना ही है, कि बुद्धि आष्टि तेरह तत्वों के साय पश्चतन्मात्राओं का मी समावेश लिंगशरीर में क्यों किया गयाः इसके अति-रिक अन्य कोई हेत नहीं है छ।

हुछ विचार करने से प्रतीत हो लायता कि, स्दम अठारह तन्वों के सांख्योक किंग-शरीर में और उपनिपट्टों में विशित लिंग-शरीर में विशेष मेंद नहीं हैं। हुई-दारएयकोपनिपट्टों में कहा है कि,—'' जिस प्रकार लॉक (लहाडुका) घास के तिनके के एक छोर तक पहुँचने पर दूसरे तिनके पर (सामने के पैरों से) अपने शरीर का अप्रमाग रखती है और फिरपहले तिनके पर से अपने शरीर के अतिम माग को खोंच लेती है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर में जाता है "(इ. १. १. १. १)। परन्तु केवल इस दृष्टान्त से ये शेनों अनुमान सिद्ध नहीं होने कि, निरा आत्मा ही दूसरे शरीर में जाता है, और बहु मी एक शरीर से इस्ते ही चला जाता है। क्योंकि हुहदारएयकोपनिपट्ट (१. १. १. १) में आगे चल कर यह वर्गान किया गया है कि, आत्मा के साथ साथ पाँच (स्कूम) भूत, मन, इन्ट्रियाँ, प्रागु और धर्मांवर्स भी शरीर से बहार निकल जाते हैं। और यह मी

अंतरानवरेहों हि नेश्वते विध्वतातिना । तङस्तिले प्रमापं हि न विचिडकान्यते ॥ ६२

'' अटरामन, वर्षात व्याहरीर और स्थूबशरीर के बीवनाले शरीर से विध्वनाती सहतत नहीं है। यह मानने के लिये कोई प्रमान नहीं है कि एक प्रकार का कोई शरीर है।'' ईयरकुण विध्याचन पर्वत पर रहता था. इसलिये उसको विध्यनाती कहा है। अटरापनश्चीर को 'गैंन्वे' भी कहते हैं। अगरकोश १. ३. १३२ और उस्तर श्रांट कृष्णाची गोविंद अनेल दारा प्रकाशित शोरस्वामी की टीका तथा दस श्रंथ की प्रस्तानना पृष्ठ ८ देखी।

<sup>+</sup> मह कुमारिल इत नीनांसात्रोकवादिक ग्रंथ के एक शोक से (आत्मवाद शोक ३२) देख पढ़ेगों कि उन्होंने इस आया का अर्थ हमारे अनुसार हो किया है।वह शोकवह है:—

कहा है कि, बात्मा को अपने कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न लोक प्राप्त होते हैं एवं वहाँ उसे कुछ काल पर्यंत निवास करना पड़ता है (बृ. ६. २. १४. और १५)। इसी प्रकार, छान्देग्योपनिपद् में भी भ्राप (पानी) मुलतत्त्व के साथ जीव की जिस गति का वर्णन किया गया है ( छां. ४. ३. ३; ४. ६. १ ) उससे, और वेदान्तस्त्रों म उसके ऋर्य का जो निर्माय किया गया है ( वेसू. ३. १. १-७) उससे, यह स्पष्ट हो जाता है कि, लिंगशरीर में-पानी, तेज और अञ्च-इन तीनी मूलतत्त्वों का समावेश किया जान छांन्द्रोग्योपनिपद् को भी श्राभिन्नेत है। सारांश यही देख पहता है कि, महदादि अठारह सुदम तत्वों से बने हुए सांख्यों के 'लिंग-शरीर' में ही प्राण भीर धर्माधर्म अर्थात् कर्म को भी शामिल कर देने से वेदान्त मतानुसार लिंग शरीर हो जाता है। परन्तु सांख्यशास्त्र के श्रनुसार प्राग्न का समावेग ग्यारह इन्द्रियों की वृत्तियों में ही, और धर्म-अधर्म का समावेश बद्धीन्द्रियों के व्यापार में हीं, हुआ करता है; अतएव रक्त भेद के विषय में यह कहा जा सकता है कि वह केवल शाब्दिक है-वस्तुतः लिंग-शरीर के घटकावयव के सम्बन्ध में वेदान्त और सांख्य-मता में कुछ भी भेद नहीं है। इसी लिये मैत्यूपनिपद (६, १०) में " महदादि सूचमपर्यतं " यह सांख्योक लिंग-शरीर का लक्ष्या, " महादाद्यवि-जेपांतं " इस पर्याय से ज्यों का त्यों रख दिया है । मगवद्गीता ( १५.७) में, पहले यह बतला कर कि " मनः पष्टानीन्द्रियाशि "-मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियों ही का सत्तम शरीर होता है-, आगे ऐसा वर्णन किया है कि "वायुर्गधानिवाशयात" (१५. ८)—जिस प्रकार हवा फुलों की सुगन्ध को हर लेती है उसी प्रकार जीव, स्यूल शरीर का त्याग करते समय, इस लिंग-शरीर को अपने साथ ले जाता है। त्रयापि, गीता में जो अध्यातम ज्ञाने है वह उपनिपदों ही में से लिया गया है, इस-लिये कहा जा सकता है कि, ' मनसहित छः इन्द्रियाँ' इन शब्दों में ही पाँच कर्मे. न्द्रियाँ, पञ्चतन्मात्राएँ, प्रागा और पाप-पुराय का संग्रह भगवान को अभिप्रेत है। मनुस्मृति ( १२. १६, १७ ) में भी यह वर्गान किया गया है, कि मरने पर मनुष्य

<sup>े</sup> आनदाश्रम पूना से प्रकाशित द्वात्रिशदुपनिषदों की पोधी मैंश्युनिषद् में उपयुक्तमंत्र का '' महदार्थ विशेपान्तें " पाठ है और उसी को टीकाकार ने भी माना है। यदि यह पाठ छिया जाय तो लिंगशरीर में आरंभ के महत्तस्त्र का समावेश करके विशेपान्ते पद से सूचित विशेप अर्थात् पन्नमामूनों को छोड देना पड़ता है। यानी, यह अर्थ करना पड़ता है कि, महदार्थ में से महत्त् को छे लेना और विशेषान्तें में से विशेप को छोड देना चाहिये। परन्तु जहाँ आधन्त का जपयोग किया जाता है वहाँ उन दोनों को लेना या दोनों को छोड़ना युक्त होता है। अतएद प्रो. दायसेन का कथन है कि, महदार्थ पद के अनितम अक्षर का अनुत्वार निकल कर '' महदार्थ विशेष पत वन जाने से, महदार्थी पतिन्त्र । पाठ बर देना चाहिये। ऐसा करने पर अविशेष पद वन जाने से, महदार्थीर अविशेष अर्थात आदि और अंत दोनों को भी एक हो न्याय पर्याप्त होगा और जिंगशरीर में दोनों का ही समावेश किया जा सकेगा। यही इस पाठ की विशेष गुण है। परन्तु, स्मरण रहे कि, पाठ कोई भी लिया जाय अर्थ में मेट नहीं पड़ता।

को, इस बत्स में किये हुए पाप-पुराय का फल मोर्जन के लिये, पद्यतन्मासात्मक स्ट्म ग्ररीर प्राप्त होता है। गीता के "वार्युगधानिवाशयात" इस दृशन्त से केवल इतना ही सिद्ध होता है कि, यह ग्रीर स्ट्म हैं, परन्तु उससे यह नहीं मालून होता कि उसका आकार कितना, बढ़ा है। महामारत के साविजी-उपाल्यान में यह वर्णान पाया जाता है कि, सत्यवान के (स्यूज) ग्रीर में से खँगूठे के वरावर एक पुरुष को यमराज ने याहर निकाला—"अंगुष्टमात्रं पुरुष निश्वकर्ष यमो बलात" (ममा. वन. २९७. १६)। इससे प्रतीत होता है कि, दृशन्त के लिये ही क्यों न हो, लिंग ग्रीर खँगूठे के आकार का माना जाता या।

इस वात का विवेचन हो चुका कि, यद्यपि लिंग-गरीर हमारे नेत्रों को गोचर नहीं है तयापि उसका श्रस्तित्व किन श्रनुमानों से सिद्ध हो सकता है, और उस शरीर के घटकावयव कीन कीन से हैं। परन्तु, केवल यह कह देना ही ययेष्ट प्रतीत नहीं होता कि, प्रकृति सौर पाँच स्यूल महाभूतों के ऋतिरिक्त स्रठारह तत्त्वों के ससुचय से लिंग-शरीर निर्माण होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि, वहाँ वहाँ लिंग-शरीर रहेगा वहाँ वहाँ इन अअरह तत्वां का समुचय, अपने अपने गुण-धर्म के अनुसार, माता-पिता के स्यूल शरीर में ते तथा आगे स्यूल-सृष्टि के अन से, इस्त-पाद आदि स्यूल श्रवयव या स्यूल इन्द्रियाँ टत्पन्न करेगा, अथवा उनका पोपण करेगा। पान्त अब यह बतलाना चाहिये कि, अठारह तत्वों के समुचय से बना हुआ लिंग-शरीर पशु, पत्नी, सतुष्य आदि भिन्न भिन्न देह पर्यो रत्पन्न करता है। सजीव सृष्टि के सचेतन तत्त्व को सांख्य-वादी 'पुरुष' इन्हते हैं; ब्रॉर, सांख्य-मतानुसार ये पुरुष,चाहे ब्रसंख्य भी हों तयापि प्रत्येक पुरुष स्त्रंमा वतः रदासीन तथा अकर्ता है, इसलिये पशु-पत्नी आदि प्राणियों के भिन्न भिन्न शरीर उत्पन्न करने का कर्तन्त्र पुरुप के हिस्से में नहीं आ सकता। वेदान्त-शास्त्र में कहा है कि, पाप-पुराय खादि कमें के परिशाम से ये मेद उत्पन्न हुआ-करते हैं। इस कर्म-विपाक का विवेचन भागे चल कर किया जायगा। शांख्यगास्त्र के अनुसार कर्म को, पुरुप और प्रकृति से मिन्न, तीसरा तत्व नहीं मान सकते: ग्रौर जब कि पुरुष उदासीन ही है तब कहना पड़ता है कि कमें, प्रकृति के सत्त्व-रजन्तमेगुर्गों का ही, विकार है। लिंग-शरीर में जिन अठारह तत्वों का समुचय है उसमें से बुद्धितत्व प्रधान है। इसका कारण यह है कि, बुद्धि ही से श्रागे श्रहंकार आदि समह तत्व उत्पन्न होते हैं । अर्थात्, जिसे बेदान्त में कर्म कद्दते हैं उसी को सांख्यशास्त्र में, सत्त्व-त्व-तम-गुणों के न्यूनाधिक परिमाण से टत्पत होनेवाला, बुद्धि का न्यापार, धर्म या विकार कहते हैं। बुद्धि के इस धर्म का नाम 'भाव ' है। सत्त्व-रज-तम गुर्गों के तारतम्य से ये 'भाव 'कई प्रकार के होनाते हैं। निस प्रकार फूल में सुगंध तथा कपड़े में रंग लिपटा रहता है, इसी प्रकार लिंग-ग्रारीर में ये भाव भी लिपटे रहते हैं (सां. का. ४०)। इन भावों के अनुसार, अथवा वेदान्त-परिमापा से कर्म के अनुसार, हिंग-शरीर नये नये

जन्म निया करता है; श्रीर जन्म लेते समय, माता-पिताश्री के शरीरों में से जिन दृत्यों को वह आकर्षित किया करता है, उन दृत्यों में भी दूसरे भाव का जाया करते हैं। 'देवयोनि, मनुष्येयोनि, पशुयोनि तथा वृत्त्वयोनि ये सव भेद इन भावों की समुचयता के ची परिगाम ई (सां. का. ४३ -४४)। इन सब भावों में साव्विक गुण का उत्कर्ष होने से जब मनुष्य को ज्ञान जीर वैराग्य की प्राप्ति होती है और उसके कारगा भक्रति और पुरुष की भिन्नता समाम में आने लगती है, तब मनुष्य अपने मृलेष्ट्रास्य अर्थात केवल्य पर को । पहुँच जाता है, और तथ लिंग-शरीर छूट जाता है एवं मनुष्य के दुःसों का पूर्णतया निवारण हो जाता है। परन्तु, प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान न होते हुए, यदि केवल साव्विक गुण ही का उत्कर्प हो, तो लिंग-शरीर देवयोनि में प्रयोत स्वरों में जन्म लेता है; रजोगुगा की प्रवलता हो तो मनुष्ययोनि में अर्थात् प्रथ्वी पर पैदा होता है; श्रीर, तमीगुगा की अधिकता हो जाने से उसे तिर्यक्षोनि में प्रवेश करना पड़ता है (गी. १४. १८)। " गुगा गुगोपु ज़ायन्ते " इस तत्त्व के ही आधार पर सांख्यशास्त्र में चर्गान किया गया है कि, भानवयोनि में जन्म चीने के बाद रेत-बिन्दु से कमानुसार कलल, बुदुबुद, मांस, पेशी घाँर भिन्न भिन्न स्यूल इन्द्रियाँ कैसे वनती जाती हैं (सां. का. ४३; ममा. शां. ३२०)। गर्भोपनिपद् को वर्गान प्रायः सांख्यशास्त्र के उक्त वर्गान के समान ही है। उपर्युक्त विवेचन से यह बात मालूम हो जायंगी कि, सांख्यशास्त्र में 'भाव' शब्द का जो पारिभाषिक अर्थ वतलाया गया है वह यद्यपि वेदान्तप्रन्यों में विवित्तत नहीं हैं, तयापि भगवद्गीता में ( १०. ४, ५, ७. १२ ) '' बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः चमा सत्य दमः शमः " इत्यादि गुर्गों को ( इसके छागे के श्लोक में ) जो ' भाव ' नाम दिया गया है वह प्रायः शास्त्रशास्त्र की परिभाषा को सोच कर ही दिया गया होगा।

इस मकार, सांल्यशास्त्र के अनुसार मृल अल्यक प्रकृति से अयवा वेदान्त के अनुसार मृल सद्दगी परवहा से, सृष्टि के सब सजीव और निर्जीव व्यक्त पदार्थ कमशः उत्पन्न हुए, और जब सृष्टि के संदार का समय आ पहुँचता है तब सृष्टि-रचना का जो गुगा परिग्राम-कम जपर वतलाया गया है, ठीक इसके विरुद्ध कम से, सय व्यक्त पदार्थ अञ्यक्त प्रकृति में अथवा मृल प्रद्या में लीन हो जाते हैं। यह सिद्धान्त सांग्य और घेदान्त दोनों शास्त्रों को मान्य है (वे. सू. २.३.१४; मभा. शां. २६२)। वदाहरणार्थ, पंचमहाभूतों में से पृथ्वी का लय पानी में, पानी का अपि में, अपि का वायु में, वायु का भाकाश में आकाश का तन्मात्राओं में, तन्मात्राओं का अहंकार में, खरंकार का बुद्धि में, और बुद्धि या महान् का लय प्रकृति में हो जाता है, तथा वेदान्त के अनुसार प्रकृति का लय मृल श्रद्ध में हो जाता है। सांत्य-कारिका में किसी स्थान पर यह नहीं वतलाया गया है कि, सृष्टि की उत्पत्ति या रचना हो जाने पर उसका लय तथा संहार होने तक बीच में कितना समय लग जाता है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि. मनुसंदिता (१९. ६६-७६), मगवहीता (८. १७), तथा महामास्त

(जां. २३१) में विशांत काल-गराना सांख्यों को भी मान्य है। हमारा उत्तरायगा देव ताओं का दिन है और इमारा दक्षिणायन उनकी रात है। क्योंकि, स्पृतिप्रन्यों में क्रोर ज्योतिषशास्त्र की संहिता ( सूर्यसिद्धान्त १. १३; १२. ३५, ६७ ) में भी यहीं वर्णान है, कि देवता मेरपर्वत पर ऋर्यात उत्तर ध्रुव में रहते हैं । ऋर्यात क् क्रयनों का हमारा एक वर्ष देवताओं के एक दिननात के बराबर और हमारे ३६० वर्ष देवताओं के ३६० दिन-रात अथवा एक वर्ष के बराबर हैं, । कृत, सेता, द्वापर और किल इमारे चार युग हैं। युगा की काल गगाना इस प्रकार है:-- कृत-युग में चार हज़ार वर्ष, त्रेतायुग में तीन हज़ार, द्वापर में दो हज़ार और किल में एक इज़ार वर्ष । परन्तु एक युग समाप्त होते ही दूसरा युग एकदम आरम्भ नही हो जाता, बीच ने हो युगों के संधिकाल में कुछ वर्ष बीत नाते हैं। इस प्रकार कृत-युग के आदि और अन्त में से प्रत्येक और चार सी वर्ष का, सेतायुग के आगे र्झार पीछे प्रत्येक छोर तीन तो वर्ष का, हापर के पहले छोर बाद प्रत्येक छोर हो मों वर्ष का, कलियुग के पूर्व तथा अनन्तर प्रत्येक आर सी वर्ष का सन्धि-काल दोना है; सब मिला कर चारों युगों का आदि-अन्त साहित सांधि-काल दो हज़ार वर्ष का होता है। ये दो हज़ार वर्ष और पहले बतलाये हुए सांख्य-मतानुसार चारों युगों के दस हज़ार वर्ष मिला कर कुछ बारह हज़ार वर्ष होत हैं। ये बारह हज़ार वर्ष मनुष्यों के हे या देवताओं के श्विद मनुष्यों के माने जाये. तो कालियुग का आरम्भ हुए पात्र हमार वर योग चुकने के कारगा, यह कहना एड़ेगा कि, हमार मानवी वर्षी का कानियुग पूरा हो चुका, उसके बाद फिर से धानेवाला कृतयुग भी समाप्त हो गया और हमने अब सेगायुग में प्रवेश किया है! यह विरोध मिटाने के लिये पुरागों में निश्चित किया है, कि ये बारह हज़ार वर्ष देवतामों के हैं। देव तायां के वारह 'हज़ार वर्ष, मनुष्यां के: ३६०x१२०००=४३,२०,००० ( तेतालीस लांख बीस हज़ार ) वर्ष द्वीते हैं। वर्तमान पंचाहीं का युग-परिमाण इसी पद्दनि से निश्चित किया जाता है। ( देवताओं के ) बारह एजार वर्ष मिल कर मनुष्यों का एक महायुग या देवताओं का एक युग होता है । देवताओं के इकइत्तर युगा को एक मन्वंतर कहते हिं और ऐसे मन्वन्तर चौरह हैं। परन्तु, पहले मन्वन्तर के क्रारम्भ तया अन्त में, और आगे ६ल कर प्रत्येक मन्वन्तर के अखार में दोनों और कृतयुग की वरावरी के एक एक ऐसे ३५ सन्धि-काल होते हैं। ये पंट्रह संधिकाल और चौद्रह मन्वतर मिल कर देवताश्रोंके एक हज़ारयुग प्रयवा बहादेव का एक दिन होता है ( सुर्वसिद्धान्त १. १४-२० ); और मनुस्मृति तथा महाभारत में लिखा है कि ऐसे ही हज़ार कुग मिल कर बहादेव की एक रात होती हैं ( मनु. १. हंध-७३ और ७६; मभा शां. २३१. १८-३१; और यास्क का निहन्त १४. ६ देखों )। इस गगाना के अनुसार ब्रह्मदेव का एक दिन मनुष्या के चार अरव बत्तीस करोड़ वर्ष के बराबर होता है: स्रोर इसी का नाम है कच ै। भगव-" ज्योति: शान्त के अधार पर युगाडि-गणना का विचार स्वर्गीय शकर बाळकुष्ण शीक्षत ने अपने 'भारतीय ज्योतिःशान्य' नामक (मराठी) यंव में किया है, पू. २०३-२०५; १९३ ट टेग्यो। गी.र. १३

द्रीता ( द. १८ और ६. ७ ) में कहा है कि, जब महादेव के हम दिन अर्थात् कल्प का मारम्भ होता है तबः—

> अभ्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवंसहरागमे । राज्यागमे प्रलीयंते तज्जैवाव्यक्तसंजके ॥

'' अन्यक्त से सृष्टि के सब पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं: और जब ब्रह्मदेव की गति आरम्म होती है तब सब व्यक्त पदार्थ पुनश्र भ्रव्यक्त में लीन हो जाते हैं।" · स्मृतिप्रन्य श्रीर महामारत में भी यही वतलाया है। इसके श्रातिक प्रशाति में अन्य प्रलयों का भी वंगीन है। परन्तु इन प्रलयों में सूर्य-बन्द्र श्राटि सारी सृष्टि का नाश नहीं हो जाता इसलिये ब्रह्मागुड की उत्पत्ति और संदार का विवेचन करते यमय इनका विचार नहीं किया जाता । कल्प, ब्रह्मदेव का एक दिन अथवा राति हैं, और ऐसे ३६० दिन तथा ३६० रातियाँ मिल कर ब्रह्मदेव का एक वर्ष होता है। इसा से पुरागा दिकों ( विष्णुपुरागा १. ३ देखें। ) में यह वर्गान पाया जाता है कि बहादेव की आयु देनके सो वर्ष की है, उसमें से आधी बीत गई, शेष आयु के अर्थात इत्यावनवें वर्ष के पहले दिन का अयवा श्वेतवाराह नामक कल का अव आरम्भ दुआ है; और, इस कल्प के चौदह मन्वन्तरों में से छः मन्वन्तर वीत चुके तथा सातवें ( अर्थात वैवस्वत ) मन्वन्तर के ७१ महायुगों में से २७ महायुग पूरे. हो गये; एवं भव २८ वें महायुग के कलियुग का प्रयस चरण सर्थात चतुर्ध भाग जारी है। संवत् १६४६ ( शक १=२१ ) में इस कलियुग के ठीक ४००० वर्ष वीत चुके। इस प्रकार गास्त्रि करने स मालूम होगा कि, इस कलियुग का प्रलय होने के लिये संवत् १९५६ में मनुष्य के ३ लाख ६१ हज़ार वर्ष शेप थे; फिर वर्तमान मेंन्वन्तर के अन्त में अथवा वर्तमार करप के अन्त में होरेवाले महाप्रलय की बात ही क्या ! मानवी चार अञ्ज वत्तीस करोड वर्ष का जो बहारेव का दिन इस समय जारी है, उसका पूरा मध्याह भी नहीं हुआ अर्थान सात मन्वन्तर भी अब तक नहीं वीते हैं !

सृष्टि की रचना और सहार का जो अब तक विवेचन किया गया यह वेदानत के—और परब्रह्म को छोड़ देने से सांस्यशास्त्र के तत्वज्ञान के—आधार पर किया गया है इसलिये सृष्टि के उत्पत्ति-कम की इसी परम्परा को इसारे शास्त्रकार मदन प्रमाण मानते हैं, और यही कम मगनद्रीता में भी दिया हुआ है। इस प्रकरण के स्थरम ही में बतला दिया गया है कि स्पृथ्वपति-कम के बारेगी कुछ मिल मिल विचार पाये जाते हैं; जैसे श्रुति-स्मृति-पुराणा में कहीं कहीं, कहा है कि प्रथम महादेव या हिर्ग्यगर्भ उत्पत्न हुआ, अथवा एहले पानी उत्पत्न हुआ और उसमें परमेश्वर के बीज से एक सुवर्णमय अग्रहा निर्मित हुआ। परन्तु इन सब विचारों को गीता तथा उपलक्तगात्मक समम्म कर जब उनकी उपपत्ति। वतलाने का समय आता है तब यही कहा जाता है कि, हिर्ग्यगर्म अथवा। शहादेव ही प्रकृति है। भगवद्गीता (१४.३) में श्रिगुणात्मक प्रकृति ही को वहां कहा है '' मम योनिर्महत ब्रह्म " बौर मगवान ने यह भी कहा है कि, इमारे वीज से इस प्रकृति में त्रिगुसी के द्वारा अनेक मूर्तियाँ उत्पन्न होती है। अन्य स्थानों में ऐसा अर्जुन है कि ब्रह्मदेव से आरम्म में दुस प्रसृति सात मानस पुत्र ऋषवां मतु उत्पन्न हुए और उन्होंने रुमे सब चरश्चचर सृष्टि का निर्माण किया (ममा. ग्रा. ६५-६७; ममा. ग्रां. २०७: नन्. ९. ३९-६२ ); और इसी का गीता में भी एक बार ब्लिख किया गया है (गी. १०६)। परन्तु, वेदान्तश्रन्य यह प्रतिपादन करते हैं कि इन सब मिस्र मिश्रवर्णनों में बहा-हेव को ही प्रकृति मान लेने से, रपर्युक्त तास्त्रिक स्पृयुत्पतिन्त्रम से मेल हो जाता हैं: ऑर. यही न्याय अन्य स्वानों में भी उपयोगी हो सकता है । उत्राहरणार्थ. भेंद तया प्रशापत दर्शनों में शिव को निमित्त-कारण मान कर यह कहते हैं कि क्सी से कार्य-कारणादि पाँच पहार्य उत्पन्न हुए; और नारायणीय या मानवत घर्म में वासुरेव की प्रधान मान कर यह वर्गीन किया है कि, पहले वासुरेव से संकर्णा (जीव) दुझा, संकर्णा से प्रद्युत्र (मन) और प्रद्युत्र से अनिरुद्ध (अईकार) क्राज हुआ। । परन्तु चेदान्तशास्त्र के अनुसार जीव प्रत्येक समय नये सिरे से उत्पत नहीं होता, वह नित्य और सनातन परमेश्वर का नित्य-अतएत्र अनादि-अंश है: इसलिये वेदान्तसत्र के इसरे अध्याय के दूसरे पाद (वेसू. २. २. ४२-४५) के, मागुवतवर्म में विणित जीव के अयितिविषयक स्पर्वेक्त मत का खंडन करके, क्छा है कि वह मत वेद-विरुद्ध स्रतगृव खाज्य है। गीता (१३. ४; १५.७) में वेदान्त-सुत्रों के इसी सिद्धान्त का अनुवाद किया गया है। इसी प्रकार, सांख्य-वाड़ी प्रकृति और पुरुष दोनों को स्त्रतन्त्र तत्व मानतें हैं; परन्तु इस हैत की स्त्रीकार न कर चेदः-न्तियों ने यह सिद्धान्त किया है कि, प्रकृति और पुरुष दोनों तत्त्व एक ही निन्य और निर्मुण परमात्मा की विभातियाँ हैं। यही सिद्धान्त भगवद्गीता की भी प्राध्य है (गी. ८. १०) । परन्तु इस का विस्तारपूर्वके. विवेचन अगले प्रकरता में हिया भायगा। यहाँ पर केवल इतना ही वतलाना है कि, भागवत या नारायणीय धर्म में दांगित वासुदेव मिक का और प्रकृति-प्रचान धर्म का तत्व यदापि मगवहीतः को मान्य हैं: तथापि गीता भागवतधर्म की- इस करवना से सहमत नहीं हैं. कि पहले बाहुदेव से संकर्षणा या जीव उत्पन्न हुआ और उससे आगे प्रयुक्त (सन) तया प्रयुक्त से सनिल्द ( सहंकार ) का प्राइमीन हुआ । संकर्षण, प्रयुक्त या सनिल्द्र का नास तक गीता में नहीं पायां जाता । पाञ्चराल में वतलाये हुए मागवतधर्म में तथा गीता प्रतिपादित भागवतधर्म में यद्दी तो महत्व का मेट् हैं। इस बात का उल्लेख यहें नान बूम कर किया गया है; क्योंकि केवल इतने ही से, कि " सगवदीता से मागवतधर्म बतलाया गया है," कोई यह न समक्र ले कि स्ट्यूस्पत्ति-क्रम विषयक भयवा जीव-परमेश्वर-स्वरूप-विषयंक भागवत आहि मक्ति सन्प्रदाय के मत सी गीता के मान्य हैं। अब इस बात का विचार किया जायगा कि, सांत्यशास्त्रोक्त प्रकृति भौर प्रत्य के भी परे सब व्यक्ताव्यक तथा जाराज्ञर जगत के मृत में क्लोई दुमरा तस्य है या नहीं। इसी को अव्यात्म या वेदाना कहने हीं।

## नववाँ प्रकरण ।

## श्रध्यातम् ।

परस्तरमानु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽब्यक्तात् सनातनः।
'यः म सर्वेषु भृतेषु नश्यस्तु न विनश्यति ॥ क

🔃 छले दो प्रकरगों का सारांश यही है, कि चेत्र-चेत्रज्ञ विचार भी जिसे चेत्रज्ञ सहते हैं उसी को सांख्य-शास्त्र में पुरुष कहते हैं; सब चर-ब्रज्य वा चर-अचर सृष्टि के संहार क्रीर उत्पत्ति का विचार करने पर सांख्यमत के अनुसार अन्त में केवल प्रकृति श्रौर पुरुष ये ही दो स्वतन्त्र तथा श्रनादि मृलतन्त्र रह नांते हैं; और पुरुष को श्रपने सारे केशों की निवृत्ति कर लेने तथा मोज्ञानन्द्र प्राप्त कर लैंने के लिये प्रकृति से श्रुपना भिन्नत्व श्रायीत कैवल्य जान कर शिएणातीत होना चाहिये । प्रकृति और पुरुप का संयोग होन पर, प्रकृति अपना खेल पुरुष के सामने किस प्रकार खेला करती है इस विषय का क्रम अर्वाचीन सृष्टिशास्त्रवेताओं ने सांख्य शास्त्र से कुछ निराला वतलाया है; और सम्भव है कि आगे आधिमौतिक शास्त्रों की ज्यों ज्यों उन्नति होगी, त्यों त्यों इस क्रम में चौर भी सुधार होते जावेंगे । ुजो हो; इस मूल सिद्धान्त में कभी कोई फुर्क नहीं, पट बैसकता, कि केवल एक भन्यक प्रकृति में ही सारे स्पक्त पदार्थ गुणोत्कं प के अनुसार क्रम क्रम से निर्मित्त होते गये हैं। परन्तु वेदान्त-केसरी इस विषय को अपना नहीं समझता-यह अन्य शाखों का विषय है, इसलिये वह इस विषय पर वाटविवाद मी नहीं करना । वह इन सब इन सब शास्त्रों से श्रागे वह कर यह बतलाने के ! लिये प्रवृत्त हुआ है कि पिंगड-ब्रह्मागड की भी जड़ में कीन सा श्रेष्ट तत्व है और मनुष्य उस श्रेष्ट तत्त्व में कैसे मिला जा सकता है अर्थात् तद्रुप कैसे हीं सकता है। वेदान्त-केसरी प्रपते इस विपेय प्रदेश में और किसी शास्त्र की गर्जना नहीं होने देता।सिंह के फागे गीदड की माँति, चेदान्त के सामने सारे शास्त्र चुप हो जाते हैं। अतएव किसी पराने सभापितकार ने बेदान्त का यथार्य वर्णन यों किया है:-

तायत् गर्जान्ति शास्त्राणि जंबुका विपिने यथा । न गर्जीत महाशाक्तिः यावडेदान्तकेसरी ॥

ू सांख्यशास्त्र का कथन हैं, कि होस और होत्रज्ञ का विचार करने पर निष्पन्न होनेवाला

<sup>े &#</sup>x27;' नो दूसरा अन्यक्त पदार्थ (सांस्य ) अन्यक्त स भी श्रेष्ठ तथा सनातन है, जोर प्राणियों का नाश हो जाने पर भी निसका नाश नहां होता," नहीं ने निस गति है।

' द्रष्टा ' क्रयात् पुरुष या स्नात्माः स्रोर त्तर-श्रत्तर सृष्टि का विचार करने पर निप्पदा द्दोनेवाली सन्तरजन्तम-गुगामयी अय्यक्त प्रकृति. ये दोनों स्वतंत्र हैं और इस प्रकार जगत के मलतत्त्व को द्विधा मानना स्नावश्यक है। परन्त वेदान्त इसके स्नाग का कर याँ कहता है, कि सांख्य के 'पुरुष ' निर्माण मले ही हों, तो भी वे असंख्य हैं। इसलिये यह मान लेना उचित नहीं। कि इन फ्रसंख्य पुरुषों का लाभ जिस बात में हो उसे जान कर प्रत्येक प्ररूप के साथ तदनातार वर्ताव करने का सामर्ज्य प्रकृति में है। ऐसा मानने की ग्रंपेका सात्विक तत्त्वज्ञान की दृष्टि से तो यही व्यधिक युक्तिसंगत श्लोगा, कि उस एकीकरण की ज्ञान किया का अन्त तक निरपवाद वर्षयोग किया जावें और प्रकृति तथा ऋसंख्य पुरुषों का एक ही परम तस्व में ऋविभक्त रूप से समावेश किया जावे जो " अविभक्तं विभन्तेष " के अनुसार भीचे से उपर तक की श्रेतियों में देख पडती है और जिसकी सहायता से ही सृष्टि के अनेक व्यक्त पदार्थी का एक अध्यक्त प्रकृति में समावेश किया जाता है (गी. १८. २०-२२)। भिन्नता का भास दोना ऋहंकार का परिगाम है; और पुरुष प्रदि निर्गुगा है, तो असंख्य पुरुषों के अलग अलग रहने का गुगा उसमें रह नहीं सकता। अयवा, यह कहना पड़ता है, कि वस्तुतः पुरुष असंख्य नहीं हैं, केवल प्रकृति की अहंकार-गुगारूपी टपाधि से उनमें अनेकता देख पड़ती है। दूसरा एक प्रश्न यह उठता है, कि स्वतंत्र प्रकृति का स्वतंत्र पुरुष के साथ जो संयोग हम्मा है, वह सत्य है या मिछ्या ? यदि सत्य मानें तो वह संयोग कभी मी ह्यूट नहीं सकता, अतर्थ सांख्य-मतानुसार जात्मा को मुक्ति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। यदि मिण्या मानें तो कह सिद्धान्त ही निर्मल या निराधार हो जाता है कि प्ररूप के संयोग से प्रकृति श्रपना खेल उसके आगे खेला करती है। और यह दर्शत भी ठीक नहीं कि जिस प्रकार गाय अपने वहाडे के लिये दथ देती है, उसी प्रकार पुरुष के लॉम के लिये प्रकृति सदा कार्य तत्पर रहती है क्योंकि बझड़ा गाय के पेट से ही पंदा होता है इसालिय रस पर पुत्र-वान्सन्य के प्रेम का बदाहरता जैसा संगठित होता है, वैसा प्रकृति धीरे पुरुष के विषय में नहीं कहा जा सकता ( वेसू. शांभा. २. २. ३)। सांग्य मत के श्रनुसार प्रकृति श्रीर पुरुष दोनाँ तत्व श्रात्यंत भिन्न हैं—एक जड है, दूसरा सचेतन। अच्छा: जब ये दोनों पदार्थ सृष्टि के उत्पत्ति-काल से ही एक दूसरे से अत्यंत भिन्न घौर स्वतंत्र हैं, तो फिर एक की प्रवृत्ति दूसरे के फायदे ही के लिये क्यों होनी चाहिये? यह तो कोई संसाधानकारक उत्तर नहीं कि उनका स्वभाव ही वैसा है। स्वभाव ही मानना हो, तो फिर हेकल का जडरहैत वाद क्यों हुए है। हैकल का मी सिद्धान्त यही है न, कि मूल प्रकृति के गुणों की वृद्धि होते हीते इसी प्रकृति में अपने आप को देखने की और स्वयं अपने विषय में विचार करन की चैतन्य शक्ति रत्य प्र हो जाती है-अर्थात् यह मकृति का स्वभाव ही है। परन्तु इस मत को स्वीकार न कर सांख्यशामा ने यह भेद किया है, कि 'ब्रष्टा ' बलग है और 'हुएय सृष्टि' अलग है। अब यह प्रश्न दुपस्थित होता है कि

सांत्य-वांदी जिस न्याय का-अवलम्बन कर 'इप्टा पुरुष ' और ' इएवं सृष्टि ' में भेट बतलाते हैं उसी न्याय का उपयोग करते हुए और आगे क्यों न चलें ? दुश्य साष्ट्र की कोई कितनी ही सूच्मता से परीचा करे; और यह जान ले कि जिन नेत्रों से इस पदार्थी को देखते परवते हैं उनके मजातन्तुओं में श्रमुक श्रमुक ग्रामकी ुँहें; तयापि इन सब बातों को जाननेवाला या ' दृष्टा ' भिन्न रह ही जाता है । क्या इस ' इप्रा ' के विषय में, जो ' दृश्य सृष्टि ' से भिन्न है, विचार करने के लिये कोई साधन या उपाय नहीं है ? स्रोर यह जानने के लियें भी कोई मार्ग है या नहीं. कि इस दृश्य सृष्टि का सम्बा स्वरूप जैसा हम अपनी इन्द्रियों से देखते हैं वैसा ही है. या उससे मिश्र है ! सांख्य वादी कहते हैं कि, इन प्रश्नों का निर्णय होना असरभव है अतएव यह मान लेना पंडता है, कि प्रकृति और प्रस्प दोनों तत्व मल ही में स्वतंत्र और भिन्न हैं । यदि केवल आधिभौतिक शाखों की प्रगानों से विचार का देंसें तो सांख्य-त्रादियों का उक्त मत अनुचित नहीं कहा जा सकता। कारण यह है, कि सुष्टि के अन्य पदार्थी जो जैसे हम अपनी इन्द्रियों से देख-भाल कर उनके गुरा-धर्मी का विचार करते हैं, वैसे यह 'द्रष्टा पुरुप' या देखनेवाला—सर्थात जिसे वेदान्त में ' ब्रात्मा ' कहा है वह—दृष्टा की, बर्बात् अपनी ही, हन्द्रियों को भिन्न रूप में कभी गोचर नहीं हो सकता। और जिस पदार्थ का इस प्रकार हन्द्रिय-गोचर द्वीना असम्भव है यानी जो वस्तु इन्द्रियातीत है उसकी परीका मानवी इन्द्रियों से कैसे हो सकती है ? उस जात्मा का वर्णन भगवान ने गीता (२. २३) में इस प्रकार किया है:--

> नैनं छिन्देन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । न. चैनं क्षेदयन्त्यापो न शोपयति मास्तः ।

सर्यात, आतमा कोई ऐसा पदार्थ नहीं, कि यदि हम सृष्टि के अन्याय पदार्थों के समान उस पर तेजाब आदि इव पदार्थ डॉलें तो उसका इव रूप हो जाय, अथवा प्रयोगशाला के पैने शकों से काट-खाँट कर उसका आन्तरिक स्वरूप देख लें, का आगा पर धर देने से उसका धुआँ हो जाय, अथवा हवा में रखने से वह सुख जाय! सारांश, सृष्टि के पदार्थों की परींचा करने के, आधिमातिक शाखवेताओं ते जितने कुछ उपाय हुँदे हैं, वे सब यहाँ निष्फल हो जाते हैं। तब सहज ही प्रश्न उठता है, कि फिर 'आत्मा ' की परींचा हो कैसे ? प्रश्न है तो विकट; पर विचार करने से कुछ किंद्रियाई देख नहीं पढ़ती। भला, सांख्य वादियों ने भी 'पुरुप' को निर्मुण और स्वतंत्र कैसे जाना ? केवल अपने अन्तःकरण के अनुमव से ही तो जाना ह ने फिर उसी गीति का उपयोग प्रकृति और पुरुप के सचे स्वरूप का निर्मुण और स्वतंत्र कैसे जाना ? केवल अपने अन्तःकरण के सचे स्वरूप का निर्मुण करने के लिये क्यों ने किया जावें ? आधिमीतिकशास्त्र और अध्यात्मशास्त्र में जो बढ़ा भली मेद है, वह यही है। आधिमीतिकशास्त्र के विपय इन्द्रिय-गोचर होते हैं, और अध्यात्मशास्त्र का विषय- इन्द्रियातीत अर्थात केवल स्वसंवेध है, यानी अपने आप ही जानने योग्य है। बोई यह कहे कि यदि 'आत्मा 'स्वसंवेध है तो प्रतेक आप ही जानने योग्य है। बोई यह कहे कि यदि 'मात्मा 'स्वसंवेध है तो प्रतेक आप ही जानने योग्य है। बोई यह कहे कि यदि 'मात्मा 'स्वसंवेध है तो प्रतेक आप ही जानने योग्य है तो प्रतेक आप

मनव्य को उसके विषय में जैसा ज्ञान होवे र्वसा होने दो; फिर अध्यात्मशास्त्र की भावश्यकता ही क्या है ? हाँ; यदि प्रत्येक मनुष्य का मत या अन्तःकरण समान रूप से शब्द हो. तो फिर यह प्रश्न ठीक होगा। परन्तु जब कि खपना यह प्रत्यच अनुभव है, कि सब लोगों के मन या अन्तःकरण को ग्रुद्धि और शक्ति एक सी नही होती; तब जिन सोगों के मन प्रत्यंत ग्राद, पवित्र ग्रार विशाल हो गये हैं, उन्हीं। की प्रतीति इस विषय में हमारे लिये प्रमागुभत होनी चाहिये। यो ही भू भे एसा मालम होता है ' और ' तुभे ऐसा मालम होता है ' कह कर निरर्थक वाट करने से कोई लाभ न द्वीगा। वेदान्तशास्त्र नुमको युक्तियों का उपयोग करने से विलकुल नहीं रोकता। वह सिर्फ यही कहता है कि इस विषय में निरी युक्तियाँ वहां तक मानी जावेंगी; जहां तक कि इन युक्तियों से भटांत विशाल, पवित्र स्रोर निर्मल अन्तःकरणवाले महात्माओं के इस विषय-सम्यन्धी साह्यात अनुभव का विरोध न होता हो: क्योंकि अध्यात्मशास्त्र का विषय स्वसंवेद्य है-अर्थात् केवल भाधिमातिक युक्तियों से उसका निर्णय नहीं हो सकता। जिस प्रकार भाधिमा-तिकशास्त्रों में वे अनुभव त्याज्य माने जाते हैं कि जो प्रत्यन के विरुद्ध ही; उसी प्रकार बदाम्त शास्त्र में युक्तियों की ऋषेका उपर्युक्त स्वातुभव की अर्थात् आत्म-प्रतीति की योग्यता ही अधिक मानी जाती है। जो युक्ति इस अनुभव के अनुकृत हो उसे वेदान्ती अवश्य मानते हैं। श्रीमान् शंकराचार्य ने अपने वेदान्त-सुत्रों के माध्य में यही सिद्धान्त दिया है। अध्यात्मशास्त्र का अभ्यास करनेवालों को इस पर हमेशा व्यान रखना चाहिय---

> अचिन्त्याः जुलु ये भावा न तांस्तकंण साघयेत् । प्रकृतिभ्यः परं युत्त तदिचन्यस्य रुक्षणम् ॥

"जो पदार्थ इन्द्रियातीत हैं फोर इसी लिये जिनका चिन्तन नहीं किया जा सकता, उनका निर्णय केवल तर्क या अनुमान से ही नहीं कर लेना चाहिये, सारी सृष्टि की मृल प्रकृति से भी परे जो पदार्थ है वह इस प्रकार ख्राचित्य है"—यह एक पुराना श्लोक है जो महाभारत में (भीप्म. ५ १२) में पाया जाता है; और जो श्लीशंकराचार्य के वेदान्तभाष्य में भी 'साधयेत्' के स्थान पर 'योजयेत' के पाठ-भेद से पाया जाता हैं (वेस्. शां. भा. २. १. २०)। मुंडक और कटोपनिपद में भी लिखा हैं, कि बात्मज्ञान केवल तर्क ही से नहीं प्राप्त हो सकता (मुं. २. २, ३; कट. २. ६, ६ और २२)। अच्यात्मग्रास्त में उपनिपद-प्रन्यों का विशेष महस्त्र भी हमा लिये हैं। मन को एकाप्र करने के टपायों के विषय में प्राचीन काल में हमारे हिंदुस्तान में वहुत चर्चा हो चुकी है और अन्त में इस विषय पर (पातञ्जल) योगशास्त्र नामक एक स्वतंत्र शास्त्र ही निर्मित हो गया है। जो वड़े वड़े ऋषि इस योगशास्त्र नामक एक स्वतंत्र शास्त्र ही निर्मित हो गया है। जो वड़े वड़े ऋषि इस योगशास्त्र ने अत्यंत प्रविश्व करके आत्मा के स्वरूप के विश्व में उनकी विश्व में जो अनुभव प्राप्त किया —अयवा, आत्मा के स्वरूप के विषय में उनकी विश्व में जो अनुभव प्राप्त किया —अयवा, आत्मा के स्वरूप के विषय में उनकी

युद्ध चार शान्त, बुद्धि मं जो स्कृति हुई — इसी का वर्णन उन्होंने इपिटए अन्यों में किया है। इसिलये किसी भी काच्यात्म सत्त्व का निर्णय करने में, इन खुतिप्रन्थें। में कहें नये अनुभविक इत्तर का सद्दारा लेने के आतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है (कट. ४. १)। मनुष्य केवल अपनी बुद्धि की तीवना से उक्त का स्मान्यतीनि की पोपक भिक्ष मिल्ल युक्तियों वतला सकेगा; परन्तु इसि उस मूल प्रतीति की प्रामाणिकता में रती भर भी न्यूनाधिकता नहीं हो सकती : भगवद्गीना की गगाना स्मृति अन्यों में की जाती है सद्दी; परन्तु पहले प्रकरण के आरस्म ही में हम कह चुके हैं, कि इस विषय में गीता की याग्यता उपनिपद्दीं की वरावने की मानी जाती है। अत्याद्ध इस प्रकरण में अब आगो चल कर पहले सिर्फ यह वनलायाजाया।, कि प्रकृति के परे जो आचित्य पदार्थ है इसके विषय में गीता और उपनिपदों में कान से सिद्धान्त किये गये हैं; और उनके कारगा का अर्थात शास्त्र-रीति में उनकी उपपत्ति का विचार पित्रे किया जायगा।

मांख्य-वादियों का द्वैत—प्रकृति और पुरुष—भगवद्गीता को मान्य नहीं है। भगवद्गीता के अध्यात्म ज्ञान का और वेदान्तगास का भी पहला मिदान्त यह है, कि प्रकृति और पुरुष से भी परे एक सर्वय्यापक, अध्यक और अस्त तक है जो चर-अचर सृष्टि का मृल है। सांख्यों की प्रकृति यगि अध्यक है तथाए वह त्रिगु-गात्मक अर्थात सगुण है। परन्तु प्रकृति और पुरुष का विचार करते सगय भग-वद्गीता के आठवें अध्याय के वीसवें श्रोक में (इस प्रकरण के बारम्य में ही यह श्लोक हिया गया है) कहा है, कि जो सगुण है वह नाशवात है इसलिये इस अध्यक और सगुण प्रकृति का भी नाश हो जाने पर अन्त में जो इन्न अध्यक शेष रह जाता है, वही सारी सृष्टि का सचा और नित्य तत्व है। और ज्ञागे पर्द्रहवें अध्याय में (१५.१७) में चर और अञ्चर—व्यक्त और अञ्चर—इम माँति सांव्य-शास्त्र के अनुसार दो तत्व यतला कर यह वर्णन किया है:—

उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्मत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविस्य विभर्त्यस्य ईश्वरः ॥

अर्थात्, जो इन दोनों से भी भिन्न हैं वही उत्तम पुरुष है, उसी को परमात्मा कंडते हैं, वहीं अन्यय और सर्वशक्तिमान् है, और वही तीनें लोकों में न्यास हो कर उनकी रहा। करता है। यह पुरुष हार और अन्तर आर्थान न्यन, और अन्यन, इन दोनों से भी परे हैं, इसिलेये उसे 'पुरुयोत्तम' कहा है (गी, १४. ८)! महानारस में भी भूगु ऋषि ने भरहाज से 'पग्मात्मा' शब्द की न्याख्या बनलाने हुए कहा है!—

आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतेर्पुणः । तैरेव तु विनिर्कृक्तः परमात्मस्युदाहनः ॥

भर्यात ''जब भ्रात्मा प्रकृति में या शरीर में बढ़ रहता है तब उसे चेत्रज़ या जीवातमा कहते हैं: और बहीं प्राकृत 'गुगां ने यानी प्रकृति या शरीर के गुगां से, मुक्तं होने पर, 'परमात्मा ' कहलाता हैं " ( मभा. शां. १८०. २४ ) ! सम्भव है कि 'परमात्मा ' की अपर्युक्त हो व्याख्याएँ भिन्न भिन्न जान पढ़े. परन्तु वस्तुतः वे भिन्न भिन्न हिं । त्रर-अक्तर सृष्टि और जीव (अधवा सांख्यशास्त्र, के अनुसार अध्यक्त प्रकृति और पुरुप ) इन दोनों से भी परे एक ही परमात्मा है इसलिय मी कहा जाता है कि वह सर-अक्तर के परे हैं, और कभी कहा जाता है कि वह सीव के या जीवात्मा के (पुरुप के) परे हैं—भृवं एक हा परमात्मा की ऐसी हिविध व्याख्याएँ कहने में, वस्तुतः कोई भिन्नता नहीं हो जाती । इसी आभिप्राय को मन में रख कर कालिहाल ने भी कुमारतम्भव में परमेश्वर का वर्गान इस प्रकार किया हि—'पुरुप के लाभ के लिये वशुक्त होनेवाली प्रकृति भी नृ ही और स्वयं उदासीन रह कर उस प्रकृति का दृशा भी तृ ही हैं " ( कुमा. २. १३ ) । इसी भौति गीता में भगवान् कहते हैं कि " मम योगिर्महृद्यहा " यह प्रकृति मेरी योगि या मेरा एक स्वरूप ही (१४. ३) और जीव या आत्मा भी मेरा ही खंश हैं (१४. ०) । मात्वें अध्याय में भी कहा गया है—

र्भोमरापोऽनलो वाद्यः खं मनो वुद्धिरेव च । अहंकार इतीयं में मिन्ना प्रकृतिरप्टथा ॥

अर्थात " प्रश्वी, जल, आफ्ने, वायु, आकांश, मन बुद्धि और अहंकार—इस तरह आठ प्रकार की मेरी प्रकृति हैं; और इसके सिवा ( अपरेयमितस्त्वन्या ) सारे संसार का धारता जिसने किया है वह जीव भी मेरी ही दूसरी प्रकृति है ( गी. ७.४,५) महाभारत के शान्तिपर्व में सांख्यों के पचीस तत्त्रों का कई. स्थलों पर विवेचन हैं; परन्तु वर्द्धा यह भी कह दिया गया हैं, कि इन पच्चील तत्त्वों के परे एक छरवीलवाँ (पडविंग्र) परम तत्त्वं है, जिसे पहचाने विना मनुष्य 'बुद्धः' नहीं हो सकता ( शां. ३०८ )। सृष्टि के पदायों का जो ज्ञान हुमं अफ्नी ज्ञानेन्द्रियों से होता है वहीं हमारी सारी सृष्टि हैं; असएव प्रकृति या सृष्टि ही को कई स्थान पर ' ज्ञान ' क्हा है और इसी दृष्टि से पुरुष ' ज्ञाता 'कहा जाता है (शां. २०६.३५-४१)। परन्तु जो सन्ना ज्ञेय हैं (गी. १३.१२), वह प्रकृति स्त्रीर भुएए—ज्ञान स्नार ज्ञाता— से भी परे हैं, इसीलिये भगवद्गीता में इसे परम पुरुष कहा है । तीनों लोकों को म्याप्त कर उन्हें सर्देव धारगा करनेवाला जो यह परम पुरुप या पर पुरुप है जसे पहचानो, वह एक है, अन्यक है, निग्य है, अन्तर है—यह बात केवल अगवद्गीता हीं नहीं किन्तु वेदान्तशास्त्र के सारे प्रन्य एक स्वर से कह रहे हैं । सांख्यशास्त्र में 'असर ' और ' अध्यक्त ' शब्दों या विशेषाणों का प्रयोग प्रकृति के लियं कियां वाता है; न्यांकि सांग्यों का सिद्धान्त है कि प्रकृति की खपेना स्रथिक सुन्तर और कोई भी मृत्त कारता इस जगन का नहीं है (मां. का ६१) । परन्यु यहि वेदान्त की दृष्टि से देखें तो परवहा ही एक अन्तर है यानी उसका कभी नाग नहीं होता र्थार वहीं अध्यक्त है अर्थात् इस्ट्रियनोचर मही है; अतरव, इस मेद पर पाठक सदा ध्यान रखें कि भगवद्गीतां में 'श्रन्तर' और 'श्रम्यक ' शृददों का प्रयोग

प्रकृति सं परे के परमहा-स्वरूप को दिखलाने के लिये भी किया गया है ( गी. ८.२०; ११.३७; १४.१६, १७ ) । जय इस प्रकार वेदान्त सी दृष्टि का स्वीकार किया गया तब इनमें सन्देह नहीं कि प्रकृति को 'प्रचर' कहना उचित नहीं है-चाहे वह शकृति अन्यक्त भले ही हो ' सृष्टि के उत्पत्ति-अम के विषय में सांख्यां के सिद्धान्त गीता की भी मान्य हैं, इसलिये उनकी निश्चित परिभाषा में कुछ श्रदल बदल न कर, उन्हीं के शब्दों में चार-अज़र या व्यक्त-अव्यक्त सृष्टि का वर्णान गीता में किया गया है; परन्तु स्मरण रहे कि इसं वर्णान से प्रकृति श्रीर पुरुष के परे जो तीसरा उत्तम पुरुष है उसके सर्वशक्तित्व में, इस भी वाधा नहीं द्रोमे पाती । इसका परिगाम यह हुआ है कि जहाँ भगवद्गीता में परवस के स्वरूप का वर्णनं किया गया है वहाँ, सांख्य श्रीर वेदान्त के मतान्तर का सन्देष्ठ मिटाने के लिये, ( सांख्य ) ग्रम्यक्त के भी परे अन्यक्त और ( सांख्य ) अचार से भी परे का ग्रचर, इस प्रकार के शब्दां का उपयोग करना पढ़ा है। उदाहरणार्य, इस प्रकरण के आरम्भ में जो श्लोक दिया गया है, उसे देखो । सारांग, गीता पढते समय इस वात का सदा ध्यान रखना चाहिये, कि ' अव्यक्तं 'श्रीर 'श्रचर', येदोना शब्द कभी सांख्यों की प्रकृति के लिये और कभी वेदान्तियों के परवहा के लिये-अर्थात हो सिल प्रकार से-गीता में प्रयुक्त दुए हैं। जगत का मूल, वेदान्त की दृष्टि से, सांख्यों की अव्यक्त प्रकृति के भी परे का दूसरा अव्यक्त तत्व हैं। जगत के भादि-तत्त्व के विषय में सांख्य और वेदान्त में यह उपर्युक्त मेद है। आगे इस विषयका वि वरुगा किया जायगा कि इसी मेदः से अध्यात्मशास्त्र-प्रतिपादित मोन-स्वरूप और सांख्यों के मोज स्वरूप में भी भेद केंसे हो गया।

सांख्यों के हैत—प्रकृति भौर पुरुष—को न मान कर जन यह मान लिया गया, कि इस जगत की जड़ में परमेश्वररूपी भयावा पुरुषोत्तमरूपी एक तीसरा ही नित्य तत्व है और प्रकृति तथा पुरुष दोनों उसकी विभूतियाँ हैं; तथ सहज ही यह प्रश्न होता है, कि उस तीसरे मूलभूत तत्व का स्वरूप क्या है प्रकृति तथा पुरुष से इसका कोन सा सम्यन्य है ? प्रकृति, पुरुष भौर परमेश्वर, इसी सवी को भध्यात्मशाल में कम से जगत जीव और परवास कहते हैं; भौर हन तीनों वस्तुमों के स्वरूप तथा इनके पारस्परिक सम्बन्ध का निर्माय करना ही वेदान्तशास्त्र का प्रधान कार्य है; गूंव उपानियदों में भी यही चर्चा की गई है। परन्तु सब वेदान्तियों का मत उस प्रधा के विषय में एक नहीं है। कोई कहते हैं, कि ये तीनों पदार्थ भादि में एक ही हैं; भौर कोई यह मानते हैं, कि जीव कार जगत परमेश्वर से प्रादि ही में योड़े या असन्त भिन्न हैं। इसी से वेदान्तियों में बहती, विश्विष्टाहर्ती भार हैंती सेद उसक हो गये हैं। यह सिदान्त सब लोगों को एक सा प्राह्म है कि जीव भार जगत के सारे ज्यवहार परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। परन्तु कुछ लोग तो मानते हैं, कि जीव, जगत भार परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। परन्तु कुछ लोग तो मानते हैं, कि जीव, जगत भार परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। परन्तु कुछ लोग तो मानते हैं, कि जीव, जगत भार परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। परन्तु कुछ लोग तो मानते हैं, कि जीव, जगत भार परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। परन्तु कुछ लोग तो मानते हैं, कि जीव, जगत भार परमेश्वर की हम्ला है है कि जिय होते हैं। स्वरूप नहीं, भार परमेश्वर नहीं। सम्भव नहीं, भार परमा होते वेदान्ती कहते होते हैं। स्वरूप का एक ही ना सम्भव नहीं, भारप्य दूसरे वेदान्ती वेदान्ती होते हैं। कारप स्वरूप स्वरूप साम एक ही भारप स्वरूप नहीं, भारप

यनार या दादिम के फल में यद्यपि अनेक दाने होते हैं तो भी इससे जैसे फल की एकता नष्ट नहीं होती, वैसे ही जीव और जगत यद्यपि परमेश्वर में भरे हुए हैं तथापि ये मूल में दससे भिन्न हैं-और उपनिषदों में जब ऐसा वर्णन आता है कि तीनों ' एक ' है, तब उसका अर्थ 'दादिम के फल के समान तक' जानना चाहिये। जब जीव के स्वरूप के विषय में यह मतान्तर उपस्थित हो गया, तब मिन्न भिन्न साम्मदायिक टीकाकार अपने अपने मत के अनुसार उपनिपतों और गीता के भी शब्दों को खींचातानी करने लगे। परिग्राम इसका यह हुआ कि गीता का यथार्थ स्वरूप — उसमें प्रतिपादित सचा कर्मयोग विषय—तो एक आर रह गया और अनेक साम्मदायिक टीकाकारों के मत में गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यही हो गया, कि गीता प्रतिपादित सचा कर्मयोग विषय—तो एक आर रह गया और अनेक साम्मदायिक टीकाकारों के मत में गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यही हो गया, कि गीता प्रतिपादित वेदान्त हैत मत का है या अद्वेत मत का! अस्तु; इसके वारे में आधिक विचार करने के पहले यह देखना चाहिय कि जात (प्रकृति) जीव (आतमा अथवा पुरुष), और परजहा (परमात्मा अथवा पुरुषोत्तम ) के परस्पर सम्बन्ध के विषय में स्वयं मानान् श्रीकृत्या हो गीता में स्था कहते हैं। अब आगे चल कर पाठकों को यह भी विदित हो जायगा कि इस विधार में गीता और उपनिपदों का एक ही मत है और गीता में करे गये सब विधार वरनिपदों में पहले ही आ खेक हैं।

प्रकृति झौर पुरुष के भी परे जो पुरुषोत्तम, परपुरुष, परमात्मा या परवहा है उसका वर्णान करते समय भगवद्गीता में पहले उसके दो स्वरूप बतलाये गये हैं। यया व्यक्त भीर अभ्यक्त ( श्राँखों से दिखनेवाला भीर भाँखों से म दिखनेवाला ) । अब, इसमें सन्देह नहीं कि व्यक्त स्वरूप अर्थात् इन्द्रिय-गोचर-रूप सगुरा ही होना चाहिये। और अञ्चक रूप यंग्रपि इन्द्रियों को अगोचर है तो भी इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता कि वह निर्गुण ही हो । क्योंकि, यद्यपि वह हमारी झाँखों से न देख पड़े तो भी उसमें सब प्रकार के गुगा सूचम रूप से रह सकते हैं। इसलिये अन्यक्त के भी तीन भेद किये गये हैं जैसे सगुण, सगुण निर्मुण और निर्मुण । यहाँ ' गुणा ' शब्द में वंग सब गुणों का समावेश किया गया है, कि जिनका ज्ञान मनुष्य को केवल उसकी वाहोन्द्रियों से ही नहीं होता, किन्तु मन से भी होता है। परमे-श्वर के मूर्तिमान् अवतार भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं साद्मात्, अर्जुन के सामने खड़े हो कर व्यवेश कर रहे थे, इसलिये गीता में जगह-जगह पर उन्हों ने अपने विषय में प्रयम् पुरुप का निर्देश इस प्रकार किया है-जैसे; ' प्रकृति मेरा स्वरूप है ' ( ६. ८.), ' जीव मेरा श्रंश है ' (१५. ७), 'सब भूतों का अन्तर्यामी आत्मा में हूँ (१०.२०). ' संसार में जितनी श्रीमान या बिसूतिमान मूर्तियाँ हैं वे संब भेरे ग्रंश से उत्पन्न हुई हैं '( १०. ४१ ), ' सुमतें मत लगा कर मेरा भक्त हो '( ६. ३४ ), ' तो त् मुक्त में मिल जायगा, नत् मेरा मिया मक है इसलिये में तुक्ते यह प्रतिपूर्वक बतलाता हूँ ' (१८. ६५)। और जब अपने विश्वरूप-दर्शन से अर्जुन को यह प्रत्यस भवभव करा दिया कि सारी चराचर सृष्टि मेरे व्यक्तरूप में ही सावात मरी हुई है; तब मगवान् ने उसको यही उपदेश किया है, कि अन्यक्त रूप से व्यक्तरूप की उपा-

सिनी करना श्राधिक सद्दल हैं; इसलिये त्युक्त में ही अपना मन्तिभाव रख (१२.८) में ही ब्रह्म का, अध्यय मोल का, शाखत धर्म का, और अनन्त सुख का मृतस्थान हैं (गी. ४. २०)। इससे विदित्त होगा कि गीता में आदि में अन्त तक आधिकांश में परमात्मा के स्थक स्वरूप का ही वर्णन किया गया है।

इतने ही से केवल मिक के धामिमानी कुछ पहिलों झौर टीकाकारों ने यहमन प्रगट किया हैं, कि गीता में परमातमा का व्यक्त रूप ही झनितम साध्य माना गया हैं; परन्तु यह मत सच नहीं कहा जा सकता; न्योंकि उक्त वर्गीन के साय ही भगवान ने स्पष्टरूप से कह दिया है, कि मेरा व्यक्त स्वरूप मायिक है और उसके पर जो अव्यक्त रूप झर्यान इन्द्रियों को ध्रगोचर है वही मेरा सचा स्वरूप है। उदाहरणार्य मानवें भाष्याय (गी. ७. २४) में कहा है कि—

अन्यक्तं व्यक्तिसापन्नं सन्यते सामबुद्धयः । परं भावसज्ञानन्तो समाव्ययसनुत्तम् ॥

" यद्यपि में अव्यक्त अर्यात् इन्द्रियों को अगोचर हूँ तो भी मूर्व लोग मुक्त व्यक सममते हैं, और व्यक्त से भी परे के मेरे श्रेष्ठ तथा श्रव्यय रूप की नहीं पहचानते." भीर इसके अगले श्लोक में भगवान्कहते हैं कि' में अपनी योगमाया से भाज्जादित हूँ इसलिये मृर्त लोग मुक्ते नहीं पहचानते " ( ७. २५ )। फिर चाँचे अध्याय में वन्होंने अपने व्यक्त रूप की उपपत्ति इस प्रकार वतलाई है—"में यद्यपि जन्मरहित भीर अध्यय हूँ, तयापि भपनी ही प्रकृति में अधिष्टित हो कर में श्रपनी भाषा ले ( स्वात्ममाया ) जन्म लिया करता हूँ अर्थात व्यक्त हुया करता हूँ " (१.६)। वे आगे सातवें अध्वाय में कष्ट्ते हैं—"यह त्रिगुगातमक प्रकृति मेरी हैं। मार्ग हैं; इस माया को जो पार कर जाते हैं वे सुम्हें पाते हैं, और इस माया से जिन का जान नष्ट हो जाता है वे मृढ़ नराधम मुक्ते नहीं पा सकते" ( ७. १४ )। श्रन्त में घटा-रहवें ( १८. ६१ ) अध्याय में भगवान् ने उपदेश किया है-" हे अर्जुन ! सब शागियों के हृदय में जीव रूप से परमातमा ही का निवास है, श्रार वह अपनी नाया से यंत्र की भांति प्रामि।याँ को शुभता है। " भगवान ने प्रार्शन को जो विश्वरूप हि-खाया है, वही नारद को भी दिखलाया या । इसका वर्णन महाभारत के शान्ति फ्वीन्तर्गत नारायग्रीय प्रकरग्र (शां. ३३६) में हैं; ग्रारै हम पहले ही प्रकरग्र में वतला चुके हैं, कि नारायगीय यानी मारावतधर्म ही गीता में प्रतिपादित किया गया है। नारद को हज़ारों नेत्रों ,रहों तथा अन्य दृश्य गुगा़ों का विश्वरूप दिखला कर भगवान ने कहा:-

माया होपा मया नृष्टा यन्मां पश्यति नारद । सर्व भूतगुणेर्वुक्तं नेवं त्वं जातुमहीस ॥

" तुम मेरा जो रूप देख रहे हो, वह मेरी उत्पन्न की हुई वाया है; इसने तुम यह न सममो कि में सर्वभूतों के गुगांं से युक्त हूँ। " क्रार फिर यह भी कहा है, कि " मेरा मस्वा स्वरूप मर्वन्यापी, ग्रन्यक ग्रार नित्य है; उसे मिद्र, पुरुष पहचानने हूँ " ( शां. ३३६. ४४, ४८)। इससे कहना पड़ता है, कि गीता में विणित, भगवान् का अर्जुन को दिखलाया हुआ, विश्वरूप भी मायिक ही या। सारांश, उपर्युक्त विव वन से इस विषय में ऋड भी संदेह नहीं रह जाता कि गीता का यही सिद्धान्त होना चाहिये—िक यद्यपि केवल उपासना के लिये न्यक स्त्ररूप की प्रशंसा गीता में मगवान् ने की हैं, तथापि परमेश्वर का श्रेष्ट स्वरूप अन्यक्त अर्थात् इन्द्रिय को अगोचर ही हैं। और उस अध्यक्त से न्यक होना ही उसकी माया है; और इस माया से पार हो कर जब तक मनुष्य को प्रमात्मा के ग्रुह्त तथा अन्यक रूप का ज्ञान न हो, तथ तक उसे मोज नहीं मिल सकता । अब, इसका अधिक विचार आगे करेंगे कि माया क्या वस्तु है। जपर दिये गये वचनों से इतनी बात स्पष्ट हैं कि यह माया-वाद श्रीशंकराचार्य ने नये सिरे से नहीं उपस्थित किया है, किन्तु उनके पहले ही भगवद्गीता, महाभारत और मागवत धर्म में भी वह प्राह्म माना गया था। श्रेता-श्वतरीपिय में मी सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार कही गई हैं—" मायां नु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं नु महेश्वरम् " (श्रेता-१९००) अर्थात् माया ही (सांख्यों की) प्रकृति है और परमेश्वर उस माया का आधिपति है; और वही अपनी माया से विश्व निर्माण करता है।

त्रव इतनी वात यद्यपि स्पष्ट हो चुकी कि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप व्यक्त नहीं श्रन्यक है, तथापि योडा सा यह विचार होना भी श्रवश्यक है कि परमात्मा का यह श्रेष्ट अव्यक्त स्वरूप संगुणा है या निर्मुणा । जब कि संगुणा अव्यक्त का हमारे सामने यह एक उदाहरणा है, कि सांख्यशास्त्र की प्रकृति अन्यक्त (अर्थात् इन्ट्रियों को बगोचर ) होने पर भी सगुगा अर्थात् सत्त्व-तत्तम-गुग्रामय है. तव कुछ लोग यह कहते हैं कि परमेश्वर का अध्यक्त और श्रेष्ट रूप भी उसी प्रकार सगगा माना जावे । श्रपनी साया ही से क्यों न हो; परन्तु जब कि वही अध्यक्त परसेश्वर स्थक-साथि निर्माण करता है (गी. ६.६) और सब लोगों के हृदय में रह कर उनसे सारे न्यापार / कराता है (१८.६), जब कि वही सब यहां का मोक्ता और प्रभु है (६.२४) जब कि मासियों के सुख-दुःख मादि सब ' माव 'उसी से उत्पन्न होते हैं ( १०.५ ), म्रीर जब कि प्राणियों के हृद्य में श्रद्धा उत्पन्न करनेवाला भी बच्ची है एवं ''लुमते च ततः कामान् मयेव विद्तितान् हि तान् " (७. २२) — प्रािंगयों की वासनाश्रों का फल देनेवाला भी वही हैं; तब तो यही बात सिद्ध होती है, कि वह अन्यक्त अर्थात ् इन्द्रियों को अगोचर भले ही हो, तयापि वह दया, कर्तृत्व श्रादि गुणों से युक्त स्रर्थात् 'सगुगा ' अवश्य ही होना चाहिये। परन्तु इसके विरुद्ध भगवान् ऐसा भी कहते हैं, कि '' न मां कर्मांग्रि लिम्पन्ति "—मुक्ते कर्मी का अर्थात् गुणुं का भी कभी स्पर्श नहीं होता (४.१४); प्रकृति के गुर्खों से मोहित हो कर मर्च लोग आत्मा ही को कर्ता मानते हैं ( ३.२७; १४.१६. ); श्रयवा, यह श्रव्यय और अकर्ता प्रमेश्वर ही प्राणियों के हृदय में जीवरूप से निवास करता है ( १३.३१ ) श्रीर इसी लिये, यहारि वह भागियों के कर्तृत्व और कर्म से वस्ततः अनिस है, तयापि अज्ञान में फसे

े हुए लाग मोहित हो जाया करते हैं (५.१४,१५)। इस प्रकार अव्यक्त अर्यात इन्द्रियों की अगोचर परमेश्वर के रूप—सगुण और निर्मुण—हो तरह के ही नहीं हैं: किन्तु इसके अतिरिक्त कहीं कहीं इन होनों रूपों को एकत्र मिला कर भी अव्यक्त परमेश्वर का वर्णन किया गया है। उदाहरणार्थ, "भूतम्यत् न च भूतस्यों" (६.५)—में भूतों का आधार हो कर भी सनमें नहीं हुँ, "परवहा न तो सन् है और न असत्य" (१३,१२); "सर्वेंद्रियना होने का जिसमें मास हो परन्तु जो सर्वेद्रियनहित हैं; और निर्मुण हो कर गुणों का उपभोग करनेवाला है" (१३,१४); दूर है और तमीप भी है" (१३,१५); " अविभक्त है और विभक्त भी देख पड़ता है" (१३,१६)—हस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का सगुण-निर्मुण मिश्रित अर्थात परस्पर-विरोधी वर्णन भी किया गया है। तथापि आरम्भ में, दूसरे ही अध्याय में कहा गया है कि 'यह आत्मा अव्यक्त, अचिन्त्य और अविकार्य हैं (२,२५); और फिर तरहवें अध्याय में—" यह परमात्मा अनादि, निर्मुण, और अव्यक्त है इसलिये शरीर में रह कर भी न तो यह कुछ करता है और न किसी में लिए होता है" (१३,३१)—हस प्रकार परमात्मा के शुद्ध, निर्मुण, निरवयव, निर्वेकार, अधिन्त्य, अनादि और अव्यक्त रूप की ही श्रीष्ठता का वर्णन गीता में किया गया है।

भगवद्गीता की भाँति उपनिपदों में भी अञ्चक्त परमात्मा का स्वरूप तीन प्रकार का पाया जाता है--अर्थात् कमी सगुगा, कमी उभयविध यानी सगुगानिगुंग मिश्रित और कसी केवल निर्गुण । इस वात की कोई आवश्यकता नहीं कि टपा-सना के लिये सदा प्रत्यज्ञ मूर्ति ही नेत्रों के सामने रहे। ऐसे स्वरूप की मी ज्यासना हो सकती है कि जो निराकार अर्थात चनु आदि ज्ञानेन्द्रियों को अगोचर हो। परन्तु जिसकी उपासना की जाय, वह चतु भादि ज्ञानेन्द्रियाँ कोगोचर भले ही न हो; तो भी मन को गोचर हुए विना उसकी उपासना होना सम्मद नहीं है। उपासना कहते हैं चिन्तन, सनन या ध्यान को । यदि चिन्तित वस्त का कोई रूप न हो, तो न सही; परन्तु जब तक उसका अन्य कोई भी गुगा भन को मालूम न हो जाय तब तक वह चिन्तन करेगा ही किसका? अतएव उपनिषदा में जहीं जहाँ भ्रय्यक भ्रयात नेत्रों से न दिलाई देगेवाले परमात्मा की ( चिन्तन, मनन, च्यान ) उपासना बताई गई है, वहाँ वहाँ अन्यक परमेश्वर सगुगा ही कल्पित किया गया है। परमात्मा में कल्पित किये गये गुमा उपासक के आधिकारानुसार न्युनधिक स्थापक या सात्त्विक होते हैं; और जिसकी जैसी निष्टा हो उसको वेसा ही फल भी मिलता है। छादोल्योपनिपद (३. १४. १) में कहा है, कि 'पुरुप कतु-मय है, जिसका जैसा कतु (निश्रय) हो, उसे मृत्यु के पश्चात् वैसा ही फल मी मिलता है, ' और भगवद्गीता भी कहती हैं—' देवताओं की मिक्त करनेवाले देवताओं में भीर पितरों की भक्ति करनेवाले पितरों में जा मिलते हैं' (गी. ध २५), प्रथवा ' यो यच्छूदः स एव सः '—जिमकी जैसी श्रदा हो उमे वसी ही सीबि प्राप्त होती है (१७.३)। नात्पर्य यह है कि उपासक के शाधिकार सेट के

अनुसार उपास्य श्रम्यक परमात्मा के गुणु भी उपनिपदों में भिन्न भिन्न कहे नाने हैं। वपनिपहों के इस प्रकरण को 'विद्या 'कहते हैं। विद्या ईश्वर-प्राप्ति का (वपा-सनारूप ) मार्ग है और यह मार्ग जिस प्रकरण में वतलाया गया है उसे भी 'विद्या' ही नाम ऋत्त में दिया जाता है। शारिएडल्यविद्या (छां. ३. १४), पुरुपविद्या (छां. ३. १६, १७), पर्यकाविया (काँपी. १), प्रागोपासना (काँपी. २) इत्यादि अनेकप्रकार की उपासनाओं का वर्णन उपनिपदों में किया गया है: और इन सब का विवेचन वेदान्तसूत्रों के तृतीयाध्याय के तीसरे पाद में किया गया है। इस प्रकरण में श्रव्यक्त परमात्मा का सगुण वर्णन इस प्रकार है कि वह मनोमय,।प्राण्यशिर, भारूप, सत्य-संकल्प, आकाशात्मा, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध स्रीर सर्वरस है (छां. ३.१४.२)। तैतिरीय उपनिषद में तो श्रव, प्राग्न, मन, ज्ञान या श्रानन्द-इन रूपों में भी परमातमा की बढ़ती हुई बपासना बतलाई गई है (ते. २. ९-४, ३. २-६)। ब्रह्मदार-रायक ( २. १ ) में गाम्य बालाकों ने अजातशृत्र को पहले पहले, आदित्यः चन्द्र, विद्युत, भाकाश, वाय, श्राप्ति, जल या दिशाओं में रहनेवाले पुरुषों की बहारूप से उपासना वतलाई है; परन्तु आगे अजातशृत्र ने उससे यह कहा कि सचा बहा इनके भी परे है, और अन्त में प्राणोपासना ही को सुख्य ठहराया। है। इतन ही से यह परम्पत कुछ पूरी नहीं हो जातीं। उपर्युक्त सब ब्रह्मरूपों को प्रतीक, अर्थात इन सब को टपासना के लिये कल्पित गौंगा ब्रह्मस्वरूप, अथवा ब्रह्मनिदर्शक चिन्ह, कहते हैं; और श्रव यही गौगुरूप किसी मृति के रूप में नेकों के सामने रखा जाता है तब उसी को ' प्रतिमा ' कहते हैं। परन्तु स्मरण रहे कि सब उपनिपदों का सिद्धान्त यही है, कि सच्चा ब्रह्मरूप इससे भिन्न है ( केन. १. २-६ )। इस ब्रह्म के लच्चगा का वर्गान करते समय कहीं तो ' सत्यं ज्ञातमनन्तं ब्रह्म '( तैति. २. १ ) या 'विज्ञानमानन्दंब्रह्म, ( वृ. ३. ६. ५८) कहा है; अर्थात् ब्रह्म सत्ये (सत्त), ज्ञान (चित) और आनन्दल्य है, अर्थात् सन्चिदानन्दस्यरूप है -इस प्रकार सब गुगाँ का तीन ही गुगों में समावेश करके वर्षान किया गया है। और अन्य स्थानों में भगवद्गीता के समान ही, परस्पर-विरुद्ध गुणां को एकत्र कर के ब्रह्म का वर्णान इस प्रकार किया गया है, कि वहा सत् भी नहीं और असत् भी नहीं ' ( ऋ, १०. १२६. १ ) भ्रायवा 'अग्गोरगीयान्महतो महीयान् ' अर्थात अग्रा से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है (कठ. २. २०), 'तदेजाते तथैजित तत् दरे तहंतिके' अर्थात् वह हिलता है और हिलता भी नहीं, वह दूर है और समीप भी है ( ईश. ५; मूं. ३. १. ७), अथवा ' सर्वेन्द्रियगुणाभास ' हो कर भी ' सर्वेन्द्रियविवर्जित ' है ( श्वेता ३, १७)। मृत्यु ने 'नचिकेता को यह उपदेश किया है, कि अन्त में उपर्युक्त सब सक्ताों को छोड़ दो और जो धर्म और अधर्म के, कृत और अकृत के, अधवा भूत और भव्य के भी परे हैं उसे ही बहा जानों (कठ. २. १४)। इसी प्रकार महाभारत के नारायगीय धर्म में ब्रह्मा रुद्र से (सभा. शां. ३५१. ११), और मोक्षधर्म में नारद शुक से कहते हैं (३३१. १४) । बृह्दारस्यकोपनिषद (२.३.२) में भी पृथ्वी, जल और अभि-इन नीता

को बहा का स्तिरण कहा है; फिर वायु तथा आकाश को असूर्तस्य कह कर दिखाया है, कि इन अस्तों के सारभृत पुरुषों के रूप या रक्ष यद्त जाते हैं; और अन्त में यह उपदेश किया है कि ' नेति ' ' नेति ' अर्थात अब तक जो कहा गया है, वह नहीं है, वह बहा नहीं है—हन सब नाम-रूपात्मक सूर्त या अमृत पढ़ार्थों के परे जो ' अगृह्य ' या ' अवर्षानीय ' है उसे ही परवहा समम्मो ( षृह. २.३.६ और वेस् ३. २. २२ )। अधिक क्या कहें; जिन जिन पदार्थों को कुछ नाम दिया जा सकता है उन सब से भी परे जो है वही बहा है और उस बहा का अध्यक्त तथा निर्मुण स्वरूप दिखलाने के लिये ' नेति ' ' नेति ' एक छोटा या निर्मुण आहेश या सूत्र ही हो गया है और वृहदार्ययक उपनिपद में ही उसका चार यार प्रयोग हुआ है ( वृह. ३. ६. २६; अ. २. ४; ४. ४. २२; ४. ४. १४)। इसी प्रकार दूसरे उपनिपदों में भी परवहा के निर्मुण और अचिन्य रूप का वर्णन पाया जाता है; जैसे— ' यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह " (तैत्ति. २. ६); " अहेग्यं ( अहर्य ) ' अग्रारं" (मुं. १. १. ६), ''न चन्नुपा गृह्यते नाऽपि वाचा (मुं. ३.१.८); अथवा—

अज्ञब्दमस्पर्भमरूपमन्यं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच यत्।

अनाद्यनतं महतः परं श्रुवं निचारय तन्मृत्युमुखाद्यमुख्वते ॥ अर्यात् वह परत्रह्म, पद्धमह्मभूतों के शृद्ध, स्पर्श, रूप, रस भ्रोर गन्ध-इन पाँच गुगों में राहित, अनादि-अनन्त स्रोर अन्यय है (कठ ३. १५; वेस्. ३. २. २२-३० देखों)। महाभारतान्तर्गत शान्तिपवं में नारायाग्रीय या भागवत्तधर्म, के वर्णन में भी भगवान् ने नारद को अपना सच्चा स्वरूप 'अश्यय, अप्रेय, अन्द्रश्य, निर्णुण, निष्कल (निरवयव). अज, नित्य, शार्यत स्रोर निष्क्रिय वत्तता कर कहा है कि वहीं सिष्ट की उत्पत्ति तथा प्रलय करनेवाला त्रिगुगातीत परमेश्वर है, स्रोर इसी को 'वासुदेव परमातमा कहते हैं (मभा. शां. ३३६. २१—२६)—

उपर्युक्त वचनों से यह प्रगट होगा, कि न केवल भगवदीता में ही वरत् महा-महाभारतान्तर्गन नारायग्रिय या भागवतधर्म में और वर्षानियदों में भी परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप ही व्यक्त स्वरूप से श्रेष्ठ माना गया है, और यही अव्यक्त श्रेष्ठ स्वरूप वहाँ तीन प्रकार से बाँग्रेत हैं अर्थात सगुगा, सगुगा-निर्गुगा और अन्त में केवल निर्गुण। अब प्रश्न यह है, कि अव्यक्त और श्रेष्ठ स्वरूप के उक्त तीन परस्पर-विरोधी रूपों का मेल किस तरह मिलाया जाये? यह कहा जा सकता है, कि इन तीनों में से जो सगुगा-निर्गुगा अर्थान् उभयतात्मक रूप है, वह सगुगा से निर्गुण में (अयया अवेय में) जाने की सीही या साधन है क्यॉकि, पहले सगुगा रूप का जान होने पर ही धीरे धीरे एक एक गुगा का स्वाग, करने से, निर्गुण स्वरूप का अनुभव हो सकता है और इसी रीति से बहायतीक चढ़ती हुई व्यापना उपनिपदों में वतलाई गई है। दशहराग्वर्ग तैत्तिरीय उपनिषद् की स्तुगुवक्षी में वरणा ने स्तुग को पहले यही उप-दश किया है कि अबा ही श्रह्म है, फिर कम कम से प्राण, मन, विज्ञान और

म्रानन्द्-इन ब्रह्मरूपों का ज्ञांन डंसे करा दियां है (तैसि. ३. २--६)। भ्रयवाऐसा भी कहा जा सकता है, कि गुणा-बोधक विशेषणों से निर्मुण रूप का वर्णन करना असम्मव है, असम्ब परस्तर-विरोधी विशेषणीं से ही उसका वर्णन करना पड़ता हैं। इसका कारण यह हैं, कि जब हम किसी वस्तु के सम्बन्ध में ' दूर 'वा ' सत् ' शुट्दों का उपयोग करते हैं, तब हमें किसी अन्य वस्तु के 'समीपं' या 'असत् ' होते की भी अप्रत्यन रूप से बोध हो जाया करता है । परन्तु पदि एक ही बहा सर्वन्यापी है, तो परमेश्वर को ' ट्र 'या ' सत् 'कह कर 'समीप 'या ' असत् ' क्सि कहे ? ऐसी अवस्था में दूर नेहीं समीप नहीं: सत् नहीं, असत्। नहीं :-इस प्रकार की भाषा का टपयोग करने से दूर और समीप, सत् और असन् इसादि परस्पर-सापेज गुगों की जोडियाँ विलगा दी वाती हैं; और यह बाध होने के लिये परस्पर-विरुद्ध विशेषणों की भाषा का ही व्यवहार में उपयोग करना पड़ता है कि जो कह निर्मण सर्वव्यापी, सर्वदा निरपेव और स्वतन्त्र क्या है. वही सचा बहा हैं (गी. १३. १२) । जो कुझ है वह सब बहा ही है, इसलिये दर वही, समीप मो वही, सत् भी वहीं और असत् भी वहीं है। अद् ख़ दूसरी दृष्टि से दसी शहा का एक ही समय परसर विरोधी विशेषणों के द्वारा व गुन कियाजा सकता है ( गी. ११.३७; १३. १४) । अब यद्यपि हमयविध संगुण्-निर्मुण वर्णन की उपपत्ति हम प्रकार बतला चुके तयापिइस वात का स्पष्टीकरण रहही जाता है कि एक ही परमेखर के परस्पर-विरोधी दी स्वरूप-संपुण और निर्मुण-कैसे ही सकते हैं । माना कि जब अन्यक परमेश्वर न्यक रूप अर्थात् इन्ट्रिय-गोचर रूप धारण करता है, तर्व वह रसको माया कहलाती है:-मरन्तु जब वह न्यक-यानी इन्द्रियगोचर-न होते हुए अन्यक रूप में ही निर्गुण का संगुण हो जाता है, तब उसे ह्या कहें ? उदा-इरागार्थ, एक ही निराकार परमेश्वर को कोई 'नेति नेति' कह कर निर्माण सानते हैं: और कोई उसे सन्तराग्-सम्पन्न, सर्वकर्मा तया दयानु मानते हैं । इसका रहस्य क्या है ? उक्त दोनों में श्रेष्ट पक्त कौन सा है ? इस निर्शुण और अञ्चक ब्रह्म से सारी व्यक्त सृष्टि कोर जीव को उत्पत्ति केसे हुई? -इत्यादि बातां का खुलासा हो जाना त्रावश्यक है। यह कहना मानों. अध्यात्मशास्त्र की ही का काटना है कि, सब संकर्षों का दाता अञ्चन परमेखर तो यवार्य में सुगुण है और उपनि-परों में या गीता में निर्तुण्स्वरूप का तो वर्णन किया गया है, वह केवल आति शुयोक्ति या प्रशंसा है। जिन बड़े वड़े महात्माओं श्रोर ऋषियों ने एकाप्र मनकरके स्त्रम तथा ग्रान्त विचारों से यह सिद्धान्त हूँ दिकाला, कि "यतो वाचो निवर्तन्ते बप्राप्य मनसा सङ् " (ते. २.६)--मन को मी जो दुर्गम है और वाणी मी जिसका वर्णन नहीं कर सकती, वहीं ऋन्तिम प्रहास्वरूप ई-उनके आत्मानुमवको भातिशयोक्ति कैसे कहें ! केवल एक माघारण मनुष्य अपने चुद्र मन में यहि अनन्त निगुंगा ब्रह्म को प्रहण नहीं कर सकता इसालिये यह कहना, कि सच्चा ब्रह्म सगुण ही है, मानों सूर्व की अपेदा अपने बोटे से दीपक को श्रेष्ट बतजाना है! हाँ: यदि गो.र. १४

भिगुर्गो रूप की उपपत्ति उपनिपदों में और गीता में न दी गई होती, तो बात ही दूसरी थी;,परन्तु ययार्थ में वैसा नहीं । देखिये न, सगवद्गीता में तो स्पष्ट ही कहा हैं कि परमेश्वर का सचा श्रेष्ट स्वरूप प्रत्यक हैं; और व्यक्त सृष्टि का धारण कहना तो उसकी मार्ग है (गी. ४.६) परन्तु भगवान् ने यह भी कहा है कि प्रकृति के गुंगों से ' भोह में फैंस कर मूर्ज लोग (अन्यक्त और निर्गुण) आतमा को ही कर्त्ता मानते हैं' (गी. ३. २७-२६), दिन्तु ईश्वर तो कुछ नही करता. लोंग केवल अज्ञान से घोखा खाते हैं (गी. ५. १५) ऋयात भगवान में स्पष्ट जहहाँ े में यन्न उपदेश किया है, कि यद्यपि श्रन्यक्त श्रातमा या परमेश्वर वस्तुतः निर्गुण है (गी. १३.३१) तो भी लोग उस पर 'मोह 'या ' श्रज्ञान ' से कर्तृत्व आहि गुखों का अध्यारोप करते हैं और उसे अव्यक्त सगुगा बना देते हैं (गी. ७.२४) । उक्त विवेचन से परमेश्वर के स्वरूप के 'विषय' में गीता के यही सिद्धान्त मालम होते हैं:—(१) गीता में परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का यद्यपि बहुत सा वर्णन है तिघापि परमेश्वर का मूल और श्रेष्टस्वरूप निर्मुगा तथा अन्यक ही है और मनुष्य मोह या अज्ञान से उसे सगुरा मानते हैं (२) सांख्यों की प्रकृति या उसका व्यक्त फैलाव —यानी श्राविल संसार—इस परमेश्वर की माण है; श्रार (३) सांख्यों का पुरुष यांनी जीवात्मा यथार्थ में परमेश्वर-रूपी, परमेश्वर के समान ही निर्मुण और प्रकर्ता हैं, परन्त अज्ञान के कारण लोग उसे कर्ता मानते हैं । वेदान्तशास्त्र के सिद्धान्त भी ऐसे ही हैं: परन्त उत्तर-वेदान्त-प्रन्यों में इन सिद्धान्तों को यतलाते समय माया श्रीर श्रविद्या में कुछ भेद किया जाता है । उदाहरणार्थ, पंचदशी में पहले यह बतलाया गया है कि कातमा और परविद्या दोनों में एक ही यानी वहास्वरूप हैं, और यह चित्स्वरूपी बहा जब माया में प्रतिविभिवत होता है तब संच-रज-तम गुगुमना ( सांख्यों की मूल ) प्रकृति का निर्माण होता है। परन्त ग्रागे चल कर इस माया के ही दो भेद — ' माया ' और ' ऋदिधा ' — किये गये हैं। और यह वतलाया गया है, कि जब माया के तीन गुणों में से ' गुद्ध 'सखगुण का उत्कर्ष 'होतां है तव उसे केवंल माया कहते हैं, श्रोर इस माया में प्रतिविभिन्नत छोनेवाले बहा की सगुण यानी व्यक्त ईम्बर (हिरग्रयगर्म) कहते हैं; झौर यदि यही सत्त्व ग्र्गा श्रग्रद' हो तो उसे ' अविद्या ' कहते हैं, तथा उस अविद्या में प्रतिबिन्यित महा को 'जीव' कहते हैं (पंच. १.१४-१७)। इस दृष्टि से, यानी रत्तरकालीन वेदान्तकी दृष्टि से, देखें तो एक ही माया के स्वरूपतः दो भेद करने पढ़ते हैं---मर्थात परव्रहा से 'ध्यक ईश्वर ' के निर्माण होने का कारण माया और ' जीव ' के निर्माण होने का कारण श्चविद्या सानना पढ़ता है। परन्तु गीता में इस प्रकार का भेद नहीं किया गया है। गीता कहती है, कि जिल माया से स्वयं भगवान् व्यक्त रूप यांगी संगुण रूप धारण करते हैं ( ७.२५ ), घरवा जिस साया के द्वारा प्रष्टधा प्रकृति घर्यात् सृष्टि की सारी विभूतियाँ उनसे उत्पन्न होती हैं (४.६), उसी माया के अज्ञान से जीव मोहित होता है (७.४-१५)। ' ख्रविद्या ' शब्द गीता में कहीं भी नहीं स्राया, हैं; आँर

श्वेताधतरोपित्यद्रमं जहाँ बद्द शब्द श्रव्य है वहाँ उसका स्पर्शकरण मी इस प्रकार किया है, कि माया के प्रपन्न को ही 'आविद्या' कहते हैं (श्वेता. ५.१)। अतम्ब उत्तरकालीन वेदान्त-प्रयों. में केवल निरूपण की सरलता के लिये, जीव और ईश्वर की दृष्टि से, किये गये सूच्चम मेद—अर्थात माया और अविद्या—को स्वीकार न कर हम 'माया,' 'अविद्या' और 'अज्ञान' शब्दों को समानार्थक ही मानते हैं; और अब शास्त्रीय रीति से संचिप में इस विषय का विवेचन करते हैं कि त्रिप्त गातमक माया, अविद्या या अज्ञान और मोह का सामान्यतः तात्विक स्वरूप क्या है; और उसकी सहायता से गीता तथा उपनिपदों के सिद्यान्तों की उपपात्ति केंसे करा सकती है।

निर्मुण और सम्मण शब्द देखने में छोटे हैं;परन्तु जव इसका विचार करने लगें कि इन ग्रव्हों में किन किन वातों का समावेग होता है तव सचमुच सारा बहाराड दृष्टि के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे, इस संसार का मूल जब बही अनादि परबहा है, जो एक, निष्क्रिय और टहासीन है, तब हसी में मनुष्यकी इन्द्रियों को गोचर द्वीनेवाले अनेक प्रकार के ज्यापार और गुणा केसे उत्पक्ष हुए तथा इस प्रकार उसकी भारतंडता सङ्ग कैसे हो गई; स्रथवा जो सूल में एक ही है उसी के यहविध भिन्न भिन्न पदार्थ कैसे दिखाई देते हैं; जो परवहा निर्विकार है और जिसमें खटा, भीठा, कहुवा या गाला-पतला स्रयवा शीत, उप्पा स्रादि भेद नहीं हैं, उसी में नाना प्रकार की रुचि, न्युनाविध गाढा भतला भन, या शीत और उप्या, सुख और दुःख प्रकाश चौर कॅंघेरा, मृत्यु चौर क्रमरता इत्यादि अनेक प्रकार के द्वस्द्व कैसे छत्पन्न हुए; जो परब्रह्म शान्त खोर निर्वात है उसी में नाना प्रकार की ध्वनि खोर शब्द केंद्रे निर्माण होते हैं; जिस परवहा में भीतर बाहर या दर और समीप का कोई सेद नहीं है उसी में स्रागे या पीछे, दूर या समीप, स्रथवा पूर्व-पश्चिम हत्यादि दिक्कत चा स्य लक्तत मेद कैंसे हो गये; जो परवहा श्रविकारी, त्रिकालावाधित, नित्य श्रोर अमृत है उसी के न्युनाधिक काल-मान से नाशवान पदार्थ कैसे वने; श्रयवा जिस कार्य-कारण-माव का रंपर्श भी नहीं होता उसी परवहा के कार्य-कारण-कप-जैसे मिटी और घड़ा-भ्यों दिखाई देते हैं; ऐसे ही और भी अनेक विषयें। का उक्त छोटे से दो शब्दों में समावेश हुआ है। श्रयवा संतेष में कहा जाय तो, श्रव इस बात का विचार करना है कि एफ ही में अनेकता, निर्द्रन्द्र में नाना प्रकार की दन्द्रता. अड़ेत में हैत और निःसंग में संग कैसे हो गया । सांख्यों ने तो उस मताड़े से वचने के लिये यह द्वेत कल्पित कर लिया है, कि निर्माण और नित्यपुरुष के साथ त्रिगुगात्मक यानी संगुगा प्रकृति भी नित्य और स्वतंत्र है। परन्तु जगत् के भूल तत्व को हुँद निकलने की मनुष्य की जो स्वामाविक प्रवृत्ति है, उसका समाधान इस द्वेत से नहीं होता; इतना ही नहीं, किन्तु यह द्वेत युक्तिवाद के भी सामने ठहर नहीं पाता। इसिलिय प्रकृति और पुरुष के भी परे जा कर उपनिपत्कारों ने यह सिदान्त स्थापित किया है कि सचिदानन्द शहा से भी श्रेष्ठ श्रेगी का 'निर्गुग शहा

ही जगत् का मुल है। परन्तु अब इसकी उपपत्ति देना चाहिये कि निर्गुण से सगगा कैसे हुआ, क्योंकि सांख्य के समान वेदान्त का भी यह सिद्धान्त है कि जो बस्तु कहीं है वह हो ही नहीं सकती; और उससे, ' जो वस्तु है ' उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस सिद्धान्त के अनुसार निर्गुण (अर्थात जिस में गुण नहीं उस ) बहा से सगण स्टिके पदार्थ (कि जिन मंगुण हैं) उत्पन्न हो नहीं सकते। तो फिर संगुण आया कहाँ से ? यदि कहें कि संगुगा कुछ नहीं है, तो वह मत्यन दृष्टिगोचर है। श्रीरयदि निर्मा के समान सगुण की भी सत्यमानें;तो इस देखते हैं कि इन्द्रिय गोचर होनेवाले शब्द स्पर्श, रूप, रस आदि सव गुर्यों के स्वरूप आज एक हैं तो कल दूसरे ही-अर्यात ये नित्य परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान्, विकारी और अशासत है, तब तो (ऐसी कल्पना करके कि परमेश्वर विभाज्य है) यही कहना होगा कि ऐसा सगुण परमेखर भी परिवर्तनशील एवं नाशवान् है। परन्तु जो विभाज्य और नाशवान् हो कर एष्टि के नियमों की पकड़ में निख परतंत्र रहता है, उसे परमेश्वर ही कैसे कहें ? सारांश. चाहे यह मानो कि इन्दिय-गोचर सारे सगुण पदार्थ पञ्चमहाभूतों से निर्मित हुए हैं ध्ययवा सांख्यानुसार या आधिमौतिक दृष्टि से यह अनुमान कर लो कि सारे पदाया का निर्माण एक ही अन्यक सगुण मूल प्रकृति से हुआ है; किसी भी पक्ष का स्वीकार करो. यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि जब तक नाशवान् गुरा इस मूल प्रकृति से भी छट नहीं गये हैं, तब तक पश्चमहाभूतों को या प्रकृतिरूप इस संग्रेण मूल पदार्थ को जगत का आविनाशी, स्वतंत्र और अमृत तत्त्व नहीं कह सकते। अत्रक्ष जिसे प्रकृति-वाद का स्वीकार करना है उसे उचित है कि वह या तो यह कहना छोड दे कि परमेश्वर नित्य स्वतंत्र और अमृतरूप है; या इस बात की खोज करे कि पञ्चमद्वाभूतों के परे अथवा सगुण मूल प्रकृति के भी परे और कौन सा तत्व है। इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है। जिस प्रकार स्राजल से प्यास नहीं बुकती या बालू से तेल नहीं निकलता, उसी प्रकार प्रत्यच नाग्नवान् वस्तु से असृतत्व की प्राप्ति की ब्राशा करना भी व्यर्थ है; और इसी लिये याज्ञवल्क्य ने अपनी स्त्री मैंब्रेयी को स्पष्ट उपदेश किया है कि चाहे जितनी संपत्ति क्यों न प्राप्त हो जावे, पर उससे अमृतत्व की आशा करना व्यर्थ है—" अमृतत्वस्य त नाशास्ति वित्तेन " ( बृष्ट, २. ४. २ )। अच्छा; अब यदि असृतत्व को मिण्या कहें, तो मनुष्यों को यह स्वाभाविक इच्छा देख पड़ती है, कि वे किसी राजा से मिलनेवाले पुरस्कार या पारितोपिक का उपभोग न केवल अपने लिये बरन् अपने पुत्र-गाँत्रादि कें तिये भी-अर्थात चिरकाल के लिये-करना चाहते हैं; अथवा यह भी देखा जाता है कि चिरकाल रहनेवाली या शाश्वत कीर्ति पाने का जब अवसर भाता है, सब मनुष्य श्रुपने जीवन की भी परवा नहीं करता। ऋग्वेद के समान श्रत्यंत प्राचीन प्रन्यों में भी पूर्व ऋषियों की यही प्रार्थना है, कि "हे इन्द्र! तू हमें 'अदित धव ' अर्थात् अस्तय कीर्ति या धन दे " ( ऋ. १. ६. ७ ), स्रथवा " हे सोम ! त् सुभे वैवस्वत (यम) लोक में अमर कर दे " (आ. ६. ११३. ८)। ब्रीर, प्रवा-

श्रीन समय में इसी दृष्टि को स्थीकार कर के स्पेन्सर, कोन्ट प्रमृति केवल आधिमौतिक प्रिंडत भी यही कहते हैं, कि '' इस संसार में मनुष्य मात्र का नैतिक परम कर्तव्य बाही है, कि वह किसी प्रकार के दक्षिण सुख में न फैंस कर वर्तमान और भावी मनुष्य जाति के चिरकालिक सुख के लिये उद्योग करे। " अपने जीवन के पश्चात के चिरकालिक कल्यामा की अर्थात अस्तत्व की वह कल्पना आई कहाँ से ? यदि करें कि यह स्वभाव सिद्ध है, तो मानना पहेगा कि इस नाशवान देह के मिना भौर कोई अमृत वस्तु भवश्य है। और यदि कहें कि एसी श्रमृत वस्तु कोई नहीं हैं; तो इमें जिस मनोवृत्ति की साजात प्रतीति होती हैं, उसका अन्य कोई कारण भी नहीं बतलाते बन पडता! ऐसी कदिनाई आ पड़ने पर कुछ आर्थिभीतिक परिहत यह रुपदेश करते हैं, कि इन प्रश्नों का कभी समाधान-कारक उत्तर नहीं मिल सकता, अतएव इनका विचार न करके दृश्य सृष्टि के पदायों के गुराधर्म के परे अपने मन की दाँड कभी न जाने दो । यह उपदेश है तो सरल: परन्त मनुष्य के मन में तत्वज्ञान की जो स्वामाविक लालसा होती है उसका प्रतिरोध कॉन और किस मकार से कर सकता है? और इस दुर्धर जिज्ञासा का यदि नाश कर बालें तो फिर झान की वृद्धि हो कैसे ? जब से मनुष्य इस पृथ्वीतल पर उत्पन्न हुमा है, तभी से वह इस प्रश्न का विचार करता चला श्राया है कि, "मारी दृश्य भौर नाशवान् सृष्टि का मूलभूत असृत तत्त्व क्या है, और वह सुरे कैसे प्राप्त ष्टोगा ?" श्राधिमौतिक शास्त्रों की चाहे जैसी उन्नति हो, तथापि मनुष्य की असूत. तत्व-सम्बन्धी ज्ञान की स्वाभाविक प्रवृत्ति कभी कम होने की नहीं। आधिभौतिक शासों की चारे जैसी मुद्धि हो, तो भी सारे आधिमौतिक सृष्टि विज्ञान को वयस में दबा कर बाध्यात्मिक तत्त्वज्ञान सदा उसके श्रागे ही दौड़ता रहेगा ! दो चार हज़ार वर्ष के पहले यही दशा थी. और अब पश्चिमी देशों में भी वही वात देख पड़ती है। और तो क्या, मनुप्य की बुद्धि की यह ज्ञान-लालसा जिस दिन छटेगी. बस दिन बसके विषय में यही कहना होगा कि "स वै मुक्तोऽयवा पशः " !

दिकाल से अमर्गदित, अम्रत, अनिदि, स्वतन्त्र, सम, एक, निरन्तर, सर्वन्यापी और निर्मुण तत्व के आस्तित्व के विषय में, अथवा वस निर्मुण तत्व से समुगान्ष्रिष्ट की उत्पत्ति के विषय में, जैसा व्याख्यान हमारे प्राचीन उपनिषदों में किया गया है, उससे अधिक सयुक्तिक व्याख्यान अन्य देशों के तत्त्वत्तों ने अब तक नहीं किया है। अर्वाचीन जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्य ने इस वात का स्ट्म विचार किया है, कि मनुष्य को याद्य स्टि की विविधता या मिन्नता का ज्ञान एकता से क्यों और कैसे होता है; और फिर उक्त उपपत्ति को ही उसने अर्वाचीन शास्त्र की रीति से अधिक स्तर दिया है, और हेकल यंद्यि अपने विचार में कान्य से कुछ आगे वहा है; स्वापि उसके भी सिद्धान्त वेदान्त के आगे नहीं बढ़े हैं। शोपिनहार का भी यही हाल है। लेटिन भाषा में उपनिषदों के अमुवाद का अध्ययन उसने किया था-कार यहने यह सत्त्र भी लिख रखी है कि " संसार के साहित्य के इन अन्यु;

त्तम " अन्यों से क़छ विचार मैंने घपने अन्यों में लिये हैं। इस छोटे से अन्य में इन सय बातों का विस्तारपूर्वक निरूपण करना सम्भव नहीं, कि उक्त गम्भीर विचारी ·भौर उनके साधक वाधक प्रमागों में श्रयवा वेदान्त के सिद्धान्तों और कान्ट प्रभृति पश्चिमी तत्वज्ञों क सिद्धान्तों में समानता कितनी है और अन्तर कितना है। इसी प्रकार इस बात की भी विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते, कि उपनिपट और बेटान्त-क्त्र जैसे प्राचीन प्रन्थों के वेदान्त में खौरतद्वत्तरकालीन प्रन्थों के वेदान्त में छोटे मोटे भेद कीन कीन से हैं। अतप्त भगवद्गीता के अध्यात्म सिद्धान्तों की सलता. महत्त्व और उपपत्ति समभा देने के लिये जिन जिन वातों की आवश्यकता है सिर्फ इन्हीं दोतों का यहाँ दिग्दर्शन किया गया है; और इस चर्चा के लिये उपनिषद, वेदा-न्तसत्र और उसके शांकरभाष्य का साधार प्रधान रूप से लिया गया है। प्रकृति-प्ररुपरूपी सांख्योक्त द्वेत के परे क्या है-इसका निर्माय करने के लिये, केवल दृष्टा धारे दृश्य सृष्टि के द्वेत-भेद पर ही उहर जाना उचित नहीं; किन्तु इस वात का भी सदम विचार करना चाहिये कि दृष्टा पुरुप को बाह्य सृष्टि का जो ज्ञान होता है धसका स्वरूप क्या है, वह ज्ञान किससे होता है और किसका होता है। बाह्य सृष्टि के पदार्थ मनुष्य को नेत्रों से जैसे दिखाई देतें हैं, वैसे तो वे पश्चों को भी दिखाई देते हैं।पान्तु मनुष्य में यह विशेषता है कि घाँख, कान इत्यादि ज्ञानेन्द्रियों से उसके सन पर जो संस्कार हुआ करते हैं, उनका एकीकरण करने की शक्ति उसमें है और इसी लिये वाह्य स्टिं के पदार्थ मात्र का ज्ञान उसको सुन्ना करता हैं। पहले चेंब-चोत्रज्ञ-विचार में बतला चुके हैं, कि जिस एकोकरण-शक्ति का फल उपर्युक्त विशेषता है, वह शक्ति मन और बुद्धि के भी परे है-अर्यात् वह आत्मा की शक्ति है। यह वात नहीं, कि किसी एक ही पदार्थ का ज्ञान उक्त रीति से होता हो; किन्तु सृष्टि के भिन्न भिन्न पटार्थी में कार्य-कारगा-भाव ग्रादि जो अनेक सम्बन्ध हैं-जिन्हें हम एप्टि के नियम कहते हैं--उनका ज्ञान भी इसी प्रकार हुआ करता है। इसका कारण यह है, कि यद्यपि इस भिन्न भिन्न पदार्थी को दृष्टि से देखते हैं तथापि उनका कार्य-कारगा-सम्बन्ध प्रत्यक्त दृष्टि-गोचर नहीं होताः किन्त हम प्रपने मानसिक व्यापारों से उसे निश्चित किया करते हैं। उदाहरसाार्य, जब कोई एक पदार्य हमारे नेत्रों के सामने प्राता है तव उसका रूप और उसकी गति देख कर हम निश्चय करते हैं कि यह एक ' फौजी सिपाई। ' है, और यही संस्कार मन में बना रहता है। इस के बाद ही जब कोई दूसरा पदार्थ उसी रूप और गति में दृष्टि के सामने बाता है, तव वही मानसिक किया फिर ग्रारू हो जाती है और हमारी बुद्धि का निश्चय हो जाता है कि वह भी एक फ़ौजी सिपाहा है। इस प्रकार भिन्न सिन्न समय में एक के बाद दूसरे, जो अनेक संस्कार हमारे मन पर होते रहते हैं, उन्हें हम अपनी स्मरण शक्ति से याद कर एकत्र रखते हैं; आर अब वह पदार्थ-समृह हमारी दृष्टि के सामने या जाता है, तब उन सब भिन्न भिन्न संस्कारों का जान एकता के रूप में द्वीकर इस कहने लगते हैं कि इसारे सामने से 'फीज' जा रही है। इस सेना के

पोंछे जाननेवाले पदार्थ का रूप देख कर हम निश्चय करते हैं कि वह 'राजा 'है। और 'फीज'सम्बन्धी पहले संस्कार को तथा ' राजा 'सम्बन्धी इस नूतन संस्कार को एकत्र कर इस कहते हैं कि यह ' राजा की सवारी जा रही है '। इसलिये कहना पडता है कि सृष्टि-ज्ञान केवल इन्द्रियों से प्रत्यच्च दिखाई देनेवाला जड पदार्थ नहीं है: किन्तु इन्द्रियों के द्वारा मन पर होनेवाले अनेक संस्कारों या परिणामों का जो ' एकोकर्गा ' ' द्रष्टा आत्मा ' किया करता है, उसी एकोकरगा का फल जान है। इसी लिये भगवद्गीता में भी ज्ञान का लक्षण इस प्रकार कहा है—'' आविभक्तं विसक्तेषु " अर्थात् ज्ञान वहीं है कि जिससे विभक्त या निरालेपन में ऋविभक्तता या एकता का बोध हो ° (गी. १८. २०)। परन्त इस विषय का यदि सूचम विचार किया जावे कि इन्टियों के द्वारा मन पर जो संस्कार प्रथम होते हैं वे किस वस्त के हैं: तो जान पढ़ेगा कि यहापि झाँख. कान, नाक इत्यादि इन्द्रियों से पदार्थ के रूप, शब्द, गन्ध आदि गर्गों का ज्ञान हमें होता है तथापि जिस पदार्थ में ये बाह्य गुगा हैं उसके ज्ञान्तरिक स्वरूप के विषय में हमारी इन्द्रियों हमें कुछ भी नहीं वतला सकतीं। इस यह देखते हैं सही कि 'गोली मिट्टी ' का घड़ा वनता है, परन्त यह नहीं जान सकते कि जिसे हम ' गीली मिट्टी ' कहते हैं, उस पदार्य का यथार्य तात्विक स्वरूप क्या है। चिकनाई, गोलापन, भेला रंग या गोलाकार (रूप) इत्यादि गुगा जैव इन्ट्रियों के द्वारा मन को प्रयक् प्रयक् मालम हो जाते हैं तब उन सब संस्कारों का एकीकरण करके 'इंग्रों ' आत्मा कहता है कि ' यह गीली मिट्टी हैं: ' और आगे इसी दृज्य की ( क्योंकि यह मानने के लिये कोई कारण तहीं, कि इच्य का तात्विक रूप बदल गया ) गोल तथा पोली आकृति या रूप, उन उन जावाज़ और सुखापन इत्यादि गुगा जब, इन्द्रियों के द्वारा सन को मालुम हो जाते हैं तब आत्मा उनका एकोकरण करके उसे 'घडा ' कहता है । सारांश, सारा मेद 'रूप या त्राकार' में ही होता रहता है; और जब इन्ही गुणों के संस्कारों को, जो मन पर द्वा करते हैं, ' द्रष्टा ' श्रात्मा एकत्र कर लेता है, तब एक ही तात्विक पदार्थ को अनेक नाम प्राप्त हो जाते हैं । इसका सब से सरल बदाहरण समुद्र और तरङ का, या सोना और अलंकार का है: क्योंकि इन दोनों बदाहरणों में रङ्ग गाढापन पतलापन, वजन श्रादि ग्रंण एक ही से रहते हैं श्रीर केवल रूप ( आकार ) तथा नाम यही दो गुगा बदलते रहते हैं। इसी लियेवेदान्त में ये सरल उदाहरण हमेशा पाये जाते हैं । सोना तो एक पदार्थ है: परन्त भिन्न भित्र समय पर बदलनेवाले उसके बाकारों के जो संस्कार, इन्द्रियों के द्वारा मन पर होते हैं उन्हें एकत्र करके 'दृष्टा' उस सोने को ही, कि जो नास्विक दृष्टि से एक ही मूल पदार्थ है ) कभी ' कड़ा ' कभी ' कँगूठी या कभी ' पँचलडी, ' ' पहेंची ,

<sup>\*</sup> Of "Knowledge is first produced by the synthesis of what is manifold." Kant's Critique of Pure Reason, p. 64. Max Muller's translation 2nd Ed.

ष्ट्रीर 'कड़न ' इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिया करता हैं । भिन्न भिन्न समय परं पदायों को जो इस प्रकार नाम दिये जाते हैं उन नामों को, तथा पदायों की जिन भिन्न भिन्न प्राकृतियों के कारण वे नाम बदलते रहते हैं उन अकृतियों को उपनिपदीं में ' नाम रूप 'कहते हैं झार हम्हीं में अन्य सब गुगाों का भी समावेश कर दिया जाता हैं (छां. ३ और ४; हूं. १.४.७) । और इस प्रकार समावेश होना ठीक भी है क्योंकि कोई भी गुरा लीजिये, उसका कुछ न कुछ नाम या रूप भवश्य द्वीगा । वचपि इन नाम-रुपों में प्रतिस्तरा। परिवर्तन होता रहे; तथापि कहना पड़ता है कि इन नाम रूपों के मूल में आधारभूत कोई तत्त्व या द्रष्य है जो इन नाम रूपोंसे मिन्न है पर कमी बदला नहीं--जिस प्रकार पानी पर तरहें होती हैं उसी प्रकार ये सब नाम रूप किसी एक ही मूलद्रव्य पर तरहों के समान हैं। यह सच है कि हमारी इन्द्रियों नाम-रूप के फ्रांतिरिक्त ध्रीर कुछ भी पहचान नहीं सकतीं; भ्रातपूब-इन इन्द्रियों को उस मूलद्रव्य का ज्ञान होना सम्मव नहीं कि जो नाम-रूप से भिन्न हो परन्तु उसका आधारभूत है। परन्तु सारे संसार का आधारभूत यह तत्व भले ही अन्यक हो अर्थात इन्द्रियों से न जाना जा सके; तथापि इसको अपनी बुद्धि से यही निश्चित अनुमान काना पड़ता है, कि वह सत् है अर्थात वह सचमुच सव काल, सब नाम रूपों के मूल में तथा नाम-रूपों में भी निवास करता है. और बसका कमी नाश नहीं होता, क्योंकि यदि हन्दियगोचर नाम रूपों के प्रतिरिक्त, मूलतन्त्र को कुछ माने ही नहीं तो फिर 'कड़ा''कड़न' आदि मित्र मिल पदार्थ हो जानेंगे; एवं इस समय हमें जो यह ज्ञान हुआ करता है कि वेसव एक 'ही धातु के, सोने के बने हैं' उस ज्ञान के लिये कुछ भी क्राधार नहीं रह जावेगा। ऐसी अवस्था में केवल इतना ही कहते बनेगा कि यह 'कड़ा' है, यह 'कड़न' हैं; यह कदापि न कह सकेंगे कि कड़ा सोने का है और कड़न भी सोने का है, अतएव न्यायतः यद्द सिद्ध होता है, कि 'कड़ा सोने का है,' 'कहन सोने का है,' इत्यादि वाक्यों में 'है' शब्द से जिस सोने के साथ नामरूपात्मक 'कडे' श्रीर 'कहन' का सम्बन्ध जोड़ा गया है वह सोना केवल शश्यक्तवत स्रभावरूप नहीं है, किन्तु वह उस द्रव्यांश का ही योधक है कि जो सारे स्राभूपणों का श्राधार है। इसी न्याय का वपयोग सृष्टि के सारे पदार्थों में करें तो सिद्धान्त यह निकलता है कि पत्यर, मिट्टी, चाँदी, लोहा, लकड़ी इत्यादि अनेक नाम-रूपा त्मक पदार्थ, जो नज़र आते हैं वे, सब किसी एक ही दृत्य पर भिन्न भिन्न नामरूपों का सुलम्मा या गिलट कर, उत्पन्न हुए हैं; अर्थात् सारा भेद केवल नाम-रूपों का है, मुलद्रच्य का नहीं, भिन्न भिन्न भाम-रूपों की जड़ में पुक ही द्रच्य नित्य निवास करता हैं। ' सब पदार्थों में इस प्रकार से नित्य रूप से सदैव रहना '—संस्कृत में 'सत्ता-सामान्यत्व' कहलाता है।

वेदान्तंशास्त्र के उक्त सिद्धान्त को ही कान्ट आदि अर्वाचीन पश्चिमी तख्. ज्ञानियों ने भी स्वीकार किया है। नाम-रूपात्मक जगत् की जड़ में, नाम-रूपों से

भिन्न, जो इन्छ श्रदृश्य नित्य दृष्य है उसे फान्ट ने श्रपने अन्य में 'वस्तुतन्त्व' कहा है, और नेत्र आदि हन्द्रियों को गोचर होनेवाले नाम-रूपों को ' वाहरी दृश्य ' कहा है 🕸। परन्तु वेदान्तशास्त्र में, नित्य वदलनेवाले नाम-रूपात्मक दृश्य जगत को ' मिच्या ' या ' नाशवान ' फोर मुलदृत्य को ' सत्य ' या ' असृत ' कहते हैं। सामान्यतोग सत्यकी व्याख्या याँ करते हैं कि 'च चुचें सत्यं ' प्रयोत् जो फ्राँखों से देख पड़े वहीं सत्य हैं; और ध्यवहार में भी देखते हैं कि किसी ने स्वम में लांख स्पयापालिया अथवा लाख रुपया मिलने की बात कान से सुन ली: तो इस स्वम की वात में खोर सचसुच लाख रुपये की रक्ता के मिल जाने में बड़ा भारी अन्तर रक्षता है। इस कारण एक दूसरे से सुनी हुई खोर खाँखों से मलज देखी हुई—इन दोनों बातों में किस पर अधिक विश्वास करें, औंखों पर या कानें। पर ? इसी द्विया की मेटने के लिये वृष्टदारग्यक उपनिपद ( ५.१४.४ ) में यह ' चक्क्वें सत्यं ' वास्य भाया है। किन्तु जिस शास्त्र में रुपये के खरे-खोटे होने का निश्चय ' रुपये ' की गोल गोल स्रतभीर उसके प्रचलित नाम से करना है, वहाँ सत्य की इस सापेच ज्याल्या का वया उपयोग होगा ? हम व्यवहार में देखते हैं कि यदि किसी की वात-चीठ का रिकाना नहीं है और यदि वह घराटे घराटे में अपनी वात बदलने लगे, तो लोग वसे भूठा कहते हैं। फिर इसी न्याय से ' रुपये 'ेके नाम-रूप को ( भीतर द्रव्य को नहीं ) खोटा अथवा मूळ कहने में क्या हानि है ? क्योंकि रुपये का जो नाम-रूप - आज इस घड़ी है, उसे दूर करके, उसके बदले 'करधनी ' या 'कटोरे 'का नाम-रूप बसे दूसरे ही दिन दिया जा सकता है अर्थात हम अपनी आँखों से देखते हैं कि यह नाम-रूप हमेशा बदलता रहता है,—इसमें नित्यता कहीं है ? छव यदि कहें कि जो आँखों से देख पड़ता है, उसके सिवा अन्य कुछ सत्य नहीं है; तो पुकीकरण की जिस मानसिक किया में सृष्टि-ज्ञान होता है, वह भी तो श्रास्तों से नर्शि देख पडती—श्रतएव उसे मी भूठकत्तना पडेगा; इस कारगा हमें जो कुछ ज्ञान होता है, उसे भी असत्य-भूठ-कहना पढ़ेगा। इन पर, और ऐसी ही इसरी कठिनाइयों पर ध्यान दे कर " चत्तुवें सत्यं" जैसे सत्य के लौकिक और सापेच लच्चा को ठीक नहीं माना है; किन्तु सर्वीपनिषद में सत्य की यही ब्याख्या की हैं कि सत्य वही है जिसका बन्य बातों के नाश हो जाने पर भी कभी नाश नहीं होता। और इसी प्रकार महाभारत में भी सत्य का यही लक्षा बतलाया गया है-

<sup>ै</sup> कान्ट ने अपने Critique of Pure Reason नामक अन्य में यह विचार किया है। नाम-रूपात्मक संसार की जड में जो द्रव्य है, उसे उसने ' डिंग आन् हिन्दा?' ( Diug an sich-Thing in itself) कहा है, और इमने उसी का भाषान्तर ' वस्तुतल 'किया है। नाम-रूपों के बाहरी हुक्यं को क्षान्ट ने 'परशायसुंग' (Erscheinung= appearance) कहा है। कान्ट कहना है कि 'वस्तुतत्व' अञ्चेय है।

सत्यं नामाऽन्ययं नित्यमविकारि तथैव च ।

अर्थात् ''सत्य वही है कि जो अव्यय है अर्थात् जिसका कभी नाश नहीं हाता, जा नित्य है अर्थात् सदा-सर्वदा वना रहता है, श्रीर श्रविकारि है श्रयांत् जिसका स्वरूप कभी बदलता नहीं " (मभा. शां. १६२. १०) । अभी कुछ और थोड़ी देर में कछ कहनेवाले सनुष्य को भूठा कहने का कारण यही है, कि वह अपनी वात पर स्थिर नहीं रहता-इधर वधर उगमगता रहता है। सत्य के इस निरपेदा लक्षणा को स्वीकार कर लेने पर कहना पडता है, कि झाँखों से देख पडनेवाला पर हर घड़ीमें वदत-नेवाला नाम-रूप मिथ्या है; उस नाम-रूप से उका हुआ और उसी केमुल में सदैव एक ही सा स्थित रहनेवाला श्रमृत वस्ततन्त्र ही-वह श्राँखों से भले ही न देख पड़े-ठीक ठीक सत्य है। मगवद्गीता में बहा का वर्णन इसी नीति से किया गया है 'यः स सर्वेंदु भूतेपु नश्यत्स न विनश्यति' (गी. प्र. २०; १३. २७)-अत्तर ब्रह्म वही है कि जो सब पदार्थ अर्थात सभी पदार्थी के नाम रूपात्मक शरीर न रहने पर भी, नष्ट नहीं होता । महाभारत में नारायगीय अथवा भागवत धर्म के निरूपण में यही श्लोक पाठभेट से फिर ' यः स सर्वेंग्र फ़तेप्र के स्थान में ' भूतप्रामश्रीरेपु ' हो कर आया है (सभा. शां. ३३६. २३)। ऐसे ही गीता के, दूसरे अध्याय के सोलइवें और सत्र हवें श्लोकों का तात्पर्य भी यही है । वेदान्त में जब आमूपण को ' मिथ्या ' श्रोर सवर्षों को ' सत्य ' कहते हैं, तब उसका यह मतलब नहीं है कि वह ज़ेवर निरुपयोगी या विसञ्जल खोटा है अर्घात आँखों से दिखाई नहीं पडता या मिट्टी परं पन्नी चिपका कर बनाया गया है अर्थात वह अस्तित्व में है ही नहीं। यहाँ ' मिथ्या ' शब्द का प्रयोग पदार्थ के रह-रूप आदि गुणा के लिये और आकृति के लिये कार्यात् ऊपरी दृश्य के लिये किया गया है, भीतरी दृत्य स उसका प्रयोजन नहीं है। स्मरण रहे कि तास्त्रिक द्रव्य तो सदैव 'सत्य 'है। वेदान्ती यही देखता है कि पदार्थमात्र के नाम रूपातमक श्राच्छादन के नीचे, मूल में कौन सा तत्त्व है, भार तत्त्वज्ञान का सञ्चा विषय है भी यही । व्यवहार में यह प्रत्यत्त देख जाता है कि गहना गढ़वाने में चाहे जितना मेहनताना देना पढ़ा हो, पर श्रापति के समय जब उसे वेचने के लिये शराफ की दूकान पर ले जाते हैं तब वह साफ साफ कह देता है कि " में नहीं जानना चाहता कि गद्दना गढ़वाने में तोले पीछे प्या उज़रत हेनी पड़ी हैं, यदि सोने के चलत भाव में बेचना चाहो, तो हम ले लेंगे "! वेदान्त की परिभाषा सें इसी विचार को इस ढँग से न्यक करेंगे;—शराफ को गहना मिण्या भौर उनका सोना भर सत्य देख पड़ता है। इसी प्रकार यदि किसी नये मकान की बेचें तो उसकी सुन्दर बनावट (रूप), और गुझाइश की जगह (जाकृति)

<sup>\*</sup> भीन ने real (सव या सत्र ) की न्याख्या बतलाते समय "Whatever anything is really, it is unalteraally "कहा है ( Prolegomena to Ethics § 25) भीन की यह न्याख्या और महाभारत की उक्त न्याख्या-दानी तत्वतः एक ही है।

बनाने में जो खर्च लगा होगा इसकी खोर खरीदार ज़रा भी ध्यान नहीं देता; वह कहता है कि इट-चूना, लकड़ी-पत्यर और मज़दूरी की लागत में यदि वेचना चाहो तो बेच डालो । इन स्टान्तों से चेदान्तियों के इस कथन को पाठक भली भाँति समफ जावेंगे कि नाम-रूपात्मक जगत् मिण्या है और ब्रह्म सत्य हैं।' स्ट्रय जगत् मिय्या है ' इसका चर्य यह नहीं कि वह खाँखों से देख ही नहीं पड़ता; किन्तु इसका ठीक ठीक अर्थ यही है कि वह आँखों से तो देख पढ़ेता है, पर एक ही द्रव्य के नाम-रूप भेद के कारण जगत् के बहुतेरे जो स्यलकृत अन्यवा कालकृत इत्रय हैं, वे नाशवात हैं और इसी से मिय्या हैं; इन सब नाम-रूपात्मक दश्यों अच्छादन में क्षिपा हुआ सदैन वर्तमान जो अविनाशी और अविकारी द्रन्य है, वही नित्य और सत्य हैं। सराफ़ को कड़े-कहन, गुझ और फ्रेंगृहियाँ खोटी जँचती हैं, उसे सिफ उनका सोना खरा जैंचता है, परन्तु सृष्टि के सुनार के कारखाने में मूल में ऐसा एक ही द्रव्य है कि जिसके भिन्न-भिन्न नाम रूप दे कर सीना चाँदी. लोहा-पत्यर, लकडी, इवा-पानी आदि सारे गहने गढवाये जाते हैं। इसलिये शराफ की अपेता वेदान्ती कुछ और आगे वह कर सोना-चाँदीयापत्यर प्रसृति नाम-रूपों को, ज़ैवर के ही समान मिथ्या समभ कर सिद्धान्त करता है कि इन सब पदार्थों के मूल में जो द्रन्य अर्थात् ' वस्तुतत्व ' मौजूद 'है वही सच्चा चर्यात् अधिकारी सत्य है। इस बस्तुतत्व में नाम-रूप श्रादि कोई भी गुगा नहीं हैं, इस कारण इसे नेत्र श्रादि इन्द्रियाँ कमी भी नहीं जान सकतीं। परन्तु ऋाँखों से न देख पहने, नाक से न सुँघे जाने अयवा द्वाय से टटोले जाने पर भी बृद्धि स निश्चयपूर्वक अनुमान किया नाता हैं कि घन्यक रूप से वह होगा घवश्य ही; न केवल इतना ही, विल्क यह भी निश्चय करना पडता है कि इस जगत में कभी भी न वदलनेवाला 'जो कुछ' है, वह यही सत्य वस्तुतत्व है । जगत् का मूल सत्य हसी को कहते हैं। परन्तु जो मालममा विदेशी और कुछ स्वदेशी परिग्डतस्मान्य भी सत्य और भिण्या शब्दों के वेदान्त शास्त्रवाले पारिभापिक अर्थ को न तो सोचते-सममते हैं, और न यह देखने का ही कप्ट रठाते हैं कि सत्य शब्द का जो अर्थ हमें स्मता है, दसकी अपेदा इसका अर्थ कुछ और भी हो सकेगा या नहीं; वे यह कह कर सद्देत वेदान्त का उपहास किया करते हैं कि ''हमें जो जगत ग्राँखों से प्रत्यच देख पड़ता है, इसे भी वेदानती लोग मिय्या कहते हैं, भला यह कोई बात है ! "परन्तु यास्क के शब्दों में कह सकते हैं कि यदि अन्धे को खम्भा नहीं सूमता, तो इसका दोषी कुछ खम्मा नहीं है! छांदोत्य (६. १; और ७. १), बृहदारायक (१. ६. ३), सुराडक (३. २. ८) ख्रीर प्रक्ष (६. ५), आदि उपनिपदों में वारम्वार वतलाया गया है किनित्य बदलते रहनेवाले अर्थात् नाशवान् नाम-रूप सत्य नहीं हैं; जिसे सत्य अर्थात् नित्य श्चिर तत्व देखना हो, उसे अपनी दृष्टि को इन नाम-रूपें। से बहुत आगे पहुँचाना चाहिये । इसीः नाम-रूप को कठ (२.५) और मुग्डक (१.२.६) स्नादि डपनिपदों में 'अविद्या'तया खेताश्वर उपनिषद (४.१०) में 'माया' कहा है । भगः" बद्गीता में 'माया, ' 'मोद्दु ' और ' अज्ञान ' शब्दों मे वही अर्थ विवर्त्तन है। करात के आरम्भ में जो इन्हें था, वह विना नाम-रूप का या अयान निर्मण और अव्यक्त था; फिर आगे चल कर नाम-रूप मिल जाने से बही व्यक्त और सगगा वन जाता हैं ( वृ. १. १. ७; छां. ६. १. २, ३ ) ( स्रतएव विकारवान् स्रयया नामवान नाम-रूप को ही ' माया ' नाम दे कर कहते हैं कि यह सगुगा अयवा ध्य-मृष्टि एक मुलद्रव्य अर्थात् ईर्श्वर की माया का खेल या लीला है । अय इस दृष्टि से देखें तो सांख्यों की प्रकृति श्रम्यक मले बनी रहे, पर वह सावरजनमगुगास्यी है. अतः नाम-रूप से युक्त माया ही है। इस प्रकृति से विश्व की वो उत्पत्ति या फैनाव होता है ( जिसका वर्गीन श्राठवें प्रकरगा में किया है ), वह भी तो उस माया को सग्रामं नाम-रूपात्मक विकार है। फ्योंकि कोई भी गुण हो, वह इन्द्रियों को गोवर द्दोनेवाला और इसी से नाम-रूपात्मक ही रहेगा। सारे आधिमीतिक शास्त्र मी इसी प्रकार माया के वर्ग में भाजाते हैं। इतिहास,शृगर्मशस्त्र,विद्युत्जास्त्र, सापनशस्त्र, पदार्थविज्ञान स्नादि कोई भी शास्त्र लीजिये, उसमें सब नाम-रूप का ही तो विके चन रहता है अर्थान यही वर्गान होता है कि किसी मी पदार्थ का एक नाम-रूप चला जा कर वसे दूसरा नाम-रूप कैसे मिलता है। उदाहरखार्य, नाम-रूप के मेद का ही विचार इस शान्त्र में इस प्रकार रहता है; जैसे पानी जिसका नाम है. उसकी भाफ़ नाम कव और कैसे मिलता है अथवा काले-कन्तूटे तारकोल से लाल-हो. मिले-पीले राँगने के रङ्ग ( रूप ) क्योंकर चनते हैं इत्यादि । झतण्व नामरूप म ही उलभे हुए इन जासों के ब्रम्यास से, उस सत्य वस्तु हा बोध नहीं हो सकता कि जो नाम-रूप से परे है। प्रगट है कि जिसे सच्चे ब्रह्मस्वरूप का पता लगाना हो, वसका अपना दृष्टि इन सब स्त्राधिमोतिक स्त्रयांत् नाम-रूपात्मक शास्रों से पर पर्टू. चानी चाहिय । और यही अर्थ छान्दोत्य उपनिपद में, सातव अध्याय के आरम्म स्री कथा में व्यक्त किया गया हैं ।कया का ग्रारम्भ इस प्रकार है, नारद ऋषि मनत्तुमार थर्यात् स्कन्द् के यहाँ जा कर कहने लगे कि, 'मुभ्ते द्यात्मज्ञान- वनलाग्रो,' तद सन-कुमार वाले कि, 'पहले वतलाब्रो, तुमने क्या सीम्या है, फिर में वतलाना हैं '। इस पर नारद ने कहा कि, "में ने इतिहास-पुराग्य रूपी पाँचवें वेद सहित ऋषेद प्रसृति समय वेद, स्याकरण्, गणित, तकेशास्त्र, कालशास्त्र,नीतिशास्त्र, मनी वेदाङ, घमेशास्त्र, भूतविद्या, सुसविद्या, नज्ञत्रविद्या स्रोर सप्टेवननविद्या असृति सव इद्ध पढ़ा है; परन्तु जय इससे श्रात्मज्ञान नहीं सुग्रा, तब ग्रय तुम्हारे यहाँ श्राया हूँ।" इसका सनत्कुमार ने यह उत्तर दिया कि, 'तूने जो कुछ सीखा है, वह तो मारा नान रूपात्मक हैं; सन्ना यहा इस नामयहा से वहुत आगे हैं; और फिर नारद को कमग्र इस प्रकार पहचान करा दी कि, इस नाम-रूप से बायान सांच्यों की अन्यक प्रकृति से अथवा वाणी, भाजा, संकल्प, मन, बुद्धि ( ज्ञान ) भ्रोर प्राण से भी पर एवं इनसे बढ़-चढ़ कर जो है वही परमात्मरूपी असृतताव है। यहाँ तक जो चित्रेचन किया गया, उसका तात्पर्व यह है कि यर्धीरे मनुत्य की

हन्दियों को नाम रूप के भविश्कि और (किसी का भा प्रत्यत्त ज्ञात नहीं होता है, तो भी इस अनित्य नाम-रूप के आच्छादन से दँका हुआ लेकिन आँखों से न देख पड्नेवाला अर्थात् कुछ न कुछ अव्यक्त नित्य द्रव्य रहना ही चाहिये; और इसी कारता सारी सृष्टि का ज्ञान हमें एकता से होता रहता है। जो कुछ ज्ञान होता है, सो भारमा को ही होता है, इसलिये भारमा ही ज्ञाता यानी जाननेवाला हुआ। क्रीर इस जाता को नाम-रूपात्मक सृष्टि का ही ज्ञान होता है; अतः नाम-रूपात्मक बाह्य सृष्टि ज्ञान हुई (ममा. शां. ३०६. ४०) ब्रॉर इस नाम-रूपात्मक सृष्टि के मृत्त में जो कुछ बस्तुताल है, वही ज़ेय है। इसी वर्गीकरण को मान कर भगवद्गीता ने शता को दोत्रज्ञ ग्रात्मा भौर शेर्य को इन्द्रियातीत नित्य परशहा कहा है (गी. १३. १२-१७); और फिर आगे ज्ञान के तीन भेद करके कहा है कि, भिस्रता या नानात्व से जो सप्टिजान होता है वह राजस है, तथा इस नानात्व का जो ज्ञान एकत्वरूप से होता है वह सारिवक ज्ञान है (गी. १८. २०, २१)। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रकार जाता, जान, और जैय का तिहरा मेद करना ठीक नहीं है; एवं यह मानने के लिये हमारे पास कुछ भी प्रमाण नहीं है कि हमें जो कुछ ज्ञान होता है, उसकी अपेदाा जगत में और भी कुछ है। गाय, घोड़े प्रमृति जो बाह्य वस्तुएँ हमें देख पड़ती हैं, वह तो ज्ञान ही है, जो कि हमें होता है, और यदाप यह ज्ञान सत्य है तो भी यह बतलाने के लिये कि, वह ज्ञान है काहे का. हमारे पास ज्ञान को छोड़ भौर कोई मार्ग ही नहीं रह जाता; श्रतएव यह नहीं कहा जा सकता कि इस ज्ञान के श्रतिरिक्त बाह्य पदार्थ के माते कुछ स्वतन्त्र बस्तुँएँ हैं श्रयवा इन बाह्य वस्तुओं के मूल में श्रीर कोई स्वतन्त्र तस्व है। क्योंकि जब जाता ही न रहा, तब जगत कहाँ से रहे ? इस दृष्टि से विचार करने पर उक्त तिहरे वर्गी-करता में अर्थात ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय में-ज्ञेय नहीं रह पाता; ज्ञाता और उसकी द्दोनेबाला ज्ञान, यही दो बच जाते हैं; और यदि इसी युक्ति को और ज़रा सा माते ले चलें तो ' ज्ञाता ' या ' देश ' भी तो एक प्रकार का ज्ञान ही है, इसलिय अन्त में ज्ञान के सिवा दूसरी वस्तु ही नहीं रहती। इसी को 'विज्ञान वाट' कहते हैं, और योगाचार पन्य के बौदों ने इसे ही प्रमाख माना है। इस पन्य के विद्वानों ने प्रतिपादन किया है कि ज्ञाता के ज्ञान के अतिरिक्त इस जगत में और कुछ भी स्वतन्त्र नहीं है; और तो क्या, दुनिया ही नहीं है, जो कुछ है सन्त्य का ज्ञान ही ज्ञान है। अंग्रेज़ प्रन्यकारों में भी ह्यू म जैसे पारी इत इस देंग के मत के पुरस्कर्ता हैं। परन्तु वेदान्तियां को यह मत मान्य नहीं है। वेदान्तसूत्रीं (२. २. २८-२२) में भाषार्य बादरायता ने भौर इन्हों सूत्रों के भाष्य में श्रीमच्छ-इराचार्य ने इस मत का खराइन किया है। यह कुछ भूठ नहीं है कि मनुष्य के मन पर जो संस्कार होते हैं, अन्त में वे ही उसे विदित रहते हैं, और इसी को हम ज्ञान कहते हैं। परन्तु अब प्रभ होता है कि यदि इस ज्ञान के आतिरिक्त और कुछ है ही नहीं तो 'गाय'सम्मन्धी ज्ञान जुदा है, 'घोडा'सम्बन्धी ज्ञान जुदा है

र्थार 'में '-विषयक ज्ञान जुदा है-इस मकार ज्ञान-ज्ञान में ही जो सितसा हमारी ख़िद्ध को जँचती है, उसका कारण क्या है ? माना कि, ज्ञान होने की मान-सिक किया सर्वत्र एक ही हैं: परन्तु यदि कहा जाय कि इसके सिवा और कुछ है हीं नहीं, तो गाय, घोड़ा इत्यादि भिन्न-भिन्न भेद हा कहाँ से गये ? यटि कोई कहे कि स्वप्न की सृष्टि के समान मन आप ही अपनी मर्ज़ी से ज्ञान के ये भेट बनावा करता है: तो स्वम की सृष्टि से पृथक् जागृत अवस्या के ज्ञान में जो एक प्रकार का ठीक ठीक सिवासिला मिलता है, उसका कारण बतलाते नहीं बनता (वेस. शांभा. २. २. २६; ३. २. ४),। ग्रन्छा, यदि कहें कि ज्ञान को छोड दसरी कोई भी वस्त नहीं है और 'द्रष्टा' का मन ही सारे भिन्न भिन्न पदार्थों को निर्मित करता है. तो प्रत्येक द्रष्टा को ' श्रष्ट्ंपूर्वक ' यह सारा ज्ञाना होना चाहिये कि ' मेरा मन यानी में ही खम्मा हैं ' अथवा ' में ही गाय हैं '। परन्तु ऐसा होता कहाँ है ! इसी से शहराचार्य ने सिद्धान्त किया है कि, जय सभी को यह प्रतीति होती है कि मैं मलग हैं भीर सुम्म से खम्भा और गाय प्रसृति पदार्थ भी जलग-जलग हैं: तव इष्टा के मन में समूचा ज्ञान दीने के लिये इस काधारमूत बाह्य सृष्टि में उन्हें न कत्त्र स्वतन्त्र वस्तुएँ भ्रवश्य शोमी चाहिये (देसु. शांमा. २. २. २८)। कान्य का मत भी इसी प्रकार का है; उसने स्पष्ट कह दिया है कि सृष्टि का ज्ञान होने के लिये यद्यीप सनुष्य की बुद्धि का प्कीकरण आवश्यक है, तथापि बुद्धि इस ज्ञान को सर्वथा श्चपनी ही गाँठ से, श्रयांत निराधार या विलक्कल नया नहीं उत्पन्न कर देती, उसे स्षिकी याद्य वस्तुओं की सदेव अपेचा रहती है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि, "क्योंनी! शहराचार्य एक बार बाख सृष्टि को मिण्या कहते हैं और फिर दसरी बार वीदों का खराउन करने में उसी बाह्य सृष्टि के अस्तित्व को, 'द्रष्टा 'के आस्तित्व के समान ही, सत्य प्रतिपादन करते हैं! इन बेमेल वातों का मिलान होगा कैसे ? " पर, इस प्रश्न का उत्तर पहले ही वतला चुके हैं। स्राचार्य जव वाह्य सृष्टि को मिथ्या या स्रसत्य कहते हैं, तब उसकी इतना ही भ्रयं सममना चाहिये कि वाह्य सृष्टि का दृश्य माम-रूप असत्य ग्रर्थात् विनाशवान् है। नाम-रूपात्मक वाह्य ध्रय मिण्या वना रहे: पर उससे इस सिद्धान्त में रत्ती मर भी धाँच नहीं लगती कि उस बाह्य सृष्टि के मूल में कुछ न कुछ इन्द्रियातीत सत्य चस्तु है। चेत्र चेत्रज्ञ विचार में जिस प्रकार यह सिद्धान्त किया है कि देहेन्द्रिय आदि विनाशवान् नाम-स्पॉ के मूल में कोई नित्य ज्ञात्मतत्त्व हैं; रुसी प्रकार कहना पड़ता है कि नाम रूपात्मक वाहा सृष्टि के मूल में भी कुछ न कुछ नित्य झात्मत्रच है। झतएव वेदान्तशास्त्र ने निश्चय किया र्भे कि देहेन्द्रियों स्रोर बाह्य सृष्टि के निशिदिन बदलनेवाले स्रयीत मिष्ट्या दश्यों के सूल में, दोनों ही ओर कोई नित्य खर्यात सत्य दृष्य छिपा हुआ है। इसके भाग श्रव प्रश्न होता है कि दोनों और जो ये नित्य तत्त्व हैं, वे अलग अलग हैं या एक रूपी हैं।परन्तु इसका विचार फिर करेंगे।इस मत पर माँके वेमीके इसकी अर्वीची नता के सम्बन्ध में जो आन्तेप दूखा करता है, श्रभी उसी का घोड़ासा विचार करते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि वाँदों का विज्ञान-वाद यदि वेदान्त-शास्त्र को सम्मत नहीं हैं, तो श्रीशंकराचार्य के माया-वाद का भी तो प्राचीन उपनिपदों में वर्णान नहीं हैं: इसलिये उसे भी वेदान्तशास्त्र का मूल माग नहीं मान सकते । श्रीशंकराचार्य का मत, कि जिसे माया वाद कंहते हैं, वह है कि वाह्म एट का, आँखों से देख पड़ने-वाला. नाम-रूपात्मक स्वरूप मिथ्या है; उसके मूल में जो अध्यय और नित्य द्रव्य है वही सत्य है। परन्तु उपनिपदों का मन लगा कर अध्ययन करने से कोई भी सहज न्ती जान जावेगा कि यह भ्राचेप निराधार है। यह पहले ही वतला चुके हैं कि 'सत्य' शब्द का उपयोग साधारण व्यवद्वार में फ्राँखों से प्रत्यच देख पडनवाकी वस्त के लिये किया जाता है । अतः 'सत्य' शब्द के इसी प्रचलित अर्थ को ले कर उपनिपतां में कहा स्थानों पर घाँखों से देख पडनेवाले नाम-रूपत्मक बाह्य पदार्थों को 'सत्य,' और उन नाम-रूपों से आव्छादित दृष्य को 'असृत' दिया गया है । टदाहरण लीजिये; बृहदारएयक उपनिपद (१. ६. ३) मं 'तदे-तद्रमृतं सत्येनच्छतं" — वह अमृत सत्य से आस्त्रांदित है-कह कर फिर अमृत भौर सत्य शब्दों की यह व्याख्या की है कि''प्राणों वा भ्रमृतं नामरूपे सत्यं ताम्या-मयं प्राणुश्क्यतः" अर्थात् प्राणा अमृत है और नाम-रूप सल है, एवं इस नाम-रूपं सत्य से प्राण्य देंका दुआ है। यहाँ प्राण्य का अर्थ प्राण्य स्वरूपी परवहा है। इससे प्रगट है कि आगे के अपनिपदों में जिसे 'मिथ्या' और 'सत्य' कहा है, पहले वसी के नाम क्रम से 'सत्य' धार 'स्त्रमृत' थे । धनेक स्थानों पर इसी क्रमृत को 'सत्यस्य सत्यं'—श्राँखों से देख पडनेवाले सत्य के भीतर का श्रान्तम सत्य (ब. २. ३. ६)—कद्वा है। किन्तु उक्त स्नाचेप इतने ही से सिद्ध नहीं हो जाता कि उपनिपदों में कुछ स्यानीं पर श्राँखों से देख पढ़नेवाली सृष्टि को ही सत्य कहा है । क्योंकि बृहदारगयक में ही,श्रन्त में यह सिद्धान्त किया है कि बात्मरूप पर वहा को छोड और सब 'झार्तम्' भ्रयीत विनाशवान् है (वृ.२.७२२) । जब पहले पहल जगत के मूलतत्व की खोज होने लगी, तब शोधक सोग आँखों से देख पड़नेवाले जगत को पहले से ही सत्य मान कर हूँ हमे नो कि उसके पेट में और कौन सा सूदम सैंत्य छिपा दुवा है। किन्तु फिर ज्ञात हुन्ना कि जिस दृश्य सृष्टि के रूप को हम सत्य मानते हैं,वह तो असक में विनाशवान है और उसके भीतर कोई 'अविनाशी या असत तत्व मौज़द है। दोनों के वीच के इस भेद को जैसे जैसे अधिक व्यक्त करने की आवश्यकता होने लगी, बेसे ही बैसे ! 'सत्य' और 'असत' शहरों के स्थान में 'ऋविद्या' अार 'विद्या' एवं अन्त में 'माया और सत्य' अथवा ' मिछ्याः श्रीर सत्य' इन पारिभापिक शब्दों का प्रचार होता गया । क्योंकि 'सत्य' शब्द का धात्वर्थ 'सदैव रहनेवाला' है इस कारण नित्य वदलनेवाले और नाशवान नाम-रूप को सत्य कद्दना उत्तरोत्तर और भी अनुचित जैंचने लगा। परन्तु इस रीति से 'माया अथवा मिथ्यां' शब्दों का प्रचार पीछे से। मले ही हुद्या हो; तो भी ये विचार बहुत पुराने ज़माने से चले आरहे हैं कि जगन की वश्तुओं का वह है हुएया

जो नज़र से देख पड़ता है,विनाशी और 'असत्य हैं; एवं उसका ग्राधारमत 'तालिक दम्य' ही सत् या सत्य है । प्रत्यन ऋग्वेद में भी कहा है कि "एकं सिहैपा बहुधा बदान्ति" (१.३६४.४६ झाँर १०.११४.४)—मूल में जो एक झार नित्य (सत्) है, उसी को विम (ज्ञाता) भिन्न भिन्न नाम देते हैं-अर्थात एक ही सत्य वस्तु नाम-रूप से भिन्न भिन्न देख पड़ती है । 'पुक रूप के अनेक रूप कर दिखलाने' के अर्थ में, यह 'माया' शब्द ऋग्वेद में भी प्रत्युक्त है और वहाँ, यह वर्णन है कि, 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरुपः ईयते '-इन्द्र अपनी माया से अनेक रूप भारगा करता है (ऋ. ६.४७.१८) । तैतिरीय संहिता (३.१.११) में एक स्थान पर 'माया' शब्द का इसी अर्थ में प्रयाग किया गया है, और श्वेताश्वर उपनिषद में इस 'माया' शब्द का नाम-रूप के लिये उपयोग हुआ है। जो हो; नाम-रूप के लिये 'भाया' शब्द के प्रयोग किये जाने की रीति श्वेताश्वर उपनिषद के समय. में भने ही चल निकली हो: पर इतना तो निविवाद है कि नाम-रूप के अनित्य अथवा असल्य होने की कल्पना इससे पहले की है, 'माया' शब्द का विपरीत अर्थ करके श्रीशंकराचार्य ने यह कल्पना नई नहीं चला दी है । नाम-स्पात्मक सृष्टि के स्वरूप को, जो श्रीशंकराचार्य के समान वेघडक 'मिण्या' कह देने की हिम्मत न कर सकें, श्रयवा जैसा गीता में भगवान ने उसी श्रर्थ में 'भाया' शब्द का उत्योग किया है, वसा करने से जो हिचकते हों, वे चाहें तो ख़ुपी से ष्टुष्ट्दारायक उपनिषद के 'सत्य' फ्राँर 'फ्रमृत' शब्दों का वपयोग करें। कुछ भी क्यों न कहा जावे, पर इस सिद्धान्त में ज़रा सी भी चोट नहीं लगती कि नाम-रूप 'विनाशवान' हैं, और जो तर्ल उनसे आच्छादित है वह 'असूत' या ' अविनाशी ' है एवं यह मेद प्राचीन वैदिक काल से चला ग्रा रहा है।

अपने आत्मा को नाम-रूपात्मक वाह्यसृष्टि के सारे पदार्थों का ज्ञान होने के लिये, 'कुछ न कुछ' एक ऐसा मूल नित्यद्वय होना चाहिये कि जो आत्मा का आधारभूत हो और उसी के मेल का हो, एवं वाह्यसाए के नाना पदार्थों की जड़ में वर्तमान रहता है, नहीं तो यह ज्ञान ही-न होगा। किन्तु इतना ही निश्चय कर देने से अध्यात्मशास्त्र का काम समाप्त नहीं हो जाता। बाह्यस्पृष्टि के मूल में वर्तमान इस नित्य द्वय्य को ही वेदान्ती लोग ' ब्रह्म ' कहते हैं; और अब हो सके, तो इस ब्रह्म के स्वरूप का निर्णाय करना भी आवश्यक है। सारे नाम-रूपात्मक पदार्थों के मूल में वर्तमान यह नित्यतत्त्व है अव्यक्त; इसलिये प्रगट ही है कि इसका, स्वरूप नाम-रूपात्मक पदार्थों के समान व्यक्त और स्यूल (जड़) नहीं रह सकता । परन्तु यदि व्यक्त और स्यूल पदार्थों को छोड़ दें, तो मन, स्पृति, वासना, प्राण्य और ज्ञान प्रसृति बहुत से ऐसे अव्यक्त पदार्थे हैं कि जो स्यूलनहीं हैं एवं वह असम्भव नहीं कि पर-व्रह्म हो से किसी भी एक-आध के स्वरूप का हो। कुछ लोग कहते हैं कि प्राण्य का सौर परव्रह्म का स्वरूप एक ही है। जर्मन परिडत शारेनहर ने परव्रह्म के व्यक्त को वासना, त्राक्ष निश्चित कियो है। और वासना मन का धर्म है, अतः इस मत के अनुसार त्राक्ष निश्चित कियो है। और वासना मन का धर्म है, अतः इस मत के अनुसार त्राक्ष निश्चित कियो है। और वासना मन का धर्म है, अतः इस मत के अनुसार

ब्रह्म मनोमय ही कहा जावेगा ( तै. ३. ४ )। परन्तु श्रव तक जो विवेचन हुन्ना है, समसे तो गरी कहा जावेगा कि—' प्रज्ञानं यहा '( ऐ. ३. ३ ) अथवा 'विज्ञानं यहा' (ते. ३. ४)-जहसृष्टि के नानात्व का जो ज्ञान एकस्वरूप से हमें ज्ञात होता है,वही ब्रह्म का स्वरूप होगा। हेगल का सिद्धान्त इसी ढंग का है। परन्तु वपनिपदों में, चिद्रपी ज्ञानकेसाय हीसायसत् (धर्यात् जगत्को सारी वस्तुओं के आसितव के सामान्य धर्म या सत्ता-समानता ) का और भ्रानन्द का भी ब्रह्म-वरूप में ही सन्त-भीव काहे बहा को सचिटानन्दरूपी माना है । इसके अतिरिक्त दसरा बहा-स्वरूप कहना हो तो वह अकार है। इसकी उपपत्ति इस प्रकार है;-पहले समस्त अनादि केंकार से उपने हैं; और वेदों के निकल चुकने पर, उनके नित्य शब्दों से ही आगे चल कर ब्रह्मा ने जब सारी सृष्टि का निर्माण किया है (गी. १७. २३: मभा. शां. २३१. ४६-४८), तब मूल आरम्म में वेंन्कार को छोड और कुछ न या। इससे सिद्ध होता है कि अँकार ही सच्चा ब्रह्मस्वरूप है ( माराहुक्य. १; तैति. १.८)। परन्त केवल अध्यातम-शास्त्र की दृष्टि से विचार किया जाय तो परवहा के ये समी स्वरूप योडे बहुत नाम-रूपात्मक ही हैं। क्योंकि इन सभी स्वरूपों को मनुष्य अपनी इन्द्रियों से जान सकता है, और मनुष्य को इस रीति से जो कुछ जात हुआ करता है वह नाम-रूप की ही श्रेग्री में है । फिर इस नाम-रूप के मूल में जो अनादि, मीतरनाहर सर्वत्र एक सा भरा हुआ, एक ही नित्य और असूत तत्व है (गी. १३. १२-१७ ), उसके वास्तविक स्वरूप का निर्माय हो तो क्योंकर हो ? कितने ही अध्यात्मशास्त्री परिहत कहते हैं कि क़छ मी हो, यह तत्व हमारी इन्द्रियों को अज्ञेय ही रहेगा: और कान्ट ने तो इस प्रश्न पर विचार करना ही छोड ,देया है। इसी प्रकार राषिपदों में भी परवहा के श्रज्ञेय स्वरूप का वर्गान इस प्रकार हैं,-''नेति नेति" अर्थात् वह नहीं है कि जिसके विषय में कुछ कहा जा सकता हैं, वहा इससे परे हैं, वह आँखों से देख नहीं पडता; वह वाणी को और मन को भी ग्रगाचर है-"यतो वाचो निवर्तन्ते ग्रगाप्य मनसा सह।" फिर भी धान्यात्म. शास ने निश्चय किया है कि इस भगस्य स्थिति में भी मनुष्य अपनी दृद्धि से बहा के स्वरूप का एक प्रकार से निर्णय कर सकता है। ऊपर जो वासना, स्मृति, शृति, भाशा, प्राणु और ज्ञान प्रसृति अव्यक्त पदार्थ वतलाये गये हैं, उनमें से जो सबसे अतिशय ज्यापक अयवा सब से श्रेष्ट निर्हाति हो, उसी को परश्रम का स्वरूप मानना चाहिये। क्योंकि यह तो निर्विवाद ही है कि सब अन्यक्त पदार्थों में परव्रद्ध श्रेष्ट है। अब इस दृष्टि से म्रांशा, स्मृति, वासना और धृति स्नादि का विचार करें तो ये सव मन के धर्म हैं, अतर्व इनकी अपना मन श्रेष्ठ हुआ; मन से ज्ञान श्रेष्ठ है भौर ज्ञान है बुद्धि का धर्म, स्नतः ज्ञान से बुद्धि श्रेष्ट हुई; स्रोर अन्त में यह बुद्धि भी जिसकी नौकर है वह स्रात्मा ही सबसे श्रेष्ट है (गी. ३. ४२)। चौत्र-चेत्रज्ञ-मकरण में इसका विचार किया गया है। अब वासना और सन आदि सब अध्यक पदार्थों से यदि जात्मा श्रेष्ट है. तो जाप ही सिद्ध हो गया कि परवदा का स्वरूप भी गी.र. १५

वर्ही भातमा होगा। छान्द्रोग्य उपनिपद के सातवें श्रष्याय में इसी युक्ति से काम लिया गया है; और सनत्क्रमार ने नारद से कहा है कि वागी की अपेसा मन अधिक योग्यता का ( भूयस ) ई, मन से ज्ञान, ज्ञान से वल और इसी प्रकार चढते-चढते जब कि स्रातमा सब से श्रेष्ट ( भूमन् ) है, तब स्रातमा ही को परवहा का सस्ता रवरूप कहना चाहिये । अंग्रेज़ प्रन्यकारों में ग्रीन ने इसी सिद्धान्त को माना है: किन्तु उसकी युक्तियाँ कुछ कुछ मिछ हैं। इसलिये यहाँ उन्हें संचेप से वेदान्त की परिमापा में बतलाते हैं। श्रीन का कयन हैं कि हमारे मन पर इन्द्रियों के द्वारा बाहा नाम-रूप के जी संस्कार रुखा करते हैं, उनके ऐकीकरगा से खातमा को ज्ञान होता है: उस जान के मेल के लिये बादा यृष्टि के मिल मिल नाम रूपों के मूल में भी एकता से रहनेवाली कोई न कोई वस्त होनी चाहिये: नहीं तो आत्मा के एककिया से जो जान उत्पत होता है वह स्वक्पोल कियत और निराधार हो कर विज्ञान बाद के नमान असत्य प्रमाणित हो जायगा । इस 'कोई न कोई' वस्तु को हम ब्रह्म कहते हैं: भेद इतना ही है कि कान्ट की परिभाषा को मान कर श्रीन उसको वस्त-तत्व कहता है। कुछ नी कही, अन्त में वस्तुतत्व (ब्रह्म ) और आत्मा ये ही हो पदार्थ रह जाते हैं, कि जो परस्पर के मेल के हैं। इन में से ' मातमा ' मन मीर वृद्धि से परे अर्थात् इन्द्रियातीत है, तथापि अपने विश्वास के प्रमाता पर हम माना करते हैं कि फ्रात्मा जड़ नहीं है; वह या तो चिद्रपी है या चैतन्यरूपी है। इस प्रकार आत्मा के स्वरूप का निश्चय करके देखना है कि वाह्यसृष्टि के यहा का स्वरूप पया है। इस विषय में यहाँ दो ही पन्न हो सकते हैं; यह शहा या वस्तुतन्त्र (१) ग्रात्मा के स्वरूप का होगाया (२) ग्रात्मा से भिक्ष स्वरूप का । क्योंकि वहा ग्रांट श्रातमा के सिवा श्रव तीसरी वस्त ही नहीं रह जाती। परन्त सभी का श्रनमब यह है कि यदि कोई भी दो पटार्य स्वरूप से भिन्न हों तो उनके परिगाम प्रयवा कार्य भी भिन्न भिन्न होने चाहिये। अतएव हम लोग पढ़ायों के भिन्न भाषता एक रूप होने का निर्माय उन पदार्थों के परिग्रामों से ही किसी भी जास में किया करते हैं। एक स्टाइरण लीजिये, हो उन्नी के फल, फल, पत्ते, दिलके और जड़ को देख कर इस निश्चय करते हैं कि वे दोनों अलग-अलग है या एक ही हैं। यदि इसी रीनि का भ्रवलम्य करके यहाँ विचार करें ता देख पडता है कि भात्मा भीर बहा एक ही स्वरूप के होंगे। क्योंकि ऊपर कहा जा खुका है कि सृष्टि के मिल, भिल पदार्थी के जो न्यंस्कार मन पर होते हैं उनका भ्रात्मा की किया से एकीकरण होता है; इस एकीकरण के साघ उस एकीकरण का मेल होना चाहिये कि जिसे मिल भिन्न वाह्य पदायी के मृल में रहनेवाला वस्तुतस्व अर्थात् ब्रह्म इन पदार्थों की अनेकता को मेट कर निपान करता है. यदि इस प्रकार इन दोनों में मेल न होगा तो समूचा जान निराधार और श्रासत्य हो जावेगा। एक ही मठने के फीर बिलकुल एक इसरे की जोड़ के एकीकरण करनेवाले ये तस्व दो स्थाना पर भले ही हाँ परन्यु वे परस्पर भिन्न भिन्न नहीं रह र कते: अतएव यह बाप ही सिद्ध होता है कि इनमें से आत्मा का जो रूप होगा,

बही कर बहा का भी होना चाहिये क्ष । सारांश, किसी भी शीति से विचार क्यों न किया जाय, सिद्ध यही होगा कि वाह्य सृष्टि के नाम और रूप से आच्छादित ब्रह्मतत्त्व. नाम-रूपात्मक प्रकृति के समान जर्ड तो है ही नहीं किन्त वासनात्मक ब्रह्म, मनोमय ब्रह्म, ज्ञानमय ब्रह्म, प्राण्याद्म अथवा अकाररूपी शब्दब्रह्म-ये ब्रह्म के रूप भी निम्न श्रेग्री के हैं भीर ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप इनसे परे हैं पूर्व इनसे अधिक योग्यता का अर्थात् ग्रुद्ध आत्मस्वरूपी है। और इस विपय का गीता में भ्रमेक स्थानों पर जो उद्घेख है, उससे स्पष्ट होता है कि गीता का सिद्धान्त भी यही है (देखो गी. २,२०; ७.५; ८.४; १३.३१;१५.७,८) । फिर भी यह न समभ लेना चाहिये कि बहा और भात्मा के एकखरूप रहने के इस सिद्धान्त को हमारे ऋषियां ने ऐसी युक्ति-प्रयुक्तियां से ही पहले खोजा या। इसका कारण इसी प्रकरण के चारम्म में बतला चुके हैं कि अध्यातमगास्त्र में अकेली बुद्धि की ही सहायता से कोई भी एक ही अनुमान निश्चित नहीं किया जाता है, उसे सदैव आत्म प्रतीति का सन्धारा रहना चाहिये। उसके श्रातिरिक्त सर्वद। देखा जाता है कि श्राधिभौतिक शास्त्र में भी अनुभव पहले होता है, और उसकी उपपत्ति या तो पीछे से मालूम हो जाती है, या इँढ ली जाती है। इसी न्याय से उक्त ब्रह्मात्में श्य की ब्रह्मिग्य वपपत्ति निकलने से सैकडां वर्ष पहले, इसारे प्राचीन ऋषियों ने निर्माय कर दिया था कि " नेह नानाऽस्ति किंचन " ( वृ. ४.४. १६; कठ. ४. ११ )—सृष्टि में देख पडनेवाली भनेकता सच नहीं है, उसके मूल में चारों और एक ही अमृत, श्रन्यय श्रीर निखतत्त्व है (गी. १८,२०)। श्रीर फिर उन्होंने श्रपनी श्रन्तर्राष्ट्रि से यह सिद्धान्त द्वेंद्र निकाला कि. बाह्य सृष्टि के नाम-रूप से आच्छादित अविनाशी तत्त्व और ग्रपने शरीर का वह भात्मतत्त्व, कि जो बुद्धि से परे हैं-ये दोनों एक ही ग्रमर और अन्यय हैं अचवा जो तत्व ब्रह्माग्ड में है वहीं पिग्ड में यानी मनुष्य की वेह में वास करता है; एवं वृहदार एयक उपनिषद् में याज्ञवल्लय ने मैत्रेवी को, गांगी वारुगि। प्रमृति को भोर जनक को ( वृ. इ.५--- ; ४.२-- ४ ) पूरे वेदान्त का यही रहस्य बतलाया है। इसी उपनिषद् में पहले कहा गया है, कि जिसने जान लिया कि "श्रह ब्रह्माफ़्रि"—में ही परवहा हूँ, उसने सब कुछ जान लिया ( वृ. १.४.१० ); स्त्रीर छान्दोग्य उपनिषर् के छठे अध्याय में श्वेतकेतु को उसके पिता ने अहुत वेदान्त का यदी तत्त्व भनेक रीतियों से समका दिया है। जब प्राप्याय के घारम्म में श्वेतकेतु ने अपने पिता से पूछा कि " जिस प्रकार मिट्टी के एक लौंदे का भेद जान लेने से मिट्टी के नाम-रूपात्मक सभी विकार जाने जाते हैं: उसी प्रकार जिस पक ही वस्त का ज्ञान हो जाने से सब कुछ समभा में आ जावे, वही एक वस्तु सुमी वतलाओ, मुक्ते वसका ज्ञान नहीं; " तब पिता ने नदी, समुद्र, पानी और नमक प्रन्हित अनेक दृष्टान्त दे कर समकाया कि बाह्य सृष्टि के मूल में जो दृत्य है, वह (तन) भौर त (त्वम् ) अर्थात तेरी देह का भ्रात्मा दोनों एक ही हैं,-"तत्वमसिः" एवं

<sup>\*</sup> Green's Prolegomena to Ethics; 26-86.

ज्यों ही त्ने अपने आत्मा को पहाचना, लाँ ही तुमे आप ही मालूम हो जानेगा कि समस्त जगत के मूल में क्या है। इस प्रकार पिता ने खेतकेतु को मिश्व मिश्व नी हटान्तों से उपदेश किया है और प्रति चार '' तत्वमित "—चही तू है—इस सूत्र की पुनरावृत्ति की है (डां. ६.८—१६)। यह 'तत्वमित अहत वेदान्त के महावाक्यों में मुख्य बाज्य है।

इस प्रकार निर्माय हो गया कि बहा आत्मस्वरूपी है। परन्तु आत्मा चिद्रपी है, इसिलिये सम्भव है कि कुछ लोग बहा को भी चिद्रूपी सममें। अतगुव यहाँ बहा के. और उसके साथ ही साथ आत्मा के सच्चे स्वरूप का थोडा सा सुलासा कर देना आवश्यक है। आत्मा के साक्षिष्य से जडात्मक बुद्धि में उत्पन्न होनेवाले धर्म को चित् अर्थात् ज्ञान कहते हैं। परन्तु जब कि बुंदि के इस धर्म को भ्रातमा पर लादना उचित नहीं है, तथ तात्विक दृष्टि ले आत्मा के मूल स्वरूप को भी निर्मात भौर छाज्ञेय ही मानना चाहिये। जात्व कई-एकों का मत है कि यदि बहा भारत-स्वरूपी है तो इन दोनों को, या इनमें से किसी भी एक को, चिद्रपी कहना कुछ धंशों में गौरा ही है। यह बाचेप बकेले चिद्रप पर ही नहीं है;किन्तु यह बाप ही द्माप लिख होता है कि परवहां के लिये सत् विशेषण का प्रयोग करना भी उचित नहीं है। क्योंकि सत् और असत्, ये दोनों धर्म परस्यर विरुद्ध और सर्देव परस्यर-सापेच हैं भर्यात भिन्न भिन्न दो वस्तुमांका निर्देश करने के लिये कहे जाते हैं। जिसने कभी उजेला न देखा हो, वह भूँधेरे की कल्पना नहीं कर सकता; यही नहीं किन्त ' उजेला ' श्रौर ' श्रंधेरा ' इन शब्दों की यह जोड़ी ही उसको सुफान पड़ेगी। सद और असत् शब्द की जोड़ी ( इन्द्र ) के लिये यही न्याय उपयोगी है। जब भूम देखते हैं कि कुछ वस्तुओं का नाश होता है, तब हम सब वस्तुओं के प्रसत ( नाश होनेवाली ) भ्रौर सत् ( नाश न होनेवाली ), ये दो मेद करने लगते हैं; अथवा सत् और असत् शब्द सुक्त पड़ने के लिये मनुष्य की दृष्टि के आगे हो प्रकार के विरुद्ध धर्मों की भावश्यकता होती है। भच्छा, यदि भारम में एक ही वस्तु थी, तो द्वैत के उत्पन्न होने पर दो वस्तुओं के उद्देश से जिन सापेन सर और भसत् शटदों का प्रचार हुआ है, उनका प्रयोग इस सूलवस्तु के लिये कैसे किया जावेगा ? क्योंकि यदि इसे सत् कहते हैं तो शंका होती है कि क्या उस समय हसकी जोड़ का कुछ असत् भी था ? यही कारण है जो ऋत्वेद के नारदीय सक ( १०.१२६ ) में परवहा को कोई भी विशेषण न दे कर सृष्टि के मूलतत्व का वर्णन इस प्रकार किया हैं कि " जगत के खारम्भ में न तो सह या और न बसत ही या; जाकुछ या वह एक ही था।" इन् सत् और असत् शब्दों की जोडियाँ (अयवा हुन्ह ) तो पीछे से निकली हैं; ग्रोर गीता (७.२८; २.४४) में कहा है कि सर क्रीर असत, शीत क्रीर उप्णा द्वन्द्वीं से जिसकी बुद्धि सुक्त हो जाये, वह इन सब दुन्द्वों से परे अर्थात् निर्द्वन्द्व बहापद् को पहुँच जाता है। इससे देख पड़ेगा कि यत्य्यस्मशास्त्र के विचार कितने गहन और सूचम हैं। केवल तर्केश्रष्ट से विचार

कों तो परमहा का अथवा आत्मा का भी अज़ेयत्व स्वीकार किये विना गति सी नहीं रहती। परनतु ब्रह्म इस प्रकार अज़ेय और निर्शुण अतएव इन्द्रि पातीत हो, तो भी यह प्रतीति हो सकती है कि परब्रह्म का भी वही स्वरूप है, जो कि हमारे निर्मेगा तथा अनिर्वाच्य श्रातमा का है श्रीर जिसे हम साजात्कार से पहचानते हैं; इसका कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य को श्रपने चात्मा की साजात प्रतीति होती की है। अतरव अब यह सिद्धान्त निर्धक नहीं हो सकता कि ब्रह्म और आत्मा एक-स्वरूपी है। इस दृष्टी से देखें तो प्रहा-स्वरूप के विषय में इसकी अपेना कुछ अधिक नहीं कह जा सकता। कि ब्रह्म श्रात्म-स्वरूपी है: श्रेप बातों के सम्बन्ध में अपने बातुमव को ही पूरा प्रमाणु मानना पडता है। किन्तु बुद्धिगम्य शास्त्रीय प्रतिपादन में जितना शब्दों से हो सकता है, वतना खुलासा कर देना प्रावश्यक है। इसी लिये यधपि बहा सर्वस एक सा व्याप्त, प्रज्ञेय और आनिर्वाच्य है: तो भी जड सृष्टि का भीर भात्मस्वरूपी बहातत्त्व का भेद स्थक्त करने के लिये, भारमा के साविष्य ने जह प्रकृति में चैतनगरूपी जो गुण हमें दुगोचर होता है, उसी को प्रात्मा का प्रधान लक्ष्मा मान कर अध्यातमशास्त्र में भातमा और बहा दोनों को चिद्रपी था चैतन्यरूपी कहते हैं। क्योंकि वदि ऐसा न करें तो आत्मा और बहा दोनों ही निर्मता. निरंजन एवं अनिर्वाच्य होने के कारण उनके रूप का वर्णन करने में या तो चुप्पी साध जाना पडता है, या शब्दों में किसी ने कुछ वर्गान किया तो " नाहीं नाहीं " का यह सन्त्र रटना पहता है कि " नेति नेति । पुतस्मादन्यत्परसानि ', -यह नहीं है, यह ( प्रहा ) नहीं है, ( यह तो नाम-रूप हो गया ), सच्चा ब्रह्म इससे परे और ही है; इस नकारात्मक पाठ का आवर्तन करने के अतिरिक्त और दूसरा मार्ग ही नहीं रह जाता ( वृ. २.३.६ ) । यही कारण है जो सामान्य रीति से बहा के स्वरूप के लक्षण चित् (ज्ञान), सत (सत्तामात्रत्व अयदा अस्तित्व ) और आनन्द बतलाये जाते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये लक्षा श्चन्य सभी लक्तगाँ की भपेका श्रेष्ट हैं। फिर भी स्मरण रहे कि शब्दां से ब्रह्मस्वरूप की जितनी पहचान हो सकती है, बतनी ही करा देने के लिये ये लक्षण भी कहे गये हैं: वाम्तविक बहास्वरूप निर्माण ही है, उसका ज्ञान होने के लिये उसका अपरोद्धानुभव ही होना चाहिये। यह अनुभव कैसे हो सकता है--इन्द्रियातीत श्लोने के कारण अनिर्वाच्य बहा के स्वरूप का अनुसब ब्रह्मनिष्ठ पुरुप को कब खोर कैसे होता है-इस विषय में हमारे शास्त्रकारों ने जो विवेचन किया है. उसे यहाँ संसेप में बतलाते हैं।

महा भौर भारमा की पृक्ता के उक्त समीकरण को सरल भाषा में हस प्रकार ध्यक्त कर सकते हैं कि ' जो पिराड में है, वही महाग्रड में है '। जब इस प्रकार महास्त्रेक्य का भगुभव हो जावे, तब यह मेद-भाव नहीं रह सकता कि जाता भर्मात द्रष्टा भिन्न बस्तु है और जेय अर्थात देखने की वस्तु भलग है। किन्तु इस विषय में शंका हो सकती है कि मनुष्य जब तक जीवित है, तब तक उसकी नेस

कादि इन्दियाँ यदि खूट नहीं जाती हैं, तो इन्दियाँ प्रयक् हुई और उनको गोचर द्दीनेवाले विषय पृथक् हुए-यह भेद छुटेगा तो कैसे ? और यदि यह भेद नहीं ब्रुटता, तो ब्रह्मात्मेक्य का अनुभव कैसे होगा ? अय यदि इन्द्रिय दृष्टि से ही दि-चार करें तो यह शंका एकाएक अनुचित भी नहीं जान पड़ती ।परनत हाँ, सम्भीर विचार करने लगें तो जान पडेगा कि इन्द्रियाँ बाह्य विषयों को देखने का काम खुट-मुख्तारी से-अपनी ही मर्ज़ी से-नहीं किया करती हैं। पहले बतला दिया है कि " चत्तः परयति रूपाणि मनसा न तु चत्तुपा " ( मभा. शां. ३११.९७ )—िकसी भी वस्त को देखने के लिये ( और सुनने आदि के लिये भी ) नेत्रों को (ऐसे ही कान प्रभृति को भी ) मन की सहायता आवश्यक है; यदि मन शून्य हो, किसी और विचार में दवा हो. तो आँखों के आगे धरी हुई वस्तु भी नहीं सुमती । व्यव-हार में होनेवाले इस श्रनुभव पर घ्यान देने से सहज ही श्रनुमान होता है कि नेत्र कादि इन्द्रियों के अनुराण रहते हुए भी, मन को यदि उनमें से निकाल में, तो इन्द्रियों के विपयों के इन्ह्र वाह्य सृष्टि में वर्तमान होने पर भी अपने लिये न होने के समान रहेंगे। फिर परिगाम यह होगा कि मन केवल प्रातमा में प्रर्थात प्रातमः स्वरूपी ब्रह्म में ही रत रहेगा, इससे हमें ब्रह्मात्मेश्य का साचात्कार होने सगेगा। ध्यान से, समाधि से, एकान्त रपासना से अथवा अत्यन्त ब्रह्म-विचार करने से, श्रंत में यह मानसिक स्थिति जिसको प्राप्त हो जाती है, फिर उसका नज़र के आगे दृश्य रुष्टि के द्वन्द्व या भेद नाचते भले रहा करें पर वह उनसे लापावा है-असे वे देख ही नहीं पड़ते; और इसको अद्वैत ब्रह्म-वरूप का श्राप ही श्राप पूर्ण साम्रात्कार होता जाता है। पूर्ण ब्रह्मज्ञान से अन्त में परमावधि की जो यह स्थिति प्राप्त होती है. इसमें ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का तिहरा भेद अर्थात त्रिपुटी नहीं रहती, अथवा . उपास्य और उपासक का द्वेत भाव भी नहीं बचने पाता । अतएव यह अवस्या भार किसी दूसरे को चतलाई नहीं जा सकती; क्योंकि ज्योंही 'दूसरे शब्द का उचारण किया, त्यांही अवस्था विगड़ी और फिर प्रगट ही है कि मनुष्य अद्वेत से हैत में आ जाता है। और तो क्या, यह कहना भी मुश्किल है कि मुक्ते इस श्रवस्था का ज्ञान हो गया। क्योंकि 'मैं' कहते ही, श्रीरों से भिन्न होने की मावना सन में आ जाती है: और प्रह्मात्मेक्य होने में यह भावना पूरी वाधक है। इसी कारण से याज्ञवल्क्य ने बृहदारगयक ( ४.४.१४; ४.३.२७ ) में इस परमावधि की स्थिति का वर्णन यां किया है;-- " यत्र हि हैतिभिव भवति तदितर इतरं पश्यित... जिञ्जति...श्र्याोति...विजानाति । ...यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत तत्केन कं पश्येत ...जिघेत्...श्ट्युपात्...विजानीयात् । ...विज्ञातारमरे केन विजानीयात् । एतावद्रे खुजु ग्रमृतत्विमिति; " इसका भावार्य यह है कि " देखनेवाले ( दृष्टा ) ग्रीर देखने का पदार्थ जब तक बना दुआ या, तब तक एक दूसरे को देखता था, सुँघता था, सुनता या श्रीर जानता या, परन्तु जब सभी श्रात्ममय हो गया (श्रयीत् अपना और पराया भेद ही न रहा) तब कीन किसकी देखेगा, सँघेगा, सुनेगा और

जानेगा ? ग्ररे ! जो स्वयं ज्ञाता ग्रर्यात् जाननेवाला है, उसी को जाननेवाला और दूसरा कहाँ से लाओगे ? " इस प्रकार सभी आत्मभूत या ब्रह्मभूत हो जाने पर वहाँ भीति, शोक सघवा सुखदुःख आदि इन्द्र भी रह कहाँ सकते हैं (ईश.७) ? क्योंकि जिससे डरना है या जिसका शोक करना है, वह तो अपने से-हम से-जुदा होना चाहिये, और ब्रह्मात्मेक्य का अनुभव हो जाने पर इस प्रकार की किसी भी भिन्नता को श्रवकाश ही नहीं मिलता। इसी टुःख शोक विराष्ट्रित अवस्था को ' भ्रानन्द्रमय ' नाम दे कर तैतिरीय उपनिषद् (२. ८; ३. ६) में कहा है कि यह भानन्द ही बहा है। किन्तु यह वर्णन भी गोण ही है। क्योंकि भानन्द का भनु-भव करनेवाला भव रही कहाँ जाता है ? भतग्व बृहदारग्यक स्पनिपद् ( ध. ३. ३२ ) में कहा है कि लाकिक आनन्द की अपेता आत्मानन्द कुछ विलक्षण होता है। ब्रह्म के वर्शन में 'क्रानन्द' शब्द भाषा करता है, उसकी गाँगांता पर ध्यान दें कर ही अन्य स्थानों में बहावेता पुरुष का अन्तिम वर्षान ('आनन्द' प्रव्द की निकाल बाहर कर) इतना ही किया जाता है कि 'श्रहा भवति य एवं वेद' (वृ. ४. ४. २५) अथवा "ब्रह्म वेद ब्रह्मेंच मचति" (मुं. ३. २, ६)—जिसने ब्रह्म को जान लिया, वह बहा ही हो गया। उपनिपदाँ (वृ. २. ४. १२; छां. ६.१३) में इस स्यिति के लिये यह दशन्त दिया गया है कि नमक की दली जब पानी में घुल जाती है तेय जिस प्रकार यह मेद नहीं रहता कि इतना भाग खारे पानी का 🕏 और इतना भाग मामूली पानी का है, उसी प्रकार ब्रह्मात्मेक्य का ज्ञान हो जोने पर सब ब्रह्म-मय हो जाता है। किन्तु उन श्री तुकाराम महाराजने, कि 'जिनकी कहें नित्य वेदान्त बाग्री, इस खारे पानी के दृशन्त के बदले गढ़ का यह मीठी दृशन्त दे कर अपने ब्रानुभव का वर्शन किया है---

> ' गृंगे का गुड ' है भगवान् , बाहर भीतर एक तमान । किसका प्यान करूं सविवेक ! जल-तरंग में है हम एक ॥

इसी लिये कहा जाता है कि परम्हा इन्द्रियों को खगोचर झीर मन को भी अगम्य होने पर भी स्वांनुभवगम्य है अर्थात् अपने-अपने अनुभव मे जाना जाता है। परम्हा की जिस अज्ञेयता का वर्यान किया जाता है वह ज्ञाता और जेयवाली है ती रियंति की है; अहैत साम्रात्कारवाली रियंति की नहीं। जब तक यह बुद्धि यनी है कि में अलग हूँ और दुनिया खलग है; तब कुछ भी क्यों न किया जाय, महात्मिश्य का पूरा ज्ञान होना सम्भव नहीं। किन्तु नदी यदि समुद्र को निगल नहीं सकती अपने में लीन नहीं कर सकती तो जिस प्रकार समुद्र में गिर कर नदी तद्रृप हो जाती है; उसी प्रकार परम्हा में निमप्त होने से मनुष्य को उसका अनुभव हो जाती है; उसी प्रकार परम्हा में निमप्त होने से मनुष्य को उसका अनुभव हो जाया करता है और फिर टसकी ऐसी महामय रियंति हो जाती है कि ''सर्वभूतस्य-मात्मानं सर्वभृतानि चात्मिनं" (गी. ई. २६)-सारे प्राणी सुम्ह में हैं और में सब में हूँ। केन उपनिषद् में बड़ी खुटी के साय परम्हा के स्वरूप का विरोधामां-

सात्मक वर्गान इस कार्य की व्यक्त करने के लिये किया गया है कि पूर्गा परवहा का ज्ञान केवल अपने अनुभव पर ही निर्भर है। वह वर्धान इस प्रकार है,-"अविज्ञातं विज्ञानता विज्ञातसविजानताम् " ( केन. २. ३ )—जो कहते हैं कि हमें परवक्ष का ज्ञान हो गया, वन्हें वसका ज्ञान नहीं हुआ है; और जिन्हें जान ही नहीं पडता कि इमने वसको जान लिया, बन्हें ही वह ज्ञात हुआ है । क्योंकि जब कोई कहता है कि में ने परमेश्वर को जान लिया,तव उसके मन में वह दूत बुद्धि उत्पन्न हो जाती है कि में (जाता) जुदा हूँ और जिसे में ने जान लिया, वह ( जेय) बहा असर हैं: अतएव उसका ब्रह्मातमेक्यरूपी भद्वेती श्रनुमव उस समय उतना ही कहा और अपूर्ण होता है। फलतः उसी के मुँह से सिद्ध होता है कि कहनवाले को सबे नहा का ज्ञान हुआ नहीं है। इसके विपरीत ' मैं ' और 'ब्रह्म' का देती मेद मिटजाने पर ब्रह्मात्मीक्य का जब पूर्ण अनुमव होता है, तब उसके मुँह से ऐसी भाषा का निकलना ही सम्भव नहीं रहता कि 'मैं ने उसे ( अर्थात् अपने से भिन्न और कुछ ) ज्ञान लिया।' अतएव इस स्थिति में, अर्थात् जब कोई ज्ञानी पुरुष यह बत-लाने में असमर्थ होता है कि में बहा को जान गया, तब कहना पडता है कि वसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया। इस प्रकार द्वेत का बिलकुल लोप हो कर, परब्रह्म में ज्ञाता का सर्वथा रंग जाना, त्तय पा लेना, बिलकुल घुल जाना, श्रयवा एक जी हो जाना सामान्य रूप में दिख तो दुष्कर पड़ता है; परन्तु हमारे शासकारों ने अनुभव से निश्चय किया है कि एकाएक दुर्घट प्रतीत होनेवाली ' निर्वाग् ' स्थिति ग्रंम्यास भीर वैराग्य से भन्त में मनुष्य की साध्य हो संकती है। 'में'-पनरूपी द्वेत माव इस स्थिति में हव जाता है, नष्ट हो जाता है; श्रतएव कुछ लोग शंका किया करते हैं कि यह तो फिर आत्म-नाश का ही एक तरीका है। किन्तु ज्योंही सममा में आया कि यद्यपि इसे स्थिति का अनुभव करते समय इसका वर्णन करते नहीं बनता है, परन्तु पींछे से उसका स्मरता हो सकता है, त्यों ही कक श्रका निर्मूल हो जाती है \* हसकी ऋपेका और भी अधिक प्रबल प्रमाण साधु-सन्तों का अनुभव है। बदुत प्राचीन सिद्ध पुरुषों के अनुभव की बातें पुरानी हैं, उन्हें जाने दीजिये; विलकुल जामी के प्रसिद्ध भगवद्भक्त तुकाराम महाराज ने भी इस परमाविध की श्चिति का वर्णन आलंकोरिक मापा में बडी खुवी से धन्यतापूर्वक इस प्रकार

<sup>&</sup>quot;ध्यान से और समाधि से प्राप्त होनेवाली अद्देव की अथवा अमेडमाब की यह अवस्थी nitrous-oxide gas नामक एक प्रकार की रासायनिक वायु को सूंघने से प्राप्त हो जाया करती है। इसी वायु को 'लाफिंग गैस ' भी कहते हैं। Will to Believe and Other Essays on Popular Philosophy. by William James pp. 294. 298. परन्तु यह नकली अवस्था है। समाधि से जा अवस्था प्राप्त होती है, सच्ची - असली -है। यही इन टोनों में महत्त्व वा भेट है। पिर भी यहा उसका उल्लेख हमने इस लिये किया है कि इस कुलिम अवस्था के हवाले से अमेडाबस्था के आस्तित्व के विषय में कुछ भी बाद नहीं रह जाता।

किया है कि " इसने अपनी सृत्यु अपनी भाँकों से देख ली, यह भी एक उत्सव हो गया।" व्यक्त श्रयवा श्रव्यक्त सगरा। ब्रह्म की उपासना से ध्यान के द्वारा धीरे धीरे बहता हुआ उपासक धन्त में "श्र हुं ब्रह्मासि" (वृ. १. ४. १० )—में ही ब्रह्म हैं— की रियति में जा पहुँचता है। श्रीर बहात्मेश्य रियति का उसे साचात्कार होने नागता है। फिर उसमें वह इतना मन्न हो जाता है कि इस बात की स्रोर उसका ष्यान भी नहीं जाता कि मैं किस रियति में हैं प्रथवा किसका प्रमुभव कर रहा हूँ। इसमें जागृति वनी रहती है, श्रतः इस श्रवस्या को न तो खा कह सकते हैं क्रीर न सुप्रिस; यदि जागृत कहें तो, इसमें वे सब स्पवदार एक जाते हैं कि जो जागृत अवस्था में सामान्य रीति से दुष्मा करते हैं। इसलिये स्वप्त, सुप्रति (नींद) अयवा जागति-इन तीनों व्यावद्वारिक अवस्याओं से बिलकुल मिन्न इसे चौथी अचना तुरीय अवस्था शास्त्रों ने कहा है; इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये पातअ-सयोग की दृष्टि से मुख्य साधन निर्विकम्प समाधि-योग लगाना है कि जिसमें द्वेत का ज़रा सा भी सवलेश नहीं रहता। और यहीं कारण है जो गीता (६.२०-२३) में कहा है कि इस निर्विकल्प समाधि-योग को बभ्यास से प्राप्त कर लेने में मनुष्य को उकताना नहीं चाहिये। यही ब्रह्मात्मेष्य श्वित ज्ञान की पूर्णावस्था है। क्योंकि जय सम्पूर्ण जगत ब्रह्मरूप अर्थात् एक ही हो चुका, तब गीता के ज्ञान-कत्व की एकता करना चाहिय-जार फिर इसके आगे किसी को भी अधिक ज्ञान हो नहीं सकता। इसी प्रकार नाम-रूप से पर इस अमृतत्त्व का जहीं मनुष्य को भनुभव हुआ कि जन्म-मरण का चकर भी आप ही से छूट जाता है। क्योंकि जन्म-भरगा तो नाम-रूप में ही हैं; झाँरे यह मनुष्य पहुँच जाता है वन नाम-रूपों से परे (गी. ८. २१)। इसी से महात्माओं ने इस रियति का नाम 'मरण का मरण) रस छोड़ा है। भोर इसी कारण से, याज्ञवल्स्य इस स्थिति को अस्तत्व की सीमा या पराकाष्टा कष्टते हैं। यही जीवन्मुकावस्या है। पातअलयोगस्त्र झार झन्य स्यानों में भी वर्षान है कि, इस अवस्या में आकाश-गमन आदि की कुद्ध अपूर्व अलीकिक सिदियाँ प्राप्त हो जाती हैं (पातअलस्. ३. १६—५५); ग्रार इन्हों को पान 🕏 लिये कितने ही मनुष्य योगाभ्यास की छुन में लग जाते हैं। परन्तु योगवासिष्ट. प्रगोता कहते हैं कि बाकाशगमन प्रमृति सिद्धियाँ न तो ब्रह्मनिष्ठ स्थिति का साध्य हैं भीर न उसका कोई भाग ही; भतः जीवन्सुक पुरुष हुन सिद्धियाँ को पा लेने का षद्योग नहीं करता धौर बहुषा उसमें ये देखी भी नहीं जाती (देखी यो. ५.८१)। इसी कारण इन सिद्धियाँ का उछेज न तो योगवासिष्ट में भी और न गीता में भी कहीं हैं। चितिष्ठ ने राम से स्पष्ट कह दिया है कि ये चमत्कार तो माया के खेल हैं, कुछ यहा विया नहीं हैं। कदाचित ये सबे हों, हम यह नहीं कहते कि ये होंगे ही नहीं। जो हों; इतना तो निविवाद है कि यह ब्रह्मविया का विषय नहीं है। सत्तपुव ये सिद्धियाँ मिलें तो झारे न मिलें तो, इनकी परवा न करनी चाहिये; ब्रह्मविद्याशास्त्र का कथन

है कि इनकी इच्छा अथवा आशा भी न करके मतुष्य को वही प्रयत्न करते रहना चाहिये कि जिससे प्राणिमात्र में एक आत्मावाली परमावधि की ब्रह्मनिष्ठ दिपति प्राप्त हो जावे । ब्रह्मज्ञान आत्मा की शुद्ध अवस्था है; वह कुछ जावू, करामात या तिलसाती जाटका नहीं है। इस कारण इन सिद्धियों से—इन चमत्कारों से—ब्रह्मनिक गीरव का बढ़ना तो दर किनार, उसके गीरव के—असकी महत्ता के—ये चमत्कार प्रमाणा भी नहीं हो सकते । पन्नी तो पहले भी उड़ते थे पर अब विमानवाली लोग भी आकाश में उड़ने लगे हैं; किन्तु लिफ् इसी गुण के होने से कोई इनकी गिनती ब्रह्मवेताओं में नहीं करता । और तो क्या, जिन पुरुषों को ये आकाश गमन मादि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, वे मालती माधव नाटकवाले अधोरधग्र के समान कर स्वार धातुकी भी हो सकते हैं।

ब्रह्मात्में भ्यारूप ज्यानन्द्रमय स्थिति का ज्ञानिवाच्य अनुभव और किसी दूसरे को 9 शुंतिया बतला II नहीं जा सकता । क्योंकि जय उसे दूसरे को वतलाने लगेंग तब ' में-तू' वाली द्वेत की भी भाषा से काम लेना पड़ेगा; भार इस द्वेती माषा में भद्वेत का समस्त अनुभव न्यक करते महीं वनता। अतएव उपनिपदीं में इस परमावधि की श्यिति के जो वर्णन हैं, उन्हें भी अधूरे छीर गौग सममना चाहिये। और जब ये वर्णन गौंगा हैं, तब सृष्टि की उत्पत्ति एवं रचना सममाने के लिये भनेक स्थानी पर उपनिषदों में जो निरे द्वैती वर्गान पाये जाते हैं, उन्हें भी गौग ही मानना चाहिये। धदाहर्या जीजिये, उपनिषदों में दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में ऐसे वर्णन हैं कि आत्मस्वरूपी, ग्रुद्ध, नित्य, सर्वेच्यापा और भविकारी बहा श्री से भागे वल कर द्दिरग्यगर्भ नामक संगुण पुरुष या आप (पानी) प्रमृति सृष्टि के व्यक्त पदार्थ कसशः निर्सित हुए; अथवा परमेश्वर ने इन नाम-रूपों की रचना करके फिर जीव-रूप से रनमें प्रवेश किया (नै. २. ६; छां. ६. २. ३; छू. १. ४. ७ ), ऐसे सब हैत-पूर्या वर्यान अद्वेतहारि से यथार्थ नहीं हो सकते । क्योंकि, ज्ञानगम्य निर्मुण परमेश्वर हीं जब चारों और मरा हुआ है, तब तालिक दृष्टि से यह कहना ही निर्मूल हो जाता है कि एक ने दूसरे को पदा किया। परनतु साधारगा मनुष्यों को सृष्टि की रचना सममा देने के लिये न्यावद्दारिक अर्थाव द्वैत की भाषा हो तो एक साधन है, इस कारगा व्यक्त सृष्टि की अर्थात् नाम-रूप की उत्पत्ति के वर्गान उपनिपदों में उसी देंग के मिलते हैं, जैसा कि जपर एक वदाहरणा दिया गया है। तो भी उसमें बहुत का तस्त बना ही है और अनेक स्थानों में कह दिया है कि इस प्रकार देंती व्यावहा 🖊 रिक भाषा वर्तने पर भी मूल में छहुँत ही है। देखिये, ग्रब निश्चय हो सुका है कि सुर्य घूमता नहीं है, स्थिर है; फिर भी बोलचाल में जिस प्रकार यही कहा जाता हैं कि सूर्य निकल जाया अथवा दूव गया; उसी प्रकार यद्यपि एक ही आत्म स्तरूपी परवहा चारों और असगड मरा दुआ है और वह अविकार्य है, तथापि उपनिषदों में भी ऐसी ही भाषा के प्रयोग मिलते हैं कि 'परवहां से व्यक्त जगत् की उत्पत्ति होती है। 'इसी प्रकार गीता में भी यद्यपि यह कहा गया है कि

' मेरा सन्ता स्वरूप अन्यक्त और अज है ' (गी. ७.२५), तथापि भगवानू ने कहा हैं कि 'में सारे जगत को उत्पन्न करता हूँ '(४. ६)। परन्तु इन वर्णनों के सर्म को विना समम्तेनभे क्रळ पशिदत लोग इनको शब्दशः सचा मान लेते हैं श्रीर फिर इन्हें ही मुख्य समक्त कर यह सिद्धान्त किया करते हैं कि द्वेत अथवा विशिष्टाहर्त सत का उपनिपदों में प्रतिपादन है। वे कहते हैं कि यदि यह मान लिया जाय कि एक ही निर्माण बहा सर्वत्र च्यास हो रहा है, तो फिर इसकी उप-पति नहीं तगती कि इस अविकारी ब्रह्म से विकार-रिहत नाशवान संगुण पदार्थ कैसे निर्मित हो गये। क्योंकि नाम रूपात्मक सृष्टि को यदि ' माया ' कहें तो निर्माण बहा से समुण माया का उत्पन्न होना ही तर्कदृष्ट्या शक्य नहीं हैं: इससे अद्वैत-बाद सँगढा हो जाता है। इससे तो कहीं श्रच्छा यह होगा कि सांख्यशास्त्र के मतानुसार प्रकृति के सदृश्य नाम रूपात्मक व्यक्त सृष्टि के किसी सगगा परन्त स्थक रूप को नित्य नाम लिया जावे: और उस न्यक रूप के अभ्यन्तर में परवहा कोई दूसरा नित्य तुत्व ऐसा स्रोत प्रोत भरा हुआ रखा जावे, जैसा कि किसी पंच की नली में भाफ रहती है ( हु. ३.७ ); एवं इन दोनों में वैसी ही एकता मानी जावे जैसी कि दाडिम या श्रनार के फल के भीतरी दानों के साथ रहती है। परना इसारे मत में उपनिपदों के तात्पर्यका ऐसा विचार करना योग्य नहीं है। उपनिपदों में कहीं कहीं देती और कहीं कहीं बहैती वर्णन पाये जाते हैं, सो इन दोनों की कुछ न कुछ एकवाक्यता करना तो ठीक है; परन्तु अहैत-बाद को मुख्य समझने भीर यह सान होने से, कि जब निर्माण महा समुग्रा होने लगता है तब उतने ही समय के लिये माथिक देत की स्थिति प्राप्त सी हो जाती है, सब वचनों की जैसी न्यवस्या लगती है, वैसी न्यवस्या द्वेत पद्म को प्रधान मानने से जगती नहीं है। उदाहरण लीजिये, इस 'तत् त्वमिस' वाक्य के पद का भ्रन्वय हैती मतानुसार कभी भी ठीक नहीं लगता, तो क्या इस अडचन को हैत मत-वालों ने समस्त ही नहीं पाया! नहीं, सममा ज़रूर है, तभी तो वे इस महावाष्य का जैसान्तसा कर्य लगा कर अपने मन को समभा लेते हैं। ' तत्त्वमित ' को द्वैतवाले इस प्रकार उल-भाते हैं-तत्वम्=तस त्वम्-अर्थात् उसका तू है, कि जो कोई तुमते भिन्न है: त वही नहीं है। परन्त जिसको संस्कृतका थोडा सा भी ज्ञान है, और जिसकी ब्राह्म मामह में वँघ नहीं गई है, वह तुरन्त ताढ़ लेगा कि यह खींचा तानी का अर्थ ठीक नहीं है। केंबल्य उपनिपद् (१.१६) में तो "स त्वमेव त्वमेव तत्" इस प्रकार 'तत् और 'त्वम' को उलट-पालट कर उक्त महावाक्य के श्रद्धतप्रधान होने का ही सिद्धान्त दर्शाया है। अब और क्या बतलावें? समस्त उपनिपदों का बहुत सा भाग निकाल ढाले बिना श्रयवा जान-वृक्त कर उस पर दुलच्य किये बिना, उपनिपद शास्त्र में श्रद्धेत को छोड़ और कोई दूसरा रहस्य वंतला देना सम्भव ही नहीं है। परन्त ये बाद तो ऐसा हैं कि जिनका कोई क्रोर-छोर ही नहीं; तो फिर यहाँ हम इनकी विशेष चर्चा क्यों करें? जिन्हें अद्वेत के अतिरिक्त अन्य मत रुचते हों, वे खुशी से उन्हें स्वीकार

कर हों । उन्हें रोकता कीन हैं ? जिन उदार महात्मामों ने उपनिपदों में अपना यह स्पष्ट विश्वास बतलाया है कि " नेड नागास्ति किञ्चन " ( वृ.४.४.१६: कठ. ४.११ ) -इस सृष्टि में किसी भी प्रकार की अनेकता नहीं है,जो छछ है वह मूल में सब '' एकमेवाद्वितीयम्" ( छां. ६. २. २ ) है, और जिन्होंने भागे यह वर्गीन किया है कि ''मृत्योः समृत्युमामोति य इन्ह नानेव पश्यति" निसं इस जगत में नानात्व देख पढता है,वह जन्म-मरगा के चकर में फँसता है;-हम नहीं सममते कि उन महा-त्माओं का बाश्य बहुत की छोड बार भी किसी प्रकार हो सकेगा । परन्त अनेक बैदिकशाखाओं के अनेक उपनिपद दोने के कारण जैसे इस शक्का को यीटी सी गुंजाइश भिल जाती है कि कुल उपनिपदों का तात्पर्य क्या एक ही है। वैसा हास गीता का नहीं है। जब गीता एक ही ग्रन्य है, तब प्रगट ही है कि उसमें एक ही प्रकार के बेदान्त का प्रतिपादन होना चाहिय। ग्रीर जो विचारने लगें कि वह कौन सा वेदान्त है, तो यह अद्वैतप्रधान सिद्धान्त करना पड़ता है कि " सब भूतों का नाश हो जाने पर भी जो एक ही स्थिर रहता है " (गी.म.२०) वही स्थार्थ में सत्य है एवं देह और विश्व में मिल कर सवंत्र वही व्यात हो रहा है (गी. १३. ३१ )। और तो क्या, ब्रात्साँपम्य बृद्धि का जो नीतितत्त्व गीता में बतलाया गया है, वसकी पूरी पूरी वपपत्ति भी अर्द्धेत को छोड और दूसरे प्रकार की वेदान्त दृष्टि से नहीं लगती है। इससे कोई हमारा यह ब्राहाय न समम ले कि श्रीहांकराचार्य के समय में अथवा उनके पश्चात अर्द्धत मतः को पोषगा करनेवाली जितनी युक्तियाँ निकली हैं अथवा जितने प्रमारा निकले हैं, वे सभी यन्न-यावत गीता में प्रतिपादित हैं। यह तो हम भी मानते हैं कि द्वैत, श्रद्धैत भीर विशिशद्देत प्रनृति सम्प्रदायां की उत्पत्ति होने से पहले ही गीता वन चुकी हैं; और इसी कारण से गीता म किसी भी विशेष सम्प्रदाय की युक्तियों का समावेश द्दीना सम्भव नहीं है। किन्तु इस सम्मति से, यह कड्ने में कोई भी वाधा नहीं झाती कि गीता का वेदान्त मामूली तीर पर शाहर सम्प्रदाय के ज्ञामानुसार छद्विती है—द्वैती मर्झा । इस प्रकार गीता श्रीर शाइर सम्प्रदाय में तत्त्वज्ञान की दृष्टि से सामान्य मेल है सद्दी; पर हमारा मत है कि प्राचार-दृष्टि से गीता कर्म-संन्यास की अपेन्ता कर्मयोग को अधिक महस्व देती है, इस कारण गीता-धर्म शाहर सम्प्रदाय से मिन्न हो गया है। इसका विचार आगे किया जावेगा। प्रस्तुत विषय तत्त्वज्ञानसम्यधी है; इसलिये यहाँ इतना ही कहना है कि गीता और शाक्षर सम्प्रदायम्—दोनों में —यह तत्त्वज्ञान एक ही प्रकार का है अर्थात् बहुती है। छन्य साम्प्रदर्शिक भाष्यों की अपेत्रा गांता के शाहर भाष्य को जो अधिक महत्व हो गया है, उसका कारण भी यही है।

का जा आयक भहत्व हा गया है, उत्तमा कार्य जान वे पू जानदृष्टि से सारे नाम-रूपों को एक ब्रोर-निकल देने पर एक ही स्रविकारी ब्रीर निर्गुता तत्व श्थिर रह जाता है; अतग्व पूर्ण ब्रीर सूचम विचार करने पर ब्राह्मेंत सिखान्त को ही स्वीकार करना पड़ता है। जब इतना सिद्ध हो जुका, तब ब्राह्मेंत वेदान्त की दृष्टि से यह विवेचन करना भावश्यक है कि इस एक निर्गुता ब्रीर

श्रन्यक दृन्य से नाना प्रकार: की व्यक्त सगुगा सृष्टि क्योंकर उपजी। पष्टले बसला कार हैं कि सांख्यों ने तो निर्मुण पुरुष के साथ ही! त्रिगुणात्मक अर्थात् सगुण अकृति को अनादि और स्वतन्त्र मान कर, इस प्रश्न को 'हल कर लिया है । किन्तु विद इस प्रकार सग्राम प्रकृति को स्वतन्त्र मान के तो जगत के मूलतत्व दो इए जाते हैं और ऐसा करने से उस अद्भैत मत में बाधा आती है कि जिसका जपर अनेक कारगों के द्वारा पूर्णतया निश्चय कर लिया गया है। यदि सगुगा प्रकृति की स्वतन्त्र नहीं मानते हैं तो यह बतलाते नहीं बनता कि एक ही मूल निर्माण द्रव्य में नानाविध सगगा सृष्टि कैसे उत्पन्न हो गई। क्योंकि सत्कार्य नाए का सिद्धान्त यस् है कि निर्माण से सग्रा -जो कुछ भी नहीं है उससे और कुछ - का उपजना शक्य नहीं है; भीर यह सिदान्त अद्वेत-वादियों को ही मान्य हो सका है इसलिये दोनों ही और बहचन है। फिर यह उल्फ्रन सल्फे कैसे ? बिना बहैत को छोडे ही निर्मा से समुख की उत्पत्ति होने का मार्ग वतलाना है और सत्कार्थ बाद की दृष्टि से वह तो रुका हुआ सा ही है। सच्चा पेंच हैं -- ऐसी वैसी उत्तरफन नहीं है। श्रीर ती क्या. कह लोगों की समक्त में, बहुत सिद्धान्त के मानने में यही ऐसी अडचन है जो सब से मुख्य, पेचीदा और कठिन है। इसी घडचन से छडक कर वे द्वेत को घंगीकार कर लिया करते हैं। किन्तु अद्वैती परिष्ठतों ने अपनी बुद्धि के द्वारा इस विकट अडचन के फन्दे से ख़दने लिये भी एक युक्तिसङ्गत वेजोड़ मार्ग द्वेंद्व लिया है । वे कहते हैं कि सत्कार्य-बाद अथवा गुगापरिग्राम-बाद के सिद्धान्त का अपयोग तब होता है जब कार्य और कारण, दोनों एक ही श्रेणी के श्रयना एक ही वर्ग के होते हैं श्रीर इस कारण अद्वैती वेदान्ती भी इसे स्वीकार कर लेंगे कि सत्य और निर्गुण ब्रह्म से सत्य भीर सगुण माया का उत्पन्न होना शक्य नहीं है । परन्त यह स्वीकृति उस समय की ' है, जब कि दोनों पदार्थ सत्य हों; जहाँ एक पदार्थ सत्य है पर दूसरा उसका सिर्फ दृश्य है, वहाँ सत्कार्य-वाद का उपयोग नहीं होता । सांख्य मत-वाले 'पुरुष' के समान ही 'प्रकृति' को भी स्वतन्त्र और सत्य पदार्थ मानते हैं। यही कार्या है जो वे निर्माण प्ररुप से सग्रण प्रकृति की बत्पत्ति का विवेचन सत्कार्य वाद के अनुसार कर नहीं सकते । किन्तु अहैत वेदान्त का सिद्धान्त यह है कि साया अनादि बनी रहे, फिर भी वह सत्य और स्वतन्त्र नहीं है, वह तो गीता के कथनानुसार 'मोह' ' भज्ञान ' भयवा ' इन्द्रियों को दिखाई देनेवाला दृश्य ' है इसलिये सत्कार्य-वाद से जो भारतेप निष्यन हुआ या. उसका उपयोग भद्देत सिद्धान्त के निये किया ही नहीं जा सकता। बाप से लड़का पैदा हो, तो कहीं कि वह इसके गुण परिणाम से हुआ है:परन्त पिता एक न्यक्ति है और जब कभी वह वस्चे का,कभी आवान का श्रीर कभी बुढ़ुढ़े का स्वाँग बनाये हुए देखं पड़ता है, तब हम सदैव देखा करते हैं कि इस व्यक्ति में और इसके अनेक स्वाँगों में गुगा-परिगामरूपी कार्य-कारगाभाव नहीं रहता । ऐसे ही जब निश्चित हो जाता है कि सूर्य एक ही है, तब पानी में मॉलों को दिलाई देनेवाले उसके प्रतिबिम्य को हम अस कह देते हैं और उसे

नुगा-परिगाम से वपना दुआं। दूसरा सूर्य नहीं मानते । इसी प्रकार दूरवीन से किसी श्रद्ध के ययार्थ स्वरूप का निश्चय हो जाने पर ज्योतिःशास्त्र स्पष्ट कह देता है कि रस यह का जो स्वरूप निरी आँखों से देख पड़ता है वह, दृष्टि की कमजोरी और उसके अत्यन्त दरी पर रहने के कारण, निरा दृश्य स्त्यन हो गया है। इससे प्राट हो गया कि कोई भी बात नेस आदि इन्द्रियों के प्रत्यन्न गोचर हो जाने से ही स्वतन्त्र और सत्य वस्त मानी नहीं जा सकती। फिर इसी न्याय का भ्रम्याताशास्त्र में उपयोग करके यदि यह कहें तो क्या द्वानि है कि, ज्ञान-चत्तुरूप दुरवीन से जिसका निश्चय कर लिया गया है, वह निर्गुगा परमहा सत्य है; और ज्ञानहीन चर्मचलकों को जो नाम-रूप गोचर होता है वह इस परवहा का कार्य नहीं है-वह तो इन्द्रियों की दुर्बलता से उपजा हुआ निरा अस अर्थात् मोहात्मक दृश्य है। यहाँ पर यह अक्षेप ही नहीं फबता कि निर्मुण से समुग्र उत्पन्न नहीं हो सकता । क्योंकि दोनों वन्तुएँ एक ही श्रेगी की नहीं हैं; इनमें एक तो सत्य है और दूसरी है सिर्फ दृश्यः पूर्व श्रनुभव यह है कि मूल में एक ही वस्तु रहने पर भी, देखनेवाले पुरुष के दृष्टि भेद से, अज्ञान से अथवा नज़रबन्दी से अस एक ही वस्तु के दृश्य बदलते रहते हैं। वदाहरगार्य, कानों को सनाई देनेवाले शब्द खौर आँखों से दिखाई देने वाले रह--इन्हीं दो गुणों को लीजिये। इनमें से कानों को जो शब्द या श्रावाज सनाई देती है, उसकी सुद्मता से जाँच करके श्राधिमौतिकशास्त्रियाँ ने पूर्णतया सिद्ध कर दिया है कि 'शब्द ' या तो वायु की लहर है या गति । श्रीरे श्रव प्रच्म शोध करने से निश्चय हो गया है कि झाँखों से देख पड़नेवाले लाल, हो, पीले, आदि रङ्ग भी मूल में एक ही सूर्य-प्रकाश के विकार हैं और सूर्य-प्रकाश स्वयं एक प्रकार की गांति ही है। जब कि ' गति ' मूल में एक ही है, पर कान उसे शब्द और बाँखें उसी का रङ्ग वतलाती हैं; तब यदि इसी न्याय का वपयोग कुछ श्राधिक व्यापक रीति से सारी इन्द्रियों के लिये किया जावे, तो सभी नाम-रूपों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सत्कार्य-वाद की सहायता के बिना ही ठीक ठीक उपपत्ति इस प्रकार लगाई जा सकती है, कि किसी भी एक श्रविकार्य वस्तु पर मनुष्य की मिन्न भिन्न इन्द्रियाँ अपनी अपनी और से शब्द-रूप आदि अनेक नाम-रूपात्मक गुगाँ का ' सम्यारोप ' करके नाना प्रकार के दृश्य उपजाया करती हैं:परनत कोई आवश्यकता नहीं है कि मूल की एक ही वस्तु में ये दृश्य, ये गुण अथवा ये नामन्हप होवें ही। और इसी अर्थ को सिद्ध करने के लिये रस्ती में सर्प का, अथवा सीप में चाँदी का अम होना, या आँख में वँगली डालने से एक के दो पदार्थ देख पड़ना अथवा भ्रानेक रंगों के चप्मे लगाने पर एक पदार्थ का रंग-विरंगा देख पहना भ्रादि भ्रानेक **एपान्त वेदान्तशास्त्र में दिये जाते हैं। मनुष्य की इन्दियाँ उससे कमी क्**ट नहीं जाती हैं, इस कारण जगत के नाम-रूप अथवा गुण उसके नयन-पथ में गोचर तो श्रवश्य होंगे; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इन्द्रियवान् मतुष्य की दृष्टि से जगत् का जो सापेच स्वरूप देख पडता है, वही इस जगत के मूल का अर्थात

निरपेत्त और नित्य स्वरूप है। मनुष्य की वर्तमान इन्द्रियों की अपेत्ता यदि वसे न्यना-धिक इन्द्रियाँ प्राप्त हो जावें, तो यह सृष्टि बसे जैसी आज कल देख पडती है वैसी हीन दीखती रहेगी। श्रीर यदि यहे ठीक है तो जब कोई पूछे कि दृष्टा की-देखने-वाले मनुष्य की-डिन्डियों की अपेका न करके बतलाओं कि सृष्टि के मूल में जो तत्त्व है उसका नित्य और सत्य स्वरूप प्या है, तब यही उत्तर देना पडता है कि वह जलतन्त्र हे तो निर्माण परन्तु मनुष्य को समुण दिखाई देता है-पेन्हु मनुष्य कि इन्द्रियों का धर्म है. न कि मूलबस्त का गुरा। आधिमौतिक शास्त्र में उन्हीं वातें की जाँच होती है कि जो इन्द्रियों को गोचर हुआ करती हैं और यही कारण है कि वहाँ इस हैंग के प्रश्न होते ही नहीं । पान्तु मनुष्य और उसकी इन्द्रियों के नष्ट-भाय ही जाने से यह नहीं कह सकते कि ईखर का भी सफाया हो जाता है अथवा मनुष्य को वह अमुक प्रकार का देख पडता है इसालिये उसका त्रिकालावाधित. निस और निरपेत्त स्वरूप मी वही होना चाहिये। ग्रतपुर्व जिस श्रष्यात्मशास्त्र में यह विचार करना होता है कि जगत के मूल में वर्तमान सत्य का मूल स्वरूप क्या है, उसमें मानवी इन्द्रियों की सापेज दृष्टि छोड देनी पडती है और जितना हो सके वतना, बुद्धि से भी अन्तिम विचार करना पडता है। ऐसा करने से इन्द्रियों को गोचर होनेवाले सभी गुगा आप ही आप हुट जाते हैं और यह सिद्ध हो जाता है कि वहा का नित्य स्वरूप इन्द्रियातीत ऋर्यात् निर्गुता एवं सव में श्रेष्ट है। परन्तु सब प्रश्न होता है कि जो निर्मुग्र है, उसका वर्गान करेगा ही कौन, श्रीर किस प्रकार करेगा ? इसी लिये ऋहत वेदान्त में यह सिद्धान्त किया गया है कि परत्रहा का क्रन्तिम ऋर्यान् · निर्पेत्त और नित्य स्वरूप निर्गुगा तो है ही, पर अनिर्वाच्य भी है; और इसी निर्गुगा स्वरूप में मनुष्य को अपनी इन्द्रियों के योग संगुण दृश्य की मालक देगा पढ़ती हैं। श्रव यहाँ फिर प्रश्न होता है कि, निर्मुण को समुख करने की यह शक्ति इन्डियाँ ने पा कहाँ से ली ? इस पर ऋदेत चेदान्तशास्त्र का यह उत्तर है कि मानवी ज्ञान की गति यहाँ तक है, इसके झागे उसकी गुजर नहीं, इसीलये यह इन्दियों का बजान है और निर्मुण परब्रह्म में संगुण जगत् का दृश्य देखना यही दसी ब्रजान का परिग्राम है; अथवा यहाँ इतना ही निश्चित अनुमान करके निश्चिन्त हो जाना पड़ता हैं कि इन्ट्रियाँ भी परमेंबर की सृष्टिकी ही हैं, इस कारग्र यह सगुगासृष्टि (प्रकृति) निर्जुगा परमेंबर की ही एक 'देवी माया' है (गी. ७. १४)। पाठकां की समम्त में भव गीता के इस वर्गान का तस्व था जावेगा, कि केवल इन्ट्रियों से देखनेवाले . अप्रवृद्ध लोगों को परमेश्वर न्यक्त झौर सगुग्रा देख पड़े सद्दी; पर टलका सबा झौर श्रेष्ट स्वरूप निर्गुगा ई, उसका ज्ञान-सृष्टि से देखने में ही ज्ञान की परमावधि है(गी. ७.१४,२४,२५)। इस प्रकार निर्माय सो कर दिया कि परमेश्वर मृल में निर्मुण है और मनुष्य की इन्द्रियों को उसी में सगुगा सिष्ट का विविध दृश्य देख पड़ता है; फिर मी इस बात का घोड़ा सा सुलासा कर देना आवश्यक है कि वक्त सिद्धान्त में ' निर्गुर्गा शब्द का भर्य क्या समभा जावे। यह सच है कि हवा की लहरों पर शब्द-रूप

आदि गुर्गों का अववा सीपी पर चाँदी का जब हमारी। इन्द्रियाँ अध्यारोप करती हैं, तब हवा की लहरों में शब्द-रूप भादि के भयवा सीप में चांदी के गुरा नहीं होते: परन्त यदापि उनमें अध्यारोपित गुण न हों तथापि यह नहीं कहा जासकता कि उनसे भिक्त गुरा मूल पदायी में होंगे ही नहीं। क्योंकि हम प्रत्यक देखते हैं कि यद्यपि सीप में चादी के गुण नहीं हैं, तो भी चाँदी के गुणों के भतिरिक और दूसरे गुण उसमें रहते ही हैं। इसी से झब यहाँ एक और शंका होती है--यदि कहें कि इन्द्रियों ने अपने अज्ञान से मूल बहा पर जिन गुर्हीं का अध्यारोप किया या, वे गुणु बहा में नहीं हैं, तो क्या और दूसरे गुणु परब्रह्म में न होंगे ! और विद मान लो कि हैं, तो फिर वह निर्गुण कहाँ रहा ? किन्तु कुछ और अधिक एकम विचार करने से ज्ञात होगा कि यदि मूल बहा में इन्द्रियों के द्वारा अध्यारीपित किय गये गुगों के अतिरिक्त और इसरे गुण हों भी, तो हम दन्द मालूम ही केंसे कर सकते ? क्योंकि गुणों को मनुष्य अपनी इन्द्रियों से ही तो जानता है, भौर जो गुण इन्द्रियों को असोचर हैं, वे जाने नहीं जाते । सारांग, इन्द्रियों के द्वारा अध्यारोपित गुणों के अतिरिक्त परवहां में यदि और कुछ दूसरे गुणा हों तो उनको जान लेना इमारे सामध्ये से वाहर है; और जिन गुणों को जान लेना इमारे कृत् में नहीं उनको परवहा में मानना भी न्यायशास्त्र की दृष्टि से योग्य नहीं है । अतप्त ग्रण शुरुद का ' सनुष्य को ज्ञात चोनेवाले गुगा 'चर्च करके वेदान्ती लोग सिदान्त किया करते हैं कि बहा 'निर्गुगा' है। न तो अर्द्धत वेदान्त ही यह कहता है और न कोई दुसरा भी कह सकेगा कि मूल परवहा-स्वरूप में ऐसा गुण या ऐसी शक्ति मरी होगी कि जो मनुष्य है लिये अतक्ये है। किंबहुना, यह तो पहले ही बतला दिया है कि वेदान्ती लोग भी इन्द्रियों के उक्त अज्ञान अथवा माया को टसी मूल परब्रह्म की एक अतर्क्य शक्ति कहा करते हैं।

त्रिगुणात्मक माया अथवा प्रकृति कोई दूसरी स्वतन्त्र वस्तु नहीं है; किन्तु एक ही निर्गुणा बहा पर मनुष्य की इन्द्रियाँ अज्ञान से सगुण दश्यों का अध्यारोप किया करती हैं। इसी मल को ' विवर्त-वाद ' कहते हैं। अर्दत वेदान्त के अनुसार यह उपपित इस बात की हुई की जब निर्गुणा बहा एक ही मृलतत्व हैं, तब नाना प्रकार का सगुणा जगत पहले दिखाई कैसे देने लगा। कणाद-प्रणीत न्यायग्राक्ष में असंख्य परमाणु जगत के मृल कारणा माने गये हैं और नैध्यायिक इन परमाणुओं को सत्य मानते हैं। इसलिये उन्होंने निश्चय किया है कि जहाँ इन असंख्य परमाणुओं का संयोग होने लगा, वहाँ सृष्टि के अनेक पदार्थ वनने लगते हैं। परमाणुओं के संयोग का आरम्भ होने पर इस मत से सृष्टि का निर्माणु होता है इस- मुलो के संयोग का आरम्भ होने पर इस मत से सृष्टि का निर्माणु होता है इस- सिर्ण इसको 'आरम्भ-वाद' कहते हैं। परन्तु नैध्ययिकों के असंख्य परमाणुओं के मत को सांख्य मार्गवाल नहीं मानते; वे कहते हैं कि जड़सप्टि का मृल कारण 'पृक्त, सत्य और त्रिगुणात्मक प्रकृति' ही है, एवं इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों के विकास से अथवा परिणाम से स्थक सृष्टि वनती है। इस मत को 'गुणुपरिणाम-वाद' विकास से अथवा परिणाम से स्थक सृष्टि वनती है। इस मत को 'गुणुपरिणाम-वाद' विकास से अथवा परिणाम से स्थक सृष्टि वनती है। इस मत को 'गुणुपरिणाम-वाद'

कइते हैं। क्योंकि इसमें यह मतिपादन किया जाता है कि, एक मूल सगुण प्रकृति के गुगा-विकास से ही सारी स्पक्त सृष्टि पैदा हुई हैं। किन्तु इन दोनों वाहों को अद्वैती वेदान्ती स्वीकार नहीं करते। परमाणु असंख्य हैं, इसलिय अद्वैत मत के अनुसार वे जगत का मूल हो नहीं सकते; और रह गई प्रकृति, सो यद्यपि वह एक हो तो भी उसके पुरुष से भिन्न और स्वतन्त्र होने के कारण अहत सिदान्त से यह हुँत भी विरुद्ध है। परन्तु इस प्रकार इन दोनों वादों को त्याग देने से खाँर कोई न कोई उपपत्ति इस बात की देनों होगी कि एक निर्मुण ब्रह्म से समुख स्टि कैसे उपजी है। क्योंकि सत्कार्य-वाद के अनुसार निर्माण से सग्राण हो नहीं सकता। इस पर चेदान्ती कहते हैं कि सत्कार्य-वाद के इस सिद्धान्त का उपयोग वहीं होता है जहाँ कार्य और कारण दोनों वस्त्रएँ सत्य हो। परन्तु जहाँ मूलवस्तु एक ही है भीर जहाँ वसके भिन्न भिन्न दश्य ही पलदते रहते हैं, वहाँ इस न्याय का उपयोग नहीं होता। क्योंकि इस सर्वेव देखते हैं कि एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न दृश्यों का देख पडना उस वस्तु का धर्म नहीं; किन्तु द्रष्टा—देखनेवाले पुरुप— के दृष्टिमेंद् के कारण ये भिन्न भिन्न दश्य उत्पन्न हो सकते हैं"। इस न्याय का उपयोग निर्मुण ब्रह्म और सगुण जगत के लिये करने पर कहेंगे कि ब्रह्म तो निर्मुण है पर मनुष्य के इन्द्रिय-धर्म के कारण उसी में सगुरात्व की मत्तक उत्पन्न हो जाती है। यह विवर्त-वाद है। विवर्त-वाद में यह मानते हैं कि एक ही मूल सत्य द्रव्य पर अनेक असल प्रार्थीत सदा बदलते रहनेवाले ध्रयों का प्राप्यारोप होता है: और गुग-परिगाम-वाद में पहले से ही दो सत्य दृष्य मान लिये जाते हैं, जिनमें से एक के नुगाँ का विकास हो कर जगत की नाना गुगायुक्त अन्यान्य वस्तुएँ उपजती रहती हैं। रस्ती में सर्प का मास होना विवर्त है; और दूध से दृष्टी वर जाना गुगा-परि-गाम है। इसी कारण वेदान्तसार नामक अन्य की एक प्रति में इन दोनों वाहों के लत्त्रण इस प्रकार बतलाये गये हैं:--

> यस्तास्विकोऽन्यथामावः परिणाम उदीरितः । अतात्त्विकोऽन्यथामावा विवर्तः स उदीरितः ॥

''किसी मूल वस्तु से जब तात्विक अर्थात् सचमुत्र ही दूसरे प्रकार की वस्तु बनती है, तब उसको (गुया) परियाम कहते हैं और जब ऐसा न हो कर मूल वस्तु ही कुछ की कुछ (अतान्विक) मासने तगती है, तब उसे विवर्त कहते हैं " (वे. सा. २१)। आरम्भ-वाद नैज्यायिकों का है, गुर्यापरियाम-वाद सांख्यों का है और विवर्त-वाद अद्वैती वेदान्तियों का है। अद्वैती वेदान्तियों का है। अद्वैती वेदान्ति परमायु या प्रकृति, इन दोनों सगुर्या वस्तुओं को निर्मुण वस्तुण वस्तुओं को निर्मुण वस्तुण वस्

<sup>\*</sup> अदेती में इसी अर्थ को व्यक्त करना हो, तो यो कहेंगे;—appearances are the results of subjective conditions, viz. the senses of the observer and not of the thing in itself.

गी.र. १६

होता है कि सत्कार्य-वाद के अनुसार निर्श्या से सग़्या की वत्पत्ति होना बसस्यव है। इसे दर करने के लिये ही विवर्त-वाद निकला है। परन्तु इसी से कुछ लोग जो यह सम्मन बैठे हैं कि, वेदान्ती लोग गुण-परिणाम-वाद को कभी स्वीकार नहीं करते हैं अथवा आगे कभी न करेंगे, यह इनकी भूल है। अद्वेत मत पर सांख्यमत-वालों का भ्रायवा भ्रन्यान्य द्वेतमत-वालों का भी जो यह मुख्य भ्रावेप रहता है कि निर्मता ब्रह्म से सम्मा प्रकृति का चार्यात माया का नहम हो ही नहीं सकता. सो यह बातेप कुछ अपरिचार्य नहीं है। विवतं वाद का मुख्य नदेश इतना ही दिखला देना है कि, एक ही निर्मुण बहा में माया के अनेक दश्यों का हमारी इन्द्रियों को दिख पड़ना सम्मव है। यह उद्देश सफल हो जाने पर, अर्थात जहाँ विवर्त बाद से यह सिद्ध हुआ कि एक निर्मुण परवहां में ही त्रिगुणात्मक समुण प्रकृति के दृश्य का दिखे पडुँमा शुक्य है वहाँ, वेदान्तशास्त्र को यह स्वीकार करने में कोई मी हानि नहीं कि, इस प्रकृति का भगला विस्तार गुगा-परिगाम से हुआ है। भईत वेदान्त का मुख्य क्यन यही है कि स्वयं मूल प्रकृति एक दृश्य है—सत्य नहीं है। जहाँ प्रकृति का दृश्य एक बार दिखाई देने लगा, वहाँ फिर इन दृश्यों से आगे चल कर निकलनेवाले दूसरे दृश्यों को स्वतन्त्र न मान कर श्रद्धैत वेदान्त को यह मान लेने में कुछ भी आपत्ति नहीं है कि एक दृश्य के गुगा से दूसरे दृश्य के गुग और दूसरे से तीसरे आदि के, इस प्रकार नाना-गुगात्मक दृश्य उत्पन्न होते हैं। ब्रतएव यवि गीता में भगवान ने बतलाया है कि "यह प्रकृति मेरी ही माया है" (गी. ७. १४: ४. ६), फिर भी गीता में ही यह कह दिया है कि ईम्बर के द्वारा अधिष्ठित (गी. ६. १०) इस प्रकृति का अगला विस्तार इस "गुगा गुंगोपु वर्तन्ते "(गी. ३. २८; १४. २३ ) के न्याय से ही होता रहता है। इससे ज्ञात होता है कि विवर्त-चाद के अनुसार मूल निर्शुपा परवहा में एक बार माया का दृश्य दत्पन्न हो चुकने ्पर इस मायिक दृश्य की, ऋर्षांत् प्रकृति के अगले विस्तार की उपपत्ति के लिये गुणोत्कर्ष का तस्व गीता को भी मान्य हो चुका है। जब समूचे दृश्य जगत् को ही एक बार मायात्मक दृश्य कह दिया, तब यह कहने की कोई बावश्यकता नहीं है कि इन दृश्यों के अन्यान्य रूपों के लिये गुग्रोत्कर्प के ऐसे कुछ नियम होने ही चाडिये। वेदान्तियों को यह ऋस्वीकार नहीं है कि मायात्मक दृश्य का विस्तार मी नियम बद्ध ही रहता है। उनका तो इतना ही कहना है कि, मूल प्रकृति के समान ये नियम भी मायिक ही हैं और परमेश्वर इन सब मायिक नियमों का भ्राधिपति है। वद्द इनसे परे हैं, झौर उसकी सत्ता से ही इन नियमों को नियमत्त्र ऋषांत् नियता प्राप्त भो गई है। दृश्य रूपी संगुगा अत्तप्व विनाशी प्रकृति में ऐसे नियम बना देने का सामर्थ्य नहीं रह सकता कि जो त्रिकाल में भी श्रवाधित रहें।

यहाँ तक जो विवेशन किया गया है, उससे ज्ञात होगा, कि जगत, जीव भीर परमेश्वर—अथवा अध्यात्मशास्त्र की परिमाषा के अनुसार माया (अर्थात माया से उत्पन्न किया हुआ जगत्), आमा और परवहा—का स्वरूप क्या है एवं इनका

परस्पर नया सम्बन्ध है। बाज्यात्म दृष्टि से जगत् की सभी वस्तुकों के दो वर्ग होते हैं—'नाम-रूप 'श्रीर नाम-रूप से श्राच्छादित ' नित्य तत्त्व '। इनमें से नाम-रूपों को ही सगुगा माया बायवा प्रकृति कहते हैं। परन्तु नाम-रूपों को निकाल डालने पर जो ' नित्य द्रव्य ' वच रहता है, वह निर्मुण ही रहना चाहिये। क्योंकि कोई भी गुगा बिना नाम-रूप के रह नहीं सकता। यह नित्य और अव्यक्त तत्व ही पर-ब्रह्म है, श्रीर मनुष्य की दुर्वल इन्द्रियों को इस निर्गुण परब्रह्म में ही सगुण माया वपजी हुई देख पड़ती है। यह माया सत्य पदार्थ नहीं है; परव्रह्म ही सत्य अर्याद त्रिकाल में भी अवाधित और कभी भी न पलटनेवाली वस्तु है। दृश्य सृष्टि के नाम-क्ष्प और उनसे भाच्छादित परमहा के स्वरूप सम्बन्धी ये सिद्धान्त ऋए । भय इसी न्याय से मनुष्य का विचार करें तो सिद्ध होता है कि मनुष्य की देह और इन्डियाँ दृश्य सृष्टि के अन्यान्य पदार्थी के समान नाम-रूपात्मक अर्थात् अनित्य माया के वर्ग मं हैं; बीर इन देहेन्द्रियों से देंका हुआ जात्मा नित्यस्वरूपी परव्रहा की श्रेगाी का है; अयवा ब्रह्म और आत्मा एक ही है। ऐसे अर्थ से बाह्य सृष्टि को स्वतन्त्र, सत्य पदार्थ न माननेवाले भ्रद्धेत-सिद्धान्त का भीर बीद्ध-सिद्धान्त का भेद भव पाठकों के घ्यान में आ ही गया होगा। विज्ञान-वादी वौद्ध कहते हैं कि बाह्य सृष्टि ही नहीं है, वे अकेने ज्ञान को भी सत्य मानते में; और वेदान्तशास्त्री वाहा छिट के नित्य बदलते रहनेवाले नाम रूप को ही बसत्य मान कर यह सिद्धान्त करते हैं कि इस नाम-रूप के मूल में और मनुष्य की देह में-दोनों में-एक ही आत्मरूपी, नित्य द्रन्य भरा हुआ है; एवं यह एक आत्मतत्त्व ही अन्तिम सत्य है । सांख्य मत वालों ने ' भविमक्तं विमक्तेषु ' के न्याय से सृष्ट पदार्थों की भनेकता के एकीकरता की जड मकृति भर के लिये ही स्वीकार कर लिया है। परन्तु वेदान्तियों ने सत्कार्य-बाद की बाघा को दूर करके निश्चय किया है कि जो ' पिएड में है वही प्रहागुष्ठ में है: ' इस कारण सब सांख्यों के ऋसंख्य पुरुपों का और प्रकृति का एक ही परमात्मा में बहुत से या कविमाग से समावेश हो गया है। ग्रद्ध क्राधिभौतिक परिहत हेकल भद्देती है सही; पर वह भकेली जड़ प्रकृति में ही चैतन्य का भी संग्रह करता है: और वेदान्त, जड़ को प्रधानता न दे कर यह सिद्धान्त स्थिर करता है कि दिकालों से अमर्यादित, अमृत और स्वतन्त्र चिद्रपी परवस ही सारी सृष्टि का मूल है। हेकल के जड़ बहुत में और प्राच्यात्मशास्त्र के बहुत में यह अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण भेद है। महैत वेदान्त का यही सिद्धान्त गीता में है, और एक पुराने किन ने समय बहुँत वेदान्त के सार का वर्गात याँ किया है-

> श्रोकार्षेन प्रवस्थामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभि: । ब्रह्म सत्यं जगन्मिय्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥

" करोड़ों प्रन्यों का सार भाधे श्लोक में बतज्ञाता हूँ—( १ ) बहा सत्य है, (२) जगत अर्थात जगत के सभी नाम रूप मिछ्या भयवा नाशवान हैं; और (३) मनुष्य का आतमा एवं ब्रह्म मूल में एक ही हैं, दो नहीं।" इस श्लोक का 'मिछ्या' शब्द यदि किसी के कानों में चुमता हो, तो वह बृहदारग्यक उपनिपद् के अनुसार इसके तीसरे चरण का ' ब्रह्मामृतं जगत्सत्यम् ' पाठान्तर खुशी से कर ले: परन्त पन्ने ही वतला चुके हैं कि इससे भावार्य नहीं वतलाता है। फिर भी कुछ वेदान्ती इस बात को लेकर फ़िजूल भगड़ते रहते हैं कि समूचे दृश्य जगत के झदृश्य किन्त बित्य परवहारूपी मुजतत्त्व को सत् ( सत्य ) कहुँ या असत् ( असत्य=अनत )। अत्यव इसका यहाँ थोड़ा सा ख़ुलासा किये देते हैं कि इस बात का ठीक ठीक बीज क्या है। इस एक ही सत् या सत्य शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, इसी कारण यह मताड़ा मचा दुआ है; और यदि ज्यान से देखा जाने कि प्रत्येक पुरुष इस ' सत् ' शब्द का किस् अर्थ में उपयोग करता है, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं रह जाती। क्योंकि यह भेद तो सभी को एक सा मंजूर है कि बहा अध्रय होने पर भी नित्य है, और नाम-रूपात्मक जगत् दृश्य होने पर भी पस-पत में बदसनेवासा है। इस सत् या सत्य शब्द का व्यावहारिक अर्थ है (१) ऑसों के आगे अभी अत्यदा देख पड्नेवाला श्राणीत न्यक ( फिर कल उसका दृश्य स्वरूप चाहे बढ़ते चाहे न बदले ). और दूसरा अर्थ है (२) वह अन्यक स्वरूप कि जो सर्देव एक सा रहता है, बाँखों से भले ही न देख पड़े पर जो कभी न बदले। इनमें से पहला अर्थ जिनको सम्मत है, वे आँखाँ से दिखाई देनेवाले नाम-स्पातमक जगत को सत्य कहते हैं। और परवहा को इसके विरुद्ध अर्थात् आँखों से न देख पढ़ने-वाला अतएव असत् अथवा असत्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, तैतिरीय उपनिषद् में दृश्य स्टि के लिये 'सत' और जो दूर्य स्टि से परे हैं, उसके लिये 'त्यत' ( अर्थात जो कि परे हैं ) अथवा ' अनृत ' ( ऑखों को न देख पड़नेवाला ) शब्दों का उप-योग करके बहा का वर्णन इस प्रकार किया है कि जो कुछ मूल में या भारम्म में था वही द्वन्य " सब त्यबाभवत । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निरूपनं चानिरुपनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च। सत्यं चानुतं च। " (तै. २. ६) --सत् ( भाँखाँ से देख पढ़नेवाला) और वह (जोर परे हैं), वाच्च और भनिर्वाच्य, साधार और निराधार, जात और अविज्ञात (अज्ञेय), सत्य और अनुत,-इस प्रकार द्विषा बना हुआ है। परन्तु इस प्रकार ब्रह्म को ' अनुत 'कहने से अनृत का अर्थ क्रूठ या असत्य नहीं है, क्योंकि झागे चल कर तैतिरीय उपनिषद् में ही कहा है कि " यह अनृत नक जरात् की 'प्रतिष्ठा' अथवा आधार है, इसे और दूसरे आधार की अपेचा नहीं है-एवं जिसने इसको जान लिया वह अभय हो गया।" इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि शुद्द-सद के कारगा भावार्थ में कुछ सन्तर नहीं होता है। ऐसे ही सन्त में कहा है कि "असदा इदमप्र आसीत्" यह सारा जगत् पहले असद (वस) या,। भीर ऋग्वेद के (१०. १२६. ४) वर्णन के अनुसार, आगे चल कर उसी से सत् यानी नाम-रूपात्मक व्यक्त जगत् निकला है (तै. २. ७)। इससे भी स्पष्ट ही हो जाता है कि यहाँ पर 'असत' शब्द का प्रयोग ' अध्यक अर्थात् आँखाँ से न देख पड़नेवाले ' के

क्रर्थ में ही हुआ है; और वेदान्तसूत्रों (( २. १. १७ ) में वादरायग्राचार्य ने उक्त वचनों का ऐसा ही अर्थ किया है। किन्तु जिन लोगों को 'सत् ' खथवा 'सत्य ' शहर का यह शर्थ (कपर वतलाये हुए श्रयों में से दूसरा श्रय) सम्मत है—श्राँखों से न देख पहने पर सी सदैव रहनेवाला श्रयवा टिकाऊ-वे उस श्रहश्य परग्रहा को ही सत्या सत्य कहते हैं कि जो कभी भी नहीं बदलता और नाम-रूपात्मक माया को श्रमत यानी इसाय श्रमीत विनांशी कहते हैं । उदाहरणार्थ, छान्देश्य में वर्णान किया गया है कि " सदेव साम्येदमग्र भासीत क्यमतः सजायेत "-पहले यह सारा जगत सत् ( यहा ) था, जो असत् है यानी नहीं है उससे सत्, यानी जो विद्यमान है—मौज़द है - कैसे उत्पन्न होगा ( छां. ६. २. १, २ ) ? फिर भी छांद्रोग्य वपनिषद् में ही इस परवहा के लिये एक स्थान पर अन्यक्त अर्थ में. ' असत् ' शब्द प्रयुक्त हुआ है(छां. ३. १९.१)°। एक ही परवहा को भिन्न भिन्न समयों और ऋयों में एक बार 'सत् ' तो एक बार 'श्रसंत्,' यों परस्यर-विरुद्ध नाम देने की यह गड़वड़— अर्थात्वास्य अर्थ के एक ही होने पर भी निरा शब्द-वाद मचवाने में सहायक-प्रामाली आगे चल कर रुक गई:और श्रन्त में इतनी ही एक परिभाषा स्थिर हो गई है कि बहा सत् या सत्य यानी सदैव दियर रहनेवाला है, और दृश्य सृष्टि असत् धर्यात नाशवान है। मगवद्गीता में यही श्रान्तिम परिमापा मानी गई है और इसी के श्रनुसार दूसरे श्रष्ट्याय ( २. १६-१८ ) में कह दिया है कि परवहा सत् श्रीर श्चविनाशी है. एवं नाम-रूप असत अर्थात् नाशवान् हैं; और वेदान्द्रस्त्रों का सी ऐसा ही मत है। फिर भी दृश्य सृष्टि को 'सत' कह कर परव्रहा को 'ग्रसत' या 'त्यव' (वह = परे का) कहर्ने की तैतिरीयोपीनपद्वाली वस प्ररामी परिभाषा का नामोनिशाँ श्रव भी विलक्क जांता नहीं रहा है। परानी परिभाषा से इसका मंली माति खुलासा हो जाता है कि गीता के इस में तत-सत् बहानिर्देश (गी. १७.२३) का मूल भर्य क्या रहा होगा । यह 'ॐ गृहानुररूपी वैदिक मन्त्र है: डपनिपदों में इसका अनेक रीतियों से व्याख्यान किया गया है (प्र. ५: मां ६-१२; s हां. १. १) । 'तत्' थानी वह स्रथवा दृश्य सृष्टि से परे, दूर रहनेवाला स्रानिर्वाच्य क्षत है: भार 'सत'का भर्य है भाँखाँ के सामनेवाली दृश्य सृष्टि । इस सङ्ख्य का अर्थ यह है कि ये तीनों मिल कर सब बहा ही है; और इसी अर्थ में भगवान ने गीता में कहा है कि "सदसच्चाहमर्जुन" (गी. ६. १६)—सत् यानी पर-बहा और असत् अर्थात् दृश्य सृष्टि, दोनों में ही हूँ। तथापि जब कि गीता में कर्म-बोग ही प्रतिपाय है, तब सत्रहवें कथ्याय के कन्त में प्रतिपादन किया है कि इस ब्रह्मनिर्देश से भी कर्मयोग का पूर्ण समर्थन होता है; 'ॐ तत्सव्' के 'सत्'

<sup>&</sup>quot; आध्यात्मशास्त्र-वाले अंग्रेज ग्रन्थकारों में मी, इस विषय में मत-भेद है कि real अंथांत सत् शब्द-जगत के दृश्य (माया) के लिये उपयुक्त हो अथवा वस्तुतत्त्व (ब्रग्न) के लिये। कान्ट दृश्य की सत समझ कर (real) वस्तुतत्त्व की अविनाशी मानता है। पर हेगल और मीन प्रश्ति दृश्य को असत (unreal) समझ कर वस्तुतस्त्व की सत (real) कहते हैं।

शब्द का अर्थ लौकिक दृष्टि से मला अर्थात सद्वुद्धि से किया हुआ अयवा वह कम है कि जिसका अच्छा फल मिलता है; और तत् का अर्थ परे का या फलाशा छोड़ कर किया हुआ कमें है। संकल्प में जिसे 'सत्' कहा है वह दृश्य सृष्टि यानी कमें ही है, (देखो अगला प्रकरण), अतः इस महानिर्देश का यह कमेंप्रधान अर्थ मूल अर्थ से सहज ही निष्पन्न होता है। के तत्सत्, नेति नेति, सिबदानन्द, और सत्यस्य सत्यं के खातिरिक्त और भी कुछ महानिर्देश उपनिपदी, में हैं; परन्तु उनको यहाँ दूसिलिये नहीं यतलाया कि गीता का अर्थ सममने में उनको वर्ष योग नहीं है।

जगत्, जीव धार परमेश्वर (परमात्मा) के परस्पर सम्बन्ध का इस प्रकार निर्णाय हो जाने पर, गीता में भगवान ने जो कहा है कि "जीव मेरा ही 'झंश' हैं" (गीता. १४. ७) और ''में ही एक 'बंगू' से सारे जगत में आह हैं" (गी. १०. ४२)—एवं वादरायणाचार्य ने भी वेदान्त (२.३. ४३; ४. ४. १९) में यही बात कही है—ंश्रंयेवा पुरुषसूक्त में जो "पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपावस्था-मृतं दिवि" यह वर्णान है उसके 'पाद' या 'अंश' शब्द के अर्थ का निर्णय मी सहज ही हो जाता है। परमेश्वर वा परमात्मा वश्वपि सर्वभ्यापी है, तशापि वह निरवयव और नाम-रूप-रहित है; अतएव उसे काट नेहीं सकते (अब्बेख) और उसमें विकार भी नहीं होता (श्रविकार्य); और इसलिये उसके सलग अलग विभाग या दकडे नहीं हो सकते ( गी. २. २५ )। अत्वव जो परमहा सक्नता से अकेला ही चारों ओर ज्यास है, उसका और मनुष्य के शरीर में निवास करनेवाले आत्मा का भेद बतलाने के लिये क्यांप ज्यवहार में ऐसा कहना पढ़ता है कि 'शारीर आतमा 'परमहा का ही 'अंश 'है; तथादि 'अंश 'या ' मारा ' शब्द का अर्थ " काट कर अलग किया हुआ हुकड़ा " या " अनार के अनेक दोनों में से 'एक दाना " नहीं है; किन्तु तास्विक दृष्टि से उसका आर्य यह सममाना चाहिये, कि जैसे घर के मीतर का भाकाश और घड़े का आकाश (मठाकाश और पटाकाश) एक ही सर्वेच्यापी आकाश का 'अंश 'या भाग है उसी प्रकार ' शारीर आला ' मी परवहा का बांश है (ब्रमृतविन्द्रपनिषद् १३ देखो) । सांख्य वादियों की मकृति, भीर हैकल के जड़ाद्वेत में माना गया एक वस्तुतत्व, ये भी इसी प्रकार सल निर्णाय परमात्मा के ही संगुण अर्थात् मर्यादित अंश हैं। अधिक क्या कहें; आधिमौतिक शास की प्रणाली से तो यही सालूम होता है, कि जो कुछ व्यक्त या अव्यक्त मृत तत्त्व है (फिर चाहे वह भाकाशवत कितना भी न्यापक हो), वह सब स्पंता भीर काल से बद्ध केवल नाम रूप भारतपुर मर्पादित और नाशवान है । यह बात स व है कि उन तत्त्वों की व्यापकता भर के लिये उतना ही परव्रहा उनसे झाच्छादित है; परन्तु पुरमक्षा उन ताचों से मर्यादित न हो कर उन सब में ब्रोत प्रोत भरा हुआ है और इसके अतिरिक्त न जाने वह कितना बाहर है, कि जिसका इस पता नहीं । परमेश्वर की व्यापकता दृश्य सृष्टि के बाहर कितनी है, यह बतलाने के लिने

यद्यपि ' त्रिपाद ' शब्द का उपयोग पुरुपसुक्त में किया गया है, तयापि वसका श्रर्य ' भनन्त ' ही इप्ट है। वस्तुतः देखा जाय तो देश और काल, माप और तौल या संख्या इत्यादि सब नाम रूप के ही प्रकार हैं; और यह बतला चुके हैं कि परवहा इन सब नाम-रूपों के परे हैं। इसी लिये उपनिपदों में बहा-स्वरूप के ऐसे वर्णन पाये जाते हैं, कि जिस नाम-रूपात्मक ' काल ' से सब कुछ प्रसित है, उस 'काल' को भी प्रसनेवाला या पचा जानेवाला जो तत्त्व है, वही परव्रह्म है (मै. ६. १५); और 'न तदास्यते स्यों न शशांको न पावकः'-परमेश्वर को प्रकाशित करनेवाला सर्यं, चन्द्र, आप्नी इत्यादिकों के समान कोई प्रकाशक साधन नहीं है, किन्तु वह स्वयं प्रकाशित है—इत्यादि प्रकार के जो वर्णान उपनिपदों में और गीता में हैं उनका भी भर्य वहीं है ( गी. १५. ६; कठ. ५. १५, थे. ६. १४ ) । सूर्य-चन्द्र-तारागण समी नाम-रूपात्मक विनाशी पदार्थ हैं । जिसे ' ज्योतियां ज्योतिः '( गी. १३. १७; बृह. ४. ४. १६) कहते हैं, वह स्वयंत्रकाश और ज्ञानमय यहा इन सब के परे अनन्त भरा हुआ है; उसे दूसरे प्रकाशक पदार्थी की अपेक्षा नहीं है और वप-निपदों में तो स्पष्ट कहा है कि सूर्य-चन्द्र आदि को जो प्रकाश प्राप्त है; वह भी उसी स्वयंत्रकाश बहा से ही मिला है (सं. २. २. १०)। श्राधिमीतिक शास्त्रों की युक्तियाँ से इन्द्रियनोचर होनेवाला ऋतिसूद्म या अत्यन्त द्र का कोई पदार्थ लीजिये-ये सब पदार्य दिकाल भादि नियमां की कैंद्र में बँधे हैं, अत्तरव उनका समावेश 'जगत्' ही में होता है। सञ्चा परमेश्वर दन सब पदार्थी में रह कर भी दनसे निराला श्रीर उनसे कहाँ अधिक न्यापक तथा नाम-रूपों के जाल से स्वतन्त्र है: अतएव केवल नाम-रूपों का भी विचार करनेवाले आधिमौतिक शास्त्रों की युक्तियाँ या साधन वर्तमान दशा से चाहे सौगुने अधिक सुद्म और प्रगल्म हो जावें, तथापि सृष्टि के मूल 'अमृत तस्व' का उनसे पता स्वराना सम्भव नहीं। वस आविनाशी, आवि-कार्यभौर भमृत तत्व को केवल भन्यात्मशास्त्र के ज्ञानमार्ग से ही हुँहना चाहिये। यहाँ तक अध्यात्मशास्त्र के जो मुख्य मुख्य सिद्धान्त वतलाये गये और शास्त्रीय रीति से उनकी जो संचित्र उपपत्ति बतलाई गई, उनसे इन बाता का स्पर्धकरता हो जायगा, कि परमेश्वर के सारे नाम-रूपात्मक न्यक स्वरूप केवल सायिक और अनित्य हैं तया इनकी अपेका उसका अन्यक स्वरूप श्रेष्ट है, इसमें भी जो निर्मुण अर्थात् नाम-रूप-रिद्त है वही सब से श्रेष्ट है; और गीता में वतलाया गया है कि आज्ञान से निगुर्ण ही सगुरा सामाजूम होता है। परन्तु इन सिद्धान्तों का केवल शब्दों में प्रथित करने का कार्य कोई भी मनुष्य कर सकेगा जिसे छुँदेव से हमारे समान चार श्रास्त्री का कुछ ज्ञान होगया है-इसमें कुछ विशेषता नहीं है । विशेषता तो इस बात में है, कि ये सारे सिद्धान्त बुद्धि में या जावें, मन में प्रतिविभ्वित हो जावें, हृदय में जम जावें और नस नस में समा जावें; इतना होने पर परमेश्वर के स्वरूप की इस प्रकार पूरी पहचान हो जावे कि एक ही परवहा सब प्राशीयों में व्यास है, और वसी भाव से संकट के समय भी पुरी समता से वर्ताव करने का अवल स्वभाव हो जावे; परन्तु इसके लिये चनेक पीढियों के संस्कारों की, इन्द्रिय निग्रह की. दीघोंद्योग की तथा ध्यान स्नीर दपासना की सहायता स्नत्यन्त सावश्यक है। इन सब यातों की सम्रायता से " सर्वेस एक ही प्रात्मा " का भाव जब किसी मनुष्य के संकट-समय पर भी उसके प्रत्येक कार्य में स्वाभाविक रीति से स्पष्ट गोचर होने लगता है, तभी समझना चाष्टिये कि उसका ब्रह्मज्ञान यवार्थ में परिपक्ष हो गया है और ऐसे ही मनुष्य को मोच प्राप्त होता है (गी. ५.१८-२०:६.२१, २२)-यही अध्यात्मशास्त्र के रपर्युक्त सारे सिद्धान्तों का सारभूत और शिरोमारी-भत अन्तिम सिद्धान्त है। ऐसा श्राचरण जित पुरुष में दिखाई न दे, उसे कियाँ? समम्मना चाहिये---श्रभी वह प्रहा-ज्ञानाप्ति में पूरा पक नहीं पाया है। सच्चे साथ क्रीर निरे वेदान्त-शास्त्रियों में जो भेद है, वह यही है। क्रीर इसी क्रभिप्राय से भगवद्गीता में ज्ञान का लक्षण वतलाते समय यह नहीं कहा, कि " बाह्य सृष्टि के मलतच्य को केवल ब्रद्धि से जान लेना" ज्ञान है; किन्तु यह कहा है कि सबा ज्ञान वही है जिससे " धमानित्व, चान्ति, घात्मनिग्रह, समब्राद्वे " इसादि बदात्त मनोष्टितयाँ जागत हो जावें और जिससे चित्त की पूरी ग्रद्धता आचरण में सदैव ध्यक्त हो जावे ( गी. १३. ७-११ )। जिसकी व्यवसायात्मक युद्धि ज्ञान से ग्राप्त-निष्ट ( अर्थात् आतम-अनातमविचार में स्थिर ) हो जाती है और जिसके मन को सर्व-भूतात्मेक्य का पूरा परिचय हो जाता है, उस पुरुष की वासनात्मक ब्रिट्ट भी निस्संदेह ग्राद ही होती है। परन्तु यह सममाने के लिये कि किसकी बुद्धि कैसी है, उसके माचरण के सिवा इसरा वाहरी साधन नहीं है; मतएव केवल प्रस्तकों से प्राप्त कोरे ज्ञान प्रसार के प्राधुनिक काल में इस वात पर विशेष ध्यान रहे, कि ' ज्ञान ' या 'समद्वद्धि ' शब्द में भी ग्रुद्ध ( व्यवसायात्मक ) द्वादि, ग्रुद्ध वासना ( वासनात्मक वुद्धि ) और ग्रुद्ध माचरगा, इन तीनों ग्रुद्ध वातों का समावेश किया जाता है। ब्रह्म के विषय में कोरा वान्पांडित्य दिखलानेवाले, श्रीर उसे सुन कर 'बाह! वाइ!!' कहत हुए सिर हिलानेवाले, या किसी नाटक के दर्शकों के समान " एक वार फिर स-चन्समोर " फहनेवाले बहुतेरे होंगे (गी. २. २६; क. २.७)। परन्तु जसा कि ऊपर कह आये हैं; जो सतुप्य अन्तर्वाह्य शुद्ध अर्थात् साम्यशील हो गया हो, वही सच्चा झात्मानिष्ट है और उसी को मुक्ति मिलती है, निक कोरे पंडित को — फिर चाहे वह कैसा ही बहुश्रुत और बुद्धिमान क्यों न हो। उपनि पदों में स्पष्ट कच्चा चूँ कि " नायमातमा प्रवचनेन लम्यो न मेधया बहुना श्रुतेन " ( क. २.२२; मुं. ३.२.३ ); और इसी प्रकार तुकाराम महाराज भी कहते हैं-" यदि त् पंडित होगा, तो त् पुराया कथा कहेगा; परन्तु त्यह महीं जान सकता कि 'में'कौन हूँ"। देखिये, इमारा ज्ञान कितना संकृषित है। ' मुक्ति मिलती है' —्ये शब्द सङ्ज ही इसारे सुल से निकल पड़ते हैं! साने। यह सुक्ति झात्मा से कोई भिन्न वस्तु हैं! ब्रह्म और भ्रात्माकी एकता का ज्ञान होने के पहले द्रष्टा भीर दृश्य जगत् में भेद या सन्दी; परन्तु इमारे ऋष्यात्मशास्त्र ने निश्चित कर के रसा है,कि जब ब्रह्मात्मेन्य का पूरा ज्ञान हो जाता है तव आतमा ब्रह्म में मिल जाता ह, श्रोर ब्रह्मज्ञानी पुरुष श्राप ही ब्रह्मरूप हो जाता है: इस श्राच्यात्मिक अवस्था को ही 'ब्रह्मलंबाया' मोज कहते हैं: यह ब्रह्मानिबीया किसी से किसी को दिया नहीं जाता, यह कहीं दूसरे स्थान से श्राता नहीं, या इसकी प्राप्ति के लिये किसी अन्य लोक में जाने की नी श्रावश्यकता नहीं।पूर्या श्रात्मज्ञान जब श्रोर जहाँ होगा, उसी ज्ञ्या में सीर उसी स्थान पर मोज धरा हुआ है; क्योंकि मोज तो श्रात्मा ही की मूल श्रुद्धाक्स्या है; वह कुछ निराली स्वतन्त्र वस्तु या स्थल नहीं है।शिवगीता (१३.३२) में यह श्लोक है—

मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव वा । अज्ञानहृद्यग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्प्रतः ॥ .

श्चर्यात् " मोज कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जो किसी एक स्थान में रखी हो, श्रयवा यह भी नहीं कि उसकी प्राप्ति के लिये किसी दूसरे गाँव या प्रदेश की जाना पड़े। वास्तव में हृदय की प्राज्ञानप्रानेय के नाग हो जाने को ही, मोल कहते हैं "। इसी प्रकार अध्यात्मशास्त्र से निप्पत्र होनेवाला यही अर्थ मगवद्गीता के ''अभितो ब्रह्मनिर्वाणुं वर्तते वितितात्मनाम् " ( गी. ५. २६ )—जिन्हें पूर्णु श्रात्मज्ञान दुवा है दन्हें बहानिर्वागरूपी मोल आप ही साप प्राप्त हो जाता है. तथा " यः सदा मुक्त एव सः" (गी. ५. २८) इन श्लोक में विश्वित हैं; स्वीर " महा वेद महीव सविति "—जिसने बहा को जाना, वह महा ही हो नाता हैं (मुं. ३. २. ६) इत्यादि रपनिपर्-वाक्यों में भी वही क्षर्य विश्वित है। मनुष्य के क्षातमा की ज्ञान-दृष्टि से जो यह पूर्गावस्था होती है उसी को ' ब्रह्मभूत ' (गी. १८. ५४ ) या ' ब्राह्मी स्थिति ' कहते हैं (गी. २.७२); स्रौर स्थितप्रज्ञ (गी. २. ४४-७२), भक्तिमार्ग (गी. १२. १३--२०), या त्रिगुगातीत (गी. १४. २२--२७) पुरुषों के विषय में भग-बहीता में जो बर्गान हैं, वे भी इसी भ्रवस्या के हैं । यह नहीं समझना, चाहिये, कि जैसे सांख्य-वादी ' त्रिगाणातीत ' पद से प्रकृति और पुरुप दोनों को स्वतन्त्र सान कर पुरुष के केवलपन या 'केवल्य ' को मोस मानते हैं, वैसा ही मोस्त गीता को भी सम्मत है; किन्तु गीता का श्रामिश्राय यह है, कि अध्यात्मशास्त्र में कही गई बाह्मी अवस्था " आई वह्मास्मि " —में ही बह्म हूँ (वृ. १. १. १०) — कसी तो सक्तिसार्ग से,कमी चित्त-निरोधरूप पातज्ञल योगमार्ग से, आर कमी गुगांगुगा विवे चनरूप सांख्य-मार्ग से भी प्राप्त होती है । इन मार्गों में अध्यात्मविचार केवल र्बुद्धिगम्य मार्ग है,इसलिये गीता में कहा है कि सामान्य मनुष्यों को परमेश्वर स्वरूप का ज्ञान होने के लिये भक्ति ही सुगम साधन हैं। इस साधन का विस्तारपूर्वक विचार इसने आगे चल कर तेरहवें प्रकरण में किया है। साधन कुछ मी हो; इतनी बात तो निर्विवाद है, कि महात्मिक्य का अर्थात सच्चे परमेश्वर स्वरूप का ज्ञान होना, सब प्राशियों में एक ही बातमा को पहचानना, और उसी माव के अनुसार वर्ताव करना ही अध्यात्म ज्ञान की परमावधि है; तथा यह अवस्था जिसे प्राप्त हो जाय वही पुरुष धन्य तथा कृतकृत्य होता है। यह पहले ही वतला चुके हैं,

कि केवल इन्ट्रिय-सुख प्राभा भीर मनुष्या की एक ही समान होता है इसलिये मन्यं जन्म को सार्पकता अपवा मनुष्य को मनुष्यता ज्ञानश्राप्ति ही में है । सब प्राणियों के विषय में काया वाचा नन से सदैव ऐसी ही साम्यदृद्धि रत कर ऋषने सब कर्मों को करते रहना ही नित्यसकावस्था, पूर्ण योग या सिदावस्था है । इस कवस्या के जो वर्णन गीता में हैं, इनमें से बारहवें कञ्चायवाले मिलमान पुरुष के वर्णन पर टीका करते हुए झानेश्वर सहाराज ै ने अनेक द्रशन्त दे कर ब्रह्मस्त पुरुष की सान्यावस्था का अत्यन्त अनोद्दर और चटकीला निरूपगु किया है; और यह कहने में कोई हुई नहीं, कि इस निरूप्ण में गीता के चारों स्पानों में वाणित आही अवस्था का सार का गया है: यथा:-" है पार्थ ! जिसके हृदय में विक-मता का नाम तक नहीं है, जो शृतु और मिल दोनों को समान ही मानता है; क्रयवा हे पाएडव ! दीरक के समान जो इस बात का भेद-भाव नहीं जानता, कि यह नेरा घर है इसलिये यहाँ प्रकाश करूँ और वह पराया घर है इसलिये वहाँ कें घेरा करूँ वीज बोनेवाले पर भौर पेड़ को काटनेवाले पर भी वृक्त जैसे समभाव से द्धाया करता हैं;" इत्यादि (हा. १२. १=) । इसीप्रकार "पृथ्वी के समानवह इस बात का मेर दिलकुल नहीं जानता कि उत्तम का प्रहरा करना चाहिये और अधम का त्यता करना चाहिये; जैसे कृपाल प्राण इस बात को नहीं सोचता कि राजा के शरीर को चलाड़ और रह के शरीर को गिरांड; बैसे बल यह भेद नहीं करता कि गौ की तृपा बुक्ताऊँ और न्याप्र के लिये विष वन कर उसका नारा करूँ, वैसे ही सब प्राणियाँ के विषय में जिसकी एक सा मित्रता है: जो स्वयं कृपा की मृति है, कार वो 'में' कौर 'नेरा' का व्यवहार नहीं जानता। और जिसे सुखदुःख का मान भी नहीं होता। " इत्यादि ( शा. १२. १३ )। अस्यात्मविद्या से बी कछ अन्त में प्राप्त करना है, वह यही है।

ट्युंक विवेचन से विदित होगा, कि सारे मोझधर्म के मूलमूत क्रध्यास-चान की परम्या हमारे यहाँ ट्यनिषदों से लगा कर ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, कवीरदास- सुरदास- तुलसीदास, हलादि आधुनिक साधु पुरुषों तक किस प्रकार कव्यादत चली का रही है। परन्तु ट्यनिषदों के भी पहले यानी करन्त प्राचीन काल में ही हमारे देश में इस ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ था, और तब से कम कम से आगे उपनिषदों के विचारों की उन्नति होती चली गई है। यह बात परकों को मली माँति सममा देने के लिये ऋत्वेद का एक प्रसिद्ध सूक्त माधान्तर सिहत यहाँ कन्त में दिया गया है, जो कि ट्यनिषदान्तर्गत महाविधा का आधारतम्म है। सिट के काम्य मूलतत्व और उससे विविध दश्य सिट की उररित के विषय में जैसे विचार इस सूक्त में प्रदर्शित किये गये हैं वैसे प्रगत्म, स्वतन्त्र और मूल तक की लोज इस सूक्त में प्रदर्शित किये गये हैं वैसे प्रगत्म, स्वतन्त्र और मूल तक की लोज इस सूक्त में प्रदर्शित किये गये हैं वैसे प्रगत्म, स्वतन्त्र और मूल तक की लोज

<sup>\*</sup> हानेयर नहाराब के 'कानेयरी ' अन्य का हिन्दी जनुबाद श्रीयुत रचुनाथ माधव भगाडे, बी. ए. सब अब्ज, नागपुर ने किया है; और वह अन्य बन्हों से मिठ सकता है।

नहीं देते । इतना ही नहीं, किन्तु ऐसे भ्रष्यातम विचारों से परिपूर्ती भीर इतना प्राचीन लेख भी अब तक कहीं उपलब्ध नहीं दुआ है। इसलिये अनेक पश्चिमी पंहितों ने श्वामिक इतिहास की रृष्टि से भी इस सुक्त को श्रासंत महत्त्वपूर्ण जान कर आश्चर्य-चिकत हो अपनी अपनी मापाओं में इसका अनुवाद यह दिखलाने के तिये किया है, कि मनुष्य के मन की प्रवृत्ति इस नाग्रवान् और नाम रूनात्मक सृष्टि के परे नित्य और अचिन्त्य महाशक्ति की और सहज ही केंद्रे मुक्क जाया करती है। यह ऋवेद के दसवें मंडल का १२६ वाँ सक है; और इसके प्रारम्भिक शब्दों से इसे ् नारदीय सुक्त " कहते हैं। यहाँ सुक्त तैतिरीय बाह्मण ( २. c. E ) में लिया गया है और महाभारतान्तर्गत नारायागिय या भागवत-धर्म में इसी सक्त के आधार पर यह बात बतलाई गई है कि भगवान की इच्छा से पहले पहल स्टि कैसे उत्पन्न होई ( ममा. शां. ३४२. ८ )। सर्वानुकमशिका के अनुसार इस स्त का ऋषि परमेष्टि प्रजापति है और देवता परमात्मा है, तथा इसमें त्रिष्टुप वृत्त के यानी ग्यारह अनुरों के चार चरणों की सात ऋचाएँ हैं। 'सव् ' और 'असव 'शब्दों के दो दो अर्थ होते हैं; अतर्व सृष्टि के मूलद्व्य को 'सत् कहने के विषय में उप-निपत्कारों के जिस मतमैद का उल्लेख पहले हम इस प्रकर्ण में कर चुके हैं; वही सतमेद ऋषेद में भी पाया जाता है। बदाहरणार्य, इस मूल कारण के विषय में कहीं तो यह कहा है कि " एकं सिद्देमा बहुधा बद्ग्ति ( इ. १. १६४. ४६ ) अथवा " एकं सन्तं वहुधा कल्पयन्ति " ( ऋ. १. ११४. ५ )-वहु एक और सत् यानी सदैव रियर रहनेवाला है, परन्तु उसी को लोग अनेक नामा से पुकारते हैं; भौर कहीं कहीं इसके विरुद्ध यह भी कहा है कि " देवानां पुर्व्य युगेऽसतः सद-नायत" (ऋ.१०.७२.७)—देवतामाँ के भी पहले भारत से भाषीत भन्यक से 'सत्' अर्थात् व्यक सृष्टि उत्पन्न हुई। इसके आतिरिक्त, किसी न किसी एक दृश्य तत्त्व से स्रिष्ट की उत्पत्ति होने के विषय में ऋषिद ही में भिन्न भिन्न अनेक वर्णन पाये जाते हैं; जैसे स्टि के आरम्म म मूल द्विरएयगर या, अमृत और मृत्यु दोनों उसकी ही छाया है, और भागे उसी से सारी सृष्टि निर्मित हुई है ( कर. १०. १२१. १, २); पहले विरादरूपी पुरुप था, भीर उससे यह के द्वारा सारी सृष्टि रत्यन्न हुई ( ऋ. १०. ६० );पइले पानी ( भाप ) या, रसमें प्रसापति वत्यन हुआ ( इ. १०. ७२. ६; १०. ८२. ६ ); ऋत और सत्य पहले उत्पन्न हुए, फिर रात्रि ( अन्धकार ), और उसके बाद समुद्र ( पानी ), संवरसर इत्यादि उत्पन्न हुए ( ऋ. १०. १९०. १)। ऋत्वेद में विधित इन्हीं मूल द्रव्यों का आगे अन्यान्य स्थानों में इस प्रकार बल्लेख किया गया है, जैसे:-(१) जल का, तैतिराय बाह्मण में 'स्नापो वा इदमप्रे सलिलमासीत् '-यह सब पहले पतला पानी था (ते. मा. १. १. ३. ४); (२) असत्का, तैतिरीय वर्णानेयद् में 'असहा इदमश्र आसीत् '-वह पहले बसत् या (तै.२.७): (३) सत् का, छांदोत्य में सदेव सौम्येदमग्र. बासीत्रे -यह सब पहले सत ही था (बां. ६. २) अथवा (४) आकाश का, 'आकाशः

परा वर्णम् '—माकाश ही सब का मुल हैं (छां. १. ६);(४) मृत्यु का, वृहदार एयक में ' नैवेह किंचनाप्र घालीन्यृत्युन्वेद साध्य सालीत '—पहले यह कुछ भी न या, मृत्यु से सब मान्छादित या ( बृह. १. २. १ ); स्रोर (६) तम का, मृत्युपनिषद् में ' तमो वा इदमप्र घालीदेकम् ' (मे. ५. २)—पहले यह सब अकेला तम ( तमोगुणी, धन्धकार ) या,—आगे उससे रज और सख हुआ। धन्त में इन्हों धेदवचनों का घनुसरण करके मनुस्पृति में छि के धारम्भ का वर्गान हस प्रकार किया गया है:—

आसीदिदं तमोभृतप्रमज्ञातमलक्षणम् । अप्रतन्यमिविज्ञेयं प्रतुप्तमिव सर्वतः ॥

ष्ठयांत " यह सव पहले तम से यानी अन्धकार से व्यास या, मेदामेद नहीं जाना जाता या, ष्राग्न्य घाँर निदित सा या; फिर घागे इसमें अव्यक्त परमेश्वर ने प्रवेश करके पहले पानी उत्पन्न किया " (मनु. १. ४-८)। सृष्टि के घारम्म के मूल द्रव्य के सम्बन्ध में उक्त वर्षोन या ऐसे ही भिन्न मिन्न वर्षोन नारदीय सुक्त के समय भी धनश्य प्रचिलत रहे होंगे; घाँर उस समय भी यही प्रश्न उपस्थित हुआ होता, कि हनमें कोन सा मूल-द्रव्य सुस्य माना जावे ? अतएव उसके सत्यांश के विषय में इस सुक्त के ऋषि यह कहते हैं, कि—

सुक्त ।

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो च्योमा परो यत्। किमावरीदः कुद्दं कस्य शर्मः न्नाम्मः किमासीद्रगङ्गनं गमीरम् ॥१॥

मृत्युरासीदमृतं न तर्हि

 न राज्यां मह मासीत्रकेतः ।
 मानीदवातं स्वधया तदेक
 तस्माद्धान्यत्र परः किंचनाऽऽस ॥२॥

## भाषांतर्।

१. तब अर्थात मूलारंग में असत नहीं था और सत् भी नहीं था! अंतरिक्ष नहीं था! अंतरिक्ष नहीं था और उसके परे का आकाश भी न था! (ऐसी अवस्था में) किस ने (किस पर) आवरण डाला? कहाँ? किसके सुख के लिये? अगाध और गहन जल (भी) कहाँ था? \*

२. तब मृत्यु अर्थात मृत्युप्रस्त नाशवान् दृश्य सृष्टि न थी, अत्तएष (दृस्ता) अमृत अर्थात् अविनाशी नित्य पदार्थे (यह मेद ) भी न था । (इसी फ़्कार) रात्रि और दिन का मेद समझने के लिय कोई साधन (= प्रकेत ) न था । (जो कुछ था) वह अवेला एक ही अपनी शक्ति (स्वधा) से बायु के विना क्वासी-च्छवास लेता अर्थात स्फूर्तिमान् होता रहां। इसके अतिरिक्त या इसके परे और

<sup>\*</sup> ऋचा पहली—चीथे चरण,म ' आसीत किस्' यह अन्वय करके इमने उक्त असे दिया है; और उसका भावार्थ है 'पानी तव नहीं था' (त. मा. '२. २,९ देखों)।

तम ऋासीत्तमसा गृहमधेऽ-ं प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्ः। तुच्छेनाम्बपिद्दितं तदासीव् तपसस्तम्महिनाऽजायतेकम् ॥ ३ ॥

कामस्तद्ग्रे समवर्वतांधि मनसो रेतः प्रयमं यदासीत् । सतो वन्श्रमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीप्यां कवयो मनपा ॥ ४ ॥ ३. जो (यत्) ऐसा कहा जाता है ि की, अन्यकार था, आरम्भ में यह सव अन्यकार था, आरम्भ में यह सव अन्यकार से ज्यास (और) भेदाभेद-रहित जल था, (या) आसु अर्थात् सर्वव्यापी ब्रह्म (पहले ही) तुच्छ से अर्थात् स्ट्री साया से आच्छादित था, वह (तत्) मूल में एक (ब्रह्म ही) तप की महिमा से (आगे स्पांतर से) प्रगट हुआ था । ।

४. इसके मन काजो रेत अर्थात् वीज
प्रथमतः निकला, बही आरम्भ में काम
( अर्थात् सिंह निर्माण करने की प्रवृत्ति
या शक्ति ) हुआ । ज्ञाताओं ने अन्तःकरण में विचार करके दुद्धि से निश्चित
किया, कि ( यही ) असत् में अर्थात् मूल
परव्रह्म में सत् का यानी विनाशी दृश्य
सिंह का ( पहला ) सम्बन्ध है ।

ऋचा तीसरी—कुछ लोग इसके प्रथम तीन चरणों को स्वतन्त्र मान कर उनका ऐसा विवानात्मक अर्थ करते हैं, कि " अन्यकार, अन्यकार से व्याप्त पानी, या तुक्छ से आच्छादित आमु (पोलापन) था। "परन्तु हमारे मत हे यह भूछ है। क्योंकि पहली दो ऋचाओं में जब कि ऐसी त्यष्ट उक्ति है, कि मूलारम्म में कुछ भी न थाः तव उसके विपरीत इसी सुक्त में यह कहा जाना सम्मव नहीं, कि मूलारम्म में अन्धकार या पानी था। अच्छा: यदि वैसा अर्थ करें भी, तो तीसरे चरण के यद शब्द को निरर्थक मानना होगा। . अतएव तीसरे चरण कें 'तत्' का चौथे चरण के 'तत्' से सम्वन्य रूगा कर, जैसा कि इम ने ऊपर किया है, अर्थ करना अवश्यक है। 'मूलारम्भ में पानी वगैरह पदार्थ थे ' पेसा कहनेवाओं को उत्तर देने के लिये इस सक्त में यह ऋचा आई है; और इसमें ऋषि का चदेश यह वनलाने का.है, कि तुम्हारे कथानानुसार मूल में तम, पानी इत्यादि पदार्य न थे, किन्त पक नद्य का ही आगे यह सब विस्तार हुआ है। 'तुच्छ' और 'आसु' ये शब्द पक दूसरे के प्रतियोगी हैं अतएव तुच्छ के विपरीत आसु शब्द का अर्थ बड़ा या समर्थ होता है; और ऋग्वेद में नहीं अन्य दो स्थानों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, वहीं साय-णाचार्य ने भी उसका यही अर्थ किया है ( फ. १०.२७.१,४ )। पंचदशी ( चित्र. १२९, १३०)में तुच्छ शब्द का उपयोग माया के लिये किया गया है (नृति. उत्त.९.देखो), अर्थात 'अमु' का अर्थ पोलापन न हो कर 'परमहा' ही होता है। 'सर्व आ: इदम्—यहाँ आ: ( मा+अस् ) मस् धात् ना मृतकाल है ओर इसका अर्थ 'आसीत्' होता है।

तिरश्रीनो विततो रशिमरेशाम् अधः स्विद्दासीदुपरि स्विदासीत् i रेतोषा आसन् महिमान आसन् अवस्तात् प्रयतिः परस्तात्॥॥।

को भद्धा वेद क इह प्र वोचव कृत भाजाता इत हर्य विस्टिः । ' अर्वाग् देवा भस्य विस्तिनेना-य को वेद यत भवभूव ॥ ६॥

इच विस्षियंत सबभूव यदि वा दभे यदि वा न । यो ऋस्याध्यज्ञःपरमे व्योमन् सो स्रेग वेद यदि वा न वेद ॥॥। ५. (यह) रिस्म या किरण या धारा इनमें लाड़ा फैल गया; और बाँद कहें कि यह नीने था तो यह करर भी था। (इनमें से कुछ) रेतोषा अर्थात बील-प्रद हुए और (बड़ कर) बड़े भी हुए। उन्हों की खशकि इस जोर रही और प्रयति जर्यात् प्रमाव उस स्रोर (स्थास) हो रहा।

६. (सर् का) येह विसम यानी प्सारा किससे या कहा से आया—यह (इससे अधिक) प्र यानी विस्तार- पूर्वक यहाँ कीन कहेगा? इसे कीन तिख- यामक जनता है? देव मी इस (सर्व हिए के) विसम के पखात हुए हैं। फिर वह जहाँ से हुई, उसे कीन जानेगा? ७. (सर् का)यह विसम अर्थात एक जहाँ से हुआ अथवा निर्मित किया गया या नहीं किया गया—उसे परन आकाश में रहनेवाला इस टिष्ट का जी अध्यक्ष (हिरण्यगर्भ) है, वही जानता होगा; या न भी जानता हो! (कीन कह सके?)

सारे वेदान्तशास का रहस्य पही है, कि नेत्रों को या सामान्यतः सब हिन्द्रयों को गोचर होनेवाले विकारी और विनाशी नाम-रूपातमक सनेक दर्यों के फंदे में फंसे न रह कर ज्ञानदृष्टि से यह जानना चाहिये, कि हस दृश्य के परे कोई न कोई एक और न नृत ताल है। इस सन्स्तन के गोले को ही पाने के लिये उक्त स्क के ऋषि की बुद्धि एकदम दाँड पड़ी है, इससे यह स्पष्ट देख पड़ता है कि उसका अन्तर्शन कितना तीन्न था! मूलारम्म में खर्याच सृष्टि के सारे पदार्थों के उत्पन्न होने के पहले जो कुछ था, वह सत् या या असत्, मृत्यु या या असर, आकाश था या जाल, प्रकाश या या अधकार?—ऐसे अनेक प्रस करनेवालों के साथ वाद-विवाद न करते हुए उक्त स्वि सब के झागे दाँड कर यह कहता है, कि तत् और असत्, मले और असर अधकार और प्रकाश, आच्छादृन करनेवाला और आच्छादित सुख देनेवाला और उत्पन्त करनेवाला, ऐसे अद्धेत की परस्यस्पोपन माणा दृश्य सृष्टि की द्वारी के अनन्तर की है; अत्युव सृष्टि में इन दृष्टों के उत्पन्न होने के पूर्व अयांत क्यान्तर की है; अत्युव सृष्टि में इन दृष्टों के उत्पन्न होने के पूर्व अयांत क्यान्तर की है; अत्युव सृष्टि में इन द्वारों के उत्पन होने के पूर्व अयांत इसलिय आरम्म ही में इस स्क क कर वि निर्मय हो कर यह कहता है, कि मूला-रूम के एक इन्य को सत् या असत्, आकाश या जल, प्रकाश या अधकार, अस्त

या मृत्य, इत्यादि कोई भी परस्पर-सापेन्त नाम देना धनित नहीं; जो कुछ या, वस इन सब पटार्थी से विलक्ष्या या और वह अकेला एक ही चारों और अपनी अप-रंपार शक्ति से एकतिभान् याः वसकी जोड़ी में या वसे आच्छादित करनेवाला अन्य कुछ भी न या। दूसरी ऋचा में ' भागीत ' कियापद के ' अन् ' धातु का अर्थ है श्वासोच्छ्वास लेना या स्फरण होना, घोर 'प्राण ' शब्द भी उसी घातु से बना है, परन्तु जो न सत है और न असत, उसके विषय में कीन कह सकता है कि वह सजीव प्राति।याँ के समान श्वासोन्छ्वास लेता या घार श्वासोन्छ्वास के लिये वर्षी वाय ही कहाँ हैं? अतएव ' आगीत ' पद के साथ ही—' अवातं ' =िवना वायु के, श्रीर 'स्वधया'=स्वयं भ्रपनी ही महिमा से—हन दोनों पदों को जोड़ कर "सृष्टि का मूलतन्त, जड़ नहीं या " यह अद्वैतावस्या का अर्थ द्वैत की मापा में वडी युक्ति से इस प्रकार कहा है, कि "वह एक विना नायु के केवल प्रपनी ही शक्तिसे बासी-्र बचार्स नेता या स्कृतिमान् होता या!" इसमें याह्यदृष्टि से जो विरोध दिलाई देता है, वह द्वेती मापा की अपूर्णता से बत्पन हुआ है। " नेति नेति ", " एकमेवाद्वि-तीयम् " या " स्वे महिति प्रतिष्ठितः " ( छां. ७. २४. १ )—अपनी ही महिमा से अर्थात अन्य किसी की अपेदा न करते हुए अकेला ही रहनेवाला—इत्यादि सो परवहा के वर्णन उपनिपदों में पाये जाते हैं, वे भी उपरोक्त अर्थ के ही द्योतक हैं। सारी सृष्टि के मूलारंग में चारों और जिस एक अनिर्वाच्य तत्त्व के स्कूरण होने की वात इस स्क में कहीं गई है, वहीं तत्त्व स्षि का प्रलय होने पर भी निःसन्देन शेप रहेगा। अतएव गीता में इसी परवस का कुछ पर्याय से इस प्रकार वर्णन है, कि -" सव पदार्थों का नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता" (गी. म. २०); भौर भागे इसी सुक्त के भनुसार स्पष्ट कहा है कि " वह सत् भी नहीं है और प्रसत भी नहीं है" (गी. १३ १२)। परन्तु प्रश्न यह है कि जब सृष्टि के सलारंस में निर्माण महा के सिवा और कुछ भी न या, तो फिर वेदों में जो ऐसे वर्णन पाय जाते हैं कि "आरंभ में पानी, श्रंधकार, या आसु और तुच्छ की जोड़ी घी " उनकी क्या व्यवस्था होगी ? कातएव तीसरी ऋचा में कवि ने कहा है कि इस प्रकार के नितने वर्णन हैं नैसे कि, सृष्टि के आरंभ में अधकार था, या अधकार से जारखादित पानी या, या बासु (बहा) और उसको आच्छादित करनेवासी माया (तुच्छ) ये दोनॉ पहले से य इत्यादि, वे सब दस समय के हैं कि जब अकेले एक मूल परवहा के तपनाहाल्य से उसका विविध रूप से फैलाव हो गया या-ये वर्णन मूलारंभ की स्थिति के नहीं हैं। इस ऋचा में 'तप' शब्द से मूल ब्रह्म की ज्ञानमय विलक्षण शक्ति विवित्तित है और उसी का वर्णन चौथी ऋचा में किया गया है ( मुं. १. १. ६ देखो )।" एतावान् बस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः " (ऋ. १०. ६०. ३) इस न्याय से सारी सृष्टि ही जिसकी महिमां कहलाई, उस मूल द्रव्य के विषय में कहना न पड़ेगा कि वह इन सब के परे, सब से श्रेष्ट झीर मिल है। परन्तु दृश्य वस्तु और दृष्टा, मोक्ता और भोग्य, भाच्छादन करनेवाला और अच्छाता, अधकार

कौर प्रकाश, मर्ख कौर कमर इत्यादि सारे हैतों को इस प्रकार कालग कर यदापि यह निश्चय किया गया कि केवल एक निर्मल चिद्रुपी विलक्षण परवहा हा मुलारंम में या; तथापि जब यह बतलाने का समय आया कि इस अनिवास्त्र निर्ताण अकेले एक तत्त्व से आकाश, जल इत्यादि इंद्रात्मक विनाशी सगुगा नाम-रुपात्मक विविध सृष्टि या इस सृष्टि की मुलभूत त्रिगुग्रात्मक प्रकृति केसे उत्पन्न दुई, तब तो इमारे प्रस्तुत ऋषि ने भी मन, काम, असत और सत जैसी द्वेती मापा का ही उपयोग किया है; और अन्त में स्पष्ट कह दिया है कि यह प्रश्न मानवी बुद्धि की . पहुँच के वाहर है। चीयी ऋचा में मूल वहा को ही ' असत कहा हैं। पतनु उसका अर्थ "कुछ न हीं" यह नहीं मान सकते, क्योंकि दूसरी ऋचा में ही सप्ट कहा है कि " वह है "। न केवल इसी सुद्ध में, किन्तु श्रन्यत्र भी व्यावहारिक मापा को स्वीकार कर के ही अखेद और वाजसनेयों संहिता में गहन विषयों का विचार ऐसे प्रश्नों के द्वारा किया गया हैं ( ऋ.१० ३१. ७; १०. ८१.४; बाज. सं. १७. २० देंसी )— जैसे, दृश्य सृष्टि को यज्ञ की उपमा दे कर प्रश्न किया है कि इस यज्ञ के लिये मावश्यक घृत, समिधा इत्यादि सामग्री प्रथम कहाँ से माई? (फ्र. १०, १३०,३), ध्ययवा घर का श्यान्त जो कर यह प्रश्न किया है, कि मूल एक निर्मुण से, नेत्रों को प्रत्यत्त दिखाई देनेवाली भाकाश-पृथ्वी की इस मन्य इमारत को वनाने के लिये लकडी ( मूल प्रकृति ) केसे मिली ?—कि स्विद्धनं क र स वृद्ध आस येतो धावा-पृथिवी निष्टतद्भः । हन प्रश्नों का उत्तर, उपर्युक्त सुक्त की चौथी और पाँचवीं ऋचा में जो कुछ कहा गया है, उससे ऋषिक दिया जाना सम्मव नहीं है (बाज. सं. ३३. ७४ देखों ); और वह उत्तर यही है, कि उस अनिवाच्य अकेले एक ब्रह्म ही के मन में सृष्टि निर्माण करने का 'काम 'न्ह्मी तत्व किसी तरह उत्पन्न हुआ, और वस्र के धागों के समान या सर्व प्रकाश के समान उसी की शासाएँ तरन्त नीचे-उपर और चहुँखीर फल गई तथा सद का सारा फैलाव हो गया अर्थाद आकाश-प्रथ्वी की यह भव्य इमारत बन गई। उपनिपदों में इस सुक्त के अर्थ को फिर भी इस प्रकार प्रगट किया है, कि "सोक्कामयत । वहु स्यां प्रजायेयीत "। (तै. २. ६; छां ६. २. ३ ) — उस परवहा को ही अनेक होने की इच्छा हुई ( हू. १. ४ देखों); और अपर्व चेंद्र में भी ऐसा वर्णन है, कि इस सारी दृश्य सृष्टि के मूलभूत द्रव्य से ही पहले पहले 'काम' हुआ (अधर्व. ६. २. १६)। परन्तु इस स्क में विशेषता यह है, कि निर्मुता से सगुता की, असत से सत की, निर्देन्ट से दन्द्र की, अयवा असङ्ग से सङ्ग की उत्पत्ति का प्रश्न मानवी बुद्धि के लिए अगन्य समभ कर सांख्यों के समान केवल तर्कवश हो मूल प्रकृति ही को या उसके सदश किसी दूसरे तस्त्र को स्वयंभू और स्वतन्त्र नहीं माना है। किन्तु इस सुक्त का ऋषि कहता है कि " जो बात सम्भा में नहीं भाती उसके लिये साफ साफ कह दो कि यह समम में नहीं भाती; परन्तु वसके लियं शुद्ध बुद्धि से भीर भारमंप्रतीति से निश्चित किये राये अनिर्वाच्य ब्रह्म की योग्यता को दृश्य सृष्टिक्स माया की योग्यता के बराबर

मत समानो और न परवहा के विषय में अपने अहुत-भाव ही को छोड़ो। इसके सिवा यह सीचना चाहिये की यद्यपि प्रकृति को एक भिन्न विग्रणात्मक स्वतन्त्र पढार्थ मान भी लिया जावे: तथापि इस प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं जा सकता कि उसमें स्रष्टि को निर्माण करने के लिये प्रचमतः बुद्धि (महान् ) या अहंकार कैसे बत्यत हुआ। और, जब कि यह दोए कभी दल ही नहीं सकता है, तो फिर प्रकृति को स्वतन्त्र मान लेने में क्या लाभ है ? सिर्फ इतना कहो, कि यह बात समम में नहीं भाती कि मुल बहा से सत भाषीत प्रकृति कैसे निर्मित हुई। इसके लिये प्रकृति को स्वतन्त्र मान लेने की ही कुछ स्त्रावश्यकता नहीं हैं। मतुष्य की बुद्धि की कौन कहे, परन्त देवताओं की दिन्य बुद्धि से भी सत् की उत्पत्ति का रहस्य समाम में ग्रा जाना संमव नंहीं: क्योंकि देवता मी दृश्य स्रिष्ट के आरम्म होने पर उत्पन्न हुए हैं; उन्हें पिछला हाल क्या मालूम ? (गी. १०. २ देखों )। परनत हिरत्यार्ग में देवताओं से भी बहुत प्राचीन और श्रेष्ट है स्रीर ऋषेद में ही कहा है; कि भ्रारम्म में वह श्रकेलाही " मृतस्य जातः पतिरेक श्रासीत् " ( ऋ. १०. १२१. १. ) सारी सृष्टि का 'पति ' श्रयति राजा या अध्यक्त या। फिर उसे यह वात क्योंकर सालूम न होगी ? ग्रीर यदि उसे मालूम होगी: तो फिर कोई पूछ सकता है कि इस बात को दुर्बीच या अगम्य क्यों कहते हो । अत्राप्त उस सक्त के ऋषि ने पहले तो उक्त प्रश्न का यह औपचारिक उत्तर दिया हैं कि " हों; वह इस वात को जानता होगा; " परन्तु अपनी बादि से ब्रह्म-देव के मी ज्ञान-सागर की याह लेनेवाले इस ऋषि ने आश्वर्य से साशंक हो अन्त में तुरन्त ही कह दिया है, कि " श्रयवा, न भी जानता हो ? काँन कह सकता है ? क्योंकि वह भी सत् ही की श्रेगी में है इसिलये ' परम ' कहलाने पर मी 'आकाश' ही में रहनेवाले जगत के इस अध्यज को सत, असत, आकाश और जल के भी पूर्व की वाता का ज्ञान निश्चित रूप से कैसे हो एकता है? " परन्तु यद्यपि यह वात समभा में नहीं खाती कि एक ' असत् ' अर्थात् खब्यक खीर निर्मण द्रव्य ही के साथ विविध नाम-रूपात्मक सत्का अर्थात मल प्रकृति का संबंधकेंसे हो गया, तयापि मुलबहा के एकत्व के विषय में ऋषि ने अपने बहुत-माव को डिगने नहीं दिया है! यह इस बात का एक उत्तम उदाहरण है. कि सात्विक श्रद्धी और निर्मल प्रतिमा केवल पर मन्त्य की ब्रद्धि श्रविन्य बस्तश्रों के सचन चन में सिंह के समान निर्मय हो कर कैसे सद्धार किया करती है और वहाँ की स्नतर्क्य वातों का यथाशक्ति केसे निश्चय किया करती है! यह सचसुच ही श्रास्त्रयं तया गौरव की यात है कि ऐसा सक अन्वेद में पाया जाता है! हमारे देश में इस सक के ही विषय का क्रागे वाह्मणों (तिति. वा. १. ८.६) में, उपानिपदों में और अनंतर वेदान्तशास्त्र के प्रन्यों में सदम रीति से विवेचन किया गया है। और पश्चिमी देशों में भी अवी-चीन काल के कान्ट इत्यदि तत्वज्ञानियाँ ने उसीका श्रद्धंत सूच्म परीचाग्र किया है। परन्तु स्मराग रहे कि इस सक्त के ऋषि की पवित्र बादि में जिन परम सिद्धान्तों की गी.र. १७

स्कृतिं हुई है, वही सिदान्त, आगे शतिपत्तियों को विवर्त वाद के समान उचित रत्तर दें कर और भी दढ़, स्पष्ट या तर्कदिए से निःसंदेड़ किये गये हैं—इसके आगे सभी तक न कोई यदा है और न बढ़ने की विशेष आशा ही की जा सकती है।

मध्यातम-प्रकरण समात दुवा! यव मार्ग चलने के पहले 'केहरी' ही चाल के अनुसार उस मार्ग का कुछ निरीचुरा। हो जाना चाहिये कि जो यहाँ तक चल आये हैं। कारण यह है कि यदि इस प्रकार सिंहावलोवन न किया जांत. तो विपयानसंघान के चक जाने से सम्भव है कि घोर किसी भ्रन्य मार्ग में सञ्चार होने लगा। प्रन्यारम्भ में पाटकों को विषय में प्रवेश कराके कर्म निज्ञासा का संसिप्त स्वरूप दतलायः है और तीसरे मकरेगा में यह दिखलाया है कि क्षेत्रोगमाल ही गीता का संख्य प्रतिपाद्य विषय है। अनंतर चाँचे, पाँचवें खोर छठे प्रवर्गा में सुखदःख-विवेकपूर्वंफ यह वतलाया है, कि कर्मयोगगास्त्र की शाधिमादिक रूपाति एक टेशीय तथा श्रपुर्ण है और श्राधिदैविक टपपत्ति लॅगडी है। फिर कंस्योग की काष्यात्मिक उपात्ति वतलाने के पहले, यह जानने के लिये कि शाला किसे कहते हैं. हंठ प्रकरण में ही पहले चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार और आगे सातवें तथा बाठवें प्रकरण में सांख्य शास्त्रान्तर्गत हैत के अनुसार चर श्रचरविचार किया गया है। भीर फिर इस अकरण में आकार इस विषय का निरूपण किया गया है, कि आत्माका स्वरूप क्या है, तथा पिराट और महाराख में दोनों और एक ही अमृत और निर्गुण बात्मतव किल प्रकार छोतपोत घोरं निरन्तर न्यास है। इसी प्रकार यहां यह मी निश्चित किया गया है, कि ऐसा समग्रद्धि-योग प्राप्त करके-कि सब प्राणियों में एक ही ब्रात्मा है-उसे सर्देव जागृत रखना ही झात्मज्ञान की और झात्मसुख की पराकाश हैं; और फिर यह बतलाया गया है कि अपनी बुद्धि को इस प्रकार ग्रह आत्मनिष्ट अवस्था में पहुँचा देने में ही मनुष्य का मनुष्यत्व श्रयात मरदेह की सार्यकता या मनुष्य का परम पुरुपाये है। इस प्रकार मनुष्य जाति के ब्राज्यात्मिक परम साध्य का निर्णाय हो जाने परकर्मयोगगान्त्र के इस मुख्य प्रश्न का भी निर्णाय अप ही आप हो जाता है, कि संसार में हमें प्रतिदिन जो व्यवहार करने पढ़ते हैं वे किस नीति से किये जावें, अथवा जिस शुद्ध बुद्धि से उन सांसारिक व्यवद्दारों को करना चाहिये उतका ययार्थ स्त्ररूप क्या है। क्योंकि प्राय यह बतलाने की भाव-श्यकता वहीं कि ये सारे व्यवहार उसी रीति से किये जाने चाहिए कि जिससे वेपरि-गाम में बह्यात्मेक्चरूप समञ्जदि के पोपक या घाविरोधी हों। मगवद्गीता में कमेवीग के इसी छाध्यात्मिक तस्व का उपदेश ब्रार्जन को किया गया है । परन्तु क्संयोग का प्रतिपादन कवल इतने ही से पुरा नहीं होता। क्योंकि कुछ लोगों का कष्टना है, कि नामरूपात्मक सृष्टि के व्यवद्वार प्रात्मज्ञान के विरुद्ध हैं प्रताःव ज्ञानी पुरूप रनकी क्रोड़ दे; क्रोर यदि यही बात सत्य हो. तो संसार के सारे व्यवहार त्याज्य समभे जायंते; और फिर कर्म-अक्रमेशास्त्र भी निरर्थक हो जादेता! अत्रव् इस विषय का निर्गाय करने के लिये कमयेगाशास्त्र में ऐसे मधीं का भी विचार अवश्य करना पड़ता है, कि कमें के नियम कौन से हैं और उनका परिग्राम क्या होता है, अथवा बुद्धि की शुद्धता होने पर भी व्यवहार अर्थात कमें क्यों करना चाहिये ? मगवद्गीता में ऐसा विचार किया भी गया है। संन्यास मार्गवाले लोगों को इन प्रश्नों का कुछ मी महस्व नहीं जान पड़ता; अतएव ज्यों ही मगवद्गीता का वेदान्स या मिक्र या निरूपम समाप्त हुआ, त्यों ही प्रायः वे लोग अपनी पोथी समेटने लग जाते हैं। परन्तु ऐसा करना, हमारे मत से, गीता के मुख्य उदेश की और ही दुर्लंद्य करना है। अतएव अब आगे कम कम से इस वात का विचार किया जायगा, कि भगवद्गीता में उपर्युक्त प्रश्नों के क्या उत्तर दिये गये हैं।

## नववाँ प्रकरण । कर्मविपाक श्रीर आत्मस्वातंत्र्य ।

कर्मणा यथ्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते । 🕫 म द्वामारत, शांति. २४०. ७ ।

गुर्धापे यह सिद्धान्त भन्त में सच है कि इस संसार में जो कुछ है वह परवहा हीं है; परवहा को छोड़ कर अन्य कुछ नहीं है, तथापि मनुष्य की इन्द्रियों को गोचर होनेवाली ध्रय सृष्टि के पदार्थी का अध्यात्मशास्त्र की चलनी से जब हम संशोधन करने लगते हैं, तब उनके नित्य-म्रानित्य-रूपी दो विमाग या समृह हो जाते हैं-एक तो उन पदार्थों का नाम-रूपात्मक दृश्य है जो इन्द्रियों को प्रतस्त देख पडता है: परनतु हमेशा यदलनेवाला होने के कारगु श्रानित है और इसरा पर-मात्म-तत्त्व है जो नाम रूपों से आच्छादित होने के कारण आदश्य, परन्तु नित्य है। यह सच है कि रसायन शास्त्र में जिस प्रकार सब पदार्थी का प्रवक्तरण करके उनके घटक-दृज्य अलग अलग निकाल लिये जाते हैं उसी प्रकार ये दो विभाग भाँखाँ के सामने पृथक् पृथक् पहीं रखे जा सकते; परन्तु ज्ञान-दृष्टि से उन दोनों को भ्रलग ञ्चलग करके शास्त्रीय उपपादन के सुभीते लिये उनको क्रमशः 'ब्रह्म' घौर 'माया' ्र तया कभी कभी 'बहा सुष्टि' और 'माया-सुष्टि' नाम दिया जाता है तयानि स्मरगा रहे कि ब्रह्म मूल से ही नित्य और सत्य है, इस कारण उसके साथ स्टि शब्द ऐसे भवसर पर अनुप्रासार्थ लगा रहता है और 'ब्रह्म-सृष्टि' शब्द से यह मतलव नहीं है कि बहा को किसी ने उत्पन्न किया है। इन दो स्टियों में से, दिकाल श्रादि नाम-रूपों से श्रमर्यादित, श्रनादि, नित्य, श्रविनाशी, श्रमृत, स्वतन्त्र भौर सारि दृश्य-सृष्टि के लिये आधारभूत हो कर उसके भीतर रहनेवाली ब्रह्म-सृष्टि में, ज्ञानचत्तु से सच्चार करके कातमा के ग्रुद्ध स्वरूप क्रयवा अपने परम साध्य कां विचार पिछले प्रकरण में किया गया; भीर सच पूछिये तो ग्रुद्ध भन्यात्मशास वद्दी समाप्त हो गया । परन्तु, मनुष्य का भारमा यद्यपि मादि में. बहान्सृष्टि का है, तथापि दृश्य सृष्टि की भ्रान्य वस्तुओं की तरह वह भी नाम-रूपात्मक देहेन्द्रियों से आच्छादित है और ये देहेन्द्रिय आदिक नाम-रूप विनाशी हैं; इसलिये प्रत्येक सनुत्य की यह स्वभाविक इच्छा होती है कि इनसे छूट कर असृतत्व कैसे प्राप्त करूँ। ग्राँर, इस इच्छा की पुर्ति के लिये मनुष्य को व्यवदार में कैसे चलना चाहिये —कर्मयोग-शास्त्र के इस विषय का विचार करने लिये, कर्म के कायदों से बँघी हुई अनित्य माया-मृष्टि के द्वैती प्रदेश में ही खब हमें माना चाहिये। पिग्ढ भौर

<sup>\* &</sup>quot; कर्म से प्राणी वांधा जाता है और विद्या से उसवा छुटकारा हो जाता है।"

ब्रह्मागढ, दोनों के मूल में यदि एक ही नित्य और स्वतन्त्र आत्मा है, तो श्रव सहज ही प्रश्न होता है कि पिएड के बात्मा को बहाराड के बात्मा की पहचान हो जॉने में कान सी अडचन रहती है और वह दर केसे हो ? इस प्रश्न को इस करने के लिये नाम-रूपों का विवेचन करना आवश्यक होता है, क्योंकि वेदान्त की टप्टि से सब पदार्थों के दो ही वर्ग होते हैं,एक ज्ञात्मा भ्रयवा परमात्मा,श्रीर दसरा उसके कपर का नाम-रूपों का आवरण; इसलिये नाम-रूपात्मक आवरण के सिवा शय अन्य कुछ भी शेप नहीं रहता । वेदान्तशास्त्र का मत है कि नाम-रूप का यह भावरण किसी जगह घना तो किसी जगह विरल होने के कारण दृश्य पृष्टि के पदाचीं में सचेतन और अचेतन, तथा सचेतन में भी प्रा, पद्मी, मनुष्य, देव, गन्धर्व और राज्ञस इंस्वॉदि भेद हो जाते हैं। यह नहीं कि आत्मारूपी बहा कियी स्यान में न हो। वह सभी जगह है—वह पत्यर में है और मनुष्य में भी है। परन्त, जिस प्रकार दीपक एक होने पर सी, किसी लोहे के बक्स में, अथवा न्यूना-धिक स्वच्छ काँच की लालटेन में उसके रखने से अन्तर पडता है; इसी प्रकार भात्मतत्त्व सर्वेत एक ही होने पर भी उसके ऊपर के कोश, अर्थात् नाम-रूपात्मक भावरण कें तारतम्य मेद से अचेतन और सचेतन जैसे मेद हो जाया करते हैं। भौर तो भ्या, इसका भी कारण वही है कि सचेतन में मनुष्यों श्रोर पशुस्रों को ज्ञान सम्पादन करने का एक समान ही सामर्थ्य क्यों नहीं होता। बातमा सर्वत्र एक ही हैं सही: परन्तु वह बादि से ही निर्मुण और उदासीन होने के कारण मन, बाहि इलादि नाम-रूपात्मक साधनों के विना, स्वयं कुछ मी नहीं कर सकता और वे . साधन मनुष्य-योनी को छोड़ अन्य किसी भी योनि में उसे पूर्गासया प्राप्त नेहीं होते इस लिये मनुष्य-जन्म सब में श्रेष्ठ कहा गया। इस श्रेष्ठ जन्म में आने पर आत्मा के नाम-स्थात्मक त्रावरण के स्यूल और सूचम, हो भेद होते हैं। इनमें से न्यूल भावरमा सनुष्य की स्यूल देह ही है कि जो ग्रुक शोणित चाहि से बनी है। शह से आगे बल कर स्नायु, आहिए और मजा; तथा शोशित अर्थात् रक्त से त्वचा मांस और केश उत्पन्न होते हं-ऐसा समम कर इन सब को चेतृन्ती ' अन्नमय कोश ' कहते हैं । इस स्यूल कोश को छोड़ कर हम यह देखने लगते हैं कि इसके अन्दर क्या है तय क्रमशः वायुरूपी प्राग्त अर्थात् 'प्राग्तामय कोश्। मन भर्यात् 'मनोमय कोश,' दुद्धि अर्थात् 'ज्ञानमय कोश' और अन्त में 'आनन्द्रमय कोश' मिनता है । भ्रात्मा इससे भी परे हैं । इसलिये तैतिरीयोपनिपट् में भन्नमय कोश से भागे बढ़ते बढ़ते भन्त में भानन्दमय कोश वतला कर बरगा ने न्ह्यु को म्रांत्मस्वरूप की पहचान करा दी है (तै. २. १—५; ३. २—६) । इन सब कोशों में से स्यूज देह का कोश छोड़ कर याकी रहे हुए प्रागादि कोशों, सूहम इत्टियों भौर पञ्चतन्माताओं को वेदान्ती 'लिंग' श्रयवा सुद्म शरीर कद्दते हैं बें लोग, 'एक' ही आत्मा को भिन्न भिन्न योनियों में जन्म कैसे आत होता है'---इसकी रुपपत्ति, सांख्य-शास्त्र की तरह बुद्धि के अनेक 'भाव' भान कर नहीं लगाते;

ì

किन्तु इस विषय में उनका यह सिद्धानत है कि यह सय कमें विपाक का, अथवा कमें के फलों का परिणाम है। गीता में, वेदान्तस्त्रों में और उपनिपदों में स्पष्ट कहा है कि यह कमें लिंग-शरीर के आश्रय से अर्थात आधार से रहा करता है आंर जब आत्मा स्यूल देह छोड़ कर जाने लगता है तव यह कमें मी लिंगश्रीरद्वारा उसके साथ जा कर बार बार उसको मिन्न भिन्न जन्म लेने के लिये वाध्य करता रहता है। इसिलये नाम-रूपात्मक जम्म-मरण के चक्टर से छूट कर नित्य परव्रद्य-स्वरूपी होने में अथवा मौस की प्राप्ति में, पिग्रड के आत्मा को जो अड्घन हुआ करती ह उसका विचार करते समय लिंग-शरीर और वेदानत दोनों हिंगों का भी विचार करना पड़ता है। इसमें से लिंग-शरीर का सांख्य और वेदानत दोनों हिंगों का भी विचार करना पड़ता है। इसमें से लिंग-शरीर का सांख्य और वेदानत दोनों हिंगों का भी विचार करना पड़ता है। इसमें से लिंग-शरीर का सांख्य और वेदानत दोनों हिंगों की जाती । इस प्रकरणों में सिर्फ़ इसी वात का विवेचन किया गया है, कि जिस कमें के कारण आत्माको वस्त्रज्ञान न होते हुए अनेक जन्मों के चक्कर में पड़ना होता है, उस कमें का स्वरूप क्या है और उससे कुट कर आत्मा को अमृतत्व प्राप्त होने के लिये मनुष्य को इस संसार में कैसे चलना चाहिये।

सृष्टि के आरम्भकाल में अन्यक्त और निर्मुगा परमक्ष जिस देशकाल आदि नास-रूपात्मक सगुणा शक्ति से व्यक्त, श्रार्थात् इत्य-दृष्टिरूप दुश्चा सा देख पड़ता है, वर्सा को वेदान्तशास्त्र में 'माया' कहते हैं (गी. ७, २४, २५); श्रीर वसी में कर्म का भी समावेश होता है (वृ. १. ६. १)। किंवहुना यह भी कहा जासकता है कि 'साया' श्रीर 'कर्म' दोनों समानार्थक हैं । क्योंकि पहले कुछ न कुछ कर्म, भर्यात् न्यापार, हुए विना भ्रन्यक्त का न्यक होना अथवा निर्गुण का सपुण होना सम्भव नहीं । इसी लिये पहले यह कह कर कि में अपनी मायासे प्रकृति में उत्पन्न होता हैं (गी. ४. ६), फिर आगे आठवें अध्याय में गीता में ही कर्म का यह लत्तुगा दिया है कि 'म्रज्ञर परमहा से पद्ममद्दाभूतादि विविध सृष्टिनिर्माण होने की जो किया है वहीं कर्म है' (गी. म. ३) । कर्म कहते हैं न्यापार अथवा किया . को; फिर वह मनुष्यकृत हो, सृष्टि के अन्य पदार्थों की किया हो, अयवा मूल सृष्टि के उत्पन्न होने की ही हो; इतना व्यापक अर्थ इस जगह विवाचित है। परन्तु कर्म कोई हो उसका परिग्राम सदैव केवल इतना ही होता है, कि एक प्रकार का नाम-रूप बदल कर उसकी जगह दूसरा नाम-रूप उत्पक्ष किया जाय; क्योंकि इन नाम रूपों से आच्छादित मूल दत्य कभी नहीं यदलता—वह सदा एकसा ही रहता है। उदाहरगार्थ, बुनने की किया से 'सूत' यह नाम बदल कर उसी द्रव्य की 'वस्त्र' नाम मिल जाता है; और कुम्हार के ज्यापार से 'मिटी' नाम के स्थान में 'घट' नाम प्राप्त हो जाता है । इसिनिये माया की न्याख्या देते समय कर्म को न ले कर नाम और रूप को ही कभी कभी माया कहते हैं । तथापि कर्म का जब स्वतन्त्र विचार करना पड़ता है, तब यह कहने का समय भाता है कि कर्म-स्वरूप और माया-स्वरूप एक ही हैं। इसलिये आरम्भ ही में यह कह देना

अधिक सभीते की बात होगी कि मार्या, नाम-रूप और कर्म, ये तीनों मूल में एक स्वरूप ही हैं। हाँ, उसमें भी यह विशिष्टार्यक सदम भेद किया जा सकता है कि माया एक सामान्य शब्द है और इसी के दिखाने को नाम-रूरतया ज्यापार की कर्म कड्ते हैं। पर साधारगातया यह मेद दिखलाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी लिये तीनों शब्दों का यहुधा समान कर्य में ही प्रयोग किया जाता है। पर ब्रह्म के एक मार्या पर विनाशी माया का यह जो स्नाच्छादन ( स्रयवा उपाधि=ऊपर का वहाँना ) हमारी आँखों को दिखता है, वसी को सांख्यगास्त्र में '' त्रिगुगात्मक प्रकृति " कहा गया है। सांख्य-वादी प्ररूप और प्रकृति दोनों तत्त्वां को स्वयंभू, स्वतन्त्र और श्रनादि मानते हैं। परन्त साया. नाम-रूप अथवा कर्म, चारा-खरा में बदलते रहते हैं: इसिलये उनको, नित्य स्मीर स्विदिकारी परवद्य की योग्यता का, क्रयात स्वयंभू कीर स्वतंत्र मानना न्याय-दृष्टि से अनुचित है। क्योंकि नित्य क्रीर अनित्य ये दोनों कल्पनाएँ परस्पर विरुद्ध हैं और इसलिये दोनों का अस्तित्व एक ही काल में माना नहीं जा सकता। इसलिये वेदान्तियों ने यह निश्चित किया है कि विनाशी प्रकृति धयवा कर्मात्मक माया स्वतन्त्र नहीं है; किन्तु एक नित्य, सर्वे-व्यापी और निर्गुगा परमहा में ही मनुष्य की दुवलता इन्द्रियों को सगुगा माया का दिखाबा देख पडता है। परन्त केवल इतना ही कह देने से काम नहीं चल जाता कि माया परतन्त्र है और निर्गुण परब्रह्म में ही यह दश्य दिखाई देता है। गुण-परिणास से न सही, तो विवर्त-वाद से निर्मुण और नित्य ब्रह्म में विनाशी सगुण नाम रूपों का, श्रयांत माया का दृश्य दिलाना चाहे सम्मव हो, तथापि यहाँ एक और प्रश्न रपस्थित होता है, कि मनुष्य की इन्द्रियों को दिखनेवाला यह सगुण दृश्य निर्माण परमहा में पहले पहल किस क्रम से, कब और क्यों दिखने लगा? भयवा यही भर्म त्यावहारिक सापा में इस प्रकार कहा जा सकता है, कि नित्य भौर चित्रपी परमेखर ने नाम-रूपात्मक, विनाशी और जड़-सृष्टि क्व और क्यों बत्पन की? परन्तु ऋषेद के नासदीय सुक्त में जैसा कि वर्णन किया गया है, यह विषय मनुष्य के ही लिये नहीं: किन्तु देवताओं के लिये और वेदों के लिये भी बागम्य है ( ऋ. १०. १२६: तै. बा. २. ८. ६), इसिलये उक्त प्रश्न का इससे ऋषिक भीर कुछ उत्तर नहीं दिया जा सकता कि " ज्ञान-दृष्टि से निश्चित किये हुए निर्गुरा परमहा की ही यह एक अतर्भ्य लीला है " ( वेस्. २. १. ३३ )। अतएव इतना मान कर ही आगे चलना पडता है, कि जब से हम देखते आये तब से निर्मुण ब्रह्म के साय ही नाम-रूपात्मक विनाशी कमें भाषवा संग्राण माया हमें हमोचर होती आई है। इसी लिये वेदान्तसूत्र में कहा है कि मायात्मक कर्म अनादि है (वेस. २. १. ३४-३७); और भगवद्गीता में भी भगवान् ने पहले यह वर्णन करके कि प्रकृति स्वतन्त नहीं है—' मेरी ही माया है' ( गी. ७. १४ ), फिर आगे कहा है कि प्रकृति अर्थात् भाया, और पुरुष, दोनों ' अनादि ' हैं (गी. १३. १८)। हसी तरह श्रीशंकराचार्य ने अपने भाष्य में माया का लक्षणा देते हुए कहा है कि " सर्वर्श-

श्वरस्याऽऽत्मभृते, इचाऽविद्याकात्पते नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीये संसार-प्रपद्मवीजभूते सर्वेज्ञरयेश्वरस्य 'भाया ' 'शक्तिः ' 'प्रकृति ' रिति च श्रतिसमृत्योग्रीम-लप्येते " (बेस. शांसा. २. १. १४)। इसका भावार्य यह है- " इन्द्रियों के) अज्ञान से मूल बहा में कल्पित किये हुए नाम-रूप को ही श्रुति और रेमृति-प्रन्यों ं में सर्वज्ञ इंश्वर की 'माया', 'शक्ति 'श्रयवा, 'प्रकृति 'कहते हैं: ये नाम-रूप सर्वज्ञ परमेश्वर के घातमभूत से जान पडते हैं, परन्तु इनके जड़ होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि ये परवहां से भिन्न हैं या अभिन्न ( तत्वान्यत्व ) श्रीर यही जड सृष्टि (दृश्य) के विस्तार के मूल हैं; " और " इस माया के योग से ही यह सृष्टि परमेश्वर-निर्मित देख पड़ती है, इस कारण यह माया चाहे विनाशी हो. तथापि दृश्य-सृष्टि की रत्पत्ति के लिये आवश्यक और अत्यन्त उपयुक्त है तथा इसी को उपनिपदों में भ्रव्यक्त, शाकाश, भ्रचर इत्यादि नाम दिये गये हैं " (वेस. शांभा. १. ४. ३)। इससे देख पड़ेगा कि चिन्मय (पुरुप) छीर श्रचेतन मार्या (प्रकृति) इन दोनों तत्वों को सांख्य-वादी स्वयंभू, स्वतन्त्र छोर श्रनादि मानते हैं; पर माया का भ्रमादित्व यद्यपि वेदान्ती एक तरह से खीकार करते हैं, तयापि यद्द उन्हें मान्य नहीं कि माया स्वयंभू और स्वतंश है; श्रीर इसी कारण संसारात्मक माया का मूचरूप से वर्शीन करते समय गीता ( १५. ३) में कहा गया है कि 'न रूपमस्येष्ट तथोपलभ्यते नान्तो न चादिने च संप्रतिष्टा'—इस संसार प्रच का रूप अना, आदि, मूल श्रयवा ठीर नहीं मिलता। इसी प्रकार तीसरे श्रध्याय में जो ऐसे वर्णन हैं कि ' कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्धि '( ३. १५ )—ब्रह्म से कर्म दत्पन्न रहुन्ना; ' यहः कर्मे समुद्रवः ' (३. १४)-यज्ञ भी कर्म से ही उत्पन होता है, अयवा 'सह बज्ञाः-प्रजाः सुर्वा ' (३.१०)—ग्रहादेव ने प्रजा (सृष्टि), यज्ञ (कर्म) होना को साय ही निर्माण किया; इन सब का तात्पर्य भी यही है कि कर्म बयवा कर्मरूपी यज्ञ और सृष्टि श्रर्यात् प्रजा, ये सब साय ही जत्पन्न हुई है। "फिर चाहे इस सृष्टि को प्रत्यत्त ब्रह्मदेव से निर्मित हुई कह्यो अथवा मीमांसको की नाई यह कह्ये कि उस यहादेव ने नित्य वेद-शब्दों से उसको चनाया—अर्थ दोना का एक ही है (ममा. शां. २३१; मलु, १. २१)। सारांश; दृश्य-सृष्टि का निर्माण होने के समय मूल निर्भुगा ब्रह्म में जो न्यापार दिख पड़ता है; वही कमें है। इस न्यापार को ही नाम-रूपात्मक माया कहा गया है; और इस मृल कर्म से ही सूर्य-चन्द्र आदि सृष्टि के सब पदार्थों के ब्यापार स्रागे परम्परा से उत्पन्न हुए हैं ( हु. ३. ८.६)। ज्ञानी पुरुषों ने भ्रपनी बुद्धि से निश्चित किया है कि संसार के सारे व्यापार का मूलभूत जो यह सृष्ट्युत्पत्ति काल का कर्म अथवा साया है, सो ब्रह्म की ही कोई व कोई अतस्ये लीला है, स्वतंत्र वस्तु नहीं हैं । परन्तु ज्ञानी पुरुपों की गति यहाँ पर हंदित हो

<sup>•</sup> What belongs to mere appearance is necessarily subordinated by reason to the nature of the thing in itself." Kant's *Metaphysic of Morals* (Abbot's trans. In Kant's *Theory of Ethics*, p.81).

जाती है, हसीलेय इस बात का पता नहीं लगता कि यह लीला, नाम-रूप अयवा मायात्मक कमें 'कब ' उत्पन्न हुम्रा। अतः केवल कर्म-सृष्टि का ही विचार जब करना होता है तब इस परतन्त्र और विनाशी माया की तथा माया के साथ ही तद्दंगभूत कर्म को भी, वेदान्तशास्त्र में सनादि कहा करते हैं ( वेस्. २. १. ३५ )। स्मरण रहे कि, जैसा सांस्थ-वादी कहते हैं, उस प्रकार, भ्रनादि का यह मतलब नहीं है कि माया मूल में ही परमेश्वर की वरावरी की, निरारम्म और स्वतन्त्र हैं, परन्तु यहाँ सनादि शब्द का यह सर्थ विवालित है कि वह दुईंगरम्म है अर्थात् वसका आदि ( आरम्म ) सालुम नहीं होता।

परन्तु यद्यपि इमें इस वात का पता नहीं लगता कि चिद्रप बहा कर्मात्मक अर्थात दृश्यसिष्ट-रूप कव और क्यों होने लगा, तथापि इस मायात्मक कर्म के अगले सब व्यापारों के नियम निश्चित है और उनमें से बहुतेरे नियमों को हम निश्चित रूप से जान भी सकते है। बाठवें प्रकरण में सांख्यतास के ब्रनुसार इस-बात का विवेचन किया गया है, कि मूल प्रकृति से ग्रर्थात् अनादि मायात्मक कर्म से ही आगे चल कर सृष्टि के नाम-रूपात्मक विविध पदार्थ किस कम से निर्मित हुए; झौर वहीं भाषुनिक खाधिमीतिकशास्त्र के सिद्धान्त भी तुलना के लिये वतलाये गये हैं। यह सच है कि वेदान्तशास्त्र प्रकृति को परव्रह्म की तरह स्वयम्भू नहीं मानता: परन्त प्रकृति के अगले विस्तार का ऋम जो सांख्यशास्त्र में कहा गया है, वहीं वेदान्त को भी मान्य है; इसलिये यहाँ उसकी पुनरुक्ति नहीं की जाती। कर्मात्मक मूल प्रकृति से विश्व की उत्पत्ति का जो क्रम पहले बतलाया गया है उसमें, उन सामान्य नियमों का कुछ भी विचार नहीं हुआ कि जिनके अनुसार मनुष्य को कर्म-फल मोगने पडते हैं। इसलिये श्रय उन नियमों का विवेचन करना श्रावश्यक है। इसी को 'कर्म-विपाक ' कहते हैं। इस कर्म-विपाकका पहला नियम यह है कि लहाँ एक वार कर्म का भारम्भ हुआ कि फिर उसका व्यापार भागे वरावर श्रखराड जारी रहता है और जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर सृष्टि का संहार होता है तब भी यह कर्म बीजरूप से बना रहता है एवं फिर जब सृष्टि का घारम्म होने लगता है तब उसी कर्म-बीज से फिर पूर्ववत ग्रंकुर फूटने लगते हैं। महाभारत का कथन है कि:---

येषां ये यानि कर्माणि प्राक्सप्टयां प्रतिपेदिरे । तान्येव प्रतिपद्यन्ते सुज्यमानाः पुनः पुनः ॥

क्रायांत् " पूने की सृष्टि में प्रत्येक प्रायाा ने जो जो कर्म किये होंगे, ठीक ने ही कर्म उसे (चाहे उसकी हुन्छा हो या न हो) फिर फिर यथापूर्व प्राप्त होते रहते हैं " ( देखों ममा शां. र३१. ४८, ४८ और गी. ८. १८ तथा १८) । गीता ( ४. ११) में कहा है कि " गहना कर्मयों गतिः "—कर्म की गति कठिन हैं; इतना हो नहीं किन्तु कर्म का वन्धन मी बड़ा कठिन हैं। कर्म किसी से भी नहीं खूट सकता। वायु कर्म से ही चलती हैं; सूर्य-चन्द्रादिक कर्म से हा बूमा करते हैं; और ब्रह्मा, विप्यु,

महेश बादि संतुता देवता भी कर्मी में ही वैंचे हुए हैं। इन्द्र बादिकों का क्या पूछना है! सगुगा का अर्थ है नाम-रूपात्मक और नाम-रूपात्मक का अर्थ है कर्न या कमें का परिग्राम । जब कि यही बतलाया नहीं जा सकता कि मायात्मक कर्म आरम्म में कैसे उत्पन्न हुआ, तय यह कैसे वतलाया जावे कि तदह मृत मनुष्य इस कर्म-वक में पहले पहल कैसे फैंस गया। परन्तु किसी भी रीति से क्यों न हो, जब वह एक बार कर्म-बन्धन में पह चुका, तब फिर झागे चल कर उसकी एक नाम-स्यानमक देह का नाग्न होने पर कर्म के परिणाम के कारण दसे इस मृष्टि में मिल मिल कर्ण का मिलना कमी नहीं ह्याता; क्योंकि आधुनिक आधिमातिक शासकारों ने भी भव यह निश्चित किया है कि कर्मशक्ति का कमी भी नाग नहीं होता; किन्तु जो शाकि आज किसी एक नाम-रूप से देख पडती है, वही शक्ति दस नाम रूप के नाश होने पर दूसरे नाम रूप से प्रगट हो जाती है। और जब कि किसी एक नाम रूप के नाम होने पर उसको भिन्न भिन्न नाम रूप प्राप्त हुआ ही करते हैं, तब यह भी नहीं माना जा सकता कि ये भिन्न भिन्न नाम-रूप निर्जीव ही होंगे प्रयवा ये मिख प्रकार के ही ही नहीं सकते । अध्यात्मश्रष्टि से इस नाम-रूपात्मक परुपरा को ही जन्म मरणा का चक्र या संसार कहते हैं: और इन नाम-रूपों की बाधारमत शक्ति को समष्टि-रूप से बहा, श्रीर व्यष्टि-रूप से जीवात्मा कहा करते हैं। वस्तुतः देखने से यह विदित होगा कि यह भारमा न तो जन्म धारण करता ई मीर न सरता ही है; झर्यात् यह नित्य और स्वायी है। परन्तु कर्म-बन्धन में पढ़ जाने के कारण एक नाम-रूप के नाश हो जाने पर उसी को दूसरे नाम-रूपों का प्राप्त होना टल नहीं सकता । भ्राज का कमें कल मोगना पड़ता है और कल का परसों, इतना ही नहीं, किन्तु इस जन्म में जो कुछ किया जाय उसे भगले जन्म में मोगना पढ़ता है—इस तरह यह मब-चक सदेव चलता रहता है। मनुस्मृति तया महामारत ( मनु. ४. १७३; ममा. था. ८०. ३ ) में तो कहा गया है कि इन कर्म-फलों को न केवल इसे किन्त कभी कभी इसारी भास-रूपात्मक देह से उत्पन्न हुए इसारे लड़कों

<sup>#</sup> यह बात नहीं कि पुनर्जन्म की इस कत्यना को केवल हिन्दूषम ने या केवल जातिन क्वादियों ने ही माना हो। यदापि वैदित लोग आतमा को नहीं मानते, तथापि वैदित वर्ग में विणित पुनर्जन्म की कत्यना को उन्होंने अपने धर्म में पूर्ण रीति से त्यान दिया है; और विस्त्रों शालाब्दी में ''परमेश्वर सर गया'' कहनेवाल पक्के निरोश्वर बारी जर्मन पण्डित निर्देशों ने भी पुनर्जन्म-वाद को स्त्रीकार किया है। उसने दिन्दा है कि कर्म-शक्ति के बो हमेशा रूपानतर हुआ करते हैं, वे सर्वादित हैं तथा काल अनन्त है; इसल्यि कहना पहुंग है कि एक बार जो नाम-रूप हो जुके है, वहीं फिर आगे वयापूर्व कभी न कभी अवश्य उत्पन्न होते ही हैं, और इसी से कर्म का जब्ज अर्थात क्या बेवल आधिमातिक दृष्टि में ही सिद्ध हो जाता है। उसने यह भी लिखा है कि यह करना या उपपत्ति तुझे अपनी रहाति में मालम हुई है! Nietzsche's Eternal Recurrence. (Complete Works Engl. Trans, Vol. XVI. pp. 235–256).

और नातियों तक को भी मोगना पड़ता है। शांतिपर्व में भीष्म युधिष्टिर से कहते हैं:→ पापं कर्म कृतं किंचिद्यदि तस्मिन्न दृश्यते ।

नृपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेष्वापे च नप्नृषु ॥

भ्रयीत "हे राजा! चाहे किसी भादमी को उसके पाप-कर्मी का फज उस समय मिलता हुआ न देख पढ़े; सर्यापि वह, उसे ही नहीं, किन्तु उसके पुत्रों, पोंत्रों और प्रपीत्रों तक को भोगना पड़ता है "(१२६.२१)। इस स्रोग प्रत्यत्त देखा करते हैं कि कोई कोई रोग वंशपरम्परा से प्रचलित रहते हैं। इसी तरह कोई जन्म से ही दिखी होता हैं और कोई वैमव-पूर्ण राजकुल में उत्पन्न होता है । इन सब बातों की उपपत्ति केवल कर्म-वाद से भी लगाई जा सकती है; और वहुतों का मत है कि यही कर्म-वाद की सचाई का प्रमाण है। कर्स का यह चक्र जब एक बार आएम्स हो जाता है तब उसे फिर परमेश्वर भी नहीं रोक सकता । यदि इस दृष्टि से देखें कि सारी सिष्ट परमेश्वर की इच्छा से भी चल रही है, तो कहना होगा कि कर्म-फल का देने-वाला परमेश्वर से भिन्न कोई वृसरा नहीं हो सकता ( वेस्. ३. २. ३८; की. ३. ८); श्रीर इसी लिये मगवान् ने कहा है कि ' लमते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि तान् " ( गी. ७. २२ )--में जिस का निश्चय कर दिया करता है वही इन्छित पल मनुष्य को मिलता है। परन्तु कर्म-फल को निश्चित कर देने का काम यदापि ईश्वर का है, तथापि वेदान्तशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि वे फल हर एक के खरे-खोटे कर्मों की अर्थात कर्म-अकर्म की ये अ्वता के अनुरूप की निश्चित किये जाते हैं; इसी लिये परमेथर इस सम्बन्ध में बस्तुतः उदासीन ही हैं: अर्थात यदि मनुष्यों में मले हुरे का मेद हो जाता है तो उसके लिये परमेश्रर वैपन्य (विपमहादि) ग्रीर नैर्वृग्य ( निर्देयता ) दोपों का पात्र नहीं होता ( बेस्. २. १. ३४ )। इसी काशय को लेकर गीता में भी कहा है कि " समोऽई सर्वभूतेय " ( ६. २६ ) अर्थात ईश्वर सब के लिये सम है; भ्रयवा--

नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सकृतं विभुः.॥

परमेश्वर न तो किसी के पाप को लेता हैं न पुराय को, कमेशा माया के स्वमाव का सक चल रहा है जिससे आिएमात्र को अपने अपने अमीनुसार सुखदुःख मोगने पड़ते हैं (गी. ४. १४. १४.)। सारांश, यद्यपि मानवी दुद्धि से इस बात का पता नहीं लगता कि परमेश्वर की इच्छा से संसार में कमेका आरम्भ कब हुआ और तद्वर ममूत मनुष्य अमे के बन्धन में पहले पहल कैसे फैंस गया त्यापि जब हम यह देखते हैं कि कमें के मविष्य परिएाम या फल केवल कमें के नियमों से ही बत्यन हुआ करते हैं, तब हम अपनी दुद्धि से इतना तो अवश्य निश्चय कर सकते हैं कि संसार के आरम्भ से प्रत्येक प्राणी नाम-रूपात्मक अनादि कर्म की कैंद में वैंच सा गया है। "कर्मणा वच्यते जन्तुः "—ेता जो इस प्रकरण के आरम्भ में ही बचन दिया हुआ है, उसका अर्थ भी यही है।

इस बनादि कर्म-प्रवाह के कीर भी दूसरे भ्रमेक नाम हैं, जैसे संसार, प्रकृति. भाया, दृश्य सृष्टि, सृष्टि के कायदे या नियम इत्यादि; क्योंकि सृष्टि शास्त्र के नियम भाम-रूपों में होनेवाले परिवर्तनों के ही नियम हैं, और यदि इस दृष्टि से देखें तो सब आधिमीतिक-शास्त्र नाम-रूपात्मक माया के प्रपंच में ही ह्या जाते हैं। इस माया के नियम तथा बन्धन सुदृढ़ एवं सर्वेच्यापी हैं । इसी लिये हेकल जैसे माधिमौतिकशास्त्रज्ञ, जो इस नाम-रूपात्मक माया किंवा दृश्य-सृष्टि के मल में भायवा उससे परे किसी नित्य तत्त्व का द्वीना नहीं मानते, उन लोगों ने सिदान्त किया है कि यह स्टि-चक्र मनुष्य को जिधर ढकेलता है, उधर ही उसे जाना पडता है। इन पंडितों का कयन है कि प्रत्येक मनुष्य को जो ऐसा मालूम होता रहता है कि नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूप से हमारी मुक्ति होनी चाहिये अथवा अमुक काम करने से इमें अमृतत्व मिलेगा—यह सब केवल अम हैं; ब्रात्मा या पर मातमा कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है और भ्रमृतन्व मी भूठ है; इतना ही नहीं, किन्तु इस संसार में कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ काम करने को स्वतंत्र नहीं है। मनप्य भ्राज जो कुछ कार्य करता है, वह पूर्वकाल में किये गये स्वयं उसके या उसके पूर्वजों के कर्मी का परिगाम है, इससे उक्त कार्य का करना न करना भी उसकी इच्छा पर कमी अवलम्बित नहीं हो सकता। उदा इरणार्थ, किसी की एक साथ उत्तम चस्तु को देख कर पूर्व-कर्मी से अथवा वंशपरम्परा गत संस्कारों से उसे चुरा लेने की बुद्धि कई लोगों के मन में, इच्छा न रहने पर भी, उत्पन्न हो जाती ई झार वे रुस वस्तु को चुरा लेने के लिये प्रवृत्त हो जाते हैं । सर्यात इन आधिमातिक पंढितों के मत का सारांश यही हैं, कि गीता में जो यह तत्त्व बतलाया गया है कि ं द्मानिच्छन् मापि वाप्योँय वलादिव नियोजितः " (गी. ३. ३६) अच्छा न होने पर भी मनप्य पाप करता है—यही तत्त्व सभी जगह एक समान टपयोगी है, उसके लिये एक भी अपवाद नहीं है और इससे बचने का भी कोई उपाय नहीं है। इस सत के अनुसार यदि देखा जाय तो मानना पड़ेगा कि सतुख की जो बुद्धि और इच्छा म्राज होती है वह कल के कर्मों का फल है, तया कल जो बुद्धि उत्पन्न हुई थी वह परसों के कर्मी का फुल या; और ऐसा होते होते इस कारण-परमरा का कभी अन्त ही नहीं भिलेगा तथा यह मानना पढ़ेगा कि मनुष्य अपनी स्वतंत्रतृहि से कुछ भी गहीं कर सकता, जो कुछ होता जाता है वह सब पूर्वकर्म धर्यात देव का ही फल है—क्योंकि प्राक्तन कर्म को ही लोग देव कहा करते हैं । इस प्रकार -यदि किसी कर्म को करने अथवा न करने के लिये मनुष्य को कोई स्वतंत्रता ही नहीं हैं, तो फिर यह कंहना भी व्यर्थ है कि मनुष्य को अपना आचरण अमुक रीति से सुधार जेना चाहियं ग्रीर भसुक रीति से ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान प्राप्त करके अपनी खुद्धि को शुद्ध करना चाहिये। तब तो मनुष्य की वही दशा होती है कि तो नहीं के प्रवाह में बहती हुई संकड़ी की हो जाती है, अर्थात जिस और माया, प्रकृति, सृष्टिकम या कर्म का प्रवाह उसे खींचेगा, उसी और उसे चुपांचुप चले जाना

चाहिये-फिर चाहे उसमें अधोगति हो अथवा प्रगति । इस पर कुछ अन्य आधि-भौतिक उत्काति-वादियों का कहना है कि प्रकृति का स्वरूप स्थिर नहीं है और नाम-रूप ज्ञाग-ज्ञाग में बदला करते हैं; इसलिये जिन स्टि-नियमों के अनुसार ये परिवर्तन होते हैं, उन्हें जान कर मतुष्य को बाह्य-सृष्टि में ऐसा परिवर्तन कर लेना चाहिये कि जो उसे हितकारक हो; और हम देखते हैं कि मनुष्य इसी न्याय से प्रत्यन्न न्यवद्वारों में अप्रि या विद्युच्छिक्ति का उपयोग अपने फायदे के लिये किया करता है। इसी तरह यह भी अनुमव की बात है कि प्रयत्न से मनुष्य-स्वभाव में थोडा बहुत परिवर्तन अवश्य हो जाता है। परन्तु प्रस्तुत प्रश्न यह नहीं है कि स्प्रिन्चना में या मनुष्यस्वमाव में परिवर्तन होता है या नहीं और करना चाहिये या नहीं: हमें तो पहले यही निश्चय करना है कि ऐसा परिवर्तन करने की जो ब्रद्धि या इच्छा मनुष्य में उत्पन्न होती है उसे रोकने या न रोकने की स्वाधीनता उसमें है या नहीं। और, भ्राधिमीतिक शास्त्र की दृष्टि से इस बुद्धि का होना या न होना ही यदि " बढि: कर्मानुसरिग्री " के न्याय के अनुसार प्रकृति, कर्म या सृष्टि के नियमों से पहले ही निश्चित हुआ रहता है, तो यही निप्पन्न होता है कि इस आधिमौतिक शास्त्र के अनुसार किसी भी कर्म को करने या न करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। इस वाद को " वासना-स्वातन्त्र्य, " " इंड्डा-स्वातस्त्र्य " या " प्रवृत्ति-स्वातन्त्र्य " कहते हैं। केवल कर्म-विपाक अथवा केवल आधिभौतिक-शास्त्र की दृष्टि से विचार किया जाय तो अन्त में यही मिद्धान्त करना पड़ता है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार का प्रवृत्ति-स्वातन्त्र्य या इच्छा-स्वातन्त्र्य नहीं है-यह कर्म के अलेख बन्धनीं से वसा ही जकड़ा हुआ है जैसे किसी गाड़ी का पहिया चारों तरफ से लोहे की पटी से जकड दिया जाता है। परन्तु इस सिद्धान्त की सत्यता के लिये मनुष्यों के अन्त-करण का अनुसव गवाही देने को तयार नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने अन्तः करण में यही कहता है कि यद्यपि सुम्त में सूर्य का उदय पश्चिम दिशा में करा देने की शक्ति नहीं है, तो भी सुक्त में इतनी शक्ति अवश्य है कि में अपने हाथ से होनेवालें कार्यों की मलाई-वराई का विचार कर के उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार करूँ या न करूँ, अथवा जब मेरे सामने पाप और पुराय तथा धर्म और अधर्म के हो मार्ग उपार्रियत हों,तब उनमें से किसी एक को स्वीकार कर लेने के लिये में स्वतन्त्र हैं। अब यही देखना है कि यह समम सच है या मूठ। यदि इस समम को भूठ कहें. तो हम देसते हैं कि इसी के आधार चोरी. इत्या आदि अपराध करने-वालों को अपराधी ठहरा कर सज़ा दी जाती है; और यदि सच मानें तो कर्म-वाद. कर्म-विपाक या दृश्य-सृष्टि के नियम मिथ्या प्रतीत होते हैं। आधिभौतिक शासीं में केवल जड पदार्थी की क्रियाओं का ही विचार किया जाता है;इसलिये वहाँ यह प्रश्न दत्पन नहीं होता; परन्तु जिस कर्मयोगशास्त्र में ज्ञानवान् मनुष्य के कर्त्तस्य-अकर्त्तन्य का विवेचन करना होता है. उसमे यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर देना भी अवश्यक है । क्योंकि एक बार यदि यही अन्तिस

निश्रय हो जाय कि मनुष्य को कुछ भी प्रधृति-स्वातन्त्र्य प्राप्त नहीं है; तो किरे अमुक प्रकार से बुद्धि को शुद्ध करना चाहिये, अमुक कार्य करना चाहिये अमुक नहीं करना चाहिये, अमुक धर्म्य हैं, अमुक अधर्म्य, हत्यादि विधि-निपेधशास्त्र के सब मनाड़े ही आप ही आप मिट जायँगे ( वेमृ. २, ३. ३३ ), और तय परम्परा से या प्रत्यत्त रीति से महामाया प्रकृति के दासत्व में सदैव रहना ही मनुष्य का पुरुपार्थ हो जायगा । अथवा पुरुपार्थ ही काहे का ? अपने वश की वात हो तो पुरुपार्थ हो जायगा । अथवा पुरुपार्थ ही काहे का ? अपने वश की वात हो तो पुरुपार्थ हो जायगा । अथवा पुरुपार्थ ही काहे का ? अपने वश की वात हो तो पुरुपार्थ हो हा स्वा कीर परत्यंत्र ता के सिवा और हो ही क्या सकता है ? हल में जुते हुए बैलों के समान सव लोगों को प्रकृति की आजा में चल कर, एक आधुनिक कवि के कथनामुसार 'पदार्थधम की श्रृंखलाओं' से वाँध जाना चाहिये! हमारे मारतव्य में कर्म-वाद या हैव-वाद से और पश्चिमी देशों में पहले पहल ईसाई धर्म के भिवतन्त्यतावाद से तथा अर्थांचीन काल में शुद्ध आधिमीतिक शाओं के सृष्टि क्रम-वाद से हच्छा-स्वातत्र्य के इस विषय की और पंढितों का ध्यान अक्षित हो गया है और इसकी वहुत कुछ चर्चा हो रही है। परन्तु वहाँ पर उसका वर्णन करना असम्भव है; इसालिये इस प्रकरणा में यही वतलाया जायगा कि वेदान्तशास्त्र और मगवदीता ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है।

यह सच है कि कर्म-प्रवाह बनादि है और जब एक बार कर्म का चकर ग्रुरू हो जाता है तब परमेश्वर भी उसमें इस्तचेप नहीं करता। तथापि अध्यात्मशास का यह सिद्धान्त है कि हश्य-सृष्टि केवल नाम-रूप या कर्म ही नहीं है, किन्तु इस नाम-रूपात्मक आवरया के लिये आधारभूत एक आत्मरूपी, स्वतन्त्र और अविनाशी महा-पृष्टि है तथा मनुष्य के शरीर का आत्मा उस नित्य एवं स्वतन्त्र परमहा हो का अंश है। इस सिद्धान्त की सद्दायता से, प्रत्यन्त में आनिवार्य दिखनेवाली उक्त अङ्ख्य से भी खुटकारा हो जाने के लिये, हमारे शास्त्रकारों का निश्चित किया हुआ एक मार्ग है। परन्तु इसका विचार करने के पहले कर्मविपाद्ध-प्रक्रिया के शेप अंश का वर्षान पूरा कर लेना चाहिये। 'जो जस करें सो तस फल चाला' यानी "जैसी करनी वैसी भरनी" यह नियम न केवल एक ही व्यक्ति के लिये, किन्तु कुटुम्ब, जाति, राष्ट्र और समस्त संसार के लिये भी उपयुक्त होता है और चूंकि प्रत्येक मनुष्य का किसी न किसी कुटुम्ब, जाति, अथवा देश में समावेश हुआ ही करता है इस. लिये उसे स्वपं अपने कर्मों के साथ कुटुम्ब आदि के सामाजिक कर्मों के फलों को भी अंशतः मोगना पड़ता है। परन्तु व्यवहार में शायः एक मनुष्य के कर्मों का ही

<sup>े</sup> बेदान्तस्य के इस अधिकरण को 'जीवक्टर्न्सिकिरण 'कहने हैं। उसका पहला की सूत्र हैं ''कर्ता शास्त्राधंवस्त्रास '' अर्थात् विश्वि-निषेधशास्त्र में अर्थवत होने के छियं जीव को कर्ता मानना चाहिये। पाणिनि के ''स्वतन्नः कर्ना'' (पा. १. ४. ५४) मूत्र के कर्ना' नास्त्र से ही आत्मस्वासंत्र्य का दोंच होता है और इससे नास्त्रम होता है कि यह अधिकरण रसी निषय का है।

विवेचन करने का प्रसंग आया करता है; इसलिये कर्म-विपाक-प्रक्रिया में कर्म के विभाग शयः एक मनुज्य को ही लच्य करके किये जाते हैं। स्दाहरखार्य मनुज्य से किये जानेवाले ऋगुम कमों के मनुजी ने कायिक, वाचिक और मानासिक त्तीन मेट किये हैं । व्यभिचार, हिला और चोरी - इन तीनों को कापिक: कट, मिच्या, ताना मारना और असंगत बोलना - इन चारों को वाचिक: और परम्बाभिलापा, दूसरा का अहित-चिन्तन और ध्यर्थ आप्रह करना - इन तीना को मानासिक पाप कहते हैं । सब मिला कर दस प्रकार के अशुम या पापकर्म बतलाये गये हैं ( मनु. १२. ५-७: मभा. अनु. १३ ) और इनके फल भी कहे गये कें । परन्त ये भेद कहा स्थायी नहीं हैं; क्योंकि इसी अध्याय में संब कमी के फिर भी—सास्त्रिक, राजस और तामस—तीन भेट किये नये हैं और प्रायः सगबद्दीता में दिये गये वर्णन के अनुसार इन तीनों प्रकार के गुणों या कर्मी के . लक्तमा भी बंतलाये गये हैं ( गी. १४. ११-१४; १८. २३-२४; मनु. १२. ३१-३४ )। परन्त कर्न विशाक-प्रकरण में कर्म का जो सामान्यतः विमांग पाया जाता है, वह इन दोनों से भी मिल हैं, उसमें कर्म के संचित, शारव्य और कियमाण, ये तीन भेट किये जाते हैं। किसी मनुष्य के द्वारा इस जुगा तक किया गया जो कर्म है - चाहे वह इस बन्म में किया गया हो या पूर्वजन्म में - वह सब ' संचित ' अर्थात ' एकत्रित ' कमें कष्टा जाता है । इसी ' संचित ' का दूसरा- नाम ' अदय ' और मीमांसकों की परिभाषा में ' अपूर्व ? भी है। इन नामों के पढ़ने का कारगा यह है कि जिसं समय कर्म या किया की जाती है उसी समय के लिये वह दृश्य रहती है, उस समय के बीत जाने पर वह किया स्वरूपतः शेप नहीं रहती; किन्तु दसके सदम अत्रद्व अदृश्य अर्थात् अपूर्व औरं विलक्षण परिणाम की बाकी रह जाते हैं (बेसू. शांमा. ३. २. ३६, ४०) । कुछ भी हो; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस च (ा तक जो जो कर्म किये गये होंगे रन सब के परिग्रामों के संग्रह को ही 'संचित'. 'श्रद्ध' या ' अपूर्व ' कहते हैं। टन सब संचित कर्मों को एकदम भोगना असम्मव है, क्योंकि इनके परिग्रामों से कुछ परस्पर-विरोधी धर्यात भले और दीरे दोनों मकार के फल देनेवाले हो सकते हैं। टटाहरणार्थ, कोई संचित कर्म स्वर्गप्रद और कोई नरकपद भी होते हैं; इसलिये इन दोनों के फलों को एक ही समय भोगना सम्भव नहीं है - इन्हें एक के बाद एक भोगना पढ़ता है । अत्रव ' संचित ' में से जितने कर्मों के फलों को मोगना पहले ग्रारू होता है उतने ही को 'प्रात्व्थ 'प्रयात कारम्भित 'संचित ' कहते हैं । व्यवहार में संचित के अर्थ में ही ' प्रारव्ध ' शब्द का बहुआ रुपयोग किया जाता है; परन्तु यह भूल है। शास्त्र-रिष्ट से यही प्रगट होता है कि संचित के क्रयांत् समस्त भूतपूर्व कमी के संप्रमु के एक छोटे भेद को ही 'प्रास्ट्य ' कहते हैं । प्रास्ट्य' कुछ समस्त संचित नहीं है; संचित के जितने भाग के फलों का (कार्यों का) भोगना आएम हो नया हो दतना ही प्रारव्ध है और इसी कारण से इस प्रारव्ध का दूसरा नास

बारव्यकमें है। प्रारव्धं और संचित के भ्रातिरिक्त कमें का कियमाणु नामक एक र्भार तीसरा भेद है । ' क्रियमाग्रा ' वर्तमान कालवाचक धातु साधित शब्द है और उसका अर्थ हैं-- ' जो कर्म अभी हो रहा है अयवा जो कर्म अभी किया जा रहा है। ' परन्त वर्तमान समय में इस जो कुछ करते हैं वह प्रारव्ध हमें का श्री ( अर्यात संचित कर्मी में से जिन कर्मी का भोगना शरू हो गया है, उनका ही) परिग्राम है: अतएव 'कियमाग्र' को कर्म का तीसरा मेद मानने के लिये हमें कोई कारण देख नहीं पहता । हाँ, यह मेद दोनों में अवश्य किया जा सकता है कि प्रारूध कारण है और कियभाण उसका फल अर्थात कार्य है; परन्तु कर्म विपाक प्रक्रिया में इस भेद का कुछ उपयोग नहीं हो सकता। संचित में से जिन कर्मी के फर्लों का भोगना अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है उनका-अर्थात् संचित में से प्रात्थ की घटा देने पर जो कर्म बाकी रह जायँ उनका-योध कराने के लिये किसी दूसरे शब्द की भावश्यकता है। इसलिये वेदान्तसूब (४.१.१५) में प्रारम्भ ही को प्रारव्यकर्म और जो प्रारव्ध नहीं हैं उन्हें अनारव्ध-कार्य कहा है। हमारे मतानुसार संवित कर्मी के इस रीति से-प्रारव्ध-कार्य और अनारव्ध-कार्य-दो मेद करना ही शास्त्र की दृष्टि से भाषिक युत्ति पूर्ण मालूम होता है। इसलिये ' क्रियामाण ' को धात साधित वर्तमानकालवाचक न समम्म कर 'वर्तमानसामीप्ये. वर्तमानवहा ' इस पाणिनिसन्न के अनुसार (पा. ३. ३. १३१) मिविप्यकालवाचक समर्भे, तो दसका आर्थ 'जो आगे शीव ही भोगने को है ' किया जा सकेगा; और तब कियमाण का ही कार्य अनारव्ध कार्य हो जायता; एवं ' प्रारव्ध ' तया ' क्रियमाण ' ये दो शब्द क्रम से वेदान्तमूत्र के ' आर्वध कार्य ' और ' अनारवध-कार्य ' शृद्दीं के समानार्यक हो जायँगे । परन्त क्रियमागु का ऐसा अर्थ आज-कल कोई नहीं करता; उसका मार्थ प्रचलित कर्म ही लिया जाता है। इस पर यह मानेप है कि ऐसा मर्थ लेने से प्रारम्ध के फल को ही फ़ियमागा कहना पडता है और जो कर्म मनात्व्य-कार्य हैं उनका बोध कराने के लिये संचित, प्रारव्ध तथा क्रियमागा इन तीनीं शब्दों में कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं होता । इसके स्रतिरिक्त क्रियमाण शब्द के रूढ़ार्य को छोड़ देना भी अच्छा नहीं है। इसलिये कर्म विपाक क्रिया में सचित, प्रारुध और कियमागुं कर्म के इन लौकिक भेदों को न मान कर इमने उनके अनारव्य कार प्रारम्ध-कार्य यही हो वर्ग किये हैं और यही शाख-दृष्टि से भी सुभीते के हैं। 'भोगना' किया के कालकृत तीन मेद होते हैं-जो मोर्गा जा चुका है (मृत), जो मोगा जा रहा है (वर्तमान), और जिसे आगे भोगना है (भविष्य)। परनतु कर्म-विपाक किया में इस प्रकार कर्म के तीन भेद नहीं हो सकते; न्योंकि संचित में से जो कर्मप्रारव्य हो कर मोगे जाते हैं वनके फल फिर भी संचित ही में जा मिलते हैं। इसलिय कर्म-भोग का विचार करते समय संचित के यही दो भेद हो सकते हैं- (१) वे कर्म जिनका भोगना शुरू हो गया है अर्थात प्रारुध, सीर(२) जिनका भोगना शुरू नहीं हुआ है अर्थात् अनारच्छः, इन दो भेदों से आधिक भेद करने की कोई आवर्यकता नहीं है।

इस प्रकार सब कर्मी के फलां का विविध वर्गीकरण करके रनके रपभोग के सम्बन्ध में कर्म-विपाक प्रक्रिया यह वतलाती है। कि सिबत ही कल भाग्य है, इसमें से जिन कर्म कर्ती का उपभोग भारम्भ होने से यह शरीर या जन्म मिला है । अर्थात सबित में से जो कमें प्रारव्य हो गये हैं, उन्हें भोगे विना खटकारा नहीं है-'' प्रारुधकर्मणां भोगादेव क्षयः।" जब एक वार हाय से वागा छट जाता है तव वह लौट कर आ नहीं सकता: अन्त तक चला ही जाता है: अथवा जब एक बार कारा का चाक घमा दिया जाता है तब उसकी गति का अन्त होने तक वह घूमता क्री रहता है: ठीक इसी तरह ' प्रारुध ' कर्मी की प्रयोग जिनके फल का सोग होना शरू हो गया है उनकी भी धवस्या होती है। जो शुरू हो गया है, उसका अन्त द्री स्रोना साहिये। इसके सिवा दसरी गति नहीं है । परन्त अनारव्ध-कार्यकर्म का ऐसा हाल नहीं है-इन सब कर्मी का ज्ञान से पूर्णतया नाश किया जा सकता है। प्रारुध-कार्य और अमारका कार्य में जो यह सहस्वपूर्ण मेट है उसके कारण ज्ञानी पुरुष को जान होने के बाद भी नैसर्गिक शिति से मृत्य होने तक. अर्थात जन्म के साय ही प्रारूव रूए कर्मी का अन्त होने तक, हास्ति के साथ राह देखनी पडती है। ऐसा न करके यदि वह हठ से देह त्याग करे तो-ज्ञान से उसके अनारुध-कर्मी का जय हो जाने पर सी--देहारम्मक प्रारूध-कर्मी का भोग अपूर्ण रह जाया। और उन्हें भोगने के लिये उसे फिर भी जन्म तेना पटेगा, एवं उसके मोत्त में भी वाधा ह्या जायगी । यह बेटान्त ग्रीर सांख्य, दोनों शास्त्रीं का निर्माय है । ( बेस. ४. १. १३- १५: तथा सां. का. ६७ )। उक्त याधा के जिवा हर से फ्रात्म हत्या करना एक नया कर्म हो जाया। श्रीर उपका फल भोगने के लिये नया जनम लेने की फिर मी श्रावश्यकता होगो। इससे साफ जाहिर होता है कि कमेगास की दृष्टि से भी श्रात्म-हत्या करना सर्वता ही है।

कर्मफल-मोग की दृष्टि स्मां के मेदों का वर्णन हो जुका। अब इसका विचार किया जायगा कि कम बंधन से छुटकारा केले अर्थात किस युक्ति से हो सकता है। पहली युक्ति कमनाद्यां की है। उपर बतलाया जा जुका है कि अनाद्य कार्य मिल्य में अुगते जानेवाले संचित कर्म को कहते हि—फिर इस कर्म को चाहे इसी जन्म में भगना पढ़े या उसके लिये और भी इसरा जन्म लेना पढ़े। यस्तु इस अर्थ की और ध्यान न दे कर कुछ मीमांसकों ने कर्मयन्थन से छूट कर मोच पाने का अपने मताजुतार एक सहज मांग हुंद निकाला है। तीसरे प्रकर्ण में कहे अनुसार मीमांसकों की दृष्टि से समस्त कर्मों के नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निपिद्व हेंसे चार मेद होते हैं। इनमें से सम्ध्या आदि नित्य कर्मों को न करने से पाप लगता है और नैमित्तिक कर्म तभी करने पढ़ते हैं कि जब उनके लिये कोई निमित्त उपस्थित हो। इसलिये मीमांसकों का कहना है कि इन दोनों कर्मों को करना हो चाहिये। वाकी रहे काम्य और निपिद्व कर्म दनने से पाप लगता है; इसलिये मीमांसकों का कहना है कि इन दोनों कर्मों को करना हो चाहिये। वाकी रहे काम्य और निपिद्व कर्म दनने से पाप लगता है; इसलिये नहीं करना चाहिये; और काम्य कर्मों को करने से उनके फलों को मोगने के गी.र. १४

लिये फिर भी जन्म लेना पड़ता है, इसिलिये इन्हें भी नहीं करना चाहिये। इस प्रकार भिन्न भिन्न कर्मों के परिगामों के तारतम्य का विचार करके यदि मन्ष्य कन्न कर्मी को छोड़ दे फोर कुछ कर्मी को शास्त्रोक्त शीन से करतारहे, तो वह जाप ही भ्राप मुक्त हो जायगा। पर्योकि, प्रारव्ध कर्मी का, इस जन्म में उपभोग कर लेने से वनका श्रन्त हो जाता है; भीर इस जन्म में सब नित्य नितित्तक कर्मों को करते रहने से तथा निपन्न कर्में से चचते रहने से नरक में नहीं जाना पड़ता, एवं कार्य कर्मों को होड देने से स्वर्ग प्रादि सुखा के मागने की भी आवश्यकता नहीं रहती। श्रीर जब इफलोक, नरक ग्रार स्वर्ग, ये तीनों गति, इस प्रकार द्वर जाती हैं, तब श्रात्मा के लियं मोल के सिया कोई दूसरी गति ही नहीं रह जाती। इस बाद को 'कर्ममित' या 'नेप्कर्स्य-सिद्धि' कहते हैं। कर्म करने पर भी जो न करने के समान हो, अर्थान जय किसी कर्म के पाप सुराय का यंधन कर्ता को नहीं हो सकता. तब उस हियति को ' नैप्कर्म्य ' कहते हैं। परन्तु वेदान्तग्रास्त्र में निश्चय किया गया है कि मीमांसकों की उक्त यक्ति से यह ' नैकम्य ' पूर्ण रीति मे नहीं सध मकता (वस्. शांभा. थ. ३. १४); ग्रीर हुसी श्रमित्राय से गीता भी कहती है कि " बर्म न करने से नैकार्य नहीं होता, और होड देने से सिद्धि भी नहीं मिलती" (गी. ३.४)। धर्मगाओं में कहा गया है कि पहले तो सब निषिद्ध कमी का त्याग करना ही असम्भव हैं; फीर यदि कोई निषिद्ध कमें हो जाता है तो केवल निमित्तिक प्रायश्चित से उसके सब दोषों का नाग्र भी नहीं होता। श्रव्छा, यदि मान लें कि उक्त वात सम्मव है, तो भी मीमांसकों के इस कचन में श्री कुद्र सत्यांश नहीं देख पडता कि 'प्रारच्य,' कमों को भोगने से तया इस जन्म में किये जानेवाले कमीं को उक्त युक्ति के अनुसार करने या न करने से सब 'संचित' कर्मों का संग्रह समास हो जाता है, क्योंकि दो ' संचित ' कर्मी के फल परस्पर विरोधी-उदाहरागार्थ, एक का फल स्वर्गसुख तथा द्सरे का फल नरक-यातना—हों, तो उन्हें एक ही समय में और एक ही स्थल में भोगना ग्रसम्भव है; इसलिय इसी जन्म में पारट्य ' हुए कमें से तथा इसी जन्म में किये जानेवाले कमी से सब 'संचित' कमी के फला का भोगना पूरा नहीं हो सकता । महाभारत में, पराग्ररगीता में कहा है:-

> कदाचित्मुकृतं तात कृटस्थमिय तिप्रति । मजजमानस्य संसारे यावट्दुःग्वाहिमुच्यते ॥

"कभो कभी मनुष्य के सांतारिक दुःखां से ह्यूटने तक, उसका पूर्वकाल में किया गया पुराय (उसे अपना फल देने की राइ देखता हुआ) जुप बेठा रहता है " ( सभा हां २६० १७); और यही न्याय संचित पाएकरों को भी लाग है। इस प्रकार संचित कमोंपभोग एक ही जन्म में नहीं जुक जाता; किन्तु शंचित कमों का एक भाग अर्थात अनारत्थ कार्य हमता बचा ही रहता है; और इस जन्म में प्रयक्ती को यदि उपर्कृत सुनित ने करते रहें तो भी बच्चे हुए अनारव्यकाये संचितों की मोगने के लिये पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। इसी लिये वेदान्त का सिदान्त है 🕏 मीमांतकों की उपर्युक्त सरल मोच-युक्ति खोटी तथा आन्तिमूलक है । कर्म-बंधन से इट्ने का यह मार्ग किली भी उपनिषद् में नहीं बतलाया गया है। यह केवल तर्क के आधार से स्थापित किया गया है; परन्तु यह तक भी अन्त तक नहीं टिकता। सारांश, कर्म के द्वारा कर्म से खुटकारा पाने की आशा रखना वैसा ही व्यर्व है, बैसे एक श्चन्धा, दूसरे अन्धे को रास्ता दिखला कर पार कर दे! श्वन्छा, अय यदि मीमां-सकों की इंस युक्ति को मंजूर न करें और कर्म के यंधनों से खुटकारा पाने के लिये सब कर्मों को ग्राप्रहपूर्वक छोड़ कर निरुद्योगी वन वैठें तो भी काम नहीं ख़ब सकता; प्यांकि सनारव्यकर्मी के फला का भोगना तो वाकी रहता ही है, और इसके साथ कर्म छोड़ने का आग्रह तथा चुपचाप वेठ रहना तामस कर्म हो जाता हैं; एवं इस तामस कमें के फलों को भोगने के लिये फिर भी जन्म लेना ही पड़ता है (गी. १८.७, ८)। इसके सिवा गीता में अनेक स्थलों पर यह भी वतलाया गया है, कि जब तक्ष्मारीर है तब तक श्वासोच्छ्वास, सोना, धेठना इत्यादि कर्मी होते ही रहते हैं, हैवलिये सब कर्मी को छोड़ देने का आग्रह भी व्यर्थ ही हैं - ययार्थ में, इस संसार में कोई चाण भर के लिये भी कमें करना छोड़ नहीं सकता (गी. ३. ५; १८, ११)।

कर्म चाहे भला हो या बुगुः परन्तु इसका फल भोगने के लिये मनुष्य को एक न एक जन्म ले कर इमेशा तैयार रहना ही चाहिये: कर्म अनादि है और उसके श्चलंड ज्यापार में परमेश्वर भी. इस्तलेप नहीं करता: सब कर्मी को छोड देना सम्मव क्हों हैं: और मीमांसकों के कथनानुसार कुछ कमों को करने से और कुछ कमीं को छोड़ देने से भी कर्म-बन्धन से छुटकारा नहीं मिल सकता—इत्यादि चातों के लिख हो जाने पर यह पहला प्रश्न फिर भी होता है, कि कर्मात्मक नाम रूप के विनाशी चक से छह जाने एवं उसके मूल में रहनेवाले असृत तथा अविनाशी तत्व में भिल नाने की मनुष्य की जो स्वाभाविक इच्छा होती है, उसकी तृति करने का कीन सा मार्ग है ? वेद और स्मृति-अन्यों में यज्ञ-याग आदि पारलीकिक कल्याएं के अनेक साधना का वर्शन है, परन्तु मोज्ञशास्त्र की दृष्टि से ये सब कनिष्टे श्रेग्री के हैं: क्योंकि यज्ञ-याग आदि प्रस्य-कर्मों के द्वारा स्वर्गप्राप्ति तो हो जाती है, परन्तु जब टन पुरायकर्मी के फलों का अन्त हो जाता है तव--चाहे दीर्घकाल में ही क्यों न हो-कभी न कभी इस कर्म-भूमि में फिर लोट कर जाना ही पहला है ( सभा. वन. २५६, २६०: गी. =. २४ और ६. २० )। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कर्म के पंजे से विलक्क कर कर अम्सत्तव में मिल जाने का और जन्म गरण की मांमद को सदा के लिये दर कर देने का यह सचा मार्ग नहीं है। इस अंसद को दर करने का अर्थात् मोज-प्राप्ति का अध्यात्मशास्त्र के कथनानुसार 'ज्ञान ' ही एक सच्चा मार्ग है। 'ज्ञान ' शब्द का अर्थ न्यवहार ज्ञान या नाम-स्वातमक स्रष्टिगाचा का शान नहीं है, किन्तु यहाँ उसका अर्थ बह्मात्मैस्य-ज्ञान है। इसी की ' विद्या ' मी कंडते हैं; भीर इस प्रकरण के खारम्भ में 'कर्मणा बन्यते जन्तुः विद्यया तु प्रमु-श्यते '—कर्म से ही प्राणी वाँघा जाता है श्रीर विद्या से वसका हुटकारा होता है-बंह जो वचन दिया गया है उसमें 'विद्या 'का अर्थ ' ज्ञान ' ही विवित्तत है। भगवान् ने फार्जुन से कहा है कि:—

ज्ञानामिः सर्वकर्माणि भसामात्कुरुतेऽर्जुन ।

'' ज्ञान-रूप अग्नि से सब कमें भरम हो जाते हैं " ( गी. ४. ३७ ); क्रॉर दो स्वली एर महाभारत में भी कहा गया है कि:—

> वीजान्यग्न्युपरस्थांनि न रोहति यथा पुनः । शानदग्धेस्तथा हेंग्रैनारमा संपद्यते पुनः ॥

'' भूना हुआ बीज जैसे टग नहीं सकता, वैसे ही जब ज्ञान से (कर्मों के) क्षेष्ठ दाध हो जाते हैं तब वे बात्मा को पुनः प्राप्त नहीं होते " (ममा. वन. १६६, १०६, २०७; शां. २११. १७ )। उपानिपदों में भी इसी प्रकार ज्ञान की महत्ता बतलाने वाले भ्रानेक वचन हैं,—जेसे " य एवं वैदानं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्व भवति" ( वृ. १. ४. ९० )—जो यह जानना है कि में ही महा हूँ, बही प्रमृत महा होता है, जिस प्रकार कमलपत्र में पानी लग नहीं सबता उसी प्रकार जिसे ब्रह्मज्ञान हो गया उसे कमें दृषित नहीं का मकते ( छां. ४. १४, ३ ); ब्रह्म जाननेवाले को मोद मिलता है (ते. २. १); जिसे यह मालूम हो चुका है कि सब कुछ श्रात्ममय है वसे पाप नहीं लग सकता ( वृ. ४. ४. २३ ); " ज्ञात्वा देवं मुख्यते सर्वपार्शः " ( खे. ४. १३; ई. १३ )---परमेथर का ज्ञान होने पर सत्र पातीं से मुक्त हो जाता है; '' चीयन्ते चास्य कर्माग्रि तस्मिन्य्ष्टे परावरे " (मुं. २. २. ८)—परवहा का ज्ञान होने पर उसके सब कर्में। का दाय हो जाना है; "विद्ययामृतमार्नुते" (ईग़ा. ११.मैत्रु. ७. ६)—विद्या से अमृतत्व मिलता हैं; " तमेव विदिन्वाऽतिमृत्युमाति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय " ( श्वे. ३. ८ )-परमेश्वर को जान लेने से प्रमात्व मिलता है, इसके छोड़ मोच-प्राप्तिका इसरा मार्ग नहीं है। और शास्त्र-प्रष्टि से विचार करने पर मी यही सिद्धान्त दृढ़ होता है; क्योंकि दृश्य-सृष्टि में जो कुन्न है बह सब यदापि कर्म-मय है, तयापि इस सृष्टि के ग्राधारमूत परवस की भी वह सब लीला है, इस लिये यह स्तर है कि कोई भी कमें परवदा को बाधा नहीं दे सकते-अर्यात सब कर्मी को करके भी परवास प्रातिस भी रहता है। इस प्रकरण के भारम्भ में बतलाया जा जुका है कि प्रध्यात्मशास्त्र के अनुसार इस संसार के सब पदार्थ के कर्म (माया) और बहा दो ही वर्ग श्रोत हैं। इससे यही प्रगट होता है कि इनमें से किसी एक वर्ग सं कार्यात् कर्म के छुटकारा पाने की इच्छा हो तो मनुष्य को दूसरे वर्ग म अर्थात् ब्रह्म-स्वरूप में प्रवेश करना चाहिये; उसके लिये और दूसरा मार्ग नहीं है, क्वोंकि जब सब पदार्थी के केवल दो ही वर्ग होते हैं तब कर्म से मुक्त अवस्य। सिवा ब्रह्म-स्वरूप के भार कोई शेष नहीं रह आती। पर्नु ब्रह्म-स्वरूप की इस

क्रवस्था को प्राप्त करने के लिये एपट रूप से जान लेना चाहिये कि बहा का स्वरूप क्या है: नहीं तो करने चलेंग एक और होगा कुछ दूसरा ही! "विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम् "-मूर्ति तो गयोश की बनानी यी; परन्तु (वह न बन कर ) बन गई वन्दर की--डीक यही दशा होगी! इसिलये अध्यातमशास्त्र के युक्तिवाद से भी यही सिद्ध होता है, कि ब्रह्म-स्वरूप का ज्ञान ( अर्थात् ब्रह्मात्मेन्य का तथा ब्रह्म की प्रातिसता का ज्ञान ) शास करके उसे मृत्यु पर्यन्त स्थिर रखना ही क्रमें पाश से मुक्त होने का सच्चा मार्ग है। गीता में भगवान ने भी यही कहा है कि '' कमी में नेरी कहा भी आसकि नहीं है; इसिलये मुम्मे कर्म का बन्धन नहीं होता और जो इस तत्व को समम जाता है वह कम पाग से मुक हो जाता है ? (गी. ४. ९४ तया १३. २३)। स्मरण रहे कि यहाँ ' ज्ञान 'का अर्थ केवल शान्तिक ज्ञान या देवल मानसिक किया नहीं हैं: किन्तु हर समय और प्रत्येक स्थान में बसका अर्थ "पहले मानसिक ज्ञान होने पर और फिर इन्द्रियों पर जय प्राप्त कर लेने पर ब्रह्मीभूत होने की अवस्था या ब्राह्मी स्थिति " ही है। यह बात वेदान्तसूत्र के शांकरभाष्य के आरम्भ ही में कही गई है। पिछले प्रकरण के अन्त में ज्ञान के सम्बन्ध में ऋष्यात्मशास्त्र का यही सिद्धान्त वतलाया गया है और महामारत में मी जनक ने सुलमा से कहा है कि-" ज्ञानेन करते यत्ने यत्नेन प्राप्यते महत गर्-ज्ञान ( ऋ र्यात् मानसिक कियारूपी ज्ञान ) हो जाने पर मनुष्य यत्न करता है और चल के इस मार्ग से ही अन्त में उसे महतत्व (परमेश्वर ) जात ही जाता है (शर्-३२०. ३०)। अध्यात्मशास्त्र इतना ही वतला सकता है कि मोज्ञ-प्राप्ति के लिये किस मार्ग से भीर कर्हों जाना चाहिये—इससे श्रधिक वह श्रीर कुछ नहीं वतला सकता। शास्त्र से ये बात जान कर प्रत्येक मनुष्य को शास्त्रोक्त मार्ग से स्वयं ऋष ही चलना चाहिये और उस मार्ग में जो काँटे या वाघाएँ हों. उन्हें निकास कर अपना रास्त ख़द साफ कर लेना चाहिये एवं उसी मार्ग में चलते चए स्वयं अपने प्रयत्न से ही अन्त में घ्येय वस्तु की प्राप्ति कर लेनी वाहिये।परन्तु यह प्रयत्न भी पातंत्रत योग, अध्यात्मविचार, भक्ति, कर्मकल्याग इंत्यादि अनेक प्रकार से किया जा सकता है (गी. १२.८—१२), और इस कारण मनुष्य बहुधा बलमन में फैस जाता है। इसी लिये गीता में पहले निष्काम कर्मयोग का मुख्य मार्च बतलाया गया है और उसकी सिदि के लिये छठे अध्याय में यम नियम-आसन-आसा-नाम-प्रत्याद्वार-धारणा-च्यान-समाधिरूप ग्रंगभूत साधनों का भी वर्णन किया गया है; तथा आगे सातवें अध्याय से यह बतलाया है कि कर्मयोग का आचरण करते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान अध्यात्मविचार द्वारा अथवा ( इससे भी अलम रीति से ) सक्तिमार्ग-द्वारा हो जाता है (गी. १८. ५६)।

कर्म बन्धन से खुटकारा होने के लिये कर्म की बोड़ देना कोई उचित मार्ग नहीं हैं, किन्तु ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान से बुद्धि को शुद्ध करके परमेश्वर के समान आचरता करते नहने से ही अन्त में मोस्न मिलता है;कर्म को छोड़ देना अप्ट हैं, क्योंकि कर्म किसी

से छट नहीं सकता:-इत्यादि वाते यदापि अव निर्विवाद सिद्ध हो गई तथापि यह पहले का प्रश्न फिर भी बढता है कि, क्या इस मार्ग में सफलता पाने के लिये आहे. श्यक ज्ञान प्राप्ति का जो प्रयत्न दश्ना पड़ता है वह मनुष्य के वश में है ? अथवा नाम-रूप कर्मात्मक प्रकृति जिघर खींचे उधर ही उसे चले जाना चाहिये? भगवान गीता में कहते हैं कि "प्रकृति यान्ति भूतानि निप्रहः किं क्रिप्यति" ( गी. ३. ३३ ) — निम्नह से पया होगा ? प्राणिमात्र ऋपनी सपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं: " भिरुयेष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तवां नियोच्यति "—तेरा निश्चय व्यर्थ है: जिस्स त न चाहेगा रूधर तेरी प्रकृति तुम्हे खींच लेगी ( गी. १६, ५६; २,६० ): और मनजी कहते हैं कि "वलवान इन्द्रियमामो विद्वांसमि कपीत " (मन २. २१५) -विद्वानों को भी इन्द्रियाँ छपने वश में कर लेती हैं। कर्माविपाक प्रक्रिया का भी क्रिकर्प यही है, क्योंकि जब ऐसा मान लिया जाय कि मनुष्य के मन की सब प्रेरणाएँ पूर्व करों से ही उत्पन्न होती हैं, तब तो बही अनुमान करना पडता है कि उसे एक कर्म से दूसरे कर्म में अर्थात सदैव भव-चक्र में ही रहना चाहिये। अधिक प्या कहें, धर्म से खुटकार। पाने की प्रेरता। और कर्म दोनों वातें परस्पर विरुद्ध हैं । और यदि यद् सत्य है, तो यह आपत्ति आ पढ़ती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिये कोई भी मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है। इस विषय का विचार अध्यात्मशास्त्र में इस प्रकार ् किया गया है, कि नाम रूपात्मक सारी दृश्य सृष्टि का श्राधारम्रत नी तत्व है वही मनप्य की जडदेश में भी निवास करता है, इससे उसके कृत्यों का विचार देह श्रोर स्नात्मा दोनों की दृष्टि से करना चाहिये। इनमें से स्नात्मस्वरूपी वहा मुल में केवल एक ही होने के कारण कभी भी परतन्त्र नहीं हो सकता; क्योंकि किसी एक बस्त को दूसरे की अधीनता में, होने के लिये एक से अधिक-कम से कम दो-वस्तुओं का होना नितान्त ग्रावश्यक है। यहाँ नाम रूपात्मक कर्म ही वह दूसरी वस्तु है: परन्तु यह कर्म अनित्य है श्रीर मूल में वह परवहा ही की लीला है जिसते विविवाद सिद्ध होता है कि, यधिप उसने परवहा के एक ग्रंश की श्राच्छादित कर लिया है, तथापि वह परवहा को अपना दास कभी भी बना नहीं सकता। इसके श्रातिरिक्त यद्द पद्दले ही वतलाया जा चुका है, कि जो ग्रात्मा क्रमें सृष्टि के न्यापारों का एकीकरण करके सृष्टि-ज्ञान उत्पन्न करता है, उसे कर्म-सृष्टि से भिन्न ग्रर्थात् क्स-सृष्टि का दी दोना चाहिये। इससे सिद्ध दोता दे कि परव्रहा श्रीर दसी का बंश शरीर ज्ञात्मा, दोनों मूल में स्वतन्त्र अर्थात कमीत्मक प्रकृति की सत्ता से । मुक हैं। इनमें से परमात्मा के विषय में मनुष्य को इससे श्राधिक ज्ञान नद्दी ही सकता कि वह अनन्त सर्वव्यापी, नित्य, शुद्ध और मुक्त है । परन्तु इस परमात्मा हीं के श्रंश रूप जीवात्मा की वान भिन्न है; यद्यपि वह मूल में शुद्ध, मुक्तवमाव, विर्मुगा तथा अकर्ता है, तथापि शरीर और बुद्धि आदि इन्द्रियों के बन्धन में इसा हो के कारण, वह मनुष्य के मन में जो स्कृति उत्पन्न करता है उसका शरादानुभवरूपी ज्ञान हम हो सकता है। भाष का उदाहरण लीजिवे, जब

वह सुली जगह में रहती है तब उसका कुछ ज़ोर नहीं चलता: परन्तु वह जब किसी बतन में बंद कर दी जाती है तब उसका दबाव उस वर्तन पर जोर से होता दुका देख पड़ने सराता है; ठीक इसी तरह जब परमात्मा का ही श्रंशभृत जीव (गी. १५. ७) अनादि-पूर्व-कर्माजित जड देह तया इन्ट्रियों के बन्धनों से बद हो जाता है, तब इस बद्धावस्था से उसकी मुक्त करने के लिये ( मोचानुकूल ) कमे करने की प्रवृत्ति देहेन्द्रियों में होने लगती है: और इसी को व्यावद्वारिक दृष्टि से " आत्मा की स्वतन्त्र प्रवृत्ति "कहते हैं। " व्यावहारिक दृष्टि से " कहने का कारण यह है कि शुद्ध मुक्तावस्था में या " तान्विक दृष्टि से " आत्मा इच्छा-रहित तथा अकर्ता है—सब कर्तृत्व केवल प्रकृति का है (गी. १३. २६; वेस्. शांमा. २. ३. ४० )। परन्तु चेदान्ती लोग सांख्य सत की माति यह नहीं मानते कि प्रकृति ही स्वयं मोजानुकृत कर्म किया करती है; क्योंकि ऐसा मान लेने से यह कहना पहेगा कि जह प्रकृति अपने अधिपन से अज्ञानियों को भी सुक्त कर सकती है। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो आत्मा मृल ही में बकता है, वह स्वतन्त्र रीति से, अर्थात् विना किसी निमित्त के, अपने नैसर्गिक गुणुां से ही प्रवर्तक े हो जाता है। इसलिये आत्म स्वातन्त्र्य के उक्त सिद्धान्त को वेदान्तगास्त्र में इस प्रकार वतलाना पड़ता है। कि आत्मा यद्यपि मूल में अकर्ता है तथापि वेन्धनों के निमित्त से वह इतने ही के लिये दिखाऊ प्रेरक वन जाता है, और जब यह आग. न्तुक प्रेरकता उसमें एक बार किसी भी निमित्त से बा जाती है, तब वह कर्म के नियमों से भित्र अर्थांत स्वतन्त्र ही रहती है। "स्वतंत्र" का अर्थ निर्निमित्तंक नहीं है, और आत्मा अपनी मूल गुद्धावस्या में कर्ता भी नहीं रहता। परन्तु वार वार इस लम्बी चौड़ी कमें कया की न वतलाते रह कर इसी की संज्ञेप में जात्मा की स्त्रतन्त प्रवृत्ति या प्रेर्त्णा कहने की परिपाटी हो गई है। वन्धन में पड़ने के कारग् श्चातमा के द्वारा इन्द्रियों को मिलनेवाली स्वतन्त्र प्रेरगा। में और बाह्यसृष्टि के पढार्थी के संयोग से इन्द्रियों में डत्पन होनेवाली प्रेरगा। में वहुत मित्रता है। खाना, पीना, चैन करना-ये सब इन्द्रियों की प्रेरणाएँ हैं, और आत्मा की प्रेरणा मोद्यानकल कर्म करने के लिये हुआ करती है। पहली प्रेरणा केवल बाह्य अर्थात कर्म-सृष्टि की है: परन्तु दूसरी प्रेर्णा आत्मा को अर्थात ब्रह्म-सृष्टि को है: और ये टोनों प्रेरणाएँ प्राय: परस्पर-विरोधी हैं जिससे इन के भगाड़े में ही मनुष्य की सब आयु बीत जाती है। इनके मताडे के समय जब मन में सन्देह उत्पद्ध होता है तब कर्म सृष्टि की प्रेरणा को न मान कर ( माग. ११. १०. ४) यदि मनुष्य ग्रुद्धात्मा की स्वतन्त्र प्रेराणा के अनुसार चलने लगे-और इसी को सचा आत्मज्ञान या सच्ची आत्मिनिष्टा कहते **चॅ-**तो इसके सब न्यवहार स्वभावतः मोद्यानुकूल ही होंगे; और ऋन्त में---

विश्रद्धवर्मा शुद्धेन बुद्धेन च च बुद्धिमान् । विमलात्मा च भवति चमेत्य विमलात्मना । स्वतन्त्रश्च स्वतन्त्रेण स्वतन्त्रत्वमवाप्नृते ॥ " वह जीवात्मा या शरीर श्रात्मा, जो मूल में स्थतन्त्र हैं, ऐसे परमात्मा में मिल जाता है जो निख, शुद्ध, बुद्ध, निर्मल श्रोर स्थन्त्र हैं" (ममा. शां. ३०८.२०-३०)। ऊपर जो कहा गया है कि जान से मोल मिलता है, उसका यही आर्य है। इसके विपरीत जब जड़ हन्द्रियों के प्राकृत धर्म की आर्थात कर्म-एष्टि की प्रेरणा की प्रव-लता हो जाती है, तेव मनुष्य की श्रधोगीत होती है। शरीर में बँधे हुए जीवात्मा में, देहेन्द्रियों से मोलानुकूल कर्म करने की तथा प्रखात्मेन्य ज्ञान से मोल प्राप्त कर सेने की जो यह स्वतन्त्र शक्ति है, इसकी श्रोर ध्यान दे कर ही मगवान् ने आर्जन /को आत्म-स्वातन्त्र्य प्रार्थात् स्थावलम्त्रन के तत्व का उपदेश किया है कि:—

> उद्धरेदीत्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् । आत्मेव ह्यात्मेनो वन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥

''मनुष्य को चाहिये कि वह अपना उदार आपही करे; वह अपनी अवनित आप ही न करें; क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वयं श्रपना बन्धु ( हित्तकारी ) है ग्रीर स्वयं श्रपना शत्रु ( नाशकर्ता ) है " (गी. ६. ५); जार इसा हेतु से योगवासिष्ट (२. मर्ग४-८) में देव का निराकरण करके पोरुप के सहत्व का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। जो मनुष्य इस तन्त्र को पहचान कर भाचरणा किया करता है कि सब प्राणियां में पक ही आतमा है, उसी के आचरण को सदाचरण या मोदानुकूल आचरण कहते हैं; श्रीर जीवात्मा का भी यही स्वतन्त्र धर्म है कि ऐसे बाचरण की श्रोर देहेन्द्रियों को प्रवृत्त किया करे । इसी धर्म के कारगा दुराचारी मनुष्यका श्रन्ताकरण भी सदाचरण ही की तरफ़दारी किया करता है जिससे उसे अपने किये हुए दुकप्री का पश्चात्ताप होता है। शाधिदेवत पत्त के परिदत इसे सदसद्विके बुदिरूपी देवता की स्वतन्त्र स्कृतिं कहते हैं। परन्तु ताविक दृष्टि से विचार करने पर विदिन होता है, कि बुद्धीन्द्रिय जड प्रकृति ही का विकार होने के कारण स्वयं प्रपनी ही प्रेरगा से कर्म के नियम-बन्धनों से मुक्त नहीं हो सकती, यह प्रेरगा उसे कर्म-छष्टि के बाहर के स्नात्मा से प्राप्त होती है। इसी प्रकार पश्चिमी परिडतीं का " इच्छा-स्वातंत्र्य " शब्द भी वेदान्त की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि इच्छा मन का धर्म है और भारवें प्रकरण में कहा जा चुका है कि बुद्धि तथा उसके साथ साथ मन भी कर्मात्मक जड प्रकृति के प्रस्वेवेद्य विकार हैं इसलियेये दोनों स्वयं आप ही कर्मके बंधन से छूट नहीं सकते । अतपुर वेदान्तग्रास्त्र का निश्चय है कि सच्चा स्वातंत्र्य न तो बुद्धिका है और न मन का-चह केवल क्रात्मा का है। यह स्वातंत्र न तो भात्मा को कोई देता है भीर न कोई उससे छीन सकता है। खतंत्र परमात्मा का भंगुरूप जीवातमा'जब उपाधि के बंधन में पड़ जाता है, तब वह खयं खतंत्र्य रीति से अपर कद्दे अनुसार बुद्धि तथा मन में प्रराहा किया करता है। अन्तःकरण की इस प्रेरगा। का भगादर करके कोई वर्ताव करेगा तो यही कहा जा सकता है कि वह स्वयं ग्रापने पैरों में भाप कुल्हाडी मारने को तैयार है! मगवद्गीता में इसी तस्त्र का

ष्रहेस यों किया गया है " न हिनस्यात्मनाऽऽत्मानं "—जी स्वयं अपना घात आप की नहीं करता, उसे उत्तम गति मिलती है (गी. १३. २८) स्मीर दासवीय में भी इसी का स्पष्ट अनुवाद किया गया है (दा. वो. १७.७.७-१०)। यद्यपि देख पहता है कि सनुष्य कर्म सृष्टि के अभेग्र नियमों से जकड कर बँधा इत्रा है , संयापि स्वमावतः वसे ऐसा मालूम होता है कि में किसी काम को स्वतन्त्र शीति से कर सकेंगा। अनुभव केइस तर्विकी अपपति कपर कहे अनुसार ब्रह्म-सृष्टि को जड्-सृष्टि से भिन्न माने विना किसी भी भ्रन्य रीति ये नहीं वतलाई जा सकती इसलिये जो क्राच्यात्मशास्त्र को नहीं मानते, उन्हें इस विषय में या तो मनुष्य के नित्य दासत्व को मानना चाहिये. या प्रवत्तिस्वातत्र्य के प्रश्न को घगम्य समक्त कर यों ही छाड देना चाहिये: उनके लिये कोई इसरा मार्ग पहीं है। प्रद्वेत वेदान्त का यह सिद्धान्त है कि जीवातमा छोर परमातमा मूल में एकरूप हैं ( वेस्. शांमा. २. ३. ४०) भीर इसी सिद्धान्त के अनुसार प्रवृत्ति-स्वातत्र्य या इच्छा-स्वातत्र्य की उक्त वपपत्ति बतलाई गई ई । परन्तु जिन्हें यह ब्रद्धेत सत मान्य नहीं है, अयवाजी मिक के लिये द्वेत का स्वीकार किया करते हैं, उनका कथन है कि जीवात्मा का यह सामर्ज्य स्वयं उसका नहीं है, बिक यह उसे परमेश्वर से प्राप्त होता है। तथापि " न अते श्रान्तस्य सख्याय देवा। " ( ऋ. ४. ३३. ११ )—चक्रमे तक प्रयत्न करनेवाले मनुष्य के अतिरिक्त अन्यों को देवता लोग मदत पहीं करते-ऋग्वेद के इस तत्त्वान-सार यह कहा जाता है कि जीवात्मा को यह सामर्घ्य प्राप्त करा देने के लिये पहले स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिये. भ्रमीत भातमप्रयत्न का और पर्याय से भ्रात्मस्वा-तन्त्र्य का तत्व फिर भी स्थिर बना ही रहता है (बेस. २.३. ४१, ४२; गी. १०. ५ छोर अधिक क्या कहें चौद्धधर्मी लोग आत्मा का या परवहा का आस्तत्व नहीं मानते; और ययपि उनको बहाजान तथा श्रात्मज्ञान मान्य नहीं है, तयापि उनके धर्मप्रन्यों में यही उपदेश किया गया है कि " जत्तना (ग्रात्मना) चोद्यऽत्तानं"-अपने प्राप को स्वयं प्रपने ही प्रयत्न से राष्ट्र पर लगाना चाहिये । इस उपदेश का समर्थन करने के लिये कहा गया है कि:-

> अत्ता 'आत्मा) हि अत्तनो नाथो अत्ता हि गार्त । तस्मा सञ्जमयऽत्ताणं अस्तं ( अव्वं ) महं व वाणिजो ॥

" हम ही खुद अपने स्वामी या मालिक हैं और अपने भात्मा के लिवा हमें तारने वाला दूसरा कोई नहीं है; इसलिये लिस प्रकार कोई ज्यापारी अपने उत्तम बोढ़े का संवमन करता है, उसी प्रकार हमें अपना संवमन आप ही भली भाँति करना चाहिये" (अम्मपद, ३८०); और गीता की भाँति आत्म-स्वातस्य के आस्तित्व तथा उसकी आवश्यकता का भी वर्णन किया गया है (देशों महापरिनिट्याणासुत्त २.३३-३५)। आधिमातिक फेंच परिदात कोंट की भी गराना इसी वर्ग में करनी चाहिये; क्योंकि यद्यपि वह किसी भी अध्यात्म-वाद को नहीं मानता, तथापि वह बिना किसी वर्गानी के केवल प्रत्यच्चासिन्द कष्ट् कर इस वात को घ्यवश्य मानता है, कि प्रयत्न से मनुष्य अपने आचरणा श्रीर परिस्थिति को सुधार सकता है।

यद्यपि यह सिद्ध हो चुका कि कमेपाश से मुक्त हो कर सर्वभूतान्तर्गत एक श्रात्मा को पहचान लेने की जो छाच्यात्मिक पृर्गाविस्या है उसे प्राप्त काने के लिय ब्रह्मात्मेन्य-ज्ञान ही एकमात्र उपाय है और इस ज्ञान को प्राप्त कर लेना हमारे अधिकार की वात है, तथापि स्मरगा रहे कियह स्वतन्त्र आत्मा भी अपनी छाती पर लदे हुए प्रकृति के वेरिक को एकदम अर्थात् एक ही चागु में अलग नहीं कर जैसे कोई कारीगर कितना ही कुशल क्यों न हो परनत वह हिययहाँ के विना कुछ काम नहीं कर सकता और यदि हथियार खराव हों तो उन्हें ठीक करने में उसका वहुत सा समय नष्ट हो जाता है, बैसा ही जीवात्मा का भी हाल है। ज्ञान-प्राप्ति की प्रेरगा। करने के लिये जीवात्मा स्वतन्त तो अवश्य है; परन्तु वह तात्विक दृष्टि से मूल में निर्मुण और केवल है, अयवा सातवें प्रकरण में वतलाये अनुसार नेत्रयुक्त परन्तु लॅंगड्डा है (सैन्यु. ३. २, ३; गी. १३. २०), इसलिय उक्त प्रेरगा के अनुसार कर्म करने के लिये जिन साधनों की आवश्यकता होता है (जैसे कुम्हार को चाक की आवश्यकता होती है ) वे इस आत्मा के पास स्वयं अपने नहीं होते-जो साधन उपलब्ध हैं, जैसे देह और बुद्धि आदि इन्द्रियाँ, वे सब मांयात्मक प्रकृति के विकार हैं। अतपुत्र जीवात्मा को अपनी सुक्ति के लियं भी, प्रारव्य कमानुसार प्राप्त देहेन्द्रिय स्नादि सामग्री (साधन या उपाधि) के द्वारा ही सब काम करना पडता है। इन साधनों में बुद्धि मुख्य है इसलिये कुछ काम करने के लिये जीवात्मा पहले द्वादि को ही प्रेरांग करता है । परन्तु प्रवेकमीतुसार और प्रकृति के स्वभावानुसार यह कोई नियम नहीं कि यह बुद्धि हमेगा ग्रुद्ध तथा साल्बिक ही हो । इसलिये पहले त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रपंच से मुक्त हो कर यह शुद्धि अन्तर्मुख, गुद्ध, साखिक या आत्मनिष्ट होनी चाहिये; अर्थात् यह बुद्धि ऐसी होनी चाहिये कि जीवातमा की प्रेरगा। को माने उसकी भागा का पालन करे श्रीर वन्हीं कर्मों को करने का निश्चय करे कि जिनसे श्रातमा का कल्याए। हो । ऐसा होने के लिये दीर्घकाल तक वैराग्य का अम्यास करना पड़ता है। इतना होने पर भी भूख-प्यास भादि देहधमं भार संचित कर्मी के वे फल, जिनका भागना श्रारम्म हो गया है,मृत्यु-समय तक छ्टते ही नहीं । तात्पर्ययह है कि यद्यपि रपाधि-यद जीवात्मा देहेन्द्रियों को मोत्तानुकुल कर्मकरने की प्रेरणा करने के लिये खान्त्र है, तथापि प्रकृति ही के द्वारा चूंकि उसे सव काम कराने पड़ते हैं, इसलिय उतने भर के लिये (बढ़ाई, कुम्हार भ्रादि कारीगरों के समान) वह परावलम्त्री हो जाता है भीर उसे देहेन्द्रिय आदि हथियारों को पहले शुद्ध करके अपने आधिकार में कर लेना पड़ता है (वेतु. २. ३.४०)। यह काम एकदम नहीं हो सकता, इसे धीरे धीरे करना चाहिंमें; नहीं तो चमकने और भड़कनेवाले घोड़े के समान इन्द्रियाँ बलवा करने सरोंगी और मनुष्य को धर दबावेंगी। इसी लिये मगवान ने कहा है कि इन्द्रिय

निश्रष्ट करने के लिये बृद्धि को शति या धैर्य की सप्टायता मिलनी चाहिये ( गी. . ६. २५); झौर खागे खठारहर्ने सम्याय (·१८.३३-३५) में बुद्धि की माति एति के भी-सान्तिक, राजस और तामस-तीन नैसर्गिक मेद वतलाये गये हैं। इनमें से तामस और राजस को होड़ कर बुद्धि को सास्विक यनाने के लिये इन्ट्रिय-निश्च करना पड़ता है: और इसी से छठवें अध्याय में इसका भी संजित वर्णन किया है कि ऐसे इन्द्रिय-निम्नहाभ्यास रूप योग के लिये उचित स्थल, श्रासन और श्राद्वार कीन कीन से हैं। इस प्रकार गीता (६.२५) में वतलाया गया है कि "शनैः शनैः" ग्रभ्यास करने पर चित्त स्थिर हो जाता है, इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं और आगे कुछ समय के वाद (एकर्म नहीं) बह्मात्मेन्य ज्ञान होता है, एवं फिर "आत्मवन्त न कर्माणि निवन्नन्ति धनजय" — उस ज्ञान से कर्म-यन्धन छुट जाता है (गी. ४. २५-४१) । परन्तु भगवान् एकान्त में योगाभ्यास करने का उपदेश देते हैं (गी. £.so), इससे गीता का तात्पर्य यह नहीं समम लेना चाहिये कि संसार के सत व्यवहाराँ को छोड़ कर योगाभ्यास में ही सारी प्रायु विता दी जावे । जिस प्रकार कोई न्यापारी अपने पास की पूँजी से ही-चाहे वह बहुत घोड़ी ही क्यों न हो-पहले बीरे बीरे न्यापार करने लगता है और उसके द्वारा अन्त में अपार संपत्ति कमा लेता है, उसी प्रकार गीता के कर्मयोग का भी हाल है। अपने से वितना हो सकता है उतना ही इन्द्रिय-निप्रह करके पहले कर्मयोग को ग्रारूकरना चार्रिये और इसी से अन्त में अधिकाधिक इन्डिय-निग्रष्ट-सामध्ये प्राप्त हो जाता है: तयापि चौराहे में बैठ कर भी योगाभ्यास करने से काम नहीं चल सकता, प्यांकि इससे बुद्धि को एकाप्रता की जो आदत हुई होगी उसके घट जाने का भय होता हैं। इसलिये कर्मयोग का आचरण करते हुए कुछ समय तक नित्य या कभी कभी एकान्त का सेवन करना भी भावश्यक हैं (गी. १३. १७)। इसके लिये संसार के समस्त व्यवदारों को छोड़ देने का रुपदेश मगवान् ने कहीं भी नहीं दिया है; शत्युत सांसारिक न्यवद्वाराँ को निष्काम-तुद्धि से काने के लिये ही इन्द्रियानियह का अभ्यास वतलाया गया है; और गीता का यही कयन है कि इस इन्ट्रिय निप्रह के साय साय ययाशक्ति निष्काम कर्मयोग का भी जाचरण प्रत्येक मनुष्य को इमेशा करते रहना चाहिये, पूर्ण इन्द्रिय निप्रष्ट के सिद्ध होने तक राष्ट्र देखते बेठे नहीं रहना चाहिये । मैं ऋपनिषद् में और महामारत में कहा गया है कि यदि कोई मतुष्य बुद्धिमान् और नियही हो, तो वह इस प्रकार के योगाम्यास से छः महीन में साम्यवुद्धि प्राप्त कर सकता है (मै. ६.२८; ममा. शां. २३६.३२; ऋख. ऋतुगीता (१६, ६६)। परन्तु भगवान् ने जिस सान्तिक, सम या श्रात्मनिष्ट बुद्धि का वर्गान किया है, वह बहुतरे लोगों को छः महीने में क्या, छः वर्ष में भी प्राप्त नहीं हो सकती; और इस अभ्यास के अपूर्ण रह जाने के कारण इस जन्म में तो पूरी सिद्धि हीगी ही नहीं, परन्तु दूसरा जन्म ले कर फिर मी। गुरू से वही अभ्यास करना पंढ़ेता और इस जन्म का अभ्यास मी पूर्वजन्म के अभ्यास की मौति ही अध्रारह

जायगा, इसलिये यह शक्का उत्पन्न होती है कि ऐसे मनुष्य को पूर्ण सिद्धि कभी मिल ही नहीं सकती; फलतः ऐसा भी मालूम होने लगता है कि कर्मयोग का भाषरण करने के पूर्व पातञ्जल योग की सद्वायता से पूर्ण निविकल्पसमाधि सर्गाना पहले सीखं लेना चाहिये। अर्जुन के मन में यही शृक्षा उत्पन्न दुई थी और उसने गीता के छठवें अध्याय (६.३७-३६) में श्रीकृष्णा से पद्या है कि ऐसी दशा में मन्त्य को क्या करना चाहिये। उत्तर में भगवान ने कहा है कि भारता अगर होने के कारगा इस पर लिंग-शरीर द्वारा इस जन्म में जो योडे बहुत संस्कार होते हैं, ने आगे भी ज्यों के त्यों वने रहते हैं, तथा यह 'योगअप' पुरुष, अर्थात कर्मयोग को पुरा न साथ सकने के कारण उससे अष्ट होनेवाला पुरुष, अगले जन्म में अपना अयत्न वहीं से गुरू दरता है कि जहाँ से उसका अभ्यास छट गया या भार ऐसा क्रोत क्रोत क्रम स ''अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् " ( गी. ६.४५ )-अनेक जन्मों में पूर्ण सिद्धि हो जाती है एवं अन्त में उसे मांच ग्राप्त हो जाता है। इसी सिद्धान्त को लच्य करके दूसरे बाध्याय में कहा गया है कि " स्वल्यमण्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्ते भयात् " (गी. २. ४०) — इस धर्म का प्रयोद कमंयोग का स्वल्य भाचराम भी वडे बढ़े संकरों से बचा देता है। सारांश, मनुष्य का भातमा मूल में यद्यपि स्वतन्त्र है तथापि सनुष्य एक ही जन्म में पूर्ण सिद्धि नहीं पासकता, क्योंकि पूर्व कर्मों के अनुसार उसे मिली हुई देह का प्राकृतिक स्वमाद अशुद्ध होता है। परन्तु इससे " नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृदिभिः" (मनु. ४. १३७)— किसी को निराश नहीं होना चाहिये; बोर एक ही जन्म में परम सिद्धि पा जाने के दुरायह में पड़ कर पातञ्जल ये गाम्यास में अर्थात् इन्द्रियों का जर्बदस्ती दमन करने म ही सब मायु षृया सो नहीं देनी चाहिये। घात्मा को कोई जल्दी नहीं पड़ी हैं, जितना भाज हो सके उतने ही योगवल को प्राप्त करके कर्मयोग का भाचरण शुरू कर देना चाहिये, इससे धीरे धीरे बुद्धि अधिकाधिक सास्त्रिक तथा ग्रुद होती जायगी श्रीर कर्मयोग का यह स्त्रत्याचरण ही-नहीं, जिज्ञासा तक-रहेंट में बैठे हुए मनुष्य की तरह, आगे दकेलते दकेलते अंत में ग्राज नहीं तो कल,इस जन्म में नहीं तो जगने जन्म में, उसके आत्मा को पूर्यावहा-प्राप्ति करा देगा। इसी लिये भगवान् ने गीता में साफ कहा है कि कर्मयोग में एक विशेष गुण यह है कि उसका रुख्य से भी स्वल काचरणा कभी न्यर्थ नहीं जाने पाता (गी. ई. १४ पर हमारी टीका देखो) । मनुष्य को उचित है कि वह कवले इसी जन्म पर ध्यान न दे झौर धीरज को न छोड़े, किन्तु निष्काम कर्म करने के भापने उद्योग को स्वतंत्रता से भार घीरे घीरे ययाशिक जारी रखे । प्राक्तन-संस्कार के कारणा ऐसा मालूम द्वीता है कि प्रकृति की गाँठ इम से इस जन्म में भाज नहीं छुट सकती। परन्तु यही बन्धन क्रम क्रम से यहनेवाले कर्मयोग के अभ्यास से कल या दूसरे जन्मों में आप ही आप ढीला हो जाता है, श्रीर ऐसा होते होते ''बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपचते '' (गी. ७. १६)--कमी न कमी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने से प्रकृति का बन्धन या पाराधीनता खूटजाती

हैं एवं श्रात्मा अपने मूल की पूर्ण निर्मुण प्रकावस्था को श्रर्थात मोच्च-दशा को पहुँच जाता है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है ? जो यह कहावत प्रचितत है कि " नर करनी कर तो नर से नारायण होय" वह वेदान्त के उक्त सिद्धान्त का ही अनुवाद है; और इसी लिये योगवासिष्टकार ने मुमुत्तु प्रकरण में ब्योग की ख्वपशंसा की है तथा असन्दिग्ध रीति से कहा है कि श्रन्त में सब कुछ उद्योग से ही मिलता है (यो. २. ४. १०-१८)।

यह सिद्ध हो चुका कि ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न करने के लिये जीवातमा मल में स्वतंत्र है और स्वावलम्यनपूर्व दीघोंछोग से उसे कभी न कभी प्राक्तन कर्म के पंजे से छुटकारा मिल जाता है। घव थोड़ा सा इस वात का स्पष्टीकरण खाँर हो जाना चाहिये, कि कर्म च्या किसे कहते हैं और वह कव होता है। कर्म च्या का अर्थ है-सब कर्सों के बन्धनों से पूर्ण अर्थात् निःशेप मुक्ति होना । परन्त पहले कह आये हैं कि कोई पुरुष ज्ञानी भी हो जाय तथापि जब तक शरीर है तब तक सोना, बैठना, भूख, प्यास इत्यादि कर्म छूट नहीं सकते, और प्रारव्ध कर्म का भी विना मोगे चय नहीं होता, इतिलये वह आगह ते देह का त्याग नहीं कर सकता । इसमें सन्देह नहीं कि ज्ञान होने के पूर्व किये गये सब कर्मी का नाश ज्ञान होने पर हो जाता है; परन्तु जय कि झानी पुरुष को यावजीवन झानोत्तर-काल में भी कुछ न कुछ दर्म करना ही पड़ता है, तय ऐसे कर्नी से उसका छुटकारा केंसे होगा ? त्रोंत, यदि छटकारा न हो तो यह शङ्का उत्पज होती है कि फिर पूर्व कर्स-क्य या आगे मोन भी न होगा । इस पूर वेदानतशाला का उत्तर यह है, कि ज्ञानी मनुष्य की नाम-रूपात्मक देह को नाम-रूपात्मक कर्मी से यद्यपि कभी छुटकारा नहीं मिल सकता, तयापि इन कर्मी के फलों को अपने ऊपर लाद लेने या न लेने में आत्मा पूर्ण रीति से स्वतंत्र है; इसलिये यदि इन्दियां पर विजय प्राप्त करके, कम के विषय में प्रास्तिमात्र की जो जासकि होती हैं, केवल उसका ही ज्ञय किया जाय, तो ज्ञानी मनप्य कर्म करके भी उसके फल का भागी नहीं होता । कर्म स्वभावतः प्रन्ध, अधितन या मृत होता है; वह न तो किसी को स्वयं पकड़ता है और न किसी को छोड़ता ही हैं; वह स्वयंन आच्छा है, न बुरा। मनुष्य अपने जीव को इन कर्मों में फँसा कर इन्हें अपनी चातक्ति से छच्छा या बुरा, और शुभ या अशुभ बना लेता है। इसलिये कहा जा सकता है कि इस ममत्वयुक्त श्रासिक्त के छुटने पर कर्म के बन्धन न्नाप ही हुट जाते हैं; फिर चाहे वे कर्म वर्ग रहे या चलें जायें । गीता में भी स्थान-स्थान पर यही उपदेश दिया गया है कि:-सच्चा नैकर्म्य इसी से है, कर्म का त्याग करने में नहीं (गी. ३. ४); तेरा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल का मिलना न मिलना तेरे अधिकार की वात नहीं है (गी. २. ४७); '' कर्मों दिये: कर्म योगमसक्तः " (गी. ३.७)—फल की आशा न रख कर्मेन्द्रियों को कर्म करने दें: " त्यक्त्वा कर्मफलासंगम्" (गी. ४. २०) —कर्मफल का त्याग का, " सर्वभूता-त्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते " (गी. ५.७)-जिन पुरुषों की समस्त प्राणियों

में समबंदि हो जाती है उनके किये हुए कर्म उनके बन्धन का कारण नहीं हो सकते; " सर्वकर्मफलत्यागं कुरु " (गी. १२. ११) — सव कर्मफलां का त्याग करः कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते " (गी. १८. ६) - केवल कर्तत्य सम्मक्त जो प्राप्त कमें किया जाता है वही सात्त्विक हैं: " चैतसा सर्वकर्माणा सबि संन्यस्य" ( र्रा. १८. ५७ ) सब कर्मों को सुक्ते प्रपंता करके वर्ताव कर । इस सब उपदेशों का रहस्य नहीं है जिसका बहेख ऊपर किया गया है। अब यह एक स्वतंत्र प्रश्न है कि ज्ञानी सनुत्यों को सब ज्याव हारिक कर्म करने चाहिये या नहीं । इसके साकाध में गीताशास्त्र का जो सिद्धान्त है उसका विचार अगले प्रकरण में किया जायता। अभी तो केवल यही देखना है कि ज्ञान से सब कर्मी के भसा हो जाने का क्रार्थ फ्या हैं: कार ऊपर दिये गये वचनों से, इस विषय में गीता का जो अभिपाय है वह. मली माति प्रगट हो जाता है । व्यवहार में भी इसी न्याय का वपग्रोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि एक मनुष्य ने किसी दूसरे मनुष्य को धोले से धका दे दिया तो इस उसे उजड़ नहीं कहते। इसी तरह यदि केवल दुर्घटना से किसीकी इला ष्टो जाती है तो उसे फौजदारी कानून के अनुसार खून नहीं समभते। बारि से वर जल जाता है अयवा पानी से सँकड़ों खेत वह जाते हैं, तो क्या अग्नि और पानी को कोई दोपी सममता है ? केवल कर्मी की श्रोर देखें तो भतुष्य की दृष्टि से प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ दोप या अवगुण अवश्य ही मिलेगा " सर्वारंमा हि दोषेण भूमेनाग्निरिवावृताः " (गी. १८. ४८ )। परन्तु यह वह दोष नहीं है कि जिसे छोड़ने के लिये गीता कहती है। मनुष्य के किसी कर्म को जब हम अच्छा या दुरा कहते हैं, तब यह अच्छापन या बुरापन यथार्थ में उस कर्म में नहीं रहता, किन्तु कर्म करनेवाले मनुष्य की बुद्धि में रहता है। इसी वात पर घ्यान दे कर गीता ( २. ue-us ) में कहा है कि इन कर्मी के बुरे पन को दूर करने के लियेकता को चाहिये कि वह अपने मन और बुद्धि को गुरह रखें; श्रीर उपनिपदों में भी कर्ता की बुद्धि को ही प्रधानता दी गई है, जैसे:--

> मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयोः । वन्याय विपयासंगि मोक्षे निर्विपयं स्मृतम् ॥

" सन्ध्य के (कर्म से) बंधन या मोल का सन ही (एव) कारण है; सन के विषयासक होने से बंधन, और निष्काम या निर्विषय अर्थात् निःसंग होने से मोल होता है" (मेन्यु, ६ ३४; अमृतविन्दु, २)। गीता में यहां बात प्रधानता से घतलाई गई है कि, अझात्मेन्य-ज्ञान से बुद्धि की एक साम्यायस्या केसे प्राप्त कर लेगे चाहिये। इस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर कर्म करने पर भी प्रा कर्म छव हो जाया करता है। निराप्त होने से अर्थात् संन्यास ले कर प्राप्तिहोत्र आदि नर्मी को छोड़ देने से, अथवा अक्तिय रहने से अर्थान् किसी भी कर्म को न कर प्रप्रवा औक्त्य रहने से अर्थान् किसी भी कर्म को न कर प्रप्रवा बैठे रहने से, कर्म का ज्यनहीं होता (गी. ६, १)। चाहे मनुष्य की इच्छारहै या न रहे

परन्तु प्रकृति का चक्र हुमेशावूमता ही रहता है जिसके कारण मनुष्य को भी उसके साथ अवस्य ही चलना पढ़ेगा (गी. ३. २२; १८. ६०)। परन्तु अज्ञानी जन ऐसी स्थिति में प्रकृति की पराधीनता में रह कर जैसे नाचा करते हैं, वैसा न करके जो मनुष्य अपनी बुद्धि को इन्द्रिय निप्रष्ठ के द्वारा स्थिर एवं शुद्ध रखता है श्रीर सृष्टिक्रम के अनुसार श्रापन हिस्से के ( प्राप्त ) कर्मी को केवल कर्तन्य समभ कर अमासक्त बुद्धि से एवं शांतिपूर्वक किया करता है, वही सच्चा विस्क्त है, वही सन्चा श्यितप्रज्ञ है और उसी को ब्रह्मपद पर पहुँचा हुन्ना कहना चाहिये (गी. ३. ७; ४. २१; ५. ७---६; १८. ११)। यदि कोई ज्ञानी प्ररूप किसी भी व्यावदारिक दर्भ को न करके सम्यास ले कर जंगल में जा बैठे: तो इस प्रकार कर्मी को छोड देने से यह सममता वडी मारी भूल है, कि उसके कर्मों का चय हो गया (गी. ३. थ )। इस तरव पर इसेशा घ्यान देना चाहिये, कि कोई कर्म करे या न करे, परन्त उसके कर्मों का चय उसकी बुद्धि की साम्यावस्था के कारण होता है, न कि कर्मों को ड्योडने से या नकरने से। कर्म-क्यका सच्चा स्वरूप दिखलाने के लिये यह उदाहरण दिया जाता है, कि जिस तरह अग्नि से लकडी जल जाती है उसी तरह ज्ञान से सब कर्म भस्म हो जाते हैं; परन्तु इसके वदले उपनिषद् में झौर गीता में दिया गया यह दृष्टान्त ऋधिक समर्थक है, कि जिस तरह कमलपत्र पानी में रह कर भी पानी से ब्रालिस रहता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुष को-अर्थात ब्रह्मापेश करके अयवा श्रासिक छोड कर कर्म करनेवाले को-कर्मों का लेप नहीं होता (छां.४.१६. ३: गी. ५. १०)। कर्म स्वरूपतः कभी जलते ही नहीं; और न उन्हें जलाने की कोई भावश्यकता है। जब यह बात सिद्ध है कि कर्म नाम-रूप है ग्रीर नाम-रूप दश्य सृष्टि है, तथ यह समस्त दश्य सृष्टि जलेगी कैसे ? और कदाचित जल भी जाय, तो सत्कार्य-बाद के अनुसार सिर्फ यही होगा कि उसका नाम-रूप बदल जायगा । नाम-रूपात्मक कर्म या माया हमेशा बदलती रहती है, इसलिये मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार नाम-रूपों में भले ही परिवर्तन कर ले; परन्तु इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि वह चाहे कितना ही ज्ञानी हो परन्तु इस नाम रूपात्मक कर्म या माया का समूल नाश कदापि नहीं कर सकता । यह काम केवल परमेश्वर से ही हो सकता है (वेसु. ४. ४. १७)। हाँ, मूल में इन जड कर्मों में मलाई बुराई का जो वीज है ही नहीं और जिसे मनुष्य उनमें अपनी समत्व वृद्धि से अत्पन्न किया करता है, उसका नाग करना मनुष्य के हाथ में है; और उसे जो अञ्जजनाना है वह वही वस्तु है। सब प्रांगियों के विषय में समबुद्धि रख कर अपने सब न्यापारी की इस ममत्ववादि को जिसने जला (नप्ट कर ) दिया है, वही धन्य है, वही कत-कृत्य फ़ौर मुक्त है; सब कुछ करते रहने पर भी, उसके सब कमें जानाबि से दरध सममें जाते हैं (गी. ४. १६; १८. ५६)। इस प्रकार कर्में। का दाध होना मन की निर्विषयता पर श्रोर ब्रह्मात्मैन्य के श्रनुभव पर ही सर्वथा सवलिवत है; श्रतएव प्रगट है कि जिस तरह आग कभी भी उत्पन्न हो परन्तु वह दहन इरने का अपना

धर्म नहीं छोडती, उसी तरह ब्रह्मात्मेक्य ज्ञान के होते ही कर्मज्ञय-रूप परिग्राम के होने में कालाविध की प्रतीचा नहीं करनी पड़ती--ज्योंही ज्ञान हुआ कि रसी चुण कर्म-चुय हो जाता है। परन्तु छन्य सब कालों से भरगा काल इस सम्बन्ध स अधिक महत्त्व का माना जाता है; क्योंकि यह आयु के विलकुल अन्तकाकाल है, श्रीर इसके पर्व किसी एक काल में बहाजान से श्रमारुध-संचित का यदि त्रय हो गया हो तो भी प्रारव्ध नष्ट नहीं होता। इसलिये यदि वह ब्रह्मज्ञान ग्रन्ततक एक समान स्थिर न रहे तो प्रारव्धकर्मानुसार सृत्य के पहले जो जो ऋच्छे या तरे कर्म होंगे वे सब सकाम हो जावेंगे श्रीर उनका फल मोगने के लिये फिर भी जनमलेना ू ही पढेगा। इसमें सन्देह नहीं कि जो पूरा जीवन्मुक्त हो। जाता ह उ.रे यह भय कदापि नहीं रहता; परन्तु जब इस विषय का शास्त्रदृष्टि से विचार करना हो तब इस वातका भी विचार अवश्य कर लेना पड़ना है, कि मृत्यु के पहने जो प्रस्तान हो गया या वह कदाचित मरगा-काल तक स्थिर न रह सके! इसी लिये ग्राजकार मृत्य से पहले के काल की ऋषेता मरगा-काल ही को विशेष सहस्वार्गा मानते हैं. प्रार यह कहते हैं कि इस समय चानी मृत्यु के समय ब्रह्मात्मेन्य-ज्ञान का अनुभव श्रवश्य होना चाहिये, नहीं तो मोज नहीं होगा। इसी धामिप्राय से उपनिपर्श के आधार पर गीता में कहा गया है कि " अन्तकाल में मेरा अनन्य भाव से स्मरण करने पर मनुष्य मुक्त होता है " (गी. ८.५)। इस लिखान्त के अनुशार कहना पड़ता है कि यदि कोई दुराचारी मनुष्य अपनी सारी आयु दुराचरण म व्यतीत करे श्रीर केवल अन्त समय में बहाज्ञान हो जावे, तो वह भी मुक्त हो ज तः है। इसपर कितनेही लोगों का करूना है, कि यह वात गुक्तिसङ्गत नहीं।परन्तु थोटा साविचार करने पर मालूम होगा कि यह वात अनुचित नहीं कही जा सकती-यह विलक्तल सत्य और स्युक्तिक है। वस्तुतः यह संभव नहीं कि जिसका सारा कम दराचार में बीता हो, उसे केवल मृत्यु समय में ही ब्रह्मज्ञान हो जावे। मन्य मय बातों के समान भी ब्रह्मानिए होने के लिये मन को गाउत डालगी पडती है; श्रीर जिसे इस जन्म में पुक वार भी ब्रह्मात्मेनय ज्ञान का अनुमव नहीं दुद्या है, उसे केवल मरण-काल में ही उसका एकदम हो जाना परम टुर्घट या श्रसम्मव ही है। इसी लिपे गीता का दूसरा महत्त्वपूर्ण क्यन यह है कि मन को विपय-वासना- हिन वनाने के लिये प्रत्येक मनुष्य को सदैव श्रभ्यास करते रहना चाहिये, जिसका फन यह होगा कि अन्तकाल में भी यही हियति बनी रहेगी और अंकि भी ऋवश्य हो जायगी (गी. ८. ६,७ तथा २.७२)। परन्तु शास्त्र की छान बीन करने के लियेमान लीजिये कि पूर्व संस्कार आदि कारणों से किसी मतुष्य को केवल मृत्यु-समय में ही बहाजान हो गया। निस्सदेष्ट ऐसा उदाहरगा लाखों और करोड़ों मनुष्यों में एक माध शी मिलसबेगा। परन्तु, चाहे ऐसा उदाहरण मिले या न मिले, इस विचार को एक और रनकर हमें यही देखना है कि यदि ऐसी हियति प्राप्त हो जाय तो क्या होगा। ज्ञान चाहे म्रणा-काल में ही क्यों न हो, परन्तु इससे मनुष्य के भ्रमारव्य-संचित का सुप होता ही हैं:

और इस बन्म के मोग से ऋारव्य संचित का चय मृत्यू के समय हो जातों है। इसलिये उसे कुछ भी कर्म भोगना वाकी नहीं रह जाता है: और यही सिद्ध होता है कि वह सब कमें से अर्थात् संसार-वक्रसे मुक्त हो जाता है। यही सिद्धान्त गीता के इस वास्य में कहा गया है कि " आप चेत् सुदुराचारो भजत मामनन्यभाक् " (गी. ६. ३०) - यदि कोई वड़ा दुराचारी मनुष्य भी परमेश्वर का अनन्य भाव से स्मरागु करेगा तो वह भो मक हो जायगा; और यह सिद्धान्त संसार के अन्य सव धर्मों में भी प्राह्म भागा गर्या है। 'अनन्य भाव 'का यही अर्थ है कि एरमेश्वर में मनुष्य की वित्तवृत्ति पूर्ण रीति से लीन हो जावे। स्मरण रहे कि सुँह से तो 'राम रास ' बडबडाते रहें श्रीर चित्तवृत्ति दूसरी ही श्रीर रहे, तो इसे अनन्य भाव नहीं कहेंगे। सारांश, परमेश्वर-ज्ञान को मिहमा ही ऐसी है कि ज्योंही ज्ञान की प्राप्ति हुई, त्योंही सब भ्रनारूव संवित का एकरम ज्ञय हो जाता है। यह भ्रवस्या कमी भी प्राप्त हो, सदैव इष्ट ही है। परन्तु इसके साथ एक आवश्यक वात यह है कि मृत्यु के समय यह स्थिर बनी रहे, और यदि पहले प्रात न हुई हो तो कम से कम मृत्यु के समय यह स्थिर वनी रहे, और यदि पहले प्राप्त न उई हो तो कम से कथनानुसार, कुछ न कुछ वासना अवश्य ही वाकी रह जायगी जिससे पनः जन्म लेना पडेगा और मोच भी नहीं मिलेगा।

इसका विचार हो चुका कि कर्म-चन्धन ध्या है, कर्म-जुय किसे कहते हैं वह ं कैसे श्रीर कय होता है स्रय प्रसंगानुसार इस यात का भी कुछ विचार किया जायगा कि: जिनके कर्मफल नष्ट हो गये हैं उनको, और जिनके कर्म-अन्धन नहीं छूटे हैं उनको मृत्यु के अनन्तर वैदिक धर्म के अनुसार कीन सी गति मिलती है। इसके लंबंध में वपनिपदों में बहुत चर्चा की गई है ( छां.४, १४; ४. १०; बृ.६.२,२-१६; को. १.२-३) जिसकी एकवाफ्यता वेदान्तसूत्र के चौथे अध्याय के तीसरे पाद में की गई है। परन्तु इस सब चर्चा को यहाँ बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है: हमें केवल टर्न्हों दो मार्गों का विचार करना है जो भगवद्गीता ( ८. २२-२७. ) में कहे गये हैं। वैदिक धर्म के ज्ञानकाग्रह श्रीर कर्मकाग्रह, दो प्रामिद्ध भेट हैं। कर्मकाग्रह का मृल उद्देश यह है कि सूर्य, अशि, इन्द्र, बरुगा, रुद्र इत्यादि वैदिक देवताओं का यज्ञ द्वारा पूजन किया जाने, उनेक प्रसाद से इस लोकमें पुत्र पौत्र ऋादि सन्तति तथा गौ. श्रश्व, धन, धान्य श्रादि संपत्ति प्राप्त कर ली जावे श्रीर श्रन्त में मरने पर सट्-गति प्राप्त होवे । वर्तमान काल में यह यज्ञ-याग त्रादि श्रौतधर्म प्रायःलुक्ष हो।गया है, इससे टक्त उद्देश को सिद्ध करने के लिये लोग देव-भक्ति तथा दान धर्म आदि शास्त्रोक पुरायकर्म किया करते हैं। ऋषिद से स्पष्टतया मालूम होता हैं कि प्राचीन काल में,लोग, न केवल स्वार्थ के लिये वल्कि सब समाज के काल्याण के लिये भी. 🥕 ' यज् द्वारा ही देवताओं की आराधना किया करते थे। इस काम के लिये जिन इन्ह्र श्चादि देवताओं की अनुकूलताका सम्मादन करना आवश्यक है, दनकी स्नुति से ही ऋग्वेद के सुक्त भरे पड़े हैं और स्वल-स्वल पर ऐसी प्रार्थना की गई है, कि " है देव ! गी.र. १९

हम सन्तति और समृद्धि हो, " " हमें शतायु करो "," हमें, हमारे लड्कॉ-बज्ञें को श्रीर हमारे वीर प्ररुपों को तथा हमारे जानवरों को न मारो "। य याग-यज्ञ तीनीं बेदों में विद्तित हैं इसीलये इस मार्ग का पुराना नाम ' त्रयी धर्म ' है: और शासगार्थयों में इन यहाँ की विधियों का विस्तृत वर्शन किया गया है। परन्त भिन्न मिल बाह्यसायंगों में यज्ञ करने कि मिल भिंत विधियाँ हैं, इससे आगे शंका होने लगी कि कौन सी विधि शाह्य है; तब इन परस्पर विरुद्ध वाश्यों की एकवाक्यता करने के लिये जैमिनि ने अर्थ-निर्णायक नियमों का संग्रह किया । जैमिनि के इन नियमों को ही मीमांसासत्र या पूर्व-मीमांसा कहते हैं, और इसी कारण से प्राचीन कर्मकाराड को मीमांसक मार्ग न.म मिला तथा हमने भी इसी नाम का इस प्रन्थमें कई बार उपयोग किया है क्योंकि आज कल यही प्रचलित हो गया है।परन्तु स्तरण रहे कि यद्यपि " नीनांसा '- शब्द ही आगे चल कर प्रचलित हो गया है, तथापि थ्र या का यह मार्ग वहत प्राचीन काल से चलता आया है। यही कारण है कि गीता में ' मीमांसा ' शब्द कहीं भी नहीं आया है किन्तु इसके बदसे '' त्रयी ं धर्म " ( सो.६,२०,२१ ) या ' त्रयी विद्या ' नाम स्राये हैं। यह यात स्नादि श्रीत-कर्म-प्रतिपादक बाह्यगुर्झयों के बाद आरग्यक और उपनिषद् वने। इनमें यह प्रति. वाटन किया गया कि यज्ञ-याग आदि कर्म गौगा है और बहाजान ही श्रेष्ठ है, इसलिये इनके धर्म को ' ज्ञानकाराड 'कहते हैं। परन्तु मिल भिल डानिपदों से भिन्न भिन्न विचार हैं, इसलिये उनकी भी एकवात्र्यता करने की ऋवश्यकता हुई; स्मीर इस कार्य को बादरायणाचार्य ने अपने वेदान्तस्त्र में किया। इस अन्य की अहास्त्र, शारीरसूत्र या उत्तरमीमांता कहते हैं। इस प्रकार पूर्वमीमांसा तथा इत्तरमीमांसा, क्रम से, कर्मकामड तथा ज्ञानकाएड संबंधी प्रधान त्रन्य हैं। वस्तुतः ये दोनॉ अन्य मूल में मीमांसा ही के हैं अर्थात वैदिक वाचनों के अर्थ की चर्चा करने के लिये ही बनाये नये 👸 । तथापि त्राज कल कर्भकागढं प्रतिपादकों को केवल ' मीमांसक ' त्रोर ज्ञान कगुड-प्रतिपादकों को ' वेदान्ती ' कहते हैं। कर्मकागुडवालों का अर्यांत् सीमांसकों का कहना है कि श्रीतधर्म में चातुमास्य, ज्योतिष्टोम प्रसृति यज्ञ-याग ब्रादि की ही प्रधान हैं; और जो इन्हें करेगा उने ही वेदों के जाजानुसार मोज प्राप्त होगा। इन यज्ञ-याग आदि कमों को कोई भी छोड़ नहीं सकता। यदि छोड़ देगा तो सम-म्मना चाहिये कि वह श्रीत धर्म से विक्रत हो गया; क्योंकि वैदिक यज्ञ की उत्पत्ति सृष्टि के साय ही हुई है और यह चक्र अनादि काल से चलता श्राया है कि मनुष्य यज्ञ करके देवताओं को नृत करे, तथा मनुष्य की पर्जन्य आदि सब सावश्य-

<sup>े</sup> ये भंत अन्त स्थलों पर पाये जाते हैं, परम्तु इन सन को न दे कर यहाँ केतल एक ही सन्त्र नतलाना नस होगा. कि जो बहुत प्रचलित है। वह यह है '' मा नस्तोंक तनये मान आयी मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः। वीरान्मो नो कह मामितो वपहिविध्यनः सद् मिता हवायहै '' (ऋ. १,११४-८)।

कताओं को देवगण पूरा करें। छात कल हमें इन विचारों का कुछ महत्त्व मानूम नहीं होता क्योंकि यत्र-याग रूपी श्रोत-धर्म अब प्रचलित नहीं है।परन्तु गीता-काल की स्थिति मित्र थी, इसलिए भगवद्गीता (३. १६-२५) में भी यज्ञचक्र का मक्षत उपर कहे अनुसार वतलाया गया है। तथापि गीता से यह स्पष्ट मानूम होता है कि इस समय भी उपनिषदों में प्रतिपादित द्यान के कारण मोज-दृष्टि से इन कर्मों को गौगाता श्रा चुको यी ( गी. २. ४१-४६ )। यही गौगाता आहिंसा धर्म का प्रचार होने पर आगे अधिकाधिक वहती गई। मागवतधर्म में स्पष्टतया प्रतिपादन किया गया है कि यज्ञ-यान वेदविद्वित हैं तो भी टनके लिये प्रयुवध नहीं करना चाहिये, धान्य से ही यज करना चाहिये ( देखें समा. शां. ३३६. १० श्रार ३३०)। इस कारण ( तथा कुछ अंशों में घाने जैनियों के भी ऐसे ही प्रयत्न करने के कारण ) श्रीत यज्ञमार्ग की साज कल यह दशा शो गई है, कि काशी सरीने वहे वहे धर्म जेत्रों में भी श्रीताग्निहोत्र पालन करनेवाले साग्निहोत्री यहत ही योडे देख पडते हैं, चार ज्योतियोम आदि प्रमुखनों का होना तो दस बीस करें में कमी कमी सुन पहला है। तयापि श्रांतधर्म ही सब बेहिक धर्मी का मल है क्रोर इसी लिए उसके विषय में इस समय भी कुद सादरपदि पाई जाती है और जैमिनि के सब अर्ब निर्णयकशान्त्र के तौर पर प्रमाण माने जाते हैं । यदापि श्रीत-यज्ञ-याग-स्मादि धर्म इस प्रकार शियिल हो गया, तो भी मन्त्रादि रहतियाँ में वर्गित दुसरे यज्ञ-जिन्हें पञ्चमहायज्ञ कहते हैं-अब तक प्रचलित हैं और इनके सम्बन्ध में भी श्रीतवज्ञ-यागचक स्नादि के भी उक्त न्यायका उपयोग भोता है। उदाहरणाय, मन ब्राहि स्मृतिकारों ने पाँच अद्विसात्मक तथा नित्य ग्रहयज्ञ यतलाये हैं: जैसे वेदाध्यपन प्रह्मयन् है, सपैण पित्रयन्न है, होम देवयन्न है, विल सूतयन्न है और श्रानिधि-संतर्पण मनुन्ययन्न है: तया गाईरुज्य-धर्म में यह कहा है कि इन पाँच यहाँ के द्वारा कमानुसार ऋषियाँ, पितराँ, देवताओं, आणियाँ तथा मनुन्याँ को पहले तम करके फिर किसी गृहस्य को स्वयं भोजन करना चाहिये ( मन. ३. र्ध-१२३)। इन यहाँ के कर लेने पर जो अब वच जाता है उसकी " असत " कहते हैं; और पहले सब मनुत्रों के भोजन कर लेने पर जो श्रव बचे उसे 'विवस'कद्दते हैं (स. ३. २८५)। यह 'अमृत ' और 'विवस ' अज हो गृहस्य के लिये विहित एवं श्रेयस्कर है। ऐसा न करके जो कोई सिर्फ अपने पेट के लिये ही भोजन पका कर खावे, तो ब्रह्म अब अर्थात् पाए का मत्तरण करता है ब्रॉर उसे क्या मनुस्मृति, क्या ऋकेद ब्रोर गीता, सभी प्रन्यों में 'ब्रवाणी' कहा गया है ( ऋ. १०. ११७. ६; मतु. ३. ११८; गी. ३. १३ )। इन स्मात पञ्चमहायज्ञी के सिवा दान, सत्य, द्या, ऋहिंसा ऋदि सर्वभूत हित्रद अन्य धर्म भी उपनि-परों तथा स्वतिप्रन्यों में गृष्टस्य के लिये विद्वित साने गये हैं ( तै. १.११ ); धौर वन्हीं में स्पष्ट उद्धेख किया गया है कि कुटुम्ब की बुद्धि करके वंश को स्पिर रखो-" प्रजातंतुं मा व्यवच्छेत्सीः "। ये सब कर्म एक प्रकार के यज् ही सले नाते हैं और इन्हें करने का कारण तैत्तिरीय संहिता में यह बतलाया गया है, कि जन्म से ही बाहाण अपने ऊपर तीन प्रकार के ऋण ने आता है—एक ऋषियों का, दूसरा देवताओं का आर तीसरा पितरों का । इनमें से ऋषियों का ऋण वेदाम्यास से, देवताओं का यह से और पितरों का पुत्रोत्पत्ति से चुकाना चाहिये; नहीं तो उसकी अच्छी गित न होगी (ते. सं. ई. ३. १०. ५) \* । महाभारत (आ. १३) में एक कथा है कि जरकार ऐसा न करते हुए, विवाह करने के पहले ही उम्र तपश्चर्यों करने लगा, तय संतान-त्रथ के कारण उसके वायावर नामक पितर आकाश में लटकते हुए, उसे देख पड़े, और फिर उनकी आज़ा से उसने अपना विवाह किया। यह भी कुछ वात नहीं है कि इन सब कमी या यज्ञों को केवल ग्राह्मण ही करें। वेदिक यज्ञों को छोड़ अन्य सब कमी यथाधिकार ख़ियों और भूदों के लिये भी विहित हैं इसलिये स्मृतियों में कही गई चातुवंत्यं न्यवस्था के अनुसार जो कर्म किये जाय वे सब यज्ञ ही हैं; उदाहरणार्थ चित्रयों का युद्ध करना भी एक यज्ञ है; और इस प्रकरणा में यज्ञ का यही ज्यापक अर्थ विविद्यत है। मतु ने कहा है कि जो जिसके लिये विविद्यत है, वही उसके लिये तप हैं (११. २३६); और महाभारत में भी कहा है कि:—

आरंभयज्ञाः क्षत्राश्च हविर्यज्ञा विद्यः स्मृताः । परिचारयज्ञाः भृद्राश्च जपयज्ञा द्विजातयः ॥

" आरम्भ ( उद्योग ), इवि, सेवा और जप ये चार यज्ञ दिविष, वैरथ, शृद और बाह्मग्रा इन चार वर्गों के लिये यथानुकम विद्दित हैं ( ममा. शां. २३७. १२. )। सारांश, इस स्रष्टि के सब मनुष्यों को यज्ञ ही के लिये ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किया है ( ममा. शां. २३७. १२. )। सारांश, इस स्रष्टि के सब मनुष्यों को यज्ञ ही के लिये ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किया है ( ममा. श्रानु. ४८. ३; श्रोर गीता ३. १०; ४. ३२ )। फलतः चातुर्वग्यं श्रादि सब शास्त्रोक्त कर्में एक प्रकार के यज्ञ ही हैं श्रीर यदि प्रत्येक मनुष्य श्रपने अपने अपने कार के स्रनुसार इन शास्त्रों कर्मों या यज्ञों को—धंधे, व्यवसाय या कर्तन्यव्यव- हार को—न करे तो समूचे समाज की हानि होगी और सम्भव है कि श्रान्य ससका नाश भी हो जावे। इसलिये ऐसे व्यापक श्रयं से सिद्ध होता है कि लोकसंप्रह के लिये यह की सदैव श्रावश्यकता होती है।

अब यह प्रश्न टठता है कि यदि वेद और चातुर्वसर्य आदि स्मातं व्यवस्या के अनुसार गृहस्यों के लिये वही यज्ञप्रभुन-मृत्ति विहित मानी गई है कि जो केवल कर्ममय है, तो क्या इन सांसारिक कर्मों को धर्मशास्त्र के अनुसार यथाविधि (अर्थात् नीति से और धर्म के आज्ञानुसार) करते रहने से ही कोई मनुष्य

<sup>\*</sup> तैतिरीय संहिता का वचन यह हैं:—'' जायमानी वे आम्हणिजिमिर्नणवा बायते अम्हचर्येणिषम्यो यज्ञैन देवेन्यः प्रजया पितृभ्य एववा अनृणो यः पुत्री यज्ञा अम्हचरियासीयि "।

लन्म मरण के चकर से मुक्त हो जायगा? श्रांर यदि कहा जाय कि वह मुक्त हो जाता है, तो फिर ज्ञान की वड़ाई खीर योग्यता ही ग्या रही? ज्ञानकांड अर्थात उपनिपदों का साफ यही कहना है कि जब तक ब्रह्मात्में क्या नहीं कर कर्म के विषय में विरक्ति न हो जाय तब तक नाम रूपात्मक माया से या जन्म मरण के चकर से छुटकरा कहीं मिल सकता; और श्रीतत्मार्त धर्म को देखों तो यही मालूम पड़ता है कि प्रत्येक मनुष्य का गार्हरूय धर्म कर्मप्रधान या स्थापक धर्य में यज्ञमय है। इसके आतिरिक्त, वेहों का भी क्यन है कि यज्ञार्य किये गये कर्म वन्धक महीं होते और यज्ञ से ही स्वर्ग का भी क्यन है कि यज्ञार्य किये गये कर्म वन्धक महीं होते और यज्ञ से ही स्वर्ग की चर्चा छोड़ दी जाय; तो भी हम देखते है कि ब्रह्मदेव हो ने यह नियम धना दिया है कि इन्द्र आदि देवताओं के सन्तुष्ट हुए बिना क्या नहीं होती और यज्ञ के बिना देवताग्या भी सन्तुष्ट नहीं होते! ऐसी श्रयस्था में यज्ञ अर्थात कर्म किये विना मनुष्य की मलाई है से होगी ? इस लोक के क्रम के विपय में मनुस्प्रति, महामारत, उपनिषद तथा गीता में भी कहा है कि:—

अमौ प्रास्ताहुतिः सम्यगान्द्रत्यमुपतिष्टते । आदित्याष्ट्रायते दृष्टिवृष्टेरत्नं ततः प्रजाः ॥

"यज्ञ में इवन किये गये सब दन्य श्रीप्त द्वारा सर्य को पहुँचते हैं और सर्य से पर्जन्य और एर्जन्य से अन्न तया अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है "( मनु. ३ ७६; मसा. ज्ञां. रहेर. ११; भैन्यु. ई. ३७; गी. ३ १४ )। और, जब कि ये यज्ञ कर्म के द्वारा ही होते हैं, तब कर्म की छोड़ देने से काम कैसे चलेगा ? यज्ञमय कर्मी की छोड़ देने से संसार का चक वन्द्र हो जायगा और किसी को खाने को भी नहीं मिलेगा ? इस पर भागवनधर्म तथा गीताग्रास्त्र का उत्तर यह है कि यज्ञ-त्राग आदि वैदिक कर्में। को या अन्य किसी भी स्मार्त तथा न्यावशारिक यज्ञमय कर्म को छोड देने का तपदेश इस नहीं करते; इस तो नुखारे ही समान यह भी कहने को तैयार है कि जो यझ चक पूर्वकाल से बरावर चलता आयां है उसके बंद हो जाने से संसार का नाश हो जायगा; इसलिये हमारा यही शिद्धान्त है कि इस कर्समय यज्ञ को कभी नहीं छोड़ना चाहिये (सभा. शां. २८०; गी. २.९६)। परन्तु ज्ञानकागृड में भ्रार्थात् उपनिपदों ही में स्पष्टरूप से कहा गया है कि ज्ञान भौर वैरान्य से कर्मचय हुए विना मोझ नहीं मिल सकता, इसलिये इन दोनों सिदान्तों का मेल करके इमारा अन्तिम क्यन यह है कि सब कमीं को ज्ञान से अयांत फलाशा छोड़ कर निष्काम या विरक्त बुद्धि से करते रहना चाहिये ( गी. ३. १७.१६)। यदि तुस स्वर्ग-फल की काम्य-तुद्धि सन में रख कर ज्योतिष्टोस बादि यज्ञ-याग करोंगे तो, वेद में कोई अनुसार, स्वर्ग-फल तुहाँ निस्सन्देध सिलेगा; क्यों कि वेदाज्ञा कभी भी भूठ नहीं हो सकती। पत्न हु स्वर्ग फल नित्य अर्थात् इमेशा टिकनेवाला नहीं है; इसी लिये कहा गया है ( यू. ४. ४. ६; वेसु. ३. १. ८; ममा. धन. २६०, ३६ )---

## प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यान्तिचेह करोत्ययम् । तस्मालेशकारपुनरेत्यस्मे लोकाय कर्मणे ॥ #

इस लोक में जो यज्ञ-याग आदि पुराय कुर्म किये जाते हैं उनका फल स्वर्गीय उप-भोषा से समास हो जाता है झीर तव यज्ञ करनेवाले कर्मकाराडी मनुष्य को स्वर्गः लोक से इस कर्मलोक भ्रयोत भूलोक में फिर भी आना पड़ता है। छांदीग्योपनिपद ( ५. १०. ३--६ ) में तो स्वर्ग से नीचे आने का मार्ग भी वतलाया गया है। भगवदीता में ''कामात्मानः स्वर्गपराः " तथा '' सेगुग्यविषया वेदाः " (गी. २. ४३.४४ ) इस प्रकार कुछ गीगुत्व-सूचक जो वर्णन किया गया ई वह इन्हीं कर्मकाराडी लोगों को लच्च करके कहा गया है; और नवें अध्याय में फिर भी स्पर-तवा कहा गया है कि " गतागतं कामकामा लमंते " ( गी. ६. २१ )-उन्हें स्वर्गलोक भीर इस लोक में वार वार खाना जाना पड़ात है। यह आवागमन ज्ञान आप्ति के विना स्क नहीं सकता। जब तक यह रुक नहीं सकता तय तक आतमा को सम्बा समाधान, पूर्णावस्या तया मोचा भी नहीं मिल सकता। इस लिये गीता के समस्त उपदेश का सार यही है कि यज्ञ-याग छादि की कींच कहे, चातुर्वरार्य के सब कर्मों को भी तुम ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से तथा साम्यदृद्धि से श्चासाक्ति छोड कर करते रहो-वस, इस प्रकार कर्मचक्र की जारी रख कर भी तम मुक्त ही वने रहोगे (गी. १८, ५६)। किसी देवता के नाम से तिल, चावल या किसी पशु को " इदं ऋमुक देवताय न मम" कह कर क्रांग्ने में हवन कर देने से ही कुछ यज्ञ नहीं हो जाता। प्रत्यद्य पशु को मारने की ऋषेद्या, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में काम-फोध म्नादि जो भनेक पशुद्धतियाँ है, उनका साम्यदादिरूप संय-माप्ति में द्वीम करना द्वी अधिक श्रेयस्कर यज्ञ हैं (गी. ४. ३३)। इसी श्राभिप्राय से गीता में तथा नारायगीय धर्म में मगवान ने कहा है कि ''में यहाँ में जपवज़"अर्थात क्रेग्छ हूँ (गी. १०. २४, ममा. आं ३. ३७)। मनुस्मृति (२. ८७) मे भी कहा गया है कि बाह्मगा और कुछ करे या न करे, परन्तु वह केवल जप से ही सिदि पा सकता है। आप्ति में आहुति डालते समय ' न मम ' ( यह वस्तु मेरी नहीं है ) कद्द कर उस वस्तु से ऋपनी समस्वतुद्धि का त्याग दिखलाया जाता है—यही बज्ञ का मुख्य तत्व है और दान आदिक कर्मी का मी यही बीज है, इसलिये इन कर्मी की योग्यता भी यज्ञ के बरावर है। ऋषिक क्या कहा जाय, जिनमें अपना तनिक भी स्वार्थ नहीं है, ऐसे कर्मी को शुद्ध, बुद्धि से करने पर वे यज्ञ ही कहे जा सकते हैं। यज की इस ज्याख्या को स्वीकार करने पर जो कुछ कमें निकाम दुरिद्ध से किय जार्य व सब एक महायज्ञ ही होंगे, श्रीर द्रव्यमय यज्ञ को लागू होने-

<sup>ै</sup> इस मंत्र के दूसरे चरण को पढते समय 'पुनरेति ' और ' अस्मे ' ऐसा पदक्छेद करके पढ़ना चाहिये, तब इस चरण में अझरों की कमी नहीं मालूम होगी।वैदिक ग्रन्थों को पढ़ते ममय ऐसा बहुषा करना पडता है।

वाला मीमांसको का यह न्याय कि 'यवार्य किये गयं कोई मी कर्म वंघक नहीं होते' उन सव निष्काम कर्मों के लिये भी उपयोगी हो जाता है। इन कर्मों को करते समय फलाशा भी छोड़ दी जाती है जिसके कारण स्वर्ण का व्याना-जाना भी छुट जाता है और इन कर्मों को करने पर भी अन्त में मोक्तरूपी सद्गित मिल जाती हैं (गी. ३. ६)। सारांश यह है कि संसार यज्ञमय या कर्ममय है सही; परन्तु कर्म करनेवालों के हो वर्ग होते हैं। पहले वे जो शाखोक रीति से, पर फलाशा रख कर कर्म किया करते हैं (कर्मकांडी लोग); और दूसरे वे जो निष्काम बुद्धि से, केवल कर्तव्य समम कर, कर्म किया करते हैं (ज्ञानी लोग)। इस संवंघ में गीता का यह सिद्धान्त है कि कर्मकांडियों को स्वर्ग प्राप्तिरूप अनित्य फल मिलता है और ज्ञान से अर्थात् निष्कामवृद्धि से कर्म करनेवाले ज्ञानी पुरुपों को मोक्तरणा नित्य फल मिलता है। मोल के लिये कर्मों का छोड़ना गीता में कर्में भी नहीं यतलाया गया है। इसके विपरीत अठारहवें अध्याय के आरम्भ में स्पष्टतया वतला दिया है कि ''त्याग= छोड़ना 'शव्द से गीता में कर्मत्याग कभी भी नहीं समुमना चाहिये, किन्तु उसका अर्थ 'फलत्याग 'ही सर्वेय विवित्त हैं।

इस प्रकार कर्मकांडियों श्रीर कर्मयोगियों को भिन्न भिन्न मिलते हैं, इस कारण प्रत्येक को सृत्यु के बाद भिन्न भिन्न लोकों में भिन्न भिन्न मार्गी से जाना पडता है। इन्हीं सार्गों को क्रम से 'पितृयाण्' और 'देवयानं' कहते हैं ( शां. १७. १५, १६); और उपनिपदों के चाधार से गीता के आठवें ऋष्याय में इन्हीं दोनों मार्गों का वर्णन किया गया है। वह मनुष्य, जिसको ज्ञान हो गया है-ग्रीर यह ज्ञान कम से कम अन्तकाल में तो अवश्य ही हो गया हो (गी. २. ७२)-देहपात होने के अनन्तर और विता में शरीर जल जाने पर, उस अग्नि से ज्योति (ज्वाला), दिवस, ग्राक्तपत्त और उत्तरायण के द्वः महीने में, प्रयाण करता हुआ महापद को जा पहुँचता है तथा वहाँ उसे मोच प्राप्त होता है इसके कारगा यह पुनः जन्म ले कर मृत्युलोक में फिर नहीं लौटता; परन्तु जो केवल कर्मकांडी है अर्थात् जिसे ज्ञान नहीं है, वह उसी अप्ति से धुत्रा, रात्रि, कृप्णापन और दन्तिगायन के छः महीने, इस क्रम से प्रयागा करता हुआ चन्द्रलोक को पहुँचता है और अपने किये हुए सब प्राय-कर्मों को भोग करके किर इस लोक में जन्म लेता है; इन दोनों मार्गी में यही मेद हैं (गी. म. २३-२७)। ' ज्योति ' (ज्वाला ) शब्द के बदले उपनिपदों में 'अचिं' (ज्वाला ) शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे पहले मार्ग को ' अर्चिरादि ' और दसरे को ' धृत्रादि ' मार्ग भी कहते हैं । हमारा उत्तरायग्रा उत्तर ख़बस्यल में रहनेवाले देवताओं का दिन है और हमारा दिलगायन उनकी रात्रि है। इस परिभाषा पर ध्यान देने से माजूम हो जाता है कि इन दोनों मार्गी में से पहला अर्विरादि (ज्योतिरादि ) मार्ग आरम्भ से अन्त, तक प्रकाशमय है भौर दसरा भूम्रादि मार्ग भ्रम्धकारमय है । ज्ञान प्रकाशमय है ग्रीर परश्रह्म "ज्योतियां ज्योतिः" (गी. १३.७)-तेजों का तेज-ई इस कारगा टेडपात

होने के अनन्तर, ज्ञानी पुरुषों के मार्ग का प्रकाशमय होना उचित ही है; और मिता में उन दोनों मार्गों को 'शुक्क ' और 'क्रप्पा ' इसी लिये कहा है कि उनका भी अर्थ प्रकाशमय और अन्धकारमय है। गीता में उत्तरायण के बाद के सोपानों का वर्णान नहीं है। परन्तु यास्क के निरुक्त में उद्दरायन के बाद देवलोक, सूर्य, वैद्युत और मानस पुरुष का वर्णान है (निरुक्त १४.६); और अपनिपदों में देवपान के विपय में जो वर्णान है, उनकी एकवाक्यता करके वैदान्तस्त्र में यह कम दिया है कि इत्तरायण के वाद संवत्सर, वायुलोक, सूर्य, चन्द्र, विद्युत, वस्त्यालोक, हुन्द्र- लोक, प्रजापतिलोक और खन्त में प्रहालोक है ( हु. ५, १०; ६. २, १५; ज्ञां ४.

१०; कौषी. १. ३; देस्. ४. ३. १—६ )। देवयान भार पितृयाग् मार्गो के सोपानों या मुकामों का वर्णन हो चुका। परन्तु इनमें जो दिवस, गुद्धपत्त, उत्तरायम् इत्यादि का वर्णन है उनका सामान्य अर्थ कालवाचक होता है, इस लिए स्वामाविकही यह प्रश्न वपश्यित होता है, कि क्या देवचान और पितृयाग्। मार्गों का काल से कुछ सम्बन्ध है अथव। पहले कमी या या नहीं ? यद्यपि दिवस, रात्रि, ग्रुक़पत्त इत्यादि शब्दों का अर्थ कालवाचक हैं; तथापि श्राप्ति, ज्वाला, वायुलोक, विद्युत श्रादि जो श्रन्य सोपान हैं उनका श्रर्थ कालवाचक नहीं हो सकता; और यदि यह कहा जाय कि जानी पुरुष को दिन द्मयवा रात के समय मरने पर, भिन्न भिन्न गति मिलती है तव तो ज्ञान का कुछ महत्त्व ही नहीं रह जाता। इसिलये द्यप्ति, दिवस, इत्तरायगा इत्यादि समी शब्दी को कालवाचक न मान कर वेदान्तसूत्र में यह सिद्धान्त किया गया है, कि ये शब्द इनके स्रभिमानी देवताओं के लिये कल्पित किये गये हैं जो जानी सीर कर्मकांडी पुरुषों के आत्मा को भिन्न भिन्न मार्गी से ब्रह्मलोक और चन्द्रलोक में ले जाते हैं (वेतू. ४. २. १६ | २१; ४. ३. ४)। परन्तु इस में सन्देह है कि सगवद्गीता को यह मत मान्य है या नहीं; क्योंकि उत्तरायगा के बाद के सोपानों का, कि जी काल वाचक नहीं हैं; गीता में वर्णन नहीं है। इतना ही नहीं; विक इन मार्गों को बत-साने के पहले सगवान् ने काल स्पष्ट बहुँख इस प्रकार किया है कि " में तुमे वह काल बतलाता हूँ कि जिस काल में मरने पर कर्मयोगी सोट कर आता है या नहीं श्चाता है" ( गी. ८. २३ ); और महामारत में भी यह वर्षीन पावा जाता है कि जब मीप्स पितामह शरशस्या सं पड़े ये तब वे शरीरत्याग करने के लिये उत्तरायण की, चर्यान सूर्य के रत्तर की छोर मुड़ने की, प्रतीना कर रहे ये (भी. १२०; भनुः १६७) । इससे विदित होता है कि दिवस, ग्रुह्मपद्म ग्रीर उत्तरायगाकाल ही मृत्यु होने के लिये कभी न कभी प्रशस्त माने जाते ये । ऋखेद ( १०. ८६. १५ और हूँ. **ई. २, १५ ) में मी देवयान भ्रोर पितृयाग्य मार्गों का ज**हाँ पर वर्णन हैं, वहाँ , कालवादक प्रार्थ ही विवाशित है। इससे तया अन्य अनेक प्रमाणों से इसने यह निश्चय किया है, कि उत्तर गोलार्ध के जिस स्यान में सूर्य हितिन पर है महीने तक इमेशा देख पड़ता है, उस स्थान में अर्थात उत्तर ध्रुव के पास या मेरस्थान में

जब पहले वैदिक अलियों की बस्ती भी, तब ही से छः महीने का उत्तरायण रूपी अकाशकाल मृत्यु द्वोने के लिये प्रशस्त माना गया होगा। इस विषय का विस्तृत विदेचन इसने अपने दूसरे अन्य में किया है।कारण चाहे कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि यह समक्त बहुत प्राचीनकाल से चली आती हैं: और यही समक देव-यान तथा पितृचाता सारों से-प्रगट न हो तो पर्यायक्षे ही- अन्तर्भृत हो गई है । आधिक क्या कहूँ, हमें तो ऐसा माजूम होता है कि इन दोनों मार्गों का मूल इस प्राचीन समम में ही है। यदि ऐसा न माने तो गीता में देववान और फित्याण को लक्त्य करके जो एक बार 'काल ' (गी. ८. २३ ) ऋोर तूसरी बार 'गाति 'या ' मृति ' क्रयोत् मार्ग (गी. द, २६, २७) कहा है, यानी इन दो मिस्र भिस्न भयों के शब्दों का जो उपयोग कियागया है, उसकी कुछ उपपत्ति नहा लगाई जा सकती। वेदान्त-सत्त के शाहरसाप्य में देवयान और पितृयागा का कालवाचक अर्थ स्मात्तं है जो कर्मयोग ही के लिये उपयुक्त होता है, और यह मेद करके, कि सचा महाजानी रुपनिपदों में विशित श्रोत मार्ग से, अर्थात् देवताप्रयुक्त प्रकाशमय मार्ग से, ब्रह्म-लोक को जाता है, 'कालवाचक ' तथा ' देवतावाचक ' भ्रमों की व्यवस्था की गई है (वे. सु. शां. मा. ४. २. १८--२१ )। परन्तु मूल सुत्रों को देखने से ज्ञात होता है, कि काल की भावश्यकता न रख उत्तरायगादि शब्दों से देवताओं को कल्पित कर देवयान का जो देवताचक अर्थ वादरायगाचार्य ने निश्चित किया है, वद्धी उनके मतानुसार सर्वत्र अभिन्नेत होगाः और यह मानना भी विचेत नहीं है कि गीता में वर्शित मार्ग उपनिपदों की इस देवबान गति को छोड कर स्वतन्त्र हो सकता है। परन्तु यहीं इतने गहरे पानी में पढेने की कोई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि बद्यपि इस विषय में मतमेद हो कि देवयान और पिखयागा के दिवस, रात्रि, रत्तरायण आदि शब्द ऐतिहासिक दृष्टि से मृतारम्भ में कालवाचक ये या नहीं, तयापि यह बात निर्विवाद है, कि आगे यह कालवाचक अर्थ छोड़ दिया गया। श्चन्त में इन दोनों पदों का यही अर्थ निश्चित तथा रूढ़ हो गया है कि-काल की अपेका न रख चाहे कोई किसी समय मरे-यदि चह ज्ञानी हो तो अपने कर्मानुसार प्रकाशमय मार्ग से, और केवल कर्मकांडी हो तो घन्मकारमय मार्ग से परलोक को जाता है। चाहे फिर दिवस और उत्तरायण खादि शटदों से बादरायणचार्य के क्यनानुसार देवता समिभियेथा उनके लज्जा से प्रकाशमय मार्ग के क्रमशः बढते-इए सोपान समिक्तये; परन्तु इससे इस सिद्धान्त में कुछ मेद नहीं होता कि यहाँ देवयान और पित्रयाण शब्दों का रूडार्य मार्गवाचक है।

परन्तु क्या देवयान और क्या पितृयाम्, दोनों मार्ग शाखोक्त अर्यात पुरायकर्म करनेवाले को द्वी प्राप्त दुस्रा करते हैं, क्योंकि पितृयाम् यद्यपि देवयान से नीचे की श्रेमी का मार्ग है, तथापि वह भी चन्द्रलोक को अर्थात एक प्रकार के स्वर्गलोक ही को पहुँचानेवाला मार्ग है। इसलिये प्रगट है, कि वहाँ सुख मोगने की पात्रता होने के लिये इस लोक में कुछन कुछ शाखोक्त पुरायकर्म अवश्य ही करना पहुता

हैं (गी. ६. २०, २१)। जो लोग थोड़ा भी शाखोक्त पुरायकर्म न करके संसार में अपनासमस्त जीवन पापाचर्या में बिता देते हैं. वे इन दोनों में से किसी भी मार्ग से नहीं जा सकते। इनके विषय में उपनिषदों में कहा गया है कि ये लोग मरने पर एकदम पशु-पत्ती आदि तिर्यक्र-योनि में जन्म लेते हैं और वारंबार यमलोक अर्थात् नरक में जाते हैं। इसी को ' तीसरा ' मार्ग कहते हैं ( छां. ४. १०. ८; कठ. २. ६, ७); और भगवदीता में भी कहा गया है कि निषट पापी अर्थात् आसुरी पुरुषों को यही नित्य-गति प्राप्ति होती है ( गी. १६. १६-२१; ६. १२, वेस्. ३. १. १२, १३; निरुक्त १४. ६)।

जपर इस बात का विवेचन किया गया है कि मरने पर मनुष्य को उसक कर्मा-नुरूप नैदिक धर्म के प्राचीन परम्परानुसार तीन प्रकार की गति किस क्रम से प्राप्त होती है। उनमें से केवल देवयान मार्ग ही मोच-दायक है; परना यह मोच क्रम क्रम से अर्थात् अर्चिरादि ( एक के बाद एक, ऐसे कई सोपानों ) से जाते जाते अन्त में मिलता है; इसलिये इस मार्ग को ' क्रममुक्ति ' कहते हैं, और देहपात होने के अनन्तर अर्थात् मृत्यु के अनन्तर ब्रह्मलोक में जाने से वहाँ अन्त में मुक्ति मिलती है, इसी लिये इसे 'विदेष्ट-माकि ' भी कहते हैं। परनत इन सब बातों के मतिरिक्त शुद्ध अध्यात्मशास्त्र का यह भी कथन है कि जिसके मन में बहा और ब्रात्मा के एकत्व का पूर्ण साज्ञात्कार नित्य जागृत है, वसे ब्रह्मप्राप्ति के लिये कहीं दूसरी जगह क्यों जाना पडेगा ? अयवा उसे मृत्यु-काल की भी बाट क्यों ओहनी पड़ेगी ? यह बात सच है कि उपासना के लिये स्वीकृत किये गये स्वादि प्रतीकों की अर्थात सगुगा ब्रह्म की उपासना से जो ब्रह्मज्ञान द्वीता है वह पहले पहल इन अपूर्ण रहता है, क्योंकि इससे मन में सूर्यलोक या ब्रह्मलोक इत्यदि की क्ल्पनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं और वे ही मरख-समय में भी मन में न्यूनाधिक परिमाख है बनी रहती हैं। अतएव इस अपूर्णता को दूर करके मोत्त की पाति के लिये ऐसे त्तोतों को देवयान मार्ग से ही जाना पड़ता है (वेस्. ४. ३१५) । क्योंकि अध्यातम-शास्त्र का यह भटल सिदान्त है कि मरग्र-समय में जिसकी जैसी भावना या कतु हो उसे वैसी ही 'गति' मिलती है (छां. ३. १४. १)। परन्तु सगुण उपासना या भ्रम्य किसी कारणा से जिसके मन में भ्रपने भ्रात्मा भीर वहा के बीच कुछ भी परदा या द्वैतमाव (ते. २.७) शेप नहीं रह जाता, वह सदैव वह रूप ही है; अतएव प्रगट है, कि ऐसे पुरुष को बहा-प्राप्ति के लिये किसी दूसरे स्वान में जाने की कोई द्यावश्यकता नहीं। इसी लिये बृहदारगयक में याज्ञवल्क्ये ने जनक से ्कहा है कि जो पुरुष शुद्ध ब्रह्मज्ञान से पूर्ण निष्काम हो गया हो- "न तस्य प्राणा उत्कामन्ति वसीव सन् व झाण्येति "-उसके प्राण दूसरे किसी स्थान में नहीं जाते; किन्तु वह बिल ब्रह्मभूत है और ब्रह्म में ही लय पाता है ( ब्रू. ४. ४. ६); भ्रौरे बृहद्दररायक तथा कठ, दोनों उपनियदों में कहा गया है कि ऐसा पुरुष " सत्र वस समर्तृते " ( कठ. ६. १४ )-वहीं का यही वस का सनुमव करता

है।इन्हीं श्रुतियों के आधार पर शिवगीता में भी कहा, कि गया है, कि मोज के लिये स्थानान्तर करने की त्रावण्यकता नहीं दोती । ब्रह्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो असक स्थान में हों और असक स्थान में न हो ( छां. ७. २४: मुं. २. २. ११ )। तो फिर पूर्या ज्ञानी पुरुष को पूर्या ब्रह्मन्नाप्ति के लिये उत्तरायणा. सर्यलोक आदि मार्ग से जाने की आवश्यकता ही क्यों होनी चाहिये ? " ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति " ( मुं. ३. २. ६ )—जिसने ब्रह्मस्वरूप को पत्तचान लिया, वह तो स्वयं यहाँ का यहीं, इस लोक में ही: बहा हो गया। किसी एक का दूसरे के पास जाना तभी हो सकता है जब ' एक ' और ' दूसरा ' ऐसा स्वलकृत या कालकृत भेद-शेप हो; और यह मेद तो अन्तिम स्थिति में अर्थात अहेत तथा श्रेष्ट ब्रह्मानुमव में रह ही नहीं सकता। इसलिये जिसके मन की ऐसी नित्य रियति हो चुकी है कि " यस्य सर्वमात्मैवाऽभृत् " ( वृ. २. ४. १४ ), या " सर्व खल्विदं ब्रह्म " (छां ३: १४. १ ), अयवा में ही ब्रह्म हूँ— " भ्रष्टुं ब्रह्माऽस्मिं" (वृ. १. ४, १० ), हसे शहात्राप्ति के लिये और किस जगह जाना परेगा ? वह तो निल शहाभूत ही रहता है। पिछले प्रकरण के श्रन्त में जैसा हमने कहा है वैसा ही गीता में परम-ज्ञानी पुरुषों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि " अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां " (गी. ५. २६)--जिसने द्वेत भाव को छोड कर ज्यात्मस्वरूप को जान लिया है उसे चाहे प्रारूध कर्म चय के लिये देहपात होने की राह देखेंनी पड़े, तो भी उसे मोच नाति के लिये कहीं भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि बह्मनि-र्वाणारूप मोच तो उसके सामने द्वाय जोड़े खड़ा रहता है; प्रयवा " इहैव तैंजितः सगों येषां साम्ये स्थितं मनः " (गी. ५. १९)— जिसके मन में सर्व भूतान्तर्गत ब्रह्मान्मेश्यरूपी साम्य प्रतिविभिन्नत हो गया है; वह ( देवयान मार्ग की अपेना न रख ) यहाँ का यहाँ जन्म-मरण को जीत लेता है अयवा " भूतप्रय-ग्मावमेकस्थमनुपश्यति "-- जिसंकी ज्ञानदृष्टि में समस्त प्राणियाँ कि भिन्नता का नाश हो चुका और जिसे वे सब एकस्थ अर्थात् परमेश्वर-स्वरूप दिखने लगते हैं, वह " ब्रह्म सम्पचते "—ब्रह्म में मिल जाता है (गी. १३.३०)। गीता का जो वचन जपर दिया गया है कि " देवयान और पिनृयासा मार्गों को तत्वतः जाननेवाला कर्मयोगी मोह को प्राप्त नहीं द्वोता " (गी. =. २१), दसमें भी " तत्वतः जाननेवाला " पर का अर्थ " परमावधि के महास्वरूप को पहचाननेवाला " ही विविद्यत हैं (देखों) भागवत्. ७. १५. २६)। यही पूर्ण बहासत या परमाविध की बाह्मी स्थिति हैं: और श्रीमच्छंकराचार्य ने अपने शारीरक माप्य (वेस्. ४. ३. १४) में प्रतिपादन किया है, कि यही प्राध्यातम-ज्ञान की अत्यन्त पूर्णावस्था या परकाष्टा है। यदि कहा जाय कि ऐसी रियति प्राप्त होने के लिये मनुष्य को एक प्रकार से परमेश्वर ही हो जाना पड़ता है, तो कोई अतिशयोकि न होगी। फिर कप्टने की आवश्यकता नहीं कि इस रीति से जो पुरुप त्रहासूत हो जाते हैं, वे कर्म सृष्टि के सब विधि-निषेघों की अवस्था से भी

परे रश्वत हैं; क्योंकि उनका ब्रह्मज्ञान सदैव जागृत रहता है; इसलिये जो कुछ वे किया करते हैं वह इसेशा शुद्ध और निष्काम बुद्धि से ही प्रेरित हो कर पाप-प्राथ श्रालिस रहता है। इस स्थिति की मासि हो जाने पर ब्रह्म-प्राप्तिके लिये किसी अन्य स्थान में जाने की अथवा देह-पात होने की अर्थात मरने की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती, इसलिये ऐसे रियतप्रज्ञ ब्रह्मीनेड प्ररूप को " जीवनसक्त " कहते है ( यो ३. ६. )। यद्यपि वौद्ध-धर्म के लोग ब्रह्म या श्रात्मा को नहीं मानते, तथापि उन्हें यह बात पूर्णतया मान्य है कि मनुष्य का परम साध्य जीवनमुक्त की यह निष्हास अवश्या ही है; और इसी तत्त्व का संग्रह उन्होंने कुछ शब्द-मेद से अपने धर्म में किया है (परिशिष्ट प्रकरण देखों )। कुछ लोगों का कथन है कि पराकाष्टा के रिष्कासत्व की इस अवस्था में और सांसारिक करों में स्वाभाविक परस्पर-विरोध है. इसलिये जिसे यह अवस्या प्राप्त होती है उसके सब कर्म आप ही आप छट बाते हैं और वह संन्यासी हो जाता है। परन्तु गीता को यह मत मान्य नहीं हैं। वसका यद्दी सिद्धान्त है कि स्वयं परमेश्वर जिस प्रकार कमें करता है वसी प्रकार जीवन्युक्त के लिये भी विष्काम ब्राह्म से, लोकसंग्रद्ध के निमित्त, मृत्य पर्यन्त सब व्यवद्वारों को करते रहना ही माधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि निष्कासत्व और कर्म में कोई विरोध नहीं है। यह बात अगले प्रकरण के निरूपण से स्पष्ट हो जायगी। शीता का यह तस्त्र योगवासिष्ठ (६. उ. १६६) में भी स्वीकृत किया गया है।

## ग्यारहवाँ प्रकरण । संन्यास और कर्मयोग ।

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकतानुभौ । तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते =

गीता. ५. २।

विज्ञले प्रकरण में इस बात का विस्तृत विचार किया गया है कि स्रनादि कर्म के चक्कर से दृदने के लिये प्राणिमात्र में एकत्त्व से रहनेवाले परवहा का अनुभवात्मक ज्ञान होना ही एकमात्र वपाय है; और यह विचार भी किया गया है कि इस अमृत ब्रह्म का ज्ञान सम्पादन करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र है या नहीं,एवं इस ज्ञान की प्राप्ति के लिये मायास्रिष्ट के ऋतित्य व्यवहार अथवा कर्म वह किस प्रकार करे। अन्त में यह सिद्ध किया है, कि वन्धन कुछ कर्म का धर्म या गुगा नहीं है किन्तु मन का है, इसिलये न्यावहारिक कर्मों के फल के बारे में जो अपनी आसक्ति होती है वसे इंद्रिय-निश्रह से धीरे धीरे बटा कर, ग्राद भ्रायांत् निप्काम बादि से कर्म करते रहने . पर. कुछ समय के बाद साम्यबद्धिरूप ज्ञात्मज्ञान देहेन्द्रियों में समा जाता है और बन्त में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार इस वात का निर्णय हो गया, कि मोर्चरूपी परम साध्य अथवा आध्यात्मिक पूर्गावस्या की प्राप्ति के लिये किस साधन या उपाय का ऋवलम्बन करना चाहिये। जब इस प्रकार के बर्ताव से, ऋर्यात् यया-शक्ति और ययाधिकार निष्काम कर्म करते रहने से, कर्म का. वधन ह्यूट साय तथा वित्तशादि द्वारा अन्त मे पूर्ण बहाज्ञान प्राप्त हो जाय, तव यह महत्त्व काप्रश्न स्प रियत होता है कि अब आगे अर्थात सिद्धावस्या में ज्ञानी या स्थितप्रज्ञ पुरुष कर्म ही करता रहे, अयवा प्राप्य वस्तु को पा कर कृतकृत्य हो, माया-सृष्टि के सब न्यव द्वारों को निरर्थक ग्रीर ज्ञानविरुद्ध समभ्क कर, एकदम उन का त्याग कर दे १ क्वांकि सब कर्मों को विलकुत छोड़ देना ( कर्मसन्यास ),या वन्हूं निष्काम बुद्धि से मृत्यु पर्यंत करते जाना (कर्मयोग). ये दोनों पन्न तर्क दृष्टि से इस स्थान पर संमव होते हैं। और इन में से जो पन श्रेष्ठ उद्दरे उसी की भीर ध्यान दे कर पहले से ( भ्रायीत

\$ " संन्यास और कर्मयोग दोनों निःश्रेयस्कर अर्थात मोंझदायक हैं; परन्तु इन दोनों में कर्मसंन्यास की अपेक्षा कर्मयोग हो अधिक श्रेष्ठ है। "दूसरे चरण के कर्मसंन्यास पद से अगट होता है, कि वहळे चरण में 'संन्यास ' शब्द का क्या अर्थ करना चाहिय। गणेशा-गीता के चौधे अच्याय के आरंभ में गीता के यही प्रश्लोक्तर ठिले गये हैं। वहाँ यह क्षांक ओडे शब्देय से इस प्रकार आया है—"कियायोगो वियोगश्चाप्युमी मोक्सस्य साथने। तयोगेस्पें कियायोगस्यागातस्य विशिष्यते॥ "

साधनावस्या से ही ) वर्ताव करना सुविधाजनक होगा, इसलिये रक्त दोनी पत्तीं के तारतम्य का विचार किये विना कमे और श्रकमें का कोई भी श्राध्यात्मिक विवेचन परा नहीं हो सकता । अर्जुन से सिर्फ़ यह कह देने से काम नहीं चल सकता था, कि पूर्वा ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर कर्मी का करना और न करना एक सा है ( गी. 3. 9द ): फ्योंकि समस्त व्यवहारों में कर्म की अपेदा दृद्धि ही की श्रेप्रता होने के कारण, ज्ञान से जिसकी बुद्धि समस्त भूतों में सम हो गई है, उसे किसी भी कर्म के ग्रमाग्रमत्व का लेप नहीं लगता (गी. ४. २०, २१)। मगवान का तो उसे यही निश्चित उपदेश या कि-युद्ध ही कर-युद्ध यस्त्र! ( गी. २.१८): श्रीर इस खरे तथा स्पष्ट उपदेश के समर्थन में 'लडाई करों तो अच्छा, न करों तो अछा ' ऐसे सन्दिग्ध उत्तर की भ्रोपन्ना भीर इसरे कुछ सबल कारगीं का बतलाना भावरयक था । चौर तो पया. गीतागास्त्र की प्रवृत्ति यह बतलाने के लियेही हुई है कि, किसी कर्म का भयद्वर प्रमिगाम दृष्टि के सामने दिखते रहने पर भी बुद्धिमान पुरुष उसे ही क्यों करें। गीता की यही तो विशेषता है। यदि यह सत्य है, कि कर्म से जन्त बँधता और ज्ञान से युक्त होता है, तो ज्ञानी पुरुष को कम करना ही क्यों चाहिये? कर्म-यज्ञ का अर्थ कर्मी का छोडना नहीं है; केवल फलाशा छोड़ देने से ही कर्मका चय हो जाता है, सब कमें को छोड़ देना शुक्य नहीं है; इत्यादि सिद्धान्त ववपि सत्य हों तयापि इससे भली भाँति यह सिद्ध नहीं होता, कि जितने कम हुट सक वतने भी न छोडे जाँय । भीर, न्याय से देखने पर भी, यही भये नियम . होता है; फ्यांकि गीता ही में कहा है कि चारों क्रोर पानी ही पानी हो जाने पर जिस प्रकार फिर उसके लिये कोई कुएँ की खोज नहीं करता, उसी प्रकार कर्मी से सिद्ध होनेवाली ज्ञानप्राप्ति हो चुकने पर ज्ञानी पुरुष को कर्म की कुछ भी अपिना नहीं रहती (गी. २.४६) । इसी लिये तीसरे अध्याय के आरम में अर्धुन ने श्रीकृष्णा से प्रयम यही पूछा है, कि अपकी सम्मति मे यदि कर्म की अपेता निष्काम भ्रयवा साम्यबुद्धि श्रेष्ट हो, तो हियतप्रज्ञ के समान में मी प्रपनी बुद्धि को ग्रुद किये लेता हूँ—वस, मेरा मतलव पूरा हो गया; भव फिर मी लड़ाई के इस चोर कर्म में मुक्ते क्यों फँसाते हो ?(गी. ३,१) इसका उत्तर देते हुए भगवान् ने ' कर्म किसी से भी छूट नहीं सकते ' इत्यादि कारगा वतला कर, चौथे भ्रष्यात्र में कर्म का समर्थन किया है। परन्तु सांख्य ( संन्यास ) धौर कर्मयोग दोनों ही मांग यदि शास्त्रों से वतलाये गये हैं, तो यही कहना पढेगा कि, ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, इनमें से जिसे जो मार्ग प्रच्छा लगे, उसे वह स्वीकार कर ने । ऐसी दशा में, पाँचवें अध्याय के खारम्म में, झर्जुन ने फिर प्रार्थना की, कि दोनों मार्ग गोलमाल कर के सुभे न वतलाइये; निश्चयपूर्वक सुभे एक ही बात बतलाइये कि उन दोनों में से अधिक श्रेष्ट कीन है (गी. ४.३)। यदि ज्ञानोत्तर कर्म करना और न करना एक द्वी सा है, तो फिर में अपनी मजी के अनुसार जी चाहेगा तो कमें करूँगा, नहीं तो न करूँगा। यदि कर्म करना ही उत्तम पत्त हो, तो सुमी

दसका कारण सममाइयेः तभी में आपके कथनानुसार भाचरण करूँगा। अर्जुन का यह प्रश्न कुछ अपूर्व नहीं है। योगवासिष्ट (४. ५६. ६) में श्रीरामचन्द्र ने चिसष्ठ से और गरीशगीता (४.१) में वरेत्य राजा ने गरीशजी से यही प्रक किया है। केवल इसारे ही यहाँ नहीं, बरन यूरोप में जहाँ तत्त्वज्ञान के विचार पहले पहल शरू हुए थे, उस श्रीस देश में भी, प्राचीन काल में, यह प्रक उपस्थित हुआ या । यह बात ग्रारिस्टाटल के प्रन्य से प्रगट होती है । इस प्रसिद्ध युनानी ज्ञानी पुरुष ने अपने नीतिगास्त्र-सम्बन्धी अन्य के अन्त ( १०.७ और ८ ) में यही प्रश्न वपश्चित किया है और प्रथम अपनी यह सम्मति दी है कि संसार के या राजनीतिक मामलों में जिन्दगी विताने की ऋपेचा ज्ञानी प्ररूप को आंति से तत्त्व विचार में जीवन विताना ही सचा और पूर्णा आनन्ददायक है। तो भी उसके धनन्तर लिखे गये प्रपने राजधर्म-सम्बन्धी प्रन्य (७. २ फ्रीर ३) में ऋरिस्टाटल ही लिखता है कि " कुछ ज्ञानी प्ररूप तत्त्व-विचार में, तो कुछ राजनैतिक कार्यों में निसप्त देख पहते हैं: और यदि पद्धा जाय कि इन दोनों मार्गी में कौन वहत अच्छा है तो यही कहना पढ़ेगा किमलेक मार्ग अंशतः सचा है। तथापि, कर्म की अपेता अकर्म को अच्छा कहना मूल हैं । क्योंकि, यह कहने में कोई हानि नहीं कि आनन्द भी तो एक कमें ही है और सबी श्रेय:पासि भी अनेक अंशों में ज्ञानयक्त तथा नीतियुक्त कर्मों में ही है।" दो स्यानों पर ऋरिस्टाटल के भिन्न भिन्न मतों को देखकर गीता के इस स्पष्ट कथन का सहस्व पाठकों के ध्यान में आ जावेगा, कि "कर्म ज्यायो हाकर्मगुः " (गी. ३. ८)—अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। गत शताब्दी का शिख फेंच परिवत आगस्यस कोंट अपने आधिमौतिक तत्त्वज्ञान में कहता है-" यह कहना आन्तिमलक है, कि तत्त्वविचार ही में निमप्त रह कर जिन्हती विताना श्रेयस्कर है। जो तत्त्वज्ञ पुरुप इस दह के आयुष्यक्रम को अङ्गीकार करता है और श्रपने हाय से होने योग्य लोगों,का कल्यामा करना छोड देता है उसके विषय में यही कहना चाहिये कि वह अपने प्राप्त साधनों का दुरुपयोग करता है।" विपन्न में जर्मन तत्त्ववेत्ता शोपेनहर ने कहा है, कि संसार के समस्त व्यवहार-यहाँ तक कि जीवित रहना मी-दःखमय हैं, इसलिये तत्त्वज्ञान प्राप्त कर इन कर्मों का, जितनी जब्दी हो सके, नाग़ करना हो इस संसार में मनुष्य का सज्जा कर्त्तन्य है। कॉट सन् १८५७ ई० में, और शोपेनहर सन् १८६० ई० में संसार से विदा हुए । शोनेनहर का पन्य जर्मनी में हार्टमेन ने जारी रखा है। कहना नहीं होगा, कि स्पेन्सर और मिल प्रसृति अंग्रेज तत्त्वगाखज्ञों के मत काँट के ऐसे हैं। परन्त इन तब आगे वढ कर शाल शी के जुमाने के आधिमोतिक जर्मन परीवत निट्यों ने.

<sup>\* &</sup>quot;And it is eqully a mistake to place inactivity above action for happiness is activity, and the actions of the just and wise are the realization of much that is noble." (Aristotle's Poellics, trans. by jowett. Vol. I. P. 212. The italics are ours).

भपने प्रन्यों में, कमें छोड़नेवालों पर ऐसे तीय कटा छ किये हैं कि, यह कर्मसंन्यास-पन्तवालों के लिये 'मृर्क-शिरोमागी' शब्द से अधिक सीम्य शब्द का उपयोग कर ही नहीं सकता है?: ।

यरोप में अरिस्टाटल से ले कर श्रय तक जिस प्रकार इस सम्बन्ध में हो पत हैं, उसी प्रकार भारतीय चेदिक धर्म में भी प्राचीन काल से ले कर अब तक इस सम्बन्ध हो दो सम्प्रदायं एक से चले था रहे हैं (समा. गां ३४६७)। इनमें से एक को सन्यास मार्ग. सांख्य-निष्ठा या केवल मांख्य ( प्रायवा ज्ञान में ही नित्य निमन रहने के कागा ज्ञान-निष्टा भी) कहते हैं, और दूसरे को कर्मयोग, अयवा संतेष में केवल योग बाक्स-निप्रा कहते हैं। इस तीसरे प्रकरण में ही कह आये हैं, कियहीं 'सांख्य' और धोता · शब्दों से तात्पर्य क्रमग्रः कापिल-सांख्य क्रीर पातअल योग से नहीं है। परन संस्थान शब्द भी कुछ सन्दिष्य है, इसलिये उसके प्रर्य का कुछ अधिक विवरण अला वहाँ श्रावश्यक है। ' संन्यास 'शब्द से सिर्फ ' विवाह न करना ' और यहि किया हो तो 'वाल-वजी को छोड मार्च कपडे राँ। लेना' खयवा 'केवल चीर काश्रम प्रद्रशा करना ' इतना ही अर्थ यहाँ विवासित नहीं है। क्योंकि विवाह न करने पर भी भीका पितामह मरते दम तक राज्यकार्यों के वद्याग में ला। रहे: बीह श्रीमच्छंकराचार्य ने प्रसावर्य सं एकदम चीया आश्रम प्रहारा कर, या महाराष्ट्र देश से श्रीसमय रामदान ने मृत्युपर्यंत प्रह्मचारी गोस्वामी रह कर ज्ञान पेटा करके संसार के उदारार्थ कर्म किये हैं । यहाँ पर सुख्य प्रश्न यही है, कि ज्ञानोत्तर संसार के ज्यवहार केवल कर्तन्य समझ कर लोक-कल्याम के लिये. किये जावें श्रयवा मिथ्या समभ कर एकदम छोड़ दिये जावें ? इन व्यवहारी या कर्में। का करनेवाला कर्मयोगी कहलाता है; फिर चाहै वह व्याहा हो या कारा, मगवेकपढ़े पहने या सफेट । हाँ, यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे काम करने के लिये निवाह न करना. भगवे कपडे पहनना प्रयवा वस्ती से वाहर विशक हो कर रहना ही कभी कभी विशेष सुनीत का होता है। प्यांकि फिर कुटुम्ब के मरण्योपण की भंभट अपने पीछे न रहने के कारगा, अपना सारा समय और परिश्रम लोककार्यों

कियंगा और कर्मसाग ( सांख्य या संन्याम ) इन्हों दो मार्गों को सठी ने अपने Pessimism नामक यन्य में कम से Optimism और Pessimism नाम दिये हैं पर हमारी राय में यह नाम ठीक नहीं । Pessimism द्राट्य का अर्थ "दरास, निराशानारी या रोती स्रत " होता है । परन्तु संसार को अनित्य समझ कर उसे छोड़ देनेवाल अन्याती आनन्त्री रहते हैं और वे लेग भेसार को आनन्द से ही छोड़ने हैं: इसालेये हमारी राय में, उनको Pessimist कहना ठीक नहीं । इसके बदले कर्मयोग को Energism और सांख्य या संन्यास मार्ग को Quietism कहना अधिक प्रशस्त होगा । बेरिक धर्म के अनुनार दोनों मार्ग में ब्रह्महान एक ही सा है, इसलिये दोनों का आनन्द और जांगि भी एक ही सो है । इस ऐसा मेद नहीं करते कि एक मार्ग आनन्दगय है और दूसरा दुश्वनय है अथवा एक आशा-वादी है और इसरा निर्दाशानादी ।

में लगा देने के लियं कुझ भी अड़्चन नहीं रहती। यदि ऐसे पुरुष मेष से संन्यासी हों, तो भी वे तत्त-रिष्ट से कर्मयोगी ही हैं। परन्तु विपरीत पत्र में अर्थात जो लोग इस संसार के समस्त व्यवहारों को निःसार समम उनका त्याग करके चुपचाप वेठ रहते हैं, उन्हीं को संन्यासी कहना चाहिये; फिर चाहे उन्होंने प्रत्यत्त चौषा आश्रम अह्मा किया हो या न किया हो। सारांश, गीता का कट्यन्त भगवे अयवा सफ़ेट़ कपड़ों पर और विवाह या वहाचये पर नहीं है; प्रत्युत इसी एक यात पर नज़र रख कर गीता संन्यास और कर्मयोग. दोनों मागों का विभेद किया गया है कि ज्ञानी पुरुप जगत के ब्यवहार करता है या नहीं। शेप वातें गीताधर्म में महत्त्व की नहीं हैं। परन्तु हेन दोनों की अपेजा कर्मत्याम शब्द यहाँ अविक अन्वर्यक और निःसन्दिष्य हैं। परन्तु हेन दोनों की अपेजा थिफ़ संन्यास शब्द के व्यवहार की ही आविक रीति होने के कारण उसके पारिमापिक अर्थ का यहाँ विवरण किया गया है। जिन्हें इस संसार के व्यवहार निःसार प्रतीत होते हैं, वे उससे निवृत्त हो अराग में जा कर स्पृति धर्मानुसार चतुर्यात्रम में प्रवेग करते हैं, इसले कर्मत्याग के इस इस माग को संन्यास कहते हैं। परन्तु इसमें प्रधान भाग कर्मत्याग ही हैं, गेरने कपड़े नहीं।

यद्यपि इस प्रकार इन दोनों पढ़ों का प्रचार हो कि पूर्ण ज्ञान होने पर आते कर्म करो (कर्मयोग ) या कर्म होड दो (कर्मशंन्यास ), तथापि गीता के साम्प्र-दायिक टीकाकारों ने श्रय यहाँ यह प्रश्न छोड़ा है, कि क्या श्रन्त में मोल-प्राप्ति कर देने के लिये दोनों मार्ग स्वतन्त्र ऋर्यात एई से समर्थ हैं: श्रयवा, इमेंग्रेश देवल पूर्वाङ्ग यानी पहली सीढी है और अन्तिम मोज की प्राप्ति के लिये कर्म छोड कर संन्यास सेना ही चाहिये ? गीता के दूसरे और तीसरे अध्यायों में जो वर्णन है. दससे जान पड़ता है कि ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हैं। परन्त जिन टीकाकारों का मत है. कि कमी न कमी संन्यास भाग्रम को श्रद्धीकार कर समस्त सांसारिक कमी को छोडे बिना मोच नहीं मिल सकता—ग्रीर जो लोग इसी बुद्धि से गीता की टीका करने में प्रवृत्त हुए हैं, कि यही बात गीता में प्रतिपादित की गई है-ने गीता का यह तात्पर्य निकालते हैं कि " कमेयोग स्वतन्त्र शीत से मोहा-प्राति का मार्ग नहीं है पहले चित्त की ग्रद्धता के लिये कर्म कर अन्त में संन्यास ही लेना चाडिये. संन्यास भी क्रान्तिम सल्य निष्ठा है।" परन्त इस क्रार्थ को स्वीकार कर लेने से भगवान ने जो यह कहा है कि ' सांख्य (संन्यात) और योग (कर्मयोग) द्विविध अर्घात हो प्रकार की निटाएँ इस संसार में हैं ' [ गी. ३. ३ ], उस द्विविध पद का स्वारस्य विलक्षत नष्ट हो जाता है। कमेबोग शब्द के तीन अर्थ हो सकते हैं:—(१) पहला ऋर्य यह है कि ज्ञान हो या न हो, चातुर्वग्रय के यज्ञ-याग आहि कर्मे अथवा श्रुति-स्मृति-वार्शित कर्म करने से ही मौत मिलता है। परन्तु मीमांसकों का यह पक्त गीता को मान्य नहीं (गी. २. ४५)। (२) वृत्तरा कार्य यह है के चित्त-शुद्धि के लिये कर्म करने (कर्मयोग) की आवश्यकता है, इसलिये गी.र.२०

केवल चित्तशुद्धि के निमित्त ही कमें करना चाहिये। इस ऋये के अनुसार करें-योग संन्यासमार्ग का प्वोङ्ग हो जाता है; परन्तु यह गीता में वाणित कर्मयोग नहीं है। (३) जो जानता है कि मेरे आत्मा का कल्याता किस में है, वह जानी प्रस्त स्वधर्मोक्त युद्धादि सांसारिक कम मृत्यु पर्यन्त करे या न करे, यही गीता में मुख्य पक्ष है और इसका उत्तर यही है कि ज्ञानी पुरुष को सी चातुर्वाग्य के सब कर्म निष्काम बुद्धि से करना ही चाहिये (गी. ३. २४) - यही 'कर्मयोग' शब्द का तीसरा अर्थ है और गोता में यही कर्मयोग प्रतिपादित किया गया है । यह कर्म-योग संन्यासमार्ग का प्रवीक्ष कदापि नहीं हो सकता, वर्योंकि इस मार्ग में कमें कभी छटते ही नहीं। अब प्रश्न है केवल मोच्च-पाप्ति के विषय में। इस पर गीता में स्पष्ट कहा है, कि ज्ञान-प्राप्ति हो जाने से निष्काम-कर्म बन्धक नहीं हो सकते, प्रत्युत संन्यास से जो मोच मिलता है वही इस कर्मयोग से भी प्राप्त होता है (गी. ५. ४ ) । इसलिये गीता का कर्मयोग संन्यासमार्ग का पूर्वाह नहीं है: किन्तु ज्ञानोत्तर ये दोनों सागे मोत्तरिष्ट से स्वतन्त्र अर्थात तुल्यवल के हैं (गी. ४. २); गीता के " लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्टा " (गी. ३. ३) का यही अर्थ करना चाहिये। और इसी हेत से, भगवान ने अगले चरण में-" ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन थोतिनाम "-इन दोनों मार्गो का पृथक पृथक स्पष्टीकरण किया है। सागे चल कर तेरहवें अध्याय में कहा है " अन्ये सांख्येन योगन कर्मयोगेन चापरे " ( गी. ् १३. २४ ) इस स्होक के — ' अन्ये ' (एक) और ' अपरे ' (इसरे)—ये पट वक्त दोनी सार्गी को स्वरन्त्र साने बिना, अन्वर्थक नहीं हो सकते। इसके सिवा, जिस नारा-यशीय धर्म का प्रवृत्तिसागे (योग ) गीता में प्रतिगादित है, दसका इतिहास महाभारत में देखने से यही सिद्धांत एड होता है। सृष्टि के बारम्भ में भगवान् ने दिरग्रयगर्भ अर्थात् बहा। को सृष्टि रचने की आज्ञा दी; उनसे मरीचि प्रमुख सात मानस पुत्र हुए । सृष्टि कम का अच्छे प्रकार आरम्भ करने के लिये उन्होंने योग भार्थात कर्ममुग्र प्रवृत्ति मार्ग का अवलम्यन किया। ब्रह्मा के सनत्कुमार भौर कृपिल प्रमृति इसरे सात पुत्रों ने, उत्पन्न होते ही, निवृत्तिमार्ग अर्थात सांख्य का अवलमन किया। इस प्रकार दोनों मार्गी की उत्पत्ति बतला कर आगे स्पष्ट फहा है, कि ये होनों मार्ग मोस्न-दृष्टि से तुल्यवस अर्थात् वासुदेव-स्वरूपी एक ही परमेश्वर की प्राप्ति करा देनेवाले, भिन्न भिन्न और स्वतन्त्र हैं ( ममा. शां. ३४८. ७४; ३४९. €3-02 ) । इसी प्रकार यह भी भेद किया गया है, कि योग अर्थात प्रवृत्तिमार्ग के मवर्तक हिरग्यरार्भ हैं ग्रौर सांख्यमार्ग के मूल प्रवर्तक कपिल हैं; परन्तु यह कही नहीं कहा है कि आगे हिरग्यगर्भ ने कर्मी का त्याग कर दिया। इसके विपरीत ऐसा वर्णन है, कि भगवान ने सृष्टि का व्यवहार अच्छी तरह से चलता रखने के लिये यज्ञ चक्र को उत्पन्न किया और हिरग्यगर्भ से तथा अन्य देवताओं से कहा कि इसे निरन्तर जारी रखी ( मभा. शां. ३४०. ४४—७५ और ३३१, ६६, ६७ देखों )। इससे निर्विवाद सिद्ध होता है, कि सांख्य ग्रीर योग दोनी

मार्ग झारम्भ से ही स्वतन्त्र हैं। इससे यह भी देख पढ़ता हैं, कि गीता के साम्मदायिक दीकाकारों में कर्ममार्ग को जो गोगाच देने का प्रयत्न किया है, वह केवल साम्प्रदायिक झायह का परिग्राम हैं; और इन टीकाओं में जो स्थान-स्थान पर यह तुंगी लगा रहता है, कि कर्मगोग ज्ञानप्राप्ति अथवा संन्यास का केवल साधनमात्र हैं, वह इनकी मनगढ़न्त हैं—चास्तव में गीता का सच्चा भावार्य वैसा नहीं है। गीता पर जो संन्यासमार्गीय टीकाएँ हैं उनमें, हमारी समभ्त से, यही मुख्य दोप है। छौर, टीकाकारों के इस साम्प्रदायिक आग्रह से छूट विना कभी सम्भव नहीं, कि गीता के वास्तविक रहस्य का बोध हो जावे।

यंदि यह निश्रय करें, कि कर्मसंन्यास और कर्मयोग दानों स्वसन्त्र रीति से मोत्तदायक हैं-एक दूसरे का पूर्वाङ्ग नहीं-तो भी पूरा निर्वाह नहीं होता । क्योंकि, यदि दोनों मार्ग एक ही से मोखदायक हैं, तो कहना पडेगा, कि जो मार्ग हमें पसन्द होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। और फिर युद्द सिद्ध न हो कर कि अर्जुन को युद्ध ही करना जाहिये, ये दोनों पक्त संभव होते हैं, कि भगवान के उपदेश से परमेकर का ज्ञान होने पर भी चाहे वह अपनी रुचि के अनुसार युद्ध करे अयवा लडना-मरना छोड़ कर संन्यास प्रह्मा कर ले । इसी लिये अर्जुन ने स्वामाविक रीति से यह सरंत प्रश्न किया है, कि " इन दोनों मार्गी में जो ऋषिक प्रशस्त हो, वह एक ही निश्चय से समे वतलाश्रो ''( गी. ५. १ ) जिससे श्राचरण करने में कोई गडबड न हो। गीता के पांचवें अध्याय के आरम्भ में इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न कर चुकते पर भगले श्लोकों में भगवात ने स्पष्ट उत्तर दिया है, कि " संन्यास और कर्म-योग दोनों मार्ग निःश्रेयस अर्थात मोस्रदायक हैं अथवा मोस्र दृष्टि से एक सी योग्यता के हैं: तो भी दोनों में कर्मयोग की श्रेष्ठता या योग्यता विशेष है ( विशिष्यते ) " (गी. ५.२); भीर यही श्लोक हमने इस प्रकरण के आरम्भ में लिखा है। कसंयोग की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में यही एक बचन गीता में नहीं है; किन्तु धनेक बचन हैं: जैसे " तस्माद्योगाय युज्यस्व " ( गी. २. ५०٠ )—इसलिये त् कर्मयोग को ही स्वीकार कर: " मा ते संगोऽस्त्वकर्मांशि " ( गी. २. ४७ )-कर्म न करने का आग्रह मत कर:

> यस्विद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । कर्मेन्टियै: कर्मयोगमसक्तः स विद्याप्यत्ते ॥

कमीं को छोड़ने के महाड़े में न पड़ कर " इन्द्रियों को मन से रोक कर स्थासक बुद्धि के द्वारा कर्मेंद्रियों से कर्म करनेवाले की योग्यता 'विशिष्यते' सर्थांत् विशेष है" (गी. ३. ७ ); क्योंकि, कभी क्यों न हो, "कर्म ज्यायो हाकर्मणः" सकर्म की स्रोचा कर्म श्रेष्ट है (गी. ३. ८); " इससे त्कर्म ही कर "(गी. ४. १४) स्रयवा "योग-मातिष्ठीतिष्ठ " (गी. १. ४२) कर्मयोग को 'स्रङ्गीकार कर युद्ध के लिये खड़ा हो; " (योगी) ज्ञानिम्योऽपि मतोऽधिकः "—ज्ञान मार्गवाले (सन्यासी) की अपेदा कर्मशोगी की योग्यता अधिक है; "तस्माद्योगी भवार्त्तन " (गी. ६.४६)— इसिलिये, हे अर्त्तन! तू (कर्म-) योगी हो; अथवा " मामनुस्मर युद्ध य च " (गी. ८.७)—मन में मेरा स्मरण रख कर युद्ध कर; हत्यादि अनेक वचनों से गीता में अर्जुन को जो उपदेश स्थान-स्थान पर दिया गया है, उसमें भी संन्यास या अकर्म की अपेद्या कर्मयोग की अधिक येग्यता दिखलाने के लिये, ' ज्यायः,'' भाषेकः,' और 'विशिष्यते ' हत्यादि पद स्पष्ट हैं । अश्वरहवें अध्याय के उपसंदार में भी अगवान ने फिर कहा है, कि " नियत कर्मों का संन्यास करना उचित नहीं है, आसाक्ति-विरिह्त सब काम सदा करना चाहिये, यही मेरा निश्चित और उत्तम मत है " (गी. १८. ६, ७)। इससे निर्विवाद सिद्ध होता है, किगीता में संन्यास-आर्ग की अपेदा। कर्मयोग को ही श्रेष्ठता दी गई है।

परन्त, जिनका साम्प्रदायिक मत है, कि संन्यास या मक्ति ही अन्तिम और श्रेष्ठ केर्तव्य है, कर्म तो निरा चित्तशुद्धि का साधन है-वह मुख्य साध्य वाकर्तव्य नहीं हो सकता-उन्हें गीता का यह सिद्धान्त कैंदे पसंद होगा ? यह नहीं कहा जा सकता कि उनके ज्यान में यह बावत आई ही न होगी, कि गीता में संन्यास मार्ग की अपेला कर्मगोग को स्पष्ट शिति से आधिक महत्त्व दिया गया है । परन्तु यदि यह वात मान ली जाती, तो यह प्रगट ही है, कि उनके सम्प्रदाय की योग्यता कम हो जाती। इसी से पाँचवें अध्याय के आरम्भ में, अर्जुन के प्रभ और मगवान् के उत्तर सरल, संयुक्तिक और स्पष्टार्थक रहने पर भी, साम्प्रदायिक टीकाकार इस चकर में पढ गये हैं कि इनका कैसा क्या कार्य किया जाय । पहली बडचन बह यी, कि ' सन्यास और कर्मयोग इन दोनों मार्गों में श्रेष्ठ कीन है ?' यह प्रभा ही दोनों सार्गी को स्वतन्त्र माने विना उपास्थित हो महीं सकता । क्योंकि, टीकाकारों के कथनानुसार, कर्मयोग यदि ज्ञान का सिर्फ पूर्वोङ्ग हो, तो यह बात स्वयंसिद है कि पूर्वाङ्ग गौरा है और ज्ञान अथवा संन्यास ही श्रेष्ठ हैं। फिर प्रश्न करने के लिये गुंजाइश ही कहाँ रही ? प्राच्छा; यदि प्रश्न को उचित मान ही लें, तो यह खीकार करना पड़ता है, कि ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हैं; झौर तब तो यह स्वीकृति इस कपन का विरोध करेगी, कि केवल इंसारा सम्प्रदाय ही मोच का मार्ग है! इस झड़बन को दूर करने के लिये इन टीकाकारों ने पहले तो यह तुर्र लगा दिया है कि कर्तुन का प्रश्न ही ठीक नहीं है; और फिर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि भगवान् के उत्तर का तात्पर्य भी वैसा ही है ! परन्तु इतना गोलमाल करने पर भी भगवार् के इस स्पष्ट उत्तर—' कर्मयोग की योग्यता भयवा श्रेष्ठता विशेष है ' ( गी.५.२)-का अर्थ ठीक ठीक फिर भी लगा ही नहीं! तब अन्त में अपने मन का, पूर्वांगर संदर्भ के विरुद्ध,दूसरा यह तुरा लगा कर इन टीकाकारों को किसी प्रकार अपना समाधान कर लेना पढ़ा, कि " कर्मयोगी विशिष्यते "--कर्मयोग की योग्यता विशेष है-यह वचन कर्मयोग की पोली प्रशंसा करने के लिये यानी भ्रार्थवादात्मक है, वास्तव म मगवान् के मत में मी संन्यासमार्ग ही श्रेष्ठ है (गी. शांमा. ५.२; ६.१, ३

१८. ११ देखो )। शाहरभाष्य में ही क्यों, रामानुसभाष्य में भी यह श्लोक कर्म-योग की केवल प्रशंसा करनेवाला-अर्थवादात्मक-ही माना गया है (गी. रामा थ. १)। रामानुजाचार्य यदापि अद्वैती न थे, तो भी उनके मत में भक्ति ही मुख्य साध्य वस्त है: इसलिये कर्मयोग ज्ञानयक्त मक्ति का साधन ही हो जाता है (गी. रामा. ३.१ देखों )। मूल अन्य से टीकाकारों का सम्प्रदाय भिन्न है: परन्त टीकाकार इस दह समझ से उन प्रन्य की टीका करने लगे, कि हमारा मार्ग या सम्प्रदाय ही मूल प्रन्य में वर्शित है। पाठक देखें, कि इससे मूल प्रन्य की कैसी खींचातानी र्इंड है। भगवान श्रीकृप्या या व्यास को, संस्कृत भाषा में स्पष्ट शब्दों के द्वारा, क्या यह कहना न स्राता था, कि ' सर्जुन! तेरा प्रश्न ठोक नहीं है ' १ परन्त ऐसा न करके जब अनेक स्थलों पर स्पष्ट रीति से यही कहा है, कि " कर्मयोग ही विशेष योग्यता का है ''तव कहना पड़ता है कि साम्प्रदायिक टीकाकारों का उद्घिखित अर्थ सरत नहीं है: ब्रार, पूर्वापर संदर्भ देखने से भी यही अनुमान दृढ होता है। क्योंकि गीता में ही. अनेक स्थानों में ऐसा वर्णन है, कि जानी प्ररूप कर्म का संन्यास न कर ज्ञान-प्राप्ति के व्यनिन्तर भी अनासक दादि से अपने सब व्यवहार किया करता है ( गी. २. ६४; ३. १६; ३. २५; १८. १ देखें। ) । इस स्थान पर श्री शहराचार्य ने अपने भाष्य में पहले यह प्रश्न किया है, कि भीच ज्ञान से मिलता है या ज्ञान और कर्म के समुस्चय से; और फिर यह गीतार्थ निश्चित किया है, कि केवल ज्ञान से ही सब कर्म टाघ हो कर मोज-प्राप्ति होती है, मोच-प्राप्ति के लिये कर्म की आवश्यकता नहीं। इससे आगे यह अनुसान निकाला है, कि ' जब गीतर की दृष्टिसे भी मोच के लिये कर्म की स्नावश्यकता नहीं है, तब विच-श्रदि हो जाने पर सब कर्म निरर्यंक हैं ही; झौर वे स्वभाव से ही वन्धक अर्घात् ज्ञानविरुद्ध हैं. इस-लिये ज्ञान आति के अनन्तर ज्ञानी प्ररूप को कर्म छोड देना चाहिये '--यही सत भगवान को भी गीता में प्राह्म है। कान के धनन्तर ज्ञानी प्ररूप की भी कर्म करना चाहिये ' इस मत को ' ज्ञानकर्मसमुख्यय पत्न ' कहते हैं; श्रीर श्रीशङ्कराचार्य की उपर्युक्त दलील ही उस पन्न के विरुद्ध मुख्य आचीप है । ऐसा ही यानेवार मध्वाचार्य ने भी स्वीकृत किया है (गी. मामा. ३. ३१ देखी)। इमारी राय म यह युक्तिवाद समाधानकारक भागवा निरुत्तर नहीं है। क्योंकि, (१) यदापि काम्य कर्म बन्धक हो कर ज्ञान के िरुद्ध हैं, तयापि यह न्याय निष्काम कर्म को लाग नहीं; और (२) ज्ञान प्राप्ति के अनन्तर मोत्त के लिये कर्म अनावश्यक मले चुन्ना करें; पान्तु उससे यह सिद्ध करने के लिये कोई वाधा नहीं पहेंचती कि अन्य सवल कारणों से ज्ञानी पुरुप को ज्ञान के साथ ही कर्म करना आव-श्यक है '। मुमुत्त का सिर्फ़ चित्त ग्रुद्ध करने के लिये ही संसार में कर्म का उपयोग नहीं हैं और न इसी लिये कमें उत्पन्न ही हुए हैं । इसलिये कहा जा सकता है, कि मोच के श्रतिरिक्त श्रान्य कारणों के लिये स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले कर्मसृष्टि के समस्त न्यव हार निष्काम बुद्धि से करते ही रहने की ज्ञानी पुरुष को

भी ज़रूरत है। इस प्रकारण में आगे विस्तार सहित विचार किया गया है, कि ये बन्य कारगा कौन से हैं। यहाँ इतना ही कहे देते हैं, कि जो अर्जुन संन्यास सेने के क्रिये तैयार हो गया था उसको ये कारण बतलाने के निमित्त ही गीताशास्त्र की प्रष्टुति रुई है; भीर ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता, कि चित्त की शुद्धि के पश्चात मोत के लिये कर्मों का अनावश्यकता बतला कर गीता में संन्यासमार्ग ही का प्रतिपादन किया गया है। शाङ्करसम्प्रदाय का यह मत है सही कि ज्ञान-प्रांति के अनंतर संन्यासाश्रम जे कर कर्मी को छोड़ ही देना चाहिये; परन्त उससे यह नहीं सिद्ध होता कि गीता का तात्वर्य भी वही होना चाहिये: और न यही बात सिद्ध होती है कि अकेले शांकरसम्प्रदाय को या अन्य किसी सम्प्रदाय को 'धर्म ' मान का उसी के फानुकूल गीता का किसी प्रकार आर्थ 'लगा लेना चाहिये। गीता का तो यही स्थिर सिद्धान्त है, कि ज्ञान के पश्चात भी संन्यासमार्ग प्रहरा करने की अपेचा कर्मयोग को रशकार करना ही उत्तम पच है। फिर उसे चाहे निराला सम्प्र-दाय कही या और कुछ उसका नाम रखी। परनतु इस् बात पर भी ज्यान देना चाहिये, कि यद्यपि गीता को कर्मयोग ही श्रेष्ट जान पड़ता है, तथापि अन्य परमत अस-हिप्पा सम्प्रदायों की माँति उसका यह झाप्रह नहीं, कि संन्यास-मार्ग को सर्वधा त्याज्य मानना चाहिये। गीता में संन्यासमार्ग के सम्बन्ध में कहीं भी कानादर-माव नहीं दिखलाया गया है। इसके विरुद्ध, भगवान ने स्पष्ट कहा है, कि संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग एक ही से निःश्रेयस्कर —मोजदायक—अथवा मोज्ञहिष्ट से समान मृल्यवान् हैं। भौर भागे इस प्रकार की युक्तियों से इन दो भिन्न भिन्न मार्गी की एक रूपता भी कर दिखलाई है कि " एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति " ( गी. ५. ५ )-जिसे यह मालूम हो गया कि, ये दोनों मार्ग एक ही हैं भ्रायीत समान बलवाले हैं, उसे ही सच्चा तत्त्वज्ञान हुआ; या ' कर्मयोग ' हो. तो उसमें भी फलाशा का संन्यास करना ही पड़ता है—" न हासंन्यस्तसंकरपो बोती अवति कश्रन " ( गी. ६. २)। यद्यपि ज्ञान-प्राप्ति के अनंतर ( पहले ही नहीं ) कर्म का संन्यास करना, या कर्मयोग स्वीकार करना, दोनों मार्ग मोचाहि से एक सी ही योग्यता के हैं; तथापि लोकव्यवद्वार की दृष्टि से विचारने पर यही मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, कि बुद्धि में संन्यास रख कर अर्थात् निष्काम बुद्धि से देहेन्द्रियों के द्वारा जीवनपर्यंत जोकसंप्रद्व-कारक सब कार्थ किये जायँ । क्योंकि भगवान का निश्चित उपदेश है कि इस उपाय से संन्यास खार कर्म दोनों स्थिर रहते हैं एवं तद्तुसार ही, फिर अर्जुन युद्ध के लिये प्रवृत्त हुआ है । ज्ञानी और अज्ञानी में यही तो इतना भेद है। केवल शारीर अर्थात देहेन्द्रियों के कर्म, देखें तो दोनों के एक से शोंगे ही; परन्तु बाज्ञानी मनुष्य उन्हें बासक्त बुद्धि से बीर ज्ञानी मनुष्य बना-सक्त बुंदि से किया करता है (गी. ३. २५)। भास कवि ने गीता के इस सिद्धान्त का वर्गान अपने नाटक में इस प्रकार किया है-प्राजस्य मर्खस्य च कार्ययोगे । समत्वमभ्योति तनुर्न बुद्धिः ॥

'' ज्ञानी ध्वीर मूर्ख मनुष्यों के कर्म करने में शरीर तो एक सा रहता है, परंतु बुद्धि में निवता रहती है " ( स्रविमार. ५. ५ )।

कुछ पुरक्त संन्यास-मार्गवालों का इस पर यह और कयन है कि '' गीता में ब्रर्जन को कर्म करने का उपदेश तो दिया गया है: परनत भगवान में यह उपदेश इस बात पर घ्यान दे कर किया है, कि अज्ञानी अर्जुन को, वित्त शब्दि के लिये, कर्म करने का ही अधिकार था। सिद्धावस्था में भगवान के मत से भी कर्मयोग ही श्रेष्ट है। " इस युक्तिवाद का सरल भावार्य यही देख पडता है, कियदि भगवान यह कह देते कि " अर्जुन! तू अज्ञानी है, " तो वह उसी प्रकार पूर्वी ज्ञान की प्राप्ति के . लिये चाप्रह करता, जिस प्रकार कि कठोपनिपद् में नचिकेता ने किया या; घोर फिर तो रसे पूर्ण ज्ञान बतलाना ही पड़ता; एवं यदि वैसा पूर्ण ज्ञान रसे वतलाया जाता तो वह यद होड कर संन्यास ले लेता और तब तो भगवान का भारतीय यद संवंधी सारा बहेश ही विफल हो जाता—इसी भय से अपने श्रत्यन्त प्रिय भक्त को धोखा देने के लिये भगवान श्रीकृप्ण ने गीता का उपदेश किया है! इस प्रकार जो लोग सिर्फ भारते सम्प्रदाय का समर्थन करने के लिये. भगवान के मत्ये भी अत्यन्त भियं सक्त को धोखा देने का निन्दा कर्स सदन के लिये प्रवृत्त हो गये, उनके साथ किसी भी प्रकार का बाद न करना ही श्रच्छा है । परन्त सामान्य लोग - इन श्रामक युक्तियों में कहीं फैंस न जावें, इसलिये इतना ही कह देते हैं कि श्रीकृष्ण को भर्जुन से श्पष्ट शब्दों में यह कह देने के लिये, उरने का कोई कारगा न या, कि " तू अज्ञानी है, इसलिये कर्म करः " और इतने पर भी, यदि अर्जन कुछ गडबंड करता, तो उसे भज्ञानी रख कर ही उससे प्रकृति धर्म के अनुसार युद्ध कराने का सामध्ये श्रीकृत्या में या ही ( गी. १८. ५६ और ६१ देखो ) । परन्तु ऐसा न कर, बारवार ' ज्ञान ' भ्रोर ' विज्ञान ' वतला कर ही ( गी. ७. २; ६. १; १०. १; १३. २: १४. १ ), पन्द्रहवें श्रष्याय के श्रन्त में भगवान ने अर्जन से कहा है ।के " इस शास्त्र को समम्म लेने से मनुष्य ज्ञाता और कृतार्य हो जाता है " (गी. १५. २०)। इस प्रकार मगवान ने उसे पूर्ण ज्ञानी बना कर, उसकी इच्छा से ही इस से युद्ध करवाया हैं ( गी. १८. ६३ )। इससे भगवान् का यह अभिप्राय स्पष्ट रीति से सिद्ध होता हैं कि जाता पुरुप को, जान के पश्चात भी, निष्कास कर्स करते ही रहना चाहिये भौर यही सर्वोत्तम पदा है। इसके ऋतिरिक्त, यदि एक बार मान भी लिया जाय कि अर्जुन अज्ञानी या, तथापि उसको किये हुए उपदेश के समर्थन में जिन जनक प्रमृतिप्राचीन कर्मयोगियों का और आगे भगवान ने स्वयं प्रपना भी वदा हर्गा दिया है, उन समीको अज्ञानी नहीं कह सकते। इसी से कहना पडता है कि साम्प्रदायिक भागह की यह कोरी दलील सर्वया लाज्य भीर भनुचित है, तथा गीता में ज्ञानयुक्त कर्मयोग का ही उपदेश किया गया है।

भव तक यह बतलाया गया कि सिद्धावस्था के व्यवहार के विषय में भी, कर्मत्याग ( सांख्य ) भौर कर्मयोग ( योग ) ये दोनों मार्ग न केवल हमारे ही देश

में, बरन बन्य देशों में भी प्रार्थान समय से प्रचलित पाये जाते हैं । धनंतर, इस विषय में, गीताशास्त्र के दो मुख्य सिद्धांत बतलाये गये:-(१) ये दोनां मार्ग स्वतन्त्र भर्यात सोक्ष की दृष्टि से परस्पर निरपेक्ष भीर तृत्य बतलाते हैं। एक दसरे का चक्र नहीं; और (२) उनमें कमयोग ही अधिक प्रशस्त है। और, इन दोनों सिद्धान्तों के अत्यन्त स्पष्ट होते हुए भी टीकाकारों ने इनका विपर्यास किस मकार भीर क्यों किया, इसी बात को दिखलाने के लिये यह सारी प्रस्तावना लिखनी पढ़ी। श्रव, गाता में दिये हुए उन कारगों का निरूपण किया जायगा, जो प्रस्तुत प्रकरण की इस मख्य बात को सिद्ध करते हैं, कि सिद्धावस्था में भी कर्मत्याग की अपेदा भामरगान्त कर्म करते रहने का मार्ग भर्यात् कर्मयोग ही माधिक श्रेयस्कर है। इनमें से कुछ वातों का खुलासा तो सुख-दु:ख-विवेक नामक प्रकरण में पहले ही हो जुका है। परनत वह विवेचन या सिर्फ सुखदुःख का, इसलिये वहाँ इस विषय की पूरी चर्चा नहीं की जा सकी। अत्तएव, इस विषय की चर्चा के लिये ही यह स्वतन्त्र प्रकरण लिखा गया है। वैदिक धर्म के दो भाग हैं—कर्मकायड भौर जानकाराड । पिछले प्रकरण में उनके मेद वतला दिये गये हैं । कर्मकाराड में श्चर्यात् बाह्मग्रा झादि श्रीत श्रंयों में और अंशतः उपिपदों में भी ऐसे राष्ट्रवचन हैं. कि प्रत्येक गृहरय-फिर चाहे वह बाह्मणा हो या चात्रिय-बाग्निहोत्र करके यथाधिकार ज्योतिष्टोम भादिक यज्ञन्याग करे और विवाह करके वंश वढावे । उदा-हरणार्थ, "एतहै जरामयं सत्रं यदक्षिहोत्रम्"-इस अभिहोत्ररूपसत्र को मरणा पर्यंत जारी रखना चाहिये ( श. वा. १२. ४. १. १ ); " प्रजाततुं मा व्यवच्छेत्सीः "--वंश के धारों को टूटने न दो (ते. ड. १. ११. १); झयवा "ईशावास्यमिदं सर्वम्" -संसार में जो कुछ है, उसे परमेश्वर से आधिष्ठित करे आर्थात ऐसा सममे, कि मेरा कुछ नहीं उसी का है, और इस निष्काम बुद्धि से-

कुर्वज्ञेवेह कमाणि जिजाविषे च्छतं समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमें लिप्यते नरे।

"वर्मकरते रह कर ही सी वर्ष धर्यात आयुष्य की मर्यादा के अन्त तक जीने की इच्छा रखे, एवं ऐसी हैशावास्य बुद्धि से कर्म करेगा तो उन कर्मी का तुम्में (पुरुष को ).लेप (वन्धन) नहीं लगेगा; इसके आतिरिक्त (लेप अयवा वन्धन से अवने के लिये) दूसरा मार्ग नहीं हैं (ईश. १ और २); इत्यादि वचनों को देखो। परन्तु जब हम कर्मकागृह से ज्ञानकागृह मं जाते हैं, तब हमारे वैदिक अन्यों में ही अनेक विरुद्ध पत्तीय वचन भी मिलते हैं, जैसे " अहाविद्याप्तीति परम् " (ते. २. १. १) अहाजान से मोल आस होता है, " नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय " (के. ३. ६) अहाजान के) मोल-आसि का दूसरा मार्ग नहीं हैं; "पूर्वे विद्वांसः प्रजां न काम यन्ते। किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक हित ते ह सम प्रत्रैपणायाश्च व्यत्तेपणायाश्च खुत्थायाय भिन्नाचर्य चरंति" ( हृ. १. २२ भीर ३. ५. १) अपाचीन ज्ञानी पुरुषों को पुत्र आदि की इच्छा न थी, और यह समम

कर कि जब समस्त लोक ही हमारा झात्मा हो गया है, तब हमें ( दूसरी ) संतान किस लिये चाहिये, व लोग सन्तति, संपत्ति, और स्वर्ग आदि में से किसी की भी ' एष्णा ' अर्थात् चाह् नहीं करते थे, किन्तु उससे निष्टुत्त हो कर वे ज्ञानी पुरुष मित्ताटन करते हुए घृमा करते ये; भ्रयना " इस रीति से जो लोक निरक्त हो जाते हैं वन्हों को मोच मिलता है (मुं. २. ११); या प्रान्त में " यदहरेव विर-जेत् तद्हरेव प्रवजेत्" (जावा.४) — जिस दिन बुद्धि विरक्त हो, उसी दिन संन्यास से ले। इस प्रकार वेद की बाजा द्विविध अर्थात दो प्रकार की होने से (ममा. शां. २४०.६) प्रमृति और निवृत्ति, या कर्मयोग और सांख्य, इनमें से जो श्रेष्ठ मार्ग हो, स्सका निर्गाय करने के लिये यह देखना आवश्यक है, कि कोई दूसरा स्पाय है या नहीं । माचार मर्यात् शिष्ट लोगों के व्यवहार या रीति-माँति को देख कर इस प्रश्न का निर्माय हो सकता, परन्तु इस सम्बन्ध में शिष्टाचार भी उमयविध अर्थात दो प्रकार का है। इतिहास से प्रगट होता है, कि ग्रुक कौर याज्ञवल्क्य प्रमृति ने तो भ्तंन्यासमार्ग का, पुत्रं जनक, श्रीकृष्ण और जैगोषत्र्य प्रमुख ज्ञानी पुरुषों नै कर्मयोग का ही, अवलम्बन किया था । इसी अभिप्राय से सिद्धान्त. पन्न की दलील में बादरायगाचार्य ने कहा है। '' तुल्यं तु दर्शनस् " (वेस्. ३.४ ६)—प्रयांत भाचार की दृष्टि से ये दोनों पंच समान बलवान हैं। स्मृति वचन भी ऐसा है-

> विवेकी सर्वहा मुक्त: कुर्वतो नास्ति कर्तृता अलेपवादमाश्रित्य श्रीकृष्णजनकौ यथा ॥

अर्थात "पूर्ण बहाज्ञानी पुरुष सब कमं करकं मी श्रीकृष्णा और जनक के समान अकर्ता, आलिस एवं सर्वदा मुक्त ही रहता है।" ऐसा ही भगवसीता में भी कर्म थेगा की परम्परा बतलाते हुए मनु, इच्चाकु आदि के नाम बतला कर कहा है कि " एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरिष मुमुजुिमः" (गी. ४. १५)—ऐसा जान कर आचीन जनक आदि ज्ञानी पुरुषों ने कर्म किया। योगवासिष्ठ और भागवत में जनक के सिवा इसी प्रकार के दूसरे बहुत से उदाहरणा दिये गये हैं (यो. ५. ७५; भाग. २. ८. ४३—४५.)। यदि किसी को शक्का हो, कि जनक आदि पूर्ण बहाज्ञानी न ये; तो योगवासिष्ठ में स्पष्ट लिखा है, कि ये सब ' जीवन्मुक ' ये। योगवासिष्ठ में ही स्यां महाभारत में भी क्या है, कि व्यासजी ने अपने पुत्र ग्रुफ को मोज्ञ्ञमं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिये अन्त में जनक के यहाँ मेजा या (मभा. शां ३१५ और यो. २. १ देखों)। इसी प्रकार उपनिषदों में भी क्या है कि अश्वपति दैकेय राजा ने उदालक ऋषि को ( छा. ५. ११—२४) और काशिराज अजातशृत्र न गार्य बालाकी को ( यु. २. १ ) बहाज्ञान सिसायाया । परन्तु यह वर्णन कहीं ही मिलता, हि अश्वपति या जनक ने राजपाट छोड़ कर कर्मसाग रूप संन्यास ले

<sup>\*</sup> इस मृतिवचन मान कर आनन्दिगिर ने कठोपिन वहु (२.१९) के शांकरमाध्य की दोका में उद्धृत किया है। नहीं मालुम यह कहीं का बचन है।

लिया। इसके विपरीत, जनक सुलभा-संवाद में जनक ने स्वयं अपने विषय में कहा है कि " हम मुक्तसक हो कर—आसांकि छोड़ कर-राज्य करते हैं । यदि हमारे एक हाय को चन्द्रन लगाओं और दूसरे को छील डालो, तो मी वसका सुख और दुःख हमें एक सा ही हैं।" अपनी स्थिति का वस प्रकार वर्णन कर (ममा. शां. ३२०. ३६) जनक ने आगे सुलमा से कहा है—

मोले हि त्रिविषा निष्ठा दृष्टाऽन्येमींक्षवित्तमेः । ज्ञानं लोकोत्तरं यच सर्वत्यागश्च क्रमणाम् ॥ ज्ञाननिष्ठां वदंत्येके मोल्लशास्त्रविदो जनाः । कर्मानिष्ठां तथैवान्ये यतयः स्ट्रुदार्शिनः ॥ प्रहायोभयमप्येवं ज्ञानं कर्म च केवलम् । तृतीयेयं तमाख्याता निष्ठा तेन महात्मना ॥

मर्याव मोजशाख के जाता मोज-प्राप्ति के लियं तीन प्रकार की निष्टाएँ वतलाते हैं;—(१) ज्ञान प्राप्त कर सब कमों का त्याग कर देना—इसी को कुछ मोज शाखज ज्ञानिष्टा कहते हैं; (२) इसी प्रकार दूसरे स्द्रमदर्शी लोग कमेनिष्टा वतलाते हैं; परनु केवल ज्ञान और केवल कमें—इन दोनों निष्ठाओं को छोड़ कर, (३) यह तीसरी (अर्थात ज्ञान से आसिक का ज्ञय कर कमें करने की) निष्ठा (मुक्ते) उस महात्मा (पद्मिश्च ) ने बतलाई हैं "(ममा. शां. ३२०.३८-४०)। नष्टा शब्द का सामान्य अर्थ अन्तिम श्चिति आधार या अवस्था हैं। परन्तु इस स्थान पर और गीता में भी निष्ठा शब्द का अर्थ " मनुष्य के जीवन का वह मार्ग, हुँग, शिति वा वपाय है, जिससे आयु बिताने पर अन्त में मोज की प्राप्ति होती हैं। "गीता पर जो शाहरमाध्य है, दसमें भी निष्टा—अनुष्टेवतासर्थ—अर्थात् आयुष्य या जीवन में जो कुछ अनुष्टेय (आचरण करने योत्य) हो वसमें तत्यरता (निमम रहना)—यही अर्थ किया है। आयुष्य क्रम या जीवन क्रम के इन मार्गों से से जौमिनि अमुख मीमांसकों ने ज्ञान को महत्त्व नहीं दिया है, किन्तु यह कहा है कि यहाना आदि कर्म करने से हो मोज की प्राप्ति होती हैं—

ईजाना बहुामिः यज्ञैः ब्राह्मणा वेदपारगाः । शास्त्राणि चेत्प्रमाणं स्युः प्रातास्ते परमां गतिम् ॥

क्वांकि, एसा न मानने से, शास की अर्थात वेद की आज्ञा ध्ययं हो जावेगी (जै. स्. ४. २. २३ पर शांकरभाष्य देखों)। ओर, उपनिपत्कार तथा वादरावणाचार्य ने यह निश्चय कर कि यज्ञ-याग आदि समा कर्म गीए हैं, सिद्धान्त किया है कि मोज्ञ की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, ज्ञान के सिवा और किसी से भी मोज्ञ का मोज्ञ की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, ज्ञान के सिवा और किसी से भी मोज्ञ का मिलना शक्य नहीं (वेस्. ३. ४. १, २)। परन्तु जन्क कहते हैं कि इन दोनों मिलना शक्य नहीं (वेस्. ३. ४. १, २)। परन्तु जन्क कहते हैं कि इन दोनों मिलाओं को ज्ञोड़ वर आताकि विद्यहत्व कर्म करने की एक तीसरी ही निष्ठा पञ्चशिख ने (स्वयं सांस्थमार्गी हो कर भी) हमें बतलाई है। ''दोनों निष्ठाओं को डोड़

कर "इन शब्दों से प्रगट होता है कि यह तीसरी निष्टा, पहली दो निष्टाओं में से. किसी भी निष्ठा का अङ नहीं-प्रत्यत स्वतन्त्र शीति से वर्शित है। वेदान्तसन्त्र (३. ४. ३२-३५) में भी जनक की इस तासरी निष्टा का रहेख किया गया है और भगवदीता में जनक की इसी तीसरी निष्ठा का-इसी में भक्ति का नया योग करके-वर्णन किया गया है। परन्त गीता का तो यह सिद्धांत है, कि मीमांसकी का केवल कर्मयोग अर्थात ज्ञान-विरहित कर्ममार्ग मोजदायक नहीं है. वह केवल स्वर्गप्रद है ( गी. २. ४२-४४; ६. २३ ); इसलिये जो मार्ग मोलप्रद नहीं, वसे ' निष्ठा ' नाम ही नहीं दिया जा सकता । म्योंकि, यह व्याख्या सभी को स्वीकृत है, कि जिससे बन्त में मोच मिले वसी मार्ग को ' निष्ठा ' कहना चाहिये । अत-एव, सब मतों का सामान्य विवेचन काते. समय, यद्यपि जनक न तीन निर्पाएँ . बतलाई हैं, तथापि मीमांसकों का केवल ( भ्रार्थात ज्ञानविरहित ) कर्ममार्थ 'निष्ठा' में से प्रयक् कर सिद्धान्त पत्त में स्थिर होनेवाली दो निष्ठाएँ ही गीता के तीसरे अध्याय के आरम्भ में कही गई है (गी. ३.३)। केवल ज्ञान (सांख्य) और ज्ञानयुक्त निष्काम-कर्म (योग) यही दो निष्ठाएँ हैं; च्रार, सिद्धांतपद्मीय इन दोनों निष्टाकों में से, दूसरी ( अर्थात्, जनक के कथनानुसार तीसरी ) निष्ठा के समर्थनार्य यह पाचीन उदाहरणा दिया गया है कि "कर्मणीव हि सांसिद्धिमारियता जनकादयः "-जनक प्रमृति ने इस प्रकार कर्म करके ही सिद्धि पाई है । जनक भादिक खत्रियों की वात छोड़ दें, तो यह सर्वश्रुत है ही कि म्यास ने विचित्रवीर्य के वंश की रचा।के विये धतराष्ट्र और पागृह, दो चेत्रज पुत्र निर्माण किये ये और वीन वप तक निरन्तर परिश्रम करके संसार के उद्धार के निमित्त उन्होंने महाभारत भी क्षिसा है; एवं कार्लेयुग में स्मार्त क्रयाँव संन्यासमार्ग के प्रवर्तक श्रीशंकराचार्य ने भी अपने अलीकिक ज्ञान तथा वद्यांग से धर्म संस्थापना का कार्य किया था। कहाँ तक कहें, जब स्वयं ब्रह्मदेव कर्म करने के लिये प्रवृत्त हुए, तभी सृष्टि का आरम्म हुआ हैं, महादेव से ही मरीचि प्रसृति सात मानस पुत्रों ने उत्पक्ष हो कर संन्यास न से, सृष्टिकम को जारी रखने के लिये मरग्रु पर्यंत प्रवृत्तिमार्ग को ही बार्झीकार किया; भीर सनत्कुमार प्रश्वति दूसरे सात मानस पुत्र जन्म से भी विरक्त मर्थाव निवृत्तिपंथी हुए - इस कथा का उड़ेख महामारत में विधित नारायग्रीयधर्म निरूपग्र में हैं ( सभा. शां. ३३६ क्रीर ३१० )। ब्रह्मज्ञानी पुरुषों ने क्रीर ब्रह्मदेव ने भी, क्रमें करते रहने के ही इस प्रवृत्तिमार्ग को क्याँ अङ्गीकार किया ? इसकी उपपत्ति वेदान्त-स्त्र में इस प्रकार दी है " यावद्धिकारमवस्थितिराधिकारिग्राम् " ( वेस्. ३.३. ३२) — जिसका जो ईश्वरनिर्मित अधिकार है, वसके पूरे न होने तक, कार्यों से हुटी नहीं मिलती। इस उपपत्ति की जाँच आगे की जावेगी। उपपत्ति कुछ ही क्यों न हो, पर यह बात निविवाद है, कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों पन्य, ब्रह्मज्ञानी पुरुषों में, संसार के बारम्म से प्रचलित हैं। इससे यह भी प्रगट है, कि इनमें से किसी की श्रेष्टताका निर्याय सिर्फ झाचार की झीर घ्यान दे कर किया नहीं जा सकता।

इस प्रकार, प्वीचार द्विविध द्दोने के कारण केवल खाचार से द्दी यदापि यद्द निर्णय नहीं द्दो सकता, कि निवृत्ति श्रेष्ठ द्दी या प्रवृत्ति, तयापि संन्यासमार्ग के लोगों को यद्द यूसी दलील है कि—यदि यद्द निर्विवाद द्दी कि बिना कर्म-बन्ध से खूरे मोद्दा नहीं द्दोता, तो ज्ञान-प्राप्ति द्दो जाने पर तृष्णामूलक कर्मों का मनगड़ा, जितनी जल्दी द्दो सके, तोड़ने में द्दी श्रेय द्दी। मद्दामारत के ग्रुकातुशासन में—इसी को ' श्रुकातुमक्ष' मी कद्दते द्दे—संन्यासमार्ग का द्दी प्रतिपादन द्दी। वद्दी ग्रुक ने स्यासजी से पूछा द्दे—

यदिदं वेदवचनं कुरु कर्म त्यजीत च ।

कां दिश विधया यान्ति कां च गच्छन्ति कमणा ।। -''वेद, कर्मकरने के लिये भी कहता है और छोड़ने के लिये भी; तो अब मुक्ते वत-लाह्ये, कि विद्या से अर्थात कर्मगहित ज्ञान से श्रीर केवल कर्म से श्रीन सी गति मिलती हैं ? " ( शां. २४०. १ ) इसके कत्तर में ज्यासजी ने कहा है—

कर्मणा वध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते । तस्मान्कर्म न कुर्वेति यतयः पारदर्शिनः ॥

"कमें से माणी वैंध जाता है और विद्या से मुक्त हो जाता है; इसी से पारदर्शी यति आयाना संन्यासी कर्म नहीं करते" (शां. २४०. ७) । इस खोक के पहले चरण का विवेचन हम पिछले प्रकरणों कर आये हैं । "कर्मणा वज्यते जंतुर्विद्यया तु प्रमुज्यते" इस सिद्धांत पर कुछ वाढ़ नहीं है।परन्तु समरण रहे कि वहाँ यह दिखलाया है, कि "कर्मणा वज्यते" का विचार करने से सिद्ध होता है कि जड़ अथवा चेतन कर्म किसी जो न तो वाँध सकता है और न छोड़ सकता है; मतुष्य फलाशा से अथवा अपनी आसित से कर्मों में वैंध जाता है; इस आसित से अलग हो कर वह यदि केवल वाढ़ा इन्द्रियों से कर्म करे, तब भी वह मुक्त ही है । रामचन्द्रनी, इसी अर्थ को मन में ला कर, अव्यात्म रामायण (२. ४. ४२) में जन्मण से कहते हैं, कि—

प्रवाहपतितः कार्यं कुर्वन्नापं न लिप्यते । वाह्ये सर्वत्र कर्तृत्वमावहन्नापं राघव ॥

"कर्मनय संसार के प्रवाह में पड़ा हुआ मनुष्य बाहरी सब प्रकार के कर्तव्य-कर्म करके भी आजित रहता है।" अध्यातमशास्त्र के इस सिद्धान्त पर ध्यान देने से देख पड़ता है, कि कर्मों को दुःखमय मान कर उनके सांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती; मन को शुद्ध और सम करके फलाशा छोड़ देने से ही सब काम हो जाता हैं। तात्पर्य यह कि, यदापि ज्ञान और कम्य कर्म का विरोध हो, तथापि निष्कास-कर्म और ज्ञान क बीच काई भी विरोध हो नहीं सकता। इसी से अनुगीता में "तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति"—अत्युव कर्म नहीं करते—इस, वाक्य के बढ़ते,

तस्मात्कर्मसु निःस्नेहा ये केचित्पारदार्शनः।

"इससे पारदर्शी पुरुष कर्म में श्वाहाकि नहीं रखते" (श्रश्व. ५१. ३३), यह वाक्य श्वाया है। इससे पहले, कर्मयोग का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है जैसे—

कुर्वते ये तु कर्माणि अह्चाना विपश्चितः।

अनाशीयोंगसंयुक्तास्ते धीराः साधुदर्शिनः॥

भर्यात् " जो ज्ञानी पुरुष श्रद्धा से, फलाशा न रख कर, ( कर्म )योगमार्ग का भवलम्ब करके, कर्म करते हैं, वे ही साधुदुर्शी हैं" (भ्रन्थ. ५०.६,७)। इसी प्रकार

यदिदं वेदवचनं कुरु कर्मे त्यजेति च।

इस प्वार्ध में जुड़ा हुआ ही, वनपर्व में युधिष्टिर को शौनक का, यह उपदेश है— तस्माद्धर्मानिमान सर्वान्नामिमानात् समाचरेत्।

अर्थात् ''वेद में कर्म करने और छोड़ने की भी आज्ञा है; इसलिये ( कर्तृत्व का ) अभिमान छोड़ कर हमें अपने सब कर्म करना चाहिये" (वन. २. ७३)। ग्रुकानुमक्ष में भी व्यासजी ने ग्रुक से दो बार स्पष्ट कहा है कि:—

> एपा-पूर्वेतरा वृत्तिब्रीहाणस्य विधीयते । ज्ञानवानेव कर्माणि कुर्वन् सर्वत्र सिध्यति ॥

" नाहरण की एवं की, पुरानी ( पूर्वतर ) वृत्ति यही है कि ज्ञानवान् हो कर, सब काम करके ही, सिद्धि प्राप्त करे" ( मभा. शां. २३७. १; २३४. २६ )। यह भी प्रराट है कि यहाँ "ज्ञानवानेव" पद से ज्ञानोत्तर और ज्ञानपुक्त कमें ही विविद्यत है। मब यदि दोनों पत्तों के उक्त सब वचनों का निराप्रह बुद्धि से विचार किया जाय तो मालूम होगा कि "कर्मणा वध्यते जंतुः" इस दलील से सिर्फ कर्मलाग-विषयक यह एक ही अनुमान निप्पन्न नहीं होता कि "तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति" ( इससे काम नहीं करते); किन्तु इसी दर्जाल से यह निष्काम कर्मयोग विषयक वूसरा अनुमान मी उतनी ही योग्यता का सिद्ध होता है कि " तस्मात्कर्मपु निःस्नेहाः"—इससे कर्म में आसिक नहीं रखते। सिर्फ इम ही इस प्रकार के दो अनुमान नहीं करते, बिक्क, ज्यासजी ने भी यही अर्थ शुकानुप्रश्न के के निम्न श्लोक में स्पष्टतया बतलाया है—

द्वाविमावथ पन्थानी यस्मिन् वेदाः प्रतिष्ठितः । प्रवृत्तिलक्ष्यणो धर्मः निवृत्तिश्च विभापितः ॥ #

"इन दोनों मार्गों को वेदों का (एक सा) चाधार है—एक मार्ग प्रवृत्तिविषयक धर्म का चौर दूसरा निवृत्ति चर्यात् संन्यास लेने का है " ( ममा. शां. २४०. ६ )।

रूस अन्त्रिम चरण से 'निवृतिश्च सुमापितः' और 'निवृत्तिश्च निर्मावितः' ऐसे पार्ठ-भेद भी हैं। पार्ठभेद कुछ भी हो; पर प्रथम 'हानिभी' यह पद् अवस्य है जिससे इतना तो निविवाद सिद्ध होता है, कि दोनों पन्य स्वतन्त्र हैं।

पहले लिख ही चुके हैं, कि इसी प्रकार नारायग्रीय धर्म में भी इन दोनों पत्यों का प्रयक् प्रयक् स्वतंत्र रीति से, एवं सृष्टि के धारम्म से प्रचलित होने का क्यांन किया गया है। परन्तु स्मरण रहे, कि महामारत में प्रसंगानुसार इन दोनों पन्यों का वर्णान पाया जाता है, इसलिये प्रमृत्तिमार्ग के साथ ही निमृतिमार्ग के समयंक वचन भा उसी महाभारत में ही पाये जाते हैं। गीता की संन्यासमार्गीय टीकामों में, उनिमृत्तिमार्ग के इन वचनें। को ही मुख्य समक्त कर, ऐसा प्रतिपादन करने का प्रयत्न किया गया है, माना इसके सिवा और दूसरा पन्य ही नहीं है और यदि हो भी तो वह गीता है धर्मात संन्यासमार्ग का केवल धंग है। परन्तु यह प्रतिपादन सामदायिक आग्रह का है और इसी से गीता का धर्म सरल एवं स्पष्ट रहने पर भी, आज कल वह बहुतों को दुर्बोध हो गया है। के "लोकेऽसिनिहृत्विधा निष्ठा" (गी. ३. ३) इस छोक की बरावरी का ही ''द्वाविमावय पन्यानी "यह श्लोक है; इससे प्रगट होता है कि इस स्थान पर दो समान बलवाले मार्ग बतलाने का हेतु है। परन्तु, इस स्पष्ट अर्थ की ओर अथवा पूर्वापर सन्दर्भ की ओर ध्यान न दे कर, कुछ लोग इसी श्लोक में यह दिखलाने का थल किया करते हैं कि दोनों मार्गों के बढ़ने एक ही मार्ग प्रतिपाद है!

इस प्रकार यह प्रगट हो गया कि कर्मसंन्यास (सांख्य) श्रोर निष्कास कर्म (योग), दोनों वैदिक धर्म क स्वतंत्र मार्ग हैं और उनके विषय में गीता का यह निश्चित सिद्धान्त है कि व वैकिल्पित नहीं हैं, किन्तु " संन्यास की ऋषेता कर्मयोग की योग्यता विशेष है। ' अब कमेयोग के सम्बन्ध में, गीता में भागे कहा है, कि जिस संसार में इस रहते हैं वह संसार और उसमें हमारा चुण भर जीवित रहना भी जब कर्म ही है: तब कर्म छोड कर जावें कहाँ ? और, यदि इस संसार में अर्यात कर्मभाम में ही रहना हो, तो दर्म छटेंगे ही कैसे ? हम यह प्रत्यत्त देखते हैं, कि जब तक देह है, तब तक भूख और प्यास जैसे विकार नहीं छटते हैं (गी. थ. द. ह) और उनके निवारणार्थ भिन्हा साँगना जैसा लजित कर्म करने के लिये भी संन्यासमार्ग के श्रानुसार यदि स्वतंत्रता है, तो श्रानासक्त हि से अन्य व्यावद्यारिक शास्त्रोक्त कर्म करने के लिये ही प्रत्यवाय कीन सा है? यदि कोई इस दर से धन्य कर्मों का त्याग करता हो, कि कर्म करने से कर्मपाश में फँस कर ब्रह्मानन्द से बाबित रहेंगे अथवा ब्रह्मात्मेश्य-रूप ब्रह्मतवादि विचलित हो जायगी, तो कहना चाहिये कि बाब तक उसका मनोनिप्रह कचा है; भीर मनोनिप्रह क करचे रहते हुए किया हुआ कर्मत्याग गीता के अनुसार मोह का अर्थात तामस अयव। मिथ्याचरण है (गी. १८. ७; ३. ६) । ऐसी अवस्था में यह अर्थ आप ही आप प्रगट होता है, कि ऐसे कन्दे मनोनिग्रह को चित्तग्राख के द्वारा पूर्ण करने के लिये, निष्काम बुद्धि बढानेवाले यज्ञ दान प्रसृति गृहस्थाश्रम के श्रीत या स्मार्त कर्म ही उस मनुष्य को करना चाहिये। सारांश, ऐसा कर्मत्याग कमी श्रेयस्कर नहीं होता। यदि कहें, कि सन निर्विचय है और वह उसके अधीन है, तो फिर

उसे कर्म का डर ही किस लिये हैं झयवा, कर्मों के न करने का न्ययं आग्रह ही वह क्यों करें? बरसाती छत्ते की परीचा जिस प्रकार पानी में ही होती हैं उसी प्रकार या— विकारहेती सित विकियते, येपां न चेतासि त एव धीराः।

" जिन कारगों से विकार उत्पन्न होता है, वे कारगा अथवा विषय दृष्टि के आगे रहने पर भी, जिनका अन्तःकर्या मोह के पंजे में नहीं फँसता, वे ही प्ररूप धैर्य-शाली कहे जाते हैं" (कुमार. १. ५६)—कालिदास के इस ज्यापक ज्याय से, कर्मी के द्वारा ही मनोनियह की जाँच हुआ करती है और स्वयं कार्यकर्ता को तथा और लोगों को भी ज्ञात हो जाता है, कि मनोनियह पूर्ण दुखा या नहीं। इस दृष्टि से भी यहीं सिद्ध होता है, कि शास्त्र से प्राप्त ( अर्थीत प्रवाह-पतित.) कर्म करना ही चाहिये (गी. १८. ६)। अच्छा, यदि कही, कि " मन वश में है और यह दर भी नहीं, कि जो चित्तश्रद्धि प्राप्त हो चुकी है, वह कर्म करने से विगड जावेगी: परन्तु ऐसे न्यर्थ कर्म करके शरीर को कप्ट देना नहीं चाइते कि जो सोच-प्राप्ति के लिये आवश्यक हैं. " तो यह कर्मत्याग 'राजस ' कहलावेगा, क्योंकि यह काय केए। का मय कर केवल इस चाद बादि से किया गया है कि देह को कप्ट होगा: चौर त्यारा से जो फल मिलना चाहिये वह ऐसे 'राजस कर्मत्यागी को नहीं मिलता (गी. १८. ८)। फिर यही प्रश्न है कि कर्म छोड़े ही क्यों? यदि कोई कहे, कि सब कर्म माया सृष्टि के हैं, अतएव अमित्य है, इससे इन कर्मी की मंम्मद में पह जाना, ब्रह्म-सृष्टि के नित्य भारमा को उचित नहीं 'तो यह भी ठीक नहीं है: क्योंकि जब स्वयं परमहा ही माया से आच्छादित है, तब यदि मनुष्य भी उसी के अनुसार माया में न्यवहार करे तो क्या हानि है ? मायास्रुष्टि और बहास्रुष्टि के भेद से जिस प्रकार इस जगत के दो भाग किये गये हैं: रसी प्रकार खात्मा ं बाँर देहेन्द्रियों के भेद से मनुष्य के भी दो भाग हैं। इनमें से, आत्मा आरे ब्रह्म का संयोग करके वहा में आत्मा का लय कर दो और इस वहाा त्येंक्य ज्ञान से ब्रद्धि को निःसङ रख कर केवल मायिक देहेन्द्रियों द्वारा मायासृष्टि के ज्यवद्वार किया करो । बसः इस प्रकार वर्ताव करने से मोज्ञ में कोई प्रतिबन्ध न श्रावेगा; श्रीर उक्त दोनों भागों का जोड़ा आपंत में मिल जाने से सृष्टि के किसी माग की उपेता या विच्छेद करने का दोप भी न लगेगा; तथा ब्रह्म-सृष्टि एवं माया-सृष्टि--परलोक भौर इन्दलोक-दोनों के कर्तव्य-पालन का श्रेय मी मिल जायगा । ईशोपनिषद में इसी तत्त्व का प्रतिपादन है (ईश. ११)। इन श्रुतिवचनों का आगे विस्तार सहित विचार किया जावेगा। यहाँ इतना ही कह देते हैं, कि गीता में जो कहा है कि "वहात्मैक्य के अनुभवी ज्ञानी पुरुष माया-सृष्टि के स्यवहार केवल शरीर अधवा केवल इन्द्रियों से ही किया करते हैं " (गी. ४. २१; ५. १२ ) उसका सात्पर्य मी वही है; और, इसी उद्देश से अठारहावें अध्याय में यह सिद्धान्त किया है, कि "निस्सङ्ग बुद्धि से, फलाशा छोड़ कर, केवल कर्चच्य समम कर, कर्म करना ही सचा 'साल्विक कर्मत्याग है "-कर्म छोड़ना सच्चा कर्मत्याग नहीं है

(गी. १८. ६)। कर्म मायासृष्टि के ही क्यों न हों, परन्तु किसी ऋगम्य उद्देश से परमेश्वर ने ही तो उन्हें बनाया है; उनको बन्द करना मनुष्य के श्राधिकार की बात नहीं, वह परमेश्वर के भ्रधीन है, अतएव यह वात निर्विवाद है, कि ब्रुढ़ि निःसङ् रख कर केवल शरीर कर्म करने से वे मोच के याधक नहीं होते। तब चित्त को विरक्त कर केवल इन्द्रियों से शास्त्र-सिद्ध कर्म करने में चानि ची क्या है ? गीता में कहा ही है कि-''न हि कश्चित ज्ञामिंप जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्" (गी. ३.५; १८. ११)—इस जगत में कोई एक चुगा भर भी बिना कर्म के रह नहीं सकता: श्रीर अनुगीता में कहा है " नैप्कर्म न च लोकेऽस्मिन् सुहर्तमपि लभ्यते " ( अस. २० ७)-इस लोक में (किसी से भी) घड़ी भर के लिये भी कर्म नहीं छटते। मनुष्यों की तो बिसात ही क्या, सूर्य-चन्द्र प्रसृति भी निरन्तर कर्म ही करते रहते हैं! अधिक क्या फहें, यह निश्चित सिद्धान्त है कि कर्म ही सृष्टि और सृष्टि ही कर्म है: इसी लिये हम प्रत्यन्त देखते हैं कि सृष्टि की घटनामों को ( अथवा कर्म को ) त्त्रा। भर के लिये भी विश्रास नहीं मिलता । देखिये, एक फोर भगवान गीता में कप्टते हैं: " कर्म छोड़ने से खाने को भी न मिलेगा " ( गी. ३. ८); दूसरी श्रोर वनपर्व में द्रौपदी युधिष्टिर से कहती है " अकर्मणा वे मूतानां वृत्तिः स्यात्रहि काचन " (वन. ३२. ८) अर्थात् कर्म के विना प्राणिमात्र का निर्वाह नहीं और इसी प्रकार दासबोध में, पहले बहाजान बतला कर, श्रीसमर्थ रामदास स्वामी भी कहते हैं '' यदि प्रपद्म छोड कर परमार्थ करोगे, तो खाने के लिये अज भी न मिलगा " ( दा. १२. १. ३ ) । श्रच्छा, मगवान् का ही चरित्र देखो; मालूम होगा कि प्राप प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न अवतार ले कर इस मायिक जगत् में सायुकों की रच्चा और दुष्टों का वित्तनाशरूप कर्म करते आ रहे हैं (गी. ४. ८ और मभा. शां. ३३६. १०३ देंसो)। उन्हों ने गीता में कहा है, कि यदि में ये कर्म न करूँ तो संसार उजड कर नष्ट हो जावेगा (गी. ३. २४)। इससे सिद्ध होता है, कि जब स्वयं भगवान जगत के धारणार्थ कर्म करते है, तब इस कथन से क्या प्रयोजन है, कि ज्ञानोत्तर कर्म निरर्थंक है ? अतएव '' यः क्रियवान् स परिद्वतः " ( मभा. वन. ३१२. १०८ ) -जो क्रियावान है, वही परिद्धत है-इस न्याय के अनुसार अर्जुन को निमित्त कर मगवान् सब को उपदेश करते हैं, कि इस जगत् में कर्म किसी से छट नहीं सकते, कर्मों की बाधा से बचने के लिये मनुष्य अपने धर्मानुसार प्राप्त कर्तच्य को फलाशा त्याग कर अर्थात निष्काम बुद्धि से सदा करता रहे-यही एक मार्ग (योग) सन्त्यके अधिकार में है और यही उत्तम भी है। प्रकृति तो अपने व्यवहार सदैवही करती रहेगी; परन्तु उसमें कर्तृत्व के अभिमान की बुद्धि छोड़ देने से मनुष्य सुक ही है (गी. ३. २७; १३. २६; १४. १६; १८. १६)। मुक्ति के लिये कर्म छोड़ने, या सोख्यों के कथनानुसार कर्म-संन्यास-रूप चैराग्य, की ज़रूरत नहीं क्योंकि इस क्संभूमि में कर्म का पूर्णतया त्याग कर दालना शक्य ही नहीं है । इस पर भी कुछ लोग कहते हैं --हाँ, माना कि कर्मबन्ध तोड़ने के लिये कर्म

छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कर्म-फलाशा छोड़ने से ही सब निवाह हो जाता है; परन्तु जब ज्ञान-प्राप्ति से हमारी ब्रोह निफाम हो जाती है तब सब वासनाओं का स्वय हो जाता है छोर फर्म करने की प्रश्नि होने के लिये कोई भी कारण नहीं रह जाता; तब ऐसी खबरया में अर्थात वासना के स्वय से-कायछेश-भय से नहीं—सब कर्म आप ही आप छठ जाते हैं। इस संसार में मनुष्य का परम पुरुषार्थ मोस ही है। जिसे ज्ञान से वह मोस प्राप्त हो जाता है उसे प्रजा, सम्पृति स्रघवा स्वर्गाद लोकों के सुख में से किसा को भी." एपणा " (इच्छा) नहीं रहती (यू. २.४.१ और ४.४.२२); इसलिय कर्मों को न छोड़ने पर भी अन्त में उस ज्ञान का स्वामाविक परिणाम यही हुया करता है. कि कर्म आप ही आप छुट जाते हैं। इसी अभिग्राय से उत्तरगीता में कहा है—

ज्ञानामृतेनमृते तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । न चास्ति किंचिक्तर्चव्यमरित चेन्न स तस्ववित ॥

" ज्ञानाष्ट्रत पी कर कृतकृत्य हो जानेवाले पुरुप का फिर आगे कोई कर्त्तज्य नहीं रहता; और, यदि रह जाय. तो वह तत्वितित् चर्यात् ज्ञानी नहीं है "(१.२३) "। यदि किसी को शंका हो, कि यह ज्ञानी पुरुष का दोष है, तो ठीक नहीं; क्योंकि श्रीराङ्गाचार्य ने कहा है " चल्हारो ह्यमस्माकं यद्ब्बह्मात्मावगती सत्यां सर्वकर्त-व्यताहानिः " (वेस. शां. भा. १.१.४)-मर्थात् यह तो ब्रह्मज्ञानी पुरुष का एक अलङ्कार ही है। उसी प्रकार गीता में भी ऐसे वचन हैं, जैसे " तस्य कार्य न विवते " (गी. ३. १० )-जानी को आगे करने के लिये कळ नहीं रहता: उसे समस्त वैदिक कर्मी का कोई प्रयोजन नहीं (गी. २.४६); अथवा " योगारूढस्य तस्यैव शमः कारग्रामुस्यते " ( गी. ई.३ )-जो योगारुढ हो गया, उसे शम ही कारण है। इन वचनों के अतिरिक्त " सर्वारमभपरित्यागी " (गी. १२.१६) अर्थात समस्त उद्योग छोड़नेवाला भीर " यनिकेतः " (गी. १२.१६ ) प्रर्यात् विना घर-द्वार का, इत्यादि विशेषण भी ज्ञामी पुरुष के लिये गीता में प्रयुक्त हुए हैं। इन सब बातों से कुछ लोगों की यह राय है-मगवट्टीता को यह मान्य है कि ज्ञान के पश्चात कर्म तो आप ही आप छुट जाते हैं। परन्तु, हमारी समक्त में, गीता के वाक्यों के ये अर्थ और उपर्युक्त युक्तिवाद भी ठीक नहीं । इसी से, इसके विरुद्ध हमें जो कुछ कहना है उसे अब संदोप में कहते हैं।

सुल-दुःख-विवेक प्रकरण में धुमने दिखलाया है, कि गीता इस बात को नहीं मानती कि ' ज्ञानी होने से मनुष्य की सब प्रकार की इच्छाएँ वा वासनाएँ छूठ ही जानी चाहिये।' सिर्फ इच्छा या वासना रहने में कोईदुःख नहीं, दुःख की सची जड़

<sup>\*</sup> यह स्मन ठीत नहीं, कि यह स्त्रीक सृति का है। वेदान्तपत्न के शांकरसाय्य में यह स्त्रोक नहीं है। परन्तु सनत्सुजातीय के भाष्य में आचार्य ने इसे लिया है; और वहीं कहा है, कि यह लिंगपुराग का स्रोक है। इसने सुम्हेद नर्ता कि यह स्त्रोक संन्यासन ग्वालां का हे, कर्मयोगियों का नहीं। वीध धर्मक्रयों में भी ऐसे दी बचन हैं ( देखों परिशिष्ट प्रकरण)

है उसकी द्यासाकि । इससे गीता का सिद्धान्त है, कि सब प्रकार की वासनाधीं को नष्ट करने के बदले ज्ञाता को उचित है कि केवल श्रासक्ति को छोड़ कर कर्म करे। यह नहीं, कि इस आसक्ति के खूटने से उसके साथ ही कर्म भी खूट जावें। और तो क्या, वासना के छूट जाने पर भी सब कर्मी का छूटना शक्य नहीं। वासना हो या न हो, इस देखते हैं कि, श्वासीच्छ्वास प्रमृति कर्म नित्य एक से हुवा करते हैं। भौर ग्राखिर ज्ञा भर जीवित रहना भी तो कम ही है एवं वह पूर्ण ज्ञान होने पर भी अपनी वासना से अथवा वासना के चय से छूट नहीं सकता । यह वात प्रत्यच सिद्ध है, कि वासना के छुट जाने से कोई ज्ञानी पुरुष अपना प्रागा नहीं खो बैठता श्रीर, इसी से गीता में यह बचन कहा है '' न हि कश्चित्वग्रमंपि जातु तिष्ठसकर्म-कृत " ( गी. ३. ५ )-कोई क्यों न हो, बिना कर्म किये रह नहीं सुकता। गीताशास्त्र के कर्मयोग का पहला सिद्धान्त यह है, कि इस कर्मश्रुमि में कर्म तो निसगं से ही प्राप्त, प्रवास-पतित और अपरिद्वार्य हैं, वे मनुष्य की वासना पर अवलम्बित नहीं हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाने पर, कि कमें और वासना का परस्पर नित्य सम्बन्ध नहीं है, वासना के ज्ञय के साथ ही कर्म का भी ज्ञय मानना निराधार हो जाता है। फिर यह प्रश्न सहज ही होता है, कि वासना का स्वय हो जाने ५२ भी ज्ञानी पुरुष को प्राप्त कमें किस रीति से करना चाहिये। इस प्रश्न का इत्तर गीता के तीसरे ऋध्याय में दिया गया है (गी. ३. १७-१९ श्रीर उस पर हमारी टीका देखों )! गीता को यह मत मान्य है कि, ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के पश्चांत स्वयं अपना कोई ं कर्त्तच्य नहीं रह जाता। परंतु इतके आगे बढ़ कर गीता का यह भी कथन है कि कोई भी क्यों न ही, यह कर्म से खुट्टी नहीं पा सकता। कई लोगों को ये दोनों सिद्धान्त परस्पर विरोधी जान पड़ते हैं, कि ज्ञानी पुरुष को कर्तच्य नहीं रहता और कर्म नहीं छुट सकते; पांतु गोता की वात ऐसी नहीं है। गीता ने उनका यों मेल मिलाया है:- जब कि कर्म अपरिचार्य हैं, तब ज्ञान-प्राप्ति के बाद भी ज्ञानी पुरुष की कर्स करना ही चाहिये । चुंकि उसको स्वयं अपने लिये कोई कर्तव्य नहीं रह जाला, इसलिये अब उसे अपने सब कर्म निष्कामर्द्वोद्ध से करना ही उचित है। सारांशः तीयरे ग्रुच्याय के १७ वें श्लोक के ''तस्य कार्यं न विद्यते " वाक्य में, 'कार्यं न विद्यते ' हुन शृटदों की ख्रेपेना, 'तस्य ' ( ख्रर्थात् उस ज्ञानी पुरुष के लिये ) शब्द अधिक महत्त्व का है; चौर उसका भावार्थ यह है कि 'खब उसकी ' अपने लिये कुछ शाह नहीं करना होता, इसी लिये अब ( ज्ञान हो जाने पर ) उसको अपना कर्तन्य निर् पत्त बुद्धि से करना चाहिये। आगे १६ वं श्लोक में, कारण बोधक तस्मात पद का प्रयोगे कर, अर्जुन को इसी अर्थ का उपदेश दिया है " तस्मादतकः सततं कार्य दर्भ समाचर " ( गी. ३. १९ )—इसी से त् शास्त्र से प्राप्त अपने कर्त्तेच्य की श्रासिक न रखं कर, दरता जा; कर्म का त्याग मत कर । तीसरे श्रध्याय के १७ से १६ तक, तीन श्लोकों से जो कार्य-कारगा-माव व्यक्त होता है उस पर और श्रध्याय क समूच प्रकरण के सन्दर्भ पर, ठीक ठीक च्यान देने से देख पड़ेगा कि, सन्यास

मागियों के कथनानुसार ' तस्य कार्य न विद्यते ' इसे स्वतंत्र सिद्धांत मान सेना अचित नहीं। इसके लिये उत्तम प्रमाग्न, ऋगो दिये हुए स्दाहरगा हैं। 'झान-प्राप्ति के पक्षात कोई कर्नेन्य न रहने पर मी शास्त्र से प्राप्त समस्त व्यवदार करने पढ़ते ' हैं'—इस सिद्धान्त को पुष्टि में मगवान् कहते हैं— न मे पार्याऽस्ति कर्तन्यं त्रिपु लोकेषु किंचन।

न मे पार्याऽस्ति कर्तव्यं त्रिपु छोकेषु किंचन नानवातमवातव्यं वर्त एव च कर्मीण ॥

" हे पार्थ ! 'मेरा' इस त्रिभुवन में कुछ भी कर्त्तच्य ( याकी ) नहीं है, अयवा कोई अप्रात वस्तु पाने की (वासना) रही नहीं है; तथापि में कमें ही करता हूँ" (गी. ३. २२)। "न में कर्तव्यमस्ति" ( मुक्ते कर्तव्य नहीं रहा है ) ये शब्द पूर्वीक स्रोक के "तस्य कार्य न विद्यते" ( उसको कुछ कर्तव्य नहीं रहता) इन्हीं शब्दों को लक्त्य करके कहे गये हैं। इससे सिद्ध होता है, कि इन चार पाँच श्लोकों का मावाय यही है:- "ज्ञान से कर्चच्य के शेप न रहने पर भी, किंयहना इसी कारण से शास्त्रतः प्राप्त समस्त न्यवद्वार भगासक बुद्धि से फरना ही चाहिये।" यदि ऐसा न हो, तो 'तस्य कार्य न विद्यते' इत्यादि श्लोकों में वतलाये हुए सिद्धान्त को दृत करने के लिये मगवान ने जो अपना द्राहरण दिया है वह (अलग) असंबद्ध सा हो जायगा और यह अनवस्या प्राप्त हो जायगी कि, सिद्धान्त तो कुछ और है; भौर उदाहरागु ठीक उसके विरुद्ध कुछ भीर भी है। उस अनवस्या की टालने के लिये संन्यासमार्गीय टीकाकार " तस्मादसक्तः सततं कार्य कमें समाचर " के ' तस्मात ' शब्द का श्रयं भी निराली रीति से किया करते हैं। उनका कयन है कि गीता का मुख्य सिद्धान्त तो यहीं है, कि ज्ञानी पुरुष कर्म छोड है; परन्त अर्जन ऐसा ज्ञानी या नहीं इसलिये-- 'तस्मात्'-भगवान ने उसे कर्म करने के लिये कहा है। इस करर कह आये हैं कि गीता के उपदेश के पत्रात भी अर्जुत स्रज्ञानी ही था' यह युक्ति ठीक नहीं है। इसके बातिरिक्त, यदि 'तस्मात' ग्रव्द का वार्थ इस प्रकार खींच तान कर लगा भी लिया, तो ''न में पार्थाऽस्ति-कर्तव्यम्" प्रसृति श्लोकों में सगवान ने-"अपने किसी कर्तच्य के न रहने पर भी मैं कमी करता हूँ". यह जो अपना ब्हाइरण सुख्य सिद्धान्त के समर्थन में दिया है, उसका मेल मी; इस पक्ष में ऋच्छा नहीं जमता। इसलिय " तस्य कार्य न विद्यते " वाक्य में 'कार्य न विद्यते ' शब्दों को मुख्य न मान कर 'तस्य' शब्द की 'ही प्रधान मानना। चाहिये: और ऐसा करने से " तस्मादसकः सततं कार्य कर्म समाचर " का घर्यः यहीं करना पढ़ता है कि "तू ज्ञानी हैं, इसलिये यह सच हैं, कि तुक्ते अपने स्वार्य के लिये कमें अनावश्यक हैं; परन्तु स्वयं तेरे लिये कमें अनावश्यक हैं, इसी लिये श्रव न् उन कमों को, जो शास्त्र से प्राप्त हुए हैं 'सुके आवश्यक नहीं' इस ब्रिट्स से. अर्थात निकास बुद्धि से, कर । "-योड़े में यह अनुमान निकलता है, कि कर्म छोड़ने का यह कारण वहां हो सकता कि 'यह हम प्रनावश्यक है।' किन्तु कर्म अपरिहार्य हैं इस कारण, शास्त्र से प्राप्त अपरिहार्य कर्मी की, स्वार्य त्यांगे बादि से

करते ही रहना चाहिये। यहा गीता का कथन है और यदि प्रकरण की समता की होंटे से देखें, तो भी यंही छाषे लेना पड़ता है। कमे-सन्यास और कमे-योग, हन दोनों में जी वड़ा अन्तर है, वह यही है। संन्यास पत्तवाले कहते हैं कि "तुमे कुछ कर्त्तन्य शेष नहीं बचा है, इससे तू कुछ भी न कर; " और गीता (अर्थात कर्मयोग) का कथन है कि "तुम्ते कुछ कर्तव्य शोप नहीं वचा है, इसलिये अब हुम्से जो कुछ करना है वह स्वार्थ सम्बन्धी वासना छोड़ कर श्रनासक बुद्धि से कर।" अब प्रश्न यह है कि एक ही हेतु-वास्य से इस प्रकार भिन्न भिन्न हो अनुमान क्यों निकले ? इसका उत्तर इतना ही है, कि गीता कर्मी को अपरिहार्य मानती है, इस-लिये गीता के तत्वविचार के अनुसार यह श्रनुमान निकल ही नहीं सकता कि 'कमें ब्रोड दो'। अतएव 'तुमे अनावश्यक है' इस हेतु वाक्य से ही गीता में यह धातुमान किया गया है कि स्वार्थ-बृद्धि ह्योड कर कर्म कर । वसिष्ठजी ने योगवासिष्ठ में श्रीराजचन्द्र को सब ब्रह्मज्ञान वतला कर निष्काम कर्म की और प्रवृत्त करने के लिये जो युक्तियाँ बतलाई हैं, वे भी इसी प्रकार की हैं। योगवासिष्ट के अन्त में भगव-हीता का उपर्युक्त सिद्धान्त ही त्रक्तरशः हुवहू द्या गया है (यो. ६. इ. १६६ स्तरि २१६. १४; तथा गी. ३. १६ के अनुवाद पर हमारी टिप्पणी देखों ) । योग-धासिय के समान ही बौद्धधर्म के भन्नायान पन्य के प्रन्यों में भी इस सम्बन्ध में गीता का अनुवाद किया गया है। परनतु विषयान्तर होने के कारण, उसकी चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती; इसने इसका विचार आगे परिशिष्ट प्रकरण से कर दिया है।

. . ग्रात्मज्ञान होने से 'में' श्रार 'मेरा' यह श्रहक्कार की भाषा दी नहीं रहती (गी. १८. १६ और २६) एवं इसी से ज्ञानी पुरुष को 'निर-मम' कहते हैं । निर्मम का छार्थ 'मरा-मेरा (मम) न कहनेवाला है,' परन्तु भूल न जाना धाहिये, कि यद्यपि ब्रह्मज्ञान से 'मैं' और 'मेरा' यह अहंकार-दर्शक भाव छूट जाता है, तथापि उन दो शब्दों के बदले 'जगत' स्रोर 'जगत का'--स्थवा भक्ति-पन में 'परमेश्वर' और 'परमेश्वर का'-ये शब्द आ जाते हैं। संसार का अलेक सासान्य सनुष्य अपने समरत व्यवहार 'मेरा' या 'मेरे लिये' ही समम्त कर किया करता है। परन्तु ज्ञानी होने पर, ममत्व की वासना खूट जाने के कारण, वह इस बुद्धि से ( निर्मम बुद्धि से ) उन व्यवद्यारों को करने लगता है कि ईश्वर-निर्मित संसार के समस्त व्यवद्वार परमेश्वर के है, ख़ौर उनको करने के लिये ही ईश्वर ने इमें उत्पन्न किया है। अज्ञानी और ज्ञानी में यही तो मेद है ( गी. १. २०. २८)। गीता के इस सिद्धान्त पर च्यार देने से ज्ञात हो जाता है, कि '' योगारूढ़ पुरुप के लिये शम ही कारण होता है" (गी. ई. ३ श्रीर उस पर इसारी टिप्पणी देखी), **इ**स खोक का सरल अर्थ क्या होगा। गीता के टीकाकार कहते हैं—इस खोक में कहा गया है, कि योगारूढ़ पुरुष आगे (ज्ञान हो जाने पर) शम श्रर्यात शान्ति को स्वीकार करे, और कुछ न करे। परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। शुभ भन की

शान्ति है; रसे अन्तिम 'काये' न कह कर इस श्लोक में यह कहा है, कि धम श्रायवा शान्ति दसरे किसी का कारण है—शमः कारणसुच्यते । भ्रय शम की 'क रगा' मान कर देखना चाहिये कि भागे उसका 'कार्य' क्या है । पूर्वापर सन्दर्भ पर दिचार करने से यही निष्यत होता है, कि वह कार्य 'कर्म' ही है। और तब इस खोड़ का चर्य ऐसा होता है, कि योगाल्ड पुरुष भ्रपने चित्त को शांत करे तथा इस शानित या शम से की अपने सब अगले स्ववहार करे-- श्रीकाकारों के कयनानुसार यह शर्य नहीं किया जा सकता कि 'योगारूढ प्ररूप कर्म छोड दे'। इसी प्रकार ' सर्वारन्न-परिलागी' और 'ऋनिकेतः' प्रसृति पदों का ऋषे भी कर्मत्यागविषयक नहीं फलाशा-स्याग-विषयक ही करना चाहिये; गीता के अनुवाद में, टन स्थलों पर जहाँ ये पद श्राये हैं. हमने टिप्पणी में यह दात खोल दी है। भगवान ने यह सिद करने के तिये, कि ज्ञानी पुरुष को सी फलाहा। त्याग कर चातुर्वसूर्य आदि सव कर्म प्रयाशास करते रहना चाहिये, अपने क्रतिरिक्त दूसरा उदाहरागु जनक का दिया है। जनक एक बड़े कर्मयोगी थे। उनकी स्वार्य-बुद्धि के छुटने का परिचय उन्हों के मुख से यों है-' मियिलायां प्रदीसायां न मे द्रस्ति किञ्चन ' ( हारं. २०४. ४ और २९६. ४०)— मेरी राजधानी मिथिला के जल जाने पर भी मेरी कुछ हानि नहीं ! इस प्रकार प्रपना स्वार्य अथवा लामालाम न रहने पर भी, शब्य के समस्त व्यवहार करने का कारण बतलाते हुए, जनक स्वयं कहते हिं-

> देवेम्यश्च पितृभ्यश्च भूते भ्योऽतिथिभिः सह । इत्यंथ तर्व एवते समारम्भा भवति वै ॥

"देव, पितर, सर्वभूत ( प्राणी ) भीर श्रातिथियों के लिये समस्त व्यवद्वार जारी -हैं, मेरे लिये नहीं"(समा. श्रम्ब. १२. २४)। श्रपना कोई कर्तव्य न रहने पर, श्रयवा स्वयं वस्तु की पाने का वासना न रहने पर भी, यिंद जनक-शीकृस्णु जैसे महात्मा इस जनत का कल्याणु करने के लिये प्रवृत्त न होंगे, तो यह संसार रूपक (जजड़) हो जायना—उत्सीदेयुरिमे लोकाः ( गी. ३. २४ )।

छुड़ लोगों का कहना है कि गीता के इस सिदान्त में कि 'फलाहा झोड़नी चाहिये, सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ने की आयरचकता नहीं,' और वासना- चुन के सिदान्त में, छुद्ध बहुत भेद नहीं कर सकते। क्योंकि चाहे वासना छुदे, चाहे फलाहा छुदे; होनों खोर कर्म करने की प्रवृत्ति होने के लिये कुद्ध भी कारण नहीं देख पड़ता: इससे चाहे जिस पन को स्वीकार कर, अन्तिम परिणाम कर्म का छुट्ना—होनों और वरावर है। परन्तु यह आनेप अज्ञातमूलक है क्योंकि 'फलाहा।' शब्द का ठीक ठीक धर्य न जानने के कारण ही यह उत्पत्त हुआ है। फलाहा। शब्द का ठीक ठीक धर्य न जानने के कारण ही यह उत्पत्त हुआ है। फलाहा। छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ देना चाहिये, अथवा यह बुद्धि या भाव होना चाहिये कि मेरे कर्मों का फल किसी को कभी न मिले ग्रार यद्धि मिले, तो उसे कोई भी न ले; प्रत्युत पाँचवे प्रकरण में पहले ही हम कह कार्य हैं, कि 'अग्रुक फल पाने के लिये ही में यह कर्म करता में पहले हैं 'इस कह कार्य हैं, कि 'अग्रुक फल पाने के लिये ही में यह कर्म करता हूँ '-इस

प्रकार की फलविपयक समतायुक्त आसिक को या बुद्धि के आग्रह को 'फलागा.' 'सङ्ग' या ' काम ' नाम गीता में दिये गये हैं। यदि कोई मनुष्य फल पाने की इच्छा आग्रह या वृथा आसक्ति न रखे; तो उससे यह मतलव नहीं पाया जाता कि बह अपने प्रातन्त्रमं को, केवल कर्तव्य समाम कर, करने की बहि और क्रायाद को भी, इस आग्रह के साथ ही साथ, नष्ट कर ढाले । अपने फायदे के सिवा इस संमार में जिन्हें दूसरा कुछ नहीं देख पहता, और जी प्रस्य केवल फल की हच्छा से भी कर्म करने में मस्त रहते हैं, वन्हें सचमुच फलाशा छोड़ कर कर्म करना शुक्य न कॅंचेगा: परना जिनकी बृद्धि ज्ञान से सम और विरक्त हो गई है. उनके क्रिये कड़ कठिन पद्दी है। पहले तो यह समक्र ही गुलत है, कि हमें किसी काम का जो फल मिला करता है, वह केवल हमारे ही कर्म का फल है। यदि पानी की दबता क्रार ब्राप्ति की बप्पाता की सहायता न मिले तो मनुष्य कितना ही सिर क्यों न खपाव, रसके प्रयत्न से पाक-सिद्धि कभी हो नहीं सकेगी-भोजन परेगा ही नहीं श्रार श्राप्ति श्रादि में इन गुगा-धर्मी को मौजूद रखना या न रखना कहा सनुष्य के ध्रम या उपाय की वात नहीं है । इसी से कर्म-सृष्टि के इन स्वयंसिद विविध व्यापारी ष्म्रथवा धर्मी का पहले यथाशकि ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य को उसी देंग से ग्रपने न्यवहार करने पढ़ते हैं. जिससे कि वे ज्यापार अपने प्रयत्न के अनुकूल हों इससे कहना माहिय, कि प्रयत्नों से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह केवल उसके ही प्रयत्नों का फल नहीं है, बरन् उसके कार्य और कर्मसृष्टि के तदनुकूल अनेक स्वयंतिद धर्म-हन होनों-के संयोग का फल है। परन्तु प्रयत्नों की सफलता के लिये इस प्रकार जिन नानाविध सृष्टिन्यापारा की अनुकूलता आवश्यक है, कई बार उन सव का मनुष्य को यथार्थ ज्ञान नहीं रहता और कुछ स्थानों पर तो होना शक्य भी मही है, इसे ही 'दैव' कहते हैं। यदि फल सिदि के लिये ऐसे छिट न्यापारों की सहायता अत्यंत आवश्यक है जो हमारे अधिकार में नहीं और जिन्हें हम जानते (हैं, तो आगे कहना नहीं होंगा कि ऐसा अभिमान करना मूर्जता है कि " केवल क्षपने प्रयत्न से ही में अमुक बात कर लूँगा" (गी. १८, १४—१६ देखी)। क्योंकि, क्रमें सृष्टि के ज्ञात खार अज्ञात न्यापारों का मानवी प्रयत्नों से संयोग द्वीने पर लो फल होता है, वह केवल कर्म के नियमों से ही हुआ करता है; इसलिये हम फल की श्रमिलापा करें या न करें फल-सिद्धि में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता; इमारी फलाशा खलवत हमें दुःखकारक हो जाती है। परन्तु स्मरण रहे कि मलुप्य के लिये आवश्यक वात अकेले सृष्टि न्यापार स्वयं अपनी ओर से संबंदित हो कर नहीं कर देते। चने की रोटी को स्वादिष्ट चनाने के लिये जिस प्रकार आहे में योड़ा सा नमक सी मिलाना पड़ता है, उसी प्रकार कर्म-चृष्टि के इन स्वयंसिद्ध व्यापारों की मनुष्यों के स्पर्योगी होने के लिये स्नमं मानदी प्रयत्न की थोड़ी सी मात्रा मिलानी पड़ती है। इसी से जानी और विवेकी पुरुष, सामान्य लोगों के समान, फल की आसक्ति अथवा अभिलापा तो नहीं रखते, किन्तु वे लोग जगत् के व्यवहार की

सिद्धि के लिये, प्रवाइ-पतित कर्ने का ( अर्थात् कर्म के अनादि प्रवाह में शास से शाप्त यथाधिकार कर्म का ) जो छोटा-यडा भाग मिले दसे ही, शान्तिपूर्वक केर्त्तव्य समक्त कर किया करते हैं। और, फल पाने के लिये, कर्म-संयोग पर ( अयवा मक्तिइप्टि से परमेश्वर की इच्छा पर ) निर्मर हो कर निश्चित रहते हैं। ''तेरा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल होना तेरे अधिकार की चात नहीं " ( गी. २. ४०) इत्यादि रपदेश जो बार्नुन को किया है, उसका रहस्य भी यही है। इस प्रकार फलाशा को त्याग कर कम करते रहने पर, जागे कुछ कारागों से कड़ाचित कमें निष्फल हो जाय: तो निष्फलता का दुःख मानने के लिये हमें कोई कारण ही नहीं रहता, क्योंकि इस तो अपने श्रधिकार का काम कर चुके । टदाहरणा लीजिये: वैद्यकतान्त का सत है. कि आयु की डोर ( शरीर की पोपगा करनेवाली नैसर्गिक धातुओं की शक्ति ) सदल रहे दिना निरी चोपघियों से कभी फायदा नहीं होता: और इस द्वार की सबलता अनेक प्राक्तन अयवा प्रश्तेनी संस्कारों का फल है । यह बात बेंग के द्वाय से होने योग्य नहीं, श्रीर टसे इसका निश्चपात्मक ज्ञान हो भी नहीं सकता। ऐसा होते हुए भी, इस प्रत्यच देखते हैं, कि रोगी लोगों को खोपिंघ देना अपना कर्तन्य समम्त का केवल परोपकार की शब्दि से, वैद्य प्रपनी शब्दि के अनुसार एजारी रोगियों को दवाई दिया करते हैं। इस प्रकार निष्काम खुदि से काम करने पर, यदि कोई रोगी चंगा न हो. तो उससे वह वैध उद्विप्त नहीं होता; यक्ति वढे शान्त चित्त से यह शास्त्रीय नियम हुँद निकालता है, कि असूक रोग में असुक ओपिध से फी सैकड़े इतने रोगियाँ को स्नाराम होता है । परन्तु इसी वैद्य का लड़का जब बीमार पड़ना है, तय उसे ओपवि देते समय वह आयुष्य की डोर-वाली यात भून बाता है और इस ममतायुक्त फलाशा से दसका चित्त घबडा जाता है कि " मेरा लड़का ऋच्हा हो जाय । " इसी से उसे या तो दूसरा बैध बुलाना पड़ता है, या दुसरे वैद्य की सलाइ की भावप्यकता होती है! इस होटे से उदाहरगा से झात होगा. कि कर्मफल में ममतारूप श्रासिक किसे कष्टना चाडिये और फलाशा न रहने पर भी निरी कर्चन्य ख़िंद से कोई भी काम किस प्रकार किया जा सकता है । इस प्रकार फलाशा को नष्ट करने के लिये यद्यपि ज्ञान की सञ्चायता से मन में वैराग्य का भाव अटल होना चाहिये:परन्तु किसी कपडे का रह (राग) दर करने के लिये जिस प्रकार कोई कारे को फाडना टचित नहीं सममता, उसी प्रकार यह कहने से कि ' किसी कमें में आसकि, काम, सह, रता श्रयवा शीति न रखों ' इस कमें की ही छोड़ देना ठीक नहीं। वैराग्य से कमें करना ही यदि अशक्य हो, तो यात निराली है। परन्तु हम मन्यन देखते हैं कि वैराग्य से भली भाँतिकम किये जा सकते हैं: इतना ही क्यों, यह भी प्रगट है कि कर्म किसी से झुटते ही नहीं । इसी लिये अज्ञानी लीग जिन कर्मों को फलाशा से किया करते हैं, उन्हें ही ज्ञानी पुरुष ज्ञान-प्राप्ति के बाद भी लाम-अलाभ तया सुख दु:ख को एक सा मान कर (गी. २. ३८) घेर्य एवं उत्साह से, किन्तु शुद्ध-बुद्धि से, फल के विषय में विरक्त या उदासीन रह कर

( र्गा. १८. २६) केवल कर्तन्य मान कर, अपने अपने अधिकारानुसार शान्त चित्त से करते रहें (गी. ६.३)। नीति चौर मोत्त की दृष्टि ने उत्तम जीवन क्रम का यही सचा तत्व है। अनेक स्थितप्रज्ञ, महामगवद्गक सीर परम ज्ञानी पुरुषों ने--एवं स्वयं भगवान् ने भी-इसी मार्ग को स्वीकार किया है । मगवद्गीता पुकार कर कहती हैं, कि इस कमेंयोगमार्त में ही पराकाष्टा का पुरुषार्थ या परमार्थ है, इसी ' योग ' से परमेश्वर का भजन-पूजन होता है और अन्त में सिद्धि भी मिलती है ( गी. १८. ४६)। इतने पर भी यदि कोई स्वयं जान बूम्स कर गैर-समम कर ले, तो उसे दुरेंनी कञ्चना चाहिय। स्पेन्सर लाइय को यद्यपि अध्यातम हारे सम्मत न यी: तयापि उन्होंने सी अपने ' समाजशास्त्र का श्रभ्यास ' नामक प्रन्य के श्रन्त में, गीता के समान ही, यह सिद्धान्त किया है;--यह बात आधिभौतिक रीति से मी सिद्ध है कि इस जगत् में किसी भी काम को एकदम कर गुजरना शक्य नहीं, उस के लिये कारणीभूत श्रीर आवश्यक दूसरी चुज़ारों वातें पचले जिस प्रकार हुई दांगी क्सी प्रकार मनुष्य के प्रयत्न सफल, निष्फल या न्यूनाधिक सफल हुआ करते हैं; इस कारण यद्यपि लाधारण मनुष्य किसी भी काम के करने में फलाशा से ही प्रवृत्त होते हैं, तथापि बुद्धिमान पुरुष को शान्ति और उत्साह से, फल-संबंधी जाग्रह छोड कर, अपना कर्त्तन्य करते रहमा चाहिये "।

यचि यह सिद्ध हो गया, कि ज्ञानी पुरुप इस संसार में अपने प्राप्त कर्तों को फलाशा छोड़ कर निष्काम बुद्धि से खामरणान्त अवश्य करता रहे, तथाित यह यतलाये विना कर्मयोग का विवेचन पूरा नहीं होता कि ये कर्म किससे और किस लिये प्राप्त होते हैं? अत्तप्त भगवान् ने कर्मयोग के समर्थनार्थ अर्जुन को प्रान्तिम और महत्त्व का उपदेश दिया है कि " लोकसंग्रहमेवािप संपश्यन् कतुर्महींसे ?

<sup>&</sup>quot;Thus admitting that for the fanatic, some wild anticipation is needful as a stimulus, and recognizing the usefulness
of his delusion as adapted to his particular nature and his particular function, the man of higher type must be content with
greatly moderated expectations, while he perseveres with undiminished efforts. He has to see how comparatively little can be
done, and yet to find it worth while to do that little: so uniting
philanthropic enegry with philosphic calm."— Spencer's
Study of Sociology, Sth Ed. p. 403. The italics are ours. इन वान्य
में fanatics के स्थान में ' प्रज्ञात के गुणा से बिस्ट ' (गी. ३.२९) या 'अइकार मिन्ट'
(गी.३.२७) अथवा मास मिन का 'मूर्ख' शब्द और man of higher type के स्थान
में ' बिहान ' (गी.३.२५) एवं greatly moderated expectations के स्थान
में ' कहादाक्षीन्य ' अथवा ' फलाशास्थाण ' इन समनार्थी इक्ट्री की योजना करने से ऐमारेख
पढ़ेगा कि स्पन्सर साइब ने मानो गीता क ही सिम्राना का अनुवाद कर दिया है।

( गी. २, २०)—लोक्संप्रह् की झोर दृष्टि दे कर भी तुम्ते कर्म करना ही दांचत है । लोकसंग्रह का यह झर्प नहीं कि कोई ज्ञानी पुरुष 'मनुष्यों का केवल जमकः करें अयवायह अर्थ नहीं कि 'स्वयं कर्मन्यान का अधिकारी होने पर मी इस लिये इसे करने का डॉग करे कि अज्ञानी सनुष्य कहीं कर्स न छोड़ देंठ और उन्हें क्रपनी (ज्ञानी पुरुष की) कर्ने तत्परता अच्छी लगे । क्योंकि, गीता का यह सिकताने का होतु नहीं. कि लोग अज्ञानी या मृख बने रहें. अयवा टन्हें ऐसे ही वनाये रखने के लिये ज्ञानी पुरुष कर्म करने का दोंग किया करे । दोंग ती दूरही रहा; परन्तु ' लोग तेरी अपक्रीनिं गार्वेग ' ( गी. २. ३४ ) इ.सादि सामान्य लोगों को जैंचनेवाली युक्तियों से भी जय ऋर्तुन का समाधान न दुका, तब मतवान् इन शक्तियाँ से भी अधिक ज़ोरदार और तत्वज्ञान की दृष्टि से अधिक यलबान कारण भ्रव कह रहे हैं। इसीलेय कोज़ में जो 'संग्रह ' शब्द के जमा करना, इक्ट्रा करना. रखना, पालना, नियमन करना प्रमृति अर्थ हैं, उन सब को प्रयासन्तव प्रदेशा करना पहता है: और ऐसा करने से ' लोगों का संप्रह करना' चानी यह अर्थ होना है कि " उन्हें एकव सम्बद्ध कर इस रीति से उनका पालन-पोपना और नियमन करे. कि इनकी परस्पर अनुकृताता से उत्पन्न होनेवाला सामध्ये उनमें सा जावे, पूर्व रसके द्वारा रनकी सुस्यिति को स्थिर रख कर रनहें श्रेय:प्राप्ति के मार्ग में लगा दे।" ' राष्ट्र का संप्रमु ' शब्द इसी घर्य में मनुस्मृति ( ७. १४ ) में घाया है और शाहरभाष्य में इस शब्द की व्याख्या याँ हैं—" तोक्संप्रह=लोकस्यी-न्मार्गप्रवृत्तिनिवारगुन्। " इससे दस पढ़ेगा कि संप्रह शृब्द का जो हम ऐसा अर्थ करते हैं-अज्ञान से सनमाना बर्ताव करनेवाले लोगों को ज्ञानदान बना कर स्रस्थिति में एकत्र रखना धौर बात्नोन्नति के नार्ग में लगाना-वह अपूर्व वा निराधार नहीं है। यह संप्रह शब्द का ऋर्य दुझा; परन्तु यहाँ यद भी बतलाना चाहिये, कि ' लोकर्सब्र इ' ने ' लोक ' शब्द केवल मनुष्यवाची नहीं है । बद्यपि यह सच है, कि जगत के अन्य प्राणियों की अपेदाा मनुष्य श्रेष्ट है और इसी से मानव जाति के ही कल्यागा का प्रधानता से ' लोकसंप्रहु ' शुट्ट में समावेश होता हैं; तपापि मगवान् की ही ऐसी इच्छा है कि मुलोक, सत्यलोक, पिठलोंक और देवलोक प्रसृति जो अनेक लोक अर्थात् जगत् भगवान् ने बनाये हैं; उनका भी भली माति धारता पोषता हो और वे सभी अच्छी रीति से चलते रहें; इसलिये कहना पड़ना है कि इतना सब व्यापक अये 'लोक्संग्रह' पड़ से यहाँ विविचित हैं कि मनुष्यलोक के साथ ही इन सब लोकों का व्यवहार भी सुस्थिति से चले (लोकानां संग्रहः)। तनक के किये हुए अपने कर्तव्य के वर्णन से. जो ऊपर लिखा ता हुका है, देव और प्रितरों का भी उहुस है, एवं भगवदीता के तीसरे अध्याय में तया महामारत के नारायशीयोपाल्यान में जिस यहचक का वर्शन है स्तम भी कहा है, कि देवलोक भार मनुज्यलोक दोना ही के धारण-पापण के लिये बहादेव ने यझ उत्पन्न किया (गी. ३. १०-१२)। इससे स्पष्ट होता है कि सगवहीता में 'लोक्संग्रह' पद से इतना अर्थ विवासित है कि—अकेले मनुष्यलीक का ही नहीं, किन्तु देवलोक आदि सब लोकों का मी अवित धारण-पोषण होवे और वे परस्पर एक इसरे का श्रेय सम्पादन करें। सारी सृष्टि का पालन-पोषण करके लोकसंग्रह करने का ओ यह अधिकार भगवान् का है, वही हानी पुरुष को अपने हान के कारण प्राप्त हुआ करता है। झानी पुरुष को जो वात प्रामाणिक जँचती हैं, अन्य लोक भी उसे प्रमाण मान कर तदनुकूल व्यवहार किया करते हैं (गो. ३. २१)। क्योंकि, साधारण लोगों की समक है, कि शान्त चित्त और पोषण कैसे होगा एवं तदनुसार धर्म-प्रबन्ध को मर्थाह्म करता हैं। के संसार का धारण और पोषण कैसे होगा एवं तदनुसार धर्म-प्रबन्ध को मर्थाह्म वना देना भी दसी का काम है। इस समक्ष में कुछ भूल भी नहीं है। और, यह भी कह सकते हैं कि सामान्य लोगों की समक्ष में ये वातें भली माति नहीं आ सकतीं, इसी लिये तो वे झानी पुरुषों के भरोसे रहते हैं। इसी अभिग्राव को मन में ला कर शान्तिपर्व में युधिष्ठिर से भीष्म ने कहा हैं—

लोकसंप्रह्संयुक्तं विघात्रा विहितं पुरा । सुरुमधर्मार्थनियतं सतां चरितमुक्तमम् ॥

श्रयांत ''लोकसंत्रह्कारक और सूच्म प्रसङ्गी पर धर्मार्य का निर्णय कर देनेवाला साञ्च पुरुषों का, उत्तम चरित्र स्वयं ब्रह्मदेव ने द्दी बनया है" ( ममा. शां. २५८. २५)। ' लोकसंग्रह ' कुछ ठाले बैठे की वेगार, डकोसला या लोगों को अज्ञान में डाले रत्तने की तरकीव नहीं हैं; किन्तु ज्ञानयुक्त कर्म के संसार में न रहने से जगत के नष्ट हो जाने की सम्भावना है इसलिये यही सिद होता है कि ब्रह्मदेव-निर्मित साधु पुरुषों के कर्तव्यों में से ' लोकसंग्रह ' एक प्रधान कर्तव्य है। श्रीर, इस भगवद्भवचन का भावार्य भी यही है, कि "में यह काम न करूँ तो ये समस्त लोक अर्यात् जगत् नष्ट हो जावेंगे " (गी. ३.२४)। ज्ञानी पुरुष सब लोगों के नेत्र हैं; चित वे अपना काम छोड़ दुंगे, तो सारी दुनिया अनवी हो जायगी और इस संसार का सर्वतोपिर नाग्न हुए तिना न रहेगा। ज्ञानी पुरुपों को ही अचित हैं, कि लोगों को ज्ञानवान कर बन्नत चनावें। परन्तु यह काम लिर्फ जीभ हिला देने से श्रयांत कोरे तपदेश से ही कमी सिद्ध नहीं होता । क्योंकि, जिन्हें सदाचरण की मादत नहीं और जिनकी बुद्धि भी पूर्ण शुद्ध नहीं रहती, उन्हें यदि कीरा शहाजान सुनाया जाय तो वे लोग वस ज्ञान का दुरुपयोग इस प्रकार करते देखे गये हैं— " तेरा सो भेरा, और भेरा तो भेरा है ही। " इसके सिवा, किसी के उपदेश की सत्यता की जींच भी तो लोक उसके झाचरण से ही किया करते हैं । इसलिये, यदि ज्ञानी पुरुष स्वयं कर्म न करेगा, तो वह सामान्य लोगों को आससी बनाने का एका वहुत बड़ा कारण हो जायगा। इसे ही ' बुद्धिमेद 'कहते हैं; और यह बुद्धि-मेद न होने पावे तथा सब लोगा, सचमुच निष्कास हो कर अपना कर्तस्य करने के लिये जागृत हो जावें इसलिये, संसार में ही रह कर अपने कमों से सब लोगों को सदाचरण की-

निष्कास बृद्धि से कर्मयोग करने की-प्रत्यव शिका देना ज्ञानी पुरुपका कर्त्तन्य(होंग नहीं) हो जाता है। अतएव गीता का कथन है कि उसे (ज्ञानी पुरुष को) कर्म छोड़ने का अधिकार कभी प्राप्त नहीं होता: अपने लिये न सद्दी, परन्तु लोकसंप्रहार्य चातुर्वसर्य के सब कर्म भ्राधिकारानुसार रसे करना ही चाहिये। किन्तु संन्यासमार्गवाली का मत है, कि ज्ञानी पुरुष को चातुर्वराय के कर्म निष्काम बृद्धि से करने की भी अब्ह ज़रूरत नहीं-यही क्यों, करना भी नहीं चाहिये; इसलिये इस सम्प्रदाय के टीका-कार गीता के " ज्ञानी पुरुष को लोकसंप्रदार्थ कर्म करना चाहिये " इस सिदान्त का कहा गहबह क्रार्थ कर प्रत्यन्त नहीं तो पर्याय से, यंह कड़ने के लिये तैयार से हो गये हैं, कि स्वयं भगवान ढोंग का रुपदेश करते हैं। पूर्वापर सन्दर्भ से प्रगट हैं, कि गीता के लोकसंग्रह शब्द का यह दिलमिल या पोचा अर्थ सम्बानहीं। गीता को यह मत ही मंजूर नहीं, कि ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने का अधिकार प्राप्त है; भीर, इसके सुबत में गीता में जो कारण दिये गये हैं, उनमें लोकसंग्रह एक मुख्य कारण है। इसलिये, यह मान कर कि ज्ञानी पुरुष के कर्म छूटजाते हैं, लोक-संग्रह पद का ढोंगी अर्थ करना सर्वया अन्याच्य है। इस जगत में मनुष्य केवल अपने ही लिये नहीं उत्पन्न हुआ है। यह सच है, कि सामान्य लोग नासमम्ती से स्वार्थ में ही फुँसे रहते हैं; परन्तु "सर्वभृतस्यमात्मानं सर्वभृतानि चात्मनि" (गी. ६.२६)-मैं सब भूतों में हूँ और सब भूत मुक्त में हैं—इस रीति से जिसको समस्त संसार ही बात्मभूत हो गया है, उसका अपने मुख से यह कहना ज्ञान में बहा लगाना है, कि " उसे तो मोच मिल गया, श्रव यदि लोग दुःखी हो, तो गुसे इसकी क्या परवा ? " ज्ञानी पुरुष का स्नात्मा क्या कोई स्वतंत्र व्यक्ति है ? उसके स्नात्मा पर जप तक अज्ञान का पर्दी पढ़ा था, तब तक ' अपना ' और ' पराया' यह भेद कायम था परन्तु ज्ञान-प्राप्ति के बाद सब लोगों का भ्रात्मा ही उसका भ्रात्मा है। इसी से योग-वासिष्ट में राम से वसिष्ट ने कहा है--- '

> यावछोकपरामशीं निरुद्धो नास्ति योगिनः । ताबदुरुद्धसमाधित्वं न भवत्येव निर्मलम् ॥

" जब तक लोगों के परामशें लेने का ( अर्थांत लोकसंग्रह का ) काम थोड़ा भी बाक़ी है-समाप्त नहीं दुआ है-तब तक यह कभी नहीं कह सकते, कि योगाबुढ़ पुरुप की रियति निर्देश है" (यो. ६. पू. १२८. १७)। केवल अपने ही समाधि-सुख में हुब लाना मानो एक प्रकार से अपना ही स्वार्थ साधना है। संन्यासमार्गवाले इस बात की और दुलंज करते हैं, यही उनकी युक्ति-प्रयुक्तियों का सुख्य दोष है। भगवान् की अपेका किसी का भी अधिक ज्ञानी, अधिक निष्काम या अधिक योगा-रुढ़ होना शक्य नहीं। परन्तु जब स्वयं भगवान् भी " साधुओं का संरक्षणा, दुष्टों का नाश और धर्म-संस्थापना " ऐसे लोकसंग्रह के काम करने के लिये ही समय समय पर अवतार लेते हैं (गी. ४. ८), तब लोकसंग्रह के कर्तन्य की छोड़

देनेवाले ज्ञानी पुरुष का यह कहना सर्वया अनुचित है कि " जिस परमेश्वर ने इन

सब लोगों को उत्पन्न किया है, वह उनका जैसा चाहेगा वैसा धारगा-पोषण करेगा, उघर देखना मेरा काम नहीं है।" क्योंकि ज्ञान-प्राप्ति के बाद, परमधर ' 'में 'और ' लोग :-यह भेद ही नहीं रहता: और यदि रहे, तो उसे दोंगी कद्दना चाहिये, ज्ञानी नहीं। यदि ज्ञान से ज्ञानी पुरुष परमेश्वरूपी हो जाता है, तो परमेश्वर जो काम करता है, वह परमेश्वर के समान श्रयांत् निस्तक्ष ब्रह्मि से करने की ग्रावश्यकता ज्ञानी प्ररूप को कैसे छोड़ेगी (गी. ३. २२ श्रीर ४. १४ पूर्व १५ ) ? इसके अतिरिक्त परमेश्वर को जो कुछ करना है, वह भी शांनी प्रस्य के रूप वा द्वारा से ही करेगा । असएव जिसे परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा अपरोत्त ज्ञान हो गया है. कि " तब प्राशियों में एक घातमा है, " उसके मन में सर्वभूतानुकरण शादि बहात प्रतियाँ पूर्णता से जागत रह कर स्वभाव से ही उसके मन की प्रवित्त लोककल्याम् की घोर हो जानी चाहिये। इसी श्रामिप्राय से तुकाराम महासज साधुपुरुष के लक्ष्मग्र इस प्रकार बतलाते हैं- " जो दीन दृक्षियाँ को अपनाता है वहीं साध है-ईखर भी उसी के पास है;" अथवा "जिसने परोपकार में अपनी शांक का व्यय किया है इसी ने आतमस्पति को जाना है: " और अन्त में संतजनी के (अर्थात् भक्ति से परमेश्वर का पूर्वी ज्ञान पानेवाले महात्माओं के ) कार्य का वर्णन इस प्रकार किया है " संतों की विभूतियाँ जगत के कल्याणा ही के लिये हुआ करती हैं, वे लोग परोपकार के लिये अपने शरीर को कप्ट दिया करते हैं '।" सर्वहरि ने वर्णन किया है कि परार्थ ही जिसका स्वार्थ हो गया है, वही पुरुष साधुर्खीं में श्रेष्ट है,--"स्वार्थी यस्य परार्थ एव स पुमानेकः सतामप्राणीः।" क्या सनु श्रादि शास्त्रप्रयोता ज्ञानी न ये ? परन्तु वन्हीं ने तृप्यान्दुःल को बढ़ा भारी दीवा मानका तृप्णा के साथ ही साथ परोपकार बुद्धि आदि समी उदात्तवृत्तियों को नष्ट नहीं कर दिया-उन्होंने लोकसंग्रहकारक चार्तुर्वेरार्य प्रसृति शास्त्रीय मर्यादा बना देने का अपयोगी काम किया है। बाह्मण को ज्ञान, चत्रिय को युद्ध, वैश्य को खेती गोरद्धा और व्यापार अथवा शुद्ध की सेवा-ये जो गुगा, कर्म और स्वसाव के अनुः रूप भिन्न भिन्न कमं शासों में वाणित हैं, वे केवल प्रत्येक व्यक्ति के हित के ही लिये नहीं हैं; प्रत्युत मनुस्पृति ( १. 🕬 ) में कहा है, कि चातुर्वसर्य के व्यापारा का विभाग लोक्संब्रह के लिये ही इस प्रकार प्रवृत हुआ है; सारे समाज के बचाव के लिये इन्छ पुरुपा को प्रतिदिन युद्धकला का श्रम्यास करके सदा तैयार रहना चाहिये और कुछ लोगों को खेती, न्यापार एवं ज्ञानार्जन प्रशृति उद्योगों से समाज की क्षम्यान्य झावश्यकताएँ पूर्या करनी चाहिये । गीता (४. १३; १८. ४१ ) का

र इसी भाव को कविवर बादू मैथिलीशरण ग्राप्त ने यों व्यक्त किया हैं:— बास उसी में है विशुवर का है वस सच्चा साधु वहीं— जिसने दुखियों को अपनाया, बढ़ कर उनकी बाह गही। आत्मस्थिति जानी उमने ही परिहेन जिसने व्यथा सही, परिहतायें जिनका बैंमव है, है उनमे ही पन्य मही॥

भामित्राय भी ऐसा 'ही है। यह पहले कहा हीजा खुका है, कि इस चातुर्वसर्यवर्म में, से यदि कोई एक भी धर्म इब जाय तो समाज इतना ही पंग हो जायगा और श्रम्त में रासके नाश हो जाने की भी सम्मावना रहती है। स्मरण रहे कि उद्योगी के विभाग की यह न्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं रहती। प्राचीन यूनानी तस्वज्ञ प्रेटो ने एतद्विषयक ऋपने अन्य में और अर्वाचीन फ्रेश्च शास्त्रज्ञ कोंट ने ध्रपने " आधिमीतिक तत्त्वज्ञान " में, समाज की स्थिति के लिये जी व्यवस्था सचित की है, वह बद्यपि चातुर्वग्रं के सदश है; तथापि उन प्रन्थों को पढ़ने से कोई भी जान सकेगा, कि इस व्यवस्था में वैदिक धर्म की चातुर्वरार्थ व्यवस्था से कुछ न कुछ भिजता है। इनमें से कौन सी समाजन्यवस्या अच्छी है,अथवायह क्रम्छापन सापेज हैं. और युगमान से इसमें कुछ फेर फार हो सकता है या नहीं,इत्यादि भ्रमेक प्रश्न यहाँ उठते हैं; और श्राज कल तो पश्चिमी देशों में 'लोकसंप्रप्ट'एक महत्त्व का शास्त्र बन गया है। परंतु गीता का तात्पर्य निर्माय ही हमारा प्रस्तुत विषय है. इसिलये कोई आवश्यक नहीं कि यहाँ उन प्रश्नों पर भी विचार करें। यह बात निर्विवाद है, कि गीता के समय में चातर्वरार्य की व्ययस्था जारी थी और 'सोक संप्रह 'करने के हेतु से ही वह प्रवृत्त की गई थी। इसलिये गाता के ' लोक-संग्रह ' पर का अर्थ यही होता है, कि लोगों को प्रत्यस दिखला दिया जावे कि चातर्वरार्य की व्यवस्था के बाजसार बापने बापने प्राप्त कर्म निष्काम बुद्धि से किस प्रकार करना चाहिये। यही बात सुख्यता से यहाँ बतलानी है। ज्ञानी प्ररूप समाज के न सिर्फ़ नेत्र हैं, बरन गुरु भी हैं। इससे आप ही आप सिद्ध हो .जाता है कि उपर्शक प्रकार का जीकसंप्रह करने के लिय, उन्हें अपने समय की समाजव्यवस्या में यदि कोई न्युनता जैंचे, तो वे उसे खेतकेत के समान देश-कालानुरूप परिमार्जित कर और समाज की हियति तथा पोपगुशक्ति की रज्ञा करते हुए उसको स्वतावस्था में ले जाने का प्रयत्न करते रहें । इसी प्रकार का लोक-संप्रह करने के लिये राजा जनक संन्यास न ले कर जीवन पर्यन्त राज्य करते रहे और मनु ने पहला राजा बनना स्वीकार किया: एवं इसी कारण से ''स्वधर्ममपि चावेच्य न विकामितुमहासि " ( गी. २. ३१ )-स्वधर्म के अनुसार जो कर्म प्राप्त हैं, उनके जिये रोगा तुक्ते वचित नहीं-अथवा ''स्वभावनियतं कर्म कर्वशामीति किल्बियम'' (गी. १८.४७)—स्वभाव और गुर्गों के अनुरूप निश्चित चातुर्वरार्यव्यवस्था के अनुसार नियमित कर्म करने से तुम्मे कोई पाप नहीं लगेगा—, इत्यादि प्रकार से चातुर्वरार्य-कर्म के अनुसार प्राप्त हुए युद्ध को करने के लिये गीता में वारवार अर्जुन को उपदेश किया गया है। यह कोई भी नहीं कहता, कि प्रमेश्वर का यदाशकि जान प्राप्त न करो । गीता का भी तिद्धान्त है, कि इस ज्ञान को सम्पादन करना ही मनुष्य का इस जगत् में इतिकर्त्तस्य है। परन्तु इसके ग्रागे यह कर गीता का विशेष कथन यह है कि, अपने आत्मा के कल्याए। में ही समष्टिरूप आत्मा के कल्यागार्थ रायागरित प्रयत्न करने का भी समानेश होता है, इसलिये लोकसंग्रह करना ही ब्रह्मात्मैक्य-

ज्ञान का सम्बा पर्यवसान है। इस पर भी यह नहीं, कि कोई पुरुष प्रहाजानी होने से ही सब प्रकार के व्यावहारिक व्यापार भ्रपने ही हाय से कर डालने योग्य हो जाता हो । मीप्स श्रीर व्यास दोनों सहाज्ञानी श्रीर परम मगवदक थे: परन्त यह कोई नहीं कहता कि भीष्म के समान व्यास ने भी लडाई का काम किया होता। देवताओं की और देखें, तो वर्षों भी संसार के संदार करने का काम शहर के बदले विपा को सोंपा हुआ नहीं देख पड़ता। मन की निविषयता की सम और ग्रह बादि की. तथा अध्यात्मिक दक्षति की आन्तिम सीढी जीवन्सकावस्या है; वह दुः आधि-भौतिक उद्योगों की दत्तता की परीक्षा नहीं है। गीता के इसी प्रकरण में यह विशेष रपटेश दवारा किया गया है कि स्वमाव और गुगाों के अनुरूप मचलित चातुर्वगर्थ शादि व्यवस्थाओं के अनुसार जिस कर्म को इस सदा से करते चले भा रहे हैं. स्वभाव के अनुसार उसी कर्म अथवा व्यवसाय को ज्ञानोत्तर भी ज्ञानी पुरुष लोक-संग्रह के निमित्त करता रहे: क्योंकि उसी में उसके निप्रण होने की सम्भावना है. वस यदि कोई और ही व्यापार करने लगेगा तो इससे समाज की हानि होगी (गी. ३.३५: १८.४७) । प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरनिर्मित प्रकृति, स्वमाव और गुणा के अनुरूप जो मिन्न मिन्न प्रकार की योग्यता होती है, उसे ही अधिकार कहते हैं: और बेदान्तसूत्र में कहा है कि " इस ऋधिकार के अनुसार प्राप्त कर्मों को पुरुष ब्रह्मज्ञानी हो करके भी लोकसंब्रहार्थ मरग्रापर्यंत करता जावे, छोड न दे—''याव-द्धिकारमविस्यितिराधिकारिगाम् " (वेसू. ३. ३. ३२)। इन्छ लोगां का कपन है, कि वेदान्तमृत्रकर्ता का यह नियम केवल वड़े अधिकारीपुरुपों को ही उपयोगी हैं; और इस मूत्र के भाष्य में जो समर्थनाय वदाहरण दिये गये हैं, उनसे जान पहुँगा कि वे सभी वदाहरणा ज्यास प्रभृति वड़े वड़े अधिकारी पुरुषों के ही हैं। परना मूल मूत्र में श्राधिकार की छुटाई बड़ाई के संबंध में कुछ भी बहुेख नहीं है, इससे " आधिकार" शब्द का मतलय छोटे-बड़े मभी आधिकारों से हैं; और बढ़ि इस बात का मृद्म तथा स्वतन्त्र विचार करें कि ये भ्राधिकार किस को किस प्रकार शप्त होते हैं, तो ज्ञात होगा कि मनुष्य के साय ही समाज भीर समान के साय ही मनुष्य को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, इसलिये जिसे जितना बुद्धियल, सत्तावला दृत्यवल या शरीरवल स्वभाव ही से हो अयवा स्वधर्म से प्राप्त कर लिया जासके, उसी हिसाब से ययाशकि संसार के धारण और पांपण करने का योड़ा बहुत अधिकार ( चातुर्वेरायं आदि अयवा अन्य गुगा और कर्म-विभागरूप सामाजिक व्यवस्था से ) प्रत्येक को जन्म से ही प्राप्त रहता है। किसी कल की, श्रन्छी शीत से चलाने के लिये वड़े चक्के के सामान जिस प्रकार छोटे से पश्चिय की भी आवश्यकता रहंती है; उदी प्रकार समस्त संसार की ग्रपार घटनाग्रा ग्रथवा कार्यों के सिलसिले को व्यवस्थित रखने के लिये व्यास खादिकों के बड़े अधिकार के समान ही इस बात की भी अवश्यकता है कि चन्य मनुष्यों के छोटे श्राघिकार भी पूर्ण और योग्य रीति से अमल में लाये जावें । यदि कुमार बड़े और बुलाहा कपड़े तैयार न करेगा,

तो राजा के द्वारा योग्य रचागा होने पर भी लोकसंग्रह का काम पूरा न हो सकेगा: अयवा यदि रेल को कोई अद्वा भाराहीवाला या पाइंद्समेन अपना कर्त्तेच्य ना करे, ंतो जो रेलगाड़ी खाज कल वायु की चाल से रात दिन बेखटके दौड़ा करती है, वह किर ऐसा कर न सकेगी। चतः वेदान्तस्तकर्ता की ही राष्ट्रिखित युक्तिन्ययुक्तियों से अब यह निष्णत हुआ, कि न्यास प्रमृति यहे वहे अधिकारियों को ही नहीं, प्रत्यत भ्रान्य पुरुषों को भी-फिर चाहे वह राजा हो या रहः-लोकसंग्रह करने के लिये को छोटे बढ़े अधिकार यथान्याय प्राप्त हुए हैं, उनको ज्ञान के पश्चात भी छोड नहीं देना चाडिये, किन्तु उन्हीं अधिकारों को निष्काम बुद्धि से अपना कर्तव्य समाम यथाशाक्ति, यशामित और यशासम्मव जीवनपर्यंत करते जाना चाहिये। यह कहना ठीक नहीं कि में न सड़ी तो कोई दूसरा इस काम को करेगा । क्योंकि ऐसा करने से समचे काम में जितने प्रस्पों की भावश्यकता है, उनमें से एक घट जाता है घाँर संघशकि कम ही नहीं हो जाती, बल्कि झानी पुरुष उसे जितनी अच्छी रीति से करेगा, उतनी अच्छी रीति से और के द्वारा उसका द्वीना शक्य नहीं; फलतः इस दिसाब से लोकसंग्रह भी अधूरा ही रह जाता है। इसके आतिरिक्त, कह त्राये हैं, कि ज्ञानी पुरुष के कर्मत्यागरूपी टदाइरण से लोगों की बुद्धि भी बिगडती है। कभी कभी संन्यासमार्गवाले कहा करते हैं, कि कर्म से चित्त की शुद्धि हो जाने के पश्चात् अपने कात्मा की मोत्त प्राप्ति से दी संतुष्ट रहना चाहिये, संसार का नाश मले ही हो जावे पर उसकी कुछ परवा नहीं करना चाहिये-"लोकसंग्रहधर्मझ मैव कुर्यान कारचेत " अर्थात न तो लोकसंग्रह करे और म करावे ( समा. अश्व. अनुगीता. ४६. ३६ )। परन्त ये लोग व्यास प्रमुख महात्माओं के व्यवहार की जो उपपत्ति बतलाते हैं, उससे, और विशेष्ठ एवं पञ्चशिख प्रसृति ने राम तथा जनक आदि को अपने अपने अधिकार के अनुसार समाज के धारण-पोपण इत्यादि के काम ही मरगा पर्यंत करने के लिये जो कहा है उससे, यही प्रगट होता है कि कर्म छोड देने का सन्यासमार्गवाली का उपदेश एकदेशीय है-सर्वधा सिद्ध होनेवाला शास्त्रीय सत्य नहीं । अतएव कहना चाहिये, कि ऐसे एकपत्तीय उपदेश की श्लोर ध्यान न दे कर स्वयं भगवान् के ही उदाहरण के अनुसार ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् भी अपने अधिकार को परल कर, तद्तुसार लोकसँग्रह-कारक कर्म जीवन मर करते जाना ही शास्त्रोक्त और उत्तम मार्ग है; तथापि इस लोकसंग्रह को फलाशा रख कर न करे। क्योंकि लोकसंग्रह की ही क्यों न हो; पर फलाशा रखने. ने, कर्म यदि निष्फल हो जाय तो, दुःख हुए विना न रहेगा । इसी से में 'लोकसंप्रह करूँगा ' इस अभिमान या फलाशा की बुद्धि को सन में न रख कर लोकसंग्रह भी केवल कर्तन्य बुद्धि से ही करना पड़ता है । इसलिये गीता में यह नहीं कहा कि 'लोकसंप्रहार्य ' कर्यात लोकसंग्रहरूप फल पाने के लिये कर्म करना चाहिये, किन्तु यह कहा है कि लोकसंग्रह की स्रोर दृष्टि दे कर (संपश्यन् ) तुमो कर्म करना चाडिये- जोकसंग्रहमेवापि

संपम्यत् '(गी. ३. २०)। इस प्रकार गीता में जो ज़रा लंबी चौड़ी शब्दयंजना की गई है, उसका रहस्य भी वहीं है जिसका उद्घेख ऊपर किया जा जुका है। लोक-संप्रह सच्छाच महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है; पर यह न भूलना चाहिये कि इसके पहले खोक (गी. ३. १६) में धनासक तृद्धि से कर्म करने का भगवान् ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, वह लोकसंग्रह के लिये भी उप्यक्त है।

ज्ञान और कर्म का जो विरोध है, वह ज्ञान और काम्य कर्मी का है; ज्ञान और निकाम कर्म में आध्यात्मिक दृष्टि से भी कुछ विरोध नहीं है। कर्म अपरिकार हैं और लोकसंग्रह की दृष्टि से उनकी आवश्यकता भी बहुत है, इसलिये झानी पुरुष को जीवनपर्यंत निस्सङ्ग बुद्धि से यथाधिकार चातुर्वस्य के कर्म करते ही रहना चाहिये। यदि यही वात शास्त्रीय युक्तिमयुक्तियों से सिद्ध हैं और गीता का भी यही इलार्य है, तो मन में यह शक्का सहज ही होती है, कि बैटिक धर्म के रमृतित्रन्यों में विशित चार आश्रमों में से संन्यास श्राश्रम की क्या दशा होगी? मन सादि सव स्पृतियों में ब्रह्मचारी, गृहस्य, बानश्रस्य और संन्यासी-ये चार आश्रम वतला कर कहा है कि जभ्ययन, यज्ञ-वाग, दान, या चातुर्वगर्य-धर्म के धनुसार श्रात अन्य करों के शास्त्रोक्त आचरग्रा द्वारा पहले सीन आश्रमों में धीरे-धीरे चित्त की गृद्धि हो जानी चाहिये और अन्त में समस्त कमा को स्वरूपत: होट देना चाहिये तथा संन्यास ले कर मोजु-प्राप्त करना चाहिये ( मन. ६. १ र्फ्रार ३३-३७ देखो ) । इससे सब स्मृतिकारा का यह ग्रमिमाय प्रगट होता है. कि यज्ञ-याग और दान प्रसृति कर्म गृहस्थाश्रम में यग्री विहित हैं, तथापि दे सब चित्त की ग्रुद्धि के लिये हैं, ऋर्यात् उनका यही इदेश है कि विषयासक्ति या स्वार्थपराया। जुद्धि छूट कर परोपकार-बुद्धि इतनी बढ जावे कि प्राग्तियों में एक ही आत्मा को पहुँचानने की शक्ति प्राप्त हो जाय: ग्रीर, यह स्थिति प्राप्त होने पर. मोच की प्राप्ति के लिये अन्त में सब कर्मी का स्वरूपतः त्याग कर संन्यासाधम ही लेना चाहिये। श्रीशङ्कराचार्य ने कलियुग में जिस संन्यास-धर्म की स्थापना की, वह मार्ग यही है: और स्मातमार्गवाले कालिदास ने भी खबंग के प्रारम्भ में —

शैश्वेम्यस्ताविद्यानां योवने विपयीपिणाम् । वार्षके मुनिवृत्तीनाम् योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥

" बालपन सं अभ्यास ( बहाचयं ) करनेवाले, तरुगावस्था में विपयोपमागरूपी संसार ( गृद्दस्याश्रम् ) करनेवाले, उत्तरती अवस्था में सुनिवृत्ति से या वानप्रस्य धर्म से रहनेवाले, और अन्त में (पात अल)येपा से संन्यास धर्म के श्रनुसार ब्रह्मायड में आत्मा को ला कर प्रामा छोड़नेवाले"—ऐसा सूर्ययंग्र के पराक्रमी राजाओं का वर्णन किया है (रहु. १. ८)। ऐसे ही महाभारत के शुकानुप्रश्न में यह कह कर, कि—

चतुष्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मण्येषा प्रतिग्रिता । एतामारहा निःश्रेणी ब्रह्मलेके महीयते ॥ " चार आश्रम रूपी चार सीढ़ियों का यह ज़ीना अन्त में बहापद को जा पहुँचा ई; इस ज़ीने से, खर्यात एक आश्रम से ऊपर के वूसरे आश्रम में—इस प्रकार चढ़ते जाने पर, अन्त में मनुष्य बहालोक में बढ़प्पन पाता है " ( ग्रां. २४१. १५ ), आगे इस ऋम का वर्षीन किया हैं—

> कषायं पाचियत्वाशु श्रेणिस्थानेषु च त्रिषु । प्रत्रजेच परं स्थानं परित्राज्यमनुत्तमम् ॥

"इस ज़ीने की तीन सीढ़ियों में मनुष्य अपने किल्विप (पाप) का अर्थात स्वार्थपरा-यस आत्मानुद्धि का अथवा विषयासांकि रूप दोप का शीध ही चय करके फिर संन्यास ले; पारिवाज्य अर्थात संन्यास ही सब में श्रेष्ठ स्थान है" (शां. २४९.३) । एक आश्रम से ट्सरे आश्रम में जाने का यह सिलसिला मनुस्मृति में भी है (मनु. ६. ३४)। परन्तु यह बात मनु के ज्यान में अच्छी तरह आ गई थी, कि इनमें से अन्तिम अर्थात संन्यास आश्रम की ओर लोगों की फिज़्ल प्रवृत्ति होने से संसार का कर्तृत्व नष्ट हो जायगा और समाज भी पंगु हो जावगा। इसी से मनु ने स्पष्ट मर्थादा बना दी है, कि मनुष्य प्वांश्रम में गृह्धमें के अनुसार पराक्रम और लोकसंग्रह के सब कर्म अवश्य करे; इसके पश्चात—

> गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपालितमात्मनः । अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयत् ॥

" जब गरीर में ऋरियाँ पढ़ने लगें और नातीका सुँह देख पड़े तब गृहस्य वानप्रस्य हो कर संन्यास ले ले ( सन.६.२ )। इस मर्यादा का पालन करना चाहिये, क्योंकि मनुस्मृति में ही लिखा है, कि प्रत्येक मनुष्य जन्म के साथ ही ऋपनी पीठ पर ऋपियों, पितरां और देवताओं के (तीन) ऋग् (कर्त्तन्य) ले कर उत्पन्न हुआ है। इस क्षिये वेदाच्ययन से ऋषियों का, पुत्रोत्पादन से पितरों का और यज्ञकर्मी से देवता क्रादिकों का, इस प्रकार पहले इन तीनों ऋगों को चुकाये दिना मनुष्य संसार होड कर संन्यास नहीं से सकता । यदि वह ऐसा करेगा ( अर्थात संन्यास लेगा ), तो जन्म से ही पाये हुए कर्ज़े को बेबाक न करने के कारण वह अधोगति को पहुँचेगा ( मत्. ६. ३५-३७ और पिछले प्रकरण का तै. सं. मंत्र. देखी )। प्राचीन ्हिन्दधर्मशास्त्र के श्रनुसार बाप का कर्ज़, मियाद गुज़र जाने का सबव न बतला कर, बेटे या नानी को भी चुकाना पड़ता या और किसी का कर्ज़ चुकाने से पहले ही भर जाने में बड़ी दुर्गति भानी जाती थी; इस बात पर घ्यान देने से पाठक सहज ही जान जायेंगे, कि जन्म से ही प्राप्त और राष्ट्रिखित महत्त्व के सामाजिक कर्तेच्य को ' ऋण ' कहने में हमारे शास्त्रकारों का क्या हेतु था। कालिदास ने रघुवंश में कहा है, कि स्टतिकारों की वतलाई हुई इस मर्यादा के अनुसार सूर्यवंशी राजा लोग चलते ये भीर जब बेटा राज करने योग्य हो जाता तब उसे गडी पर बिठजा बर ( पहले से ही नहीं ) स्वयं गृहस्थाश्रम से निवृत्त होते थे ( रवु. ७. ६८ )। गी.र. २२'

भागवत में लिखा है, कि पहले दन प्रजापित के ह्यंश्वसंज्ञक पुत्रों को शाँर फिर श्रमंलाश्वसंज्ञक दूसरे पुत्रों को भी, उनके विवाह से पहले ही, नारद ने निवृत्तिमार्ग का उपदेश दे कर भिन्नु वना ढाला; इससे इस अशास श्रीर गर्ध व्यवहार के कारण नारद की निर्मत्सेना करके दन प्रजापित ने उन्हें शाप दिया (भाग. ६.४. ३५-३२)। इससे ज्ञात होता है, कि इस आश्रम व्यवस्था का मूल-हेत यह या, कि अपना गाईह्य्य जीवन ययाशास्त्र पूरा कर गृहस्थी चलाने योग्य, लड़कों के, स्थाने हो जाने पर, ग्रुढ़ापे की निर्यंक आशाओं से उनकी उसक्ष के आड़े न आ निरा मोज्यायाण हो मनुष्य स्वयं आनन्द पूर्वक संसार से निवृत हो जावे। इसी हेतु से विदुरनीति में एतराष्ट्र से विदुर ने कहा है—

उत्पाद्य पुत्राननृणांश्च कृत्वा न्यूर्ति च तेभ्योऽनुविधाय कांचित् । . स्थान कुमारीः प्रतिपाद्य सर्वा अरण्यसंस्थोऽथ मुनिर्वुभूपेत् ॥

"गृहस्याश्रम में पुत तत्पत्र कर, दन्हें कोई ऋषा न छोड़ और उनकी जीविद्या के लिये कुछ योड़ा सा प्रयन्ध कर, तथा सय लड़िक्यों को योग्य स्थानों में दे चुकने पर, वानमस्य हो संन्यास लेने की इच्छा करे" (ममा. उ. ३६. ३६)। प्राज कल हमारे यहाँ साधारण लोगों की संसार-सम्यन्धी समम्म भी प्रायः विदुर के कथना- सुसार ही है। तो कभी न कभी संमार की छोड़ देना ही मनुष्य मात्र का परम साध्य मानने के कारण, संसार के व्यवहारों की सिद्धि के लिये स्पृतिप्रणेताओं ने जो पहले तीन छाश्रमों की श्रेयस्कर मयांद्रा नियत कर दी थी, यह धोरे धोरे छूटने लगी; और यहाँ तक स्थिति आ पहुँची, कि यदि किसी को पेंद्रा होते ही अथवा सल्य सवस्था में ही जान की प्राप्ति हो जाने, तो उने इन तीन सीढ़ियों पर चढ़ने की छावश्यकता नहीं है, यह एकदम संन्यास ले ले तो कोई हानि नहीं—'ग्रह्मचर्यादेव प्रवजेद्गृहाहा वनाहा ' (जावा. ४)! इसी अभिप्राय से महाभारत के गोकापि-लीय संवाद में कपिल ने स्मृमराधेम से कहा है—

शरीरपक्तिः कर्माणि झानं तु परमा गतिः। कपाये कर्मभिः पके रसज्ञाने च तिष्ठति॥ \*

" सारे कर्म शरीर के (विषयासिक्छप) रोग निकाल फेकने के लिये हैं, ज्ञान ही सब में उत्तम श्रीर श्रन्त की गति हैं; जब कर्म से शरीर का कपाय अथवा अज्ञान रूपी रोग नष्ट हो जाता है तब रस-ज्ञान की चाह उपजती हैं " (शां. २६६. ३८) । इसी अकार मोज्ञधर्म में, पिक्रगलगीता में भी कहा है, कि " नैराश्यं परमं सुलं " कथवा ' योडनी प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् "—तृष्णारूप प्राणा-

<sup>ै</sup> बेदानतसूत्रों पर जो शांकरमाध्य है, (३.४.२६) उसमें यह श्लोक किया गया है। बर्श इसका पाठ इस प्रकार है:—"क्यायपिक्तः कर्माणि झानं तु परमा गतिः । क्याय कर्माभिः पर्क तनो ज्ञानं प्रवर्शते॥" महामारत में इमें यह श्लोक जैसा भिला है इमने यहाँ वैसा ही ले लिया है।

स्तक रोग छूटे बिना सुख नहीं है (शां. १७४. ६५ कीर ५८)। जाबाल कोर नृष्ट-दारायक उपनिषदों के चचनों के भातिरिक्त कैनल्य कोर नाराययोपिनिषद् में वर्षान रहे, कि "न कर्मणा प्रजया धनेन त्यागेनेके सम्मृतत्वमानशुः "—कर्म से, प्रजा से समया धन से नहीं, किन्तु त्याग से (या न्यास से) कुछ पुरुष मोद्य प्राप्त करते हैं (के. १. २; नारा. उ. १२. ३. और ७८ देखों)। यदि गीता का यह सिखान्त है, कि ज्ञानी पुरुष को मी कम्त तक कर्म ही करते रहना चाहिये, तो अब बतलाना चाहिये कि इन वचनों की व्यवस्था कैसी क्या लगाई जावे। इस शंका के होने से ही अर्जुल ने कारारहवें अध्याय के आरम्म में भगवान् से पूछा है कि " तो अब सुक्ते कलग कारा बतलाको, कि संन्याझ के मानी क्या हैं, और त्याग से क्या समर्जूँ " (१८. ३)। यह देखने के पहले, कि मगवान् ने इस प्रभ का क्या उत्तर दिया, स्मृति अन्यों में प्रतिपादित इस बाश्रम मार्ग के कारिरक एक दूसरे गुल्यवल के वैदिक मार्ग का भी यहाँ पर थोड़ा सा विचार करना आवश्यक हैं।

ग्रहाचारी, गृह्ह्य, वानप्रस्य और धन्त में संन्यासी, इस प्रकार खाश्रमों की हुन चार चढ़ती हुई सीढ़ियों के ज़ीने को ही 'स्मार्त ' अर्थात 'स्मृतिकारों का प्रतिपादन किया हुआ मार्ग ' कहते हैं। 'कर्म कर ' और 'कर्म छोड़ '—नेद की ऐसी जो दो प्रकार की धालाएँ हैं, उनकी एकवाक्यता दिखलाने के लिये आयु के मेद के अनुसार खाश्रमों की व्यवस्था स्मृतिकर्ताओं ने की हैं; धौर क्यों के स्वरूप्तः संन्यास ही को यदि धनितम व्येथ मान लें, तो उस व्येथ की सिद्धि के लिये स्मृतिकारों के निर्दिष्ट किये हुए आयु विताने के चार सीढ़ियोंवाले इस आश्रममार्ग को साधन रूप समक्ष कर अनुचित नहीं कह सकते। आयुष्य विताने के लिये इस प्रकार खढ़ती हुई सीढ़ियों की व्यवस्था से संसार के व्यवहार का लोप न हो कर यचि वैदिक कर्म और धौपनिपदिक झान का मेल हो जाता है; तथापि अन्य तीनों खाश्रमों का भन्नदाता गृहस्थाश्रम ही होने के कारणा, मनुस्मृति और महासारत में भी, अन्त में उसका ही महत्त्व स्पटता स्वीकृत हुआ है—

यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः ।

एवं गाईस्थ्यमाश्रित्य वर्तन्त इतराश्रमाः ॥
" माता के ( पृथ्वी के ) भाश्रय से जिस प्रकार सब जन्तु जीवित रहते हैं, वसी
प्रकार गृहस्याश्रम के भासरे अन्य आश्रम हैं ( शां. २६६ ६; और मतु. ३. ७५
देखों )। मतु ने तो अन्यान्य आश्रमों को नदी और गृहस्याश्रम को सागर कहा
है ( मतु. ई. ६०; मभा. शां. २६५. ३६ )। जब गृहस्याश्रम की श्रेष्ठता इस प्रकार
निर्विवाद है, तब उसे छोड़ कर ' कर्म-संन्यास कि कर्म करना भश्रक्य है ?
क्या है ? क्या ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी गृहस्याश्रम के कर्म करना भश्रक्य है ?
कहीं तो किर इसका क्या अर्थ है, कि ज्ञानी पुरुष संसार से निवृत्त हो ? योड़ी
बहुत स्वार्यवृद्धि से बर्ताव करनेवाले साधारण लोगों की अपेद्या पूर्ण निष्काम
बुद्धि से व्यवहार करनेवाले ज्ञानी पुरुष लोकसंग्रह करने में अधिक समर्थ और पात्र

रहते हैं। अतः ज्ञान से जब उनका यह सामर्थ्य पूर्णांवस्या को पहुँचता है, तसी समाज को छोड़ जाने की स्वतंत्रता जानी पुरुप को रहने देने से, उस समाज की हीं अलन्त हानि हुआ करती है, जिसको मलाई के लिये चातुर्वस्य की गर्ड है। शरीर-सामण्ये न रहने पर यदि कोई अशक्त प्रतुप्य समाज को छोड कर वन में चला जावे तो यात निराली है-उससे समाज की कोई विशेष हानि करी होगी। जान पडता है कि संन्यास-माध्रम की बढापे की मर्यादा से लपेटने में मन का हेतु भी यही रहा होगा। परन्तु, जपर कह चुके हैं, कि यह श्रेयस्कर मर्यादा व्यवद्वार से जाती रही। इसलिये 'कर्म कर 'और 'कर्म छोड़ ' ऐसे द्विविध वेद-वचनों का मेल करने के लिये ही यदि स्मृतिकर्ताओं ने आश्रामों की चढ़ती ह श्रेणी वाँधी हो, तो मी इन, भिन्न भिन्न वेदवानयों की एकवान्यता करने का स्मतिकारों की बराबरी का श्ली-और तो क्या उनसे भी आधिक-निर्विवाद अधिकार जिन भगवान श्रीकृष्ण को है, उन्हों ने जनक श्रमृति के प्राचीन झान कर्म समक्र्या-त्मक मार्ग का भागवत धर्म के नाम से पुनरूजीवन और पूर्ण समर्थन किया है। भागवतधर्म में केवल अध्यात्म विचारों पर ही निर्भर न रह कर वासुदेव-मार्क्त-रूपी सलस साधन को भी उसमें मिला दिया है । इस विषय पर जाते तेरहवें प्रकरा। में विस्तारपूर्वक विवेचन किया जावेगा। भागवत-धर्म भक्तिप्रधान भले ही हो, पर उसमें भी जनक के मार्ग का यह महत्त्व-पूर्ण तत्त्व विद्यमान है, कि परमेश्वर का ज्ञान पा चुकने पर कर्म-त्यागरूप संन्यास न ले, फेवल फलाशा छोड कर ज्ञानी प्ररूप को भी लोकसंप्रद के निमित्त समस्त व्यवहार यावजीवन निष्काम ब्रिट्स से करते रहना चाहिये: अतः कर्मदृष्टि से ये दोनों मार्ग एक से अर्थात ज्ञानकर्म समञ्चयात्मक या प्रवृत्ति-प्रधान होते हैं। साजाद परवहा के ही अवतार, नर और नारायरा ऋषि. इस प्रवृत्तिप्रधार धर्म के प्रथम प्रवर्तक हैं और इसी से इस धर्म का प्राचीन नाम ' नारायसीय धर्म ' है । ये दोनों ऋषि परम ज्ञानी ये और जोसों को निष्काम कर्म करने का उपदेश देनेवाले तथा स्वयं करनेवाले थे ( मभा. इ. ४८. २१); भ्रीर इसी से महामारत में इस धर्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है:-- ' प्रवृति-तत्त्वगाश्चेव धर्मी नारायगात्मकः " ( ममा. शां. ३४७.८१ ), भयवा " प्रवृत्ति-तत्त्वणं धर्मे ऋषिनारायणोध्यवीत् "—नारायण ऋषि का क्रास्म किया हुआ धर्म क्रामर्ग्णान्त प्रवृत्तिप्रधान है ( ममा. शां. २१७. २ ) । भागवत में स्पष्ट कहा है, कि यही सात्वत या भागवतधमें है और इस सात्वत या मूल भागवत्वभमें का स्वरूप ' नैष्कर्म्यलद्यागा ' अर्थात निष्काम प्रवृत्तिप्रधान या ( भागः १. ३. ८ श्रीर ११. ४. ६ देखो ) । अनुगीता के इस स्रोक से " प्रष्टृतिलक्षणी थोगः ज्ञानं संन्यासलच्याम् " प्रगट द्वीता है, कि इस प्रवृत्ति मार्गं का ही एक क्रोर नाम ' योग ' या ( मभा. क्रख. ४३. २५ ) । क्रोर इसी से नारायण के क्रव-'सार श्रीकृष्या ने, नर के अवतार अर्जुन को गीतो में जिस धर्म का उपदेश दिया है, उसको गीता में ही 'योग 'कहा है । आज कल कुछ लोगों की समभ है कि

भागवतं और स्मार्त, दोनों पुन्य उपास्य भेद के कारण पहले उत्पन्न हुए थे; पर इसारे सत में यह समम्म ठीक नहीं। क्योंकि इन दोनों मार्गों के उपास्य भिछ मले ही हीं, किन्तु हनका अध्यात्मद्वान एक ही है। और अध्यात्म-ज्ञान की नींच एक ही होने से यह सम्भव नहीं, कि उदात्त ज्ञान में पारकत प्राचीन ज्ञानी प्ररूप केवल उपास्य के भेद को ले कर भागडते रहें। इसी कारण से मगवद्गीता ( & १४ ) एवं शिवगीता ( १२. ४ ) दोनों प्रन्यों में कहा, है कि मिक्त किसी की करी, पहुँचेगी वह एक ही परमेश्वर की । महाभारत के नारायग्रीय धर्म में तो इन दोनों देवताओं का अभेद यों वतलाया गया है, कि नारायण और रुद्ध एक ही हैं, जो रुड़ के मक़ है वे नाराया। के मक़ हैं और जो रुड़ के द्वेपी हैं, वे नाराया। के भी द्वेषी हैं ( समा. शां. ३४१. २०-२६और ३४२. १२६ देखी)। हमारा यह कहना नहीं है. कि प्राचीन काल में जीव और वैप्णावों का भेद ही न या: पर इमारे कयन का तालार्यं यह हु, कि ये दोनों—स्मात और मागवत—पन्य शिव और विप्ता के वपास्य भेद-भाव के कारण भिन्न भिन्न नहीं हुए हैं; ज्ञानोत्तर निवृत्ति या प्रवृत्ति, कर्स छोड़े या नहीं, केवल इसी महत्व के विषय में मत-मद होने से ये दोनों पन्य प्रथम उत्पन्न हुए हैं। ग्रांगे कुछ समय के बाद जब मूल मागवतधम का प्रवृत्ति मार्ग या कर्मयोग लूस हो गया और उसे भी केवल विद्या-भिक्तप्रधान प्रयात अनेक अंशों में निवृत्तिप्रधान आधुनिक स्वरूप प्राप्त हो गया, एवं इसी के कारण जब पृथाभिमान से ऐसे मनाड़े होने लगे कि तेरा देवता 'शिव 'है और मेरा देवता 'विप्ता '; तब 'स्मार्त 'और 'भागवत ' शब्द , कमशः 'शैव 'और ' वैपाव ' शब्दों के समानार्यक हो गवे और अन्त में आधुनिक भागवत्तधर्मियों का वेदान्त ( हैत या विशिष्टाहैत ) भिन्न हो गया तथा वेदान्त के समान ही ज्योतिष अर्थात एकादशी एवं चन्दन लगाने की रीति तक स्मार्त मार्ग से निराली हो। गई। किन्तु 'स्मार्त ' शब्द से ही व्यक्त होता है, कि यह. मेद सचा और मूल का (पुराना ) नहीं है। मागवतधर्म भगवान् का ही प्रवृत्त किया हुआ है; इसालिये इसमें कोई भावर्य नहीं, कि इसका उपास्य देव भी श्रीकृष्णा या विष्णा है, परन्तु 'स्मार्त 'शब्द का धात्वर्य 'स्पृत्युक्त '— केवल इतना ही—होने के कार्ण यह नहीं कहा जा सकता कि स्मार्त-धर्म का उपास्य शिव ही होना चाहिये। क्योंकि मनु कादि प्राचीन धर्मप्रन्थों में यह नियम कहीं नहीं है, कि एक शिव की ही उपासना करनी चाहिये। इसके विपरीत, विष्णु का ही वर्शन अधिक पाया जाता है भीर कुछ स्पलों पर तो गगापति प्रसृति की मी उपास्य बतलाया है। इस के सिवा शिव और विप्ता दोगों देवता वैदिक हैं अर्थात् वेद में ही इनका वर्गान किया गया है, इसलिये इनमें से एक को ही स्मार्त कहना ठीक नहीं है। श्रीशक्क ताचार्थ स्मार्त मत के पुरस्कर्ता कहे जाते हैं; पर शाहर मठ में उपास्य देवता शारदा है और शाहर माप्य में जहाँ जहाँ प्रतिमा-पूजन का प्रसंग छिड़ा है; वहाँ वहाँ काचार्य ने शिवलिंग का निर्देश न कर शासप्राम आर्थात विष्णु-प्रतिमा

का ही रहेस किया है (बेसू. ज्ञांसा. १.२.७;१.३.१३ फीर २.१.३; ह्यां. शांमा. ६. १. १)। इसी प्रकार कहा जाता है कि पद्धेदेव रहा का प्रकार की पहले ग्रहराचार्य ने ही किया या। इन सब बाती हा विचार करने से यही सिद होता है कि पहले पहल 'स्मार्व भीर मागवत पन्यों में 'मिदमार्क ' या 'विप्ताुमक्ति' जैसे उपास्य से हों के कोई मताड़े नहीं ये; किन्तु जिनको दृष्टि से स्ट्रितिअन्यों में स्पष्ट रोति से वर्णित आश्रमन्यवस्था के अनुसार तस्या अवस्था में चयागास संसार के सब कार्य करके, बुद्दांप में एकाएक कर्म होड़ स्तुर्याक्रम पा संन्यास हेना अन्तिम साध्य या वे ही त्यात बहुताते ये और जो लोग नगरान के उपदेशानुसार यह समसते ये कि जार एवं राज्यस मगवद्गति के साथ ही साथ मरण पर्यन्त गृहस्याश्रम के ही कार्य निष्काम हुद्धि से कार्त रहना चाहिये टन्हें भागन कहते थे। हन दोनों मुख्यों के सल द्वार्थ यही हैं: कीर, इसी देन ये दोनों शब्द, सांख्य और योग अयदा संन्यास और कर्मयोग के ब्रम्याः महा-वार्यक होते हैं। मतवान् के अवतारकृत्य से कही, या ज्ञावयुक्त गाहेंक्यन्यमं के महत्व पर ज्यान दे कर कही, संन्यास-आश्रम लुत हो राया या: और क्लिडर्ज प्रकरण में शामिल कर दिया गया या; अयाद कलियुग में जिन दातीं की शास रे निषिद्द साना है टनमें संन्यास को गिनती की गई थीं "। फिर हैन कीर दौद क्रमें के प्रवर्तकों ने कापिल सांस्थ के सत को स्त्रीकार कर, इस मत का विशेषप्रचार किया कि.संसार का त्याग कर संन्यास लिये दिना मोज नहीं मिलता। इतिहास में प्रसिद्ध हैं, कि बुद्दे स्वयं तरसा अवस्था में ही राज-गट, बी कीर दाल दस्यों की दांद कर संन्यास दीचा ले ली यी। यद्यीप श्रीमृद्धराचार्य ने जैन और दीट्रों का खराइन किया है, त्रवापि केन और बौद्धों ने जिस संन्यासवर्न का विशेषप्रचार किया या, रसे ही श्रीतस्मातं संन्यास कह कर झाचार्य ने कायन एता और उन्हों ने गीठा का हत्वर्य की ऐसा निकाला कि, वहीं संन्यासवर्म गीता का प्रतिपाद विषय है। परन्तु वास्तव में बीता स्मार्त-मार्ग का प्रनय नहीं; यदापि सांख्य या संन्यास सार्ग से ही बीता का झार्म हुआ है, तो भी झारो सिद्दान्तरक में प्रवृत्तिप्रवार मागवदवर्ग ही उसमें अतिपादित है। यह स्तरं महाभारतकार का वचन है, को हम पहले शिश्रकरण में दे भारे हैं। इन दोनों पन्यों के वैदिक ही देने के कार्ण, सद भंगों में न सही तो अनेक थांगों में, दोनों की एकदास्यता करना शक्य है। परन्तु ऐसी एकदास्यता करना एक बात हैं; और यह कहना रूसरी बात है, कि गीता में संन्यास मार्ग ही

<sup>ै</sup> निर्णयोक्तियु के नृतीय परिष्क्रंट में कविष्ठवर्णने अकरण देन्हों। इसने " कविष्ठीतं गरा स्टम्प केन्यासं पक्षेतृक्तम् । इंतराक्त्य स्टमेश्वरिः कक्षे पढ विष्ठिते " और " केन्यान्य व "काँक्यो बाएणेन विद्यानदा " इस्तिद न्यूनिवचन हैं। अये:—अविद्यास गोव्य, कंन्यान, ब्राद में मांसमझण और नियोग, दाविद्या में ये पाँची निष्ठित हैं। इसमें में कंन्यान स्व निष्यद्वास मी श्वरान्त्राय ने पाँछ से निकाल टान्य।

प्रतिपाद्य है, यदि कहीं कर्ममार्ग को मोत्तपद कहा हो, तो वह सिर्फ़ प्रार्थवाद या पोली स्तुति है। रुचिवैचित्र्य के कारण किसी को भागवतधर्म की अपेद्या स्मातंधर्म ही बहुत प्यारा जँवेगा, भ्रथवा कर्मसंन्यास के लिये जो कारण सामान्यतः वतलाये जाते हैं वे ही उसे खायक बलवान प्रतीत होंगे; नहीं कीन कहे । उदाहरणार्य इसमें किसी को शंका नहीं, कि श्रीशंकराचार्य को स्मात या संन्यास धर्म ही मान्य या, अन्य सब मार्गी को वे अज्ञानमलक मानते ये। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता. कि निर्फ उसी कारण से गीता का मावार्य भी वहीं होना चाहिये। यदि तुरुँह गीता का सिद्धान्त मान्य नहीं है, तो कोई चिन्ता नहीं, उसे न माने। । परन्त बहु उचित नहीं कि अपनी टेक रखने के लिये, गीता के चारम्भ में जो यह कहा है कि " इस संसार में आयु विताने के दो प्रकार के स्वतंत्र मोजप्रद मार्ग अयव। विष्टार्व है " इसका वेसा अर्थ किया जाय, कि " संन्यासनिष्टा ही एक, सचा चीर श्रेष्ट मार्ग है। " गीता में वार्गित ये दोनों मार्ग, घैदिक धर्म में, जनक चीर बाजवल्स्य के पहले से ही, स्वतंत्र शित से चले आ रहे हैं। पता लगता है, कि जनक के समान समाज के धारण और पोषण करने के आधेकार जानधर्म के अनुसार वंशपरस्परा से या भएने सामर्थ्य से जिनको प्राप्त हो जाते थे. वे ज्ञान-प्राप्ति के प्रधात भी निष्कास बुद्धि से अपने काम जारी रख वर जगत का कल्यागा करने में भी अपनी सारी भायु लगा देते थे। समाज के इस श्राधिकार पर ध्यान दे कर ही महाभारत में क्रिकार भेद से दृहरा वर्णन श्राया है, कि " सुखं जीवन्ति सुनयो भद्यवृत्ति समाश्रिताः " (शां. १०=. ११)-- नंगलां में रहनेवाले मुनि प्रानन्द से भिजागत्ति को स्वीकार करते हैं-भीर "दग्रह एव हि राजेन्द्र स्त्रधर्मी न सग्रहनम् " ( शा. २३. ४६) — दराद से लोगों का धारण-पोपण करना ही जात्रिय का धर्म है. सराहन करा लेगा नहीं । परन्तु इससे यह भी न समझ लेगा चाहिये, की सिर्फ प्रजापालन के अधिकारी खित्रयों को ही, उनके अधिकार के कारगा, कर्मयोग विहित था। कर्मयोग के उल्लिखित वचन का ठीक भावार्थ यह है, कि जो जिस कर्म के करने का अधिकारी हो, वह ज्ञान के पत्रात भी उस कर्म को करता रहे; और इसी कारगा से महाभारत में कहा है, कि "प्या पूर्वतरा वृत्तिमीहागुस्य विधीयते" ( शां. २३७ ) -जान के पश्चात बाह्यता भी अपने अधिकारानुसार यज्ञ याग आदि कर्म शाचीन काल में जारी रखते ये। मनुस्पृति में भी संन्यास आश्रम के बदले सब वर्धों के लिये वैदिक कर्मयोग ही विकल्प से विद्वित माना गया है (मनु. ई. ८६-९६)। यह कहीं नहीं लिखा है कि भागवतधर्म केवल चलियों के ही लिये हैं; प्रत्युत उसकी महत्ता बह कह कर गाई है, कि स्त्री झीर शूद आदि सब लोगों को वह सुलम है (गी. ६. ३२)। महाभारत में ऐसी कवाएँ हैं, कि तुलाधार (वेश्य) झीर स्वाध ( बहेलिया ) इसी धर्म का भाचरण करते थे, भार उन्हां ने बाह्यणां को भी उसका उपदेश किया या (शां. २६१; धन. २१५) । निष्काम कर्मयोग का आचरता करने-वाले प्रमुख पुरुषों के जो उदाहरण भागवत धर्मप्रन्यों में दिये जाते हैं, वे केवल

का ही उल्लेख किया है ( वेसू. शांमा. १. २. ७; १. ३. १४ और ४. १. ३; छाँ. शांभा. प. १. १)। इसी प्रकार कहा जाता है कि पञ्चदेव पूजा का प्रकार भी पहले शक्कराचार्य ने ही किया था। इन सब बातों का विचार करने से यही सिद्ध होता है कि पहले पहल समात और मागवत पन्यों में 'शिवमार्क 'या 'विष्णुभक्ति' जैसे उपास्य में दों के कोई भागडे नहीं थे; किन्त जिनकी दृष्टि से . स्पृति-अन्यों में स्पष्ट रोति से वार्गित आश्रम-व्यवस्था के अनुसार तस्या अवस्था में ययाशास संसार के सब कार्य करके, बढ़ापे में एकाएक कर्म छोड चतुर्याश्रम या संन्यास केना अन्तिम साध्य था वे ही स्मार्त कहलाते थे और जो लोग मगवान् के उपदेशानुसार यह समभते ये कि ज्ञान एवं उज्ज्वल भगवद्गक्ति के साथ डी साथ मरण पर्यन्त गृहस्थाश्रम के ही कार्य निष्काम बुद्धि से करते रहना चाहिये उन्हें भागवत कहते थे। इन दोनों शब्दों के मूल अर्थ यही हैं: और, इसी से-ये दोनों शब्द, सांख्य और योग अथवा संन्यास और कर्मयोग के क्रमशः समा-नार्यक होते हैं। सरावान के अवतारक्रय से कही, या ज्ञानयुक्त गार्हरूय-धर्म के महत्व पर ध्यान दे कर कही, संन्यास आश्रम लूस हो गया था; और कलिवर्ज प्रकरण में शामिल कर दिया गया था; धर्यात कालयुग में जिन वातों को शास्त्र ने निषिद्ध भागा है उनमें संन्यास की गिनती की गई थी "। फिर जैन और बौद्ध धर्म के प्रवर्तकों ने कापिल सांख्य के मत को स्वीकार कर, इस मतका विशेषप्रचार किया कि, संसार का त्याग कर संन्यास लिये बिना मोज नहीं मि्लता। इतिहास में प्रसिद्ध हैं, कि बुद्धने स्वयं तस्या अवस्था में ही राज-पाट,श्री और बाल बच्चों की छोड़ कर संन्यास दीचा ले ली थी। यद्यपि श्रीशङ्कराचार्य ने जैन और बाँझाँ का खराउन किया है, तथापि जैन और बौदों ने जिस संन्यासधर्म का विशेष प्रचार किया या, उसे ही श्रोतस्मार्त संन्यास कह कर बाचार्य ने कायम रखा और उन्हों ने गीता का इत्यर्थ श्री ऐसा निकाला कि, वही संन्यासघर्म गीता का प्रतिपाद्य विषय है। परन्तु वासव में गीता स्मार्त-मार्ग का अन्य नहीं; यद्यपि सांख्य या संन्यास मार्ग से ही गीता का आरंभ हुआ है, तो भी कारो सिद्धान्तपत्त में प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म ही उसमें अतिपादित है। यह स्वयं महाभारतकार का वचन है, जो इस पहले ही प्रकर्शा में दे आये हैं। इन दोनों पन्यों के वैदिक ही होने के कारख, सब अंशों में न सही तो अनेक प्रांशों में, दोनों की एकवाक्यता करना शक्य है। परन्तु ऐसी एकवाक्यता करना एक बात है; और यह कहना दूसरी बात है, कि गीता में संन्यास मार्ग ही

<sup>\*</sup> निर्णयसिन्धु के तृतीय परिच्छेद में किनवर्यं अकरण देखी। इसमें '' अग्निहोत्रं गवा कम्में संन्यासं प्रव्यतृत्वस् । देवराच्च सुतोत्पात्तिः कलो पत्र विवर्जवेद '' और '' संन्यासश्च न 'कं व्यो बाहाणेन विज्ञानता '' इत्यादि स्मृतिवचन हैं। अर्थः—अग्निहोत्न, गावप, संन्यास, श्राद्ध में मांसमक्षण और नियोग, किन्धुंग में ये पाँचों निषिद्ध है। इनमें से संन्यास का निषिद्धत्व भी शंकराचार्य ने पीछे से निकाल डाका।

प्रगोताओं के ये सिद्धान्त गीता को मान्य हैं; कि ज्ञान के बिना मोज्ञ-प्राप्ति नहीं होती और यज्ञ-याग भादि कमी से यदि बहुत हुआ तो स्वर्ग-प्राप्ति हो जाती है ( मुंड. १. २. १०; गी. २. ४१-४४ ) । परन्तु गीता का यह मी सिद्धान्त है, कि सृष्टिक्रम को जारी रखने के लिये यज्ञ अयवा कर्म के चक्र को भी कायम रखना चाहिये—क्रमें को छोड देना निरा पागलपन या मूर्खता है। इसलिये गीता का ' रपदेश है कि यह याग आदि श्रीत कर्म भ्रथवा चातुर्वगुर्य भादि व्यावद्वारिक कर्म बाज्ञानपर्वक श्रद्धा से न करके ज्ञान वैराग्यन्युक्त बुद्धि से निरा कर्तच्य समक्त कर करो; इससे यह चक्र भी नहीं विरादने पायगा और तुहारे किये हुए कर्म मोल के बाहे भी नहीं भावेंगे। कहना नहीं होगा, कि ज्ञानकाराड और कर्मकाराड (सन्यास भीर कर्म) का मेल मिलाने की गीता की यह शैली स्मृतिकर्ताओं की अपेजा आधिक सरस है। क्योंकि व्यक्षिरूप ज्ञात्मा का कल्याण यत्किञ्चित भी न घटा कर उसके साय सष्टिकेसमष्टिरूप श्रात्मा का कल्यागा भी गीतामार्ग से साधा जाता है। मीमां-सक कहते हैं, किकमें अनादि और वेद-प्रतिपादित हैं इसलिये तुहीं ज्ञान न ही ती भी वन्हें करना ही चाहिये। कितने ही ( सब नहीं ) उपनिपत्मगोता कर्मी की गीगा मानते हैं और यह कहते हैं---पा यह मानने में कोई चारी नहीं कि निदान उनका मकाव ऐसा ही है-कि कर्मों को वैराग्य से छोड़ देना चाहिय । और, स्मृति-कार, भाय के भेद अर्थात आग्रम-व्यवस्था से उक्त दोनों मतों की इस प्रकार एक-वान्यता करते हैं, कि पूर्व भाशमाँ में इन कर्मों को करते रहना चाहिये और चित्तग्रादि हो जाने पर बुढापे में वैराग्य से सब कर्मी को छोड कर संन्यास ले लेना चाहिये।परन्तु गीता का मार्ग इन तीनों पन्यों से भिन्न है। ज्ञान और काम्य कर्स के बीज यदि विरोध हो तो भी जान बौर निष्काम-कर्म में कोई विरोध महीं; इसी लिये गीता का कथन है, कि निष्काम बुद्धि से सब कर्म सर्वदा करते रही, उन्हें कमी मत छोड़ो। अब इन चारों मता की तुलना करने से देख पड़ेगा, कि ज्ञान होने के पहले कर्म की कावश्यकता सभी को मान्य है; परन्तु उपनियदा क्यीर गीता का कथन है कि ऐसी श्यित में श्रदा से किये हुए कमें का फल स्वर्ग के सिवा दूसरा कुछ नहीं होता । इसके भागे, अर्थात् ज्ञान-प्राप्ति हो चुकने पर-कर्म किये जाव या नहीं -- इस विषय में, उपनिपत्कतां में भी मतभद है । कह एक उपनिषत्कर्ताओं का मत है कि ज्ञान से समस्त काम्य बुद्धि का न्हास हो जुकने पर जो मनुष्य मोक्त का ऋधिकारी हो गया है, उसे केवल स्वर्ग की शासि करा देनेवाले काम्य कर्म करने का कुछ मी प्रयोजन नहीं रहता; परन्तु ईशावास्य आदि दूसरे कहें एक वपनिषदों में प्रतिपादन किया गया है, कि मृत्युलोक के व्यवहारों को जारी रखने के लिये कर्म करना हो चाहिये। यह प्रगट है, कि उपनिपदों में वागीत इन दो मार्गों में से, दूसरा मार्ग ही गीता में प्रतिपादित हैं ( गी. ५. २)। परन्तु वद्यपि यह कहें कि मोस के अधिकारी ज्ञानी पुरुष को निष्कामतुद्धि से लोकसंग्रहार्य सब व्यवहार करना चाहिये; तथापि इस स्थान पर यह प्रश्न आप ही होता है, कि जिन

यज्ञ याग आदि कमों का फल स्वर्ग-प्राप्ति के लिवा दूसरा कुछ नहीं, उन्हें वह करे ही क्यों ? इसी से अठार हुवें अध्याय के आरम्भ में इसी प्रश्न को उठा कर मगवान ने स्पष्ट निर्णाय कर दिया है, कि " यज्ञ, दान, तम " आदि कमें सदैव विच्छादि कारक हैं, अर्थात निष्काम बुद्धि उपजाने और वढ़ानेवाले हैं; इसिलये ' इन्हें भी ' ( एतान्यि ) अन्य निष्काम कमों के समान लोक तंत्र हार्थ जानी पुरुष को फलाशा और सक्त खोड़ कर सदा करते रहना चाहिये ( गी. १८. ६) । परमेश्वर को अर्थण कर इस प्रकार सब कर्म निष्काम बुद्धि से करते रहने से, व्यापक अर्थ में, यही एक बड़ा भारी यज्ञ हो जाता है; और फिर इस यज्ञ के लिये जो कर्म किया जाता है वह बन्धन नहीं होता ( गी. १८. १३ ), किन्तु सभी काम निष्काम बुद्धि से करने के कारण यज्ञ से जो स्वर्ग-प्राप्तिक्य बन्धक फल मिलनेवाला या वह भी नहीं मिलता और ये सब काम मोच के आड़े आ नहीं सकते । सारांश, मीमांसकों का कर्मकाराड यदि गीता में कायम रखा गया हो, तो वह इस गीति से रखा गया है कि उससे स्वर्ग का आना-जाना छुट जाता है और सभी कर्म निष्काम बुद्धि से करने के कारण अन्त में मांत-प्राप्ति हुए विना नहीं रहती। ध्यान रखन चाहिये, कि मीमांसकों के कर्ममार्ग और गीता के कर्मयोग में यही महत्व का भेद है—दोनों एक नहीं हैं।

यहाँ बतला दिया, कि भगवद्गीता में प्रवृत्तिप्रधान मागवतधर्म या कमेयोग ही प्रतिपाख है, और इस कर्मयोग में तथा मीमासकों के कर्मकागृड में कौनसा भेद है। अब तात्विक दृष्टि से इस बात का योड़ा सा विवार करते हैं कि गीता के कर्म-योग में और ज्ञानकागढ़ को ने कर स्मृतिकारों की वर्णन की हुई आश्रम स्ववस्था में क्या भेद हैं। यह भेद बहुत ही सूच्म है बौर सच पूछों तो इसके विषय में वाद करने का कारण भी नहीं है । दोनों पद्म मानते हैं, कि ज्ञान शाहि होने तक चित्त की शुद्धि के लिये प्रथम दो आश्रमों (ब्रह्मचारी और गुच्च्य ) के कृत्य सभी को करना चाहिये। मतभेद लिर्फ इतना ही है, कि पूर्व ज्ञान हो चुकने पर कर्म करे था संस्थास जे जे ा सम्भव है कुछ जोग यह सममें कि सदा ऐसे ज्ञानी पुरुष किसी समाज में घोड़े ही रहेंगे, इसलिये इन घोड़े से ज्ञानी पुरुषों का कर्म करना या न करना एक ही सा है, इस विषय में विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। परन्तु यह समम्म ठीक नहीं; क्योंकि ज्ञानी पुरुष के बतीव की और लोग प्रमाण मानते हैं और अपने अन्तिम साध्यके अनुसार ही मनुष्य पहले से आदत डालता है, इसलिये लौकिक दृष्टि से यह प्रश्न अत्यंत महत्त्व का हो जाता है कि " जानी पुरुष को क्या करना चाहिये ? " स्मृतिग्रन्थों में कहा तो है, कि ज्ञानी पुरुष अन्त में सन्यास ले ले; परन्तु जगर कह आये हैं कि स्मात के अनुसार ही इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण जीनिये; वृहदारगयकोपनिषद् में याजनलय ने जनक को बहाजान का बहुत अपदेश किया है, पर उन्हों ने जनक से यह कहीं नहीं कहा, कि " अब तुम राजपाट छोड़ कर संन्यास ले लो "। उलटा यह कहा है, कि जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान के पश्चात् संसार को छोड़ देते हैं, वे इसलिये

उसे छोड देते हैं, कि संसार हमें रुचता नहीं है-न कामयन्ते (मृ. ४.४.२२)। इससे बहदारायकोपनिषद का यह अभिप्राय व्यक्त होता है, कि ज्ञान के पश्चात सन्यास का लेगा और न लेगा अपनी अपनी खुशी की अर्थात वैकल्पिक बात है, ब्रह्मज्ञान और संन्यास का कक्क नित्य सम्बन्ध नहीं: और वेदान्तसूत्र में वृहदारस्थकोपनिषद् के इस वचन का कर्य वैसा ही लगाया गया है ( वेस्. ३. ४. १५ ) । शुंकराचार्य का निश्चित सिदान्त है, कि ज्ञानीत्तर कर्म-संन्यास किये विना मोद्य मिल नहीं सकता, इसिलये चपने भाष्य में उन्हों ने इस मत की पुष्टि में सब उपनिपदों की भनुकूलता दिखलाने का प्रयत्न किया है। तथापि शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि जनक आदि के समान ज्ञानोत्तर भी अधिकारानुसार जीवन भर कर्म करते रहने से कोई स्रति नहीं है (वेस्. शांमा. ३. ३. ३२; भीर नी. शांमा. २. ११ एवं ३. २० देखो ) । इससे स्पष्ट विदित होता है, कि संन्यास या स्मार्त मार्गवाले को भी ज्ञान के पश्चात कर्म बिलकुल श्वी खाज्य नश्वीं जैंचते; कुछ ज्ञानी पुरुपों को भपवाद मान भाविकार के भनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता इस मार्ग में भी दी गई है। इसी अपवाद को और व्यापक बना कर गीता कहती है, कि चातुर्वरार्य के लिये विद्तित कर्म, ज्ञान-प्राप्ति हो चुकने पर भी, लोकसंप्रह के निमित्त कर्त्तस्य समम कर, प्रत्येक ज्ञानी पुरुष को निष्काम बुद्धि से करना चाहिये । इससे सिद्ध होता है, कि गीताधर्म न्यापक हो तो भी उसका तत्व संन्यास मार्गवालों का दृष्टि से मी निर्दोष हैं; श्रार बेदान्तस्त्रां को स्वतंत्र रीति से पढ़ने पर जान पड़ेगा कि उनमें भी ज्ञानयुक्त कर्मयोग संन्यास का विकल्प समम्त कर शाह्य माना गया है ( वेस्. ३. ४. २६;३. ४. ३२-३५ )"। अब यह बतलाना आवश्यक है, कि निष्काम बुद्धि से भी क्यों न भी, पर जब मरणा पर्यन्त कर्म भी करना भे, तब स्मृतिग्रन्यों में वर्षित कर्मत्यागरूपी चतुर्घ बाश्रम या संन्यास बाश्रम की क्या दशा होगी। अर्जुन अपने मन में यही सीच रहा या, कि भगवान कमी न कमी कहेंगे ही, कि कर्मत्यागरूपी संन्यास लिये बिना मोच नहीं मिलता; ग्रीर तव भगवान् के मुख से ही युद्ध छोड़ने के लिये मुक्ते स्वतंत्रता मिल जावेगी। परन्तु जब कार्जुन ने देखा, कि सतन्त्रं क्राच्याय के क्रान्त तक भगवान् ने कर्मत्यागरूप सन्यास-क्राश्रम की बातं भी नहीं की बारबार केवल यही उपदेश किया कि फलाशा को छोड़ दे; तब अठा-रहवें अध्याय के बारम्भ में बर्जुन ने मगवान् से प्रभ किया है, कि " तो फिर सुक्ते बतनाओ, संन्यास भीर त्यारा में क्या भेद है? " अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् कहते हैं " बर्जुन ! यदि तुम ने समम्मा हो, कि मैं ने इतने समय तक जो कर्मदोग मार्ग बतलाया है उसमें संन्यास नहीं है, तो वह समम गुलत

<sup>&</sup>quot; बेदान्तमूल के इस अधिकरण का अर्थ शांकरमाध्य में कुछ निराला है। परन्तु ' निहि-तलाक्ष्यश्रम कर्माण '( २, ४, ३२ ) का अर्थ हमारे मत में ऐसा है, कि " ज्ञानी पुरुष आश्रमकर्म मी करे ता अञ्छा है, क्योंकि वह निहित्त है। " सारांश, हमारी समझ से बेदान्तसूत्र में दोनों पश्च स्वीकृत हैं, कि ज्ञानी पुरुष कर्मकरे, चाहे न करे।

है। कर्मयोगी पुरुष सब कर्मों के दो सेंद करते हैं--एक को कहते हैं 'कास्य' अयार्त आसक्त बुद्धि से किये गये कर्म, भार दूसरे को कहते हैं 'निष्काम' अर्थात् आसकि खोंद कर किये गये कर्म। ( मलस्मृति २३.८६ में इन्हीं कर्मी को क्रम से ' प्रवत्त क्षीर ' निवृत्त ' नाम दिये हैं ) । इनमें से ' काम्य ' वंगे में जितने कर्म हैं उन सब को कर्मयोगी एकाएक छोड़ देता है, अर्थात् वह उनका 'सन्पास' करता है। बाकी रह गये ' निष्काम ' या ' निवृत्त ' कर्म; सो कर्मयोगी निष्काम कर्म करता तो है, पर हन सब में फलाशा का 'त्याग' सर्वधैव रहता है । सारांश, कर्मयोगमार्ग में भी ' संन्यास ' ऋरे ' त्याग ' ह्यूटा कहाँ है ? स्मार्त मार्गवाले कर्म का स्वरूपतः संन्यास करते हैं, तो उसके स्थान में कर्ममार्ग के योगी कर्म-फलाशा का संन्यास करते हैं। संन्यास दोनों स्रोर कायम ही है " (गी. १८. १-६ पर हमारी टीका देखों)। सागवत-धर्म का वह मुख्य तस्य है, कि जो पुरुष अपने सभी कर्म परमेश्वर को अपंशा कर निष्काम बुद्धि से करने लगे, वह गृहस्थाश्रमी हो, तो मी उसे ' नित्य संन्यासी ' ही कहना चाहिये ( गी. ५. ३ ); और मागवतद्भागा में भी पहले सब आश्रमधर्म बतला कर श्रम्त में नारद ने युधिष्टिर को इसी तत्त्व का उपदेश किया है । वामन परिद्वत ने जो गीता पर यथार्थदीपिका टीका सिखी है, उसके (१८. २) कथना तुसार '' शिखा बोड़िन तोडिला दोरा, "-मूँडुमूँडाय सये सन्यासी-या द्वाय में द्राडले . कर भिन्ना माँगी, अथवा सब कर्म छोड़ कर जंगल में जा रहे, तो इसी से संन्यास महीं हो जाता। संन्यास और वैराग्य बुद्धि के धर्म हैं; दर्गड, चोटी या जनेज के नहीं। यदि कही, किये दग्द आदि के ही धर्म हैं, बुद्धि के अयांत ज्ञान के नहीं, तो राजद्यत्र अथवा ह्यतरी की खाँडी पकड़नेवाले को भी वह मोत्त मिलना चाहिये, जो संन्यासी को प्राप्त होता है: जनक ग्रजमा संवाद में ऐस । ही कहा है—

> त्रिदण्डादिषु यद्यस्यि मोक्षो ज्ञाने न कर्स्यचित् । छत्रादिषु कथं न स्यातुल्यहेती परिग्रहे ॥

(शां. ३२०. ६२); क्योंकि द्वाय में द्रगढ धारण करने में यह मोल का हेतु दोनें। स्थानें में एक ही है। तात्पर्य, काथिक, वाचिक और मानसिक संयम ही सच्चा तिद्रगढ है (मनु. १२. २०); और सच्चा संन्यास काम्य बुद्धि का संन्यास है (गो.१८.२); एवं वह जिस प्रकार मागवतधर्म में नहीं छूटता (गो.६.२), उसी प्रकार बुद्धि को हियर रखने का कर्म या भोजन चादि कर्म भी सांख्यमार्ग में अन्त तक छूटता ही कहीं है। फिर ऐसी जुद्ध शंकाएँ करके मगवे या सफेद कपड़ों के लिये अगड़ने से क्या लाभ होगा, कि तिद्यादी या कर्मत्यागरूप संन्यास कर्मयोगमार्ग में नहीं है इसलिये वह मार्ग स्मृतिविरुद्ध या त्याज्य है। भगवान ने तो निरामिमानपूर्वक बुद्धि से यही कहा है:—

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।

अर्थान्, जिसने यह जान लिया कि सांख्य और कर्मयोग मोज्रदृष्टि से दो नहीं एक ही हैं, वही परिदात है (गी. ४. ५)। और महामारत में भी कहा है, कि एकान्तिक अर्थान् भागवतधर्म सींख्यवर्म की वरावरी का है—'' सांख्ययोगेन नुल्यो हि धर्म एकान्ततीवितः" (शां. ३४८. ७४) सारांश, सब स्वायं का परार्थ में लय कर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार स्ववहार में प्राप्त सभी कर्म सब प्राणियों के हितायं मरण पर्यन्त निष्काम बुद्धि से केवल कर्जन्य समक्त कर करते जाना ही सचा वैरान्य या ' नित्यसंन्यास ' है (४. ३); हसी कारण कर्मयोगमार्ग में स्वरूप से कर्म का संन्यास कर मिन्ना कभी भी नहीं माँगते। परन्तु वाहरी आचरण से देखने में यदि इस प्रकार मेंद दिखे, तो भी संन्यास और त्यान के ''सचे तत्त्व कर्मयोगमार्ग में भी कृषम ही रहते हैं। इसलिये गीता का अन्तिम सिद्धान्त हैं, कि स्तृतिप्रन्यों की आप्रमन्यवस्था का और निष्काम कर्मयोग का विरोध नहीं।

सम्भव हैं इस विवेचन से कुछ लोगों की कदाचित ऐसी सममा हो जाय, कि संन्यासघर्म के साथ कर्मयोग का मेल करने का जो इतना वडा उद्योग गीता में किया गवा है, टसका कारण यह है कि स्मार्त या संन्यास धर्म प्राचीन होगा और कर्म-योगं उसके बाद का होगा। परन्तु इतिहास की दृष्टि से विचार करने पर कोई भी जान सकेगा कि सबी स्थिति ऐसी नहीं हैं। यह पहले ही कह आये हैं, कि वैदिक धर्म का अलम्त प्राचीन स्वरूप कर्मकाग्डात्मक ही था। आगे चल कर उपनिपदीं के ज्ञान से कर्मकागढ़ को गाँगाता प्राप्त होने लगी और कर्मत्यागरूपी संस्थास धीरे घीरे प्रचार में आने लगा। यह वैदिक धर्म-मूच की मूदि की दूसरी सीढी है। परन्तु, ऐसे समय में भी, रंपनिषदों के ज्ञान का कर्मकाएड से मेल निला कर, जनक प्रभृति ज्ञाता पुरुष अपने कर्म निष्काम बुद्धि से जीवन भर किया करते थे-अर्थात् कहना चाहिये, कि वैदिक घर्म बृच की यह दूसरी सीढ़ी दो प्रकार की थी-एक जनक आदिकी, और दसरी याज्ञवल्म्य प्रमृति की। स्नार्त आश्रमन्यवस्था इससे भगली अर्थात तीसरी सीडी है। दूसरी सीढी के समान तीसरी के भी दो भेद हैं। स्मृतिप्रन्यों में कर्मत्यागरूप चौंये आध्रमं की महत्ता गाई तो अवस्य गई है, पर इसके साथ ही जनक ब्रादि के ज्ञानयुक्त कर्मयोग का मी—उसको संन्यास ब्राब्रम का विकल्प समक्त कर-स्त्रितिप्रणेताओं. ने वर्णन किया है। उदाहरणार्थ, सब स्मृतिप्रन्यों में मूलभूत मनुस्मृति को ही लीजिये; इस स्मृति के छठे भ्रष्याय में कहा है, कि मनुष्य ब्रह्मचये, गाईस्ट्य और वानप्रस्य बाश्रमों से चढ़ता चढ़ता कर्मत्यागरूप चौया आश्रम ले । परन्तु संन्यास आश्रम अर्थात् यतिघमें का विरूपण समास । होने पर मनु ने पहले यह प्रस्तावना की, कि " यह यतियाँ का अर्थात संन्यासियों का धर्म वतलाया, अब वेद संन्यासिकों का कर्मयोग कड्ते हैं " और फिर यह बतला कर कि अन्य आश्रमों की अपेता गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ट कैसे है, उन्हों ने संन्यास आश्रम या यतिधर्म को वैकल्पिक मान निष्याम गाईहर्यपृत्ति के कर्मयोग का वर्णन किया है (मनु.६.८६-८६: ) कीर क्रागे वारहवें क्राध्याय

में रसे ही "वैदिक कर्मयोग " नाम दे कर कहा है, कि यह मार्ग मी चतुष भाग्रम के समान ही निःश्रेयस्कर स्त्रयांत् माज्ञप्रद है ( मतुः १२८६-१०)। मनु का यह सिद्धान्त याज्ञवस्त्रय-स्पृति में भी भाषा है। इस स्पृति के तीयो भाष्याय में यतिथमें का निरूपणा हो चुकने पर 'भाषावा' पर का प्रयोग करके किला है, कि श्रागे ज्ञाननिष्ट श्रीर सत्यनादी गृहस्य मी ( संन्यास न ने का )मुक्ति पाता है (याझ. ३. २०४ और २०५ )। इसी प्रकार पास्क्र ने भी अपने निरुद्ध में लिखा है, कि कम छोड़नेवाले तपस्वियों और ज्ञानयुक्त कमें करनेवाले कमेयोगियों को एक ही देवयान गति शास होती हैं (नि. १९.६)। इसके श्रातिरिक, इस विषय में दूसरा प्रमाण धर्ममूत्रकारों का है । ये धर्ममूत्र गद्य में है और विद्वानों का सत है कि स्कोकों में रची गई स्पृतियाँ से ये पुराने होंगे।इस समय हमें यह नहीं हेसना हैं, कि यह मत सही है या ग़लत । चाहे वह सही हो या गृलत; इस प्रसंग पर सुख्य वात यह है, कि जपर मनु और याज्ञवल्क्यस्मृतियों के वचनों में गृहस्या-श्रम या कर्मयोग का नो महत्त्व दिखाया गया है इससे भी श्रविक महत्त्व बर्मपूत्री में दर्शित है। मनु और याज़बल्य ने कर्मयोग को चनुर्व स्राप्तम का विकृत क्षा है: पर बौधायन और आपन्तम्ब ने ऐसा न कर स्पष्ट कह दिया है, कि गृह-स्यात्रम ही मुख्य है और रसी से बागे बसुतत्व मिलता है। बीवायन धर्नेनुब में " जायमानों वे ब्राह्मणुद्धिमिऋंगावा जायते "—जन्म से ही प्रत्येक ब्राह्मणु स्वरनी पीठ पर तीन ऋगा ले झाता है-इत्यादि तैतिरीय संहिता के बचन पहले दे कर कहा है, कि इन ऋगों को चुकाने के लिये यज्ञ-याग-श्रादि-पूर्वक गृहस्यात्रम का भाभ्य करनेवाला मृत्य बहालोक को पहुँचता है और बहाचये या संन्यास की प्रशंसा करनेवाले ग्रन्य लोग घूल में मिल जाते हैं (वी. २. ६. ११. ३३ और ३४ ); पूर्व धापसम्बस्त्र में भी ऐसा ही कहा है (घाप.२.६.२४.८)। यह नहीं, कि हुन दोनों धर्मभूत्रों में संन्यास-माध्रम का वर्णन ही नहीं है; किन्तु टसका भी वर्णन करके गृहस्याश्रम का भी महत्व श्रधिक माना है। इससे और विग्रेपतः मनुस्मृति में कर्मयोग को 'बैदिक' विशेषण देने से स्पष्ट सिद्ध होता है, कि मनुसूर्ति के समय में भी कर्मत्यागरूप संन्यास भाग्रम की श्रपेता निष्काम कर्मयोगरूपी गृह-ध्याश्रम प्राचीन सममा जाता या, श्रीर मोझ की दृष्टि से टसकी योग्यता चतुर्य भाग्रम के वरावर ही गिनी जाती थी। गीता के टीकाकारों का सीर संन्यास या क्रमत्याग-युक्त भक्ति पर ही होने के कारण टपयुक्त स्मृति-वचना का बहेन्त उनकी टीका में नहीं पाया जाता । परन्तु टन्हों ने इस ब्रोर टुलंच नले ही किया हो, किन्तु इससे कर्मयोग की प्राचीनता घटती नहीं है। यह कहने में कोई शान नहीं, कि इस प्रकार प्राचीन होने के कारण,स्मृतिकारों को यति धर्म का विकस, कर्नयाँग मानना पड़ा। यह दुई वेदिक कर्मयोग की वात। श्रीकृप्ण के पहले जनक आदि इसी का आचरण करते थे। परन्तु आरो इसमें मगवान् ने मक्ति को मीमिला दिया और उसका बहुत प्रसार किया, इस कारण उसे ही ' मागवतवर्म 'नाम प्राप्त

हां गया है। यद्यपि सगवद्गीता ने इस प्रकार संन्यास की घ्रपेद्या कर्मयोग को ही ब्रिक्षिक श्रेष्ठता दी है, तयापि कर्मयोगमार्ग को घागे गौएता क्यों प्राप्त हुई और सन्यास-मार्ग का ही वोलवाला क्यों हो गया – इसका विचार ऐतिहासिक दृष्टि से झागे किया जावेगा। यहाँ इतना ही कहना है, कि कर्मयोग स्मार्त-मार्ग के पश्चात का नहीं है, वह प्राचीन वैदिक काल से चला घा रहा है।

भगवदीता के प्रत्येक प्रध्याय के अन्त में " इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनि-षत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे " यह जो संकृत्य है, इसका सर्भ पाठकों के ध्यान में अब पूर्वातया ह्या जावेगा। यह संकल्प वतलाता है, कि भगवान के गाये हुए वप-निषद में अन्य उपनिपदों के समान ब्रह्मविद्या तो है ही, पर श्रकेली ब्रह्मविद्या ही नहीं; प्रत्युत यहाविद्या में ' सांध्य ' और ' योग ' ( वेदान्ती संन्यासी और वेदान्ती कर्मयोगी ) ये जो हो पन्य उपजते हैं उनमें से योग का अर्थात् कर्मयोग का अति-पादन ही भगवदीता का मुख्य विषय है। यह कहने में भी कोई हानि नहीं, कि भगवद्गीतोपनिषद् कर्मयोग का प्रधान ग्रन्य है। क्योंकि यद्यपि वैदिक काल से ही कर्मयोग चला आ रहा है, तथापि " कुर्वन्नेवेह कर्माणि " (ईश. २), या"आरम्य कर्मांग्रि गुगान्वितानि " ( १वे. ६. ४ ) अथवा " विद्या के साथ ही साथ स्वाध्याय आदि कर्म करना चाहिये" (तै. १.६), इस प्रकार के कुछ योडे से उछेखों के म्रातिरिक्त, वर्गनेषदों में इस कर्मयोग का विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं किया गया है। इस विषय पर मगवद्गीता ही मुख्य और प्रमाग्न-भूत प्रय है: और कान्य की दृष्टि से भी यही ठाँक जँचता है, कि भारत-भूमि के कर्ता प्ररूपों के चरित्र जिस महा भारत में वर्शित हैं: उसी में अध्यात्मशास्त्र को ले कर कर्मयोग की भी उपपत्ति बतलाई जाने। इस बात का भी अब अच्छी तरह से पता लग जाता है, कि प्रस्थानत्रयी में मगबद्गीता का समावेश क्यें किया गया है । यद्यपि स्पानेषद मूलभूत हैं; तो भी उनके कष्टनेवाले ऋषि अनेक हैं; इस कारण उनके विचार संकीर्ण और कके स्थानों में परस्पर-विरुद्ध भी देख पड़ते हैं। इसलिये उपनिपदों के साथ ही साथ, उनकी एकवान्यता करनेवाले वेदान्तसूत्रों की भा, प्रस्थानत्रथी में गत्ताना करना बावश्यक था। परन्तु उपनिषद् और वेदान्तसूत्र, दोनों की अपेता यदि गीता में कुछ मधिकता न होती, तो प्रस्थानत्रयी में गीता के संग्रह करने का कोई भी कारण न था। किन्तु उपनिपदाँ का मुकाव प्रायः संन्यास मार्ग की स्रीर है, एवं विशेषतः वनमें ज्ञानमार्ग का ही प्रतिपादन है; और भगवद्गीता में इस ज्ञान को ले कर मिक्तयुक्त कर्मयोग का समर्थन है-बस, इतना कह देने से गीता मंय की अपूर्वता सिद्ध हो जाती है और साथ ही साथ प्रदेशानत्रयी के तीनों आगों की सार्यकता भी व्यक हो जाती है। क्योंकि वैदिक धर्म के प्रमाणाभूत श्रंथ में यदि ज्ञान भीर कर्म ( सांख्य भीर योग ) दोनां वैदिक मार्गी का विचार न हुआ। होता, तो प्रस्थानत्रयी उतनी अपूर्ण ही रह जाती। कुछ लोगों की समस्त है कि जब उपनिषद् सामान्यतः निष्ठतिविषयक हैं, तब गीता का प्रवृत्तिविषयक अर्थ

लगाने से प्रस्थानत्रयों के तीनों भागों में विरोध हो जायगा और टनकी प्रामागिकता में भी न्यूनता का जावेगी। यदि सांन्य अर्थात् एक संन्यान ही सुरचा बैटिक मोजमार्ग हो, तो यह शक्का ठीक होगी। परन्तु जपर दिवाया जा जुका है, कि कम से कम ईग़ावास्य स्रादि कुछ उपनिपदों में कर्मयोग का स्पष्ट उद्धेल हैं। इस् लिये वैदिक धर्म पुरुष की केवल एकहत्यी अर्थान मन्यासप्रधान न समस का बीट र्गाता के अनुसार ऐसा सिद्धान्त करें कि इस वैदिक धर्म पुरुष के ब्रह्मविद्यास्य एक हीं मस्तक हैं और मोसहिष्ट से तत्व यलवाले सांत्य और कमयोग इसके विदेशें दो द्वाय हैं, तो गीता और दपनिपटों में कोई विरोध नहीं रह जाना। बारिपटों में एक मार्ग का समर्थन है, बीर गीता में दूमरे मार्ग का: इसलिये अस्यानदर्श के थे होनों साग सी दो हायों के समान परस्पर देख्द न हो, सहायकारी देख पड़िंग। ऐसे ही, गीता में केवल उपनिपट़ों का ही प्रतिपादन मानने से, निटरेपण का जो वैयय्यं गीता को प्राप्त हो जाता. यह भी नहीं होता। गीता के साम्प्रदायिक टॉकाकारों ने इस विषय की टपेज़ा की है, इस कारण सांख्य और योग. देंनी मार्गी के पुरस्कतां अपने अपने पन्य के समर्थन में जिन मुख्य कारगीं को बननाया करने हैं, उनकी समता और विषमता चरपर घ्यान में आ जाने के निये नीच लिखे गये नकरों के दो खानों में वे दी कारण परसर एक दूसरे के सामने संत्रेप से दिये गये हैं। स्पृतिग्रन्यों में प्रतिपादित स्मात याश्रम ध्यवस्या और मृत मगवत धर्म के मृत्य मुख्य भेद भी इसने जात ही जावेरी-

## बह्मविद्या या आत्मज्ञान ।

शप्त होने पर ।

कर्मसंन्यासं ( सांख्य )।

(१) मोज भान्मज्ञान से ही मिलता हैं, कमें से नहीं। ज्ञान-विराहित किन्तु श्रद्धापूर्वक किये गये यज्ञ-याग भादि कमों से मिलनेवाला स्वर्गानुख भानिय हैं।

(२) ब्रान्सज्ञान दोनं के लिये इन्द्रिय-निग्रह से बुद्धि को स्थिर, निष्काम, विरक्त बार सम करना पढ़ता है।

(३)इसलिये इन्डियों के विषयों का पाश तोड़ कर सुन्त(स्वतन्त्र)हो जामो।

## कर्मयाग (याग्)।

(१)मोत्त आत्मज्ञात ने ही निजता है, क्में से नहीं । ज्ञात-विरोहित किन्तु श्रद्धार्वक किये गये यज्ञ-याग आहि है मों से मिलनेवाला स्वर्गपुल कानिय है।

(२) झान्मज्ञान होने के लियं होन्द्रप-निप्रह से युद्धि को रिया,निष्काम, विरक कार सम करना पड़ना है।

(१) इसलिय इन्द्रियों के विषयों के न झोड़ कर दन्हीं में वैरान्य से क्यांन् निष्काम बुद्धि से न्यवहार कर इन्द्रिय-निप्रह की जाँच करो। निष्काम के मानी निष्क्रिय नहीं। (४) तृष्णामृलक कर्मे दुःसमय श्रीर वंधक हैं।

- (५) इसलिये चित्तशुद्धि होने तक यदि कोई कर्मे करे, तो भी अन्त में छोड़ देना चाहिये।
- (६) यज्ञ के ऋषं किये गये कर्म बन्धक न दोने के कारगा, गृहस्याश्रम में उनके करने से द्वानि नद्दी दें।
- (०) देह के धर्म कभी छूटते नहीं. इस कारण संन्यास सेने पर पेट के लिये मिना माँगना तुरा नहीं।
- (=) ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर अपना निजी कर्तन्य कुछ श्रेष नहीं रहता और लोक्संग्रह करने की कुछ आवग्रयकता नहीं।

- (४) यदि इसका खुष विचार करें कि दुःल फोर बन्धन किसमें हैं तो देख पड़ेगा कि सचेतन कमें किसी को भो गाँधते या छोड़ते नहीं हैं. उनके सम्बन्ध में कत्ती के मन में जो काम या फलाशा होती ह, वहीं बन्धन और दुःख की जड़ हैं।
- (५) इसलिये चित्तगुद्धि हो जुकने पर मी फलाशा छोड़ कर, धेर्य और उत्साह के साथ सब कर्म करते रहो। यदि कहो कि कर्मों को छोड़ दें, तो चे छूट नहीं सकते। सृष्टि ही तो एक कर्म है, उसे विश्राम है ही नहों।
- (६) निष्काम-द्वादे में या शह्मपीए-विधि से किया गया समस्त कर्म एक भारी 'यज्ञ ' दी हैं। इसलिये स्वधमे-विद्वित समस्त कर्म को निष्काम बुद्धि से केवल कर्त्तेच्य समभ्य कर सदेव करते रहना चाहिये।
- (७) पेट के लिये मीख माँगना भी तो कर्म ही हैं; और जब ऐटा ' निर्ल-जता' का कर्म करना ही है तब आन्य न्य कर्म भी निष्काम बुद्धि से क्यों न किये जांवें ? गुद्दस्थाश्रमी के अतिरिक्त मिद्दा देगा ही काँन ?
- (म) ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर अपने लिये मले कुछ प्राप्त करने को न रहे परन्तु कमें नहीं क्ट्रते। इतालिये जो कुछ शाख से प्राप्त हो, उसे ' मुम्ते नहीं चाहिये ' ऐसी निम्मे दुद्धि से लोकसंग्रह को ओर दृष्टि रख कर करते जाको । लोकसंग्रह किसी से भी नहीं क्ट्रता; उदाहरगायें मगवान् का चरित्र देखों।

(६) परन्तु यदि अपवाद-स्वरूप कोई अधिकारी पुरुष ज्ञान के प्रयात मी अपने व्यावज्ञारिक अधिकार जनक आदि के समान जीवन पर्यन्त जारी रखे, तो कोई ज्ञानि नहीं।

(१०) इतना होने पर भी कर्मन्यात. रूपी संन्यास ही श्रेष्ट है। यन्य भाश्रमों के कर्म वित्तग्री है के साधनमान हैं, जान और कर्म का तो स्वभाव से ही विरोध है इसिलेथे पूर्व भाश्रम में, वितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, वित्तग्री हैं, करके अन्त में कर्मन्यागरूपी संन्यास लेना चाहिये। वित्तग्री हैं, जनमें ही या पूर्व भायु में हो वाव, तो गृहरूपाश्रम के कर्म करते रहने की भी शाव प्रयक्ता नहीं है। कर्म का स्वरूपतःत्याग करना ही सर्वा पंत्यास-आश्रम है।

(११) कर्म-संन्यास ले जुकने पर भी शम-दम श्रादिक धर्म पालते जाना चाहिये।

(६) गुण्विमाग रूप चंतुर्वत्यं व्यवस्या दं प्रजुतार छोटे वडे प्रविकार सभी को जन्म से ची प्राप्त चीते हैं। स्वध्मां नुसार प्राप्त चीते हैं। स्वध्मां नुसार प्राप्त चीते हैं। स्वध्मां नुसार प्राप्त चीते हैं। कारों को लोकमंप्रदाय निःसह वृद्धि परमी को निरपवाद रूप में जारी रहता चाहिये। क्योंकि यह चक्र जान को चारण करने के लिये परमेवर ने ची वश्या है।

(१०) यह सच है कि शास्त्रोक्त राति स सांसारिक कर्म करने पर चिनग्रहि दोती है। परन्तु केवल चित्र की शहि ही कमें का टपयोग नहीं है। करत का व्यवहार चलता रन्दने के निये भी कर्च की ग्रावश्यकता है। इसी प्रकार काम्य-कमें और ज्ञान का विरोध मने ही हो. पर निर्फाम कर्म छीर ज्ञान के बीच विलक्त विरोध नहीं। इसल्ये चिन की गृद्धि के पश्चात भी फलागा हा त्याप कर निष्काम पृद्धि से जगद के संप्रशार्थ चानवंग्यं के सब कमें आमरणान्त जारी रखी। यही यदा मंन्याय है। कर्म का स्वरूपतः त्याग करना वसी भी दिचेत नहीं और गुक्त भी नहीं है।

(११) ज्ञान-प्राप्ति के प्रश्चान फ्लाग्रा-त्याग रूप संन्याम ले कर, ग्रम-दम ब्राहिक धर्मी के मित्रा ब्राग्मीएन दृष्टि से प्राप्त दृष्टिवले सभी धर्मी का पालन किया करें। फ्रीर, इस ग्रम ब्रायान ग्रान्तवृत्ति से द्वी, ग्रान्त्र ने प्राप्त समस्त कर्म, लोकसंग्रह के निमन्न सरगा प्रयन्त करता जाये। निष्काम कर्म न होते।



ये दोनों मार्ग अथवा निष्ठाएँ ब्रह्मविद्यामूलक हैं; दोनों और मन की निष्काम अवस्था और शान्ति एक ही प्रकार की है; इस कारणा दोनों मार्गों से अन्त में एक ही मोज प्राप्त हुआ करता है (गी. ५.५)। ज्ञान के पश्चाद कर्म की छोड़ वेठना, और क्रम्थ कर्म छोड़ कर नित्य निष्काम कर्म करते रहना, यही इन दोनों में मुख्य मेद है।

जपर बतलाये हुए कर्म छोड़ने श्रीर कर्म करने के दोगों मार्ग ज्ञानमूलक हैं मर्थात ज्ञान के पश्चात ज्ञानी पुरुषों के द्वारा स्वीकृत और ग्राचरित हैं। परन्तु कर्म छोड़ना और कर्म करना, दोनों वातें ज्ञान न होने पर भी हो सकती हैं। इसलिय झज्ञान-मुलक कर्म का और कर्म के त्याग का भी यहाँ योड़ा सा विवेचन करना आवश्यक है। गीता के अठारहवें अध्याय ्में त्याग के जो तीन भेद वतलाये गये हैं, उनका रहस्य यही है। ज्ञान न रहने पर भी कुछ लोग निरे काय-केश-भय से कर्म छोड दिया करते हैं। इसे गीता में 'राजस त्याग' कहा है ( गी. १८. ८ )। इसी प्रकार, ज्ञान न रहने पर भी, कुछ लोग कोरी श्रदा से ही यज्ञ-याग प्रभृति कर्म किया करते हैं। परन्तु गीता का कथन है कि कर्म करने का यह मार्ग मोत्तप्रद नहीं --केवल स्वर्गप्रद है (गी. ६. २०)। कुछ लोगों की समम्म है, कि आज कर्ल यज्ञ-याग प्रसृति श्रीतथर्म का प्रचार न रहने के कारण मीमांसकों के इस निरे कर्ममार्ग के सम्बन्ध में गीता का सिद्धान्त इन दिनों विशेष टपयोगी नहीं। परन्तु यह ठीक नहीं है; क्योंकि श्रीत यज्ञ-याग भले ही हुब गये हाँ पर स्मार्त यज्ञ क्रार्थात चातुर्वग्र्य के कर्म अब भी जारी हैं। इसलिये अज्ञान से, परन्तु श्रद्धापूर्वक, यज्ञ-याग आदि काम्य कर्म करनेवाले लोगों के विषय में गीता का जो सिद्धान्त है, वह ज्ञान-विराद्वित किन्तु श्रद्धा-सहित चातुर्वगर्य अवि कर्म करनेवालों को भी वर्तमान स्थिति में पूर्युः त्तवा उपयुक्त है। जगत् के व्यवहार की ओर दृष्टि देने पर ज्ञात होगा, कि समाज स इसी प्रकार के लोगों की अर्थात् शास्त्रों पर श्रदा रख कर नीति से अपने अपने कर्म करनेवालों की ही विशेष अधिकता रहती है, परन्तु उन्हें परमेश्वर का स्वरूप पूर्णतया ज्ञात नहीं रहता इसलिये, गागितशास्त्र की पूरी वपपत्ति सममे विना द्वी केवल मुखाप्र गागित की रीति से हिसाव लगानेवाले लोगों के समान, इन ऋदासु

श्रीर कर्मठ मनुष्यों की अवस्था हुआ करती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सभी कर्म शास्त्रोक्त विधि से और श्रद्धापूर्वक करने के कारण निर्शान्त ( शुद्ध ) 'होते हैं एवं इसी से वे प्रायप्रद अर्थात स्वर्ग के देनेवाले हैं। परन्त शास्त्र का ही सिद्धान्त है, कि बिना ज्ञान के मोख नहीं मिलता, इसलिये स्वर्ग-प्राप्ति की अपेका अधिक महत्त्व का कोई भी फल इन कर्मेठ लोगों को मिल नहीं सकता। अतएव जो अमृ-तत्व, स्वर्ग-सुख से भी परे हैं, उसकी प्राप्ति जिसे कर लेनी हो-स्रीर यही एक परम पुरुषार्थ है-उसे उचित है, कि वह पहले साधन समझ कर, और आगे सिद्धावस्था में लोकसंग्रह के लिये अर्थात जीवनपर्यन्त ''समस्त प्राणिमात्र में एक ही जातमा है" इस ज्ञानयुक्त बुद्धि से, निष्काम कर्म करने के माग को ही स्वीकार करे। श्राय विताने के सब मार्गों में यही मार्ग कत्तम है। गीता का अनुसरगा कर ऊपर दिये गये नक्शे में इस मार्ग को कर्मयोग कहा है और इसे ही कुछ लोग कर्ममार्ग या प्रयुत्तिमार्ग सी कहते हैं। परन्तु कर्ममार्ग या प्रवृत्तिमार्ग, दोनों शब्दों म एक दोप है-यह यह कि उनसे ज्ञानविराहित किन्त श्रद्धा-सहित कर्म करने के स्वर्गप्रद मार्ग का भी सामान्य वोध हुआ करता है। इसलिय ज्ञान विराहित किन्तु श्रद्धायुक्त कर्म, और ज्ञानयुक्त निष्काम कर्म, इन दोनों का भेद दिखलाने के लिये दो भिन्न भिन्न शब्दों की योजना करने की प्रावश्यकता होती है। भौर, इसी कारण से मनुस्मृति तथा भागवत में भी पहले प्रकार के कर्म सर्थात् ज्ञानविरहित कर्म की 'प्रवृत्त कर्म' श्रीर ट्सरे प्रकार के श्रयांत ज्ञानयुक्त निष्काम कर्म को ' निवृत्त-कर्म ' कहा है ( मनु. १२. ६६; माग ७. १५. ४०) । परनतु हमारी राय में ये शब्द भी, जितने होने चाहिये उतने, निस्सन्दिग्ध महीं हैं; क्योंकि 'निमृत्ति 'शब्द का सामान्य अर्थ 'कम से परावृत्त 'होना' हैं। इस शंका को दूर करने के लिये ' निवृत्त ? शब्द के आगे 'कर्म' विशेषण जोड़ते हैं; और ऐसा करने से ' निवृत्त ' विशेषण का अर्थ 'कुर्म से परावृत्त' नहीं होता, और निवृत्त कर्म=निप्काम कर्म, यह अर्थ निर्पन्न हो जाता है। कुछ भी हो, जब तक 'निवृत्त' शब्द उसमें है, तब तक कर्मत्याग की करूपना मन में काये विना नहीं रहती । इसी लिये ज्ञानयुक्त निष्काम कर्म करने के मार्ग को 'निवृत्ति या निवृत्त कर्म' न कह कर ' कर्मबोग ' नाम देना इमारे मत में उत्तम है। क्योंकि कर्म के आगे योग शब्द जुड़ा रहने से स्वभावतः उसका अर्थ 'मोक्त मं बाधा न दे कर कर्म करने की युक्ति 'होता है; और अज्ञानयुक्त कर्म का तो प्राप ही से निरतन हो जाता है। फिर भी यह न भूस जाना चाक्ति, कि गीता का कर्मपीग ज्ञानमूलक है और यदि इसे क्षी कर्ममार्ग या प्रवृ-तिमार्गं कहना किसी को अभीष्ट जैंचता हो, तो ऐसा करने में कोई हानि नहीं। स्थल-विशेष में भाषावैधित्य के लिये गीता के कर्मयोग को सदय कर इसने भी इन शुद्धत की योजना की है। अस्तुः इस प्रकार कर्म करने या कर्म छोड़ने के ज्ञान-सूलक और बजानमूलक जो भेद हैं, उनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में गीताशास का श्रमित्राय इस प्रकार है:---

| श्रायु विताने का मार्ग ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्रेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गिति !                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. कामीपमोगको दी पुरुषाय मान कर श्रद्धं<br>कार से, श्रामुरी बुद्धि से, दम्म से या लोम से<br>केवल श्रात्मसुख के लिये कर्म करना (गी.५६.१६)<br>-शासुर श्रथवा राक्षती भाग है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्रधम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नरक                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १. इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने पर भी, कि प्राणिमात्र में एक ही आसा है, वेदों की आज़ा या प्रास्त्रों की आज़ा के अनुसार श्रद्धा छोर नीति से अपने अपने कान्य-कर्म करता (गी. २. ४१-४४, और ६-२०)-केवल कर्म, त्रयी धर्म, अथवा भीमांसक माने हैं।  १. शास्त्रोक्त निष्काम कर्मी से परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर अन्त में वैराग्य से समस्त कर्म छोड़, केवल ज्ञान में ही तृप्त हो रहना (गी. ५.२)— केवल डान, सांख्य. अथवा सातं मार्ग हैं  १. पहले चित्त की ग्रुद्धि के निमित्त, और उससे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर किर केवल लोकसंप्रहार्य, मरगा पर्यंत मगवान के समान निष्काम कर्म करते रहना (गी. ५.२)— वानकमेन्समुहच्य, कर्मयोग वा मगवन मार्ग हैं। | (मामासको<br>के मत में<br>उत्तम ) भूकि पुर्व प्रस्कातिक स्थापित प्रियासिक स्थापित प्रियासिक स्थापित | स्वर्ग (मीमांसकों के मत में के मत |

सारांश, वही पढ गीता में सर्वोत्तम टहराया गया है, कि मोल्-प्राप्ति के लिखे क्षणि कर्म की यावश्यकता वहीं हैं, तथापि उसके साथ ही साथ दूसरे कारागों के लिखे अवश्यकता वहीं हैं, तथापि उसके साथ ही साथ दूसरे कारागों के लिखे अवश्यक मान कर निष्काम बुद्धि से सदैव समस्त कर्मों को करते रहना चाहिये; अथवा गीता का अन्तिम मत ऐसा है, कि "कृतवुद्धिपु कर्तारः कर्षेषु ब्रह्मा-वादिनः" (मतु.१.६७) मनु, के इस वचन के अनुसार कर्रेष्ट क्षीर ब्रह्मज्ञान का योग या मेल ही सब में उत्तम है, क्षीर निरा कर्रेष्ट या कोरा ब्रह्मज्ञान प्रत्येक एकदेशीय है।

वास्तव में यह प्रकरण यहीं समाप्त हो गवा।परन्तु यह दिखलाने के लिये, कि गीता का सिद्धान्त श्रुति- स्मृति श्रतिपादित है, जपर भिन्न भिन्न स्थाना पर जो वचन व्दरत किये हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक है । क्योंकि उपनिपदों पर जो साम्प्रदायिक भाष्य हैं, उनसे बहुतेरों की यह समक्त हो गई है, कि समस्त उपनिपद् संन्यासप्रधान यो निवृत्तिप्रधान हैं। हमारा यह कयन नहीं कि वप निपदों में संन्यासमार्ग है ही नहीं । बृहदाररायकोपनिपट् में कहा है;-यह श्रनुसव हो जाने पर, कि परवस के सिवा और कोई वस्तु सत्य नहीं है; " कुछ जानी पुरुष पुत्रपिया, वित्तेषया। स्रोर लोकेपया। की परवा न कर, ' इमें सन्ति से क्या काम ? संसार ही हमारा आत्मा है ' यह कह कर आनन्द से भिन्ना माँगते हुए धूमते हैं " ( ४. ४. २२ )। परन्तु बृहदारत्यक में यह नियम कहीं नहीं लिखा कि समस्त प्रहाजानियां को यही पत्त स्वीकार करना चाहिये। श्रीर क्या कहें: जिसे यह उपदेश किया गया, उसका इसी उपनिपद् में वर्गन है कि वह जनक राजा ब्रह्मज्ञान के शिखर पर पहुँच कर श्रमृत हो गया था। परन्तु यह कहीं नहीं वतलाया है. कि उसने याजवल्म्य के समान जगत को छोड कर संन्यास ले लिया । इससे स्पष्ट होता है, कि जनक का निष्काम कर्मयोग और याज्ञवल्क्य का कर्म-संन्यास—दोनों—ब्रह्मारस्यकोपनियदको विकल्परूप से सम्मत हैं श्रोर वेदान्तस्य . कर्त्ता ने भी यही अनुमान किया है (वेस. ३.४. १५) । कठोनिषट् इससे मी त्रागे यह गया है। पाँचवें प्रकर्गा में इस यह दिखला त्राये हैं कि इसारे मत में कठोनिपद् में निप्काम कर्मयोग ही प्रतिपाद्य है । ज्ञान्दीस्थोपनिपद् ( प. १५. १ ) में यही अर्थ प्रतिपाद्य है, और अन्त में रपष्ट कह दिया है, कि " गुरु से अध्ययन कर, फिर, कुटुम्य में रह कर धंमें से बर्तनेवाला ज्ञानी पुरुप ब्रह्मलोक को जाता है। वहाँ से फिर, नहीं लौटता। "सैतिरीय तथा श्वताश्वतर उपनिपदों के इसी अर्थ के वाज्य ऊपर दिये गये हैं (तै- १. ६ मीर श्वे. ६. ४) । इसके सिवा, यह मी व्यान देने योग्य बात है, कि उपानिपदों में जिन जिन ने दूसरों को बहाज्ञान का उप देश किया है उसमें, या उनके अद्यक्तानी शिष्यों में, याज्ञवलय के समान एक मान दुसरे पुरुष के बातिरिक्त, कोई ऐसा नहीं मिलता जिसने कर्मत्याग रूप सन्यास लिया हों। इसके विपरीत उनके वर्णोंनों से देख पड़ता है, कि वे गृहस्वाश्रमी ही ये श्रतएव कहना पड़ता है, कि समस्त उपनिपद संन्यास अधान नहीं हैं। इनमें से कुछ में तो संन्यास और कर्मयोग का विकल्प है और कुछ में सिर्फ़ चान-कर्म समुचय ही श्रतिपादित है। परन्तु .उपनिपदों के साम्प्रदांयिक माप्यों में ये भेद नहीं दिखलाये गये हैं; किन्तु यही कहा गयी है, कि समस्त उपनिषद् केवल् एक ही ग्रर्थ—विशे क्तः संन्यास-प्रतिपादन करते हैं। सारांश, साप्रदायिक टीकाकारों के हाय से गीतां की और उपनिषदों की भी एक ही दशा हो गई है; अर्थात् गीता के इड श्लोकों के समान उपनिपदों के कुछ मन्त्रों की मी इन माप्यकारी को स्रोचातानी करनी पड़ी है। उदार्हरणार्य, ईंग्रावास्य उपनिपद्दं को लीजिये। यद्यपि वह उपनि-

पर् स्रोटा अर्थाद सिर्फ अठारह श्लोकों का है, तथापि इसको योग्यता अन्य वर्गनपदी की अपेका काधिक समभी नाती है। क्योंकि यह उपनिपद् स्वयं वाजसनेयी संहिता में ही कहा गया है और अन्यान्य वपनिषद धारएयक प्रन्य में कहे गये हैं । यह बात सर्वमान्य है, कि संहिता की ऋषेता बाह्मग्रा, और बाह्मग्रा की ऋषेता आर-रायक ग्रन्य, उत्तरीत्तर कम प्रभागा के हैं। यह समूचा ईशावास्योपनिपद, श्रय से ले कर इति पर्यन्त, ज्ञानकर्म-समुख्यात्मक है। इसके पहले मन्त्र ( श्लोक ) में यह कह कर, कि ' जगत में जो कुछ है, उसे ईग़ावास्य अर्थात् परमेखराधिष्ठित समम्भना चाहिये, " दूसरे ही मन्त्र में स्पष्ट कह दिया है, कि " जीवन भर सौ वर्ष निष्काम कर्म करते रह कर ही जीते रहने की इच्छा रखी। " वेदान्तसूत्र में कर्मयोग के विवे-चन करने का जब समय आया तब. और अन्यान्य प्रन्यों में मी, ईशावास्य का यही वचनज्ञान कर्म समुख्वयपद्म का समर्थक समक्त कर दिया दुआ मिलता है। परन्तु ईशाबास्योपनिषद् इतने से ही पूरा नहीं हो जाता । दूसरे मन्त्र में कही गई बात का समर्थन करने के लिये बारों 'अविद्या' (कर्म) और 'विद्या' (ज्ञान) के विवेचन का आरम्स कर, नवें मन्त्र में कहा है कि " निरी श्रविद्या (कर्म) का सेवन करनेवाले पुरुष भ्रान्यकार में युसते हैं, भार कोरी विद्या (ब्रह्मज्ञान) में महा रहनेवाले पुरुष माधिक अंधेरे में जा पड़ते हैं। " केवल ऋविद्या (कर्म) और केवल विद्या (ज्ञान) की-मलग मलग प्रत्येक की-इस प्रकार लघुता दिखला कर स्थारहवें मन्त में नीचे लिखे अनुसार ' विद्या ' और ' अविद्या ' दोगां के समुच्चय की आवश्यकता इस उपनि-पट में वर्णन की गई है-

> विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । अविद्यया भृत्युं तीर्त्वा विद्यायाऽमृतमञ्जूते ॥

कर्याद " जिसने विद्या (ज्ञान ) और कविद्या (कर्म ) दोनों को एक दूसरी के साय जान लिया, वह कविद्या (कर्मों) से मृत्यु को अर्थाद नाशवन्त माया-पष्टि के अपन्न को (भली माँति) पार कर, विद्या ( ब्रह्मज्ञान से ) अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है।" इस मन्त्र का यही स्पष्ट और सरल अर्थ है। और यही कर्य, विद्या को 'संभूति' (जगत् का आदि कारणा) एवं उससे भिन्न काविद्या को 'असंभूति' या 'विनाग़' ये दूसरे नाम दे कर इसके आगे के तीन मंत्रों में फिर से दुहराया गया हैं ( ईग्र. १२-५४) । इससे ज्यक होता है, कि समृर्णी ईग्रावास्योपनिषद विद्या और कविद्या का एककालीन ( उभयं सह ) समुच्य प्रतिपादन करता है। उश्लित मंत्र में 'विद्या' और 'अविद्या' शब्द से समुच्य प्रतिपादन करता है। उश्लित मंत्र में 'विद्या' और 'अविद्या' शब्द से 'आविनाशी ब्रह्म' अमृत शब्द परस्पर प्रतियोगी हैं । इनमें अमृत शब्द से ' आविनाशी ब्रह्म' अर्थ प्रगट है, और इसके विर्पत मृत्यु शब्द से ' नाशकन्त मृत्यु को से संसार' यह अर्थ निष्पन्न होता है । येदोनों शब्द इसी अर्थ में अस्तेद के नासदीय सुक्त में भी आये हैं ( उस. १०. १२६. २ ) । विद्या आदि

शब्दों के ये सरल अर्थ से कर (अर्थात विद्या=ज्ञान, आविद्या=कर्म, असृत=महा र्श्वार मृत्यु≔मृत्युलोक,ऐसा समभ्म कर ) यदि ईशायास्य के डक्षिक्ति म्यारहवें मंत्र का प्रर्थ करें; तो देख पड़ेका कि हस मंत्र के पहले चरगा में विद्या कीर अविद्या का एककालीन समुख्यय वार्णित है, और इसी वात को दह करने के लिये दूसरे चता में इन दोनों में से प्रत्येक का जुदा जुदा फल चतलाया है । ईशावास्योपनिपद्र को व दोमां कल इष्ट हैं, और इसी लिये इस वपनिषद् में ज्ञान कार कमें दोनों का एक-कालीन समुच्चय प्रतिपादित हुआ है। सृत्युलोक के प्रपंच को अच्छी रीति से चलाने या उससे मली माँति पार पड़ने को ही गीता में 'लोकसंग्रह ' नाम दिवा शया है। यह सच है कि मोत पास करना मनुष्य का कत्तेच्य है; परन्तु उसके साव हीं साथ वसे लोकसंग्रह करना भी आवश्वक है। इसी से गीता का सिदान्त है, कि ज्ञानी पुरुष लोकसंप्रहकारक कर्म न छोड़े छोर यही सिद्धान्त शब्द-भेद से " श्रविद्यया मृत्युं तीर्त्वो विद्ययाऽमृतमप्तुते" इस चिहावित मंत्र में श्रा गया है। इससे प्रगट होगा, कि गीता उपनिपदा को पकड़े ही नहीं हैं, प्रत्युत ईग्नावास्त्रोप-निपद् में ध्यष्टतया वर्तित भर्य ही गीता में विस्तार-सहित प्रतिपादित हुआ है। ईग्रावास्योपनिपद् जिस वाजसनेयी संहिता में है, उसी वाजसनेयी संहिता का भाग शत्तपथ शाह्मण है। इस शत्तपथ बाह्मण के आरग्यक में हहदारगयकीपनि पटू आया है, जिसमें ईशावास्त्र का यह नवाँ मंत्र खनुरशः से लिया है, कि " कोरी विद्या ( ब्रह्मज़ान ) में मझ रहनेवाले पुरुष अधिक भेंधेरे में जा पड़ते हैं" ( बृ. ४. ४. १० )। इस बृहदारग्यकोपनिषद् में ही जनक राजा की कया है; श्रीर उसी जनक का ध्यान्त कर्मयोग के समर्थन के लिये भगवान् ने गीता में लिया है (गी. ३. २०)। इससे ईशाचास्य का, धौर मगवद्गीता के इमेंयोग का जो संबंध इमने ऊपर दिखलाया है, वही भ्राधिक दृढ़ और निःसंगय सिद्ध होता है।

परन्तु जिनका साम्प्रदायिक सिद्धान्त ऐसा है, कि सभी उपनिषदों में मोखप्राप्ति का एक ही मार्ग प्रतिपादा है—फ्रांत वह भी विराय का या संन्यास का ही।
हैं, उपनिषदों में दो-दो मार्गों का प्रतिपादित होना शक्य नहीं, -उन्हें ईशावास्पेपिनएक दे द्वार्थिक मन्त्रों की भी खाँखातानी कर किसी प्रकार निराला प्रये लगाना
पड़ के द्वार्थिक मन्त्रों की भी खाँखातानी कर किसी प्रकार निराला प्रये लगाना
पड़ता है। ऐसा न करें, तो ये मंख उनके सम्प्रदाय के प्रतिष्ठत होते हैं, जार ऐसा
पड़ता है। ऐसा न करें, तो ये मंख उनके सम्प्रदाय के प्रतिष्ठत होते हैं, जार ऐसा
पड़िने देना उन्हें इप्ट नहीं। इसी लिये ग्यारहवें मंत्र पर ज्याप्यान करते समय शांकर
साप्य में विद्या शब्द का क्यर्थ (जान न कर 'उपापना किया है। कुछ यह
नहीं, कि विद्या शब्द का क्यर्थ उपासना न होता हो । शागिउत्विवीद्या प्रसृति
द्यानों में उसका क्यर्थ उपासना ही होता है; पर वह सुख्य क्यर्थ नहीं है। यह भी
नहीं, कि श्रीशंकराचार्य के घ्यान में वह बात आई न होगी या काई न थी; ग्री
रोक्या, उसका घ्यान में न काना शक्य ही न था। दूसरे उपनिषदों में मी ऐसे
तोक्या, उसका घ्यान में न काना शक्य ही न था। दूसरे उपनिषदों में मी ऐसे
तोक्या, उसका घ्यान में न काना शक्य ही न था। दूसरे उपनिषदों में मी ऐसे
तोक्या, उसका घ्यान में न काना शक्य ही न था। दूसरे उपनिषदों में मी ऐसे
तोक्या, उसका घ्यान में न काना शक्य ही न था। दूसरे उपनिषदों में मी ऐसे
तोक्या, उसका घ्यान में न काना शक्य ही न था। दूसरे उपनिषदों में भी ऐसे
तोक्या, उसका घ्यान में न काना शक्य ही न था। दूसरे उपनिषदों में भी ऐसे

नियां च " इ० ईशावास्य का उद्घिखित ग्यारहर्वा मन्त्र ही अचरशः ले लिया है: श्रीर उससे सट कर ही, उसके पूर्व में कठ. २. ४ श्रीर आगे कठ. २. ४ ये मंत्र दिये हैं। अर्थां से तीनों मंत्र एक ही स्थान पर एक के पश्चान एक दिये गये हैं. और बिचला मंत्र ईशाबास्य का है। तीनां में ' विद्या ' शब्द वर्तमान है, इमलिये क्लेप-निवद में विद्या गरद का जो अर्थ है, बही ( ज्ञान ) अर्थ हेशायास्य में भी लेना चाहिये-मंग्युपनिषद् का ऐसा ही अभिन्नाय प्रगट होता है। एस्त ईशायास्य के शांकरभाष्य में कहा है, कि" यदि विद्या=सात्मज्ञान और अमृत=मात्त, ऐसे अर्घ ही ईशावास्य के म्यारहवें मन्त्र में ले ले, तो फहना होगा कि ज्ञान (विद्या) श्रीर कर्म ( भविद्या ) का समुख्य इस उपनिषर् में वर्शित हैं; परन्तु जब कियह समु-बब न्याय से यक्त नहीं है, तब विचा=देवतीयसभा और असत=देवलोक, यह गाँग श्रर्य ही इस स्थान पर केना चाहिये। "सारांश, प्रगट है कि "ज्ञान होने पर संन्यास ले लेना चाहिये, कर्म नहीं करना चाहिये; क्योंकि ज्ञान और कर्म का तमुख्य कमी भी न्याय्य नद्दी"—शांकर सम्प्रदाय के इस मुख्य सिद्धान्त के विरुद्ध र्शुगावास्य का मंत्र न होने पावे, इसलिये विद्या शब्द का गाँगा अर्थ स्वीकार कर, समस्त श्रुतिब-चनों की प्रपने सम्प्रदाय के अनुरूप एकवाक्यता करने के लिये, शांकरभाष्य में ईशाबास्य के ग्यारहर्वे मंत्र का अपर लिखे अनुसार श्रर्य किया गया है। माम्प्रदायिक **ाष्ट्र** से देखें, तो ये अर्थ महत्त्व के ही नहीं, प्रत्युत आवश्यक भी हैं। परन्तु जिन्हें यह मल सिदान्त ही मान्य नहीं, कि समस्त उपनिपदों में एक ही ग्रर्थ प्रतिपादित रष्टना चाहिये,--हो मार्गी का श्रति-प्रतिपादित होना शस्य नही.--उन्हें वाहि-खित मंत्र में विद्या और अन्तत शुद्द के अर्थ यदलने के लिये कोई भी अवश्य-कता नहीं रहती । यह तत्व मान लैने से भी, कि परमध ' एकमेचाहितीयं ' है. यह सिद्ध नहीं होता कि इसके ज्ञान होने का उपाय एक से आधिक न रहे। एक ही श्रदारी पर चढ़ने के लिये दो ज़िन, या एक ही गाँव को जाने के लिये किय प्रकार हो मार्ग हो सकते हैं; उसी प्रकार मोद्य-प्राप्ति के उपार्थों कि या निष्टा की बात है: और इसी अभिप्राय से भगवद्गीता में रपष्ट कष्ठ दिया है-"लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्टा।" दो निष्टाओं का होना सम्भवंतीय फहने पर. कुछ उपनिपदों में केवल आनानिक का, तो कुछ में शान-कर्म-समुख्यमिष्टा का वर्तान भ्रामा कुछ भ्रशक्य नहीं है। क्रयात्, ज्ञाननिष्टा का विरोध होता ह, इसी स ईशाबास्योपनिषद् के ग्रव्ट का सरल, स्ताभाविक और स्पष्ट क्राये छोड़ने के लिये कोई कारगा नहीं रह जाता। बहु कहने के लिये, वि श्रीमच्छंकराचार्य का घ्यान सरल अर्थ की अपेदा संस्यातनिया प्रधान गुकवान्यता की घोर विशेष या, एक चौर इसरा क्रारण भी है। तैतिरीय उपनिषद के शांकरमाव्य (ते. २. ११ ) में ईशावास्य मंत्र का इतना ही भाग दिया है, कि '' अविद्यया मृत्युं तीत्वां निद्ययाऽमृतसम्बुते ", और वसके साथ ही यह सनुवचन भी दे दिया है-" तपसा कमापं हन्ति विद्ययाऽमृतमरनुते " ( मृतु. १२. १०४ ) कीर इन दोनों बचनों में " विद्या "शहद का एक ही मुख्यार्थ ( अर्घान् ब्रह्मझान )

माचार्य ने स्त्रीकार किया है। परन्तु यहाँ आचार्य का कथन ईं। कि " तीर्त्वां= तैर कर या पार कर " इस पद से पहले मृत्युलोक को तैर जाने की किया पूरी हो लेन पर, फिर ( एक साथ ही नहीं ) विद्या से अमृतत्व प्राप्त होने की किया संबंधित होती है। किन्तु कष्टना नहीं होगा, कि यह कर्य प्रवीर्ध के " उसर्य सह " शस्त्र के विरुद्ध दोता है और प्रायः इसी कारण से ईशावास्य के शांकरमान्य में यह अर्थ छोड़ मी दिया गया हो। कुछ भी हो; ईशावास के म्यारहवें मंत्र का शांकर माच्य में निराला व्याख्यान करने का जो कारण है, वह इससे व्यक्त हो बाता है। यह कारण साम्प्रदादिक है; धौर माप्यकर्त्ता की साम्प्रदायिक दृष्टि स्त्रीकार न करने-वार्ली को प्रस्तुत भाष्य का यह व्याख्यान मान्य न होगा। यह वात हमें भी मेत्र हैं, कि श्रीमच्छंकराचार्य जैसे अलौकिक ज्ञानी पुरुप के प्रतिपादन किये हुए अर्थ को छोड़ देने का प्रसंग जहाँ तक ठले. वहाँ तक अच्छा है। परन्तु साम्प्रदायिक दृष्टि त्यागने से ये प्रसंग तो आवेंगे ही और इसी कारण दमसे पहले भी, ईशावास-मन्त्र का अर्थ शांकरमाप्य से विमिन्न (अर्थात् जैसा हम कहते हैं, वैसा ही) अन्य भाष्यकारों ने लगया है। उदाहरणार्य, वाजसनेयी संहिता पर ऋर्यात् ईशावा-स्योपनिषद् पर मी टबटाचार्व का जो माप्य है, उसमें " विद्यां चांविद्यां च " इस सन्त्र का व्याख्यान करते हुए ऐसा अर्थ, दिया है कि " विद्या=आत्मक्षान और अविद्या≔कर्म, इन दोनों के एकीकरण से ही असृत अर्थात मोदा मिलता है। " अनन्ताचार्य ने इस अपनिपद् पर अपने भाष्य में इसी शानकर्मसमुद्रा यात्मक अर्थ को स्वीकार कर अन्त में साफ़ लिख दिया है कि " इस मन्त्र क्य सिद्धान्त और 'यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरिप गम्यते ' ( गी. ५. ५ ) गीता के इस वचन का अर्थ एक ही है; एवं गीता के इस छोक में जो 'सांख्य' कार 'योग 'शब्द हैं वे क्रम से 'ज्ञान ' और 'कर्म 'के बोतक हैं " । इसी प्रकार अपराकदेव ने भी याज्ञवल्य-स्मृति (३.५७ और २०५) की अपनी टीका में ईशावास्य का ग्यारहवाँ सन्त्र दे कर, अनन्ताचार्य के समान ही, टसका ज्ञान-कर्म-समुज्ञमात्मक भर्य किया है। इससे पाठकों के ज्यान में भा जावेगा, कि भाज इम द्दी नये सिरे से ईशावास्योपनियद के मन्त्र का शांकरमाप्य से भिन्न श्रर्थ नहीं करते हैं।

यह तो हुआ स्वयं ईशावास्योपनिषद् के मन्त्र के सम्बन्ध का विचार। अब शांकरः

<sup>•</sup> पूने के आनन्दासम में ईशावास्योपनिषद् वी जो पोयो छपी है, उसमें में सभी माध्य हैं; और याह्यवस्यरमृति पर अपराक की टीका मी आनन्दासम में ही पृथक् छपी है। त्रों. मेक्समूलर ने उपनिषदों का जो अनुवाद किया है, उसमें ईशावास्य का मापान्तर शंकर माध्य के अनुसार नहीं है। उन्हों ने भाषान्तर के अन्त में इसके कारण वतलाये हैं (Sacced Books of the East Series, Vol. I. pp. 315-320). अनन्ताचार्य का माध्य मेक्समूलर साहव को उपलब्ध न हुआ था; और उनके ध्यान में यह बात आई हुई देख नहीं पहनी कि शांकर माध्य में निराला अर्थ क्यों किया गया है।

भारत्य में वो '' तपसा कलापं द्दान्त विद्ययाञ्चलमरनुते " यह मनु का वचन दिया है, उसका भी घोड़ा सा विचार करते हैं। मनुस्मृति के वारहवें क्रष्याय में यह १०४ न्यार का स्तोक है; भीर मनु. १२. मई से विदित होगा, कि वह प्रकरण वैदिक कर्मयोग का है। कर्मयोग के इस विवेचन में—

तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसक्रं परम् । तपसा कल्मणं हन्ति विद्ययाऽमृतमश्तुते ॥

पद्देश वरण में यह बतला कर, कि " तप और (च) विद्या ( मर्याद दोनों ) जात्रण को उत्तम मोचदायक हैं, " फिर प्रत्येक का उपयोग दिखलाने के लिये दूसरे वरण में कहा हैं, कि " तप से दोष नष्ट हो जाते हैं और विद्या से ममृत सर्वाद नोच मिलता है।" इससे मगढ़ होता है, कि इस स्थान पर ज्ञान-कर्म-समुखय ही मनु को ममिप्रत है भार ईशावास्य के ग्यारहवें मंत्र का अर्थ ही मनु ने इस सोक में वर्गान कर दिया है। हारीतस्मृति के वचन से भी वही अर्थ अधिक दृढ़ होता है। यह हारीतस्मृति स्वतन्त्र तो उपलब्ध है ही, इसके सिवा यह नृसिंहपुराख (स. ५०-६१) में भी बाई है। इस नृसिंहपुराख (ईश. ६-११ में और हारीत-स्मृति». ६-११) में ज्ञान-कर्म-समुखय के सम्बन्ध में ये होक हैं—:

ययाश्वा रयहीनाश्च रयाश्चीर्यनिना यथा ।
एवं तपश्च विद्याः च उमाविष तपस्चिनः ॥
ययात्रं मधु चंयुक्तं मधु चात्रेन चंयुतम् ।
एवं तपश्च विद्याः च चंयुक्तं भेषनं महत् ।
द्वान्यामेन हि पद्यान्यां यथा नै पश्चिणां गतिः ।
तथेन ज्ञानकर्माम्यां प्राप्यते ब्रह्म द्वाश्वतम् ॥

क वार्व " जिस प्रकार रच बिना घोड़े कार घोड़ के विना रच ( नहीं चलते ) उसी प्रकार तपस्त्री के तर कार विद्या की सी स्थिति है। जिस प्रकार कर शहद से संयुक्त हो और शहद का से संयुक्त हो, उसी प्रकार तप कार विद्या के संयुक्त होने से एक नहीं पवि होती है। जैसे प्रविचों की गति दोनों पंका के योग से ही होती है, वंसे ही जान कार कर्म (दोनों ) से शारवत बहा प्राप्त होता है। "हारीतस्त्रित के वे वचन बुद्दाग्रेयस्त्रित के दूसरे कच्याय में भी पाने जाते हैं। इन वचनों से, कार विग्रेय कर उनमें दिये गये द्वानों से, प्रगट हो जाता ह कि मलुस्त्रित के वचन का क्या कर्म स्थाना चाहिये। यह तो पहले ही कह जुके हैं, कि नतु तप शब्द में ही चातुर्वग्रंय के कर्मों का समावेश करते हैं ( मलुं. ११. २३६ ); और अब देख पड़ेगा, कि, तैतिरीयोपनियद् में " तप और स्वान्याय प्रवचन " इत्यादि काजो क्यायर कर के लिये कहा गया है ( तै. १.६) वह भी ज्ञानकर्मसमुख्य पत्र को स्वीकार कर ही कहा गया है ( तै. १.६) वह भी ज्ञानकर्मसमुख्य पत्र को स्वीकार कर ही कहा गया है ( ते. १.६) वह भी ज्ञानकर्मसमुख्य एवं को स्वीकार कर ही कहा गया है ( ते. १.६) वह भी ज्ञानकर्मसमुख्य एवं को स्वीकार कर ही कहा गया है ( ते. १.६) वह भी ज्ञानकर्मसमुख्य एवं को स्वीकार कर ही कहा गया है ( ते. १.६) वह भी क्षानकर्मसमुख्य एवं के स्वीकार कर ही कहा गया है । समूचे येगवासिए अन्य के सत्वाह्ये, कि मोच कैसे

मिलता है ? केवल ज्ञान से, केवल कमें से, या दोनां के समुख्यप से ? और हमें उत्तर देते दुए हारीतस्मृति का, पत्ती के पंचावाला दशन्त ले कर, पहले यह यन-सामा है कि " जिस प्रकार आकाश में पत्ती की गति दोनों पंखों से ही होसी है. रसी प्रकार ज्ञान काँर कमें इन्हों दोनों से मोज निलता है, केवल एक से जी कह सिदि मिल नहीं जाती। " और आगे इसी अये को विस्तार-सहित दिखलारे के लिये समन्ता योगवासिष्ट प्रन्य कहा गया है ( यो. १. १.६-२ )। इसीप्रकार बसिष्ट ने राम को मुख्य क्या में स्वान-स्थान पर बार बार यही उपदेश किया है, कि " जीवन्मुकं के समान बुद्धि को शुद्ध रख कर तुम समन्त्र ज्यवद्वार करो " (ये. थ. १८. १७--२६), या " कमों का छोडना मरगा-पर्यन्त उचित न द्वीने के काता (यो. ६. ट. २.४२), न्त्रधर्म के अनुसार प्राप्त चुए राज्य की पालने का काम करते रही (थी. ४.४. ४४ और६. ट. २१३.४०)। इस अन्य का टफ्संहार और श्रीरानक्ट के किये हुए काम भी इसी टपरेश के बातुसार है। परन्तु योगवासिए के टीकाकर ब संन्यासमागीय; इसलिये पत्ती के हो पंत्रीवाली रूपमा के स्पष्ट होने पर मी, उन्हों ने भ्रन्त में अपने पास से यह तुरा लगा ही दिया कि ज्ञान और कर्न देशों सुगरर क्राचीत् एक ही समय में विहित नहीं हैं। विना टीका मूल प्रन्य पहने से किनी के भी ज्यान में सहत ही बा तावेगा, कि टीकाकारों का यह ब्रार्थ न्होंबातानी क है, एवं क्रिप्ट और साम्प्रदायिक है। महास प्रान्त में योगवासिप्ट सरीवा ही गुर ज्ञानवासिष्टतत्त्वसारायणा नामक एक अन्य असिद्ध है । इसके ज्ञानकाराउ, उपातका काराड और कर्मकाराड—ये तीन भाग हैं। इस पहले कह बुके हैं, कि यह प्रन्य जितना पुराना बतलाया जाता है, उतना वह दिखता नहीं है। यह प्राचीन मने ही न हो; पर जब कि ज्ञान कर्म समुखयं पन्न ही इसमें प्रतिपाद है, तब इस स्वान क उसका उल्लेख करना आवश्यक है। इसमें अद्भेत नेदान्त है और निकास कर्मपर ही बहुत जोर दिया गया है इसिलेये यह कहने में कोई हानि नहीं कि इसका सम्प्रहाय शुंकराचार्य के सस्यादाय से मिल घोर स्वतन्त्व है। मदास की घोर इस सन्यदाय का नाम ' अनुमवाद्वेत ' हैं; क्रीर वास्तविक देखने से ज्ञात होगा, कि गीता के करें सोग की यह एक नक़ल ही है। परन्तु केवल मगवद्गीता के ही बाबार से इस स्मार त्रव को सिद्ध न कर, इस अन्य में कहा है कि कुल १०० टपनिक्सें से नी वर्त्त कर्ष सिद्ध होता है। इसमें रामगीता और सूर्यमीता, ये दोनों नई गीताएँ मी दो हुई हैं। कुछ स्रोगों की जो यह समम है, कि अट्टेंत मत को श्रंगीकार करना मानों करें. संन्यासपद्म को स्वीकार करना ही है, यह इस अन्य से दूर हो जावती। उपर दिव शये प्रमाणों से श्रव स्पष्ट हो जायगा कि संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्, धर्मसूब, मर्छ याज्ञवत्क्य-स्मृति, महामारत, मगवद्गीता, योगवासिष्ट ग्रीर ग्रन्त में तत्वसायम् ग्रमृति ग्रन्यों में भी जो निष्काम कर्मयोग प्रतिपादित है, उसको श्रुतिस्मृति प्रतिपादित न भान केवल संन्यासमार्ग को ही श्रुति स्पृति प्रतिपादित कहना सर्वेष निर्मल है।

इस मृत्युलोक का व्यवद्वार चलने के लिये या लोकसंप्रद्वार्य ययाधिका<sub>र</sub> निफाम कर्म, और मोज्ञ दी प्राप्ति के लिये ज्ञान, इन दोनों का प्**ककालीन सम्र** — च्चय दी, अथवा महाराष्ट्र कवि शिवदिन-केसरी के वर्णानानुसार—

प्रपंच साधुनि परमार्थाचा लाहो ज्याने केला ।

' तो नर मला भला रे भला भला ॥ ≉

यही अर्थ, गीता में प्रतिपादा है। कर्मयोग का यह मार्ग प्राचीन काल से चला आ
रहा है; जनक प्रमृति ने इसी का आचरण किया है और स्वयं भगवान् के द्वारा
। इसका प्रसार और पुनरुजीवन होने के कारण इसे ही भागवतधर्म कहते हैं। ये
सव वातें अच्छी तरह सिद्ध हो जुकी। अब लोक्संप्रह की दृष्टि से यह देखना भी
आवश्यक है, कि इस मार्ग के ज्ञानी पुरुष परमार्थ युक्त अपना प्रपञ्च-जगत् का
ज्यवहार-किस रीति से चलाते हैं। परन्तु यह प्रकरण बहुत बढ़ गया है, इसलिये इस विषय का स्पर्शकरण अगले प्रकरण में करेंगे।

<sup>ै &</sup>quot; वहीं नर भला है जिसेने प्रपंच साथ कर ( संसार के सब कर्तव्यों का यथोचित पालन कर ) परमार्थ यानी मोझ की प्राप्ति भी कर की हो।"

## बारहवाँ प्रकरण।

## सिद्धावस्था और व्यवहार ।

सर्वेषां यः सुद्धनित्यं सर्वेषां च हिते रतः कमेणा मनसा वाचा स धर्मे वेद जाजले ॥ क्ष महामारत, शांतिः २६१. ६।

जिस मार्ग का यह सत है कि ब्रह्मज्ञान हो जाने से जब बुद्धि प्रतंस्त सम और निष्काम हो जावे तब फिर मनुष्य को कुछ मी कर्तन्य आरो के तिये रह नहीं जाता; श्रीर इसी लिए, विरक्त बुद्धि से, ज्ञानी पुरुष को इस चतर-े मंगुर संसारके दुःखमय श्रीर शुष्क व्यवहार एकदम छोड़ देना चाहिये, उस मार्ग के पंडित इस बात को कदापि नहीं जान सकते कि कमयोग अयवा गृहस्याश्रम के बतीव का भी कोई एक विचार करने योग्य शास्त्र है। संन्यास लेने से पहले चित्र की शाहि हो कर ज्ञान मासि हो जानी चाहिये, इसी लिये उन्हें मंजूर है कि संसार—दुनिया दारी-के काम उस धर्म से ही करना चाहिये कि जिससे चित्त शृति शृद्ध होंवे अर्थात वह सात्विक वने । इसी लिये ये सममते हैं कि संसार से ही सदैव बना रहमा पागलपन है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रत्येक मनुष्य सन्यास ले ले, इस जगत् में उसका यही परम कर्तव्य है । ऐसा मान क्षेत्रे से कर्मयोग का स्वतन्त्र मेहत्व कुछ भी नहीं रह जाता: भीर इसी लिये संन्यासमार्ग के परिवत सांसारिक कर्तन्यों के विषय में कुछ थोडा सा प्रासिङ्गक विचार करके गाईरव्यवर्स के कर्म-श्रकर्म के विवेचन का इसकी अपेक्षा और अधिक विचार क्सी नहीं करते कि मनु-आदि शास्त्रकारों के बतलाये दुए चार आश्रमरूपी ज़ीने से चढ कर संन्यान भाश्रम की श्रन्तिम सीढ़ी पर जल्दी पहुँच जासी । इसी लिये कतियुग में संन्यास मार्ग के पुरस्कर्ता श्रीशहराचार्य ने अपने गीतामाप्य में गीता के कर्मप्रधान वचमा की उपेत्ता का है; अथवा उन्हें केवल प्रशंसात्मक (अर्थवाद प्रधान) कल्पित किया है; और मन्त में गीता का यह फलितार्थ निकाला है कि कर्म संन्यास धर्म ही गीता भर में प्रतिपाद्य है। भीर यही कारण है कि दूसरे कितने ही टीकांकारों ने अपने अपन संभादाय के अनुसार गीता का यह रहस्य वर्णन किया है कि मगवान् ने रसामूमि पर मर्जुन को निवृत्तिप्रधान मर्याद निरी मिक, या पातक्षल योग अयवा मोत्तुमार्ग का ही उपदेश किया है। इतमें कोई सन्देह नहीं कि संन्यासमार्ग का श्राच्यारमञ्जान निर्देशि हैं। श्रीर उसके द्वारा प्राप्त होनेवाली साम्यश्रद्धि अयदा

१ " हे जाजले ! (कहना चाहिये कि) उसी ने धर्मको जाना कि जो कर्म से, मन ने , भौर वाणी से सब का दित करने में छगा हुआ है और जो समी का नित्यं स्त्रेही है।"

निकास श्रवस्या भी गीता को मान्य है, तयापि गीता को संन्यासमार्ग का यह कर्म-सन्वन्धी मत श्राय नहीं है कि मोच-प्राप्ति के लिये अन्त में कर्मों को एकदम होड ही वैठना चाष्टिये। पिछले प्रकरण में हमने विस्तार-सहित गीता का यह विशेष सिद्धान्त दिखलाया है कि बहाज्ञान से प्राप्त होनेवाले वैरान्य अथवा समता से भी जानी पुरुष को ज्ञान-प्राप्ति हो चुकने पर भी सारे व्यवसार करते रहना चाहिये। जगत् से ज्ञानयुक्त कर्म को निकाल ढाल तो दुनिया अन्धी हुई जाती है और इससे टसका नाश हो जाता है; जब कि मगवान की ही इच्छा है कि इस रीति से टसका नाश न हो, वह मली माति चलती रहे: तब ज्ञानी पुरुष को भी जगत के समी कर्म निकास बुद्धि से करते हुए सामान्य लोगों को भच्छे वर्ताव का प्रत्यज्ञ नम्ना दिखला देना चाहिये। इसी मार्ग को अधिक श्रेयस्कर श्रीर प्राह्म कहें, तो यह देलने की जरूरत पटती है कि इस प्रकार का ज्ञानी पुरुष जगत के व्यवहार किस प्रकार करता है। क्योंकि ऐसे ज्ञानी पुरुष का व्यवहार ही लोगों के लिये आदर्श है: उसके कर्म करने की रीति को परस लेने से धर्म-श्रधर्म, कार्य-अकार्य अयवा कर्तन्य-अकर्तव्य का निर्माय कर देनेवाला साधन या युक्ति-विसे इस खोव रहे ये-ब्राप ही आप हमारे हाय लग जाती है। संन्यासमार्ग की अपेजा कर्मयोगमार्ग में यही तो विशेषता है। इन्द्रियों का निग्रह करने से जिस पुरुष की 'व्यवसायात्मक युद्धि स्थिर हो कर " सब भूतों में एक जात्मा " इस साम्य को परल लेने में समर्य हो जाय, उसकी वासना भी ग्रुद्ध ही होती हैं; भीर इस प्रकार वासनात्मक बुद्धि के शब. सम, निर्मम और पवित्र हो जाने से फिर वह कोई भी पाप या मोत्तके लिये प्रतिबन्धक कम कर ही नहीं सकता। क्योंकि पहले वासना है फिर तदनकुल कर्म; जब कि क्रम ऐसा है तब ग्रुद वासना से होनेवाला कर्म ग्रुद्ध ही होगा, कार जो शुद्ध है वही मोच के लिये धनुकृत है । अर्थात हमारे कींगे जो कर्म-अकर्म-विचिकित्सा 'या 'कार्य-अकार्य-व्यवस्थिति 'का विकट प्रश्न या कि पार-लाँकिक कल्याण के मार्ग में आड़े न आ कर इस संसार में मनुष्यमात्र को कैसा बर्ताव करता चाहिये, उसका अपनी करनी से प्रत्यन्त उत्तर देनेवाला गुरु अव इमें मिल गया ( ते. १. ११. ४; गी. ३. २१ )। अर्जुन के आगे ऐसा गुरु श्रीकृष्ण के रूप में प्रत्यस खड़ा या। जब मर्जुन को यह शंका हुई कि 'पया ज्ञानी पुरुष युद आदि कर्मी को बन्धनकारक समाम कर छोड़ दे, ' तब उसकी इस गुरु ने दूर वहा दिया और अध्यातमहास्त्र के सद्दारे अर्जुन को मली भाति समक्ता दिया कि जातन के व्यवद्वार किय युक्ति से करते रहने पर पाप नहीं लगता; अतः वह युद्ध के लिये प्रकृत हो गया। किन्तु ऐसा चोखा ज्ञान सला देनेवाल गुरु प्रत्येक मनुष्य जो उद चाहे तब नहीं मिल सर्वते: श्रार ती तरे प्रवरण के अन्त में, " महाजनी येन गृत: स पन्याः " इस बचन का विचार करते हुए इस बतला आये हैं कि ऐसे महापुरुषों के निरं अपरी वर्ताव पर विलक्क अवलम्बित रह भी नहीं सकते । अत्मव जरात को अपने जाचरण से शिक्षा देनेवाले इन जानी पुरुषों के बतीब की बढ़ी बारीकी

से जाँच कर विचार करना चाहिये कि इनके वर्ताव का ययाये रहस्य या मृत तल क्या है। इसे ही कर्मयोगशास्त्र कहते हैं; खीर उपर जो जानी पुरुष वतलाये गये हैं, उनकी दियति और कृति ही इस शास्त्र का आधार है। इस जगन के सभी पुरुष यि इस प्रकार के आत्मज्ञानी चीर कर्मयोगी हों, तो कर्मयोगशास्त्र की ज़रूरत ही व पहेगी। नारायगीय चर्म में एक ध्यान पर कहा है—

एकान्तिनो हि पुरुषा दुर्छमा बह्वो छप । यद्येकान्तिमिराकाणि जगत् स्यात्कुरुनन्दन ॥ ओहंसकैरात्मविद्धिः चर्वभूतहिते रतैः । भवेत् कृतयुगप्राप्तिः साधीः कमीववर्षिता ॥

" ्कान्तिक अर्थात् प्रवृत्तिप्रधान मागवतधर्म का पूर्णतया आवराग्र अनेवाले पुरुषों का श्रधिक मिलना कठिन है। श्रात्मशानी, श्रहिसक, प्रान्तधर्म के ज्ञानी श्रीरप्राग्रिमात्र की भलाई करनेवाले प्रत्यों से यदि यह जगत भर जावे तो श्राशी:--कर्म अर्थात काग्य अयवा स्वार्थत्रादि से किये दुए सारे कर्म इस जगद में दूर हो कर फिर कृतयुग प्राप्त हो जावेगा " ( ग्रां. ३४८. ६२, ६३ )। क्यांकि ऐसी हियति में सभी पुरुषों के ज्ञानवान रहने से कोई किसी का नुकसान तो करेगा ही नहीं; प्रत्युत प्रत्येक मतुष्य सब के कल्याग्। पर ध्यान दे कर, तद्नुसार ही ग्रुद्ध कन्तः कर्गा और निष्काम बुद्धि से भ्रापना वर्ताव करेगा । इसारे शास्त्रकारों का मत है कि बहुत पुराने समय में समाज की ऐसी ही दियति थी और बह फिर कमी न कमी प्राप्त द्वीती द्वी ( समा. ज़ां. ५६. १४ ); परन्तु पश्चिमी परिडत पहली बात को नहीं मानते—वे कर्वाचीन इतिहास के आधार से कहते हैं कि पहले कमी ऐसी रियति नहीं थी; किन्तु भविष्य में मानव जाति के सुघारों की बदौसत एसी रियति का मिल जाना कभी न कभी सम्भव हो जावेगा। जो हो; यहाँ इतिहास का विचार इस समय कर्तन्य नहीं है। हाँ, यह कहने में कोई हानि नहीं कि समात की इस भारतुत्कृष्ट स्थिति अथवा पूर्णावस्था में प्रत्येक मनुष्य परम झानी रहेगा, और वह लो व्यवद्वार करेगा उसी को ग्रुव्ह, पुरायकारक, धर्म्य श्रयचा कर्तम्य ही पराकाष्टा मानना चाहिये। इस मत को दोनों ही मानते हैं। प्रसिद्ध अंप्रेज़ स्रोडेणास जाता स्पेन्यर ने इसी मत का अपने नीतिशाख-विषयक अन्य के अन्त में अतिपादन किया हैं; और कहा है कि प्राचीन काल में श्रीस देग के तत्वज्ञानी पुरुषों ने यही सिद्धान्त किया था ! वदाहरणार्थ, यूनानी तत्त्ववत्ता प्लेटो अपने अन्य में किखता ई-तत्त्व. ज्ञानी पुरुषको जो कर्म प्रशस्त जैंचे, वही ग्रुमकारक खोर न्याय है, सर्व साधारण मनुष्यों को ये धर्म विदित नहीं होते, इसलिय उन्हें तत्वज्ञ पुरुष के ही निर्माय की प्रसारा मान लेना चाहिय । अरिस्टॉटल नामक दूसरा ग्रीक सत्वज्ञ अपने नीतिशास-

Spencer's Data of Ethics, Chap. AV, pp. 275-278. संन्य ने इस Absolute Ethics नाम दिया है

विषयक ग्रन्य (३. ४) में कहता है कि ज्ञानी पुरुषों का किया हुआ फेपला सर्देव इसलिये अचक रहता है, कि वे सच्चे तत्त्व को जान रहते हैं और ज्ञानी पुरुष का बद निर्ताय या न्यवद्वार ही औरों को प्रमाणभूत है। एपिक्टरस नाम के एक श्रीर धीक तत्वशास्त्रवेता ने इस प्रकार के प्रामाणिक परम ज्ञानी पुरुप के वर्णन में कहा हैं कि, वह "शान्त, समयदिवाला और परमेश्वर के ही समान सदा यानन्दमय रहता है: तथा उसको लोगों से भयवा उससे लोगों को ज़रा सा भी कप्ट नहीं होता" । पाउकों के ध्यान में आ ही जावेगा कि मंगवदीता में वार्णित रियतप्रजा. त्रिगुणातीत, स्रथवा परमभक्त या प्रह्मभूत पुरुष के वर्णन से इस वर्णन की कितनी समता है। "यसाबोहिजते लोको लोकाबोहिजते च यः" (गी. १२. १४)-जिससे लोग बार्टिम नहीं होते, भीर जो लोगों से बार्टिम नहीं होता ऐसे ही जो हर्पसेंद्र, मयविपाद सुल-दुख आदि वन्धनों से मुक्त है, सर्दा अपने आप में ही सन्त्रष्ट है ( श्रात्मन्यवात्मना तुष्टः गी. २. ५५ ) त्रिगुणों से जिसका अन्तः-कर्गा चन्नल नहीं होता ( गुगाँगों न विचाल्यते १४. २३ ), स्त्रति या निन्दा, श्रीर मान या अपमान जिसे एक से हैं, तथा प्राधिमात्र के अन्तर्गत आत्मा की एकता की परस कर (१८. १४) साम्यवृद्धि से आसक्ति छोड कर, घेर्य और उत्साह से अपना कर्त्तव्य कर्म करनेवाला भ्रयवा सम-लोष्ट-भ्रथम-कांचन (१४. २४),-- उत्पादि प्रकार से भगवर्शता में भी श्वितप्रज्ञ के लक्षण तीन-चार वार विस्तारपूर्वक वतलावे गये हैं। इसी अवस्या को सिद्धावस्या या बाह्यी स्थिति कहते हैं। और योगवासिष्ट कादि के प्रणेता इसी रियति को जीवन्मुकावस्या कहते हैं। इस रियति का प्राप्त हो जाना अत्यन्त दुर्घट है, अतएव जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट का कथन है कि. श्रीक परिदतों ने इस रिवर्ति का जो वर्णन किया है वह किसी एक वास्ताविक पुरुष का वर्णन नहीं है, बंदिक श्रद्ध नीति के तत्त्वों को, लोगों के मन में भर देने के लिये समस्त नीति की जढ 'शब्द वासना' को 'ही मनुष्य का 'चोला दे कर उन्हों ने परले सिरे के ज्ञानी और नीतिमान पुरुष का चिल अपनी कल्पना से तैयार किया है। लेकिन इमारे शासकारों का मत है कि यह रियति खयाली नहीं, विलक्क सची है और मन का निप्रह तथा प्रयत्न करने से इसी लोक में प्राप्त हो जाती है; इस बात का प्रत्यच अनुभव भी हमारे देशवालों को प्राप्त है। तथापि यह वात साधारण नहीं है, गीता (७.३) में ही स्पष्ट कहा है कि हज़ारों मनुष्यों में कोई एक आध मनुष्य इसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है, और इन हजारों प्रयत्न करनेवालों में किसी

Epicurus held the virtuous state to be "a tranquil, undisturbed, innocuous noncompetitive fruition. which approached most nearly to the perfect happiness of the Gods," Who "neither suffered vexation in themselves, nor caused vexation to others." Spencer's Data of Ethics, p.278; Bain's Mental and Moral Science Ed. 1875, p. 530 th at Ideal wise Man at 1

विरले को ही भनेक जम्मों के अनन्तर परमावधि की यह स्थिति अन्त में प्राप्त हाती है।

हियतप्रज्ञ-अवस्या या जीवन्मुक्त-अवस्या कितनी ही दुष्पाप्य क्यों न हो, पर जिस पुरुष को यह परमावाधि की सिद्धि एक वार प्राप्त हो जाय उसे कार्य-प्रकार्य के श्रयवा नीतिशास्त्र के नियम बतलाने की कभी स्नावश्यकता नहीं रहती। अपर इसके जो लक्त्या वतला आये हैं, उन्हीं से यह वात आप ही नियन हो जाती है। श्र्योंकि परमावधि की ग्रुद सम श्रीर पवित्र बुद्धि ही नीति का सर्वस्व है, इस कारण पेसे स्थितप्रज्ञ पुरुषों के लिये नीति-नियमों का उपयोग करना मानी स्वयंप्रकाश सर्व के समीप अन्धकार होने की करपना करके उसे मशाल दिखलाने के समान, असमंजस में पड़ना है। किसी एक त्राघ पुरुष के, इस पूर्ण द्यवस्था में पहुँचने या न पहुँचने के सम्बन्ध में शुद्धा हो सकेगी। परन्तु किसी भी रीति से जब एक बार निश्चय हो जाय कि कोई पुरुष इस पूर्ण अवस्था में पहुँच गया है, तब उसके पापपुग्य के सम्बन्ध में, श्रष्यारमशास्त्र के रिहासित सिद्धान्त को छोड़ श्रीर कोई करपना ही नहीं की जा सकती। कुछ पश्चिमी राजधर्मशास्त्रियों के मतानुसार जिस प्रकार एक स्वतन्त पुरुष्मं या पुरुषप्तमूह में राजसत्ता ऋधिष्ठित रहती है, और राजनिवयों से प्रका के बैंधे रहने पर भी राजा उन नियमों से श्रद्धता रहता है, ठीक उसी प्रकार नीति के राज्य में श्यितमञ्ज पुरुषों का आधिकार रहता है। उनके अन में कोई भी काम्य बुद्धि नहीं रहती, अतःकेवल शास्त्र से प्राप्त हुए कर्तव्यों की छोड़ भीर किसी भी हेतु से कर्म करने के लिये वे प्रवृत्त नहीं हुआ करते; अतएव अत्यन्त निर्मल धीर श्रद्ध वासनावाले इन पुरुषों के व्यवद्वार को पाप या प्रग्रुय, भीति या धनीति शब्द कदापि लागू नहीं होते; वे तो पाप और पुराय से बहुत दूर, आगे पहुँचजाते हैं। श्रीशङ्कराचार्य ने कहा है-

निस्नेगुण्ये पीथ विचरतां को विधि: को निषेध: ।
"जो पुरुष त्रिगुण्यतित हो गये, उनको विधि निपेधस्त्री नियम बाँघ नहीं सकते"
स्रोर बींद्ध अन्यकारों ने भी लिखा है कि ''जिस प्रकार उत्तम हीरे को विसना नहीं
पड़ता उसी प्रकार जो निर्वाण पद का ध्रिकारी हो गया, उसके कर्म को विधि
नियमों का सड़क्का लगाना नहीं पड़ता" ( सिलिन्द्रमक्ष. १. १. ७ )। कौपीतकी
स्रपनिषद् (३. १) में, इन्द्र ने प्रवर्दन से जो यह कहा है कि स्नासन्तानो पुरुष को
"भातृहत्या, पितृहत्या स्रथवा अ्रणुहत्या स्नादि पाप भी नहीं लगते." अथवा गीता
(१८. १७) में, जो यह वर्णान है कि सहक्षा-बुद्धि से सर्वणा विमुक्त पुरुष यदि
लोगों को मार भी दाले तो भी वह पाप-पुराय से सर्वदा बेलाग ही रहता है,
उसका तात्पर्य भी यही है (देलो प्रवद्गी. १४. १६ स्नीर १७)। ' धम्मपद ' नामक
बाँद्ध अन्य में इसी तत्त्व का स्रजुवाद किया गया है ( देलो धम्मपद, स्रोक २६४ )
स्नीर २६४) °। नई वाइयल में ईसा के श्रिप्य पाल ने जो यह कहा है कि " मुफे

<sup>&</sup>quot;कोषीतकी उनिषद् का वाज्य यह है-'या मा विजानीवाज्ञास्य कैनांचर कर्मणा लोको मीयते न मातृवरेन पितृ पेन न स्त्रेयन न अणहत्यया" धम पद का छोक दन प्रकार है:-

्समी बातें (एक ही सी) धर्म्य हैं" (१ कारिं. ई. १२; रोप. ८. २) उसका बाशय या जान के इस वाक्य का आशय भी कि ''जो भगवान के पुत्र (पूर्ण भक्त) ्रो राये. उनके हाय से पाप कमी नहीं हो सकता" (जा. १.३.६) हमारे मत में ऐसा ही है। जो श्रद्धबुद्धि को प्रधानता न दे कर केवल ऊपरी कर्मों से ही ्नीतिमत्ता का निर्यायं करना सीखे दुए हैं, उन्हें यह सिद्धान्त अम्द्रत सा मालूम होता है, और '' विधि-नियम से परे का मनमाना मला बुरा करनेवाला "—ऐसा इपने ही मन का कर्तक पूर्ण अर्थ करके कुछ लोग उछिखित सिदान्त का इस प्रकार विपर्यास करते हैं कि "स्थितप्रज्ञ को सभी बुरे कर्म करने की स्वतन्त्रता है "। पर अन्ये को खम्मा न देख पडे तो जिस प्रकार खम्भा दोषी नहीं है उसी प्रकार पशामिमान के अन्धे इन आचेप-कत्तीओं को राष्ट्रियत सिद्धान्त का ठीक ठीक क्रथं क्रवरात न हो तो इसका दोप भी इस सिद्धान्त के मत्ये नहीं योपा जा सकता। इसे गीता भी मानती है कि किसी की शुद्धवादि की परीचा पहले पहल उसके कपरी भाचरण से ही करनी पडती है; और जो इस कसौटी पर चौकस सिद्ध होने में अभी कुछ कम हैं, उन अपूर्ण अवस्था के लोगों को उक्त सिदान्त लाग करने की इच्छा अध्यात्म-वादी भी नहीं करते । पर जब किसी की बुद्धि के पूर्ण ब्रह्मनिष्ट और निःसीम निष्काम होने में तिल भर भी सन्देह न रहे, तब उस पूर्ण अवस्था में पहुँचे हुए सत्पुरुप की बात निराली हो जाती है। उसका कोई एक-माध काम बढ़ि लौकिक दृष्टि से विपरीत देख पहे, तो तत्त्वतः बड़ी कहना पहता है कि दसका बीज निर्दोप ही होगा प्रायवा वह शास्त्र की दृष्टि से कुछ योग्य कारणों के होने से ही हुआ होगा, या साधारण मनुष्यों के कामों के समान उसका लोगमलक या श्रनीति का होना सम्मव नहीं है; क्योंकि उसकी ब्रांदि की पूर्णता, ग्रुद्धता और समता पहले से ही निश्चित रहती है। बाइबल में लिखा है कि सबाहाम अपने पुत्र का बलिदान देना चाहता या, तो भी उसे प्रत्रष्टत्या कर डालने के प्रयत्न का पाप

> मातरं पितरं इन्ता राजानी है च खत्तिये। रहं सानुचरं इन्ता अनीवी याति बाह्मणो॥ मातरं पितरं इन्ता राजानी है च सोल्यिये। वेय्यव्यप्रक्षमं इन्ता अनीवी बाति बाह्मणो॥

प्रगट है कि धरपद में यह कल्पना कौपीतकी त्यानिषद से ली गई है। किन्तु बौद प्रत्यकार प्रत्यक्ष मातृवध या पितृवध अर्थ न करके भाता 'का तृष्णा और 'पिता ' का अमिमान अर्थ करते है। छेकिन हमारे मत में इस छोक का नीतित्वत्व बौद प्रत्यकारों को मली माति बात नहीं हो पाया, इसी से बन्हों ने यह औपचारिक अर्थ लगाया है। कौषीतको उपनिषद में 'मातृवधेन पितृवधेन ' मन्त्र के पहले इन्द्र ने कहा है कि "यद्यपि में ने पुत्र अर्थात नाह्यण का वच किया है तो भी मुझे उसका पाप नहीं लगता; "इस से स्पष्ट होता है, कि यहाँ पर प्रत्यक्ष वध ही विवाहित है। धरमपद के अल्पोजी अनुवाद में (S. B. E. Vol. X. pp. 70,71) भेनसमूलर साहब ने इन छोकों को जो टीका की है, इमारे मत में वह भी की का नहीं है।

नहीं लगाः या बुद्ध के शाप से उसका समुर मर गया तो भी उसे सनुष्यदृत्या हा पातक द्ध तक नहीं गया; भाषवा माता का मार डालने पर भी परग्राम के हाय स भार्ष्टस्या नहीं हुई: टसका कारगा भी वही तत्त्व है जिसका सहेन्द्र उपर क्रिका गया है। गीता में अर्जुन को जो यह टपदेश किया गया है कि "तेरी वटि करि पवित और निर्मल हो तो फलाशा छोड़ कर केवल चात्रधर्म के अनुसार यह में सीप्स और होए। को सार डालने से भी, न तो तुसे पितासह के वस का पासक लगेगा और न गुरुहत्या का दोष; क्योंकि ऐसे समय ईखरी सक्षेत्र की सिंदि के लिये त्तो केवल निमित्त हो गया है" (गी. ११. ३३), इसमें भी यही तल मह ई। व्यवहार में भी हम यही देखते हैं कि यदि किसी लखपती ने,किसी मिसमई के दो पैसे छीन लिये हीं तो उस लखपती को तो कोई चोर कहता नहीं; उस्य यंडी समम िलया जाता है कि भिखारी ने ही कुछ सपराय किया होता कि जिसका लखपती ने उसको दगुड दिया है। यही न्याय इससे भी अधिक समर्थक रीति व या पूर्णना से स्थितप्रज्ञ, अर्द्धत और सगवद्गक के वर्ताव को उपयोगी द्वीता है। क्योंकि लचाधीश की बुद्धि एक बार भले ही दिग जाय, परन्त यह जानी दसी बात है कि रियतमल की ब्रद्धि को ये विकार कभी रार्श तक नहीं कर सकते । सहि-कत्ता परमेश्वर सब कमें करने पर भी जिस अकार पाप-पुराय से बालित रहता है, दसी प्रकार इन ब्रह्मभूत साथ प्ररूपों की स्थिति सर्देव पवित्र और निवाप रहती हैं। क्रीर तो क्या, समय-समय पर ऐसे पुरुष स्त्रेच्छा अर्थात् अपनी मूर्ती में जो व्यवसार करते हैं, उन्हों से आगे चल कर विधि-नियमों के निकेच अन जाते हैं: र्खार इसी से कच्ते हैं कि ये सत्पुरूप इन विश्वि-नियमों के जनक ( उपजानेवासे) 🐔 - वे इनके गुलाम कभी नहीं हो सकते। न केवल वैदिक वर्ध में प्रत्युत बीट् भीर किश्चियन धर्म में भी यही सिद्धान्त पाया जाता है, तया प्राचीन प्रीक तन्त्र-ज्ञानियों को भी यह तत्व मान्य हो गया याः और अवीबीन बाल में कान्ट ने \*

<sup>\* &</sup>quot;A perfectly good will would therefore be equally subject to objective laws (viz laws of good), but could not be conceived as obliged thereby to act lawfully, because of itself from its subjective constitution it can only be determined by the conception of good. Therefore no imperatives hold for the Divine will, or in general for a hoty will; ought is here out of place, because the volition is already of itself necessarily in unison with the law." Kant's Metaphysic of Morals, p. 31 (Abbott's trans, in Kant's Theory of Ethics, 6th Ed.) निदेश दिशी में आव्यास्त्र उपनित्र को सीकार नहीं करता; तथापि उसने अपने अपने प्रस्त पुरुष का (Suparman) को सीकार नहीं करता; तथापि उसने अपने अपने पुरुष का (Suparman) के उसने किया है उसने उसने उसने अपने में उसने पुरुष का (Suparman) के उसने किया है उसने उसने अपने में अपने पुरुष का (Suparman) को सुन्य का किया है उसने उसने अपने में अपने पुरुष का (Suparman) को सुन्य का का मन मी Beyend Good Evil है।

अपने नीतिगास के प्रन्य में रापित सहित यही सिद्ध कर दिखलाया है। इस प्रकार नीति नियमों के कभी भी गैंदले न छोनेवाले मल भिराने या निद्रोप पाठ (सबक्) का इस प्रकार निश्चय हो जुकने पर साप ही सिद्ध हो जाता है कि नीति-शास्त्र या कर्मयोगशास्त्र के तत्त्व देखने की जिसे श्रामिलापा हो, उसे इन उदार बार निष्कलङ्क सिद पुरुषों के चरित्रों का ही सदम प्रवलोक्ष्य करना चाहिये। इसी आमि-प्राय से मगवहीता में ऋषेन ने श्रीकृत्या से पूछा है, कि " स्थितधीः कि प्रमापेत किमासीत बजेत किम् (गी. २. ५४)—श्चितमञ प्ररूप का बोलना. बैठना खोर बलना कैसा होता है: अयवा "कैलिक्किशन गुणान एतान अतीता भवति प्रमी किमाचारः " (गी. १४. २१) -- पुरुष त्रिगुगातीत कैसे होता है, उसका आचार क्या है और उसको किस प्रकार पहचानना चाहिये। किसी सराफ के पास सोने का केवर केंचवाने के लिये ले जाने पर वह अपनी दकान में रखे हुए 100 टल के सोने के टकडे से उसको परल कर जिस प्रकार उसका खरा-खोटापन बतलाता है बसी मकार कार्य-ग्रकार्य का या धर्म ग्रधर्म का निर्धाय करने के लिये हियतप्रज्ञ का बर्ताव ही कर्तोटी है. सत: गीता के उक्त प्रश्नों में यही सर्य ग्रीभेत है कि, सुके बस कर्मोटी का ज्ञान करा दीजिये । अर्जन के इस प्रश्न का उत्तर देने में भगवान ने हियतप्रज्ञ अयवा त्रिगुणातीत की हियति के जो वर्णन किये हैं एन्हें, कुछ लोग संन्याध मार्गवाले ज्ञानी प्ररुपों के बतलाते हैं: वन्हें वे कर्मयोगियों के नहीं मानते । कारगा यह बतलाया जाता है कि संन्यासियों को उद्देश कर ही 'निराश्रयः' (४. २०) विशेषण का गीता में प्रयोग दुश्रा है और वारहवें मध्याय में स्थितप्रज्ञ भगक क्रकों का वर्णन करते समय " सर्वारम्मपीत्यागी ' ( १२. १६ ) एवं ' अनिकेतः ' ( १२, १६ ) इस स्पष्ट पढ़ों का प्रयोग किया गया है। परन्त निरायय श्रायवा श्रान-केत पर्दों का अर्थ ' घर द्वार छोड़ कर जड़लों में भटकनेवाला ' विवक्तित नहीं है. किन इसका वार्य " बानाश्रितःकर्मफलं"(६.१) के समानार्यक ही करना चाहिये-तब इसका अर्थ, 'कर्मफल का आश्रय न करनेवाला' अयवा '-जिसके सन में उम फल के लिये ठौर नहीं ' इस देंग का हो जायगा । गीता के अनुवाद में इन श्लोकी के नीचे जो टिप्पियानाँ दी हुई हैं, उन्से यह बात स्पष्ट देख पड़ेगी। इसके आति-रिक श्यितपत्त के वर्यान में भी कहा है कि ''इन्ट्रियों को अपने कानू में रख कर व्यवहार करनेवाला " प्रार्थात वह निष्काम कर्म करनेवाला होता है (गी. २ ६४), भौर जिस श्लोक में यह 'निराध्रय' पर भाषा है, वहां यह वर्णन है कि " कर्मग्यमिप्रवृत्तोऽपि नेव किञ्चित्करोति सः " ऋर्यात् समस्त कर्म करके सी वक्ष अलिस रहता है। बारहवें अध्याय के अनिकेत आदि पदों के लिये इसी न्याय द्या खपयोग करना चाहिय । क्योंकि इस अध्याय में पहले कर्मफल के लाग की (कमें त्याग की नहीं ) प्रशंसा कर चुकन पर (गी. १२. १२), फलाशो लाग कर कम करने से मिलनेवाली शान्ति का दिहर्शन कराने के लिये आगे भगवद्गक के लजागा बतलाये हैं और ऐसे हीं घडारहवें घष्याय में भी यह दिखलाने के लिये कि

भासिक विराष्ट्रित कर्म करने से शानित कैसे मिलंती है। बहाभूत प्रस्य का प्रनः वर्णन भाया है ( गी. १८. ५० )। भतएव यह मानना पहता है कि ये सर्व वर्शन संन्यास मार्गवालों के नहीं है, किन्तु कर्मयोगी पुरुषों के ही है। कर्मयोगी रियतप्रज् श्रीर संन्यासी श्यितप्रज्ञ दोनों का प्रस्त्रज्ञान, शान्ति, आत्मीपम्य और निष्काम बढि अयवा नीतितन्त्र पृथक पृथक नहीं ही। दोनों ही पूर्ण ब्रह्मज्ञानी रहते ही, इस कारमा दोनों की ही मानसिक स्थिति, भीर शान्ति एक सी होती हैं: इन दोनों में कर्मधि से महस्त्र का भेद यह है कि पहला निरी शान्ति में ही द्वा रहता / है और किसी की भी चिन्ता नहीं करता, तया दूसरा भएनी शान्ति एवं आत्मी-पम्य-त्राद्धि का व्यवहार में यथासम्भव नित्य रपयोग/किया करता है । भतः यह न्याय से सिद्ध है कि न्यवहारिक धर्म अधर्म विवेचन के काम में जिसके अत्यदा न्यवः द्वार का प्रभागा भावना है, यह स्थितप्रज्ञ कर्म करनेवाला की होना चाहिये; यहाँ कर्मत्यागी साधु भ्रयवा मिल्लु का टिकना सम्मव नहीं है । गीता में भ्रार्जुन की किये गये समग्र उपदेश का सार यह है कि कमों के छोड़ देने की न तो ज़रुरत है और न वे दुट ही सकते हैं; ब्रह्मात्मीक्य का ज्ञान प्राप्त कर कर्मथोगी के समान व्यवसायात्मक बुद्धि को साम्यावस्था में रखना चाहिये, ऐसा करने से उसके साथ ही साथ वास-नात्मक दुद्धि मी सर्देव ग्रुद्ध, निर्मस ग्रीर पवित्र रहेगी, एवं कर्म का वन्घन न होगा। यही कारणा है कि इस प्रकरणा के आरम्भ के खोक में, यह धर्मतस्व वतलाया गया हैं कि " केवल वागी और मन से ही नहीं, किन्तु जो प्रत्यद्व कर्म से सव का सेही क्रीर हित् हो गया हो, उसे ही धर्मज़ कहनी चाहिय।" जाजलि को उक्त धर्मतत्व बतलाते समय तुलाधार ने वाणी श्रीर मन के साथ ही, वेल्कि इससे मी पहले उसमें कर्म का भी प्रधानता से निर्देश किया है ।

कर्मयोगी श्यितपञ्च की चायना जीवन्मुक की बुद्धि के चनुसार संव प्राणियों में जिसकी साम्य मुद्धि हो गई और परार्थ में जिसके स्वार्ष का सर्वया लय हो गया, उसकी विस्तृत नीतिशास्त्र सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं, वह तो आप ही स्वयंप्रकाश अथना ' वृद्ध ' हो गया । अर्जुन का चिकार इसी प्रकार का या; वसे इससे अधिक उपदेश करने की ज़रूरत ही न यी कि " तृ अपनी बुद्धि को सम और श्विक उपदेश करने की ज़रूरत ही न यी कि " तृ अपनी बुद्धि को सम और श्विक उपदेश करने की त्याग देने के व्यर्थ अस में न पड़ कर श्वितप्रज्ञ की सी सुद्धि रख और स्वधर्म के अनुसार प्राप्त हुए सभी सांसारिक कर्म किया कर।" तथापि यह साम्य-बुद्धि रूप योग सभी को एक ही जन्म में प्राप्त नहीं हो सकता, इसी से साधारण जोगों के लिये श्वितप्रज्ञ के यतांव का और योड़ा सा विवेचन करना चाहिये। परन्तु विवेचन करते समय खूब स्मरणा रहे कि हम जिस श्वित्यत्रज्ञ का जिन्ता करेंगे, वह कृतयुग के, पूर्ण अथस्या में पहुँचे हुए समाज में रहनेवाला नहीं है, बल्कि जिस समाज में बहुतेरे लोग स्वार्थ में ही दुवे रहते हैं उसी कि विवार करेंगे, वह कृतयुग के, पूर्ण अथस्या में पहुँचे हुए समाज में रहनेवाला नहीं है, बल्कि जिस समाज में बहुतेरे लोग स्वार्थ में ही दुवे रहते हैं उसी कि विवार करेंगे, वह कृतयुग के, पूर्ण अथस्या में कितनी ही क्यों न पहुँच गई को न हो गया हो और बसकी बुद्धि साम्यावस्या में कितनी ही क्यों न पहुँच गई

हो. तो भी उसे ऐसे ही लोगों के साथ बर्ताव करना है जो काम क्रोघ ऋदि के चकर में पढ़े हए हैं और जिनकी बुद्धि अगुद्ध है। अतुप्त इन लोगों के साय व्यवहार करते समय, यदि वह अहिंसा, दया, शान्ति, और जमा आदि नित्य एवं परमाविष के सद्गुर्गों को ही सब प्रकार से सर्वया स्वीकार करते तो वसका निर्वाप्त न होगा । भार्यात बहाँ सभी रियतप्रज्ञ हैं, यस समाज की बढ़ी चढ़ी हुई मीति और घर्म-अर्थम से दस समाज के धर्म-अधर्म कुछ कुछ मिल रहेंगे ही कि जिसमें लोगी पुरुषों का ही मारी जत्या होगा: वर्ना साधु पुरुष को यह जगत होड देना पडेगा और सर्वत्र दुष्टों का ही बोलबाला हो जावेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि साध पुरुष को अपनी समता-बुद्धि झोड देनी चाहिये; फिर' भी, समता-समता में भी भेट है। गीता में कहा है कि "ब्राह्मणो गवि हस्तिनि" (गी. ५, १८)—ब्राह्मण, गाय और हाथी में परिदतों की समबदि होती है, इसलिये यदि कोई गाय के लिये लाया हुआ चारा बाह्मणा को, भीर बाह्मणा के लिये बनाई गई रसोई गायको खिलाने लगे, तो क्या उसे परिवृद्ध कहेंगे? संन्यास मार्गवाले इस प्रश्न का महत्त्व भले न मानं, पर कर्मयोगशास्त्र की बात ऐसी नहीं है। दूसरे प्रकरण के विवेचन से पाठक जान गये होंगे कि सतयगी समाज के पूर्णावस्थावाले धर्म-अधर्म के स्वरूप पर च्यान रख कर, स्वार्थ-परायगा लोगों के समाज. में स्थितप्रज्ञ यह निश्चय करके वर्तता है. कि देश काल के अनुसार उसमें कौन कौन फर्क कर देना चाहिये. भीर कर्मयोगशास्त्र का यही तो विकट प्रश्न है। साब प्ररूप स्वार्थ-शायरा लोगों पर नाराज़ नहीं होते श्रयवा उनकी लोम-बुद्धि देख करके वे श्रपने मन की समता को डिगने नहीं देते. किन्त इन्हीं लोगों के कल्याम के लिये वे अपने उद्योग केवल कर्त्तन्य सम्भक्त कर वैराग्य से जारी रखते हैं। इसी तत्त्व की मन में 'ला कर श्रीसमर्थ

<sup>\*&</sup>quot;In the second place, ideal conduct such as ethical theory is concerned with, is not possible for the ideal man in the midst of men otherwise constituted. An absolutely just or perfectly sympathetic person, could not live and act according to his nature in a tribe of cannibals. Among people who are treacherous and utterly without soruple, eutire truthfulness and openness must bring ruin." Spencer's Data of Ethics, Chap. XV. p. 280. स्वेन्द्रा दे Relative Ethics कहा है; और वह कहत है कि "On the evolution-hypothesis, the two (Absolute and Relative Ethics) presuppose one another; and only when-they co-exist; can there exist that ideal conduct which Absolute Ethics has it formulate, and which Relative Ethics has to take as the standard by which to estimate divergencies from right, or degrees of wrong."

रामदास स्वामी ने दासबोध के पूर्वार्ध में पहले ब्रह्मज्ञान बतलाया है और फिर (दास. १९: १०; १२. प्-१०; १५. २) इसका वर्णन खारम्स किया है कि स्थितप्रज्ञ या उत्तम पुरुष सर्वसाधारणा लोगों को चतुर बनाने के लिये वेरान्य से अर्थात् निःस्पृष्ट्वता से लोकसंप्रह के निमित्त न्याप या उद्योग किसी प्रकार किया करते हैं; और आगे अठारहवें दशक (दास. १८. २) में कहा है कि सभी को ज्ञानी पुरुष अर्थात जांनकार के ये गुण्या—कथा, बातचीत, युक्ति, दाव-पेंच, प्रसङ्ग, प्रयत्न, तर्क, चतुराई, राजनीति, सहनशीलता, तीदण्या, उदारता, अध्यातमज्ञान, मिक्ते, खालसता, वैरान्य, धैर्य, उतसाह, दृहता, निप्रह, समता और विवेक आदि—सीखना चाहिये। परन्तु इस निःस्पृह साधु को लोभी मनुष्यों में ही बर्तना है, इस कारण्य अन्त में (दास. १६. ६. ६०) श्रीसमर्य का यह उपदेश है, कि लद्द का सामना लद्द ही से करा देना चाहिये, उज्ज्ञ के लिये उज्ज्ञ चाहिये और नटखट के सामने नटखट की ही आवश्यकता है।" तात्पर्य, यह निर्विवाद है कि पूर्णावस्था से व्यवद्वार में उत्तरने पर अत्युच्च श्रेणी के धर्म-अधर्म में योड़ा बहुत अन्तर कर देना पड़ता है।

इस पर श्राधिमीतिक वादियों की शङ्का है कि पूर्णावस्या के समाज से नीचे वतरने पर अनेक बातों के सार-भ्रसार का विचार करके परमाविध के नीति-धर्म में यदि योड़ा बहुत फ़र्क करना ही पड़ता है,तो नीति धर्म की निखता कहाँ रह गई भीर भारत सावित्री में न्यास ने जो यह " धर्मी नियः " तत्त्व बतलाया है, उसकी क्या दशा होगी ? वे कहते हैं कि प्राज्यात्मदृष्टि से सिद्ध होनेवाला धर्म का नित्यत्व कल्पना पसूत है, भार प्रत्येक समाज की श्वित के भ्रानुसार वस वस समय में " ऋधिकांश लोगों के अधिक सुख " वाले तत्त्व से जो भीतिधर्म प्राप्त होंगे, वेही चोले नीति नियम हैं। परन्तु यह दलील ठीक नहीं है। मूमितिशास्त्र के नियमातुः सार यदि कोई बिना चौड़ाई की सरल रेखा अथवा सर्वाश में निर्दाप गोलाकार न र्खीच सके, तो जिल प्रकार इतने ही से सरल रेखा की क्रयना शुद्ध गोलाकार की शुक्तीय व्याख्या गुलत या निरर्थक नहीं हो जाती, उसी प्रकार सरल और गुद्ध नियमाँ की बात है। जब तक किसी बात के परमानिध के शुद्ध स्वरूप का निश्चय पद्दले न कर लिया जाने तय तक व्यवद्वार में देख पढ़नेवाली उस बात की भनेक सुरतों में सुधार करना अथवा सार-असार का विचार करके अन्त में उसके तारतम्य को पहचान लेना, भी सम्भव नहीं है; और यही कारण है जो शराफ पहले ही निर्णय करता है कि १०० टब का सोना कौन है । दिशा-प्रदर्शक ध्रुवमत्स्य यन्त्र अथवा श्रुव नत्त्रत्र की म्रोर दुर्लद्य कर मपार महोद्धि की लहरी मीर वायु के ही तारतस्य को देख कर जद्दाज के खलासी वराबर भ्रापने जद्दाज की पतवार घुमाने लगें तो उनकी जो स्थिति होगी, वही स्थिति नाति नियमां के पर-मावधि के स्वरूप पर घ्यान न दे कर केवल देश-काल के ऋनुसार वर्तनेवाले मनुष्या की होनी चाहिये। अतएव यदि निरी आधिमीतिक दृष्टि से ही विचार करें तो

मा यह पहले अवश्य निश्चित कर लेना पढ़ता है कि ध्रुव जैसा अटल और नित्य नीति-ताव कौन सा है: और इस भावश्यकता को एक वार भान लेने से ही समूचा भाधिभौतिक पत्त लैंगडा हो जाता है। क्योंकि छुख-दु:ख भादि सभी विषयोप-भोग नाम-रूपात्मक हैं, सतएव ये स्निनत्य स्रोर विनाशवान भाया की ही सीमा में रह जाते हैं: इसलिये केवल इन्हीं वाद्य प्रमागों के आधार से सिद्ध होनेवाला कोई भी नीति-नियम नित्य गर्ही हो सकता। श्राधिमौतिक वाह्य सुख-दुःख की कल्पना जैसी जैसी बदलती जावेगी, वैसे ही वैसे उसकी यूनियाद पर रचे इए नीति-धर्मी को भी बदलते रहना चाहिये। ऋतः नित्य बदलती रहनेवाली नीति धर्म की इस रिचति को टालने के लिये माया छप्टि के विषयोपभोग छोड कर, भीति धर्म की इमारत इस " सब भूतों में एक बातमा "वाले अध्यात्मज्ञान के मज़बूत पाये पर ही खडी। करनी पडती है। म्यॉकि पोछे नवें प्रकरण में कह स्राये हैं कि स्वात्मा को छोड जगत् में दूसरी कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। यही तात्पर्य व्यासजी के इस वचन का है कि, "धर्मी दिन्यः संखदः से त्वनित्ये"-नीति अथवा सदाचरण का धर्म नित्य र्षे भीर सुखदुःख अनित्य है। यह सच है कि, दृष्ट भीर लोभियों के समाज में ऋडिंसा एवं सत्य प्रभूते नित्य नीति धर्म पूर्णता से पाले नहीं जा सकते:पर इसका दोप इन नित्य नीति धर्मी को देना उचित नहीं है। सूर्य की किरगों से किसी पदार्थ की परखाई चौरस मैटान पर सपाट भीर ऊँचे नीचे स्थान पर ऊँची-नीची पहली देख जैसे यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि वह परेखाई मूल में ही कैंची-नीची होगी, वसी प्रकार जब कि दुष्टों के समाज में नीति-धर्म के पराकाष्टा का श्रद्ध स्वरूप नहीं पाया जाता, तथ यह नहीं कष्ट सकते कि अपूर्ण अवस्था के समाज में पाया जानेवाला नीति धर्म का अपूर्ण स्वरूप ही मुख्य अयवा मूल का है। यह दौष समाज का है, नीति का नहीं। इसी से चतुर पुरुष ग्रुद्ध और नित्य नीति धर्मी से मगडा न मचा कर ऐसे प्रयत्न किया करते हैं कि जिनसे समाज ऊँचा उठता हुआ पूर्ण भवस्या में जा पहुँचे । लोभी मनुष्या के समाज में इस प्रकार वर्तते समय ही जिला नीति धर्मी के कुछ अपवाद यद्यपि अपरिहार्य मान कर इमारे शास्त्रों में बत-साये गये हैं, तथापि इसके लिये शास्त्रों में प्रायश्चित भी बतलाये गये हैं। परन्त पश्चिमी आधिर्मातिक नीतिशास्त्रज्ञ इन्हीं अपवादों को मूछों पर ताव दे कर प्रति-पादन करते हैं, एवं इन अपवादों का निश्चय करते समय वे उपयोग में आनेवाले बाह्य फलों के तारतम्य के तत्त्व को ही अम से नीति का मूल तत्त्व मानते हैं। अब पाटक समम्म नायेंगे कि पिछले प्रकरणों में हमने ऐसा भेट क्यों दिखलाया है।

यह बतला दियां कि स्थितप्रज्ञ ज्ञानी पुरुष की युद्धि और उसका यतीय ही नीति-शास्त्र का आधार है, पृत्रं यह भी बतला दिया कि उससे निकलनेवाले नीति के नियमां को—उनके नित्य होने पर भी—समाज की अपूर्णं अवस्था में योड़ा बहुत बदलना पड़ता है; तया इस रीति से बदले जाने पर भी नीति-नियमों की नित्यता में उस परिवर्तन से कोई बाधा नहीं आती। अब इस पहले प्रश्न का विचार करते है कि स्थितप्रज्ञ

शानी पुरुष भपूर्ण भवस्या के समाज में जो बर्ताव करता है, उसका मूल अथवा बीज तत्व क्या है। चौये प्रकरण में कह आये हैं कि यह विचार हो प्रकार से दिया ना सकता है; एक तो कत्ती की ज़िंद्ध को प्रधान मान कर और दसरे उसके उपरी बर्ताव से । इनमें से, यदि केवल दूसरी भी दृष्टि से विचार करें तो विदित होगा कि रियतप्रज्ञ को जो व्यवहार करता है, वे प्रायः सब लोगों के हित के ही होते हैं। गीवा में दो बार कहा गया ह कि परम ज्ञानी सत्पूरप' सर्वमुसहिते स्ताः'-प्राणा-मात्र के कल्यामा में निमम रहते हैं (गी. ५. २५; १२. ४); और महामारत में भी यही अर्थ अन्य कई स्थानें में आया है। हम जपर कह चुके हैं कि हियतप्रज्ञ सिद्ध पुरुष आहिंसा आदि जिन नियमों का पालन करता है. वहीं धर्म अथवा सदाचार का नम्ना है। इन अहिंसा आदि नियमों का प्रयोजन, अथवा इस धर्म का लक्षण बतलाते इए सहाभारत में धर्म का बाहरी उपयोग दिखलानेवाले ऐसे अनेक वचन रें.--"ध्रहिंसा सत्यवचनं सर्वभृतिहितं परम् " ( वन. २०६. ७३ )-म्ब्रहिंसा और सत्यसापण की गीति प्राश्चामात्र के दित के लिये हैं: " धारणादर्ममित्याहः" (शां. १०६. १२)-जात का धारण करने से धर्म है: "धर्म हि श्रेय इत्याहः" (भ्रानु. १०५. १४) - कल्यासा ही धर्म हैं; " प्रभवार्यायं भूतानां धर्मप्रवचनं इतम्" (शां. १०६. १०) - लोगों के अम्युद्य के लिये ही धर्म अधर्मशास्त्र वना हैं; अथवा " लोकवात्रार्थमेवेष्ठ धर्मस्य नियमः कृतः। उमयत्र ससीदर्कः " (शां. , २५८. ४)—धर्म अर्थम के नियम इसलिये रचे गये है कि लोकव्यवद्वार चले और दोना लोकों में कल्यागा हो, इत्यादि। इसी प्रकार कहा है कि धर्म अधर्म संशय के समय ज्ञानी पुरुष को मी-

े लोकयात्रा च द्रएव्या धर्मश्चारमहितानि च ।

"सीकव्यवहार, नीतिषमं भीर अपना कत्याग्य-इन वाहरी वातों का तारतस्य से विचार करके " ( अ.सु. ३०. १६; वन. २०६. ६० ) किर जो जुल करना हो, वसका निश्रय करना चाहिये; आर वनपर्व में राजा शिब ने धर्म-अधमं के निर्णयार्थ हसी युक्ति का रापयोग किया है ( देखी वन. १३१. ११ और १२)। इन वचनों से प्रगट होता है कि समाज का उन्कंप ही स्थितप्रक्ष के व्यवहार की 'बाह्य नीति' होती है; आर यदि यह ठीक है तो आगे सहज ही प्रश्न होता है; कि आधिमीतिक वादियों के इस अधिकांश लोगों के अधिक सुख अथवा (सुख शुन्द को न्यापक करके) हित या कत्याग्याचाले नीतितत्व को अध्यात्म-वादी मी भयों नहीं स्वीकार कर लेते हैं चार्य प्रकर्णा में हमने दिखला दिया है कि, 'इस अधिकांश लोगों के अधिक सुख स्वयं तक्यां तक्यां से अपने इस स्वयं का अपना वसति का और पारलंकिक कत्याण का अन्तर्भाव नहीं होता-इसमें यह बड़ा मारी दोव है। किन्तु ' इस श्रव्यां से किन्ति के सार्व्यां की किन्त्यं के सम्बन्ध में उपर दी हुई श्राच्यां ति ला सकेगाः सोर नीति-धर्म की नित्यता के सम्बन्ध में उपर दी हुई श्राच्यां कि स्वपंति मी कुल लोगों को विशेष महत्व की म जैंचता। इसितेये नीतिग्रास्त्र के स्वपंति मी कुल लोगों को विशेष महत्व की म जैंचता। इसितेये नीतिग्रास्त्र के स्वपंति मी कुल लोगों को विशेष महत्व की म जैंचता। इसितेये नीतिग्रास्त्र के स्वपंति भी की विशेष महत्व की म जैंचता। इसितेये नीतिग्रास्त्र के स्वपंति भीतिग्रास्त्र की नित्यं की नित्यं की में विशेष महत्व की म जैंचता। इसितेये नीतिग्रास्त्र के स्वपंति भीतिग्रास्त्र की नित्यं की नित्यं

बाज्यात्मिक और बाधिभौतिक मार्ग में जो महत्त्व का मेद है, इसका यहाँ और बोहा सा खुलासा फिर कर देना भावश्यक है।

नीति की दृष्टि से किसी कर्म की योज्बता, अयवा अयोग्यता का विचार दो प्रकार से किया जाता है:--(१) उस कर्म का केवल बाह्य फल देख कर अर्थात यह देख करके कि उसका दृश्य परिग्राम जगत् पर क्या हुआ है या होगाः और (२) यह देख कर कि उस कर के करनेवाले की बादि अर्थाद वासना कैसी थी। पहले को आधि-मोतिक मार्ग कहते हैं। दूसरे में फिर दो पत्त होते हैं और इन दोनों के प्रयक प्रयक्त नाम हैं। ये सिद्धान्त पिछले प्रकरणों में बतलाये जा चुके हैं कि, शब्द कर्म होने के लिये वासनात्मक बुद्धि ग्रद्ध रखनी पडती है और वासनात्मक बुद्धि को ग्रुद रखने के लिये व्यवसायात्मक प्रचांत कार्य-प्रकार्य का निर्माय करनेवाली ब्रद्धि भी हिया, सम और गुद्ध रहनी चाहिये। इन सिदान्तों के अनुसार किसी के भी कर्मी की शुद्धता जाँचने के लिये देखना पडता है कि उसकी वासनात्मक ब्रिटि श्रद्ध है या नहीं, और वासनात्मक बादि की श्रदता जींचने लगे तो अन्त में देखना ही पडता है कि न्यवसायत्मक बढि शुद्ध है या अशुद्ध। सारांश, कर्ता की बादि अर्थाव वासना की ग्रुद्धता का निर्णय, अन्त में व्यवसायात्मक दुद्धि की ग्रुद्धता से ही करना पडता है (गी. २.४१) । इसी न्यवसायात्मक बादि को सदसदिवेचन शक्ति के रूप में स्वतन्त्र देवता मान लेने से यह आधिरेविक मार्ग हो जाता है । परन्तु यह बुद्धि स्वतन्त्र देवत नहीं है, किन्तु आत्मा का एक अन्तरिन्द्रिय है: अतः बुद्धि को प्रधानता न दे कर, आत्मा को प्रधान मान करके वासना की श्रद्धता का विचार करने से यह नीति के निर्णाय कां आध्यात्मिक मार्ग हो जाता है । हमारे शास्त्रकारीं का मत हैं कि इन सब मार्गों में भाष्यात्मिक मार्ग श्रेष्ट है; भीर प्रसिद्ध जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्य ने यद्यपि ब्रह्मात्मेश्य का सिद्धान्त स्पष्टरूप से नहीं दिया है, तद्यपि वसने अपने नीतिशास्त्र के विवेचन का आरम्म श्रद्धवादि से अर्थात् एक प्रकार से, अध्यात्मदृष्टि से ही किया है एवं उसने इसकी रूपपत्ति भी दी है कि ऐसा क्यों करना चाहित्रे "। श्रीन काश्रमित्राय भी ऐसा क्षी के । परन्त इस विषय की पूरी .पूरी खानबीन इस छोटे से प्रनय में नहीं की जा सकती । इस चौथे प्रकरण में दो एक उदाहरण दे कर स्पष्ट दिखला चुके हैं कि नीतिमत्ता का पूरा निर्योग करने के लिये कर्म के बाहरी फल की अपेदा कर्ता की शुद्ध बुद्धि पर विशेष लक्ष देना पढता है: और इस सम्बन्ध का अधिक विचार आतो, पन्द्रहवें प्रकरणा में पाखात्य भार पौरस्त्य नीति-मार्गों की तुलना करते समय, किया जावेगा । सभी इतना ही कहते हैं कि कोई भी कर्म तभी होता है, जब कि पहले उस कर्म के करने की वृद्धि उत्पन्न हो, इसलिये कर्म की योग्यता-अयोग्यता का विचार मी सभी अंशों

<sup>&</sup>quot; See Kant's Theory of Ethics, trans. by Abbott, 6th Ed, especially Metaphysics of Morals therein.

में बुद्धि की ग्रुदता-मग्रुदता के विचार पर ही भवंजम्बित रहता है । बुद्धि वृत्ती होगी, तो कर्म भी बुरा होगा; परन्तु केवल वास कर्म के बुरे होने से ही यह अनुसान नहीं किया जा सकता कि बुद्धि भी बुरी होनी ही चाहिये। क्योंकि भूल से, कहा का कुछ समम लेने से, अथवा अज्ञान से भी वैसा कर्म हो सकता है. और फिर उसे नीतिशास की दृष्टि से बरा नहीं कह सकते। अधिकांश लोगों के अधिक सखा वाला मीतितत्त्व केवल बाहरी परिग्रामों के लिये ही उपयोगी होता है: भीर जड़ कि इन सखन्दः खात्मक बाहरी परिग्रामी को निश्चित रीति से मापने का बाहरी साधन अब तक नहीं मिला है, तब नीतिमत्ता की इस कसौटी से सदैव यदार्थ निर्माय होने का मरोसा भी नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मनुष्य कितना ही सयाना क्यों न हो जाय, यदि उसकी बुद्धि ग्राह्म न हो गई हो तो यह नहीं कह सकते कि वह प्रत्येक प्रवसर पर धर्म से ही बतेंगा।विशेषतः जहाँ उसका स्वार्थ भा डटा, वहाँ तो फिर कहना ही क्या है,-स्वार्ये सर्वे विसुद्धान्त येऽपि धर्मविदो जनाः ( ममा. वि. ५१. ४ ) । सारांश, मनुष्य कितना ही बढा ज्ञानी धर्मवेत्ता और सयाना क्यों न हो किन्तु, यदि उसकी बुद्धि प्राणिमात्र में सम न हो गई हो तो यह नहीं कह सकते कि इसका कर्म सदैव शुद्ध अथवा नीति की दृष्टि से निदेशि ही रहेगा। अतप्व हमारे शाखकारों ने निश्चित कर दिया है कि नीति का विचार करने में कर्म के बाह्य फल की अपेना, कर्ता की बुद्धि का ही प्रधानता से विचार करना चाहिये; साम्यवृद्धि ही बच्छे बर्ताव का चोला बीज है। यही भावार्य भग-वदीता के इस उपदेश में भी है:--

> दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगादनञ्जय । बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेवतः \*॥

कुछ लोग इस (गी. २. ४६) श्लोक में बुद्धि का अर्थ ज्ञान समम कर कहते हैं कि कर्म और ज्ञान दोनों में से, यहाँ ज्ञान को ही श्रेष्ठता दी है। पर हमारे मत में यह अर्थ भूल से खाली नहीं है। इस स्वल पर शांकरभाष्य में बुद्धियोग का अर्थ 'समत्व बुद्धियोग 'दिया हुआ है, और यह श्लोक कर्मयोग के प्रकरण में आया है। कराएव वास्तव में इसका अर्थ कर्मश्वान ही करना चाहिये; और वहीं सरल शित से लगता भी है। कर्म करनेवाले लोग दो प्रकार के होते हैं; एक फल पर—उदाहरणार्थ, उससे कितने लोगों को कितन सुख होगा, इस पर—इष्टि नमा कर कर्म करते हैं; और दूसरे बुद्धि को सम और निष्काम रख कर कर्म करते हैं, फिर कर्म श्वरंत से उससे जो परिणाम होना हो सो हुआ करे । इनमें से 'फलहेतवः' अर्थात् " फल पर दृष्टि रख कर कर्म करनेवाले " लोगों को नैतिक

<sup>\*</sup> इस स्रोक का स्रल अर्थ यह है—" हे धनंजय! (सम-) बुद्धि के योग की अपेक्षा (कोरा) कर्म विल्कुल की निक्रष्ट है। अतएव (सम-) बुद्धि का ही आग्नय कर। फल पर दृष्टि रख कर कर्म करनेवाले ( परुष ) कृपण अर्थात ओछे दर्जे के हैं। "

दृष्टि से कृपण भ्रयान कनिए श्रेणी के बतला कर समनुद्धि से कर्म करनेवालों को इस शोक में श्रेष्टता दी है। इस श्लोक के पहले दी चरणों में जो यह कहा है कि ' दरेगा सवरं कर्म युद्धियोगाद्धनञ्जय '—हे धनञ्जय! समत्व युद्धियोग की अपेजा कोरा कर्म प्रत्यन्त नित्रुष्ट हुँ हुसका तात्पर्य यही हुँ; प्रार जय प्रार्जुन ने यह प्रश्न किया कि " मीप्स-दोगा को कैसे मारूँ ? " तय उसको उत्तर भी यही दिया गया। इसका मावार्य यह है कि परने या मारने की निरी किया की ही फोर ज्यान न दे कर देखना चाहिय कि 'मनुष्य किस युद्धि से उस कर्म को करता है; ' श्रातएव इस ओक के तीसरे चरण में वपदेश है कि " तू बुद्धि भर्यात् समबुद्धि की शरण जा " क्योर क्यांगे उपसंद्वारात्मक सठारहवें प्रच्याय में भी भगवात् ने फिर कहा है कि '' बुद्धियोग का क्राश्रय करके तू कपने कमें कर।" गीता के टूसरे क्रष्ट्याय के एक भीर स्रोक से स्थन होता है कि गीता गिरे कर्म के विचार की कनिष्ठ समक्त कर रस कर्म की प्रेरक शब्दि के ही विचार को श्रेष्ठ मानती है । अठारहवें प्रध्याय में कर्म के मले-बुरे अर्घाद साविक, राजस और तामस, भेद बतलाये गये हैं । यदि निरे कर्मफल की कोर ही गीता का लच्य होता, तो सगवान ने यह कहा होता कि जो कर्म बहुतेरों की मुखदायक हो, वही माख्यिक है । परन्तु ऐसा न बतला कर कांग्रस्हर्वे अच्याय में कहा है कि " फलाग़ा छोड़ कर निस्सक्ष ख़ादि से किया इस्रा कर्म सारिवक स्थावा उत्तम ह " (गी.१८.२३)। सर्यात् इससे प्रगट होता है कि कर्म को बाद फल की अपेना कर्ता की निष्काम, सम और निस्सन बादि को ही दर्म श्रक्म का विवेचन करने में गीता श्रधिक महत्त्व देती है। यही न्याय हियत-प्रज के व्यवहार के लिये उपयुक्त करने से सिद्ध होता है कि हिपतप्रज्ञ जिस साम्ब वित्र से अपनी बराबरीवालां, छोटां और सर्व साधाराण के साम वर्तता है, वही साम्यवद्धि उसके ब्राचरण का मुख्य तत्त्व है ब्रीर इस ब्राचरण से जो ब्राणिमात्र का संगल होता है, वह इस साम्यवृद्धि का निरा जपरी भार भानप्रिक परिगाम है। ऐसे ही जिसकी बुद्धि पूर्ण अवस्या में पहुँच गई हो, यह कोगीं को केवल श्राधिमीतिक सुख प्राप्त करा देने के लिये दी अपने सब व्यवहार न करेगा। यह ठीक है किवह दूसरों का नुकसान न करेगा; पर यह उसका मुख्य व्येप नहीं है। हियतप्रज्ञ ऐसे प्रयत्न किया करता है जिनसे समाज के लोगों की बुद्धि अधिक अधिक शुद्ध होती जावे और वे लोग अपने समान ही अन्त में आध्यात्मिक पूर्ग अवस्या में जा पहुँचें। मतुष्य के कर्त्तव्यों में यही श्रेष्ट और साचिक कर्त्तव्य है । केवल कामिमीतिक मुल-कृद्धि के प्रयत्नों को इस गाँग भाषवा राजस सममते हैं।

गीता का सिदान्त हैं कि कर्म-अवर्म के निर्णायार्थ कर्म के बाद्य फल पर ध्यान न दे कर कर्ता की ग्राइ-बुद्धि को ही प्रधानता देनी चाहिये। इस पर कुछ लोगों का यह तर्क-पूर्ण मिय्या आवेप हैं कि यदि कर्म-फल को न देख कर केवल ग्राइचुद्धि का ही इस प्रकार विचार करें तो मानना होगा कि ग्राइ-बुद्धिवाला मनुष्य कोई भी बुरा काम कर सकता है! और तब तो वह सभी बुरे कर्म करने के लिये

स्वतन्त्र हो जायगा ! इस झाक्षेप को हमने अपनी ही कल्पना के बल से नहीं धर घसीटा है, किन्तु गीता धर्म पर कुछ पादड़ा वहादुरों के किये हुए इस ढँग के आद्येप इमारे देखने में भी आये हैं "। किन्तु हम यह कहने में कोई भी दिक्कत नहीं जान पड़ती ये घारोप या घाचेप बिलकुल मूर्खता के घ्रयवा दुराप्रह के हैं। और यह कहने में भी कोई हानि नहीं है कि आफ्रिका का कोई काला-कल्टा जङ्गली मनव्य सघरे इए राष्ट्र के नीतितावों का आकलन करने में जिस प्रकार अपात्र और असमर्थ होता है, वसी प्रकार इन पादड़ी भलेमानसों की बुद्धि वीदिक धर्म के स्थितप्रज्ञ की फ्राज्यात्मिक पूर्यावस्या का निरा श्राकलन करने में भी स्वधमें के व्यर्थ दुरा-प्रष्ट अथना और कुछ स्रोछे एवं दुष्ट मनोविकारों से स्रसमर्थ हो गई है। उसी-सवीं सदी के प्रसिद्ध जर्मन तत्त्वज्ञानी कान्ट ने अपने नीतिशास्त्र विषयक अन्य में अनेक स्थलों पर लिखा है कि कर्म के बाहरी फल को न देख कर नीति के निर्धा-यार्थ कर्ता की बुद्धि का भी विचार करना उचित है । किन्तु भूमने नहीं देखा. कि कान्ट पर किसी ने ऐसा आचेप किया हो। फिर वह गीतावाले नीतितत्त्व को ही वपयक्त कैसे होगा ? प्राणिमात्र में समझिंद्ध होते ही परोपकार करना ते देह का स्वभाव ही बन जाता है; झौर ऐसा हो जाने पर परमज्ञानी एवं परम ग्रुद्धजुद्धि-वाले मनुष्य के हाय से कुकर्म होना उतना ही सम्मव है जितना कि धमृत से मृत्यु हो जाना । कर्म के वाह्य फल का विचार न करने के लिये जब शीता कहती है. तब रसका यह अर्थ नहीं है कि जो दिल में आ जाय सो किया करो; प्रत्युत गीता कहती है कि जब बाहरी परोपकार करने का ढोंग पाखराह से या क्षोम से कोई भी कर सकता है: किन्तु प्राणिमात्र में एक भारमा को पहचानने से बाद्धि में जो स्थिरता भौरे समता आ जाती है उसका स्वाँग कोई नहीं बना सकता; तब किसी मी

<sup>\*</sup> कलकत्ते के एक पादड़ी की ऐसी करतूत का उत्तर मिस्टर श्रुक्त ने दिना है जो कि उनके Kurukshetra ( कुरुक्षेत्र ) नामक छपे हुए निवंध के अंत में है। उत्ते देखिये, ( Kurukshetra, Vyasashrama, Adyar, Madras, pp. 48-52 ).

<sup>† &</sup>quot;The second proposition is: That an action done from duty derives its moral worth, not from the purpose which is to be attained by it, but from the maxim by which it is determined."... The moral worth of an action "cannot lie any where but in the principle of the will, without regard to the ends which can be attained by action" Kant's Metaphysic of Morals (trans, by Abbott in Kant's Theory of Etihes, p. 16. The Italics are author's and not our own). And again "When the question is of moral worth, it is not with the actions which we see that we are concerned, but with these inward principles of them which we do-not see." p. 24. Ibi.

काम की योग्यता-प्रयोग्यता का विचार करने में कम के वाह्य परिणाम की अपेता कतां की विदे पर ही योग्य दृष्टि रखनी चाहिये। गीता का संदोप में यह सिद्धान्त कहा जा सकता है कि कोरे जड कमें में ही नीतिमत्ता नहीं, किन्तु कर्चा की बादि पर वह सर्वया अवलियत रहती है। आगे गीता (१८. २५) में ही कहा है कि इस याज्यात्मिक तत्त्व के ठीक सिद्धान्त को न समफ्तकर, यदि कोई मनमानी करने लगे. तो उस प्ररूप को राजस. या तामसी ब्रद्धिवाला कहना चाहिये। एक बार समबद्धि हो जाने से फिर उस पुरुष की कर्तन्य-अकर्तन्य का और अधिक उप-देश नहीं करना पडता; इसी तत्त्व पर घ्यान दे कर साधु तुकाराम ने शिवाजी सहा-राज को जो यह उपदेश किया कि '' इसका एक ही कल्यागाकारक आर्य यह है कि प्राणिमात्र में एक प्रात्मा को देखी, " इसमें भी भगवद्गीता के प्रात्सार कमयोग का एक ही तत्व यतलाया गया है। यहाँ फिर भी कह देना अचित है कि यग्रि साम्पत्रादि ही सदाचार का बीज हो, तयापि इससे यह भी ग्रामुमान न करना चाहिये कि जब तक इस प्रकार की पूर्णा शृद्धवृद्धि न हो जावे तब तक कर्म करने-बाला जुपचाप द्वाय पर द्वाय धरे बैठा रहे। रियत प्रज्ञ के समान युद्धि कर लेना तो परम ध्येय हैं: परनत गीता के भारनम ( २. ४० ) में ही यह उपदेश किया गया है कि इस परमध्येष के पूर्णातया सिद्ध होने तक प्रतीद्धा न करके, जितना हो सके दतना ही, निष्काम अदि से प्रत्येक मनुष्य अपना कर्म करता रहे; इसी से बृद्धि अधिक अधिक ग्रद होती चली जायगी और मन्त में पूर्ण सिदि हो जायगी। ऐसा आग्रह करके समय की सफ़त न गवाँ दे कि जब तक पूर्ण सिद्धि पा न जाउँगा तब तक कर्म करूँगा ही नहीं।

' सर्वमूतीहत ' अथवा ' अधिकांश लोगों के अधिक कल्यायां 'चाला नाति-तत्त्व केवल बाह्य कमें को उपयुक्त होने के कारण शालाप्राही और कृपण है; परन्तु यह 'प्राणिमात्र में एक आला' वाली हियतप्रज्ञ की 'साम्य-सुद्धि ' मूलप्राही हैं, और इसी को नीति-निर्णय के काम में श्रेष्ठ मानना चाहिये। यदापि इस प्रकार यह नात सिद्ध हो चुकी, तथापि इस पर कई एकों के आचेप हैं कि इस सिद्धान्त से व्यवहारिक नतांव की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं लगती। ये आचेप प्राय: संन्यास-मार्गी हियतप्रज्ञ के संसारी व्यवहार को देल कर ही इन लोगों को सुक्ते हैं। किन्नु योड़ा सा विचार करने से किसी को भी सहज ही देल पड़ेगा कि आचेप हियत-प्रज्ञ कर्मपोगी के बतांव को उपयुक्त नहीं होते। और तो क्या, यह भी कह सकने हैं कि प्राणिमात्र में एक आत्मा अथवा आत्मीपम्य-बुद्धि के तत्त्व से व्यावहारिक नीतियम की जैसी अच्छी उपपत्ति लगती हैं, वैसी और किसी भी तत्त्व से नहीं रुगती। उदाहरण के लिये वस परोपकार धर्म को ही लीजिये कि जो सब देशों में और सब नीतिशाओं में प्रधान माना गया है। ' दूसरे का धात्मा ही मेरा धात्मा है ' इस अध्यात्म तत्त्व से परोपकार धर्म को जैसी उपपत्ति लगती है, वैसी किसी

ही कह सकते हैं कि, परोपकार बुद्धि एक नैसर्गिक ग्रुगा है और वह उत्क्रान्ति-बाट के अनुसार वह रहा है। किन्तु इतने से ही परोपकार की नित्यता सिद नहीं हो जाती; यही बहीं बब्किं स्वार्थ और परार्थ के भागड़े में इन दोनों घोड़ों पर सवार होने के लालची चतुर स्वार्थियों को भी अपना मतलव गाँउने में इसके कारगा अवसर मिल जाता है। यह बात हम चौंये प्रकरण में बतला खुके है इस पर भी कुछ स्रोग कहते है कि, परोपकार चुद्धि की नित्यता सिद्ध करने में लाम ही क्या है? शासिमाल में एक ही श्रातमा मान कर यदि शरीक पुरुष सदा सर्वेदा शासिमाल का ही हित करने लग जाय तो उसकी गुजर कैसे होगी ? और जब वहं इस प्रकार अपना ही थोग-वोम नहीं चला सका, तब वह और लोगों का कल्यागा कर ही कैसे सकेगा ? लेकिन ये शहाएँ न तो नंई ही हैं और न ऐसी है कि जो टाली न जा सकें। भगवान ने गीता में ही इस प्रश्न का यों उत्तर दिया है-- ' तेपां नित्याभियक्तानां योगचेमं वहाम्यहम् " ( गी. ६. २२ ); श्रीर भ्रष्यात्मशास्त्र की यक्तियां से भी यही अर्थ निप्पन्न होता है। जिसे लोक-कल्याम करने की बुद्धि हो गई, उसे कुछ खाना-पीना नहीं छोडमा पडता: परन्तु उसकी बढ़ि ऐसी होनी चाहिये कि में लोको-पकार के लिये ही देह धारण भी करतां हैं। जनक ने कहा है ( ममा. अथ ३२ ) कि जब ऐसी बुद्धि रहेगी तभी इन्दियाँ कार्व में रहेगी और लोककल्याया होगा। और मीमांसकों के इस सिद्धान्त का तत्त्व भी यही है कियज्ञ करने से शेष बचा हुआ अब प्रच्या करनेवाले को ' अस्ताशी 'कहना चाहिये(गी. ४. ३१)। क्योंकि, उनकी दृष्टि से जगत को धारगा-पोपगा करनेवाला कर्म ही यज्ञ है, अतएव लोक. कल्याग्र-कारक कर्म करते समय उसी से अपना निर्वाह होता है और बरना भी चाहिये, उनका निश्चयं है कि अंपने स्वार्थ के लिये यज्ञ-चक्र की बुढ़ा देना अच्छर नहीं है। दासवोध (१६. ४. १०) में श्रीसमर्थ ने भी वर्णन किया ह कि "वह परोपकार ही करता रहता है, उसकी सब को जरूरत बनी रहती है, ऐसी दश में उसे भूमगढ़त में किस बात की कमी रह सकती है ? " व्यवहार की हिष्ट से देखें तो भी काम करनेवाले को जान पहेगा: कि यह अपदेश बिलकुल थयार्थ है। सारांशः जगद में देखा जाता है कि नोककल्याण में जुटे रहने वाले पुरुष का योग-चीम कभी भारकता नहीं है। केवल परीपकार करने के लिये उसे निष्काम बुद्धि से तैयार रहना चाहिये। एक बार इस मावना के इड हो जाने पर, कि 'सभी लोग सुफ में हैं और में सब लोगों में हूँ, 'फिर यह प्रभ ही नहीं हो सकता कि परार्थ से स्वार्य से भिन्न हैं। भैं 'प्रयक् और 'लोग' प्रयक् इस आधिमातिक द्वैत बुद्धि से 'अधिकांश लोगों के अधिक सुख करने के लिये जो प्रवृत्त होता है उसके मन में ऊपर लिखी हुई आमक शङ्का उत्पन्न हुआ करती है। परन्तु जो ' सर्व खल्विवं घ्रहा ' इस भद्देत बुद्धि से परोपकार करने में प्रवृत्त हो जाय, उसके लिये यह शक्का ही रहती । सर्वभूतात्मभयवादि से निष्पत्न होने-वाले सर्वभूतिहत के इस बाज्यातिमक तत्व में, और स्वार्य एवं परार्व रूपी हैत के

श्चर्यात् श्रधिकांश लोगों के सुख के तारतन्य से निकलनेवाले स्रोक्कस्थाया के श्चाधि-मौतिक तत्त्व में इतना ही भेद है, जो ध्यान देने योग्य है। साध प्ररूप मन में स्रोककल्यागु करने का देतु रख कर, लोककल्यागु नहीं किया करते। जिस प्रकार शकाश फैलाना सूर्य का स्वभाव है, उसी प्रकार बहाजान से मन में सर्वभूतात्मैक्य का पूर्ण परिचय े हो जाने पर लोककल्याण करना तो इन साधु प्ररुपों का सहज स्वभाव हो जाता है। और ऐसा स्वभाव वन जाने पर सूर्य जैसे दूसरों को प्रकाश देता हुआ अपने आप का भी प्रकाशित कर लेता है वैसे ही साधु पुरुष के परार्थ बद्योग से ही उसका योग-मोज मी आप ही आप सिद्ध होता जाता है। परोपकार करने के इस देह-स्वभाव और भगासक्त ख़िंद के एकत्र हो जाने पर ब्रह्मात्मेक्य बुद्धिवाले साध प्ररुप भ्रपना कार्य सदा जारी रखते हैं; कितने ही सक्षट क्यों न चले आवें. वे उनकी बिलकल परवा नहीं करते; श्रीर न यही सोचते हैं कि सद्धरों का सहना भला है या जिस लोककल्याया की बंदीलत ये सद्घट आते हैं, उसको छोड देना भला है; तथा यदि प्रसङ्ग भा जाय तो भात्मवित दे देने के जिये भी तैयार रहते हैं: उन्हें उसकी कुछ भी चिन्ता नहीं होती! किन्तु जो लोग स्वार्थ और परार्थ को हो भिन्न वस्तुएँ समम्म, उन्हें तराजू के दो पलड़ों में डाल, काँटे का मुकाव देख कर धर्म-अधर्म का निर्णाय करना सीखे हुए हैं; उनकी लोककल्यागु करने की इच्छा का इतना तीव हो जाना कदापि सम्भव नहीं है। अतएव प्राणिसात्र के हित का तत्त्व यद्यपि भगवद्गीता को सम्मत है, तथापि उसकी उपपत्ति अधिकांश लोगां के अधिक बाहरी सालों के तारतम्य से नहीं लगाई है; किन्तु लोगों की संख्या श्रयवा उनके सत्तों की न्यनाधिकता के विचारों को भागन्तुक श्रतएव कृपग्र कहा है, तथा ग्रद्ध व्यवहार की मूलमूत साम्यवृद्धि की उपपत्ति अध्यात्मणाख्य के नित्य बढ़ाजान के आधार पर बतलाई है।

इससे देख पड़ेगा कि प्राणिमात्र के हितार्य उद्योग करने या लोककल्याण अयवा परोपकार करने की युक्तिप्रसंगत उपपत्ति अध्यातम-दृष्टि से क्योंकर लगती है। अब समाज में एक दृसरे के साय बर्तने के सम्बन्ध में साम्य-बुद्धि की दृष्टि से हमारे शाखों में जो मूल नियम वतलाये गये हैं, उनका विचार करते हैं। "यत वा अध्य सर्वमात्मेवाभूत" (बृह. २. ४. ९४)—जिसे सर्व आत्ममय हो गया, वह साम्बद्धि से ही सब के साय वर्तता है—यह तरव बृहदारायक के सिवा ईशा-वास्य (६) और कैवल्य (१. १०) उपनिपदों में, तथा मनुस्पृति (१२. ६१ और ११ में से है, एवं इसी तत्व का गीता के छठे खण्याय (६, २६) में "सर्वभूतत्वमात्माभं सर्वभूतानि चात्मानि" के रूप में अचराराः उद्धेख हैं। सर्वभूता-त्मैक्य अथवा साम्यबुद्धि के इसी तत्व का ख्यान्तर आत्मीपम्यटिष्ट है। क्योंकि हससे सहज ही यह अनुमान निकलता है कि जब मैं प्राण्यामात्र में हूँ और मुक्त में सभी प्राणी हैं, तब मैं अपने साथ जैसा बर्तता हूँ वैसा ही अन्य प्राणियों के साथ भी मुक्ते बर्ताव करना चाहिये। अत्र विस्व मगवान् ने कहा है कि इस "आत्मीपम्य-प्राणी के साथ भी मुक्ते बर्ताव करना चाहिये। अत्र प्रायान्त्र ने कहा है कि इस "आत्मीपम्य-

दृष्टि अर्थात समता से जो सब के साथ वर्तता है " वही उत्तम कर्मयोगी स्थितमञ्च है और फिर अर्जुन को इसी प्रकार के वर्ताव करने का उपदेश दिया है (गी. इ. ३०—३२)। अर्जुन अधिकारी था, इस कारण इस तत्व को खोल कर सममाने की गीता में कोई ज़रूरत न थी। किन्तु जन साधारण को नीति का और धर्म का बोध कराने के लिये रचे हुए महाभारत में अनेक स्थानों पर यह तत्व वतना कर (ममा. शां. २३८. २९; २६९. ३३), ज्यासदेव ने इसका गम्भीर और ज्यापक अर्थ स्पष्ट कर दिखलाया है। उदाहरण लीजिये, गीता और उपनिपदों में संज्ञेप से वतलाये हुए ऑत्मीपम्य के इसी तत्व को पहले इस प्रकार सममाया है—

> आत्मीपमस्तु भूतेषु यो वै भवति पूरुप: । न्यस्तदण्डो जितकोष: स प्रेत्य सुखमेषते ॥

" जो पुरुष अपने ही समान दूसरे को मानता है श्रीर जिसने फ्रोध को जीत लिया है, वह परलोक में सुख पाता है " ( ममा. श्रनु. ११३. ६ )। परस्रर एक दूसरे के साथ वर्तीव करने के वर्षीन को यहीं समाप्त न करके श्राग कहा है—

> न तत्परस्य संदेथ्यात् प्रतिकृष्ठं यदात्मन एप संक्षेपतो घर्मः कामादन्यः प्रवर्तते ॥

'' ऐसे दर्ताव श्रीरों के साथ न करे कि जो स्वयं श्रपने को प्रतिकृत सर्यात् दुःस्त. कारक जैंचे । यही सब धर्म श्रीर नीतियों का सार हैं, श्रीर वाकी सभी व्यवहार लोगः मृतक हैं" (मभा. श्रतु. १९३. ८)। श्रीर श्रन्त में ब्रहस्पति ने युविधिर से कहा है—

> ंप्रत्याख्याने च दाने च सुखहुःखे प्रियाप्रिये । आत्मीपम्येन पुरुषः प्रमाणमीवगच्छीत ॥ यथापरः प्रक्रमते परेषु तथा परे प्रक्रमन्तेऽपराहमन् । तथैव तेषूपमा जीवलोके यथा धर्मा निषुणनोपदिष्टः

" सुख या दुःख, प्रिय या खप्रिय, दान प्रयवा निषेध—हन सव यता का यतु-भान दूसरों के निषय में वैसा ही करे, जैसा कि अपने निषय में जान पड़े। दूसरों के साय मनुष्य जैसा बताब करता है, दूसरे भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार काते हैं। अत्तप्व यही उपमा ले कर इस जगत में भारमीपम्य की दृष्टि भे वतीव करने को सयाने लोगों ने धर्म कहा है" ( अनु. ११३. ट १०)। यह "न नत्रस्य संद्र्ष्यात् प्रतिकृतं यहांत्मनः" श्लोक निदुरनीति ( उद्यो. ३८. ७२) में भी हैं। और आगे ग्रान्तिपर्व (१६७. ट.) में निदुरने किर यहां तत्त्व युधिष्टरं को यतलाया है।परन्तु आतमीपम्य नियम का यह एक भाग हुआ कि दृसरों को दुःखन दो, क्योंकि लो तुम्ह दुःखदायी है बही और लोगों को भी दुःखनवादी होता है। अब इस पर कदा-चित् किसी को यह दीर्घशृक्षा हो कि; इसने यह निअयात्मक अनुमान कहाँ निकलता है कि तुम्हें जो सुखदायक जैंन, वही औरों को भी सुखदायक हैं धीर इसिलेये ऐसे देंग का बर्ताव करो जो धीरों को भी सुसदायक हो ? इस श्रष्टा के निरसनार्य भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म के लचगा बतलाते समय इससे भी धिक खुलासा करके इस नियम के दोनों भागों का स्पष्ट बढ़ेख कर दिया है—

यदन्यैविहितं नेन्छेदात्मनः कमं पूरुपः । न तत्परेषु कुर्वीत जानजीप्रयमात्मनः ॥ जीवितं यः स्वयं चेन्छेत्कयं साऽन्यं प्रधातयेत् । यद्यदात्माने चेन्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत् ॥

अर्थाव "हम दूसरां से अपने साय जैसे वर्ताव का किया जाना पसन्द नहीं करते— यानी अपनी पसन्दगी को समस्त कर—वैसा वर्ताव हमें भी दूसरां के सायन करना चाहिये। जो स्वयं जीवित रहने की इच्छा करता है, यह दूसरां को कैसे मारेगा ? ऐसी इच्छा रखे कि जो हम चाहते हैं, वही और लोग भी चाहते हैं।" (शां-२४=. ३६, २१)। और दूसरे स्थान पर इसी नियम को बतलाने में इन 'अनुकूल' अयवा 'प्रतिकृत' विशेषणों का प्रयोग न करके, किसी भी प्रकार के आचरण के विषय में सामान्यतः विदुर ने कहा है—

तस्माद्धर्मप्रधानेन भवितव्यं यतात्मना । तथा च सर्वभूतेषु वर्तितव्यं यथात्मनि ॥

" इन्द्रियनिग्रह करके धर्म से वर्तना चाहिये; श्रीर अपने समान ही सब प्राणियाँ से बर्ताव करे" (शां. १६७. १)। क्योंकि ग्रुकावुंप्रस में व्यास कहते हैं—

यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मानि । य एवं सततं वेद सोऽमतत्वाय कल्पते ॥

" जो सदैव यह जानता है कि हमारे रारीर में जितना आत्मा है उतना ही दूसरे के रारीर में भी है, वही अमृतत्व अर्थात् मोन्र प्राप्त का लेने में समये होता है," ( ममा. शां. २३८. २२ ) । दुद को आत्मा का अस्तित्व मान्य न या; कम से कम उतने यह तो स्पष्ट ही कह दिया है कि आत्मविचार की व्यर्थ उलमन में न पड़ना चाहिये; तयापि उतने, यह बतलाने में कि बोद भिन्नु लोग औरों के साय कैता बताव करें, आत्मीपम्य-दृष्टि का यह उपदेश किया है—

यथा अहं तथा एते यथा एते यथा अहम् ।

अत्तानं (आत्मानं) उपमं कत्वां (कृत्वा) न इनेय्यं न घातये ॥
" जैसा में वैसे ये, जैसे ये वैसा में, ( इस मकार ) अपनी उपमा समफ कर न तो
(किसी को भी) मारे और न मारवावे " (देखो सुत्तानेपात, नालकशुत्त २७)। धममपद
नाम के दूसरे पाली बांद्रप्रन्य ( धम्मपद १२६ और १३० ) में भी इसी श्लोक का
दूसरा चरणा दो वार ज्यों का त्यों आत्मा है और जुरन्त ही मुहरृति (५. ४५) एवं
महाभारत ( अनु. ११३. ५ ) इन दोनों प्रन्यों में पत्ये जानेवाले श्लोकों का पाली
मापा में इस प्रकार अनुवाद किया गना है—

सुलकामानि भ्तानि यो दंण्डेन निर्हिसति । अत्तनो सुलमेसानो (इच्छन्) पेच्य सो न रूमते सुल्म्॥

"(अपने समान सुख की इच्छा करनेवाले दूसरे प्राग्तियों की जो अपने ( अत्तनो ) सुख के लिये दगढ से हिंसा करता है, उसे मरने पर ( पेच्य=भेत्य ) सुख नहीं मिलता " ( घम्मपद १३१ )। आत्मा के अस्तित्व को न मानने पर भी भारमीपम्य की यह भाषा जब कि बौद्ध प्रन्थों में पाई जाती है, तब यह प्रगट ही हैं कि बौद्ध प्रन्यकारों ने ये विचार विदिक धर्मप्रन्यों से लिये हैं। प्रस्तुं, इसका अधिक विचार श्रागे चल कर करेंगे। ऊपर के विवेचन से देख पहेगा कि, जिसकी " सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वेभूतानि चात्मनि " ऐसी हियति हो गई, वह श्रीरों से बर्तने में आत्मीपम्य-बुद्धि से ही सदेव काम लिया करता है; और हम प्राचीन काल से सममते चले आ रहे हैं कि ऐसे वर्ताव का यही एक मुख्य नीतितन्त है। इसे कोई भी स्वीकार कर लेगा कि समाज में मतुष्यों के पारस्परिक ध्यवहार का निर्णय करने के लिये आत्मीपन्य बृद्धि का यह सूल, अधिकांश लोगों के अधिक हित "-वाले आधिभौतिक तत्त्व की अपेता अधिक निर्दोष, निस्सन्दिग्ध, व्यापक, स्वल्प, · भौर विलकुत अपढों की भी समक्त में जल्दी आ जाने योग्य है"। धर्म-अधर्मशास्त्र के इस रहस्य ( एप संदोपतो धर्मः ) अयंवा मूलतत्त्व की अध्यातमहष्ट्या जैसी उपपत्ति लगती है। वैसी कर्म के बाहरी परिग्राम पर नज़र देनेवाले आधिभौतिक वाद से नहीं लगती। स्रोर इसी से धर्म-अधर्मशास्त्र के इस प्रधान नियम की, उन पश्चिमी परिदर्तों के अन्यों में प्रायः प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता कि जो भाधि-भौतिक दृष्टि से कर्मयोग का विचार करते हैं। और तो क्या, बात्मीपन्य दृष्टि के सूत्र को ताक में रख कर, वे समाजबन्धन की उपपत्ति " अधिकांश लोगों के अधिक सख " प्रसाति केवल दृश्य तत्त्व से श्री लगाने का प्रयत्न किया करते हैं। परन्त उपनिपदाँ में, मनुस्मृति में, गीता में महाभारत के अन्यान्य प्रकरणों में और केवल बौद धर्म में ही नहीं, प्रत्युत अन्यान्य देशों एवं धर्मों में भी, आत्मीपन्य के इस सरस नीतितस्य को ही सर्वत्र अग्रस्थान दिया हुआ पाया जाता है। यहदी और फिश्रियन धर्मपुरतकों में जो यह ' घाला है कि " तू भ्रपने पढोसियों पर भ्रपने ही समान प्राति कर " (लेवि. १६. १५; मेध्यू. २२. ३६), वह इसी नियम का रूपान्तर है। ईसाई लोग इसे सोने का धर्यात सोने सरीखा मूल्यवान् नियम कहते हैं; परन्तु आत्मेन्य की उपपत्ति उनके धर्म में नहीं है। ईसा का यह उपदेश भी आत्मी प्रस्थ-सत्र का एक भाग है कि " लोगों से तुम अपने साथ जैसा बर्तांव करना पसन्द

<sup>&</sup>quot; सूत्र शब्द की व्याख्या इस प्रकार का जाती है-''अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारविद्यती, मुख्य । अस्तोभमनवर्ष च सूत्र मूलविदो विद्यः ॥ '' गान के सुभीते के लिये किसी भी मन्द ने जिन अनर्थक अक्षरों का प्रयोग कर दिया जाता हैं, उन्हें स्तोभाक्षर कहते हैं। सह में बेसे अनर्थक अक्षर नहीं होते, इसी से इस कक्षण में यह 'अस्तोभ' पद आया है।

करते हो. उनके साथ तुम्हें स्वयं भी वैसा ही बर्ताव करना चाहिये " ( मा. ७. १२; ह्य. ई. ३१), और युनानी तत्त्ववेत्ता आरिस्टॅाटल के प्रन्य में मनुष्यों के परस्पर वर्ताव करने का यही तत्व अनुरशः यतलाया गया है। धारिस्टाटल ईसा से कोई दोन्तीन सौ वर्ष पहले हो गया है; परन्त इससे भी लगभग दो सी वर्ष पहले चीनी तत्त्ववेता खूँ-फू-त्से ( प्रांग्रेज़ी अपश्रंश कानम्यृशियस ) उत्पन्न या, इसने आत्मीपम्य का विश्ववित नियम चीनी मापाकी प्रशाली के अनुसार एक ही शब्द में वतला दिया है! परन्तु यह तत्त्व हमारे यहीं कानप्यशियस से मी बदुत पहले से, उपनिपदों (ईश. ६. केन. १३) में और फिर महामारत में, गीता में, एवं " पराये को भी भ्रात्मवत् मानना चाहिये " ( दास. १२. १०. २२ ) इस रीति से साध-सन्तों के प्रन्यों में विद्यमान है तथा इस लोकोक्ति का भी प्रचार है कि " आप बीती सो जग बीती"। यही नहीं, बल्कि इसकी अध्यात्मिक उपपत्ति भी हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने दे दी है। जब हम इस बात पर ज्यान देते हैं कि क्यांपे नीतिधर्म का यह सर्वमान्य सूत्र विदिक धर्म से भिन्न इतर धर्मी में दिया गया हो, तो भी इसकी उपपत्ति नहीं वतलाई गई है; श्रीर जब हम इस बात पर ष्यान देते हैं कि इस सुत्र की उपपत्ति ब्रह्मात्मेश्यरूप' भ्रष्यात्मं ज्ञान को छोड भौर इसरे किसी से भी ठीक ठीक नहीं लगती: तथ गीता के प्राच्यात्मिक नीतिशास्त्र का

प्रयवा कर्मयोग का महत्व पूरा परा व्यक्त हो जाता है। समाज में मतुष्या के पारस्परिक व्यवद्वार के विषय में ' चात्मीपम्य ' बुद्धि क नियम इतना सुलम, न्यापक, सुवोध श्रीर विश्वतोसुख है कि जब एक बार यह बतला दिया कि प्राणिमात्र में रहनेवाले भातमा की एकता की पहचान कर "आत्मवत् समबद्धि से दूसरों के साथ वर्तते जाश्री," तब फिर ऐसे प्रयक प्रयक करदेश करने की जरूरत ही नहीं रह जाती कि लोगों पर दया करो, सनकी यथाशक्ति सदद करो. बनका कल्यामा करो, उन्हें अम्युदय के मार्ग में लगाओ, उन पर प्रांति रखो, उनसे समता न छोडो, उनके साथ न्याय और समता का बर्ताव करी, किसी को घोखा मत दो, किसी का द्रव्यहरण अथवा हिंसा न करो, किसी से भठ न बोलो, अधिकांश लोगों के अधिक कल्यागा करने की बुद्धि मन में रखो; अथवा यह समम कर भाई चारे से बतीव करो कि इस सब एक ही पिता की सन्तान हैं। प्रत्येक मनुष्य को स्वमाव से यह सहज ही मालूम रहता है कि मेरा खुल दुःख चौर कल्याए। किस में है; और सांसारिक व्यवहार करने में गृहस्था की व्यवस्था से इस बात का अनुभव सी उसको होता रहता है कि " श्रात्मा वे पुतनामासि " स्रयंवा " श्रर्ध मार्या शरीरस्य " का भाव समम्म कर खपने ही समान अपने खी प्रज़ों पर भी हमें प्रेस करना चाहिये। किन्तु घरवालों पर प्रेम करना आत्मीपम्य बुद्धि सीखने का पहला ही पाठ है; सदैय इसी में न लिपटे रह कर घरवालों के बाद इप्टमित्रों, फिर ब्राह्में, गोत्रजा, प्रामवासिया, जाति-भाइया, धर्म-बन्दुओं छीर अन्त में सब मनुष्यां अयवा प्राणिमात्र के विषय में भारमीपन्य बुद्धि का उपयोग करना चाहिये, इस प्रकार

प्रत्येक मनुष्य को अपनी आरमीपस्य-दुद्धि अधिक अधिक न्यापक बना कर पहचानना चाहिये कि जो बातमा इस में है वहीं सब प्राणियों में है, और प्रन्त में इसी के अनुसार वर्तांव भी करना चाहिये-यही ज्ञान की तया आग्रम-व्यवस्या की पर. भाविष श्रववा सनुष्यमात्र के साध्य की सीमा है। श्रात्मीपन्य-बुद्धिरूप सूत्र का अन्तिम और ज्यापक अर्थ यही है। किर यह आप ही सिद हो नाता है कि इस परमावधि की स्थिति को प्राप्त कर लेने की योग्यता जिन जिन यज्ञ-दान आहि कर्मी से बढ़ती जाती है, वे सभी कर्म चित्त-ग्रद्धिकारक, धम्ये भार भतएव गृहरवाश्रम में क्तेंच्य हैं। यह पहले ही कह आये हैं कि चिक्त ग्रदि का शेक अर्थ सार्थविद का छट जाना और बह्यात्मैक्य को पहचानना है एवं इसी जिये स्मृतिकारों ने गृह" ह्याअम के कर्म विहित साने हैं। याज्ञवल्त्य ने मेत्रेयी को जो " आत्मा वा अरे द्रष्ट्व: " आदि रपदेश किया है, उसका समें नी यही है। अञ्चात्मज्ञान की नींव पर रचा हुआ कर्मयोगगाल सब से कहता है कि, "आत्मा वे प्रजनामासि" में ही आत्मा की व्यापकता को संकुचित न करके उसकी इस स्वामाविक व्यासि को पहचानो कि " लोको वै अयमात्मा "; और इस समम से वर्ताव किया करी कि " उदारचरितानां तु बसुधेव कुटुम्बकम् "-यह सारी पृथ्वी ही वहे लोगों की घर-गृहस्यों है, प्राणिमात्र ही वनका परिवार है। हमारा विश्वास है कि, इस विषय में इमारा कर्मयोग-शास्त्र बन्यान्य देशों के पुराने बायवा नये किशी भी कर्म-शास्त्र से हारनेवाला नहीं हैं; यही नहीं, दन सब को अपने पेट में रुख कर परमेश्वर के समान 'दश भंगल ' वचा रहेगा।

इस पर भी कुछ लोग कहते हैं कि, आत्मीपन्य भाव से "वसुधव कुटुम्बक्म्" क्पी वेदान्ती और ज्यापक दृष्टि हो लाने पर हम सिफ़ टन सद्गुणा को ही न खी बैंद्धों, कि जिन देशाभिमान, कुलामिमान और धर्मामिमान आदि सद्गुणों से कुछ क्श अथवा राष्ट्र आज कल रखत अवस्था में हैं, प्रत्युत यदि कोई हमें आरने था कष्ट देने आवेगा तो, " निर्वेश सर्वभृतेषु " ( गी. ११. ४४ ) गीता के इस बाक्यानुसार, उसको दुष्टबुद्धि से लॉट कर न मारना 'इमारा धर्म हो नायगा ( देखी क्षमापद २३८), कातः दुष्टां का प्रतीकार न होगा क्योर इस कारण उनके हुरे कामों में साधु पुरुषों की जान जोखिस में पड़ जावेगी। इस प्रकार दुष्टा का, दुन हबा हो जाने से, पूरे समाज अयवा समृचे राष्ट्र का इससे नाग्न भी हो जावेगा । महामारत में स्पष्ट ही कहा है कि "पापे प्रतिपापः स्यात्साष्टरेव सदा मवेद " ( वन. २०६. ४४ )—दुष्टों के साय दुष्ट न हो जावे, सावता से बर्ते; क्योंकि दुष्टता से प्रथवा वैर भैजाने से, वैर कभी नष्ट महीं होता—'न चापि वैर वेरेगा केंग्रव म्युपशांम्यति '। इसके विपरीत जिसका इम पराजय करते हैं वह, स्त्रमाव से ही हुष्ट होने के कारणा पराजित होने पर और भी श्रश्विक उपद्रव मचाता रहता है तया वह फिर बदला लेने का मीका खोजता रहता है—"जये। वैरं प्रस्कति;" झत-एव शान्ति से ही दुशें का निवासम् कर देना चाहिये ( सभा उद्यो, ७१. ५६ चाँर £3 ) आरत का यही श्लोक बाँद अन्यों में है (देखो धन्मपद ५ और २०१: मजावसा १०. २ एवं ३ ), और ऐसे ही ईसा ने भी इसी तत्त्व का अनुकरण इस प्रकार किया है '' त चपने शत्रकों पर प्रीति कर "( मैठ्यू. ५. ४४), और " कोई एक कनपूरी में मारे तो व दसरी भी आगे कर दे " ( सेय्यू. ४. ३६ ल्यू. ६. २६ ) ईसामसीह से पहले के चीनी तत्त्वज्ञ ला-ग्री-त्से का भी पूरता ही कथन है और भारत की सन्त-सगढली में तो ऐसे साधुत्रों के इस प्रकार आचरण करने की वहुतेरी कवाएँ भी हैं। समा अथवा जान्ति की पराकाष्टा का उत्कर्प दिखलानेवाले बढाइरगार्गे की प्रनीत योग्यता को घटाने का हमारा विलक्त इरादा नहीं है। इस में कोई सन्देह नहीं कि सत्य समान ही यह जमा-धर्म भी अन्त में अर्थात समाज की पूर्ण श्रवस्था में अपवाद रहित और नित्य रूप से वना रहेगा। और बहुत क्या कहें, समाज की वर्तमान अपूर्ण अवस्या में भी अनेक अवसरों पर देखा नाता है कि जो काम शान्ति से हो जाता है; वह कोध से नहीं होता।जब ऋषुन देखने लगा कि दुष्ट दुर्योधन की सहायता करने के लिये कौन कौन योदा आये हैं, -**यह बात आ गई** कि दुर्योधन की दृष्टता का प्रतीकार करने के लिये उन गुरु जना को शसों से मारने का दुष्कर कर्म भी सुक्ते करना पढ़ेगा कि जो केवल कर्म में ही नहीं, प्रत्युत भर्य में भी भासक हो गये हैं (गी, रे. ४); भीर इसी से वह करने लगा कि यद्यपि दुर्योधन दुष्ट हो गया है, तथापि " न पापे प्रतिपापः स्यात् " बालेन्याय से सुमी भी उसके साथ दुष्ट न हो जाना चाहिये, " यदि वे मेरी जान मी के लें तो भी (गी. १. ४६) मेरा ' निवर ' खन्तःकरण से खुपचाप वेठ रहना ही उचित है। " अर्जुन की इसी शृक्षा को दूर बहा देने के लिये गीताशास्त्र की पबृत्ति हुई और यही कारण है कि गीता में इस विषय का जैसा खलासा किया गया है वैसा क्रार किसी भी धर्मप्रन्य में नहीं पाया जाता। उदाहरणार्थ, बौद और किश्चियन धर्म निवेरत्व के तत्त्व को वैदिकधर्म के समान ही स्वीकार तो करते हैं; परन्तु इनके धर्मप्रन्थों में स्पष्टतया यह बात कहीं भी नहीं बतलाई है कि ( लोकसंग्रह की श्रयवा आत्मसंरत्ता की भी परवा न करनेवाले ) सर्व कर्मत्यागी संन्यासी पुरुष का व्यवद्वार, और ( बुद्धि के अनासक एवं निर्वेर हो जाने पर भी डसी भनासक्त और निवेर बुद्धि से सारे वर्ताव करनेवाले ) कर्मयोगी का व्यवद्वार-ये दोनों सर्वाप में एक नहीं हो सकते । इसके विपरीत पश्चिमी नीतिशाखवेत्ताओं के आगे यह बेढव पहेली खड़ी है कि ईसा ने जो निवेंस्त का उपदेश किया है उसका. 'जगत की नीति से समुचित मेल कैसे मिलाव ° और निद्शे नामक आधुनिक जर्मन परिद्वत ने अपने प्रन्यों में यह मत डाँट के साथ लिखा है कि निर्वरत्व का यह धर्मतत्त्व गुलामगिरी का और घातक है, एवं इसी को श्रेष्ट माननेवाले ईसाई धर्म ने See Paulsen's System of Lthic, Book III. chap. X, ( Eng.

Trans. ) and Nietzsche's Anti-Christ.

युरोपलंड को नामर्द कर डाला है। परन्तु हमारे धर्मप्रन्यों को देखने से जान चौता कि न केवल गांता को प्रत्युत मनु को भी यह वात पूर्णतवा अवगत और समस्य थी कि संन्यास और कर्मयोग दोनों धर्ममार्गी में इस विषय में मेद करना चाहिये। क्योंकि मन ने यह नियम " क्रव्यन्तं न प्रतिकृत्येन "-क्रोधित होनेवाले पर फिर क्रीध न करी ( मनु. ६. ४८ ), न गृहस्यधर्म में बतलाया है और न राजधर्म में बतलाया है केवल यतिधर्म में ही। परन्तु आज कल के दीकाकार इस बात पर ध्यान नहीं देते कि इनमें कीन वचन किस मार्ग का है अथवा उसका कहाँ उपयोग करना चाहिये; उन लोगों ने संन्यास श्रीर कर्ममार्ग दोनों के परस्यर-विरोधी मिद्रान्तों की गडूमगडू कर डालने की जो प्रशाली डाल दी है, उस प्रशाली से प्राय: कर्म-योग के सच्चे सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कैसा अम पढ़ जाता है, इसका वर्णन हम र्वोचर्चे प्रकरण में कर आये हैं। गीता केटीकाकारों की इस आमक पद्ति को छोड देने से सहज ही जान हो जाता है कि सागवतवर्सी कर्मयोगी " निवेर र शब्द का न्या भर्य करते हैं। क्योंकि ऐसे भवसर पर दृष्ट के साथ कमयोगी गृहस्य को जैसा वर्ताव करना चाहिये, टसके विषय में परम भगवतक प्रहाद ने ही कहा है कि " तस्मानित्यं चमा तात ! परिहतैरपवादिता " ( ममा. वन. २८. ८ ) - हे दात ! इसी हेतु से चतुर पुरुषों ने समा के लिये सदा भपवाद बतलाये हैं। तो कर्न हमें दुःखदायी हो. वहीं कर्म करके दृसरों को दुःख न देने बा, हैं भारमीएन्य दृष्टि का सामान्य धर्म है तो ठाँक: परन्तु महाभारत में निर्णय किया है कि जिस समाज में भारमीपम्य-दृष्टिवाले सामान्य धर्म की जोड़ के इस दूसरे धर्म के-कि इमें भी दूसरे लोगः दुःख न दे-पालनेवाले न शाँ, इस समाज में केवल एक पुरुष शी परि इस धर्म को पालेगा तो कोई लाम न होगा। यह समता शब्द ही दो व्यक्तियाँ से संबद घ्रयांत् सापेच है। ब्रातपुर ब्राततायी पुरुष की मार डालने से जैसे बहिसा घर्न में बट्टा नहीं लगता, बेंसे ही दुष्टों का दचित शासन कर देने से सायुग्नों की मार्त्मोपन्य युद्धि या निरश्युता में भी कुछ न्युनता नहीं होती। बल्कि दुर्धे के सन्पाय का प्रतिकार कर दूसरों की बचा लेने का श्रेय भवश्यामेल जाता है। जिस परभेषर की अपेजा किसी की भी बुद्धि अधिक सम नहीं है, जब वह परमेखर भी मायुक्री की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिये समय-समय पर अवतार लेकर लोकसंग्रह किया करता है ( सी. ४. ७ और ८ ) तब और पुरुषों की बात ही क्या है! यह कहना अमपूर्ण है कि " वसुधेव कुटुम्बकम् " रूपी बुद्धि हो जाने से अपना फलाशा छोड़ देने से पात्रता-रापात्रता का भ्रायवा यास्यता-भ्रयोग्यता का मेर भी मिट जाना चाहिये। गीता का सिद्धान्त यह है कि फल की बागा में ममत्वहादि प्रधान होती है और उसे छोड़े बिना पाप-पुराय से छटकारा नहीं मिलता। किन्त यदि किसी सिद्ध पुरुष को ऋपना स्वार्थ साधने की ऋावश्यकता न हो, तथापि बदि वह किसी अयोग्य आदमी को कोई ऐसी वस्तु से सेने दे कि जो उसके योग्य नहीं, तो टस सिद्ध पुरुष को खबोग्य आदिमयाँ की सहायता करने का, तथा योग्य साहुकी

एवं समाज की भी शानि करने का पाप सगे विना न रहेगा। इन्वेर से टकर भेनेवाला करोड्पति साहुकार यदि बाज़ार में तरकारीमाजी लेने जावे, तो जिस प्रकार वह हरी धनियां की गड़ी की कीमत लाख रूपये नहीं दे देता, उसी प्रकार पूर्ण साम्यावस्था म पहुँचा हुआ पुरुष किसी भी कार्य का योग्य तारतम्य भूल नहीं जाता। इसकी बाद्धे सम तो रहती है, पर समता का यह अर्थ नहीं है कि गाय का चारामनुष्य को भौर मनुष्य का मोजन गाय को खिला दे: तथी मगवान ने गीता (१७. २०) में भी कहा है कि लो 'दातन्य' समम कर सात्त्विक दान करना हो, वह भी '' देशे काले च पात्रे च " अर्थात् देश, काल और पात्रता का विचार कर देना चाहिये। साधु पुरुषों की साम्यवृद्धि के वर्णान में ज्ञानेकर महाराजने बन्हें पृथ्वी की उपमा दी है। इसी पृथ्वी का दूसरा नाम ' सर्वसहा ' है: किन्त यह ' सर्वसहां ' भी यदि इसे कोई लात मारे, तो भारनेनाले के पैर के तलवे मे वतने ही जोर का श्रका दे कर अपनी समता बुद्धि व्यक्त कर देती है ! इससे मन्नी माति सममा जा सकता है कि मन में वैर न रहने पर भी ( अर्थाव निवेर ) प्रति कार कैसे किया जाता है। कर्मविपाक प्रक्रिया में कह आये हैं कि इसी कारण से मराबान भी '' ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयैव मजान्यद्वम् " ( गी. ४. ११ )-जो मुक्ते जैसे मजते हैं, उन्हें में वैसे ही फल देता हैं-इस प्रकार व्यवहार तो करते हैं परन्त किर भी " वैषम्य-वैर्धृग्य " दोषों से ऋक्षित रहते हैं । इसी प्रकार व्यवहार अयवा कानून कायदे में भी खुनी आदमी को फाँसी की सज़ा देनेवाल न्यायाधीश को कोई उसका दुरमन नहीं कहता। अध्यातमशास्त्र का सिद्धान्त है कि जब बुद्धि निकास हो कर साम्यवस्था में पंहुँचं जावे, तब वह मनुष्य अपनी इच्छा से किसी का भी जुकसान नहीं करता, टससे बढ़ि किसी का जुकसान हो ही जाय तो सम-'भना चाहियेकि वह उसी के कर्म का फल है, इसमें श्यितप्रज्ञ का कोई दोप नहीं; ष्ययवा निष्कास बुद्धिवाला श्यितप्रज्ञ ऐसे समय पर जो काम करता है-फिर देखने में वह मातृवध या गुरुवध सरीखा कितना ही मयद्भर क्यों न हो-उसके शुम-. श्राप्त फल का बन्धन श्रयवा लेप उसको नहीं लगता ( देखो गी. ४, १४; ६. २८ श्रीर १८. १७ ) । फ़ीजदारी कानून में श्रात्मसंरक्ता के तो नियम हैं, वे इसी तत्त्व पर रचे गये हैं। कहते हैं कि जब लोगों ने मनु से राजा होने की प्रार्थना की, तब उन्हों ने पहले यह बत्तर दिया कि " अनाचार से चलनेवालों का शासन करने के लिये, राज्य को स्वीकार करके में पाप में नहीं पढ़ा चाहता।" परन्त जब लोगों ने यह वचन दिया कि, " तमशुषन् प्रजाः सा सी: कर्नुनेना गरिमण्यति " ( समा. शा. ६७, २३ )—इरिये पहीं, जिसका पाप वसी को लगेगा, आपको तो रदा करने का प्रसूच ही मिलेगा: भीर प्रतिज्ञा की कि. " प्रला की रखा करने में जो सर्च लगेगा उसे इस लोग 'कर' दे कर पूरा करेंगे, ' तब सनु ने प्रथम राजा होना स्वीकार किया। सारांश, जैसे अचेतन सृष्टि- का कभी भी न बदलनेवाला यह नियम है कि ' भाषात के बराबर ही प्रत्याघात ' हुआ करता है: वैस ही सचेतन

खष्टि में उस नियम का यह रूपान्तर है कि " जैसे को तैसा"होना चाहिये। वे साधा-रिया लोग, कि जिनकी बुद्धिं साम्यावस्था में पहुँच नहीं गई है, इस कमीवेपाक के नियम के विषय में अपनी समत्व बुद्धि उत्पन्न कर लेते हैं, और कोध से अधवा हेष से माघात की भपेद्या अधिक प्रत्याघात करके श्राघात का बदलां लिया करते हैं; अथवा अपने से दुवले मनुष्य के साधारण या काल्पनिक अपराध के लिये अतिकार-बुद्धि के निमित्त से उस को लूट कर अपना फायदा कर लेने के लिये सदा प्रकृत होते हैं। किन्त साधारण मनुष्या के समान बदला भजाने की, वेर की. अभिमान की, क्रोध से-लोभ से-या द्वेप से दुर्वलों को जूटने की अथवा टेक से अपना द्यांभेमान, शेखी, सत्ता, श्रीर शक्ति की प्रदर्शिनी दिखलाने की बुद्धि जिसके मन में न रहे, उसकी शान्त, निर्वेर और मनबुद्धि वैसे ही नहीं विगड़ती है जैसे कि भागने अपर गिरी हुई गेंद को सिर्फ पीछे लौटा देने से बुद्धि में, कोई भी विकार नहीं उप-जता; और लोकसंग्रह की दृष्टि से ऐसे प्रत्याचात स्वरूप कर्म करना उनका धर्म अर्थात कर्तन्य हो जाता है कि, जिसमें दुष्टों का दबदवा बढ़ कर कहीं गरीवें पर श्रात्याचार न होने पांचे ( गी. ३. २५ )। गीता क सारे उपदेश का सार यही है कि ऐसे प्रसंग पर समनुद्धि से किया हुआ घोर युद्ध भी धर्म्य और श्रेयरकर है। वैरमाव न रख कर सब से बर्तना दुष्टों के साथ दुष्ट न बन जाना, गुस्सा करनेवाले पर खुका न द्वीना कादि धर्मतत्व श्यितप्रज्ञ कर्मयोगी को मान्य तो हैं; परन्तु संन्यासमार्ग का यह मत कर्मयोग नहीं मानता कि ' निर्वेर ? शब्द का मर्थ केवल निष्क्रिय भयवा प्रतिकार-शून्य है; किन्तु वह निवेंर शब्द का सिर्फ़ इतना ही अर्थ-मानता है कि वैर अर्थात् मन की दृष्ट बुद्धि छोड देनी चाहिये; भीर जब कि कर्म किसी के छटते हैं ही नहीं, तब उसका कथन है कि सिर्फ लोकसंघ्रह के लिये अथवा प्रतिकारार्य जितने कर्म बावश्यक बीर शक्य हों, उतने कर्म मंन में दुध्वदि को स्थान न दे कर, केवल कर्तत्व समम्म वैराग्य भीर निःसङ्ग बुद्धि से करते रहना चाहिये (गी. ३. १८)। अतः इस स्टोक (गी. ११. ४४) में सिर्फ ' निर्वेर ' पद का प्रयोग न करते हुए-

> मत्कर्भकृत् मत्परमा मद्भक्तः संगवार्जितः । निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥

हसके पूर्व ही इस दूसरे महत्त्व के विशेषण का भी प्रयोग करके—कि, 'मलर्म-कृत ' अर्थात ' मेरे यानी परमेश्वर के प्रीत्यय परमेश्वरापेण दुद्धि से सारे कर्म करने-पाला '— मगवान् ने गीता में निवेरत्व और कर्म का, मिक की दृष्टि से, मेल मिला दिया है। इसी से शाक्करभाष्य तथा अन्य टीकाओं में भी कहा है कि, इस श्लोक में पूरे गीताशास्त्र का निचोड़ आ गया है। गीता मंग्रह कही भी नहीं वत-साया कि दुद्धि को निवेर करने के लिये, या उसके निवेर हो सुकरे पर भी सभी प्रकार के कर्म छोड़ देना चाहिये। इस प्रकार प्रतिकार का कर्म निवेरत्व और परमेश्वरापेण बुद्धि से करने पर, कर्चा को उसका कोई भी गए. या दोष तो लगता ही नहीं, बसदा, प्रतिकार का काम हो चुकने पर जिन दुष्टों का प्रतिकार किया गया है, उन्हों का ब्रात्मीपम्य दृष्टि से कत्यामा मनाने की ब्राद्धि भी नष्ट नहीं होती । एक उदा-हरण लीजिये, दृष्ट कमें करने के कारण रावणा को, निवेंर और निप्पाप रामचन्द्र में मार तो द्वाला; पर उसकी उत्तर-क्रिया करने में जब विभीपणा हिचकने लगा. तब रामचन्द्र ने उसकी समम्माया कि—

> मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम् । क्रियतामस्य संस्कारों ममाप्येप यथा तव ॥

"( रावण के मन का ) चैर मीत के साय ही गया। हमारा ( दुष्टों के नाश करन का ) काम हो जुका। भव यह जैसा तेरा ( माई ) है, चैसा ही मेरा भी है। इसिलेय इसका अफ्री-संस्कार कर "( वाल्मीकिरा. ६. १०६. २४ )। रामायण का यह तत्व मागवत ( ८.१६.१३ ) में भी एक स्थान पर वतलाया गया ही है, और अन्यान्य पुराणों में जो ये कयाएँ हैं, कि मगवान् ने जिन दुष्टों का संदार किया, बन्हों को फिर द्याल हो कर सद्गति दे डाली, वनका रहस्य भी यही है। इन्हों सब विचारों को मन में ला कर श्रीसमर्थ ने कहा है कि " उद्गत के लिये उद्गत होना चाहिये; " और महाभारत में भीत्म ने परशुराम से कहा है---

यो यथा वर्तते यस्मिन् तस्मिन्नेवं प्रवर्तयन् । मार्घमे समवाप्नोति न चाश्रेयश्च विन्दति ॥

" अपने साय जो जैसा वर्ताव करता है, उसके साय वैसे ही वर्तने से न सो अधम (अनीति) होता है और न अकत्याया " (ममा उद्यो. १७६. ३०) । फिर आगे चल कर शान्तिपर्व के सत्यानृत-अध्याय में वही उपदेश युधिष्टिर को किया है—

यस्मिन् यया वर्तते यो मनुष्यः तस्मिस्तया वर्तितव्यं स धर्मः । मायाचारो मायया बाधितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥

" अपने साथ जो जैसा बतता है, उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना धर्मनीति है; मायावी पुरुष के साथ मायावीपन और साधु पुरुष के साथ साधुता का व्यवहार करना चाहिये " ( मभा. शां. १०६. २६ और उद्यो. ३६. ७) । ऐसे ही ऋग्वेद में इन्द्र को उसके मायावीपन का दोप न दे कर उसकी छाति ही की गई है कि— " त्वं मायाभिरनवद्य मायिनं... ... वृत्तं अद्या।" (ऋ. १०. १४७. २; १. ६०. ७)—हे निष्पाप इन्द्र! मायावी वृत्र को त्वे माया से ही मारा है। और मारिव ने अपने किरातार्जुनीय काव्य में भी ऋग्वेद के तत्व का ही अनुवाद इस प्रकार किया है—

वजन्ति ते मूढ़िषयः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ॥ मायावियों के साय जो मायावी नहीं बनते, वे नष्ट हो जाते हैं "(किरा.१.३०) ।परन्तु नहीं एक बात पर बारे स्थान देना चाहिये कि दुष्ट पुरुष का प्रतिकार यदि साधुता से हो सकता हो, तो बहल सायुता से ही करे। क्योंकि दूसरा यदि दुष्ट हो तो वसी के साय हमें भी दुष्ट न हो जाना चाहिये—यदि कोई एक नकटा हो जाय तो सारा गाँव का गाँव चपनी नाक नहीं कटा लेता! और क्या कहें, यह धमें है भी नहीं। हस "न पापे प्रतिपापः स्थात् " सूत्र का ठीक भावार्य यही है; और इसी कारण से विदुरनीति म एतराष्ट्र को पहले यही नीतितत्त्व बतलाया गया है कि "न तत्र स्थ संद्व्याद प्रतिकृत्व यदात्मनः "—जैसा व्यवहार स्वयं कपने लिये प्रतिकृत्व मालूम हो, वैसा वर्तां वहुतने कहा है—

अक्रोधेन जयेक्कोषं असाधुं साधुना जयेत्। जयेक्दर्यं दानेन जयेत् सुत्येन चानृतम्॥

"(दूसरे के) कोध को (घपनी) शान्ति से जीते, दुष्ट को साधुता से जीते, कृषणा को दान से जीते धौर घमृत को सत्य से जीते "( ममा बचो. इट. ७३, ७४)। पाली भाषा में बौदों का जो धम्मपद नामक नीतियन्य है, बसमें (२३३) इसी स्रोक का सूबह अनुवाद है—

> सक्तोषेत जिने कोषं असाधुं साधुना जिने । जिने कदरियं दानेन सञ्चेनाळीकवादिनम् ॥

शान्तिपर्व में युधिष्टिर को उपदेश करते हुए मीष्म ने मी इसी नीति-तत्त्व के गौरव का वर्णन इस प्रकार किया है—

कर्म चैतदसाधूनां श्रसाधुं साधुना जयेत् । धर्मेण निधनं श्रेयो न जयः पापकर्मणा ॥

"दुष्ट की ब्यसायुता, ब्यांत दुष्ट कर्म, का सायुता से निवारण करना चाहिये; क्यों के पाप कर्म से जीत लेने की अपेचा धर्म से अ्यांत नीति से मर जाना मी श्रेयस्कर है" (शां. ६४. १६.)। किन्तु ऐसे सायुता से यदि दुष्ट के दुष्टमों का निवारण न होता हो, अयवा साम-उपचार और मेल-जोल की बात दुष्टों को नापसन्द हो तो, जो काँटा पुल्टिस से वाहर न निकलता हो, असको "कायुटकेनेन कायुटकम् "के न्याय से साधारण काँटे से अथवा लीहे के काँटे—खुई—से ही बाहर निकाल दालना सावश्यक है (दास. १६. ६. १२—३१)। क्योंकि, अत्येक समय, लोकसंग्रह के लिये दुष्टों का निग्रह करना, भगवान के समान, धर्म की दृष्टि से सायु पुरुषों का नि पहला कर्तान्य है। "सायुता से दुष्टता को जीतें " इस वाक्य में ही पहले यही बात मानी गई है कि दुष्टता को जीत लेना अथवा उसका निवारण करना सायु पुरुषों का पहला कर्तन्य है, फिर उसकी शिद्धि के लिये बतलाया है कि पहले किस वपाय की योजना करे। यदि सायुता से उसका निवारण न हो सकता हो,—सीबी वपाय की योजना करे। यदि सायुता से उसका निवारण न हो सकता हो,—सीबी वपाय की योजना करे। यदि सायुता से उसका निवारण न हो सकता हो,—सीबी वपाय की योजना करे। यदि सायुता से उसका निवारण न हो सकता हो,—सीबी से ची न निकले—तो ''जैसे को तैसे " वन कर दुष्टता का निवारण करने से हमी, हमारे धर्म अपन्य सक्षी भी नहीं रोकते; वे यह कहीं भी प्रतिपदन नहीं से हमें, हमारे धर्म अपाय सक्षी साथु पुरुष अपना बिद्धन सुशी से किस करें। सह

भ्यान रहे कि जो पुरुष अपने बुरे कामों से पराई गर्दनें काटने पर उतारू हो गया, उसे यह कहने का कोई भी नैतिक हक नहीं रह जाता कि और स्रोग मेरे साथ साधता का बतांव करें । धर्मशाख में स्ट ब्राहा है (मनु. = १६ बीर ३५१) कि इस प्रकार जब साधु पुरुषों को कोई असाधु काम साचारी से करना पढ़े. तो **इसकी जिम्मेदारी ग्रुद्ध-बुद्धिवाले साधु पुरुषों पर नहीं रहती; किन्तु** इसका जिम्मेदार वहीं दुष्ट पुरुष हो जाता है कि जिसके दुष्ट कर्मों का यह नतीजा है । स्वयं बुद्ध ने देवदत्त का जो शासन किया, उसकी उपपत्ति बीद अन्यकारों ने भी इसी उत्त पर लगाई हैं ( देखी सिलिन्द्म. ४. १. ३०-३४ )। जड़ सृष्टि के व्यवद्वार में ये बाधात-प्रत्याधातरूपी कर्म नित्य और विलक्षत्र ठीक होते हैं । परन्त मनुष्य के व्यवद्वार उसके इच्छाधीन हैं; भौर जपर जिस हैलोक्य-चिन्तामिं। की मात्रा का बहुंख किया है, उसके दुधाँ पर प्रयोग करने का निश्चित विचार जिस धर्मजान से होता है, वह धर्मज्ञान भी अलन्त सूच्म है; इस कारण विशेष अवसर पर बढ़े बड़े सोग भी सचमुच इस दुविधा में पढ़ जाते हैं कि, जो हम किया चाहत हैं वह योग्य है या अयोग्य, अयवा धर्म्य है या अधर्म्य-किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽध्यत्र मोहिताः ( गी. ४. १६) । ऐसे अवसर पर कोरे विद्वानां की, अयवा सदैव घोड़े-बहुत स्वार्थ के पञ्जे में फैंसे हुए पुरुषों की पशिढताई पर, या केवल क्रपने सार-ब्रसार-विचार के मरोसे पर, कोई काम न कर बैठे; बल्कि पूर्ण ब्रवस्था में पहुँचे पुरु परमावधि के साबुपुरुप की शुद्धबुद्धि के ही शरण में जा कर उसी गुरु के निर्धाय को प्रमाण माने । क्योंकि निरा तार्किक पारिडत्य जितना अधिक होगा. दलीलें भी उतनी ही अधिक निकलेंगी; इसी कारण विना शुद्धञ्जदि के कोरे पारिदल से ऐसे बिक्ट प्रश्नों का कभी सरचा श्रीर समाधानकारक निर्णय नहीं हो पाता; श्रतएवं उसको शुद्ध श्रीर निष्काम बुद्धिवाला गुरु ही करना चाहिये। जो शासकार कत्यन्त सर्वमान्य हो चुके हैं, उनकी बुद्धि इस प्रकार की ग्रद्ध रहती है. धीर यही कारण है जो भगवान ने अर्जुन से कहा है-" तस्मान्खासं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिती " (गी. १६. २४ )-कार्य-अकार्य का निर्माय करने में तुम्हे शास्त्र को प्रमाण भानना चाहिय। तथापि यह न भूल जाना चाहिये कि कालमान के बजुसार खेतकेत जैसे बागे के साथ प्रख्यों को इन शाखों में भी फर्क करने का भाषिकार प्राप्त होता रहता है।

निर्वेर और शान्त साथु पुरुषों के आचारा। के सम्बन्ध में लोगों की आज कल जो गैर-समम देखी जाती है, उसका कारा। यह है कि कमेथोगमार्ग प्रायः लुप्त हो गवा है, और सारे संसार ही को स्याज्य माननेवाले संन्यासमार्ग का आज कल चारों और दौरदौरा हो गया है। गीता का यह उपरेश अयवा उद्देश भी नहीं है कि निर्वेर होने से निष्प्रतिकार भी होना ही चाहिये। जिसे लोकसंप्रह की परवा ही नहीं है वसे, जगद में तुष्टों की प्रवत्ता फैंसे तो और न फैले तो, करना ही क्या है, उसकी जान रहे बाहे चसी जाय, सब एक ही सा है। किस्तु पूर्णांवस्था

में पहुँचे हुए कर्मयोगी प्राशिमाल में आत्मा की एकता को पहचान कर यदापि सभी के साथ निर्वेरता का ज्यवद्वार किया कर, तथापि अनासक बादि से पात्रता अपातता का सार-भासार-विचार करके स्वधर्मानुसार प्राप्त हुए कर्म करने में वे कभी नहीं चुकते; भौर कर्मयोग कहता है कि इस रीति से किये हुए कर्म कर्ता की सास्य अबि में कुछ भी न्युनता नहीं आने देते । गीताधर्म-प्रतिपादित कर्मयोग के इस तत्त्व को मान लेने पर कलाभिमान और देशाभिमान त्रादि कर्तव्य धर्मी की सी कर्मयोगशास्त्र के स्रजुतार योग्य उपपत्ति त्रगाई जा सकती है। यदापि यह स्नान्तिम सिद्धान्त है कि समग्र मानव जाति का-प्रािगामात्र का-जिससे हित होता हो वहीं धर्म है, तथापि परमावधिकी इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये कुलामिसान. धर्मामिमान और देशाभिमान आदि चढ़ती हुई सीढ़ियों की आवश्यकता तो कमी मी नष्ट होने की नहीं। निर्मुता बहा की प्राप्ति के लिये जिस प्रकार श्रमगोपासना भावश्यक है. उसी प्रकार 'वसधेव कट्टम्बकम 'की ऐसी यदि पाने के लिये कला-भिमान, जात्यभिमान और देशाभिमान धादि की धावश्यकता है: एवं समाज की प्रत्येक पीढ़ी इसी ज़ीने से अपर चढ़ती है, इस कारगा इसी ज़ीने को सदैव ही हियर रखना पडता है। ऐसे ही जब अपने आसपास के लोग अथवा अन्य राष्ट्र मीने की सीढ़ी पर हों. तब यदि कोई एक-आध सनुष्य अथवा कोई राष्ट्र चाहे कि में अकेसा ही ऊपर की सीढी पर बना रहें, तो यह कदापि हो नहीं सकता । क्योंकि ऊपर कहा ही जा चुका है कि प्रस्पर व्यवहार " में जैसे की तैसा " न्याय से ऊपर ऊपर की श्रेगीवालों को नचि-नचि की श्रेगीवाले लोगों के अन्याय का प्रतिकार' करना विशेष प्रसङ्घ पर ब्रावश्यक रहता है। इसमें कोई शक्षा नहीं, कि सुधरते-संघरते जगत के सभी सनुष्यों की श्यिति एक दिन ऐसी ज़रूर हो जावेगी किवे प्राशिमाल में बात्मा की एकता को पहचानने लगें; अन्ततः मतुष्य मात्र को ऐसी श्यिति प्राप्त कर लेने की चाशा रखना कुछ अनुचित भी नहीं है। परन्तु भारमोबति की परमा-वधि की यह श्यिति जब तक सब की प्राप्त हो नहीं गई है, तब तक प्रम्यत्य राह्में भागवा समाजीकी स्थिति पर ज्यान दे कर साधु पुरुष देशाभिमान आदि धर्मी का ही ऐसा उपदेश देते रहें कि जो अपने अपने समाजों को उन उन समयों में श्रेयस्कर हो। इसके श्रतिरिक्त, इस दूसरी बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि माजिल दर मिलल तैयारी करके इमारत बन जाने पर जिस प्रकार नीच के हिस्से निकाल डाले नहीं जा सकते; खयवा जिस प्रकार तलवार द्वाय में आ जाने से कुदाली की, या सूर्य होने से अग्नि की, आवश्यकता बनी ही रहती है; उसी प्रकार सर्वभूतहित की मन्तिम सीमा पर पहुँच जाने पर भी न केवल देशासिमान की, बरत् कुलाभिमान की भी भावश्यकता बनी ही रहती है। क्यांकि समाज-सधार की दृष्टि से देखें तो, कुसामिमान जो विशेष काम करता है वह निरे देशाभिमान से नहीं होता; और देशाभिमान का कार्य निरी सर्व नृतात्मै स्य रष्टि से जिन्न नहीं हाता । प्रार्थात् समाज की पूर्ण घवरया में भी साम्युद्धि के ही समान, देशाभिमान और कुलाभिमान चादि

धर्मों की भी सद्देव ज़रूरत रहती ही है। किन्दु केवल अपने हा देश के आभिमान को परम साध्य मान लेने से. जैसे एक राष्ट्र अपने लाम के लिये दूसरे राष्ट्र का मन-माना नुकसान करने के लिये तैयार रहता है, वैसी वात सर्व मृतहित को परसासाध्य मानने से नहीं होती। कुलाभिमान, देशाभिमान और अन्त में, पूरी मनुष्यजाति के हित में यदि विरोध आने लगे तो साम्यदुद्धि से परिपूर्ण नीतिधम का, यह महत्त्वपूर्ण और विशेष करने है कि उन्न श्रेणी के धर्मों की सिद्धि के लिये निज्ञ श्रेणी के धर्मों को छोड़ दे। विदुर ने एतराष्ट्र को उपदेश करते हुए कहा है कि युद्ध में कुल का ज्ञय हो जावेगा, अतः दुर्योधन को टेक रलने के लिये पाराहवां को राज्य का भाग न देने की अपेशा, यदि दुर्योधन न पुने तो उसे-(लड़का मले ही हो) अकेशे को छोड़ देना हा उचित है, और इनके समर्यन में यह श्लेक कहा है—

त्यनेदेकं कुलस्यार्थे प्रामस्याथ कुछं त्यनेत । प्रामं ननपदस्यायें आत्मार्थ पृथिवीं त्यनेत् ॥

"कल के (बचाव के ) लिये एक व्यक्ति को, गाँव के लिये कुल को और परे लोकसमृष्ट के लिये गाँव को, एवं आत्मा के लिये पृज्वी को छोड दे " ( ममा. कादि. ११४. २६; ममा. ६१. ११) । इस श्लोक के पहले और तीसरे चरण का तात्पर्य वहीं है कि जिसका बहुन्त जपर किया गया है और चौषे चरण में आता रहा का तत्त्व वतलाया गया है। ' आत्म ' शब्द सामान्य सर्वनाम है, इससे यह भारमरज्ञा का तत्त्व जैसे एक व्यक्ति को उपयुक्त होता है, बैसे ही एकत्रित लोक-समूह को, जाति को, देश को अयवाराए को भी वप्युक्त होता है; झौर कुल के तिये एक पुरुष को, प्राम के लिये कुत को, एवं देश के लिये प्राम को छोड देने की क्रमशः चहती हुई इस प्राचीन प्रगाली पर जब हम ध्यान देते हैं तब स्पष्ट देख पड़ता है कि ' भारम ' शब्द का अर्थ इन सब की अपेता इस स्वल पर अधिक सहस्त का है। फिर भी कुछ मतलबी या शास्त्र न जाननेवाले सीता, इस चरता का कभी कभी विपरीत अर्थान निरा स्वार्थप्रधान अर्थ किया करते हैं; अतप्व यहाँ कह देगा चाहिये कि बात्मरका का यह तस्य झापमतलवीपन का नहीं है। क्योंकि, जिन शासकारों ने निरे स्त्रार्थसाञ्ज चार्वोक पन्य को राजसी बतलाया 🕏 ( देखो. गी. ब. १६), सम्बन नहीं है कि वे ही, स्वार्य के लिये किसी से भी अगल की दुवाने के लिये कहें। उपरे के श्लोक में ' अर्थें । शब्द का अर्थ तिर्क स्वार्यप्रधान कहीं है. किन्त " स "द माने पर उसके निवारणार्थ " ऐसा करना चाहिये; भार कोशकारों ने भी यही नाथे किया है। ग्रापमतलबीपन और भात्मरत्ता में बड़ा मारी भन्तर है।कामोप-ांग की इच्छा अथवा लोभ से भ्रपना स्वार्य साधने के लिये दुनिया का तुकसान वन्या आपमतज्ञवीयन है। यह स्रमानुषी सीर निन्य है। उक्त स्रोक के अयन तीन चर हों में कहा है कि एक के हित की अपे हा अनेकों के हित पर सदैव च्यान देना जा।हेरे । तथापि प्राशिपात्र में एक ही भारमा र दने के कारण, प्रत्येक मनुष्य को 🔑 जगत में सख से रहने का एक ही सा नैसर्गि ह अधिकार है: और इस

सर्वमान्य महत्त्व के नैसर्गिक स्वत्व की घोर दुर्लच्य कर जगद के किसी भी एक म्बक्ति की या समाज की द्वानि करने का अधिकार; दूसरे किसी ध्यक्ति या समाज को नीति की दृष्टि से कदापि प्राप्त नहीं हो सकता—फिर चाहे वह समाज बल और संख्या में कितना ही चढा-बढा क्यों न हो, अधवा उसके पास छीना-मापटी करने के साधन दूसरों से अधिक क्यों न हों । यदि कोई इस युक्ति का अवलम्बन करे कि एक की अपेता, अथवा थोडों की अपेता वहतों का हित श्रधिक योग्यता का है, भीर इस युक्ति से, संख्या में अधिक वढे हुए समाज के स्वार्थी वर्ताव का समर्थन करे, तो यह युक्ति-वाद केवल राज्यसी समामा जावेगा । इस प्रकार दूसरे लोग यदि अन्याय से वर्तने लगें तो वस्तेरों के तो क्या, सारी पृथ्वी के हित की अपेका भी. सातम रचा अर्थात् अपने वचाव का नैतिक इक और भी अधिक सवल हो जाता है। यही उक्त चौंये चरगा का भावार्य है; झीर पहले तीन चरगा में जिस ग्रर्थ का वर्गान है. वसी के लिये महत्त्वपूर्ण अपवाद के नाते से उसे वनके साथ ही बतला दिया है। इसके सिवा यह भी देखना चाहिये कि यदि हम स्वयं जीवित रहेंगे तो लोक कल्याचा भी कर सकेंगे। अतएव लोकहित की दृष्टि से विचार करें तो भी विश्वामित्र के समान यही कहना पडता है कि " जीवन धर्ममवाज्यात "-जियंगे तो धर्म भी करंगे: भ्रयवा कालिदास के भनुसार यही कहना पड़ता है कि "शरीरमाद्यं खल धर्मसाधनम् " (कुमा. ५. ३३)—शरीर ही सब धर्मी का मूल साधन है; या मन के कथनानुसार कहना पड़ता है कि " प्रात्मानं सततं रहोत्" स्वयं अपनी रखा सदा-सर्वदा करनी चाहिये। यद्यपि आत्मरचा का हक सारे जगत के हित की अपेदा इस मकार श्रेष्ट है, तथापि दूसरे प्रकरण में कह आये हैं कि कुछ अवंसरें पर कुल के लिये; देश के लिये, धर्म के लिये खयवा परीपकार के लिये स्वयं अपनी ही इच्छा से साधु लोग अपनी जान पर खेले जाते हैं । उक्त श्लोक के पहले तीन चरणों में यही तस्व वर्णित है। ऐसे प्रसङ्ग पर मनुष्य आत्मरहा के अपने श्रेष्ठ स्वत्व पर सी स्वेच्छा से पानी फेर दिया करता है, अतः ऐसे काम की नैतिक योग्यता भी सब से श्रेष्ठ समभी जाती है। तथापि अनुक यह निश्रय कर देने के लिये. कि ऐसे श्रवसर कब उत्पन्न होते हैं, निरा पारिडत्य या तर्कशकि पूर्व समर्थ नहीं है; इसिवेये, एतराष्ट्र के उछिखित कपानक से यह बात प्रगट होती है कि विचार करनेवाले मनुष्य का अन्तःकरण पहले से ही शुद्ध और सम रहना चाहिय। महासारत में ही कहा है कि धतराष्ट्र की युद्धि इतनी मन्द न थी कि वे विदुर के उपदेश को समम न सक, परनत पुत्र-प्रेम उनकी बदि को सम होने कहाँ देता था। कुवर को जिस प्रकार लाख रुपये की कभी भी कमी नहीं पहती, उसी प्रकार निसकी बुद्धि एक बार सम 'हो चुकी उसे कुलात्मेंक्य, देशात्मेक्य या धर्मा त्में भ्य ब्रादि निम्नत्रेगी की एकताओं का कभी टोटा पडता ही नहीं है । बदात्मेश्य में इन सब का मन्तर्माव हो जाता है; फिर देशधर्म, कुलवर्स चादि संकुचित धर्मी का अववा सर्वभूतिहित के व्यापक धर्म का-अर्थात इनमें से जिस तिसकी दिवाते के

अनुसार, चयवा आत्मरचा के निमित्त जिस समय में जिसे जो धर्म श्रेयस्कर हो. उसको उसी धर्म का-उपदेश करके जगत के धारण-गोपण का काम साध जोग करते रहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मानव जाति की वर्तमान स्वित में देशा-भिमान ही मुख्य सद्गुगा हो रहा है, जीर सुधरे हुए राष्ट्र भी इन विचारीं और र्तयारियों में अपने ज्ञान का, कुशलता का और द्रव्य का रचयोग किया करते हैं कि पास-पडोस के शत्र-देशीय वहत से लोगों को प्रसङ वडने पर घोडे ही समय में हम क्यों कर जान से मार सकेंगे। किन्त स्पेन्सर और कोन्ट प्रमृति पशिवतों ने अपने प्रन्यों में स्पष्ट रीति से कह दिया है कि केवल इसी एक कारण से देशाभिमान को ही नीतिदृष्ट्या मानव जाति का परम साध्य मान नहीं सकते; धौर जो घाचेप इन लोगों के प्रतिपादित तत्त्व पर हो नहीं सकता, यही आदोप हम नहीं सममते कि जन्यात्म-रष्ट्या प्राप्त होनेवाले सर्वभूतात्मेनय-रूप तत्त्व पर ही कैसे हो सकता है। द्योटे वचे के वपड़े वसके शरीर के भी अनुसार-यहत हुआ तो ज़रा कुशादह सर्यात् बाह के लिये गुजायग रख कर-जैसे व्यांताना पड़ते हैं, वेरे ही सर्वभृता-त्में स्य युद्धि की भी चात है। समाज हो या व्यक्ति, सर्वभूतात्में स्य युद्धि से वसके मार्ग जो साध्य रखना है वह उसके मधिकार के अनुरूप, भाषवा उसकी अपेक्षा ज़रा सा थौर भागे का, होगा तभी वह उसके श्रेयत्कर हो सकता है: उसके सामर्थ्य की अपेना बहुत अच्छी बात उसको एकदम करने के लिये बतलाई जाय, तो इससे उसका कल्याए। कभी नहीं भी सकता। परवस की कोई सीमा न दोने पर भी टपनिषदों में उसकी टपासना की फ्रमफन से बहती हुई सीहियाँ बतलाने का यही कारण हैं; फ्राँर जिस समाज में सभी हियतग्रहा हों, वहीं द्याग्र धर्म की ज़रूरत न हो तो भी जगत के अन्यान्य समाजों की तत्कालीन स्थिति परध्यान दे करके "ब्रात्मानं सततं रचेत्" के हर्रे पर हमारे धर्मशास्त्र की चातुर्वस्य-व्यवस्या में चात धर्म का संग्रह किया गया है। यूनान के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता हेटो ने ऋपने प्रन्य में जिस समाज-व्यवस्था की भ्रात्यन्त उत्तम बतलाया है, उसमें भी निरन्तर के अभ्यास में युद्धकला में प्रवीण वर्ग को समाजरदाक के नाते प्रमुखता दी है। इससे स्पष्ट ही देख पड़ेगा कि तत्त्वज्ञानी लोग परमावधि के ग्राद्ध और वच्च स्थिति के विचारों में ही इबे क्यों न रहा करें, परना वे तत्तत्कालीन अपर्गा समाज-व्यवस्था का विचार करने से भी कभी नहीं चकते।

जपर की सब बातों का इस प्रकार विचार करने से ज्ञानी पुरुष के सम्बन्ध में यह हिंद होता है कि वह बहात्मेंनय जान से अपनी बुद्धि को निर्विषय, शान्त और शांगिमात्र में निवंद तथा सम रखे; इस रियति को पा जाने से सामान्य अज्ञानी लोगों के विषय में उकतावे नहीं; स्वयं सारे संसारी कामों का त्याग कर, यानी कर्म-सन्यास-माश्रम को स्वीकार करके इन लोगों की युद्धि को न विगाड़े; देश-काल क्रोर पशिस्त्रिनि के अनुसार जिन्हें जो योग्य हो, इसी का उन्हें उपदेश देवे; प्रपने निष्काम कर्त्तन्य-प्राचरण से सद्व्यवद्वार का ग्राधिकारानुमार शत्यव बादर्श दिखला

गी. र.२६

कर, सब को धीरे धीरे यथासम्मव शान्ति से किन्तु उत्साइपूर्वक उसति के सार्ग में लगावे; बस यही ज्ञानी पुरुष का सच्चा धर्म है। समय समय पर अवतार ले का मगवान भी यही काम किया करते हैं; और ज्ञानी पुरुष को भी यही आदर्श मान फल पर ज्यान देते हुए इस जगत का अपना कर्तन्य शुद्ध अर्थात निफास-बुद्धि से सदेव यथाशक्ति करते रहना चाहिये। गीताशास्त्र का सारांश यही है कि इस प्रकार के कर्तव्य-पालन में यदि मृत्यु भी आ जावे तो वहे आनन्द से उसे स्वीकार कर लेना चाहिये ( गी. ३. ३५ )—अपने कर्तन्य अर्थात् धर्म को न छोडना चाहिये। इसे ही लोकसंग्रह अथवा कर्मयोग कहते हैं। न केवल देदान्त ही, वरन उसके आधार पर साथ ही साथ कर्स-अकर्स का जपर लिखा हुआ जान भी जब गीता में बतलाया गया, तभी तो पहले युद्ध छोड़ कर भीक माँगने की तैयारी करनेवाला अर्जुन आगे त्तल कर स्वधर्म अनुसार युद्ध करने के लिये-सिर्फ़. इसी लिये नहीं कि मगवान् कहते हैं, बरन् अपनी राजी से-प्रवृत्त हो गया । रियतप्रज्ञ की साम्यवृद्धि का यही तत्त्व, कि जिसका ऋर्जुन को उपदेश हुआ है, कर्मयोगशास्त्र का मूल श्राधार है। अतः इसी को प्रमाण मान, इसके श्राधार से इसने बतलाया है कि पराकाष्ट्रा की नीचिसत्ता की स्पपत्ति क्योंकर जगतीं है। इसने इस प्रकरण में कर्मयोगशास्त्र की इन सोटी-सोटी वार्तों का सांचिप्त निरूपण किया है कि घात्मौपन्य-दृष्टि से समाज में परस्पर एक दूसरे के साथ कैसा वर्ताव करना चाहिये: 'जैसे को तैसा'-वाले न्याय से अथवा पात्रता—अपात्रता के कारण सब से बढ़े-बढ़े हुए नीति-धर्म में कीन से भेद होते हैं, अथवा अपूर्ण अवस्था के समाज में बर्तनेवाले साथ प्ररुप को भी अपवादात्मक नीति-धर्म कैसे स्वीकार करने पडते हैं। इन्हीं युक्तियों का न्याय, परोपकार, दान, दया, अहिसा, सत्य और ऋस्तेय ऋदि नित्यधर्मों के विषय में उपयोग किया जा सकता है। भ्राज कल की अपूर्ण समाज-व्यवस्था में यह दिखलाने के लिये कि प्रसंग के भनुसार इन नीति. धर्मी में कहाँ और कौन सा फर्क करना ठीक होगा, यदि इन धर्मी में से मलेक पर एक-एक स्वतन्त प्रन्थ जिला जाय तो भी यह विषय समाप्त न होगा; झार यह सगवदीता का मुख्य उद्देश भी नहीं है। इस प्रन्य के इसरे ही प्रकरण में इसका विग्दर्शन करा आये हैं कि ज्रहिंसा और सत्य, सत्य और भात्मरहा, भात्मरहा भीर शान्ति आदि में परस्पर-विरोध हो कर विशेष प्रसंग पर कर्तत्य कर्ताव्य का सन्देष्ट उत्पन्न हो जाता है। यह निर्विवाद है कि ऐसे अवसर पर साध प्ररूप 'नीति-धर्म, लोकयासा-व्यवहार, स्वार्थ और सर्वभूतोहत " आदि बातों का तारतम्य-विचार करके फिर कार्य-अकार्य का निर्धाय किया करते हैं और महाभारत में श्येन ने शिविराजा को यह वात ९२८ ही बतला दी है। सिव्यिक नामक अंभ्रेज प्रन्य-कार ने अपने नीतिशास्त्र विषयक प्रन्य में इसी अर्थ का विस्तार-सिंहत वर्धन अनेक उदाहरण ले कर किया है। किन्तु कुछ पश्चिमी पगिडत इतने ही से यह बतु-मान करते हैं कि स्वार्थ घीर परार्थ के सार-प्रसार का विचार करना ही नीति-

निर्याय का तत्त्व है, परन्तु इस तत्त्व को हमार्रे शास्त्रकारों ने कमी मान्य नहीं किया है। क्योंकि हमारे शाखकारों का कयन है कि यह सार-असार का विचार अनेक द्वार इतना सदम और भनेकान्तिक, अर्थात भनेक अनुमान निप्पन कर देने-वाला, होता है कि यदि यह साम्यबद्धि "वैसा में, वैसा इसरा " पहले से की मन में सौलहों आने जमी हुई न हो तो कोरे तार्किक सार-असार विचार से कर्तव्य-ब्रक्तंत्य का सदैव अचुक निर्णय होना सम्भव नहीं है और किर ऐसी धटना हो जाने की भी सम्मावना रहती है जैसे कि ' मोर नाचता इसिनिये मोरनी भी नाचने लगती है। 'अर्थात " देखा-देखी साध जोग. छीजे काया, बाहै रोग " इस लोकोक्ति के बनसार डॉग फेल सकेगा और समाज हानि होगी । मिल प्रसृति सप्यक्ततानादी पश्चिमा नीतिशास्त्रज्ञों के स्पपादर यही तो मुख्य बपूर्णता है। गरुड मनपट कर अपने पक्षे से मेमने को आकाश में बरा ले जाता है. इसलिये देखादेखी यदि कीवा मी ऐसा ही करने लगे तो घोखा खाये विना न रहेगा । इसी लिये गीता कहती है कि साधु पुरुपों की निरी ऊपरी युक्तियाँ पर ही अवसम्बत मत रहो, अन्तःकरण में सदैव जागृत रहनेवाली साम्यददि की ही बन्त में शरण लेनी चाहिये: क्योंकि कर्मयोगशास्त्र की सच्ची वह साम्यवदि ही है। अर्वाचीन आधिमौतिक परिवतों में से कोई ताथे को तो कोई परार्थ अर्यात ' अधिकांश लोगों के अधिक सत ' को नीति का मुलतन्त बतलाते हैं। परन्त हम चौंथे प्रकर्मा में यह दिखला आये हैं कि कर्म के केवल बाहरी परिग्रामों को उप-योगी होनेवाले इन तत्त्वों से सर्वत्र निर्वाह नहीं होता; इसका विचार भी ऋवश्य ही करना पहला है कि कर्ता की अहि कहाँ तक शह है। कर्म के बाद्य परिणासी के सार-असार का विचार करना चतुराई का और दूरद्धिता का लक्ष्मा है सही: परन्तु दुरदर्शिता और नीति दोनां शब्द समानार्यक नहीं हैं। इसी से हमारे शास्त्र-कार कड़ते हैं कि निरे बाह्य कर्म के सार-असार-विचार की इस कोरी व्यापारी किया में सदतीब का सच्चा बीज वहीं है, किन्तु साम्यवृद्धिरूप परमार्थ ही नीति का मूल भाषार है। मनुष्य की भर्यात् जीवात्मा की पूर्ण भवस्या का योग्य विकार करें तो भी वक्त लिखान्त ही करना पड़ता है। लोम से किसी को लूटने में बहुतेरे भादमी होशियार होते हैं; परन्तु इस बात के जानने योग्य कोरे बहाजान को सी-कि यह होशियारी, अयवा अधिकांश लोगों का अधिक सुख, काहे में है- हस जगत में प्रत्येक मनुष्य का परम साध्य कोई नी नहीं कहता। जिसका मन या अन्तःकरण ग्राद है, वही पुरुप उत्तम कहलाने योग्य है। और तो स्यां, यह मी कह सकते हैं कि जिसका प्रन्तःकरण निर्मत्त, निर्वेर और ग्रद नहीं है वह बढि बाह्य कमी के दिलाज बताव में पड कर तद्भुसार वर्ते तो उस प्ररूप के टॉर्सी वन जाने की भी सम्भावना है (देखों गी. ३. ६)। परन्त कर्मयोगशास्त्र सं साम्य बदि को प्रमाण मान लेने से यह दोप नहीं रहता। साम्यवृद्धि को प्रमाण मान सेने से कहना पड़ता है कि कठिन समस्या आने पर धर्म-अधर्म का निर्माय कराने

के लिये ज्ञानी साध पुरुपों की ही शरपा में जाना चाहिये। कोई मयद्वर रोग होने पर जिस प्रकार विना वैद्य की सद्दायता के उसके निदान और उसकी चिकित्सा नहीं 'हो सकती, उसी प्रकार धर्म-अधर्म-निर्माय के विकट प्रसङ्ग पर यदि कोई सत्प्रहतें की मदद न ले, और यह सभिमान रखे कि में ' अधिकांश लोगों के अधिक सुख-' वाजे एक ही साधन से धर्म-अधर्म का अचुक निर्माय आप ही कर खँगा. तो असका यह प्रयत्न न्यर्थ होगा। साम्यवादि को वढाते रहने का **अ**म्यास प्रलेक मनुष्य को करना चाहिये; भीर इस कम से संसार भर के मनुष्यों की बुद्धि जब पूर्ण साम्य अवस्था में पहुँच जावेगी तभी सत्ययुग की प्राप्ति होगी तथा मनुष्य जाति का परम साध्य प्राप्त होगा श्रयका पूर्यो अवस्था सब को प्राप्त हो जावेगी । कार्य-धकार्यशास्त्र की प्रवृत्ति भी इसी लिये हुई है और इस कारण उसकी हमारत की भी साम्यबद्धि की ही नींव पर खड़ा करना, चाहिये । परन्त इतनी दर न जा कर विष्ट भीतिसत्ता की केवल लौकिक कसीटी की दृष्टि से ही विचार करें तो भी गीता क भाग्यविद्वाला पत्त ही पाश्चात्य आधिमौतिक या आधिदवत पन्य की अपेता भविक योग्यता का और मार्मिक सिद्ध होता है । यह वात भागे पन्द्रहमें प्रकरण में की गई तुलनात्मक परीचा से स्पष्ट मालूम हो जायगी । परन्तु गीता के तात्पर्य के निरूपण का जो एको महत्त्व पूर्ण माग अभी शेप है, उसे ही पहले पूरा का होना चाहिये ।

## त्रहवाँ प्रकरण। भक्तिमार्ग।

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं वज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥≉

गीता. ३८. ६६ ।

आब तक अध्यात्मदृष्टि से इन वातों का विचार किया गया कि सूर्वभूतात्मेत्रय रूपी निष्काम-गुद्धि दी कर्मयोग की और मोच की भी जड़ है, यह ग्रुद्ध-नदि महात्मेक्यजान से प्राप्त दोती है, और इसी ग्रुद-दुदि से श्लोक मनुष्य को अपने जन्म भर स्वधर्मानुसार प्राप्त हुए कर्त्तन्यकर्में। का पालन करना चाहिये । परन्तु इसने ही से मगवदीता में प्रतिपादन विषय का विवेचन पूरा नहीं होता । क्यांपे इसमें सन्देश नहीं, कि ब्रह्मात्मेश्य ज्ञान ही केवल सत्य श्रार श्रान्तिम साध्य है, तथा " वसके समान इस संसार में दूसरी कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है " (गी. ४. ३८); तथापि श्रव तक उसके विषय में जो विचार किया गया और उसकी सन्ना बता से साम्यवृद्धि प्राप्त करने का जो मार्ग वतलाया गया है, वह सब ब्रुद्धिगम्य है। इसलियं सामान्य जनों की शङा है, कि इस विषय को पूरी तरह से समफने के लिये प्रत्येक मंतुष्य की बुद्धि इतनी तीय कैसे हो सकती है; और यदि किसी सन्त्य की तीव न हो, तो पया उसको प्रह्मात्मेन्य-ज्ञान से द्वाय धो बैंडना चाहिये ! सच कहा जाय तो यह शुद्धा भी कुछ अनुचित नहीं देख पडती। यदि कोई कहें-"जब कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी विनाशी नाम-रूपात्मक माया बाच्छादित तुम्हारे उस जमृतस्वरूपी परमहा का वर्णान करते समय ' नेति नेति ! कह कर खुप हो जाते हैं, तब हमारे समान साधारण जना की सम्भाम वह कैये आवे ? इसलिये हमें कोई ऐसा सरल उपाय या मार्ग यतलाओं जिससे तुम्हारा वह गद्दन ब्रह्मज्ञान हमारी अल्प अद्गु-शक्ति है। समम में पा जावे:—से इसमें बसका क्या दोप है ? गीता और कठापनिपट् ( गी. २. २६; क. २. ७ ) में कहा है, कि आश्चर्य-चिकत हो कर आत्मा (महा) का वर्णान करनेवाले तथा भ्रूननेवाले यहत हैं, तो भी किसी को उसका ज्ञान नहीं होता। श्रुति-प्रन्थों में इस विषय पर पुक वोधदायक कया भी है। उसमें यह वर्णन है, कि जब बाएकलि ने बाह से कहा

<sup>\* &</sup>quot; सब प्रकार के धर्मों को याना परने घर-प्राप्ति के साधनों को छोड़ मैरी धा शरण 'में आ । मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर्रूणा।" बर मत इस रीक के अर्थ का विवेचन इस प्रकरण के अपने में गक्या है। सो टेग्विंग।

' हे महाराज! सुभों कृपा कर बताजहये कि बहा किसे कहते हैं', तब बाह्न कुझ भी नहीं दोले। वाष्कृति ने फिर वही प्रश्न किया, तो मी बाह्र चुप ही रहे! जब ऐसा ही चार पाँच बार हुआ तब बाह्न ने वाष्क्रति सं कहा " और! में तेरे प्रश्नां का उत्तर तभी से दे रहा हूँ, परन्तु तेरी समभ में नहीं आया—मैंक्या कहूँ ? शहा-स्वरूप किसी प्रकार वतलाया नहीं जा सकता; इसलिये शान्त होना अर्थात् खप रहना ही सचा ब्रह्म-लच्चा है ! समका?" (वेस्. शांभा. ३. २. १७)। सारांश, जिस दृश्य-सृष्टि विलन्ताम, अनिर्वाच्य और अचिन्त्य परव्रह्म का यह वर्णन है— कि वह सुँह बन्द कर बतलाया जा सकता है, झाँखों से दिखाई न देने पर उसे देख सकते हैं, और समभ में न आने पर वह माजूम होने लगता है (केन. २. १९ )-उसको साधारण बुद्धि के मनुष्य कैसे पश्चान सकेंगे और उसके द्वारा साम्यावस्था शांत हो कर उनको सद्गति कैसे मिलेगी ? जब परमेश्वर स्वरूप का अनुभवात्मक भार ययार्थ ज्ञान ऐसा होने, कि सब चराचर सृष्टि में एक ही ग्रातमा प्रतीत होने लगे, तभी मनुष्य की पूरी उन्नति होगी; और ऐसी उन्नति कर लेने के लिये तीव बुद्धि के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही न हो, तो संसार के लाखों-करोड़ों म्जुर्चों को ब्रह्म-प्राप्ति की आशा छोड़ चुपचाप वैठ रहना होगा! क्योंकि बुद्धिमान् मनुष्यों की संख्या हमेशा कम रहती है। यदि यह कहें कि बुद्धिमान लोगों के कथन पर विश्वास रखने से हमारा काम चल जायगा, तो उनमें भी कई मतभेद दिखाई देते हैं; और यदि यह कहें कि विश्वास रखने से काम चल जाता है, तो यह बात आप ही आप सिद्ध हो जाती है, कि इस गहन ज्ञान की प्राप्ति के लिये " विश्वास अथवा श्रद्धा रखना " भी बुद्धि के ब्रातिरिक्त कोई दूसरा मार्ग है। सच पूछो तो मही देख पड़ेगा, कि ज्ञान की पूर्ति अयवा फलद्रपता श्रद्धा के विना नहीं होती। यह कहना—िक सब ज्ञान केवल बृद्धि ही से प्राप्त होता है, उसके लिये किसी अन्य मनोष्ट्रित की सहायता भावश्यक नहीं—उन पंडितों का श्रृयाभिमान है जिनकी बुद्धि केवल तर्कप्रधान शास्त्रों का जन्म मर अध्ययन करने से कर्कश हो गई है। उदाहरण के लिये यह सिद्धान्त लीजिये की कल सबेरे फिर सूर्योदय होगा। हम लोग इस सिद्धान्त के ज्ञान को अत्यन्त निश्चित मानते हैं। क्यों ? उत्तर यही है, कि हंमने और हमारे पूर्वजों ने इस क्रम को हमेशा अखंडित देखा है। परन्तु कुछ अधिक विचार करने से मालूम होगा, कि इमने अथवा हमारे पूर्वजों ने अब तक प्रतिदिन सबेरे सूर्य को निकलते देखा है, ' बह वात कल सबेरे सूर्योदय होने का कारण नहीं ही सकती; अयवा प्रतिदिन हमारे देखने के लिये या हमारे देखने से ही कुछ सूर्योदय नहीं होता; ययार्थ में स्योदय होने के कुछ, और ही कारण हैं। अच्छा, अब यदि ' इमारा सूर्य को प्रतिदिन देखना ' कल सूर्योदय होने का कारमा नहीं है, ती इसके लिये क्या प्रमाण है कि कल स्योंदय होगा? दीवं काल तक किसी वस्तु का क्रम एक सा अवाधित देख पडने पर, यह मान लेना भी एक प्रकार विश्वास या

अदा ही तो हैं न, कि वह क्रम आगे भी वैसा ही नित्य चलता रहेगा । यद्यपि हम उसको एक यहत बडा प्रतिष्टित नाम " अनुमान " दे दिया करते हैं: तो भी यह ध्यान में रखना चाहिये, कि यह धनुमान बुद्धिगम्य कार्यकारणात्मक नहीं है, किन्तु उसका मूलस्वरूप श्रद्धात्मक ही है। मन्नू को शक्कर मीठी लगती है, इसलिये छन्न को भी वह मीठी लगेगी—यह जो निश्चय हम लोग किया करते हैं वह भी वस्ततः इसी नमने का है; फ्योंकि जब कोई कहता है कि सुक्ते शक्त मीठी लगती हैं, तब इस जान का अनुमव उसकी बुद्धि को प्रत्य के रूप से होता है सही, परन्तु इससे भी आगे यह कर जब इस यह सकते हैं कि शकर सब मनुष्यों को मीठी लगती है, तब बुद्धि को श्रद्धा की सहायता दिये विना काम नहीं चल सकता । रेखागणित या भूमितिशाम्ब का सिद्धान्त 'ई, कि ऐसी दो रेखाएँ हो सकती हैं जो चाहे जितनी यहाई जावें तो भी आपस में नहीं मिलतों, कहना नहीं होगा कि इस तत्व को अपने ध्यान में लाने के लिये हमको अपने असन् अनुमन के भी परे केवल श्रद्धा ही की सहायता से चलना पड़ता है। इसके सिवा यह भी घ्यान में रखना चाहिये, कि संसार के सब व्यवहार श्रद्धा, श्रेम आदि नैसर्गिक मनोष्ट्रतियों से ही चलते हैं: इन वृत्तियों को रोकने के सिवा ब्राह्म दसरा कोई कार्य नहीं करती, और जब बुद्धि किसी बात की मलाई या बुराई का निश्चय कर लेती है; तय आगे उस निश्चय को अमल में लाने का काम भन के द्वारा अर्थात मनोवात्ति के द्वारा भी रुआ करता है। इस बात की चर्चा पहले चेत्र चेत्रज्ञिवचार में हो चुकी है। सारांश यह है, कि उदिगम्य ज्ञान की पृति होने के लिय और आगे आचरण तथा कृति में उसकी फलद्रपता होने के लिये इस ज्ञान की हमेशा श्रद्धा, दया, वात्सल्य, कर्त्तन्य-प्रेम इत्यादि नेसिगिक मनोबृत्तियों की स्नावश्यकता श्रोती है, श्रीर जो ज्ञान इन मनीवृत्तियाँ को शुद्ध तथा जागृत नहीं करता, और जिस ज्ञान को उनकी सद्दायता अपेन्त्रित नहीं होती; उसे सुखा, कौरा, कर्कश अधुरा, वांम्त या कच्चा ज्ञान समम्मना चाहिये। जैसे विना वास्ट् के केवल गोली से बंट्क नहीं चलती, वैसे ही प्रेम, श्रद्धा आदि मनोवृतियों की सहायता के विना केवल बुद्धिगम्य ज्ञान किसी को तार नहीं सकता । यह सिद्धान्त इमारे प्राचीन ऋषियाँ को मली माति मालूम या। उदाइरण के लिये बांदोग्योपनिपद् में विश्वित यह कथा लीजिये ( हां. ६. १२ ):- एक दिन श्वेतकेत के पिता ने यह सिद्ध कर दिखाने के लिये कि अन्यक्त और सूच्म परवहा भी सब **११य जगत् का मूल** कारण हैं, श्वेतकेतु से कहा कि बरगद का एक फल ले आओ और देखों कि उसके भीतर क्या है। धेतकेतु ने वैसा ही किया, उस फल को तोड़ कर देखा, और कहा ''इसके भीतर छोटे छोटे बहुत से बीज या दाने हैं। " उसके पिता ने फिर कहा कि वन बीजों में से एक बीज ले लो, उसे तोड़ कर देखों और बतलाओं कि उस के भीतर क्या है ? श्वेतकेतु ने एक बीज ले लिया, उसे तोड़ कर देखा और कहा कि इसके मीतर कुछ नहीं है। तब पिता ने कहा "अरे! यह जो तम 'कुछ नहीं

कहते हो, उसी से यह बरगद का वहुत वड़ा वृत्त हुआ है "; और अन्त में यह वपदेश दिया कि ' श्रद्धस्व ' अर्थात् इस कल्पना को केवल द्वदि में रख मुँह से ही 'हाँ' मत कहो, किन्तु उसके खागे भी चलो, यानी इस तत्व को अपने हृदय में बच्छी तरह जमने हो स्रोर झाचरण या कृति में दिखाई देने हो। सारांग. यदि यह निश्चयात्मक ज्ञान होने के लिये भी श्रद्धा की आवश्यकता है, कि सब का उदय कल सबेरे होगा; तो यह भी निर्विवाद सिद्ध है कि इस बात को प्राी-तया जान लेने के लिये—कि सारी सृष्टि का मूलतत्त्व अनादि, अनन्त, सर्वकृत, सर्वेडा, स्वतंत्र चौर चैतन्यरूप है-पहले हम लोगों को, जहां तक जा सकें, ब्रिट्ट रूपी बटोही का अवलम्बन करना चाहिये, परनतु आतो, उसके बातुरोध से, कुछ हर तो प्रवश्यही श्रद्धा तथा प्रेम की पगढंढी से ही जाना चाहिये। देखिये, में जिसे मा कह कर ईश्वर के समान वंद्य ग्रीर पुत्य मानता हूँ, उसे ही अन्य लोग एक सामान्य स्त्री समभते हैं या पैय्यायिकों के शास्त्रीय शब्दावहंबर के अनुसार " गर्भधारग्र-प्रसवादिखीत्वसामान्यावच्छेदकावच्छित्रच्यक्तिविशेषः " समक्ते हैं । इस एक छोटे से न्यावहारिक बढ़ाहरण से यह बात किसी के भी ध्यान में सहज ष्या सकती है, कि जब केवल तर्कशान्त्र के सहारे मात्र किया गया ज्ञान, श्रद्धा और प्रेम के साँचे में ढाला जाता है तब उसमें कैसा अनन्तर हो जाता है। इसी कारण से गीता (६. ४०) में कहा है कि क्सेयोगियों में भी श्रदावात श्रेष्ट हैं: बाँर ऐसा ही सिद्धान्त, जैसा पहले कह छाये हैं, अध्यात्मशाख में भी किया गया है, कि इंद्रियातीत होने के कारण जिन पपार्थों का चितन करते नहीं बनता, उनके खरूप का निर्माय केवल तर्क से नहीं करना चाहिये-" श्रविन्याः खल ये भावाः न तांस्तर्केंग्रा चिन्तयेव।"

यदि यही एक चाड्चन हो, कि साधारण मनुष्यों के लिये निर्मुण परम्य का ज्ञान होना किन है, तो बुद्धिमान् पुरुषों में मतमेद होने पर भी श्रद्धा या विश्वास से उसका निवारण किया जा सकता है। कारण यह है, कि इन पुरुषों में जो अधिक विश्वसनीय होंगे उन्हों के वचनों पर विश्वास रखने से हमारा काम बन जावेगा (गी. १३. २५)। तर्कशास्त्र में इस उपाय को " आसवचनप्रमाण " कहते हैं। 'आस' का अर्थ विश्वसनीय पुरुष है। जगत के व्यवहार पर दृष्टि डालने से यही दिखाई देगा, कि हजारों लोग आस-वान्य पर विश्वास रख कर ही अपना व्यवहार चलाते हैं। दो पंचे दस के बदले सात क्यों नहीं होते, खथवा एक पर एक लिखने से दो नहीं होते, ग्यारह क्यों होते हैं; इस विषय की उपपति या कारण बतलानेवाले पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं; तो भी इन सिद्धान्तों को सख मान कर ही जगत का व्यवहार चल रहा है। ऐसे लोग बहुत ही काम मिलेंगे जिन्हें इस बात का प्रत्यन्न ज्ञान है, कि हिमालय की कँचाई प्र मीर्क है या इस मील । परन्त जब कोई यह प्रश्न प्रक्रता है के हिमालय की कँचाई कितनी है, तब मुगोल की पुस्तक में पढ़ी हुई " तेईस हज़ार फीट" संख्या हम तुरन्त ही बतला

हेते हैं ! यदि इसी प्रकार कोई पूछे कि " यहा केंसा है " तो बह उत्तर देने में क्या हानि हैं कि वह " निर्मुण " है ? वह सचमुच ही निर्मुण है या नहीं, इस बात की परी जाँच कर उसके साधक-त्राधक प्रमाणीं की मीमांसा करने के लिय सामान्य लोगों में बुद्धि की तीवता भन्ने ही न हो; परन्तु श्रद्धा या विश्वास कुछ ऐसा मनोधर्म नहीं है जो महाबुद्धिमान पुरुषों में ही पाया जाय । भज्ञजनों से भी श्रद्धा की कुछ न्यूनता नहीं होती। श्रीर, जब कि श्रद्धा से ही वे लोग अपने सकडों सांसा-रिक व्यवद्वार किया करते हैं, तो उसी श्रदा से यदि वे त्राप्त की निर्तृश मान लेखें तो कोई प्रत्यवाय नहीं देख पहता । मोज धर्म का इतिहास पहने से माल्म होगा कि जब जाता प्रत्यों ने ब्रह्मस्वरूप की भीमांसा कर उसे निर्मुता बतनाया, इसके पहले का मनुष्य ने केवल अपनी श्रदा से यह जान लिया था, कि सृष्टि की जड़ में सृष्टि के नाग्रवान और अनित्य पदायाँ से भिद्र या विलक्षण कोई एक तत्व है, जो अना-र्धत, प्रमृत, स्वतन्त्र सर्वग्रक्तिमान्, सर्वत्र घोर सर्वन्यापी हैं; घीर, मनुष्य उसी समय से दस तत्त्व की उपासना किसी न किसी रूप में करता चला खाया है। बह सब है कि वह उस समय इस ज्ञान की उपपत्ति यतजा नहीं सकता था: परन्त आधिमीतिकशास्त्र में भी यही कम देख पहता है कि पहले अनुमव होता है और पश्चात रसकी उपपत्ति वतलाई जाती है। उदाहरणार्य, भारकराचार्य को पृथ्वी के ( अयवा अन्त में न्यूटन को सारे विश्व के) गुरुवाकर्पण की करपनः मुम्तने के पहले ही यह बात अनादि काल से सब लोगों को मालूम घी, कि पढ़ से गिरा हुआ फल नीच पृथ्वी पर गिर पडता है। अध्यातमशास्त्र को भी यही नियम स्पर्यक्र है। श्रद्धा से प्राप्त हुए झान की जाँच करना और उसकी उपपत्ति की खोज करना बादि का काम है सही। परन्त सब प्रकार योग्य उपपत्ति के न मिलने से ही यह नहीं कहा जा सकता कि श्रदा से श्रात होनेवाला ज्ञान केवल श्रम है।

यदि सिर्फ इतना ही जान लेने से हमारा काम चल जाय कि महा निर्मुण है, तो इसमें सन्देह नहीं कि यह काम वपर्युक्त कयन के अनुसार श्रद्धा से चलाया जा सकता है (गी. १३. २५)। परन्तु नवें प्रकरण के अन्त में कह चुके हैं कि माही स्थिति या सिद्धावस्था की प्राप्ति कर लेना ही इस संसार में मतुष्य का परमसाच्य या अन्तिम ध्येय हैं, श्रीर उसके लिये केवल यह कौरा ज्ञान, कि महा निर्मुण हैं, किसी काम का नहीं। दीर्घ समय के अभ्यास और निरा की आदत से इस ज्ञान का श्रवेश हृदय में तथा देहेन्द्रियों में अच्छी तरह हो जाना चाहिये और आवरण के द्वारा महासम्बद्ध हिंदि हों से अच्छी तरह हो जाना चाहिये और आवरण के द्वारा महासम्बद्ध हो हमारी देह स्वमाव हो जाना चाहिये और आवरण के द्वारा महासम्बद्ध हो हमारी देह स्वमाव हो जाना चाहिये। ऐसा होने के लिये परमेश्वर के स्वरूप का प्रेमण्वंक चिन्तन करके मन की तदाकार करना ही गृक सुलम स्थाय है। यह मार्ग अथवा साधन हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है और इसी की उपासना या मित कहते हैं। मित का लहाण शागिउल्य सूत्र (२) में इस प्रकार है कि 'सा (मितः) परासुरक्तिरोद्धरे "—ईश्वर के प्रति 'पर 'श्वर्थ का जो प्रेम हैं उसे मित्र कहते हैं। 'पर 'श्वर्थ का

अर्थ केवल निर्तिग्रय ही नहीं है; किन्तु भगवतपूराण में कहा है कि वह देस निर्देतक, निष्ठास और निरंतर हो- " क्र हेतुश्यन्यविहता या अन्तिः प्रत्योत्तमे " ( साग. इ. २२ १२ )। कारगा यह है कि, जब मंक्ति इस हेत से की जाती कि " है हैकर ! सम्हे कुछ है " तब बैटिक यहा-बागादिक कान्य कमी के समान रसे भी कुछ न कुछ व्यापार का स्वरूप प्रात हो जाता है। ऐसी मन्दि राजस कहलाना हैं और रससे चित्त की ग्राहि पूरी पूरी नहीं दोती। जब कि चित्र की ग्राहि ही पृगे नहीं हुई, तब कहना नहीं होगा कि आध्यानिक उर्वत में और मोत की शांति में भी वाधा आ जायगी। अध्यात्मग्रान्त्र-प्रतिपादित पूर्ण निष्ठामठा का वन्त इस प्रकार भक्ति भाग में भी बना रहता है। और इसी लिये गीता में भगवहकी की चार श्रीगार्थी करके कहा है, कि जो ' छर्यार्थी ' है मानी जो ऋद पाने के देन परसेश्वर की मिक्त करता है वह निक्रुष्ट श्रेगी का नक है; श्रीर परमेश्वर का जान द्दोंने के कारण जो स्त्रयं अपने लिये ऋद्य प्राप्त करने की इच्छा नश्ची रखता ( गी.३. ृ १८ ), परन्तु नारद चादिकों के समान जो ' ज्ञानी ' पुरुष केवल कर्रच्य-हाँद से ही परमेश्वर की मीक करता है, वही सब मन्त्रों में श्रेष्ट है ( गी. ७. १६-१८ )। यह भाक्ति भागवतपुराण (७. ५. २३ ) के घतुनार ना प्रकार को है, जैसे--श्रवणं कर्तिनं विष्णोः स्नरणं पादस्वनन् ।

अर्चनं वृत्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम् ॥

नारट के मक्तिसूत में इसी मक्ति के न्यारह मेद किये गये हैं (ना. न्. न्र.)। परन्तु सक्ति के इन सब भेदों का निरूपण दासवीध आदि अनेक भाषात्र्यों में विस्तृत रोति से किया गया है, इसिलये हम यहाँ टनकी विग्नेष वंदो नहीं करते। भाकि किसी प्रकार की हो; यह प्रगट है कि परिमर्थर में निरतिग्रय और निहेंनुक प्रेंस रख कर अपनी वृत्ति को तदाकार करने का मिक का सामान्य काम प्रत्येक नतुष्य को भ्रापने नन ही से करना पढ़ता है। छटवें प्रधरगा में कह चुके हैं कि शुद्धि नामक जो अन्तरिन्दिय है वह केवल मले बुरे, धर्म अधर्म अध्या कार्य कर्म का निर्याय करने के सिवा और कुछ नहीं करती, श्रेप मानितक कार्य मन ही की करने पढ़ते हैं। अधात, अब मन ही के दो मेट हो जाते हैं—गुरू मिक करनेवाजा मन और दूसरा इसका टपास्य यानी जिस पर प्रेम किया जात है वह बल्तु । टपनिवर्डी में जिस श्रेष्ठ महास्वरूप दा प्रतिपादन किया गया है वह इन्द्रियातीत, प्रव्यक, अनन्त, तिरोरेश और 'ण्कमेवाहितीये' हैं, इसित्रये टरासना का आरम्म टस सहस से नहीं हो सकता। कारण यह है कि जब श्रेष्टं बहास्तरूप का बातुमव होता है तब सन अलग नहीं रहता; किन्तु त्यास्य और त्यासक, अयवा ज्ञाता और ज्ञेय, देनी एकस्प हो जाते हैं। निर्पुण ब्रह्म अन्तिम साध्य वस्तु है, साधन नहीं; और जब तक किसी न किसी साधन से निर्तुगा त्रहा के साथ एक रूप होने की पावता मन में न बादे, दद तक इस श्रेष्ट महास्वरूप का साजान्कार हो नहीं सकता। ब्रतप्त साधन की दृष्टि से की जानेवाली टपासना के लिये जिस ब्रह्म-विक्षं का स्वीकार

करना होता है, वह दूसरी श्रेग्री का, अर्थात उपास्य और उपासक के भेद से मनको गोचर होनेवाला, यानी सगगा ही होता है: श्रीर इसी लिये उपनिपदीं से लहाँ लहाँ ब्रह्म की उपासना कही गई है, वहाँ वहाँ उपास्य ब्रह्म के अन्यक होने पर मी सगुगुरूप से ही इसका वर्णन किया गया है । उदाहरगार्थ, शासिडल्यविद्या में जिस ब्रह्म की रशासना कही गई है वह बहापि अन्यक अर्थात निराकार है, त्यापि झांदीत्योपनिषद् (३.१४) में कहा है, कि वह प्राण्शरीर, सत्य-संकल्प, सर्वगंध, सर्वरस, सर्वक्म, अर्थात मन की गोचर होनेवाले सब गुणों से युक्त हो। स्मरण रहे कि यहाँ उपास्य ब्रह्म यद्यपि सगुणा है, तथापि वह अन्यक अर्थात निराकार है। परन्तु अनुष्य के मन की स्वामाविक रचना ऐसी है कि, सग्या बस्तुओं में से भी जो वस्त अन्यक होती है अर्यात जिसका कोई विशेष रूप रंग आदि नहीं और इसलिये जो नेत्रादि इन्द्रियों को अगोचर है उस पर प्रेम रखना या इमेशा बसका चिन्तन कर मन को उसी में स्थिर करके वृत्ति को तदा-कार करना मनुष्यके लिये बहुत कठिन और दुःसाच्य भी है । क्योंकि, मन स्वभाव ही से चंचल है; इसलिय जब तक मन के सामने आधार के लिये कोई इन्द्रिय-गोचर स्थिर वस्तु न हो, तब तक यह मन बारवार मूल जाया करता है कि स्थिर कहाँ होना है। चित्त की स्थिरता का यह मानसिक कार्य बढ़े वढ़े जानी पुरुषों को भी दुष्कर प्रतीत होता है; तो फिर साधारण मनुष्या के लिये कहना ही न्या ? ब्रतपुव रेलागागित के सिद्धान्तों की शिचा देते समय जिस प्रकार ऐसी रेखा की कल्पना करने के लिये, कि जो अनादि, अनन्त और विना चौडाई की (अन्यक्त ) है, किन्तु जिसमें लम्बाई का गुगा होने से सगुगा है, उस रेखा का एक े झोटा सा नसूना स्लेट या तब्ते पर व्यक्त करके दिखलाना पहला है: रसी प्रकार ऐसे परमेखर पर प्रेम करने और उसमें भागनी वृत्ति को लीन करने के लिये, कि जो सर्व-कर्ता, सर्वशक्तिमान् , सर्वज्ञ ( अत्रएव संग्रमा ) है, परन्तु निराकार अर्थात् अव्यक्त है, मन के सामने ' प्रत्यन्त ' नाम-रूपात्मक किसी वस्तु के रहे बिना साधारण मनुष्यों का काम चल नहीं सकता "। यही क्यों; पहले किसी व्यक्त पदार्थ के देखें विना मनुष्य के मन में अन्यक्त की कल्पना ही जागृत हो नहीं सकती । वदाहरणार्थ, जब इम जाल, हरे इत्यादि अनेक व्यक्त रंगों के पदार्थ पहले आँखों से देख लेते हैं तभी ' रंग ' की सामान्य भीर अध्यक्त कल्पना जाग्रत होती हैं; यदि ऐसा न हो तो

<sup>\*</sup> इस विषय पर एक खोक है जो योगवासिष्ठ का कहा जाता है:— अक्षरावगमजन्यये यया स्थूळ्यतुंज्द्रपरपरिमदः। शुद्धयुद्धपरिजन्यये तथा दारुमण्ययश्चिलामयार्चनम् ॥

<sup>&</sup>quot;अक्षरों का परिचय कराने के लिये लड़कों मे सामने जिस प्रकार छोटे छोटे केंकड़ रख करें अक्षरों का आकार दिखलाना पढ़ता है, उसी प्रकार (नित्य) शुद्धबुद्ध परमझ का बान होने के लिये लकड़ी, मिट्टी या पत्थर की मृति का स्वीकार किया जाता है। " परन्तु यह स्रोक हत्योगवासिष्ठ में नहीं मिलता।

'रंग' की यह अन्यक करपना हो ही नहीं सकती। अब चाहे हसे कोई मनुष्य क मन का रबमाव कहे या दोय; कुछ भी कहा जाय, जब तक देष्ट्रधारी मनुष्य अपने मन के हूस स्वभाव को अलग नहीं कर सकता, तब तक उपासना के लिये यानी माछि के लिये निर्मुण से समुण में—और उसमें भी अन्यक समुण की अपेका न्यकसमुण ही में—आना पढ़ता है; इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। यही कारण है कि व्यक्त-उपासना का मार्ग अनादि काल से अचिलत है; रामतापनीय आदि उपनिपदों में मनुष्यरूपधारी न्यक ब्रहा-स्वरूप की स्पासना का वर्णन है और मगवद्गीता में मी यही कहा गया है कि—

हेशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसाम् । अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहनद्गिरवाप्यते ॥

अर्थात् " अव्यक्त में चित्त की ( मन की ) पुकायता करनेवाले को बहुत कप्ट हात हैं; क्योंकि इस अध्यक्तगति को पाना देहेंद्रियधारी सनुष्य के लिये स्वसावतः कष्ट-दायक है "-( १२.५.)। इस ' प्रत्यच ' मार्ग ही को ' भाकिसार्ग ' कहते हैं। इसमें कुछ सन्देश नहीं कि कोई बुद्धिमान पुरुष प्रपनी बुद्धि से परवहा के स्वरूप की निश्चय कर उसके अन्यक्त स्वरूप में केवल अपने विचारों के वल से अपने मन की श्यिर कर सकता है। परन्तु इस रीति से चन्यक में ' मन ' को झासक करने का काम भी तो अन्त में श्रद्धा और प्रेम ते ही सिद्ध करना होता हैं, इसलिये इस मार्ग में भी घ्रदा और प्रेम की आवश्यकता छट नहीं सकती। सर्च पूछो तो तात्विक दृष्टि से सिबदानन्द ब्रह्मोपासना का समावेश भी प्रेमनूलक भक्तिमार्ग न ही किया जाना चाहिये। परन्तु इस मार्ग में घ्यान करने के लिये जिस प्रक्ष-स्वरूप का स्वीकार किया जाता है वह केवल अव्यक्त और बुद्धिगम्य अर्थीत ज्ञानगम्य होता 🕏 और रसी को प्रधानता दी जाती है, इसलिये इस किया को सक्तिसार्ग न कहकर अम्यात्मविचार, अन्यकोपासना या केवल उपासना, श्रयवा शाननाने कहते हैं। भौर, उपास्य ब्रह्म के सनुगा रहने पर भी जब उसका अन्यक्त के बद्दे व्यक-भीत विशेषतः मनुष्य-देइधारी — रूप स्वीकृत किया लाता है, तब बद्दी मिलगणे कह काता है। इस प्रकार यद्यपि मार्ग दो है तथापि वन दोनों में एकही परमेखर की प्राप्ति होती हैं और अन्त में एक ही सी सान्यवृद्धि सन में बत्पक्ष होती हैं; इसलिय स्पष्ट देख पहुंगा कि जिस प्रकार किसी छत पर जाने लिये दो ज़ीने होते हैं उसी प्रकार मिल मिल मतुष्यों की योग्यता के अनुसार ये दो ( ज्ञानमार्ग और मक्तिमार्ग ) अनादि सिद्ध भिन्न भिन्न मार्ग हैं—इन मार्गों की भिन्नता से अन्तिकसाच्य घयवा भ्येय में कुछ भिन्नता नहीं होती। इसमें से एक ज़ीने की पहली सीढ़ी बुद्धि है, तैं। दूसरे ज़ीने की पहली सीढ़ी श्रदा और प्रेम हैं; भौर, किसी भी मार्ग से जाओ अन्त में एक ही परमेश्वर का एकही प्रकार का ज्ञान होता है, एवं एकही सी सुकि भी प्राप्त होती है। इसलिये दोनों मार्गों में यही सिद्धांत एक ही सा रियर रहता है, कि ' शतुभवात्मक ज्ञान के विना मोल नहीं मिलता '। फिर यह व्यर्थ बलेड़

करने से क्या काभ है, कि ज्ञानमार्ग श्रेष्ठ है या माकिमार्ग श्रेष्ठ है ? यद्यविये दोनों साधन प्रथमावस्था में भाधिकार या योग्यता के भनुसार भिन्न हों, तयापि अंत में अर्थात परिग्रामरूप में दोनों की योग्यता समान है और गीता में इन टोनों को ण्कत्ती ' अध्यातम ' नाम दिया गया है ( ११. १ ) । अब यद्यपि साधन की दृष्टि से ज्ञान ग्रीर माक्त की योग्यता एक ही समान है: तथापि इन दोनों में यह महत्त्व का मेट हैं, कि मक्ति कटापि निष्टा नहीं हो सकती, किन्त ज्ञान को निष्ठा ( यानी सिद्धावस्या की अन्तिम रियति ) कह सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि, अध्यातम विचार से या अव्यक्तीपासना से परमेखर का जो ज्ञान होता है, वही सकि से भी हो सकता है ( गी. १८. ४५ ); परन्तु इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर आगे यदि कोई मनुष्य सांसारिककार्यों को छोड़ दे और ज्ञान ही में सदा निमम रहने लगे. तो गीता के अनुसार वह 'ज्ञाननिष्ट 'कहलावेगा, 'भक्तिनिष्ट ' नहीं । इसका करगा यह है, कि जब तक भक्ति की किया जारी रहती है तब तक उपास्य और उपासकरूपी द्वैत-भाव भी वना रहता है; और श्रांतिम ब्रह्मात्मेक्य रियति में तों, मकि की कौन कहे. अन्य किसी भी प्रकार की स्पासना शेषनहीं रह सकती। मकि का पर्यवसान या फल जान है: भक्ति जान का साधन है--वह कुछ ब्रांतिम साध्य वस्त नहीं । सारांशः अव्यक्तोपासना की दृष्टि से ज्ञान एक बार साधन हो सकता हैं. और इसरी बार ब्रह्मात्मैक्य के अपरोक्तानभव की दृष्टि से उसी ज्ञान को निष्ठा यानी सिद्धावस्था की संतिम स्थिति कह सकते हैं । जब इस मेद को प्रगट रूप से दिखलाने की भावश्यकता होती है, तब 'ज्ञानमार्ग ' और 'ज्ञाननिष्ठा ' दोनों शब्दों का उपयोग समान अर्थ में नहीं किया जाता: किन्त अव्यक्तोपासना की साधनावस्थावाली स्थिति दिखलाने के लिये ' ज्ञानमार्ग ' शब्द का उपयोग किया जाता है, और ज्ञान-प्राप्ति के अनंतर सय कर्मी को छोड ज्ञान ही में निमग्न हो जाने की जो सिद्धानस्था की स्थिति है उसके लिये 'ज्ञाननिष्ठा ' शब्द का उपयोग किया जाता है। अर्थात् , अन्यक्तोपासना या अध्यात्मविचार के अर्थ में ज्ञान का एक बार साधन ( ज्ञानमार्ग ) कह सकते हैं, और दूसरी बार अपरोद्धा-नुभव के कार्य में उसी ज्ञान को निष्ठा यानी कर्मत्यागरूपी भातिम भवस्या कह सकते हैं। यही वात कर्म के विषय में भी कही जा सकती है । शास्त्रोक्त मर्यादा के अनुसार जो कर्म पहले चित्त की शुद्धि के लिये किया जाता है वह साधन कहलाता है। इस कर्म से चित्त की ग्राद्धि होती है और अंत में ज्ञान तथा शांति की प्राप्ति होती है: परन्तु यदि कोई मनुष्य इस ज्ञान में ही निमप्त न रह कर शांतिपूर्वक मृत्युपर्यंत निष्काम कर्म करता चला जावे, तो ज्ञानयुक्त निष्कामकर्म की दृष्टि से उसके इस कर्म को निष्ठा कह सकते हैं (गी. ३.३) । यह वात भाकि के विषयमें नहीं कह सकते; क्योंकि माकि सिर्फ एक मार्ग या उपाय अर्थात् ज्ञनश्राप्ति का साधन ही ई-वह निष्टा नहीं है । इसलिये गीता के आरम्भ में ज्ञान (मांग्य ) और योग ( कर्म ) यही दो निष्ठाएँ कही गई हैं । उनमें से कर्म-

'रंग' की यह अन्यक्त करपना हो ही नहीं सकती। अब चाई इसे कोई मनुष्य क मन का रवभाव कहे या दोव; कुछ भी कहा जाय, जब तक देहधारी मनुष्य अपने मन के इस स्वभाव को अलग नहीं कर सकता, तब तक उपासना के लिये यानी भाकि के लिये निर्मुण से सगुण में—और उसमें भी अन्यक्त सगुण की अपेक्षा न्यक्त सगुण ही में—आना पड़ता है; इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। यही कारण है कि न्यक्त-उपासना का मार्ग अनादि काल से अचितत है; रामतापनीय आदि उपनिषदों में मनुष्यहरपधारी न्यक नहा-स्वरूप की उपासना का वर्णन है और भगवद्गीता में भी यही कहा गया है कि—

क्रेेशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसाम् । अध्यक्ता हि गतिर्द्वैःखं देहवद्गिरवाप्यते ॥

अर्थात् " अन्यक में चित्त की ( मन की ) एकायता करनेवाले को बहुत कष्ट हात हैं; क्योंकि इस श्रन्यक्तगति को पाना देहेंदियधारी मनुष्य के लिये स्वमावतः कष्ट-दायक है "—( १२.५.) । इस ' प्रत्यव ' मार्ग ही को ' भक्तिमार्ग ' कहते हैं। इसमें कुछ सन्देस नहीं कि कोई बुद्धिमान पुरुष अपनी बुद्धि से परश्रहा के स्वरूप का निश्चय कर उसके अन्यक्त एवरूप में केवल अपने विचारों के वल से अपने मन की रियर कर सकता है। परन्तु इस रीति से अध्यक में ' मन ' को जासक करने का काम भी तो अन्त में श्रद्धा श्रीर श्रेम से ही सिद्ध करना होता है, इसलिये इस मार्ग में भी श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता छूट नहीं सकती। सच पूछो तो तात्विक दृष्टि से सचिदानन्द ब्रह्मोपातना का समावेश्वे भी प्रेममूलक भक्तिमार्ग म **ही किया जाना चाहिये। परन्तु इस मार्ग में च्यान करने के लिये** जिस ब्रह्म स्वरूप का स्वीकार किया जाता है वह केवल अन्यक्त और वृद्धिराम्य अर्थात् ज्ञानगम्य होता हैं और बर्सा को प्रधानता दी जाती है, इसलिये इस क्रिया को भक्ति मार्ग न कहकर झम्बात्मविचार, अञ्यक्तोपासना या केवल उपासना, अथवा शाननार्ग कहते हैं। धार, उपास्य ब्रह्म के सगुगा रहने पर भी जब उसका अध्यक्त के बदले व्यक्त-श्रीर विशेषतः सनुष्य-देद्दधारी —रूप स्वीकृत किया जाता है, तब वही भक्तिमार्ग कह-स्नाता है। इस प्रकार अद्यपि मार्ग दो हैं तथापि उन दोनों में एकही परसेश्वर की प्राप्ति होती है और अन्त में एक ही सी साम्यखादि मन में उत्पद्ध होती हैं; इसिक्रिये स्पष्ट देख पड़ेगा कि जिस प्रकार किसी छत पर जाने लिये दो ज़ीने होते हैं उसी प्रकार भिन्न भिन्न मनुष्यों की योग्यता के अनुसार ये दो ( ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग ) क्रनादि सिद्ध भिन्न मिन्न मार्ग हैं—इन मार्गी की भिन्नता से व्यन्तिकसाज्य द्ययवा ध्येय में कुछ भिन्नता नहीं होती। इसमें से एक ज़ीने की पहली सीढ़ी बुद्धि है, ते दूसरे ज़ीने की पहली सीढ़ी श्रद्धा और प्रेम है; श्रीर, किसी भी मार्ग से जाओ **ब**न्त में एक ही परमेश्वर का एकही प्रकार का ज्ञान होता है, एवं एकही सी सुकि भी प्राप्त होती है। इसलिये दोनों मार्गों में यही सिद्धांत एक ही सा श्यिर रहता हैं, कि ' अनुभवात्मक ज्ञान के बिना मोच्च नहीं मिलता '। फिर यह व्यर्थ बसेट्

सकलिश्वयं-सम्पन्न, दयासागर, मक्तवत्सल, परमपवित्र, परमवदार, परमलेलिगिक परमपुल्य, सर्वसुन्दर, सकलगुणिनिधान, अयवा संदोप मंकहं तो ऐसे लाड़ले सगुण, प्रमान्य और व्यक्त यानी प्रत्यक्ष-रूपधारी सुक्तम परमेश्वर ही के स्वरूप का सहारा मनुष्य भक्ति के लिये 'स्वमावतः लिया करता है। जो परवहा मूक्त में आचिन्त्य और 'एकमेवाद्वितीयम् ' है उसके उक्त प्रकार के आन्तिम दो स्वरूपों को ( अर्थात् प्रेम, श्रद्धा आदि मनोमय नेत्रों से मनुष्य को गोचर होनेवाले स्वरूपों को ) ही वेदान्तशास्त्र की परिमाणा में 'ईश्वर 'कहते हैं। परमेश्वर सर्वन्यापी हो कर मी मर्थादित क्यों हो गया ह सका उत्तर प्रसिद्ध महाराष्ट्र साधु नुकाराम ने एक पद्य में दिया है, जिसका आग्रय यह हैं

रहता है सर्वत्र ही ब्यापक एक समान । पर निज भक्तों के लिये छोटा है भगवान् ॥

यही सिद्धान्त वेदान्तसूत्र में भी दिया गया है ( १. २. ७) । उपनिपदों में भी जहीं जहाँ बहा की क्यासना का वर्धान है वहाँ वहाँ प्राया, मन इत्यादि सगुपा और केवल अन्यक वस्तकों ही का निर्देश न कर उनके साथ साथ सूर्य ( आहित्य ). श्रम्भ इत्यादि सगरा और व्यक्त पदार्थी की नपासना भी कही गई है ( तै. ३. २६: ह्यां. ७)।श्रेताश्रेतरोपनिषद में तो 'ईश्वर' का लक्तगा इस प्रकार वतला कर. कि " मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु मद्देश्वरम् " (४. १०)—अर्थात् प्रकृति ही हो माया और इस मायाके अधिपति को मद्देश्वर जानी—आगे गीता ही के समान (गी. १०.३) सराया ईश्वर की मश्चिमा का इस प्रकार वर्धीन किया है कि " जात्वा देवं सुच्यते सर्वपारी: " ऋर्यात् इस देव को जान क्षेत्रे से सनुष्य सब पार्शों से सक ष्टो जाता है (४. १६)। यह जो नाम-रूपात्मक वस्तु उपास्य परब्रह्म के चिन्ह, पहचान, अवतार, अंश या प्रतिनिधि के तौर पर उपासना के लिये आवश्यक है. उसी को वेदान्तशास्त्र में ' प्रतीक ' कहते हैं । प्रतीक ( प्रति+इक ) शब्द का धात्वर्थं यह है-प्रति=अपनी भ्रोर, इक=भुका हुआ; जब किसी वस्तु का कोई एक भाग पहले गोचर हो और फिर बागे उस वस्तु का ज्ञान हो, तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। इस नियम के अनुसार, सर्वन्यापी परमेश्वर का ज्ञान होने के निये उसका कोई भी प्रत्यद्व चिन्द्द, अंशरूपी विभूति या भाग 'प्रतीक 'द्दो सकता है। उदाहरणार्थ सहासारत में बाहाण भीर न्याध का जो संवाद है उसमें न्याध ने बाह्यमा को पहले बहुत सा अध्यात्मज्ञान बतलाया; किर "हे द्विजवर! मेरा जो प्रत्यक्त धर्म है उसे अब देखो "--" प्रत्यक्तं मम यो धर्मस्तं च पृश्य दिजोत्तम " (वन. २१३. ३) ऐसा कह कर उस बाह्यगा को वह न्याध अपने वृद्ध मातापिता के समीप ने गया और कहने लगा-यही मेरे 'प्रत्यक्ष ' देवता हैं और मनीभाव से इंशर के समान इन्होंकी सेवा करना मेरा ' प्रत्यव ' धर्म है । इसी स्रभिप्राय को मन में रख कर भगवान श्रीकृष्ण ने भागने व्यक्त स्वरूप की उपासना बतलाने के पहले गीता में कहा है-

## राजविद्या राजगुद्धं पवित्रमिदमुत्तमम् । प्रस्यक्षावगमं धम्ये सुसुखं कर्तुमन्ययम् ॥

भर्यात , यद्द भक्तिमार्ग " सय विद्याओं में श्रीर गुढ़ों में श्रेष्ट ( राजविद्या भीर राजगृद्ध ) है: यह वत्तम पवित्र, प्रत्यक्ष देख पड़नेवाला, धर्मानुकूल, सख से भाचरता करने योग्य और अच्चय है "(गी. ६. २)। इस श्लोक में राजविद्या और राजगृद्ध, दोनों सामाजिक शब्द हैं; इनका विश्रष्ट यह है—' विद्यानां राजा ! अपर ' गुह्मानां राजा ' ( अर्थात् विद्याओं का राजा और गुह्मों का राजा ): और जब समास हमा तब संस्कृत न्याकरण के नियमानुसार 'राज ' शब्द का उपयोग पहले किया गया। परन्त इसके यदले कुछ लोग ' राज्ञां विचा ' ( राजामा की विचा )ऐसा विम्रह करते हैं और कहते हैं, कि योगवासिष्ट ( २. ११. १६-१८) में जो वर्गान है उसके श्रनसार जय प्राचीन समय में ऋषियों ने राजाओं की ब्रह्मविद्या का उपरेश किया तब से ब्रह्मविद्या या अध्यात्मज्ञान ही को राजविद्या और राजगृह्य कहने लगे हैं, इसिलिये गीता में भी इन शब्दों से वही अर्थ यानी अध्यातमज्ञान-भक्ति नष्टा-लिया जाना चाहिये। गीता-प्रतिपादित मार्ग भी मनु, इस्वाकु प्रश्नित राज-परम्परा ही से प्रवृत्त हुआ है (गी थ. १); इसिलये नहीं कहा जा सकता, कि गीता में ' राजविद्या ' और ' राजगृहा ' शब्द ' राजाओं की विद्या ' ' और राजाओं । का गृह्य !--यानी राजमान्य विद्या और गुर्ह्य-के श्रर्थ में उपयुक्त न हुए हाँ । परन्तु इन ऋयों को मान लेने पर भी यह ज्यान देने योग्य वात है, कि इस स्वान में ये शब्द ज्ञानसार्ग के लिये उपयुक्त नहीं हुए हैं। कारगां यह है, कि गीता के जिस क्राच्याय में यह श्लोक ग्राया है रसमें भक्ति-मार्ग का ही विशेष प्रतिपादन किया गया है ( गी. ६. २२-३१ देखो ); भौर यद्यपि झन्तिम साच्य बहा एक ही है,-तथापि गीता में ही अञ्चात्मविद्या का साधनात्मक ज्ञानमार्ग केवल ' ब्राह्मिगस्य ' जातण्व ' बान्यक्त ' और ' दुःखकारक ' कहा गया है (गी. १२. ४); ऐसी ब्रवस्था में यह ग्रसम्भव जान पहला है, कि भगवान ग्रव उसी ज्ञानमार्ग को 'प्रत्यचा-वगम ' यानी ध्यक्त और ' कर्तुं सुसुखं ' यानी आचरण करने में सुखकारक कहेंगे। व्यतपुर्व प्रकरण की साम्यता के कारण, और केवल मक्ति-मार्ग ही के लिये सर्वया उपयुक्त होनेवाले ' प्रत्यज्ञावगमं ' तथा ' ऋतुं सुसुखं ' पदां की स्वारस्यसत्ता के कारणा, -- अर्थात हुन दोनों कारणों से-यही सिद्ध होता है कि इस छोक में 'राजविद्या 'शब्द से भक्तिमार्ग ही विविद्यत हैं।' विद्या शब्द केवल असजान, सूचक नहीं है; किन्तु परव्रहा का ज्ञान प्राप्त कर लेने के जो साधन या मार्ग हैं उन्हें भी उपनिपदों में 'विद्या ' ही कहा है। उदाहरणार्य, शिराउल्यविद्या, प्रामाविद्या, द्वादीविद्या इत्यादि । वेदान्तसूत्र के तीसरे प्राच्याय के तीसरे पाद में, वपनिपदा में विधित ऐसी चनेक प्रकार की विधाओं का अर्थीत साधनों का विचार किया नया है। उपनिषदों से यह भी विदित होता है कि प्राचीन समय में ये सब

विद्याप गुप्त रखी जाती थीं चार केवल शिष्यों के ऋतिरिक्त श्रन्य किसी को मी उनका उपदेश नहीं किया जाता या। श्रांतपुर्व कोई भी विद्या हो, वह गुहा श्रवश्य ही होगी। परन्त ब्रह्मप्राप्ति के लिये साधनीभृत होनेवाली जो ये गृह्य विद्याएँ या मार्ग हैं वे बदापि अनेक हों तथापि रन सब में गीताप्रतिपादित भक्तिमार्गरूपी विद्या अर्थात साधन श्रेष्ट ( गृह्यानां विद्यानां च राजा ) है। क्योंकि हमारे मतात्र-सार उक्त श्लोक का मावार्थ यह है-कि वह ( मिक्तमार्गरूपी साधन ) ज्ञानमार्ग की विद्या के समान ' अय्यक्त ' नहीं है, किन्तु वह ' प्रत्यन्त ' ऑसीं से दिखाई देनेवाला है, और इसी लिये उसका माचरणा भी सुख से किया जाता है। यदि गीता में केवल बुद्धिगम्य ज्ञानमार्ग ही प्रतिपादित किया गया होता तो. वैदिक धर्म के सब सम्प्रदायों में आज सैकडों वर्ष से इस प्रन्य की जैसी चाह होती चली मा रही है, वेसी हुई होती या नहीं इसमें सन्देह है। गीता में जो महारता, प्रेम या रस भरा है वह इसमें प्रतिपादित मिक्तमार्ग ही का परिगाम है। पहले तो स्वयं भगवान् श्रीकृप्ण ने, तो परमेश्वर के प्रत्यत्त अवतार हिं, यह गीता कही है: श्रीर उसमें भी दूसरी बात यह है कि मगवान् ने ख़ज्ञेय परवहां का कोरा ज्ञान ही नहीं कहा है, किन्त स्थान स्थान में प्रथम पुरुष का प्रयोग करके आपने सतुगा श्रीर व्यक्त स्वरूप को लक्त्य कर कहा है, कि " मुझमें यह सब गुँया हुआ है " (७.७), "यह सब मेरी ही माया है" (७. १४), " मुझसे मिन्न और कुछ मी नहीं है "(७.७), " मुझे शुत्रु और मित्र दोगें बरावर हैं " (६. २६), " मैंने इस जगत को उत्पन्न किया है "( ६. ४ ), मेंही बहा का श्रीर मोच का मूल हैं " ( १४. २७ ) अथवा " मुझे ' पुरुपोत्तम ' कहते हैं " ( १५. १८ ): भार भन्त में अर्जुन को यह उपदेश किया है कि "सब धर्मों को छोड तू अकेले मेरी शरगा आ, में तुओ सब पापों से मुक्त करूंगा, दर मत " (१८.६६)। इसमें श्रोता की यह भावना हो जाती है कि मानो में सालाव ऐसे प्रुपोत्तम के सामने खडा हैं कि नो समदृष्टि, परमपूज्य और प्रत्यन्त दयान है, और तब ग्राल्य-ज्ञान के विषय में उसकी निष्टा भी यहुत दह भी जाती हैं। इतना भी नहीं; किन्तु गीता के अध्यायों का इस प्रकार प्रयक्त प्रयक्त विभाग न कर, कि एक बार ज्ञान का तो दूसरी बार भक्ति का प्रतिपादन हो, ज्ञान ही में भक्ति और भक्ति हो में ज्ञान को गूँय<sup>े</sup> दिया है; जिसका परिग्राम यह होता है कि ज्ञान और भक्ति में अथवा बुद्धि और प्रेम में परस्पर विरोध न होकर परमेश्वर के ज्ञान ही के साथ साथ प्रेमरस का भी अनु-भव होता है और सब प्राणियों के विषय में आत्मीपम्य बुद्धि की जागृति होकर अन्त में चित्त को विलक्त्या शान्ति, समाधान श्रीर सुख प्राप्त होता है। इसी में कर्मयोग भी का मिला है, मानो तूच में शकर मिल गई हो ! फिर इसमें कोई बाखर्य नहीं जो इमारे परिश्वतजनों ने यह सिद्धान्त किया कि गीता प्रतिपादित ज्ञान ईशावा-स्वोपनियद् के क्यनानुसार मृत्यु और अमृत अर्थात् इहलोक और परलोक दोनों बगह श्रेयस्कर है।

अपर किये गये विवेचन से पाउकों के घ्यान में यह बात आ जायगी कि सकि -मार्ग किसे कहते हैं, ज्ञानमार्ग और मक्तिमार्ग में समानता तथा विर्यमता क्या है. भोक्तमार्ग को राजमार्ग ( राजविद्या ) या सद्दज टपाय क्यों कहा है, और गीता में मीक को स्वतन्त्र निष्टा क्याँ नहीं माना है। परन्तु ज्ञानश्राप्ति के इस सुलम, अनिष्ट फीर प्रत्यच मार्ग में भी घोला जा जाने की एक जगह है; उतका भी कुछ विचार किया जाना चाहिये, नहीं तो सम्मव है कि इस मार्ग से चलनेवाला परिक अमा-वधानता से गड़दे में गिर पड़े। भगवद्गीता में इस गड़दे का स्पष्ट वर्णन किया गया है: श्रार वैदिक भक्तिसार्ग में श्रम्य भक्तिमार्गों की श्रपंता लो कुछ विशेषता है, वह यही है। यदापि इस बात को सब लोग मानते हैं कि प्रवहा में मन को सामक करके चित्त-ग्रुद्धि-द्वार। साम्यबुद्धि की प्राप्ति के लिये साधारणतया मनुष्यों के सामने परवहा के 'प्रतीक ' के नाते से कुछ न कुछ सगुगा और व्यक्त वस्त अवज्य होती चाडिये - नहीं तो चित्त की रियरता हो नहीं सकती; तथापि इतिहास से देख पडता है कि इस ' प्रतीक ' के स्वरूप के विषय में अनेक दार मनाडे और वेखेंडे हो जाया करते हैं। भ्रष्यात्मशास्त्र की दृष्टि से देखा जाय तो इस संसार में पेसा कोई स्थान नहीं कि जहाँ परमेश्वर न हो । भगवद्गीता में भी जब अर्जुन ने मगवान श्रीक्रपा से पूछा " तुम्हारी किन किन विभृतियों के रूप से, चिन्तन (भजन)क्रिया जावे, सो मुक्ते बतलाइये." (शी. १०. १६); तब दसवें ऋष्याय में मगवान ने इस स्यावर और जड़म सिंह में व्यात अपनी अनेक विभृतियों का बर्गान करके कहा हैं कि में इन्द्रियों में मन, स्यावरों ने हिमालय, यहाँ में जपयह,सपी में वासुकि देत्यों में प्रह्लाद, पितरों में ऋषेमा, गन्धवों में चित्ररय, घृत्रों में ऋषःय, पितृयों में गरूड, महर्षियों में सूर्, अज़रों में श्रकार और श्रादियों में विन्हा हैं: श्रोर श्रन्त में यह कहा-

> यद्यद्विभृतिमत् सत्वं श्रीमङ्गूर्जितमेव वा । तत्तदेवांवगच्छ त्वं मम तेजांशसंभवम् ॥

"हे अर्जुन! यह जानो कि जो कुछ बैभव, लदमी और प्रमाद से युक्त हो वह मेरे ही तेज के खंश से दरपत हुआ हैं "( १०. ११ ) और आधिक क्या कहा जाय? में अपने एक अंश मात्र से इस सारे ज्यात् में ज्यात हूँ! इतना कह कर अगले अध्याय में विश्वरूपदर्शन से अर्जुन को इसी सिद्धान्त की प्रसन्न प्रतीति नी करा दी है। यदि इस संसार में दिन्तलाई देनेवाले सब पदार्थ या गुगा परमेश्वर हो के रूप यानी प्रतीक हैं, तो यह कौन और कैसे कह सकता है कि टनमें से किसी एक ही में परमेश्वर है और दसीप मी है, सत् और असत् होने पर भी वह टन दोनों से परे हैं अगर समीप भी है, सत् और असत् होने पर भी वह टन दोनों से परे हैं अगर समीप भी है, सत् और असत् होने पर भी वह टन दोनों से परे हैं अगर अया गरुड़ और समीप भी है, सत् और सारनेवाला, विश्वकर्ता और विश्वहतां, मयहर और सयवाग्रक, घोर और अगर अगर होने पर मी वह टन दोनों से परे हैं

रोकनेवाला भी (गी. ६.,१६ कीर १०. ३२) वहीं है। क्रतएव भगवदक्त तुकाराम महाराज ने भी हसी भाव से कहा है—

छोटा बड़ा कहें जो कुछ हम । फबता है सब तुसे महत्तम ॥

इस प्रकार विचार करने पर मालूम द्वीता है कि प्रत्येक वस्तु अंशतः परमेश्वर ही का स्वरूप है: तो फिर जिन लोगों के ध्यान में परसेश्वर का यह सर्वन्यापी स्वरूप एकाएक नहीं आ सकता, वे यदि इस अन्यक्त और शुद्ध रूप की पहचानने के लिये इन भनेक वस्तुओं में से किसी एक को साधन या प्रतीक समभा कर उसकी उपासना करें तो क्या द्वानि है ? कोई मन की बपासना करेंगे, तो कोई द्रव्य-यज्ञ या जपयज्ञ करेंगे। कोई गरुड़ की मांके करेगे, तो कोई उँमन्त्राचरं ही का जप करेगा कोई विप्सा का. कोई शिव का, कोई गरापित का और कोई भवानी का भजन करेंगे। कोई अपने माता पिता के चरगों में ईश्वर-भाव रख कर उनकी सेवा करेंगे और कोई इससे भी अधिक व्यापक सर्वभूतात्मक विराट् पुरुप की उपासना पसन्द करेंगे कोई कहेंगे सूर्य को भजो और कोई कहेंगे कि राम या कृष्ण सूर्य से से भी श्रेष्ट हैं।परन्त अज्ञान से या मोइ से जब यह दृष्टि छूट जाती है कि ''सब विभूतियों का मूल स्थान एक ही परवहा है," अथवा जब किसी धर्म के मृत सिद्धान्तों में ही यह ज्यापक दृष्टि नहीं होती, तब अनेक प्रकार के उपाद्यों के विषय में वृथाभिमान और दराग्रह रत्पन्न हो जाता है स्रोर कमी कभी तो लड़ाइयाँ हो जाने तक नौवत स्ना पहेंचती है। वैदिक, बौद, जैन, ईसाई या मुझ्म्दी धर्मी के परस्पर—विरोध की वात छोड हैं भीर केवल ईसाई धर्म को ही देखें, तो यूरोप के इतिहास से यही देख पडता है हि एकडी सगुण श्रीर व्यक्त ईसामसी इ के उपासकों में भी विधि-भेटों के कारगा एक दूसरे की जान लेने तक की नीयत आ चुकी यी। इस देश के सगुगा-उपासकी में भी अब तक यह भगडा देख पडता है-कि हमारा देव निराकार होने के. कारण अन्य लोगों के साकार देव से श्रेष्ठ है! मक्तिमार्ग में उत्पन्न होनेवाले इन मागड़ों का निर्णाय करने के लिये कोई उपाय है या नहीं ? यदि है, तो वह कीनमा उपाय है ? जब तक इसका ठीक ठीक विचार नहीं हो जायगा, तब तक मिस्तिमार्ग बेखटके का या बगैर घोखे का नहीं कहा जा सकता। इससिये प्रव यही विचार किया जायगा कि गीता में इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया गया है। कहना नहीं होगा कि हिद्स्यान् की वर्तमान दशा में इस विषय का यथोचित विचार करना विशेष महत्त्व की वात है।

साम्यबुद्धि की प्राप्ति के लिये मन को स्थिर करके परमेश्वर की अनेक सगुग्य विभूतियाँ में से किसी एक विभूति के स्वरूप का प्रयमतः चिन्तन करना आध्या इसको प्रतीक समम्भकर प्रयच्च नेत्रों के सामने रखना, इत्यादि साधनों का वर्णन प्राचीन उपनिपदों में भी पाया जाता है; और रामतापनी सरीखे उत्तरकालीन उप, निषद् में या गीता में भी मानवरूपधारी सगुग्य परमेश्वर की निस्सीम और एकान्तिक मिक को ही परमेश्वर-प्राप्ति का मुख्य साधन माना है। परन्तु साधन की दृष्टि से यचिप वासुद्व-भिक्त को गीता में प्रधानता द्वीगई है, तथापि अध्यात्मदृष्टि से विचार करने पर, वेदान्तस्त्र की नाई (वे. स्. ४. १. १) गीता में भी यही स्पष्ट रिति से कहा है. कि 'प्रतीक' एक प्रकार का साधन है—वह सत्य, सर्वव्यापी और नित्य परमेश्वर हो नहीं सकता। अधिक क्या कहें ? नामरूपात्मक और व्यक्त अयोद सगुग्रा विल्वामों में से किसी को भी लीजिय, वह माया ही है; जो सत्य परमेश्वर को देखना चाहता हैं उसे इस सगुग्रारूप के भी पर अपनी दृष्टि को से जाना चाहिये। मगवान की जो अनेक विभूतियों है दनमें, अर्जुन को दिखलाये गये विश्वस्प से अधिक व्यापक और कोई भी विभृति हो नहीं सकती। परन्तु जब यही विश्वस्प मगवान ने नारद को दिखलाया तव उन्होंने कहा है, "त् मेरे जिस रूप को देख रहा है यह सत्य नहीं है, यह माया है, मेरे सत्य व्यस्प को देखने के लिये इसके मी आगे तुम्मे जाना चाहिये" (शां. ३३६ ४४); और गीता में भी मगवान शिकृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट रीति से यही कहा है—

अव्यक्तं व्यक्तिमापत्रं मन्यन्ते मामबुद्धयः । परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तम् ॥

यद्यपि में अन्यक मूँ तयापि मूर्ज लोग मुमे न्यक (गी. ७. २४) अर्थात् मनुष्य देहधारी मानते हें (गी. ६. १९); परन्तु यह बात सच नहीं है; मेरा अन्यक स्वरूप ही सत्य है। इसी तरह रपनिपदों में भी यद्यपि रपासना के लिये मन, वाचा, 'सूर्य, आकाश इत्यादि अनेक न्यक और अन्यक ब्रह्मप्रतीकों का वर्णन किया गया है; तयापि अन्त में यह कहा है कि जो वाचा, नेत्रं या कान को गोचर हो वह ब्रह्म पहीं जैसे—

यन्मनसा न मनुते येनाऽऽहुर्मनो मतम् । ·तदेव ब्रह्म.त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

ं मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, किन्तु मन ही जिसकी: मनन ग़रिक में आ जाता है, उसे तू यहा समझ; जिसकी उपासना की (प्रतीक के तारित) जाती है वह (सत्य) यहा नहीं है" (केन. १. ५—६)! "नेति नेति" सूत्र का भी यही क्रये है। मन और आकाग़ को लीजिये; अयवा च्यक उपासनामांग के धनुसार शालग्राम, शिवलिंग इत्यादि को लीजिये; या श्रीराम, कृष्णा आदि अवन्तारी पुरुषों की अयवा साधुपुरुषों की च्यक मृति का चिन्तन कीजिये; मीहरों में शिलामय अथवा धातुमय देव मृति को देखिये, अथवा विना मृति का मीहर, या मसजिय, लीजिये;—ये सब छोटे वचे की लैंगड़ी-गाड़ी के समान मन को स्थिर करने के लिये अर्थात चित्त की घृति को परमेश्वर की और मुकाने के साधन हैं। प्रतेक मनुष्य अपनी अपनी इच्छा और अधिकार के अनुसार उपासना के लिये किसी प्रतिक को स्थीकार कर लेता है; यह प्रतीक चाहे कितना ही प्यारा! हो, परन्तु इस

बात को नहीं भूलना चार्सिये कि सत्य परमेश्वर इस " प्रतीक में नहीं है "-- " न प्रतीके नहि सः " (वे. सु. ४. १. ४)—उसके परे हैं। इसी हेतु से मगवहीता में भी सिद्धान्त किया गया है कि " जिन्हें मेरी माया मालम नहीं होती वे मूदलन - सुमो नहीं जानते " (गी. ७.१३-१५)। भक्तिमार्ग में मनुष्य का उद्दार करने की जो शंकि है वह कब सजीव अयवा निर्जीव सृति में या पत्थरों की इमारतों में नहीं है, किन्त बस प्रतीक में बपासक अपने सभीते के लिये जो ईश्वर-मावना रखता है, वहीं ययार्थ में तारक होती है। चाहे प्रतीक पत्यर का हो, मिट्टों का हो, धातु का हो या अन्य किसी पदार्थ का हो: उसकी योग्यता ' प्रतीक ' से श्रीधक कभी हो नहीं सकती । इस प्रतीक में जैसा हमारा माव होगा ठीक टर्सी के अनुसार हमारी भक्ति का फल परमेश्वर-प्रतीक नहीं-हमें दिया करता है। फिर ऐसा वखेडा मचाने से क्या लाभ कि हमारा प्रतीक श्रेष्ट है और तुझारा निक्रष्ट? यदि भाव शरद न हो तो केवल प्रतीक की रत्तमता से ही क्या लाम होगा ? दिन नर लोगों को घोखा देने और फैंसाने का घंधा करके सुवह-शाम या किसी त्योदार के दिन देवालय में देव-दर्शन के लिये भाषवा किसी निराकार देव के मंदिर में दण-सना के लिये जाने से परिमेश्वर की प्राप्ति असम्मव है। कथा सनने के लिये देवा जय में जानेवाले कहा मनुष्यों का वर्णन रामदास स्वामी ने इस प्रकार किया है-" कोई कोई विषयी लोग कया सुनते समय श्वियों ही की श्रोर घरा काते हैं; श्रोर स्रोग पादतामा ( जृते ) चुरा से जाते हैं "(दास. १८. १०.२६)। यदि केवल देश-लय में या देवता की मूर्ति ही में तारक शक्ति हो, तो ऐसे लोगों को भी मुक्ति मिल नानी चाहिये! कुछ लोगों की समभ है, कि परमेश्वर की भक्ति केवल मोज ही के लिये की जाती है, परन्त जिन्हें किसी न्यावंहारिक या स्वार्थ की वस्त जाहिये वे भिन्न भिन्न देवताओं की भाराधना करें। गीता में भी इस वात का उल्लेख किया राया है, कि ऐसा स्वार्थ-बुद्धि से कुछ लोग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा किया करते हैं ( गी. ७. २० ) । परन्तु इसके जागे गीता ही का कथन है कि यह समझ तात्विक दृष्टि से सच नहीं मानी जा सकती कि इन देवताओं की आराधना करने से वे स्वयं कुछ फल देते हैं (गी. ७. २१)। प्राच्यात्मशास्त्र का यह चिरस्यायी ासिदान्त हैं ( वे. सु. ३. २. ३८.४१ ) और यही सिदान्त गीता को भी सान्य है. (गी. ७. २२) कि मन में किसी भी वासना या कामना की रखकर किसी भी देवता की आराधना की जावे, उसका फल संबैध्यापी परमेश्वर ही दिया करता है. न कि देवता। यद्यपि फल-दाता परमेश्वर इस मुकार एक भी हो; तथापि सह प्रत्येक के मले तरे मावों के बनुसार भिन्न भिन्न फल दिया करता है ( दे. सू. २. १. ३४-३७ ), इसलिये यह देख पहता है कि भिन्न सेवताओं की या प्रतीकों की उपासना के फल भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसी श्रमिश्राय को मन में रख कर सरावान ने कहा है--

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छूदः स एव सः ।

' मनुष्य श्रद्धामय हैं; प्रतीक कुछ भी हो, परन्तु जिसकी जैसी श्रद्धा होती हैं वैसा ही वह हो जाता है"(गी. १७. ३;सैन्यु. ४.६);स्रयवा—

यांति देवहता देवान् पितृन् यांति पितृहताः । भूतानि यांति भूतेच्या यांति मद्याजिनोऽपि माम् ॥

" देवताओं की मिक्त करनेवाले देवलोक में, पितरों की मिक्त करनेवाले पिनृतोक में, मृतों की मीक्त करनेवाले मृतों में जाते हैं और मेरी मिक्त करनेवाले मेरे पास आते हैं"(गी. ६. २५); या—

र्थे यथा मां प्रपद्यंते तांस्तर्थय मजान्यहम् ॥

" जो जिस प्रकार सुम्मे मजते हैं, दसी प्रकार में दन्हें सजता हूँ" (गी. २.९१) , सव लोग जानते हैं कि जालप्राम सिकुं एक पत्यरे हैं। दसमें चाँदे विद्या का माव एवा जाय सो विप्शा-सोक मिलेगा; चौर यदि उसी प्रतीक में यहा, राज्य झारि सतीं की भावना की जाय तो यन, राज्य आदि भृतों के ही लोक प्राप्त होंगे। यह सिद्धान्त इसारे सव शान्त्रकारों को मान्य है कि फल इसारे माव में है, प्रतीक में नहीं। जाँकिक व्यवहार में किसी मृति की पूजा करने के पहले उसकी प्रागु-प्रतिहा करने की जो शिति है उसका भी रहस्य यही है। जिस देवता की भावना से उस . मृति की पूजा करनी हो उस देवता की प्राया-प्रतिष्ठा इस मृति में की जाती है। किसी सर्ति में परमेश्वर की सावना न रख कोई यह समम्स कर उसकी पूना या झारा-वना नहीं करते; कि यह मृतिं किसी विशिष्ट भाकार की सिर्फ मिट्टी, पत्यर या बातु हैं। श्रीर, यदि कोई ऐसा करे भी तो गीता के दक्त सिदान्त के अनुसार दसकी मिटी, पत्यर या घातु 'ही की दुशा निस्सन्देह प्राप्त होगी। जब प्रतीक में सौर प्रतीक में स्वापित या आरोपित किये गये हमारे आंतरिक मान में, इस प्रकार मेंद्र कर लिया जाता है: तब केवल प्रतीक के विषय में मताडा करते रहने का कोई कारण नहीं रह जाता; क्योंकि अब तो यह साव ही नहीं रहता कि प्रतीक ही देवता है। सब कर्मों के फलदाता और सर्वसाची परमेखर की दृष्टि भ्रपने मक्तनों के माब की मोर ही रहा करती है। इसीलिये साबु तुकाराम कहते हैं कि " देव भाव का ही मृता है"-प्रतीक का नहीं। मिक्तिमार्ग का यह तत्व जिसे मली माँति नातुम हो नाता है, टसके मन में यह दुराप्रष्ठ नहीं रहने पाता कि " में जिस ईश्वरहरूप या प्रतीक की टपासना करता हूँ वहीं सन्ता है, और अन्य सुव मिळ्या हैं; "किन्तु दसके बन्तःकरण् में ऐसी उदार-बुद्धि जागृत हो जाती है कि किसी काप्रतीक कुछ भी हो परन्तु जो लोग उसके द्वारा परमेश्वर का भवन-पूजन किया करते हैं वे सब एक ही परमेक्टर में जा मिलते हैं। " झीर, तब टसे भगवान् के इस कथन की प्रतीति होने सगती है, कि-

येऽप्यन्यदेवतामक्तः यनते भ्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव कौतेय यनत्यविषिपृर्वकम् ॥

क्रर्यात " चाहे विधि, क्रर्यात ब्रह्मोरचार या साधन, शास्त्र के अनुसार न हो, तथापि भान्य देवताओं का श्रद्धापूर्वक ( यानी उन में श्रुद्ध परमेश्वर का भाव रख कर ) यजन करनेवाले लोग (पर्याय से ) मेरा ही यजन करते हैं (गी. ६. २३)। भागवत में भी इसी क्यर का वर्णन कुछ शब्द-भेद के साथ किया गया है ( भाग. १०. प्र. ४०. ८. १० ): शिवगीता में तो वपर्यंक्त श्लोक ज्यां का त्यां पाया जाता है ( शिव. १२. ४ ); और " एकं सद्विमा बहुचा बदंति " ( ऋ. १. १६४. ४६ ) इस बेदबचन का तात्पर्य भी वही है। इससे सिद्ध होता है कि यह तत्व वैदिक धर्म में बहुत प्राचीन समय से चला था रहा है; श्रीर यह इसी तत्व का फल है कि श्रायुनिक काल में श्रीशिवाजी महाराज के समान वैदिकधर्मीय वीरप्ररूप के स्वभाव में. उनके परम उत्कर्ष के समय में भी परधर्म-असीइप्पाता-रूपी दौप देख नहीं पडता था। यह मनर्प्यों की भारान्त शोवनीय मूर्खता का लच्चण है कि वे इस सत्य तत्व को तो नहीं पष्टचानते कि ईखर सर्वव्यापी, सर्वसाची, सर्वञ्च, सर्वशक्तिमान और उसके भी परे प्रार्थात् प्राचित्य हैं। किन्तु वे ऐसे नाम-रूपातमक व्यर्थे प्राभिमान के आर्घीन हो जाते हैं कि ईश्वर ने असक समय, असक वेश में, असक माता के गर्म से, अमुक वर्ण का, नाम का या आकृति का जो व्यक्त स्वरूप धारण किया, वही केवल सत्य है--श्रौर इस श्रमिमान में फॅसकर एक दूसरे की जान लेने तक को उतारू हो जाते हैं। गीता-प्रतिपादित भक्तिमार्ग को 'राजविद्या ' कहा है सही. परन्त यदि इस वात की खोज की जाय कि जिस प्रकार स्वयं भगवान श्रीकृष्णा ही ने " मेरा दृश्य खरूप भी केवल माया ही है, मेरे ययार्थ खरूप को जानने के लिये इस माया से भी परे जाओं " कह कर यथार्थ उपदेश किया है, इस प्रकार का रपदश और किसने किया है, एवं " आविमक्तं विमक्तेषु " इस सात्त्विक झानदृष्टि से सब धर्मों की एकता को पहचान कर, मक्तिमार्ग के योगे मताडाँ की जड ही को काट डालनेवाले धर्मगुरु पहले पहल कहाँ अवतीर्गा हुए, अथवा उनके मतान-यायी बाधिक कहाँ हैं,-तो कहना पढ़ेगा कि इस विषय में हमारी पवित्र मारतसूमिकी ष्टी भागस्थान दियाजाना चाहिये। हमारे देशवालियाँ को राजविद्या का भीर राजगृद्ध का यह साद्यान पारस भनायास ही प्राप्त हो गया है; परना जब हम देखते हैं कि हममें से ही क़द्ध लोग अपनी आँखों पर श्रज्ञानरूपी चश्मा लगाकर उस पारस को चक्रमक पत्यर कहने के लिये तैयार हैं, तव इसे अपने दर्भाग्य के विवा और क्या करें ।

प्रतिक कुछ भी हो, भक्तिमार्ग का फल प्रतीक में नहीं है, किन्तु उस प्रतीक में जो हमारा भान्तरिक भाव होता है उस भाव में है; इसिलेये यह सच है कि प्रतिक के बारे में भगड़ा मचाने से कुछ लाभ नहीं। परन्तु भव यह शक्का है कि वेदान्त की दृष्टि से जिस शुद्ध परमेश्वर-स्वरूप की भावना प्रतीक में भारोपित करनी पढ़ती है, उस शुद्ध परमेश्वर-स्वरूप की करपना चहुतेरे लोग भपनी प्रकृतिस्वभाव या भजान के कारण ठीक ठीक कर नहीं सकते; ऐसी भवस्या में इन सोगों के लिये

1

प्रतीक में शुद्ध भाव रख कर परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने का कौनसा उपाय है ? यह कह देने से काम नहीं चल सकता कि ' माकि मार्ग में ज्ञान का काम श्रद्धा से हो - जाता है. इसिनये विश्वास से या श्रद्धा से परमेश्वर के श्रद्धस्वरूप को जान कर प्रतीक में भी वहीं भाव रखो-वस, तुम्हारा भाव सफल हो जायगा। ' कारण यह है कि माव रखना मन का अर्थात् श्रद्धा का धर्म है सही, परन्तु उसे बुद्धि की थोड़ी बहुत सहायता विना मिले कभी काम चल नहीं सकता । ग्रन्य सब मनोधर्मों के अनुसार केवल श्रद्धा या प्रेम भी एक प्रकार से अन्धे ही हैं; यह बात केवल श्रद्धा या प्रेम को कभी मालूम हो नहीं सकती कि किस पर श्रद्धा रखनी चाहिये और किस पर नहीं, अथवा किस से प्रेम करना चाहिये और किस से नहीं। यह काम प्रत्येक मनुष्य को अपनी द्वादि से ही करना पड़ता है, क्योंकि निर्णय करने के लिये ब़द्धि के सिवा कोई दूसरी इंदिय नहीं है । सारांश, यह है कि चाहे किसी मनुष्य की बुद्धि श्रत्यन्त तीव न भी हो, तथापि उसमें यह जानने का सामध्ये तो श्रवज्य **द्दी होना चाद्दिये कि, अदा, प्रेम या विश्वास कहाँ रखा जावे; नहीं तो अन्ध्रयदा** श्रीर उसी के साथ श्रन्धप्रेम भी घोखा खा जायगा और दोनों गहुढे में जा गिरंगे । विपरीत पन्न में यह भी कहा जा सकता है कि श्रद्धारहित केवल शुद्धि ही यदि कुछ काम करने लगे तो कोरे युक्तिवाद और तर्कज्ञान में फँस कर न जाने वह कहाँ कहाँ मटकती रहेगा; वह जितनी ही खिधक तीव होगी उतनी ही खिक मडकेगी। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण के आरम्भ ही में कहा जा चुका है। कि श्रदा छादि मनोधर्मों की सहायता विना केवल बुद्धिगम्य ज्ञान में कर्तृत्व-शक्ति भी उत्पन्न नहीं होती। श्रतएव श्रद्धा श्रीर ज्ञान, श्रयवा मर्न श्रीर वृद्धि का हमेशा साय रहना आवश्यक है। परन्तु मन और वृद्धि दोनों त्रिगुगात्मक प्रकृति ही के विचार हैं इसलिये उनमें से प्रत्येक के जन्मतः तीन भेद—सात्त्विक, राजस फाँर तामस— हो सकते हैं; ब्रौर यद्यपि उनका साथ हमेशा बना रहे तो मी भिन्न भिन्न मनुष्यां में डनकी जित्नी गुद्धता या अगुद्धता होगी उसी हिसाब से मनुष्य के स्वभाव, समभा और व्यवहार भी भिन्न भिन्न हो जावेंगे। यही बुद्धि केवल जनमतः प्रशुद्ध, राजस या तामस हो तो उसका किया हुआ भले-बुरे का निर्याय गुलत होगा, जिसका परिगाम यह होगा कि अन्ध-श्रद्धा के सात्त्विक अर्थात श्रुद्ध होने पर भी वह धोला ला जायगा। अच्छा, यदि श्रद्धा ही जन्मतः अग्रुद्ध हो तो युद्धि के सात्त्विक होने से भी कुछ लाभ नहीं, क्योंकि ऐसी धवस्या में युद्धि की माज्ञा की मानने के लिये श्रद्धा तैयार ही नहीं रहती। परन्तु साधारण अनुमव यह है कि बुद्धि और मन दोनों भलग भलग अग्रुद्ध नहीं रहते; जिसकी बुद्धि जन्मतः भग्रुद्ध होती है उसका मन प्रयात श्रद्धा भी प्रायः न्यूनाधिक अशुद्ध अवस्था ही में रहती है; ग्रीर फिर यह अशुद्ध बुद्धि स्वभावतः अशुद्ध अवस्था में रहनेवाली श्रद्धा की भाधिकाधिक अस में डाल दिया करती है। ऐसी भवस्या में रहनेवाले किसी मनुष्य की परमेश्वर के शुद्ध-स्वरूप का चाहे जैसा उपदेश किया जाय, परन्तु वह उसके मन में

जैंचता ही नहीं; भ्रयवा यह भी देखा गया है कि कभी कभी-विशेषतः श्रदा भीर बुद्धि दोनों ही जन्मतः अपन्य भीर कमज़ोर हो तब-वह मनुष्य उसी उपदेश का विपरीत अर्थ किया करता है। इसका एक क्दाहरण लीजिये। जब ईसाई धर्म के उपटेशक आफ्रिका निवासी नीमी जाति के जंगली लोगों को अपने धर्म का उपदेश करने लगते हैं, तब उन्हें माकाश में रहनेवाले पिता की ऋषवा ईसामसीह की भी थयार्थ कहा भी कल्पना हो नहीं सकती। उन्हें जो अहा वतलाया जाता है उसे वे अपनी अपक्र दुद्धि के अनुसार अयथार्थमान से प्रष्टण किया करते हैं। इसीलिये एक अंग्रेज बन्यकार ने लिखा है कि रन लोगों में सुधरे हुए धर्म को समझने की पात्रता साने के लिये सब से पहले वन्हें अर्वाची मनुष्यों की योग्यता को पहुँचा देना चाहिये । मवसूति के इस दशन्त में भी बही अर्थ हैं—एक ही गुरु के पास पढ़े इए शिप्यों में भिसता देख पडती है: यद्यपि सर्व एक ही है तयापि उसके प्रकाश से काँच के मिंग से भाग निकलती है और मिट्टी देले पर कद भी परि-/ गाम नहीं होता ( ट. राम. २. ४ ) । प्रतीत होता है कि प्रायः इसी कारण से शाचीन समय में शह श्रादि अज्ञानन वेद श्रवण के लिये अनिधकारी माने जाते क्रींगे ! गीता में भी इस विषय की चर्चा की गई हैं: जिस प्रकार बादि के स्वमावतः सार्त्विक, राजस . घोर तामस भेद हुम्रा करते हैं (१८.३०-३२) दसी प्रकार श्रद्धा के भी स्वमावतः तीन भेंद्र होते हैं (१७.२)। प्रत्येक न्यक्ति के देष्ट्रस्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा भी स्वभावतः भिन्न हुआ करती है (१७.३), इसलिये मगवान कहते हैं कि जिन लोगों की श्रदा सात्त्विक है वे देवताओं में, जिनकी श्रदा राजस है वे यज्ञ-राजस आदि में और जिनकी श्रदा तामस है वे भत पिशाच आदि में विश्वास करते हैं ( गी. १७. १-६)। यदि मनुष्य की श्रद्धा का श्रच्छापन या बुरापन इस प्रकार नैसार्गिक स्वमाव पर श्रवलम्बित है. तो सब यह पश्न होता है कि ययाशक्ति मक्तिमाव से इस श्रदा में कुछ सुधार हो सकता है या नहीं, और वह किसी समय ग्रद्ध चर्चात् साचिक व्रवस्था को पहुँच सकती है या नहीं ? भक्तिमार्ग के उक्त प्रश्न का स्वरूप कर्माविपाक प्रक्रिया के ठीक इस प्रभ के समान है, कि ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के लिये मनुष्य स्वतन्त्र है या नर्ही ? कप्टने की बावश्यकता नहीं कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है । मग-

on And the only way, I suppose, in which beings of so low an order of development (e. g. an Australian savage or a Bushman) could be raised to a civilized level of feeling and thought would be by cultivation continued through several generations; they would have to undergo a gradual process of humanization before they could attain to be capacity of civilization. The Maudsley's Body and Mind, Ed. 1873. p. 57.

<sup>†</sup> See Maximuller's Three Lectures on the Vedanta Philo sophy, pp. 73.

वान् ने अर्जुन को पहले यही उपदेश किया कि " मय्येव मन आधरस्व" (गी. १२. ८) आर्थात् मेरे शुद्ध-स्वरूप में त् अपने मन को स्थिर कर; और इसके बाद परमेश्वर-स्वरूप को मन में स्थिर करने के लिये मिन्न मिन्न उपायों का इस प्रकार वर्णान किया है—" यदि तू मेरे स्वरूप में अपने चिन्न को स्थिर न कर सकता हो तो त् अभ्यास अर्थात् वारवार प्रयत्न कर; यदि तु क से अभ्यास भी न हो सके तो मेरे लिये चिन्त-शुद्धिकारक कर्म कर; यदि यह भी न हो सके तो कर्म-फल का त्याग कर और उससे मेरी प्राप्ति कर ले " (गी. १२. ६-११; भाग. ११. ११. २१-२५)। यदि मूल देहस्वभाव अथ्या प्रकृति तामस हो तो परमेश्वर के शुद्धस्वरूप में चिन्न को स्थिर करने का प्रयत्न एकदम या एकही जन्म में सफल नहीं होगा; परन्तु कर्मयोग के समान मिक्तमार्ग में भी कोई वात निष्फल/नहीं होती। स्वयं मगवान् सब लोगों को इस प्रकार भरोसा देते हैं—

बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लमः ॥

जब कोई मनुष्य एक बार भक्तिमार्ग से चलने लगता है, तथ इस जन्म में नहीं तो घराले जन्म में, घराले जन्म में नहीं तो उसके घरारे के जन्म में, कभी र कसी, उसकी परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा ययार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि ''यह सब वासुदेवात्मक ही है " और इस ज्ञान से अन्त में उसे मुक्ति भी मिल जाती है (गी. ७. १६)। छठवें भ्रष्याय में भी इसी प्रकार कर्मयोग का भ्रम्यास करनेवाले के विपय में कहा गया है कि '' भ्रमेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् " (६. ४५) भौर मार्कः मार्ग के लिये भी यही नियम उपयुक्त होता है। मक्त को चाहिये कि वह जिस देव का भाव प्रतीक में रखना चाहें, उसके स्वरूप को अपने देह-स्वभाव के श्रनुः सार पहुत्ते ही से ययाशक्ति शुद्ध मान ने। कुछ समय तक इसी भावना का फल परमेश्वर (प्रतीक नहीं) दिया करता है (७. २२)। परन्तु इसके झागे चित्त-शुद्धि के लिये किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती: यदि परमेश्वर की वहीं मिक यथामति हमेशा जारी रहे तो मक्त के श्रन्तः करण की भावना आप ही आप उन्नत हो जाती है, परमेश्वर-सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि मी होने लगती है, मन की ऐसी अवस्था हो जाती है कि '' वासुदेवः सर्वम्," उपास्य झौर अपासक का सेद-साव शेष नहीं रह जाता और अन्त में शुद्ध ब्रह्मानन्द में आत्मा का लय हो जाता है। सनुष्य को चाहिये कि वह अपने प्रयत्न की सात्रा को कमी कम न करे । सारांश यह है, कि निस प्रकार किसी मनुष्य के मन में कमयोग की जिज्ञासा के उत्पन्न होते ही वह धीरे धीर पूर्ण सिद्धि की ओर आप ही आप आकरित हो जाता है ( गी. ई. ४४ ); उसी प्रकार गीता धर्म का यह सिद्धान्त है कि जब मित मार्ग में भी कोई भक्त एक बार अपने तई ईश्वर को सींप देता है तो स्वयं मगवान् ही उसकी निष्ठा को बढ़ाते चले जाते हैं और घन्त में अपने यथार्थ खरूप का पूर्ण-

ज्ञान भी करा देते हैं (गी. ७.-२१; १०. १०)। हसी ज्ञान से—न कि केवल कोरी और अन्य श्रद्धा से—भगवद्गक को अन्त में पूर्ण सिद्धि मिल जाती है। भिक्त भाग से इस प्रकार करर चढ़ते खढ़ते अन्त में पूर्ण सिद्धि मिल जाती है। भिक्त भाग से इस प्रकार करर चढ़ते खढ़ते अन्त में जो हियंति प्राप्त होती है वह, और ज्ञानमांग से प्राप्त होनेवाली अन्तिम हियति, दोनों एक ही समान हैं; इसिलये गीता को पढ़नेवालों के च्यान में यह वात सच्च ही आ जायगी कि बारहवें अध्याय में भिक्तमान पुरुष की अन्तिम हियतिका जो वर्णन किया गया है, वह दूसरे अध्याय में किये गये स्थितप्रज्ञ के वर्णन ही के समान है। इससे यह वात प्रगट होती हैं, कि वचिष आरम्म में ज्ञानमार्ग और मिल्रमार्ग मिल्र हों, त्यापि ज्ञव कोई अपने अधिकार-भेद के कारण ज्ञानमार्ग से या भित्रमार्ग से चलने लगता है, तब अन्त में ये दोनों मार्ग एकत्र मिल जाते हैं और जो गति ज्ञानी को प्राप्त होती हैं वहीं गति मक्त को भी मिल करती हैं। इन दोनों मार्गों में भेद सिफ़ इतना ही है, कि ज्ञानमार्ग में आरम्म ही से बुद्धि के द्वारा परमेश्वरस्वरूप का आकलन करना पढ़ता है, और मिल्रमार्ग में यही स्वरूप श्रदा की सहायता से प्रहण्ण कर लिया जाता है। पत्नु यह प्राथमिक भेद आगे नष्ट हो जाता है; और मगवान स्वयं कहते हैं, कि—

श्रद्धावान् लमते ज्ञानं तत्परः संयतेंद्रियः । ज्ञानं लञ्जा परां शांतिं अचिरेणाधिगच्छाते ॥

भर्मात् ''जब श्रदावान् मनुष्य इन्द्रियनिप्रह द्वारा ज्ञान श्राप्तिका प्रयत्न करने लगता हैं, तव उसे ब्रह्मा सैन्यरूप-ज्ञान का श्रनुभव होता हैं और फिर उस ज्ञान से उसे श्रीव्र ही पूर्ण श्रांति मिलती है" (गी. ४. ३९); श्रयवा—

> भक्तया मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्वते तदनंतरम् ॥

कर्यात "मेरे स्वरूप का ताविक झान मिक से दोता है; और जब यह झान हो जाता है तब (पहले नहीं) वह मक मुम्ममें का मिलता है" (गी. १८.४४ और ११.४४ भी देखिये)। परमेश्वर का पूरा झान होने के लिये इन दो मार्गों के सिवा कोई तीसरा मार्ग नहीं है। इसिलये गीता में यह बात स्पष्ट शिति से कह दी गई है, कि जिसे न दो स्वयं कपनी बुद्धि है और न श्रद्धा, उसका सर्वया नाश ही समिमिये—"बज्जा-श्रद्धानश्च संश्वातमा विनश्यति" (गी. १.४०)।

अपरं कहा गया है कि श्रद्ध। और मिक्त से श्रन्त में पूर्या ब्रह्मात्मैश्यज्ञान प्राप्त होता है। इस पर कुछ तार्किकों की यह दलील हैं कि यदि मिक्तमार्ग का

<sup>\*</sup> इस शोक के 'आमि ' उपसर्ग पर जोर देकर शाण्डिल्यसूत्र (सु. १५) में यह दिखलोन का प्रयत्न किया गया है कि मिक्त, शान का साथन नहीं है किन्तु वह स्वतंस साच्य या निष्ठा है। परन्तु यह अर्थ अन्य सांप्रदायिक अर्थों के समान आग्रह का है— सरल नहीं है।

आरम्भ इस द्वेत-भाव से ही किया जाता है, कि उपास्य भिन्न है और उपासक भी क्रिक है, तो अन्त में ब्रह्मात्मेषयरूप ज्ञान कैसे होगा? परन्तु यह दलील केवल आंति मुलक है। यदि ऐसे तार्किकों के कथन का सिर्फ इतना अर्थ हो, कि महात्मजान के होने पर भक्ति का प्रवाह रुक जाता है, तो उसमें कुछ भापात्त देख नहीं पढ़ती। क्योंकि श्रघ्यात्मशास्त्र का भी यही सिद्धान्त है, कि जब उपास्य, उपासक और उपासनारूपी त्रिप्रटी का लय हो जाता है, तय वह व्यापार बन्द हो जाता हैं जिसे व्यवद्वार में भक्ति कहते हैं। परन्तु यदि उक्त दलील का यह अर्थ हो कि हैतमूलक भित्मार्ग से अन्त में महैत ज्ञान हो ही नहीं सकता, तो यह दलील न केवल तर्कशास्त्र की दारे से किन्तु वहे वहे भगवदत्तों के अनुमव के आधार से भी मिथ्या सिंद हो सकती है। तर्कशास्त्र की दृष्टि से इस बात में कुछ रकावट नहीं देख पड़ती कि परमेश्वर-स्वरूप में किसी मक्त का चित्त ज्याँ ज्याँ आधि-काधिक स्थिर होता जावे, त्याँ त्याँ उसके मन से भेद-भाव भी झटता चला जावे। बहा-सृष्टि में भी हम यही देखते हैं कि यदापि आरम्भ में पारे की बूंदें भिन्न भिन्न होती हैं, तथापि वे जापस में मिल कर एकत्र हो जाती हैं; इसी प्रकार भ्रन्य पदार्थी में भी एकी-करगा की किया का आरम्म प्राथमिक मिन्नता ही से हुआ करता है; झौर मूंगि-कीट का दशन्त तो सब लोगों को विदित ही है। इस विपय में तर्कगाल की अपेद्धा साधुपुरुपों के प्रत्यद्ध अनुसव को ही अधिक प्रासाणिक समम्मना चाहिये। भगवद्भक्त शिरोमिशा तुकाराम महाराज का मत्मव हमारे लिये विशेष महत्त्व का है। सब जोग मानते हैं कि तुकाराम महाराज को कुछ वपनिपदादि प्रन्यों के श्रष्यपन से ध्राच्यात्मज्ञान प्राप्त नहीं नुष्या या, तथापि उनकी गाया में लगभग चार सी 'ग्रामंग छद्भैत स्थिति के वर्गान में कहे गये हैं। इन सव अमंगों '' में वासुदेवः सर्व " (गी. ७. १६ ) का भाव प्रतिपादित किया गया है, प्रथवा बृहदारग्यकोपनिपद् म जैसा याज्ञवल्क्य ने '' सर्वमात्मैवाभूत " कहा है, वसे ही अर्थ का प्रतिपादन स्वानुभव से किया गया है। उदाहरणा के लिये उनके एक असंग का कुछ म्राशय देखिये—

गुड़ सा मींठा है भगवान्, बोहर-मीतर एक समान । किसका ध्यान करूं सविवेक ! जल-तरंग से हैं हम एक ॥

हिसका ध्यान कर सविवक १ जल्नारा त ह हम एम ॥

इसके आरम्स का उछेख इसने अध्यात्म-प्रकरता में किया है और वहाँ यह दिखलाया

है कि उपनिपदों में वर्धित झहात्मिक्यज्ञान से उनके अर्थ की किस तरह पूरी पूरी

समता है। जब कि स्वयं तुकाराम महाराज अपने अनुमव से भक्तों की परमावस्था

का वर्धान इस प्रकार कर रहे हैं, तब यदि कोई तार्किक यह कहने का साइस करे—

कि "मिक्तमार्ग से अद्वैतज्ञान हो नहीं सकता," अथवा देवताओं पर केवल अम्ब
विश्वास करने से ही मोज मिल जाता है, उसके लिये ज्ञान की कोई आवश्यकता,

कहीं,"-तो इसे आश्रयं ही सममन्त्रा चाहिये।

- पार्य नात्य वर्षायामार्थ का चान्तिम साध्य एक ही है, और "परमेश्वर मक्तिमार्थ का चौर ज्ञानमार्थ का चन्तिम साध्य एक ही है, और "परमेश्वर

के अनुसवात्मक ज्ञान से ही अन्त में मौजू मिलता है "-यह सिद्धान्त दोनों मार्गों में एकही सा बना रहता है; यही क्या, बल्कि अध्यातम प्रकर्ण में और कर्मविपाक प्रकरा। में पहले जो और सिदान्त बतलाये गये हैं वे भी सब गीता के भक्तिमार्ग में कायम रहते हैं। बढ़ाहरणार्थ, भागवतधर्म में कुछ लोग इस प्रकार चतुर्व्यहरूपी स्रीप्ट की बत्पत्ति बतलाया करते हैं, कि वास्रदेवरूपी परमेश्वर से सङ्कर्पणरूपी जीव बत्पन हुआ और फिर सङ्कर्पण से प्रयुक्त सर्थांत मन तथा प्रयुक्त से स्नानिरूद भर्यात् अहंकार हुआ; कुछ लोग तो इन चार न्यूहों में से तीन, दो या एकही को सानते हैं। परन्त जीव की उत्पत्ति के विषय में ये मत सच नहीं हैं। उपनिषदों के जाधार पर वेदान्तसूत्र (२.३.१७; धीर २.२.४२-४५ देखों) में निश्चय किया गया है, कि भाष्यातमन्दृष्टि से जीव सनातन परमेश्वर ही का सनातन ग्रंश है । इसलिये भगवद्गीता में केवल भक्तिमार्ग की रक्त चतुर्व्येह-सम्बंधी कल्पना छोड दी गई है और जीव के विषय में वेदान्तसूत्रकारों का ही उपर्यक्त सिद्धान्त दिया गया है (गी. २. २४; ८. २०; १३. २२ और १५. ७ देखों ) । इससे यही सिद्ध ्र होता है कि वासदेव-साके और कर्मयोग ये दोनों तत्त्व गीता में यद्यपि भागवत-धर्म से ही लिये गये हैं, तथापि चेतज़रूपी जीव और परमेश्वर के स्वरूप के विषय में भाष्यात्मज्ञान से भिन्न किसी ग्रन्थ और जद-पर्टींग कल्पनाओं को गीता में स्थान नहीं दियागया है। अब यदापि गीता में भक्ति और अध्यात्म, अयवा श्रदा और ज्ञान का पूरा पूरा मेल रखने का प्रयत्न किया गया है: तथापि यह स्मरण रहे कि जव अध्यात्मशास्त्र के सिदान्त भक्तिमार्ग में लिये जाते हैं, तब उनमें कुछ न कुछ शब्द-मेद अवश्य करना पडता है-जीर गीता में ऐसा भेद किया भी गया है। ज्ञान-मार्ग के और भक्तिमार्ग के इस शब्द-भेद के कारण कुछ लोगों ने भूल से समक्र लिया है कि गीता में जो सिद्धान्त कभी मक्ति की दृष्टि से कार कभी ज्ञान की दृष्टि से कहे गये हैं उनमें परस्पर विरोध है, अतएव उतने भर के लिये गीता असम्बद्ध है। परन्तु हमारे मत से यह विरोध वस्तुतः सच नहीं है और हमारे शासकारों ने बाच्यातम तथा माक्ते में जो मेल कर दिया है उसकी कोर घ्यान न देने से ही ऐसे विरोध दिखाई दिया करते हैं। इसालेये यहाँ इस विपय का कुछ अधिक खुलासा कर देना चाहिये। अध्यात्मशास्त्र का सिद्धान्त है कि पिराड और ब्रह्मार्ड में एकही भारमा नाम-रूप से भ्राच्छादित है, इसलिये भ्रष्यात्मशास्त्र की दृष्टि से इस लोग कहा करते हैं. कि " जो श्राप्ता सकतें है. प्राणियों में भी है '--सर्वभतस्यमात्मानं सर्वभतानि चात्मानि (गी. ६. २६) अयवा '' यह सब भाष्मा ही है "—इदं सर्वमात्मैव। परन्तु मक्तिमार्ग में अव्यक्त परमेश्वर ही को व्यक्त परमेश्वर का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। अतएव अब वक्त ' सिद्धान्त के बदले गीता में यह वर्णन पाया जाता है कि " यो मां पश्यित सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति "—में (भगवान् ) सब प्राणियों में हूँ और सब प्राणी सुमन्म हैं ( ६. २६ ): अयवा " वासदेवः सर्वमिति "--जो क्रक है यह सब वास- देवमय हैं (७. १६); भ्रथवा " सर्वभूतान्यशेषेण द्रवस्यात्मन्यथो मिय "—ज्ञान होजाने पर तू सब प्राणियों को सुम्म में श्रीर स्वयं श्रपने में भी देखेगा (४.३४)। इसी कारण से मागवत पुराण में भी मगवदक्त का सज्जण इस प्रकार कहा गया है—

> सर्वभृतेषु यः पश्येद्धगवद्भावमान्मनः भृतानि मगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः॥

" नो अपने नन में यह मेद-माव नहीं रखता कि में अलग हैं, भगवान अलग हैं और सप लोग नित्त हैं: किन्तु जो सब प्राणियों के विषय में यह भाव रखता है कि मगवात् और में दोनों एक हैं, और जो यह सममता है कि सब प्राणी मगवान में और मुक्तमें भी हैं; वहीं सब भागवता में श्रेष्ट है " (भाग. ११. २. १५ और ३. २४. ४६ ) । इससे देख पढ़ेगा कि अध्यात्मशास्त्र के 'अध्यक परमात्मा ' शब्दां के बदले ' स्वक परमेघर ' शब्दों का प्रयोग किया गया है-सब बही मेद हैं। धन्यात्मशास्त्र में यह बात सुक्तिबाद से सिद्ध हो सुकी है कि परमात्मा के प्रत्यक्त शोने के कारण साराजगत जात्ममय है। परन्तु भक्ति-मार्ग प्रसन्धनाम्य है इस-लिये प्रसेश्वर की अनेक व्यक्त विभूतियों का वर्णन करके और अर्जुन की दिन्यदृष्टि देकर प्रत्यच विश्वरूप दर्शन से इस बात की साजात्प्रतीति करा दी है, कि सारा जगत् परमेश्वर ( धारममय ) हैं ( गी. घ. १० और ११ )। अध्यात्मशास्त्र में कहा गया है कि कर्म का जब ज्ञान से होता है। परन्तु भक्ति-मार्ग का यह तत्व है कि सग्रा परमेश्वर के लिवा इस जगत में और कुछ नहीं है-वही ज्ञान है, वही कर्म है, वही ज्ञाता है, वही करनेवाला, करवानेवाला और फल देनेवाला भी हैं: धनरव संचित, प्रारव्ध, कियमाण इत्यादि कर्ममेदों के मांमट में न पढ भतिमार्ग के अनुसार यह प्रतिपादन किया जाता है कि कर्म करने की बुद्धि देनेवाला, कर्म का फल देनेवाला, और कर्न का ज्य करनेवाला एक परमेश्वर ही है । बदाहरखार्य, तुकाराम महाराज एकान्त में ईन्जर की प्रार्थना करके स्पष्टता से भीर मेमपूर्वक कहते हैं-

एक बात एकान्त में दुन हो, जगदाघार । तारें मेरे कमें तो मन्न का क्या उपकार ?

यही माव अन्य शब्दों से दूसरे स्थान पर इस प्रकार न्यक किया गया है कि "प्राह्म्य, क्रियमाण और संचित का भ्रागड़ा मक्तों के लिये नहीं हैं; दिलो, सब इन्छ ईश्वर ही है जो सीतर-बाइर सर्व न्यात है । " भगवद्गीता में भगवान ने यही कहा है कि "ईश्वरः सर्व मूतानां हृदेशेंऽन्तंन तिग्रति" ( १८. ६१ )—ईश्वर ही सब लोगों के हृद्य में निवास करके उनसे यंत्र के समान सब कर्म करता है। कर्म विपाक अभिया में सिद्ध किया गया है कि ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के लिये बातमा को पूरी स्वतन्त्रता है। पर-इ उसके बदले मिकिन्मागम यह कहा जाता है कि उस बुद्धि का देनेवाला परमें भर ही है—" तस्म तस्याचलां भद्गां तामेव विद्यान्यहम्"

(शी. ७. २१), अथवा '' ददािम बुद्धियोगं तं येन मामुपयांति ते " (शी. १०. १०)। इसी प्रकार संतार में सब कर्म परमेश्वर की ही सचा से हुआ करत हैं, इसालय मिक्त-मार्ग में यह वर्ण्य पाया जाता है कि वायु भी उसी के मय से चलती है और स्थ्यें तथा चंन्द्र भी उसी की शिक्त से चलते हैं (कड. ६. ३; व्. ३. ८. ६); अधिक क्यां कहा जाय, उसकी इच्छा के बिना पेड़ का एक पता तद्ध नहीं हिसता । यही कारण है कि मिक्तमार्ग में यह कहते हैं कि मनुष्य केवल निमित्तमात्र ही के लिये सामने रहता है (शी. १९. ३३) और उसके सव व्यवहार परमेश्वर ही उसके हृद्य में निवास कर, उससे कराया करता है । साधु तुकाराम कहते हैं कि, '' यह प्रायाणि केवल निमित्त ही के लिये स्वतन्त्र हैं; 'मेरा मेरा ' कह कर व्यर्थ ही यह अपना नाश कर लेता है । " इस जगद के व्यवहार और सुश्चिति को स्थिर रखने के लिये सभी लोगों को कर्म करना चाहिये; परन्तु ईश्रावास्थेपनिपद्द का जो यह तत्व है—कि जिस प्रकार भज्ञानी लोग किसी कर्म को 'मेरा 'कह कर किया करते हैं, वैसा न कर ज्ञानी पुरुष को श्रवार्णण बुद्धि से सब कर्म मृत्यु पर्यंत करते रहना चाहिये—उसीका सारांश उक्त उपदेश में है । यही वपदेश मगवान् ने अर्जुन को इस स्थोक में किया है—

यत्करोपि यदश्रापि यञ्जुद्दोपि ददापि यत् । यत्तपस्यपि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥

भ्रशंत '' जो कुछ त् करेगा, खायेगा, इतन करेगा, देगा, या तप करेगा, वह सब मुक्ते अर्पण कर " (गी. ६. २०), इससे तुम्ते कर्म की वाघा नहीं होगी। भगवद्गीता का यही स्ठोक शिवगीता (१५. ४५) में पाया जाता है; झौर माग-वत के इस स्ठोक में भी वसी अर्थ का वर्णन है—

कायेन वाचा मनचिंद्रियैर्चा वुद्धयात्मना वाऽनुमृतस्वमावात् ।
 करोति यद्यत्पकर्लं परस्मै नारायणार्वेति समर्थयेत्तत् ॥

"काया, वाचा, मन, इन्द्रिय बुद्धि या श्रात्मा की प्रवृत्ति से श्रायवा स्वभाव के श्रानुसार जो कुछ हम किया करते हैं वह सब परात्पर नारायण को समर्पण कर दिया जावे " ( मागः ११. २. २६ )। सारांग्र यह है, कि श्राच्यात्मशास्त्र में जिसे ज्ञान-कर्म-समुच्य पज्ञ, फलाशात्मारा श्राय्वा ब्रह्मार्पणपूर्वक कर्म कहते हैं ( गी. १. २४; ४. १०; १२. १२) इसी को मिक्तमार्ग में "हुप्णार्पणपूर्वक कर्म" यह नया नाम मिल जांता है। मिक्तमार्गवासे मोजन के समय "गोविन्द, गोविन्द" कहा करते हैं; उसका रहस्य इस कृष्णाप्पणुद्धि में ही हैं । ज्ञानी जनक ने कहा है कि हमारे सब व्यवहार लोगों के उपयोग के लिये निष्काम बुद्धि से हो रहे हैं; और मगवद्गक भी खाना, पीना इत्यदि श्रपना सब व्यवहार कृष्णार्पणुद्धि से ही किया करते हैं । क्वाप्र, पीना इत्यदि श्रपना सब व्यवहार कृष्णार्पणुद्धि से ही किया करते हैं । क्वाप्र, पीना इत्यदि श्रपना सब व्यवहार कृष्णार्पणुद्धि से ही किया करते हैं । क्वाप्र, पीना इत्यदि श्रपना सब व्यवहार कृष्णार्पणुद्धि से कर्न पर श्रम्य स्वयं श्रम्य इंटापूर्त कर्म करने पर श्रम्य संवत्य हैं हैं कृष्णार्पणुमस्तु" श्रम्यवा "हरिहोंता हिर्मोक्ता" कह कर पानी

ह्योंडने की जो रीति है, उसका मूलतत्त्व भगवदीता के उक्त स्रोक में है । यह सब है कि जिस प्रकार बालियों के न रहने पर कार्नोंके छेद मात्र बाकी रह जाँय, इसी प्रकार वर्तमान समय में उक्त संकल्प की दशा हो गई है: क्योंकि प्रशेष्ट्रित उस मंकल्य के सचे अर्थ को न सममकर सिर्फ तोते की नाई वस पढ़ा करता है भार यज्ञसान विहिरे की नाई पानी छोडने की कवायत किया करता है ! परन्त विचार करने से मालम होता है कि इसकी जह में कर्म-फलाशा को छोड कर कर्म करने का तत्व हैं: और इसकी इसी करने से शाख में तो कुछ दोप नहीं आता: किन्तु हैंसी करनेवाले की अज्ञानता ही प्रगट होती है । यदि सारी आय के कर्म-यहाँ तक कि ज़िन्दा रहने का भी कर्म-इस प्रकार कृष्णार्पण बुद्धि से द्याचा फलाशा का त्याग कर किये जावें; तो पापवासना कैसे रष्ट सकती है और कुकर्म केंसे हो संकते हैं ? फिर लोगों के उपयोग के लिये कर्म करो, संसार की अलाई के लिये आत्म-समर्पण करो, इत्यादि उपदेश करने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है ? तब तो 'में' और ' लोग ' दोनों का समावेश परमेश्वर में और परमेश्वर का समावेश उन दोनों में हो जाता है; इसलिये स्वार्य और परार्थ दोनों ही कप्तापिगुरूपी परमार्थ में डूब जाते हैं और महात्माओं की यह उक्ति ही चारितार्थ होती है कि "संतां की विभूतियाँ जगत् के कल्यागा ही के लिये हु मा करती हैं: वे लोग परोपकार के लिये अपने शरीर को कप्ट दिया करते हैं।" पिछले प्रकरण में यक्तिवाद से यह सिद्ध कर दिया गया है कि जो मनुष्य अपने सब काम कृष्णापेण बुद्धि से किया करता है, उसका ' योगचेम ' किसी प्रकार रूक नहीं रहता; और भक्तिमार्गः वालों को तो स्वयं भगवान् ने गीता में आखासन दिया है कि " तेषां नित्याभियुक्तानां योगन्तेमं वहाम्यहम् " (गी. ६. २२)। यह कहने की स्नावश्यकता नहीं कि जिस प्रकार ऊँचे दर्जे के ज्ञानी पुरुष का कर्तन्य है कि वह सामान्यजनों में बुद्धि-मेढ़ न करके उन्हें सन्मार्ग में लगावे (गी. ३. २६), उसी प्रकार परमश्रेष्ट मक का भी यही कर्तव्य है कि वह निम्नश्रेगी के भक्तों की श्रद्धा को अष्टन कर उनके श्राधिकार के श्रनुसार ही उन्हें उन्नति के मार्ग में लगा देवे। सारांग्न, उक्त विवेचन से यह मालूम हो जायगा, कि ऋष्यात्मशास्त्र में और कर्म-विपाक में जो सिद्धान्त कहे गये हैं वे सब कुछ शब्द भेद से, भक्तिमार्ग में भी कायम रखे गये हैं; और ज्ञान तया माकि में इस प्रकार मेल कर देने की पदाति इसारे यहाँ बहत प्राचीन समय से प्रचलित हैं।

परन्तु जहां शब्द-मेद से घर्ष के घनर्ष हो जाने का मय रहता है, वहां इस प्रकार से शब्द-मेद मी नहीं किया जाता, क्योंकि वर्ष ही प्रधान बात है। उदा-हरणार्थ, कर्म-विपाक-प्रक्रिया का यह सिद्धान्त है कि ज्ञान-प्राप्ति के लिये प्रत्येक मतुष्य स्वयं प्रयत्न करे भौर घपना उदार भ्राप ही कर ले। यदि इसमें शब्दों का मतुष्य स्वयं प्रयत्न करे भौर घपना उदार भ्राप ही कर ले। यदि इसमें शब्दों का कुल भोद करके यह कहा जाय कि यह काम भी परमेश्वर ही करता है, तो सृद् जन बात्ससी हो जावेगे। इसिलिये '' भ्रात्मेव झात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः ''—

काप ही कपना शत्र और काप ही अपना मित्र हैं (गी. ई. ५)-यह तत्व भक्तिमार्ग में भी प्रायः ज्यों का त्यां अर्थात् शब्द-भेद न करके बतलाया जाता है। साध तकाराम के इस भाव का वहेल पहले हो खुका है कि "इसमें किसी का क्या नकसान इचा ? अपनी बुराई अपने हायों कर ली। "इससे भी अधिक स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि " ईश्वर के पास क़छ मोच की गठडी नहीं धरी है, कि वह किसी के हाय में दे दे। यहाँ तो इंद्रियों को जीतना और मन को निर्विषय करना ही मुख्य उपाय है। " क्या यह उपनिषदों के इस मंस " मन एव मनुष्यासां कारसां बन्धमोत्तयोः " के समान महीं है ? यह सच है कि परमेश्वर ही इस जगत की सब घटनाओं का करनेवाला है: परन्त उस पर निर्द-यता का और पत्तपात करने का दोष न लगाया जावे, इसलिये कर्म-विपाक-प्रक्रिया में यह सिदान्त कहा गया है, कि परमंत्रर प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मी के अनुसार फल दिया करता है; इसी कारण से यह सिद्धान्त भी—बिना किसी प्रकार का शब्द मेद किये ही-भक्तिमार्ग में ले लिया जाता है। इसी अकार यद्यपि वपासना के लिये ईखर को न्यक्त मानना पडता है, तथापि अध्यात्म-शास का यह सिद्धान्त भी हमारे यहाँ के भिक्तमार्ग में कभी छूट नहीं जाता कि जो कुछ न्यक है वह सब माया है और सत्य परमेश्वर उसके परे हैं। पहले कह चुके हैं कि इसी कारण से गीता में वेदान्तसन्न-प्रतिपादित जीव का स्वरूप ही स्थिर रखा गया है। मनुष्य के मन में प्रत्यत्त की और अथवा व्यक्त की और मुकने की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति हुन्ना करती है, उसमें और तत्त्वज्ञान के गहन सिद्धान्तों में मेल कर देने की, वैदिक धर्म की, यह रीति किसी भी श्रम्य देश के भक्तिमार्ग में देख नहीं पडती। अन्य देश-निवासियों का यह हाल देख पडता है कि जब वे एक बार परमेश्वर की किसी सगुण विभूति का स्वीकार कर व्यक्त का सञ्चारा लेते हैं, तब वे उसी में आसक होकर फँस जाते है उसके सिवा उन्हें और क़छ देख ही नहीं पड़ता और उनमें अपने अपने सगुगा प्रतीक के विषय में व्यासिमान वत्मम हो जाता है। ऐसी भवस्या में वे लोग यह मिथ्या भेद करने का यत्न करने लगते हैं, कि तत्वज्ञान का ' मार्ग मिन्न है और श्रदा का भक्तिमार्ग जुदा है। परन्तु हमारे देश में तत्वज्ञान उदय बहुत प्राचीन काल में ही हो चुका था, इसिलये गीता-धर्म में श्रदा और ज्ञान का कुछ भी विरोध नहीं है. बल्कि वैदिक ज्ञानमार्ग श्रद्धा से, और वैदिक सक्तिमार्ग ज्ञान से, प्रनीत हो गया है: चतएव मनुष्य किसी भी मार्ग का स्वीकार क्यों न करे. चनत में उसे एकड़ी सी सद्भित प्राप्त होती है। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, कि अव्यक्त ज्ञान और व्यक्त भक्ति के मेल का यह महत्व केवल व्यक्त क्राइस्ट में ही लिपटे रहनेवाले धर्म के पंडितों के ध्यान में नहीं का सका, और इसिलये उनकी एकदेशी तथा तत्वजान की दृष्टि से कोती नजर से गीताधर्म में उन्हें विरोध देख पड़ने लगा । परन्त आश्रर्य की बात तो यही है, कि वैदिक धर्म के इस गुणु की प्रशंसा न कर हमारे ही देश के कुछ भनुकरगाप्रेमीनन भाज कल इसी गुण की निन्दा करते देखे जाते हैं! माघ काव्य का (१६. ४३) यह बचन इसी बात का एक भच्छा टड़ाइस्स हैं कि, '' भ्रय वाऽभिनिवप्युद्धिषु । बजति व्यर्थकर्ता सुमाधितम्! "-खोटी समम से जब एक बार मन प्रस्त हो जाता है तब मनुष्य को श्रव्छी बार्ते भी शेष्ठ नहीं जैंचतीं।

सार्तमार्ग में चातुर्यात्रम का जो महस्व है, वह मक्तिमार्ग में अयवा मागवतः धर्म में नहीं है। वर्गाश्रम धर्म का वर्णन भागवतवर्म में भी किया बाता है: परना रस धर्म का सारा दारमदार मकि पर ही होता है, इसलिये जिसकी मिक बत्कट हो वही सब में श्रेष्ठ साना जाता है—फिर चाहे वह गृहस्य हो, वान्प्रस्य या वरागी हो; इसके विषय में भागवतधर्म में कुछ विकि निषेध नहीं है ( मारा ११. १८. १३, १४ देखों ) । संन्यास-आश्रम स्मार्तघर्म का एक आवश्यक माग है, भागवतधर्म का नहीं । परन्तु ऐसा कोई नियम नहीं कि भागवतधर्म के भनवायी कभी विरक्त न हों; गीता में ही कहा है कि संन्यास भीर कमेयोग दोनों मोंच की दृष्टि से समान योग्यता के हैं। इसलिये यद्यपि चतुर्यात्रम का स्वीकार न किया जावे. तथापि सांसारिक कर्मों को छोड वैरागी हो जानेवाले प्रस्प मिक्सर्ग में भी पाये जा सकते हैं। यह बात पूर्व समय से ही कुछ कुछ चली भा रही है। परन्त उस समय इन लोगों की प्रमुता न थी; और ग्यारहर्वे प्रकरण में यह बात स्पष्ट रीति से वतला दी गई है, कि मगवद्गीता में कर्मत्याग की क्रपेदा कर्मयोग ही को श्रधिक सहस्व दिया गया है। कालान्तर से कर्मयोग का यह सहस्त सा हो गया और वर्तमान समय में भागवत-धर्मीय सोगॉ की भी यही समम हो गई है, मगवद्रक वही है कि जो सांसारिक कर्मी को छोड विरक्त हो, केवल भक्ति में ही निमप्त हो जावे। इससिये वहाँ मक्ति की दृष्टि से फिर भी कुछ योड़ासा विवेचन करना भावश्यक प्रतीत होता है. कि इस विषय में शीता का मुख्य सिद्धान्त और सचा उपदेश क्या है। मिक्सिर्ग का अयवा सागवतमार्ग का बद्धा स्वयं सगुगा सगवान् ही हैं। यदि यही सगवान् स्वयं सारे संसार के कर्ता धर्ता हैं और साधुजनों की रहा करने तया दुष्टजनों की टंड देने के लिये समय-समय पर श्रवतार लेकर इस जगत का धारण-पोषण किया करते हैं; तो यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि भगवद्रकों को भी लोकसंप्रह के लिये तन्हीं भगवान् का अनुकरण करना चाहिये। इतुमान्जी रामचन्द्र के बढ़े सक्त ये; परन्तु उन्हों ने रावण आदि दुष्टजनों के निर्देशन करने का काम छुड छोड़ नहीं दिया या । सीप्मिपतामह की गणाना भी परम भगवद्गकों में की जाती हैं: परन्तु यद्यपि वे स्वयं मृत्युपर्यन्त श्रह्मचारी रहे तयापि उन्होंने स्वधर्मानुसार स्वकीयाँ की और राज्य की रच्चा करने का काम अपने जीवन भर जारी. रखा या । बह बात . सच है कि जब मिक्त के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तर्व मक्त को स्वयं अपने हित के लिये कुछ प्राप्त कर लेना श्रेष नहीं रह जाता। परन्तु प्रेमसू**सक** 

मिक्तमार्ग से दया, करुगा, कर्त्ते व्यप्रीति इत्यादि श्रेष्ट मनेष्ट्रितियाँ का नाश नहीं हो सकता; बल्कि वे और मी श्रिषक शुद्ध हो जाती हैं। ऐसी दशा में यह प्रश्न ही नहीं वठ सकता, कि कर्म करें ? बरन् मगवद्गक तो वहीं है कि जिसके मन में ऐसा अमेद " माव वत्पन्न हो जाय—

निसका कोई न हो हृदय से उसे लगावे,
प्राणिमात्र के लिये प्रेम की ज्योति जगावे।
सव में विभु को व्यास जान सय को अपनावे,
है वस ऐसा वहीं भक्त की पदवी पावे!!

ऐसी अवस्या में स्वभावतः उन लोगों की बृत्ति जोकसंग्रह ही के अनुकृत हो जाती है, जैसा कि ग्यारहवें प्रकरणा में कह आये हैं- "सन्तों की विभृतियाँ जगत् के कल्यागा ही के लिये हुआ करती हैं; वे लोग परोपकार के लिये अपने शरीर को कप्ट दिया करते हैं।" जब यह मान लिया कि परमेश्वर ही इस स्प्रिट को उत्पन्न करता है और उसके सब व्यवहारों को भी किया करता है; तब यह श्रवश्य ही मानना पहेगा कि उसी साष्ट के व्यवशारों को सरलता से चलाने के लिये चात-केरार्य कादि जो व्यवस्थाएँ हैं वे इसी की इच्छा से निर्मित रहे हैं। गीता में भी सरावान ने स्पष्ट रीति से यही कहा है कि " चातुर्वसर्य सया सप्टं गुसाकर्म-विमा-राजाः "(गां. ४. १३)। ऋयांत यह परमेश्वर ही की इच्छा है, ।के प्रत्येक मनुष्य अपने अपने अभिकार के अनुसार समाज के इन कामों को लोकसंप्रह के लिये करता रहे। इसी कागे यह भी सिद्ध होता है कि स्टि के जो न्यवहार परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हैं, उनका एक प्राध विशेष माग किसी मनुष्य के द्वारा परा काने के लिये ही परमेश्वर उसको उत्पन्न किया करता है: और यदि परमेश्वर दारा नियत किया राया उसका यह काम मनुष्य न करे, तो परमेश्वर ही की अवज्ञा काने का पाप तसे सरोगा। यदि तस्हारे मन में यह अहक्कार-बुद्धि जागृत होगी, कि ये काम भेरे हैं अथवा में उन्हें अपने स्वार्य के लिये करता हूँ, तो उन कर्मों के मले-को फल तम्हें अवश्य मोगने पढेंगे। परन्तु तुम इन्हीं कर्मों, को केवल स्वधर्म जान कर परमेश्वरापेगा पूर्वक इस माव से करोगे, कि ' परमेश्वर के मन में जो कुछ करना है उसके लिये समें निमित्त करके वह सुमासे काम कराता है ' (गी. ११. ३३ ), तो इसमें कुछ अनुचित या अयोग्य नहीं; बल्कि गीता का यह कथन है कि इस स्वधमांचरण से ही सर्वभूतान्तर्गत परमेश्वर की सात्विक मिक्त हो जाती है। भगवान ने भपने सब अपदेशों का तात्पर्य गीता के भन्तिम अध्याय में वपसंदार रूप-से अर्जुन को इस प्रकार वतलाया है-"सव प्राणिया के हृद्य में निवास करके पर-मेश्वर ही उन्हें बन्त्र के समान न चाता है; इसलिये ये दोनों भावनाएँ मिण्या हैं कि में असक कर्म को छोड़ता हैं या असक कर्म को करता हूँ; फलाशा को छोड़ सब कर्म कृप्यार्पण-बुद्धि से करते रहो; यदि तू ऐसा निम्नह करेगा कि में डन कर्मी को नहीं करता, तो भी प्रकृति धर्म के अनुसार तुम्ते वन कर्मी को करना ही होगा अत-

ं एवं परमेश्वर में अबने सब स्वार्थी का लय करके स्वधर्मानुसार प्राप्त व्यवहार को परमार्थ बुद्धि से और वैराग्य से लोकसंग्रह के लिये तुम्हे अवश्य करना ही चाहिये: में भी यही करता हूँ; मेरे उदाहरण को देख और उसके अनुसार वर्ताव कर।" जैसे ज्ञान का और निष्काम-कर्म का विरोध नहीं, वैसा ही भक्ति में और करणाएँगा-बुद्धि से किये गये कर्मी में भी विरोध उत्पन्न नहीं होता । महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भगवतक तकाराम भी भक्ति के द्वारा परमेश्वर के " श्राणीरणीयान महती मही-यान् " ( कठ. २. २०: गी. ५. ६ )-परमाता से भी छोटा और वहे से मी बहा-ऐसे स्वरूप के साथ अपने तादात्म्य का वर्णन करके कहते हैं, कि " बद में केवल परीपकार ही के लिये वचा हूँ।" उन्होंने संन्यासमार्ग के अनुयायियों के समान यह नहींकहा, कि अब मेरा कुछ भी काम शेप नहीं है; बल्कि वे कहते हैं कि "भिका-पात्र का श्रवलम्बन करना लजास्पद जीवन है-वह नष्ट हो जावे; नारायण ऐसे मनुष्य की सर्वया उपेदा ही करता है; " अथवा " सत्यवादी मनुष्य संसार के सब काम करता है और उनसे, जल में कमल पत्र के समान, भ्रालिस रहता है: जो उनकार करता है और प्रांतियों पर दया करता है उसी में मात्म-स्थिति का निवास जानो ।" इन वचनों से साधु तुकाराम का इस विषय में स्पष्ट भ्रमिप्राय व्यक्त हो जाता हैं। यद्यपि तुकाराम महाराज संसारी थे, तथापि उनके मन का सुकाव कुछ कुछ कर्मत्याग ही की और या । परनत प्रवृत्तिप्रधान आगवत्वधर्म का स्वस्ता अवना गीता का सिद्धान्त यह है, कि उत्कटमिक के साथ साथ मृत्य पर्यन्त ईश्वरार्पण-पूर्वक निष्कामकर्म करते ही रहना चाहिये; और यदि कोई इस सिद्धान्त का पूरा पूरा स्पष्टीकरण देखना चाहे तो उसे श्रीसमर्थ रामदासस्वामी के दासबोध अन्य को ध्यानपूर्वक पहना चाहिये (स्मर्गा रहे कि साध तकाराम ने ही शिवानीमहा-राज को जिन " सद्गुरु की शरगा " में जाने के कहा या, उन्होंका यह प्रासादिक ग्रन्य है ) । रामदास स्वामी ने अनेक बार कहा है, कि मक्ति के द्वारा अववा ज्ञान के द्वारा परमेश्वर के ग्रुद्धस्वरूप को पहचान कर जो सिद्धपुरुष कृतकृत्य हो सुके हैं, वे "सब लोगों को सिखाने के लिये " (दास. १६. १०. १४) निस्पृहता से भागना काम यथाधिकार जिसं प्रकार किया करते हैं, उसे देखकर सर्वसाधारण लोग अपना श्रपना व्यवहार करना सीखे: क्योंकि " बिना किये कुछ भी नहीं होता " ( दास-१६. १०. २५; १२, ८. ६; १८७. ३ ); छोर अन्तिम दशक ( २०. ४. २६ ) में उन्होंने कर्म के सामध्ये का भक्ति की तारक-शक्ति के साय पूरा पूरा मेल इस प्रकार कर दियां है--

हलचल में सामर्थ्य है । जो करेगा वही पावेगा । परंतु उसमें भगवान् का व्यविष्ठान चाहिये ॥

गीता के बाठ्वं बाध्याय में बार्जुन को जो यह उपदेश किया गया है कि " मामनुस्मर रुद्धयच " (गी. ८.७)—नित्य भेरा स्मरण कर और युद्ध कर—उसका तात्म्य, बीर छठवें बाध्याय के बन्त में जो यह कहा है कि " कर्मयोगियों में भी सिक्तमार् श्रेष्ठ है" (गी. ई. ४७ ) उसका भी तात्पर्य, वहीं है कि जो रामदास स्वामी के उक्त वंचन में है। गीता के श्रठारहवें श्रष्याय में भी भगवान् ने यही कहा है—

यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्विमिदं ततम् । स्वकर्मणा तमभ्यर्ज्यं सिद्धिं विंदति मानवः ॥

ं जिसने इस सारे जगत को उत्पन्न किया है उसकी, अपने स्वधमानुरूप निष्काम · कर्माचर्या से ( न कि केवल वाचा से श्रथवा पुष्पों से ), पूजा करके मनुष्य सिद्धि पाता है"(गी. १८. ४६)। अधिक क्या कहूं ! इस श्लोक का और समस्त गीता का भी भावार्य यही है, कि स्वधमानुरूप निष्काम-कर्म करने से सर्वभूतान्त-गंत विराटरूपी परमेश्वर की एक प्रकार की भक्ति, पूजा या उपासना ही हो जाती है। ऐसा कंहने से कि " अपने धर्मानुरूप कर्मों से परमेश्वर की पूजा करो " यह नहीं सममना चाहिये. कि " श्रवर्गा कीर्तन विप्गोः " इत्यदि नवविधा मिक गीता को सान्य नहीं। परन्तु गीता का कथन है, कि कर्मों की गीया समफकर वन्हें खोड देना और इस नवविधा भाक्ति में ही विलक्षक निमग्न ही जाना राचित नहीं है: शास्त्रतः प्राप्त अपने सब कर्मी को यथोचित रीति से अवश्यं करना ही चाडिये: उन्हें " स्वयं अपने " लिये समप्तकर नहीं, किन्तु परमेश्वर का स्मर्गा कर इस निर्मम बुद्धि से करना चाहिये, कि " ईश्वर-निर्मित सृष्टि के संप्रहार्य उसी के ये सब कर्म हैं ": ऐसा करने से कर्म का लोप नहीं होगा, उलटा इन कर्मी से ही परमेश्वर की सेवा, माक्त या वपासना हो जायगी, इन कर्मी के पाप-प्रसूच के मागी इस न होंगे और अंत में सहति भी मिल जायगी। गीता के इस सिद्धान्त की क्रीर दर्लच्य करके, गीता के भाक्तिप्रधान टीकाकार अपने प्रन्थों में यह भावार्थ बतलाया करते हैं, कि गीता में भक्ति ही की प्रधान माना है और कर्म की गीया । पान्त संन्यासमागींय टीकाकारों के समान मिकप्रधान टीकाकारों का यह तंत्व र्वार्य भी एकपद्मीय है। गीता प्रतिपादित भिक्तमार्ग कर्मप्रधान है और उसका मत्य तत्त्व यह है, कि परमेश्वर की पूजा न केवल प्रूपों से या वाचा से ही होती हैं, किन्तु वह स्वधर्मीक निष्काम-कर्मों से भी होती, है, और ऐसी पूजा प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करनी चाहिये। जब कि कर्ममय मक्ति का यह तत्त्व गीता के अनुसार अन्य किसी भी स्थान में प्रतिपादित नहीं हुआ है, तब इसी तस्य को गीता-प्रतिपादित मक्तिमार्ग का विशेष लक्षण कष्टना चाहिये।

इस प्रकार कर्मयोग की दृष्टि से झान-मार्ग और मिक्त-मार्ग का पूरा पूरा मेल यचिप हो गया, तथापि ज्ञान-मार्ग से माकि-मार्ग में जो एक महत्त्व की विशेषता है उसका भी अब अंत में स्पष्ट रीति से वर्णान हो जाना चाहिये। यह तो पहले ही कह चुके हैं, के ज्ञानमार्ग केवल दुदिगम्य होने के कारण अल्यदुद्धिवाले सामान्यजनों के लिये क्रेशमय है; और मिक्तमार्ग के श्रदा-मूलक, प्रेमगम्य तथा प्रवास होने के कारण दसका झाचरण करना सब लोगों के लिये सुगम है। परन्तु केश के सिवा ज्ञानमार्ग में एक और भी अड्चन है। तैमिनि की भीमांसा, या टपनिषर्, या वेदान्तस्त को देखें तो मालूम होगा, कि टनमें श्रौत-यज्ञ-याग आदि की अथवा कर्मलंन्याल-पूर्वक 'नेति 'स्वरूपी पर्णस की ही चर्चा मरी पड़ी है; मीर अन्त में यही निर्धीय किया है, कि स्वर्गप्राप्ति के लिये साधनीभत होनेवाले श्रोत-यज्ञ-यागादिक कर्म करने का अथवा मोज्ञ-प्राप्ति के लिये बावश्यक उपनिपदादि वेदान्यवन करने का आधिकार भी पहले तीन ही वार्णों के पहला को है (वेस. १. ३. ३४-३८ )। इन में इस वात का विचार नहीं किया गया है कि उक्त तीन वर्णों को, खियाँ को अथवा चातुवरार्थ के अनुसार सारे समाज के हित के लिये खेती या अन्य व्यवसाय करनेवाले साधारण स्त्री पुरुषों को मोच कैसे मिले। अच्छा; स्त्री-शृदादिकों के साथ वेदों की ऐसी अनवन होने से यदि यह कहा जाय, कि उन्हें सक्ति कभी मिल ही नहीं सकती; तो उपनिषद्रों और पुराखों में ही ऐसे वर्धान पाये जाते हैं कि गागी प्रनृति क्रियों को और विटर अमृति शर्दों को ज्ञान की प्राप्ति होकर सिद्धि मिल गई थी ( वेसू. ३. ८. ३६-३६)। ऐसी दशा में यह सिद्धान्त नहीं किया जा सकता, कि सिर्फ पहले तीन वर्णों के पुरुषों ही को मुक्ति मिलती हैं; भार यदि यह मान लिया जावे कि बीन्यूट भादि सभी लोगों को मुक्ति मिल तकती हैं, तो अब बतलाना चाहिये कि उन्हें किस साधन से ज्ञान की प्राप्ति होगी। बादरायणाचार्य कहते हैं कि " विशेषतप्रहश्र " ( वेस. ३. ४. ३= ) अर्थात् परमेश्वर का विशेष अनुग्रष्ट ही उनके लिये एक साधन है: और मागवत ( १. ४. २५ ) में कहा है कि कर्मप्रधान-मिक्त मार्ग के रूप में इसी विशेषानुप्रहात्मक साधन का " महामारत में और अतप्त गीता में भी निरूपण किया गया है क्योंकि खियाँ, शुद्रों या (कलियुग के ) नामधारी माझणों के काना तक श्रुति की जावाज नहीं पहुँचती है। "इस मार्ग से प्राप्त होनेवाला ज्ञान भार टपनिषदाँ का ब्रह्मज्ञान-दोनाँ यद्यपि एकही से हों; तथापि, भव स्री-पुरुष-सबन्धी या ब्राह्मण्-ज्ञुत्रिय-वैश्य-श्राह्मस्वन्धी कोई मेर शेष नहीं रहता और इस सार्ग के विशेष गुण के बारे में गीता कहती है कि-

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । स्त्रियो वैस्यास्तथा ग्रुद्धास्तेऽपि यांति परांगतिम् ॥

" हे पार्ध! खी, वैश्य और शूद्र, या अन्त्यज आदि जो नीच वंश में उत्पत्न हुए हैं, वे भी सब उत्तम गति पा जाते हैं " (गी. ६. ३२)। यही श्लोक महाभारत के अनुगीतापर्व में भी जाया है (सभा. अन्य. १६. ६१); और ऐसी कथाएँ भी हैं, कि वनपर्वान्तर्गत बाह्यण्—व्याध-सन्वाद में मांस बेचनेवाले व्याध ने किसी बाह्यण को तथा शांतिपर्व में तुलाधार अर्थात् विनये ने जाजिल नामक तपस्वी बाह्यण के बह् निरूपण सुनाया है, कि स्वधमें के अनुसार निष्कामञ्जदि से आचरण् करने से ही मोद्य कैसे मिल जाता है (समा. चन.,२०६-२१६; शां. २६०-२६३)। इससे प्रगट होता है कि जिसकी बुद्धिसम हो जावे वही श्रेष्ठ हैं; फिर चाहे वह सुनार हो, बढ़ई हो, बानिया हो या कसाई; किसी मनुष्य की बोम्बता उसके धेद पर, ध्यवसाय पर जाति पर अवलम्बित नहीं, किन्तु सर्वया उसके अन्तः करख की शुद्धता पर अवलम्बित होती है—और यही मगवान् का अभिप्राय भी है। इस अकार किसी समाज के सब लोगों के लिये मोत्त के दरवाज़े खांल देने से उस समाज में जो एक प्रकार की विलच्च जागृति उत्पन्न होती है, उसकां श्वरूप महा-राष्ट्र में भागवत धर्म के इति हास से भली भाँति देख पड़ता है। परमेश्वर को क्या खी, क्या चांडाल, क्या वाह्य सभी समान हैं, ''दैव भाव का भूखा है"—न प्रतीक का, न काले-गोरे वर्षों का, और न जी-पुरुव आदि या शाह्य मांडाल आदि मेदों का ही। साधु तुकाराम का इस विषय का आभिप्राय, इस हिन्दी पद से प्रगट हो जावगा—

क्या दिजाति क्या शुद्र ईश को वेश्या भी भज सकती है, श्वपचों को भी भिक्तभाव में शुचिता कव तज सकती है! अनुभव से कहता हूं, मैंने उसे कर लिया है वस में जो चाहे सो पिये प्रेम से अमृत भरा है इस रस में ॥

काधिक क्या कहें। गीता-शास्त्र का भी यह सिद्धान्त है कि " मनुष्य कैसा ही टरा-बारी क्यों न हो, परन्तु यदि धन्त काल में भी वह धन्य भाव से भगवान की शर्या में जावे तो परमेश्वर उसे महीं भूलता " (गी. ६.३०: और द. ४-द देखी) क्क पद्य में 'वेश्या' शब्द (जो साधु तुकाराम के मुलवचन के आधार से रखा गया है ) को देखकर पवित्रता का ढाँग करनेवाले बहुतेरे विद्वानों को कदाचित बुरा सरो। परन्त सच बात तो यह है कि ऐसे लोगों को सचा धर्मतत्त्व माख्य ही वहां। न केवल हिन्द-धर्म में किन्त ब्रद्ध-धर्म में भी यही सिद्धान्त स्वीकार किया गया है (मिल्लिन्द्रप्रका. ३. ७. २) उनके धर्म-प्रन्यों में ऐसी कथाएँ हैं, कि ब्रख ने अग्रपासी नामक किसी वेश्या को और अगुलीमाल नाम के चीर की वींका दी की। ईसाइयों के धर्म अन्य में भी यह वर्णन है, कि क्राइस्ट से साथ को हो चोर सकी पर चढाये गये के उनमें से एक चोर सृत्यु के समय काइस्ट की अरख में गया और काइस्ट ने उसे सद्गति दी ( स्युक. २३. ४२ और ४३ )। स्वयं काइस्ट ने भी एक स्थान में कहा है कि हमारे धर्म में श्रद्धा रखनेवाली वेश्याएँ मी सुक्त हो जाती हैं (मेथ्यू. २१. ३१; ल्यूक. ७. ५०)। यह बात दस्बें प्रकरता में हम बतला ख़के हैं, कि अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से भी यही सिद्धान्त विच्यत्र होता है। परन्तु यह धर्मतत्त्व शास्त्रतः यद्यपि निर्विवाद है तथापि जिसका सारा जन्म दुराचरण में इी ध्यतीत हुआ है उसके अन्तःकरण में केवल के समय ही अनन्य माव से भगवान का सारगा करने की बुद्धि कैसे जागत रह सकती है ! ऐसी अवस्था में अन्ततः काल की बेदनाओं को सहते हुए, केवस क्न के समान एक बार 'रा 'कड़कर और कुछ देर से 'म ' कड़कर सुँच बोलने -भौर बंद करने के परिश्रम के सिवा कुछ अधिक लाभ नहीं होता। इसिलेबे भगवान् ने सब लोगों को निश्चित रीति से यही कहा है, कि 'न केवल मृत्यू 🗣 समय ही, किन्त सारे जीवन भर सदैव मेरा स्मरण मन में रहने हो और स्वधर्म

के बानुसार ग्रपने सब व्यवहारी को परमेश्वरापेशा बुद्धि से करते रही, फिर चाहे तम किसी भी जाति के रही तो भी तम कर्मों को करते हुए ही सक्त हो जासोंगे.

(गी. ६. २६-२८ झौर ३०-३४ देखो )। इस मकार उपानिषदों का ब्रह्मात्मेक्यज्ञान ऋवासवृद्ध सभी लोगों के लिये सुजम तो कर दिया गया है; परन्तु ऐसा करने में न तो व्यवहार का जोप होने दिया है, और न वर्षा, आश्रम, जाति-पाँति अयवा खी-पुरुष आदि का कोई भेद रखा गया है। जब हम गीता-प्रतिपादित मक्तिमार्ग की इस शाक्त अथवा समता की ओर घ्यान देते हैं, तब गीता के अन्तिम अध्याय में भगवान् प्रतिज्ञापूर्वक गीताशास्त्र का जो उपसंदार किया है उसका मर्म प्रगट हो जाता है। वह ऐसा हैं:—'' सब धर्म छोड़ कर मेरे अकेले की शरण में आ जा, मैं तुस्ते सब पापों से . मुक्त करूंगा, तू घवराना नहीं। " यहां पर धर्म शब्द का उपयोग इसी व्यापक अर्थ में किया गया है, कि सब व्यवहारों को करते हुए भी पाप-पुराय से अलिस रष्टकर परमेश्वरप्राप्तिरूपी आत्मश्रेय जिस मार्ग के द्वारा सम्पादन किया जा सकता है वही धर्म है। बनुगीता के गुरुशिष्यसम्बाद में ऋषियों ने बहा। से यह प्रश्न किया ( श्रश्य. १६ ), कि अद्विसाधर्म, सत्यधर्म, वत, तथा उपवास, ज्ञान, यज्ञ-याग, दान, कर्म संन्यास आदि जो अनेक प्रकार के सक्ति के साधन अनेक लोग बतलाते हैं, उनमें से सचा साधन कौन है ? और शान्तिपर्व के (३५४) उंच्छवाति-उपाख्यान में भी यह प्रश्न है कि गाईस्थ्य-धर्म, वानप्रस्थ-धर्म, राजधर्म, मातृपितृ-सेवाधर्म, चत्रियों का रागांगांग में मराग, ब्राह्मगां का स्वाध्याय, इत्यादि जो भनेक धर्म या स्वर्गशासि के साधन शास्त्रों ने बतलाये हैं, उनमें से प्राह्म धर्म कौन हैं ? ये भिन्न भिन्न धर्ममार्ग या धर्म दिखने में तो परस्पर विरुद्ध मालूम होते हैं, परन्तु शास्त्रकार इन सब प्रत्यन मार्गों की योग्यता को एकही समफते हैं; क्योंकि. समस्त प्राणियों में सीम्यवुद्धि रखने का जो अन्तिम साव्य है वह इनमें से किसी भी धर्म पर प्रीति और श्रद्धा के साथ मन को एकाम किये बिना प्राप्त नहीं हो सकता । तथापि, इन अनेक मार्गों की अथवा प्रतीक-उपासना की फॉफट में फॅसने से मन धवरा जा सकता है; इस लिये अकेले अर्जुन को ही नहीं, किन्तु उसे निमित्त करके सब लोगों को, भगवान् इस प्रकार निश्चित आधासन देते हैं कि इन अनेक धर्म-मार्गी को छोड़ कर "तू केवल मेरी शरण में आ, मैं तुम्हे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा; डर मत । " लाधु तुकाराम भी सब धर्मी का निरसन करके अन्त में भगवान् से यही माँगते हैं कि:--

चतुराई चेतना सभी चूल्हे में जावे, वस मेरा मन एक ईश-चरणाश्रय पावे। आग लगे आचार-विचारों के उपचय में,उस विसु का विश्वास सदा हढरहेहृदय में

निश्चयपूर्वक उपदेश की या प्रार्थना की यह अन्तिम सीमा हो सुकी।

श्रीमञ्जगनद्वीता रूपी सोने की थाली का यह भक्तिरूपी अन्तिम कौन है--यही प्रेमग्रास है। इसे पा चुके, अप आगे चलिये।

## चौदहवाँ प्रकरण । गीताध्याय-संगति ।

## प्रवृत्तिलक्षणं धर्मे ऋपिनीरायणे।ऽब्रवीत् । क्र

मद्दाभारत, शांति. २१७. २।

अब तक किये गये विवेचन से देख पड़ेगा कि भगवद्गीता में -- भगवान के द्वारा गाये गये उपनिषद् में -- यह प्रतिपादन किया गया है, कि कर्मी को करते हुए की अध्यातम विचार से या माकि से सर्वातमैक्यरूप साम्यवृद्धि को पूर्णातया प्राप्त कर लेना, और उसे प्राप्त कर लेने पर भी संन्यास लेने की भंभाट में न पड़ संसार में शास्त्रतः प्राप्त सब कर्मी को केवल अपना कर्तन्य समभ कर करते रहना ही, इस संसार में मनुष्य का परमपुरुषार्थ अथवा जीवन व्यतीत करने का उत्तम मार्ग है। परन्त जिस क्रम से इसने इस अन्य में उक्त कार्य का वर्णन किया है, उसकी . अयेका गीता प्रन्य का कम भिन्न है, इसलिये अय यह भी देखना चाहिये कि भगवद्गीता में इस विषय का वर्गान किस प्रकार किया गया है । किसी भी विषय का निरूपण दे। रीतियाँ से किया जाता है; एक शास्त्रीय और दूसरी पौराणिक। शासीय पदाति वह है कि जिसके द्वारा तर्कशास्त्रानुसार साधक वाधक प्रमाणों को क्रमसित उपाधित करके यह दिखला दिया जाता है, कि सब लोगों की समभ में सहज ही भा सकनेवाली बातों से किसी प्रतिपाद्य विपय के मूलतत्व किस प्रकार निप्पत होते हैं। सुमितिशाख इस पद्धति का एक अच्छा उदाहरण है; और न्यायसूत्र या वेदान्तसूत्र का उपपादन भी इसी वर्ग का है । इसी लिये मग-बद्गीता में जहाँ बहासूत्र यानी वेदान्तसूत्र का उल्लेख किया गया है, वहाँ यह भी वर्णन है कि उसका विषय हेतुयुक्त और निश्चयात्मक प्रमार्गी से सिद्ध किया गया है--'' बहासूत्रपदेश्वेव हेतुमादीवींनीश्वेतै: " (गी. १३. ४)। परम्तु, ्रभगवद्गीता का निरूपण संशास्त्र भन्ने हो, तथापि वह इस शास्त्रीय पद्धति से नहीं किया गया है। मगवद्गीता में जो विषप है उसका वर्णन, ऋर्जुन झौर श्रीकृष्णा के सम्बादरूप में, ऋरान्त मनोरंजक और सुलम रीति से किया गया है । इसी लिये प्रत्येक प्राच्याय के भारत में '' भगवद्गीतासूपनिपत्स ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे '' कहकर,

<sup>&</sup>quot;'नारायण ऋषि ने धर्म को प्रवृत्तिप्रधान बत्तलाया है।" नर और नारायण नामक ऋषियों में से दी ये नारायण ऋषि हैं। पहले बनला चुके हैं कि इन्हीं दोनों के अवतार श्रीकृष्ण और अर्जुन थे। द्द्दी पकार महाभारत का वह बचन मी पहले बद्धृत किया गया है। जिससे यह मालूम होता है कि गीता में नारायणीय धर्म का ही प्रतिपादन किया गया है।

गीता-निरूपण के स्वरूप के घोतक "श्रीकृष्णार्जनसम्बादे " इन शब्दों का वपयोग किया गया है। इस निरूपण में और 'शास्त्रीय' निरूपण में जो भेद है. उसको स्पष्टता से बतलाने के लिये इसने सम्वादात्मक निरूपण को ही 'पौरातिक' नाम दिया है। सात सौ श्लोकों के इस सम्वादात्मक अथवा पौराशिक निरूपण में 'धर्म' जैसे व्यापक शब्द में शामिल होनेवाले सभी विषयों का विस्तारपूर्वक ं विवेचन कमी हो ही नहीं सकता। परन्तु आश्चर्य की वात है, कि शीता में जो अनेक विषय उपलब्ध होते हैं, उनका ही संप्रह (संबोप में ही क्यों न हो) अविरोध से कैसे किया जा सका! इस वात से गीताकार की अजीकिक शक्ति न्यक होती है; और अनुगीता के आरम्भ में जो यह कहा गया है, कि गीता का उपदेश 'अत्यन्त योगयुक्त चित्त से बतलाया गया है, ' इसकी सत्यता की प्रतीति भी हो जाती है। अर्जुन को जो जो विषय पहले से ही मालूम थे, उन्हें फिरसे विस्तारपूर्वक कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसका मुख्य प्रश्न तो यही था. कि में लड़ाई का घोर कृत करूँ या न करूँ, और करूँ भी तो किस प्रकार करूँ? जब श्रीक्रप्ण अपने उत्तर में एकाध युक्ति बतलाते थे तब अर्जुन उसपर कुछ न कुछ स्राचेप किया करता या। इस प्रकार के प्रश्नोत्तररूपी सम्बाद में गीता का विवेचन स्वभाव ही से कहीं संजिस और कहीं दिस्क हो गया है। उदाहरणार्थ. त्रिगुगात्मक प्रकृति के फैलाव का वर्णन कुछ योडे भेद से दो जगह है (गी. घ.७) और १४); और स्थितप्रज्ञ, मगवद्गक्त, त्रिगुगातात, तथा प्रह्मभूत इत्याह की हिचति का वर्णान एकसा होने पर सी, भिन्न सिन्न दृष्टियों से प्रत्येक प्रसंग पर बार बार किया गया है। इसके विपरीत 'यदि अर्थ और काम धर्म से विमक्त न हों तो वे आहा हैं '-इस तत्त्व का दिग्दर्शन गीता में केवल " धर्माविरुदःकामोऽसि " (७. ११ ) इसी एक वास्य में कर दिया गया है । इसका परिग्राम यह होता है, कि यद्यपि गीता में सब विपयाँ का समावेश किया गया है, तमापि गीता पढते समय दन लोगों के मन में कुछ गड़गड़ सी होती जाती है, जो श्रौतधर्म,सार्वधर्म, मागवतवर्म, सांख्यशास्त्र, पूर्वमीमांसा, वेदान्त, कर्म विपाक इत्यादि के वन प्राचीन सिद्धान्तों की परम्परा से परिचित नहीं हैं, कि जिनके साधार पर गीता के ज्ञान का निरूपगा किया गया है । और जब गीता के प्रतिपादन की ठीक ठीक ज्यान में नहीं श्राती. तद वे लोग कहने लगते हैं कि गीता मानो बाजगिर की फोली है, भायवा शासीय पद्धति के प्रचार के पूर्व गीता की रचना हुई. होगी, इसलिये वसमें ठीर ठीर पर आध्रापन और विरोध देख पढ़ता है, अथवा गीता का ज्ञान ही इसारी बुद्धि के लिये अगन्य है! संशय को हटाने के लिये यदि टीकाओं का अव-लोकन किया जाय, तो उनसे भी कुछ लाम नहीं होता: क्योंकि वे बहुधा भिष्क मिम्र सम्प्रदायानुसार बनी हैं! इसलिये टीकाकारों के मतों के परस्पर विरोधों की एक वास्पता करना असरमव सा हो जाता है और पढनेवाले का मन अधिकाधिक वबराने लगता है। इस प्रकार के अम में पड़े हुए कई ह्युप्रबद्ध पाटकों को इसने

देला है। इस बहुचन को इटाने के लिये हमने अपनी जुद्धि के अनुसार गीता के प्रतिपाद्य विषयों का शाखीय कम वाँध कर अव तक विवेचन किया है। अब यहाँ इतना और वतला देना चाहिये, कि ये ही विषय श्रीकृष्ण और अर्जुन के सम्भाषण में अर्जुन के प्रशों या शंकाओं के अनुरोध से, कुछ न्यूनाधिक होकर कैसे उपस्थित हुए हैं। इससे यह विवेचन पूरा हो जायगा और अगले प्रकरण में सुगमता से सब विषयों का उपसंहार कर दिया जायगा।

पाठकों को प्रथम इस भीर ध्यान देना चाहिये कि जब हमारा देश हिंदुस्थान ज्ञान, वैभव, यश और पूर्ण स्वराज्य के सुख का अनुमव ले रहा था, उस समय एक सर्वज्ञ, सहापराश्रमी, यशस्त्री छीर परमपुज्य जात्रिय ने दूसरे जात्रिय को-जो महान धनुर्धारी या-चात्रधर्म के स्वकार्य में अवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया है। जैन और वोद धर्मों के प्रवर्तक महावीर और गौतम बुद्ध भी चात्रिय ही थे: परन्त इन दोनों ने चेंदिक धर्म के केवल संन्यासमार्ग को झंगीकार कर बात्रिय भादि सब वर्णों के लिये संन्यास-धर्म का दरवाजा खोल दिया या। भगवान श्रीक्रपण ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भागवत-धर्म का यह उपदेश है कि न केवल चित्रयों को किन्तु बाह्यगाँ। की भी निष्ठति-मार्ग की शान्ति के साथ साथ निष्काम-बाढि से सब कर्म भामरणान्त करते रहने का प्रयत्न करना चाहिये। किसी सी सपटेश को लीजिये, आप देलेंगे कि उसका कुछ न कुछ कारए। प्रवश्य रहता ही है; भीर उपदेश की सफलता के लिये, शिष्य के मन में उस उपदेश का ज्ञान प्राप्त कर तेने की इच्छा भी प्रथम ही से जागृत रहनी चाहिये । अतएव इन टोनों बातों का खुलासा करने के लिये ही, न्यासजी ने गीता के पहले अध्याद से इस बात का विस्तारप्रवंक वर्णान कर दिया है, कि श्रीकृप्ण ने अर्जुन को यह उपदेश क्याँ दिया है । कौरव और पांडवाँ की सेनाएँ युद्ध के लिये तैयार होकर कुरुक्तेत्र पर खडी हैं: श्रब योडी ही देर में लड़ाई का आरम्म होगा; इतने में श्रर्जुन के कहने से श्रीक्रपा ने उसका रूप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, कि " तुम्ते जिनसे युद्ध करना है, उन मीप्स दौंगा आदि को देख।" तब अर्जुन ने दोनों सेनाओं की स्रोर दृष्टि पहुँचाई स्रीर देखा कि स्रपने ही बाप. दादे, काका, भाजा, मामा, बंधु, धुत्र, नाती, रनेही, धाप्त, गुरु, गुरुबंधु भादि दोनों सेनाओं में खड़े हैं कीर इस युद्ध में सब लोगों का नाश होनेवाला है! लडाई कुछ एकाएक उपस्थित नहीं दुई थी। लट्टाई करने का निश्चय पहले श्री हो चुका या और बहुत दिनों से दोनों स्रोर की सेनाओं का प्रबन्ध हो रहा या । परन्तु इस आपस की लढ़ाई से दोनेवाले कुलवाय का प्रथम स्वरूप जब पहले पहल अर्जुन की नजर में आया, तब उसके सामार्ग महायोद्धा के भी मन में विपाद सत्पन्न हुआ कीर उसके मुस से ये शब्द निकल पढे, " ओह ! आज हम लोग अपने ही कुल का मयंकर खुष इसी लिये करने वाले हैं न, कि राज्य हमों को मिले; इसका अपेसा भिष्या माँगना क्या बरा है ! " और इसके बाद उनने श्रीक्रपा। से कहा.

" शत्र ही चाहे सुक्ते जान से मार दाले, इसकी सुक्ते परवा नहीं; परना है लोला के राज्य के लिये भी में पितृहत्या, गुरुहत्या, बंधुहत्या या कुलवाय के सामान घोर पातक करना नहीं चाहता। " उसकी सारी देह यर-यर काँपने लगी: शास्त्री शिथिल हो गये; सुँह सुख गया और खिलवद्न हो अपने हाथ का धनुषताग फेंककर वह बेचारा रथ में चुपचाप बैठ गया। इसनी कथा पहले भाष्याय में है। इस प्राच्याय को " अर्जुन-विपाद-योग " कहते हैं: क्योंकि यद्यपि पूरी गीता में ब्रह्मविद्यान्तर्गत ( कर्म- ) योगशास्त्र नामक एकद्दी विषय प्रतिपादित हुआ है. तो भी प्रत्येक श्रष्याय में जिस विषय का वर्णन प्रधानता से किया जाता है. उस विषय को इस कर्म-योग-शास्त्र का ही एक भाग समम्तना चाहिये; भौर ऐसा समम्त-कर ही प्रत्येक ब्राच्याय को उसके विषयानुसार अर्जुन-विषाद-योग, सांस्ययोग. कर्मयोग इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिये गये हैं। इन सब 'योगों' को एकत्र करने से '' ब्रह्मविद्या का कर्म-योग शास्त्र '' हो जाता है । पहले अध्याय की कया का महत्त्व हम इस प्रन्य के जारम्भ में कह चुके हैं। इसका कारण यह है, कि जब तक इस उपाध्यत प्रश्न के स्वरूप को ठीक तौर से जान न जें. तब तक उस प्रश्न का उत्तर भी भली भाँति हमारे ध्यान में नहीं आता। यदि कहा जाय कि गीता का यही तात्पर्य है कि " सांसारिक कर्मी से निवृत्त होकर मगबद्गजन करो, वा संन्यास ले लो; " तो फिर कर्जुन को उपदेश करने की कुछ भावश्यकता ही न थी. क्योंकि वह तो लड़ाई का घोर कर्म छोड़ कर मिन्ना माँगने के लिये बाप ही बाप तैयार हो गया या । पहले ही भ्रष्याय के अन्त में श्रीकृष्ण के मुख से ऐसे क्षर्यं का एक-स्राध रहोक कहलाकर गीता की समाप्ति कर देनी 'चाहिये थी, कि " वाह ! क्या ही अच्छा कहा ! तेरी इस उपरित को देख मुमे आनन्द माजूम होता है ! चलो, हम दोनों इस कर्ममय संसार को खोड़ संन्यासाश्रम के द्वारा या , भाक्ति के द्वारा अपने आत्मा का कल्याया कर लें! " फिर, इधर सहाई हो जाने पर, ज्यासजी उसका वर्धान करने में तान वर्ष तक ( मसा. झा. ६२. ५२ ) अपनी वार्गा का मले ही दुरुपयोग करते रहते; परन्तु उसका दोप बेचारे अर्जुन और श्रीकृत्या पर तो आरोपित न हुआ होता। हाँ, यह सच है, कि कुरुखेत्र में जो सैकड़ों महारयी एकत्र हुए थे, वे अवश्य ही अर्जुन और श्रीकृष्ण का तपहास करते। परन्तु जिस मलुष्य को अपने भात्मा का कल्याया कर लेना है, वह ऐसे उप हास की परवा ही क्यों करता ? संसार कुछ भी कहे; उपनिषदों में तो यही कहा है, कि " यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रवजेत " (जा. ४) अर्थात जिस चर्ण उपरति हो उसी चया संन्यास धारण करो; विलम्ब न करो । यदि यह कहा जाय कि अर्जुन की उपरांत ज्ञानपूर्वक न थी, वह केवल मोह की थी; तो भी वह यी तो उपरित ही बल, उपरित होने से ही स्राधा काम हो खुका; अब मोह को हटा कर उसी उपरित को पूर्णाज्ञानमूजक कर देना भगवान् के लिये कुछ असम्भव बात न थी। भक्तिमार्ग में या संन्यास मार्ग में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं, कि जब कोई किसी कारण से संसार से उकता गर्य तो वे दुःखित हो इस संसार को छोड़ जगंल में चले गये, और उन लोगों ने पूरी सिद्धि मी प्राप्त कर ली है। इसी प्रकार कर्जुन की भी दृशा हुई होती। ऐता तो कभी हो ही नहीं सकता था, कि संन्यास लेने के समय वस्त्रों को गेरुआ गंग देने के लिये मुद्दा भर लाज मिट्टी, या भगवन्नाम-संकीर्तन के लिये भगंभ, मुदंग आदि सामग्री, सारे कुरुजेत्र में भी न मिलती!

परन्त ऐसा कुछ भी नहीं किया: उत्तरा दूसरे अध्वाय के आरम्भ में ही श्रीकृषा ने अर्जन से कहा है कि, " अरे! तुम्ते यह दुर्बुद्धि (कश्मल ) कहाँ से सम्म पड़ी ? यह नामदीं (क्लैंज्य ) तुम्ते शोभा नहीं देती ! यह तेरी कीर्ति को धृति में मिला देगी! इसलिये इस दुर्बलता का त्याग कर युद्ध के लिये खडा हो जा! " परन्त कर्जन ने किसी कवला की तरह क्रपना वह रोना जारी ही रखा । वह ब्रायन्त दीन होन वाणी से बोला-" में मीप्म द्रोण आदि महात्माओं को कैसे मारूं ? मेरा मन इसी संशय में चकर खा रहा है कि मरना मला है, या मारना ? इसिलये सके यह बतलाइये कि इन दोनों में कौनसा धर्म श्रेयस्कर है; में तुम्हारी शरण में कावा हैं। " कर्ज़न की हन बातों को सनकर श्रीकृष्ण जान गये कि भव यह माया। के चंगल में फूँस गया है । इसलिये ज़रा हुँसकर उन्होंने उसे " अशोच्यान-न्वजीचस्त्वं " इत्यादि ज्ञान बतलाना सारम्भ किया । अर्जन ज्ञानी प्ररूप के सहज बर्ताव करना चाहता था, और वह कर्म-संन्यास की बातें भी करने लग राया या । इसलिये, संसार में ज्ञानी पुरुष के ज्ञाचरण के जो हो पंच देख पडते हैं-अर्थाद, 'कर्म करना ' और ' कर्म छोडना '-वर्ही से भगवान ने अपने उपदेश का आरम्म किया है: और अर्जुन को पहली बात यही बतलाई है. कि इन दो पन्यों या निष्टामों में से वू किसीको भी ले, परन्तु तू भूल कर रहा है इसके बाद, जिस ज्ञान या सांख्यनिष्टा के आधार पर, अर्जुन कर्म-संन्यास की वात करने लगा था, उसी सांख्यनिष्टा के साधार पर, श्रीकृष्णा ने प्रथम ' एषा तेंडिमहिता अदिः '(-गी. २. ११-३६) तक उपदेश किया है: और फिर अध्याय के अन्त तक कर्मयोग-मार्ग के बानुसार बार्जुन को यही वतलाया है, कि युद्ध ही तेरा सन्ना कर्तम्य है। यदि 'एषा तेऽभिहिता सांख्ये ' सरीखा श्लोक " मशोच्यानस्वशोचस्त्वं" स्रोक के पहले बाता, तो यही श्रर्थ और भी अधिक व्यक्त हो गया होता । परन्त सम्भाषण के प्रवाह में, सांल्य-मार्ग का प्रतिपादन होजाने पर, वह इस रूप में श्राया है-" यह तो सांख्य-मार्ग के अनुसार प्रतिपादन हुआ; अब योगमार्ग के अनुसार प्रतिपादन करता हूँ। " कुछ भी हो, परन्तु प्रर्थ एकही है। हमने ग्यारहर्वे प्रकर्गा में सांख्य (या संन्यास ) और योग (या कर्मयोग) का भेद पहले ही स्पष्ट करके बतला दिया है। इसलिये उसकी पुनराष्ट्रति न कर केवल इतना ही कहे देते हैं, कि चित्त की शबता के लिये स्वधमीनसार वर्णाश्रमविद्वित कर्म करके जान शांति होने पर मोख के लिये कन्त में सब कर्मी को छोड संन्यास लेना सांख्यसार। है: और कर्मों का कभी लाग न कर अन्त तक उन्हें निष्काम-बृद्धि से करते

रहना योग्य श्रयवा कर्मयोग है। अर्जुन से भगवान् प्रथम यह कहते हैं, किसांख्य-मा के बाध्यात्मज्ञानानुसार आत्मा अविनाशी और अमर है, इससिये तेरी यह समम गलत है कि " मैं भीष्म द्रोगा छादि को मार्छगा; " क्योंकि न तो झात्मा मरता है और न मारता ही है। जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त्र बद्जता है, इसी प्रकार भातमा एक देह को छोड़कर दूसरी देह में चला जाता है; परम्तु इसलिये उसे मृत मानकर शोक करना उचित नहीं। अच्छा; मान लिया कि "मैं माहूँगा " यह अम है, तब त्कहेगा कि युद्ध ही क्यों करना चाहिये? तो इसका उत्तर यह है, कि शास्त्रतः मास द्वप् युद्ध से पराष्ट्रत्त न होना ही चत्रियों का धर्म है, और जब कि इस सांख्यमार्ग में प्रथमतः वर्गाश्रम-विद्दित कर्म करना ही श्रेयस्कर माना जाता है, तव यदि त वैसा न करेगा तो लोग तेरी निन्दा करेंगे-अधिक क्या करें, युद्ध में मरना ष्टी चत्रियों का धर्म है। फिर व्यर्थ शोक क्यों करता है? 'में मालंगा और वह मरेगा ' यह केवल कर्म दृष्टि है-इसे छोड़ दे; तू अपना प्रवाह पतित कार्य ऐसी बुद्धि से करता चला जा कि मैं केवल अपना स्वधर्म कर रहा हूँ; इससे तुमे कुछ भी पाप नहीं लगेगा ? यह उपदेश सांख्यमार्गानुसार हुआ। परन्तु चित्त की शुद्धता के लिये प्रथमतः कर्म करके चित्त-ग्रुद्धि हो जाने पर जन्त में सब कर्मी को छोड संन्यास सेना ही यदि इस मार्ग के अनुसार श्रेष्ट माना जाता है; तो यह शृङ्का रही जाती है कि उपरित होते ही युद्ध को छोड़ (यदि हो सके तो) संन्यास ने सेना क्या अच्छा नहीं है। केवल इतना कह देने से काम नहीं चलता, कि मनु आदि स्पृतिकारों की भाजा है कि गुहत्याश्रम के वाद फिर कहीं बुढापे में संन्यास सेना चाहिये, युवावस्या में तो गृहस्याश्रमी ही होना चाहिये । क्योंके किसी भी समय यदि संन्यास सेना ही श्रेष्ठ है, तो ज्यों ही संसार से जी हटा त्यों ही तिनक भी देर न कर, सन्यास लेना विचत है; और इसी हेतु से उपनिषदों में भी ऐसे वचन पाये जाते हैं कि " ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत् गृहाहा वनाहा "(जा. ४.)। संन्यास स्रेने से जो गति प्राप्त चूरेगी, वही युद्ध-चेत्र में मरने से चत्रिय को प्राप्त चेती है । महामारत में कहा है:--

द्वाविमौ पुरुषव्यात्र स्यमंडलमेदिनी । परिवाद् यागयुक्तश्च रणे चामिमुखो हतः ॥

अर्थात—" है पुरुषन्यात्र ! सूर्यमंडल को पारकर ब्रह्मलोक को जानेवाले केवल दो ही पुरुष हैं; एक तो योगयुक्त संन्यासी और दूसरा युद्ध में लड़ कर मर जानेवाला बीर" ( उद्यो. ३२. ६४ ) । इसी अर्थ का एक स्ट्रोक कौटिल्य के, यानी चागाक्य के, अर्थ शास्त्र में मी है:—

यान् यज्ञसंघैस्तपसा च विप्राः स्वर्गेषिणः पात्रचयैश्च यांति । क्षणेन तानप्यातियांति शूराः प्राणान् सयुद्धेषु परित्यजन्तः ॥

" स्वर्ग की इच्छा करनेवाले बाह्मणा अनेक यज्ञां से, यज्ञपात्रों से भीर तमें से जिस सोक में जाते हैं, उस लोक के भी आगे के लोक में युद्ध में प्राण अर्पण

करेनवाले शर पुरुष एक चागा में जा [पहुँचते हैं-अर्थात् न केवल तपस्वियों को या संन्यासियों को बरन् यज्ञ-थाग आदि करनेवाले दींचितों को भी जो गति प्राप्त होती है, वही युद्ध में मरनेवाले • चत्रिय को भी मिलती है (कौटि. १०० 3. १५०--१५२: और ममा. शां, ६८--१०० देखो )। चत्रिय यो स्वर्ग में जाने के क्षिये युद्ध के समान दूसरा दरवाज़ा काचित ही ख़ुला मिलता है; युद्ध मे माने से स्वर्ग और जय प्राप्त करने से पृथ्वी का राज्य मिलेगा "( २.३२, 30)—गीता के इस उपदेश का तात्पर्य भी वही है । इसिलिये सांख्यमार्ग के भनुसार यह मी प्रतिपादन किया जा सकता है, कि क्या संन्यास लेना और क्या यद करना, दोनों से एक ही फल की प्राप्ति होती है। इस मार्ग के यक्तिवाद से यह निश्चितार्थ पूर्ण रीति में सिद्ध नहीं होता, कि 'कुछ मी हो. यद करना ही चाहिये। 'सांख्यमार्ग में जो यह न्यूनता या दोप है, वसे घ्यान में रख भारो भगवात ने कर्म-योग-मार्ग का शतिपादन भारम्म किया है: भीर गीता के भन्तिम अध्याय के धन्त तक इसी कर्मयोग का-भर्यात कर्मी को करना ही चाहिये और मोद्र में इनसे कोई वाधा नहीं होती किन्त इन्हें करते रहने से ही मोच प्राप्त होता है, इसका-भिन्न मिन्न प्रमाण देकर शंका-निवृत्ति-पूर्वक समर्थन किया है। इस कर्मयोग का मुख्य तत्त्व यह है, कि किसी भी कर्म को भला या द्वरा कहने के लिये उस कर्म के वाह्य परिग्रामों की अपेद्धा पहले यह देख सेना चाहिये कि किसी की वासनात्सक ब्रिस्ट शुद्ध है अथवा धाशुद्ध (गी. २. ४६)। परनत वासना की शुद्धता या अशुद्धता का निर्णय भी तो आखिर न्यवंसायात्मक ब्रद्धि ही करती है: इसलिये जव तक निर्धाय करनेवाली बढीन्द्रिय हिचर और शान्त न होगी, तब तक वासना भी शुद्ध या सम नहीं हो सकती। इसी लिये उसके साथ यह भी कहा है कि वासवात्मक बुद्धि को श्रद करने के लिये प्रयम समाधि के योग से न्यवसायात्मक बुद्धीन्द्रिय को भी शियर कर क्षेत्रा चाहिये (गी. २.४१) । संसार के सामान्य व्यवहारों की झोर देखने से प्रतीत होता है, कि बहुतेरे मनुष्य स्वर्गादि भिन्न भिन्न काम्य असी की प्राप्ति के लिये की यज्ञ-यागादिक वैदिक काम्य कर्मों की फासद में पड़े रहते हैं; इससे उनकी बुद्धि कभी एक फल की प्राप्ति में कभी दसरे ही फल की प्राप्ति में, क्रवाद स्वार्थ ही में, निमग्न रहती है कीर सदा बंदलनेवाली यानी चंचल हो जाती हैं । ऐसे मनुष्यों को स्वर्ग सुखादिक प्रानिल-फल की अपेवा अधिक महत्त्व का अर्थात् मोच्र-रूपी नित्य सुख कमी प्राप्त नहीं ही सकता। इसी क्षिये अर्जुन को कर्भ-योग-मार्ग का रहस्य इस प्रकार बतलाया गया है कि, वैदिक कर्मों के काम्य भगडों को छोड़ दे और निष्काम दृद्धि से कर्म करना सीव तरा अधिकार केवल कर्म करने भर का ही है-कर्म के फल की प्राप्ति अथवा भगाप्ति तेरे अधिकार की बात नहीं है ( २. ४७ ); ईश्वर को ही फल दाता मान कर जब इस समदुद्धि से-कि कर्म का फल मिले अथवा न मिले, दोनों समान

हैं—केवल स्वकर्त्तन्य समभ्त कर ही कुछ काम किया जाता है, तब उस कर्म के पाप पुराय का लेप कर्ती को नहीं होता; इसलिये तू इस समबुद्धि का आश्रय कर: इस समबुद्धि को ही योग-अर्थात पाप के भागी न होते हए कर्म करने की यकि-कहते हैं; यदि तुमे यह याग सिद्ध हो जाय तो कर्म करने पर भी तभी मोज की प्राप्ति हो जायगी; मोर्च के लिये कुछ कर्म-संन्यास की आवश्यकता नहीं है (२. ४७-५३)। जब भगवान् ने प्रर्जुन से कहा, कि जिस मनुष्यं की बुद्धि इस प्रकार सम हो गई हो उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं (२. ५३); तब अर्जुन ने पूछा कि " महाराज ! कृपा कर बतलाइये कि स्थितप्रज्ञ का बर्ताव कैसा होता है ? " इस लिये उसरे झच्याय के अन्त में स्थितप्रज्ञ का वर्गान किया गया है और अन्त में कहा गया है कि स्थितप्रज्ञ की स्थिति को ही बाह्यी स्थिति कहते हैं। सारांग्र यह है कि अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये गीता में जो उपदेश दिया गया है वसका प्रारम्भ उन दो निष्ठाओं से ही किया गया है कि जिन्हें इस संसार के ज्ञानी मनुष्यों ने बाह्य माना है स्त्रीर जिन्हें कर्म छोड़ना (सांख्य) स्त्रीर कर्म करना ' ( योगा ) कहते हैं, तथा युद्ध करने की आवश्यकता की वपपति पहले सांख्य निष्ठा के अनुसार बतलाई गई है। परन्त जब यह देखा गया कि इस उप-पत्ति से काम नहीं चलता-यह अधूरी है-तव फिर तुरंत ही योग या कमीयोग मार्ग के अनुसार ज्ञान बतलाना आरम्म किया है; और यह बतलाने के पश्चात्, कि इस कर्मयोग का अल्प आचरण भी कितना श्रेयस्कर है, दूसरे अध्याय में सगवान् ने प्रापने उपदेश को इस स्थान तक पहुँचा दिया है — कि जब कर्मथोग-मार्ग में कर्म की अपेका वह बुद्धि ही श्रेष्ठ मानी जाती है जिससे क्रम करने की प्रत्या हुआ करती है, तो अब स्थितप्रज्ञ की नाई त् अपनी बुद्धि को सम करके अपना कर्म कर, जिससे त् कदापि पाप का भागी न होगा । अब देखना है कि आगे भीर कौन कौन से अभ उपस्थित होत हैं। गीता के सारे उपपादन की जड़ दूसरे अध्याय में ही है; इसलिये इसके विषय का विवेचन यहां कुछ विस्तारसे किया गया है।

तांसरे अध्याय के आरम्भ में छार्जुन ने प्रश्न किया है, कि "यदि कर्मयोगमां में भी कर्म की अपेदा खुदि ही श्रेष्ठ मानी जाती है तो में अभी खितप्रश्न की नाई अपनी बुद्धि को सम किये जेता हूँ; फिर आप मुम्तसे इस युद्ध के समान बोर कर्म करने के लिये क्यों कहते हैं ? " इसका कारण यह है, कि कर्म की अपेखा कर्म करने के लिये क्यों कहते हैं ? " इसका कारण यह है, कि कर्म की अपेखा खुद्धि को श्रेष्ठ कह देनें से ही इस प्रश्न का निर्णय नहीं हो जाता कि—युद्ध क्यों करें ? बुद्धि को सम रख कर बदासीन क्यों न बेठे रहें ? " बुद्धि को सम रखने पर करें ? बुद्धि को सम रख कर बदासीन क्यों न बेठे रहें ? " बुद्धि को सम रखने पर करें शांख्यमार्ग के अनुसार कर्मों का त्याग करने में क्या हुने हैं ! इस प्रश्न का वसे सांख्यमार्ग के अनुसार कर्मों का त्याग करने में क्या हुने हैं ! इस प्रश्न का वत्तर सगवान इस प्रकार देते हैं, कि पहले तुम्मे तुम्म संख्य के कर्मों का निष्ठाएँ बसलाई हैं सही; परन्तु यह भी स्मरण रहे कि किसी मनुष्य के कर्मों का सर्वया हुट जाना असम्भव है। जय तक वह देहधारी है तव तक प्रकृति स्वभा-वतः उससे कर्म करावेगी ही: और जब कि प्रकृति के ये कर्म छटते ही नहीं हैं. तब तो हन्द्रिय निग्रह के द्वारा बुद्धि को स्थिर और सम करके केवल कर्मेन्द्रियों से ही श्रपने तय कर्नत्य क्सी को करते रहना सधिक श्रेयस्कर है। इसलिये तु कर्म करः बिट कर्म नहीं करेगा तो तुमे खाने तक को न मिलेगा (३. ३. ८)। ईघर ने ही कर्म को उत्पन्न किया है: सनुप्य ने नहीं । जिस समय बहादेव ने साप्टे और प्रजा को उत्पन्न किया, उसी समय उसने 'यज्ञ' को भी उत्पन्न किया या ग्रीर उसने प्रजा से यह कह दिया या, कि यज्ञ के द्वारा तुम अपनी समृद्धि कर लो । जब कियह यज्ञ विना कर्म किये सिद्ध नहीं होता, तो अब यज्ञ को कर्म ही कहना चाहिये। इसलिये यह भिद्ध होता है कि मनुष्य और कर्म साय ही साय उत्पन्न हुए हैं। परन्त ये कर्स केवल यज्ञ के लिये ही हैं और यज्ञ काना मनुष्य का कर्तव्य है, इस-लिये इन कर्मी के फल सन्ध्य को यन्यन में डालनेवाले नहीं होते। श्रव यह सच है कि जो मनुष्य पर्णा जानी हो गया, स्वयं उसके लिये कोई भी कर्तस्य शेव नहीं रहता: भार, न लोगा से ही वसका कुत्र भटका रहता है। परना इतने ही से यह सिद नहीं हो जाता कि कमें नत करों; क्योंकि कमें करने से किशीकों भी छुटकारा न मिलने के कारण यही अनुमान करना पटता है, कि यदि स्वार्घ के लिये न हो तो भी अब उसी कर्म को निष्काम-बुद्धि से लोक-संग्रह के लिये ग्रवश्य करना चाहिये (३. १७. १६)। इन्हों यातों पर ध्यान देकर प्राचीन काल में जनक खादि ज्ञानी प्रहरों ने कर्म किये हैं और में भी कर रहा हूँ। इसके स्रतिरिक्त यह भी स्मर्गा रहे, कि जानी पुरुषों के कर्तत्यों में 'लोकसंग्रह करना' एक मुख्य कर्तत्य है; अर्थात् ग्रपने वर्ताव से लोगों को सन्मार्ग की शिचा देना और उन्हें उन्नति के मार्ग में लगा देना, जानी प्ररुप ही का कर्तच्य है। मनुष्य कितना ही ज्ञानवार भगों न हो जावे, परन्तु प्रकृति के व्यवद्वारों से उसका हुटकारा नहीं है: इसलिये कमें। को छोड़ना तो दर ही रहा. परन्तु कर्त्तव्य समभ्त कर स्वधर्मानुसार कर्म करते रहना श्रीर-प्रावश्यकता ष्टांने पर-उसीमें मर जाना भी श्रेयस्कर है (३. ३०-३५);-इस प्रकार तीसरे क्राच्याय में भगवान ने वपदेश दिया है। भगवान ने इस प्रकार प्रकृति को सब कामों का कर्तृत्व दे दिया; यह देख अर्जुन ने प्रश्न किया कि मनुष्य, इच्छा न रहने पर भी पाप क्यों करता है ? तब भगवान् ने यह उत्तर देकर अध्याय समाप्त कर दिया है कि काम कोध खादि विकार वलात्कार से मन को श्रष्ट कर देते हैं: अत्रव भापनी इन्द्रियों का निम्नह करके प्रत्येक मनुष्य को अपना मन अपने अधीन रखना चाहिये। सारांश, स्थित प्रज्ञ की नाई बुद्धि की समता हो जाने पर भी कमें से किशी का ह्रदकारा नहीं, अताव यदि स्वार्य के लिये न हो तो भी लोक-संग्रह के लिये निष्काम बुद्धि से कर्म करते ही रहना चाहिये-इस प्रकार कर्म-योग की आवश्य-कता सिद्ध की गई है; और मिक्तमार्ग के परमेश्वरापंग्रपूर्वक कमें करने के इस तत्व का भी, कि सक्ते सब कर्म अर्पण कर? (३. ३०. ३१), इसी मध्याय में प्रधम उल्लेख हो गया है।

परन्तु यह विवेचन तीसरे अध्याय में पूरा नहीं हुआ, इसलियेचीया अध्याय भी उसी विवेचन के लिये आरम्भ किया गया है। किसी के सन में यह शंका न भाने पाये, कि भ्रव तक किया गया प्रतिपादन केवल अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये ही नृतन रचा गया होगा: इसलिये अध्याय के आरम्भ में इस कमयोग की अर्थात भागवन यः नारायशीय धर्म की वेतायुगवाली परम्परा चतलाई गई है। जब श्रीकृष्णा ने रार्जुन से कहा, कि बादो यानी युग के बारम्म में मेंने ही यह करें-योग-मार्ग विवस्वान् को, विवस्वान् ने मनु को धीर मनु ने इच्चार्क को यतनाया था. परन्त इस बीच में यह नए हो गया था. इसलिये मेंने यही बोग (कर्मबोगमार्ग) त्रके फिर से वतलाय। है: तब अर्जन ने पूछा कि आप विवस्तान के पहले देवे होते ? इसका उत्तर देते दुए भगवान ने वतलाया है कि साधुमाँ की रहा, दुएँ का नाग धीर धर्म की संस्थापना करना ही मेरे अनेक अवतारों का प्रयोजन है; एवं इस प्रकार लोक-संप्रहकारक कर्मी को करते तुए भी उनमें मेरी कुछ बासिक नहीं है, इस्तिये में उनके पाप-पुरायादि फला का मागी नहीं होता । इस प्रकार कमेवोग का समर्थन करके घाँर यह उदाहरण देकर, कि पाचीन समयमें जनक अदि ने भी इसी तत्त्व को ध्यान में ला कर्मों का आचरण किया है, भगवान ने धर्जुन को फिर यही उपदेश दिया है, कि 'तू भी वैसे ही कर्म कर 'तीसरे अध्याय में मीमांसकों का जो यह सिद्धान्त बतलाया गया था, कि " यज्ञ के लिये किये गये कर्म बन्धन नहीं होते, " उसीको अब फिर से वतलाकर 'यज्ञ 'की विस्तृत चौर व्यापक व्याख्या इस प्रकार की है-केवल तिल झौर चावल को जलाना झयवा प्राची को मारना एक प्रकार का यज्ञ है सही, परन्तु यह मुन्यमय यज्ञ हलके दर्जे का है और संयमाप्र में काम क्रोधादिक इन्द्रियवृत्तियों को जलान। भ्रथवा ' न मम ' कहकर सब कर्मी को यहा में स्वान्तां कर देना ऊंचे दर्जे कायज्ञ है। इसलिये ग्रव अर्जुन को ऐसा उपदेश किया है, कि त इस ऊंचे दर्जे के यज्ञ के लिये फलागा का त्याग करके कर्म कर । मीमांसरों के न्याय के अनुसार यथार्थ किये गये कर्म यदि स्वतंत्र रीति से बंधक न हों, तो भी ग्रज्ञ का कुछ न कुछ फल विना प्राप्त हुए नहीं रहता। इसिनिये यज्ञ भी यदि निष्कास-बुद्धि से ही किया जावे, तो उनके लिये किया गया कर्म श्रीर स्वयं यज्ञ दोनों यंघक न होंगे। अन्त में कहा है कि साम्य बुद्धि उसे कहते हैं जिससे यह ज्ञान हो जावे, कि सब प्राणी अपने में या भगवान में हैं। जब देसा ज्ञानपास हो जाता है, तभी सब कर्म भस्म हो जाते हैं बीर कर्ता को उनकी कुछ वाधा नहीं मोती। " सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते "-सव कर्मी का लय ज्ञान में हो जाता है; कर्म स्त्रयं वन्धक नहीं होते, वन्ध केवल ब्रज्ञान से उत्पन्न होता है। इसलिये चर्जुन को यह उपदेश दिया गया है, कि मजान को छोड़ कर्म-याग का भाव्य कर और लड़ाई के लिये खड़ा हो जा। सारांग्र, इस अध्याय में ज्ञान की इस प्रकार प्रस्तावना की गई है, कि करा-योग-मार्ग की लिदि के लिये मी साम्य-धुद्धि रूप ज्ञान की शावश्यकता है।

कर्मयोग की आवश्यकता क्या है या कर्म क्यों किये जावें - इसके कारणों के विचार तीसरे और चीचे श्रष्याय में किया गया है सही: परन्त दूसरे अध्याय में मांख्यजान का वर्णन करके कर्मशेष के विवेचन में भी बारबार कर्म की अपेज। बढि भी श्रेप्र वतलाई गयी है. इसलिये यह यतलाना अय अत्यन्त आवश्यक है कि इन दो मार्गों में कीनसा मार्ग श्रेष्ट है। क्योंकि यदि दोनों मार्ग एकसी योग्यता के कहे जायँ, तो परिगाम यह होगा कि जिसे जो मार्ग अच्छा लगेगा वह उसी को सकी-कार कर लेगा-केवल कर्मयोग को ही स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रार्शन के मन में यही शक्षा उत्पन्न हुई, इसलिये उसने पाँचने अध्याम के श्चारम में भगवान से पूछा है, कि "सांख्य और योग दोनों निष्ठाओं को प्यक कर है सक्ते उपदेश न कीजिये, सक्ते केवल इतना ही निश्चयात्मक बतला दीजिये कि इन दोनों में श्रेष्ट मार्ग कीनसा है, जिससे कि में सहज ही उसके अनुसार बर्ताव कर सर्क ।" इस पर भगवान ने स्तप्ट रीति से यह कह कर अर्जुनका सन्देश बर कर दिया है, कि यदापि दोनों मार्ग निःश्रेयक्कर हैं खर्यात एकसे ही मोत्तप्रद र्डे. तयापि वनमें कर्म-योग की योग्यता छाधिक है—"कर्मयोगो विशिप्यते" (४,२)। इसी सिद्धान्त के दृष्ट करने के किये सगवान और भी कहते हैं, कि संस्थात या सांख्यिनिया से जो मोच भिज्ञता है वही कर्मयोग से भी मिलता है। इतना श्री नहीं, परन्त कर्मयोग में को निष्काम-बुद्धि वतलाई गई है उसे विना प्राप्त किये संन्यास सिद्ध नहीं होता: और जय वह प्राप्त हो जाती है तय योग-मार्ग से कर्म करते रहने पर भी बहामाप्ति श्रवश्य हो जाती है। फिर यह मजाडा करने से क्या लाम है कि सांख्य और योग भिन्न भिन्न हैं। यदि हम चलना, योलना, देखना सनना. बास लेना इत्यादि सेकडॉ इमीं को छोडना चाहुँ तो भी वे नहीं छुटते; इस दशा में कमों को छोड़ने का ६८ न कर वन्हें अद्यार्थगायादी से करते रहना ही यदि-मता का मार्ग है। इसलिये तत्वज्ञानी प्ररूप निष्काम बद्धि से कर्म करते रहते हैं और ं चन्त में उन्हों के द्वारा मोद्ध की प्राप्ति कर लिया इरते हैं। ईश्वर तुमले न यह कहता है कि कर्म करी, और न यह कहता है कि उनका त्याग कर दो। यह तो सब प्रकृति की कींडा है: चौर वन्धन मन का धर्म है: इसिलये जो मनुष्य समग्रहि से अयवा ' सर्च भतात्मभतात्मा ' होकर कर्म किया करता है, वसे वस कर्म की वाधा नहीं होती। आधिक क्या कहें; इस अञ्चाय के अन्त में यह भी कहा है, कि जिसकी बुद्धि बाता. चांढाल. बाह्मण, गौ, हाथी इत्यादि के प्रति तम हो जाती है और जो सर्वभूता-तर्गत बात्मा की एकता को पहचात कर अपने ध्यवद्वार करने लगता है. उसे येंडे विठाये अह्मनिर्वागुरूपी मोन प्राप्त हो जाता है—मोन्त्रपाति के लिये उसे कहीं। भटकरा नहीं पहता, वह सदा मुक्त ही है।

छठे अध्याय में वही विषय खागे चल रहा है; और उसमें कर्मयोग की सिद्धि के लिये भावरयक समदुद्धि की मासि के उपायों का वर्णन है। पहले ही खोक मे भगवान ने खपना मत स्पष्ट बतजा दिया है, कि जो मन्ष्य कर्म-कन की खाजा न

रख केवल कर्तांच्य समम्भकर संसार के शास कर्म क्रांता रहता है, वहीसच्चा योगी और संबा सँन्यासी है: जो मॅन्य्य आप्रिहोत्र श्रादि कर्मी का त्यांगे कर जिपचाप केंद्र रहे वह सच्चा संन्यासी नहीं है। इसके बाद भगवान ने श्रांत्स-वितंत्रता का का प्रकार वर्गान किया है, कि कर्मयोग मार्ग में बुद्धि की स्थिर करने के लिये इन्द्रिक निम्नह-रूपी जो कर्म करना पढ़ता है उसे स्वयं आप ही करे; यदि कोई ऐसा न करे सो किसी तूसरे पर उसका दोपारोपण नहीं किया ना सकता। इसके आगे इस क्रव्याय में इन्द्रिय-निग्रहरूपी योग की साधना का पातंजलयोग की हारे से, मुख्यतः वर्गीन किया गया है। परन्तु यस-नियम-आसन-प्राणायाम आदि सावनों के जारा यद्यपि इन्द्रियों का निग्रह किया जाये तो भी उतने से ही काम नहीं चलताः इस लिये आत्मेक्यज्ञान की भी आवश्यकता के विषय में इसी अध्याय में कहा गया है. कि आगे उस पुरुष की वृत्ति ' सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभृतानि चात्मनि ' अववा ं यो मां पत्रयति सर्वत्र सर्व च मिर्य पश्यति ' ( ई. २६,३० ) इस प्रकार सब भागियों में सम हो जानी चाहिये। इतने में अर्जुन ने यह शक्का व्यक्षित की, कि यदि यह साम्यविद्धरूपी योग एक जन्म में सिद्ध न हो तो फिर दूसरे जन्म में भी भारम्म ही से उसका अभ्यास करना होगा-जीर फिर भी वही दशा होगी-और इस प्रकार यदि यह चक हमेशा चलता ही रहे तो मनुष्य को इस मार्ग के द्वारा ' सद्गति प्राप्त होना असम्भव है। इस शङ्का का निवारण करने के लिये भगवान ने पहले यह कहा है, कि योग मार्ग में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, पहले जन्म के संस्कार शेष रह जाते हैं श्रीर उनकी सहायता से दूसरे जन्म में अधिक अभ्यास होता है तथा क्रम क्रम से धन्त में सिद्धि मिल जाती है। इतना कहकर मगवान ने इस बाज्याय के अन्त में अर्जुन को पुनः यह निश्चित और स्पष्ट उपदेश किया है, कि कर्म-योग-मार्ग ही श्रेष्ठ और क्रमशः सुसाध्य है, इसलिये केवल ( अर्थात फलाशा को म छोड़ते हुए ) कर्म करना, तपश्चयी करना, ज्ञान के द्वारा कर्म-संन्यास करना इत्यादि सब मार्गी को छोड़ दे और तू योगी हो जा-अर्थात विष्काम-कर्मयोगमार्ग की **प्राचर**ण करने लग।

कुछ लोगों का मत है, कि यहाँ अर्थात पहले छः अध्यायों में कर्मपोग का तिवेचन पूरा हो गया; इसके आगे ज्ञान और भिक्त को 'स्वतंत्र' निष्ठा मान कर सगवान ने उनका वर्णन किया है—अर्थात् ये दोनों निष्ठाएँ परस्पा निरोष्ट्र या कर्मयोग की ही वराबरी की, परन्तु उससे प्रथक् और उसके चदले विकल्प के नाते से आचराणिय हैं; सातवें अध्याय से वारहवें अध्याय तक भिक्त का और आगे शेष छः अध्यायों में ज्ञान का वर्णन किया गया है; और इस प्रकार अठारह अध्यायों के छिमाग करने से कर्म, भिक्त और ज्ञान में से प्रत्येक के हिस्से में छः छः अध्याय क्षाते हैं तथा गीता के समान भाग हो जाते हैं। परन्तु यह मत ठीक नहीं है। प्राच्ते अध्याय के छोकों से स्पष्ट मालूम हो जाता है, कि जब अर्जुन की मुख्य शक्ता यही यी कि "में सांख्यनिया के अनुसार युद्ध करना छोड़ हैं, या शक्ता यही यी कि "में सांख्यनिया के अनुसार युद्ध करना छोड़ हैं, या

युद्ध के मर्थकर परिणास को प्रत्यत्त दृष्टि के सामने देखते हुए भी युद्ध ही करूं 🕴 भीर. यदि यद ही करना पडे तो उसके पाप से कैसे वर्च ?—तव उसका समाधान ऐसे अधरे शौर अनिश्चित उत्तर से कभी हो ही नहीं सकता या, कि " ज्ञान से मोल मिलता है और वह कर्म से मी प्राप्त हो जाता है; और, यदि तेरी इच्छा हो तो भक्ति नाम की एक और तीसरी निष्ठा भी है। " इसके श्रीतरिक्त, यह मानना भी ठीक न होता, कि जब अर्जुन किसी एक ही निश्चयात्मक मार्ग को जानना चाहता है. तब सर्वज्ञ और चतुर श्रीकृष्णा उसके प्रश्न के मूल स्वरूप को बोहकर हमें तीन स्वतंत्र और विकल्पात्मक मार्ग बतला है। सच बांत तो यह है कि. गीता में 'कर्मयोग ' और ' संन्यास ' इन्हीं दो निष्टाओं का विचार है ( शी. ५. १ ); और यह भी साफ साफ वतला दिया है कि इनमें से ' कर्मयोग 'ही अधिक श्रेयस्कर है (गी. ५. २)। मिक्त की तीसरी निष्ठा तो कहीं वतलांई मी नहीं नई है। अर्थात् यह कल्पना साम्प्रदायिक टीकाकारों की मन-गढ़न्त है कि ज्ञान, कर्स और मिक सीन स्वतंत्र निष्टाएँ हैं: और उनकी यह समक्ष होने के कारणा. कि गीता में केवल मोच के खायों का ही वर्णन किया गया है. उन्हें ये तीन निष्टाएँ कदाचित् मागवत से सुक्ती ह्वाँ ( माग. ११. २० ६ )। परन्तु टीका कारों के ज्यान में यह बात नहीं आई, कि मागवत पुराण और मगवहीला का तात्पर्य एक नहीं है। यह सिद्धान्त सागवतकार को सी मान्य है कि केवल कर्मी से माज की गाप्ति नहीं होती, मोज के लिये ज्ञान की आवश्यकता रहती है। परन्तु इसके अतिरिक्त, भागवत पुराण का यह भी कथन है कि यंग्रंपि ज्ञान और नैकार्य मोजदायक हों, तथापि ये दोनों (अर्थाद् गीताप्रतिपादित निष्कामः कर्मगोग ) मक्ति के विना शोभा नहीं देते- ' नैष्कर्म्यमण्यस्युतमाववर्जितं न शोमते ज्ञानमलं निरंजनम् ' (सारा. १२. १२. ५२ और १. २. १२) । इस प्रकार देखा जाय तो स्पष्ट भगट होता है, कि भागवतकार केवल भाकि को ही सच्ची निष्टा अर्थाद अन्तिम मोच्चप्रद स्थिति मानते हैं। मागवत का न तो यह कहना है, कि भगवद्गकों को ईयरार्पण तुदि से कर्म करना ही नहीं चाहिये और न यह कहना है कि करना ही चाहिये। भागवत पुरागा का यह सिर्फ कहना है, कि निष्कार-कर्म करो अथवा न करो-ये सब अक्तियोग के ही सिद्ध मिल प्रकार हैं ( भाग- ३. २६. ७-१६, ), माक्त के अमाव से सब कर्मयोग प्रगः संसार में श्रापीत जन्म-मृत्यु के चक्कर में डालनेवाले हो जाते हैं ( माग. १.५.३४, ३५)। सारांश यह है कि मागवतकार का सारा दारमदार भक्ति पर ही होने के कारण उन्होंने निष्काम-कर्मयोग को भी मक्तियोग में ही ढकेल दिया है और यह प्रतिपादन किया है। के श्रकेली मक्ति ही सभी निष्ठा है। परन्तु शक्ति ही कुत्र गीता का मुख्य मतिपाच विषय नहीं है। इसलिय भागवत के उपर्युक्त लिद्धान्त य परिभाषा को गीता में बुसेड़ देना वैसा ही प्रयोग्य है, जैसा कि ग्राम में शरीके की कलम लगाना। गीता इस बात को पूरी तरह मानती है, कि परमेवर के ज्ञान

के सिवा और किसी भी कम्य ब्याय से मीज़ की प्राप्ति नहीं होती, और इस जान की आप्ति के लियं मक्ति एक स्ताम मार्ग है। परन्त इसी मार्ग के विषय में बायह न कर गीता यह भी कहती है, कि मोचुमारि के लिये जिसे जान की आवश्यकता है रसकी प्राप्ति, जिसे वो सार्ग सुवस हो वह रसी सार्ग से कर ले। गीता का तो मुख्य दिएय यही हैं, कि अन्त से अर्थाव ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर सद्ध्य कर्म करे अथवा न करे। इसीलये संतार में, जीवन्यक प्रत्यों के जीवन व्यतीत करने के जो हो मार्ग देन्त पढ़ते हैं-अर्थात कर्म करना और कर्म छोड़ना-वहाँ से गीता के रपटेश का फ्राएन हिया गया है। इनमें से पहले मार्ग को गीता ने मागवतकार की नाई भक्तियोग 'यह नया नाम नहीं दिया है, किन्तु नारायशीय धर्म में प्रवित्त प्राचीन नत्न ही-कर्यात् ईक्सर्पणांडादि से कर्म करने को 'कर्मयोग 'या कर्म-निष्टा ' और झानोत्तर कर्नी का लाग करने को 'सांख्य' या 'झाननिष्ठा' यही नाम-गीता में हियर रखे गये हैं। गीता की इस परिमापा को स्वीकर कर यदि विचार क्ष्या जाय तो देख पहेगा कि ज्ञान और कर्म की दरावरी की, मिक्तानक कोई जीतरी स्वतंत्र निष्टा कहापि नहीं हो सकती। इसका कारण यह 'है कि 'क्रमें करना' फ्रींर ' न करना क्रघीत होड़ना ' ( योग कीर सांख्य ) ऐसे अस्तिनास्तिक्य हो वसों के अतिरिक्त कर्म के विषय में तीसरा पन ही अब बाकी नहीं रहता। इस-जिये यदि गीता के अनुसार किसी मक्तिमान पुरुष की निष्टा के विषय में निश्रव करना हो, तो यह निर्णय केवल इसी वात से नहीं किया जा सकता के वह मिक साव में लगा हुआ है; परन्तु इस चात का विचार किया लागा चाहिये कियह कर्म करता है या नहीं । भक्ति परमेश्वर-प्राप्ति का एक सुराम साधन है; और साधन के माते से यदि सकि हीको 'योग 'कहें (गी. १४. २६.), तो वह अन्तिन ' निष्टा ' नहीं हो सकती। नकि के द्वारा परनेश्वर का ज्ञान हो जाने पर जो मनुष हर्म करेगा उसे ' कर्म निष्ट' और जो न करेगा उसे ' सांख्यानिष्ठ ' कहना चाहिये। र्पेंच्वें भ्रम्याय में भगवान् ने सपना यह भ्रामिप्राय स्पष्ट बतला दिया है, कि उक होनों निष्ठाओं में कर्म करने की निष्ठा आधिक श्रेयस्कर हैं। परन्तु कर्म पर सैन्यास मार्गिवालों का यह महत्त्वपूर्ण चानिप है, कि परमेश्वर का ज्ञान होने में कर्म से शतिबंध होता है; और परमेखंर के ज्ञान विना तो नोज की प्राप्ति ही नहीं हो सकती; इसलिये कर्नों का त्याग ही करना चाहिये। पाँचवें ब्रघ्याय में सामान्यतः पह दतलाया गया है, कि टपर्युक्त आचेप असत्य है और संन्यासनार्ग से जो मोब मिलता है, वहीं कर्मचोगभागें से भी निलता है ) गी. ४. ४ )। पान्तु वहीं इस सासान्य सिद्धान्त का कुछ भी खुलासा नहीं किया गया या। इसलिये सब भग-बाल इस वर्चे हुए तथा महत्वपूर्ण विषय का विस्तृत निरूपण कर रहे हैं, कि कर्म करते रहने ही से परिमेश्वर के ज्ञान की प्रांति हो कर मोद्ध किंस प्रकार निसता है। इसी हेतु से सातवें बाच्याय के आरम्म में बार्जुन से यह न बहुकर, कि में तुमे साकि नामक एक स्वतंत्र तीसरी निष्ठा बतलाता हूँ, सगवान् यह कहते हैं कि- मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युंजन् मदाश्रयः । यसंशयं समग्रं मां यथा शास्यासि तङ्कणु ॥

" है पार्थ ! मुक्तमें चित्त को स्थिर करके और मेरा आश्रय लेकर योग यानी कर्म-योग का भाकरा। करते समय, 'यथा' अर्थात जिस रीति से मुक्ते सन्देह-रहित पूर्णतया जान सकेगा, वह ( रीति तुम्ने बतजाता हूँ ) सुन " ( गी. ७. १ ); श्रीर इसी को आगे के श्लोक में 'ज्ञान-विज्ञान' कहा है (गी. ७. २)। इनमें से पहले अर्थात् कपर दिये गये " मय्यासक्तमनाः " स्रोक में 'योगं यंजन '-अर्थात् 'कर्मयोग का आचरण करते हुए'-ये। पद अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण हैं। परन्तु किसी भी टीकाकार ने इनकी और विशेष ज्यान नहीं दिया है। 'योगं' श्रर्यात् वही कर्मयोग है कि जिसका वर्णन पहले छः श्रञ्यायों में किया जा चुका हैं; और इस कर्मयोग का आचरण करते हुए जिस प्रकार, विधि, या रीति से मग-चान का पूरा ज्ञान को जायगा, उस रीति या विधि का वर्णन अब यानी सातवें क्राच्याय से क्रारम्म करता हूँ-यही इस स्रोक का ऋर्य है। ऋर्यात, पहले छः -भाष्यायों का अगले अध्यायों से सम्बन्ध बतलाने के लिये यह श्लोक जानवमकर सातवें अध्याय के आरम्भ में रखा गया है। इसलिये, इस श्लोक के अर्थ की ओर ष्यान न देकर, यह कहना विलक्त अनुचित हैं, कि ' पहले छः अध्यायाँ के बाद मितिनिष्ठा का खतंत्र रीति से वर्णन किया गया है।' केवल इतना ही नहीं; वरन् यह मी कहा जा सकता है कि इस खोक में 'योगं युंजन्' पद जानवृक्तकर हसी लिये रखें गये हैं कि जिसमें कोई ऐसा विपरीत अर्थ न करने पाने । गीता के पहले पान मञ्चायों में कर्म की भावश्यकता बतलाकर सांख्यमार्ग की अवेचा कर्मयोग श्रेष्ठ कहा गया है; और इसके बाद छठे अध्याय में पातंजलयोग के साधनों का वर्शन . . किया गया है-जो कर्मयोग में इत्दिय-निग्रह के लिये आवश्यक है। परन्त इतने ही से कर्मयोग का वर्णन पूरा नहीं हो जाता। इन्द्रिय निम्नह मानी कर्मेंद्रियों से एक प्रकार की कतरत कराना है। यह सच है कि इस अभ्यास के द्वारा इन्द्रियों को इस अपने ऋधीन रख सकते हैं; परन्तु यदि अनुष्य की वासना ही दुरी होगी तो इम्द्रिया को कावू में रखने से कुछ भी लाभ नहीं द्वीगा। क्योंकि देखा जाता है कि दूष्ट वासनाओं के कारण कुछ लोग इसी इन्द्रिय निप्रहरूप सिंदि का जारणा-मारगा बादि दुष्कर्मों में रपयोग किया करते हैं। इसक्रिये छठे बाज्याय ही में कहा है, कि इन्द्रिय-निप्रह के साथ ही वासना भी ' सर्वभूतस्यमात्सानं सर्व-भूतानि चात्मिन ' की नाई ग्रुद्ध हो जानी चाहिये( गी. ६. २९ ); चौर ब्रह्मात्मैक्य-रूप परमेश्वर के ग्रुद्ध स्वरूप की पहुचान हुए विना वासना की इस प्रकार शुद्धता होना ससम्भव है। तात्पर्य यह है, कि जो इन्द्रिय निप्रह कर्मयोग के लिये मावश्यक है वह मले ही प्राप्त हो जाय, परन्तु 'रस' मर्यात् विषयों की चाह मन में ज्यों की त्यों बनी ही रहती है। इस रस प्रथवा विषयवासना का नाश करने के लिये परमेश्वर-सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान की ही आवश्यकता है। यह बात गीता

् के दूसरे अध्याय में कही गई है (गी. २. ५६)। इसलिये, कर्मयोग का आचरता करते हुए ही जिस रीति अथवा विधि से परमेश्वर का यह ज्ञान प्राप्त होता है. रसी विधि का अब भगवान सात्वें अध्याय से वर्गान करते हैं। 'कर्मयोग का आचरण करते हुए '-इस पद से यह भी सिद्ध होता है कि कर्मयोग के जारी रमते भी इस ज्ञान की प्राप्ति कर लेगी है; इसके लिये कर्मों को छोड नहीं बैठना हैं: और इसीसे यह कहना भी निर्मल हो जाता है, कि मिक और ज्ञान की कर्म-थोग के बदले विकल्प मानकर इन्हों दो स्वतंत्र मार्गी का वर्णन सातवें श्रध्याय से छागे किया गया है। गीता का कर्मयोग भागवतधर्म से ही लिया गया है: इस-लिये कर्मयोग में ज्ञान-प्राप्ति की विधि का जो वर्गान है वह भागवतधर्म प्रयंवा नारायसीय धर्म में कही गई विश्विका ही वर्सीन है; श्रीर इसी धरिप्राय से शान्तिपर्व के अन्त में वैशंपायन ने जनमेजय से कहा है, कि " भगवदीता में प्रवृत्ति प्रधान नारायत्तीय-वर्म और उसकी विधियों का वर्णन किया गया है। "वेशंपायन के कय-नानुसार इसीमें संन्यास-मार्ग की विधियों का भी अन्तर्माव होता है। क्योंकि. यद्यपि इन दोनों मार्गों में 'कर्म करना अथवा कर्मों को छोडना' यही मेद है. त्रभाषि दोनों को एक ही ज्ञान-विज्ञान की प्रावश्यकता है; इसलिये दोनों मार्गी में ज्ञान प्राप्ति की विधियाँ एक ही सी होती हैं। परन्तु जब कि उपर्युक्त श्लोक में ' इर्मयोग का आचरण करते हुए,-ऐसे मत्यच पद रखे गये हैं, तब सप्ट रीति से यही सिद्ध होता है कि गीता के सातवें और उसके अगले अध्यायाँ में ज्ञान विज्ञान का निरूपण मुख्यतः कर्मयोग की ही पूर्ति के लिये किया गया है, उसकी स्थापकता के कारण उसमें संन्यास-मार्ग की भी विधियों का समावेश हो जाता है। कर्मयोग को छोड़कर केवल सांख्यनिष्ठा के समर्थन के लिये यह ज्ञान विज्ञान नहीं वतलाया गया है। दूसरी वात यह भी घ्यान देने योग्य है कि, सांख्यमार्गवाले यद्यपि ज्ञान को म इत्त्व दिया करते हैं, तथापि वे कर्म को या भक्ति को कुछ भी सहस्व नहीं देते; और गीता में तो भक्ति सुगम तथा प्रधान मानी गई है-इतना ही क्यों; वरन् प्रध्यात्मज्ञान और मिक्त का वर्णन करते समय श्रीकृष्णा ने श्रर्जुन को जगह जगह पर यही उपदेश दिया है, कि 'त् इर्म भ्रमीत युद्ध कर' (गी. ८. ७; ११. ३३; १६. २४; १८. ६)। इसलिये यही सिद्धान्त करना पढ़ता है, कि गीता के सातवें स्रीर स्नगते सञ्चायां में ज्ञान विज्ञान का जो निरूपण है, वह पिछले छः अध्यायों में कहे गये कर्म-योंग की पूर्ति और समर्थन के लिये ही बतलाया गया है; यहाँ केवल सांख्या हा का या मक्ति का स्वतंत्र समर्थन विवाचित नहीं है। ऐसा सिद्वान्त करने पर कर्म, भक्ति और ज्ञान गीता के तीन परस्पर स्वतंत्र विभाग नहीं हो सकते । इसना ही नहीं; परन्तु अब यह विदित हो जायगा कि यह मत भी ( जिसे छूड लोग प्रगट किया करते हैं ) केवल काल्पनिक अतएव मिण्या हैं। वे कहते हैं कि ' तत्त्वमित ' महावाक्य में तीन ही पद हैं और गीता के अध्याय भी अठारह हैं, इसिलेपे 'द्यः त्रिक मठारह' के हिसाय से गोता के द्यः द्यः घट्यायों के तीन समान विभाग करके पहले द्यः घट्यायों में 'स्वम्' पद का, दूसरे द्यः घट्यायों में 'तत्' पद -का भ्रोर तीसरे द्यः घट्यायों में 'स्रासे' पद का विवेचन किया गया है। इस मत को काल्यानिक या मिट्या कहने का कारण यही है, कि घट तो यह एक देशीय पद ही विशेष नहीं रहने पाता, जो यह वहे कि सारी गीता में केवल ब्रह्मज्ञान का ही प्रतिपादन किया गया है तथा 'तावमित' महावास्य के विवरण के सिवा गीता में भ्रीर कद्य व्यक्ति नहीं हैं।

इस प्रकर जब मालूम हो गया कि भगवदीता में भक्ति और ज्ञान का विवे-चन क्यों किया गया है, तब सातवें से संत्रहवें भ्रष्याय के अन्त तक ग्यारहीं भ्रष्यायों की संगति सहज ही च्यान में जा जाती है। पीछे, छड़े प्रकरण में यतला दिया गया है, कि जिस परमेशस्वरूप के ज्ञान से अदि स्सवर्ज और सम होती है, इस परमेधर-स्वरूप का विचार एक बार चराजर-दृष्टि से और फिर चेत्र-चेत्रज्ञ-दृष्टि से करना पहला है. और उससे अन्त में यह सिद्धान्त किया जाता है कि जो तत्त्व पिंड में है वही ब्रह्मांट में है। इन्हीं विषयों का घय गीता में बर्गान है । परन्त जब इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का विचार करने लगते हैं तब देख पड़ता है, कि परमेश्वर का स्वरूप कमी तो ध्यक्त (इन्ट्रियगोचर ) होता है और कमी अध्यक । फिर ऐसे प्रश्नों का भी विचार इस निरूपण में करना पडता है, कि इन दोनों स्वरूपों में घेष्ट कोनसा है. और इस श्रेष्ट स्वरूप से कनिए स्वरूप केंद्रे उत्पन्न होता है? इसी प्रकार अब इस बात का भी निर्माय करना पड़ता है, कि परमेखर के पूर्ण ज्ञान से बाहि को स्थिर, सम फ्रांर ग्रात्मनिष्ठ करने के लिये परमेश्वर की जो उपासना करनी पडती है, वह केंबी हो-मन्यक्त की रपासना काना अच्छा है अयवा ध्यक्त की ? भीर, इसीके साय साथ इस विषय की भी वपपत्ति यतलानी पड़ती है कि परमेश्वर यदि एक है तो व्यक्त-मृष्टि में यह अनेकता क्यों देख पडती है ? इन सय विषयों को प्यवत्यित राति से बतलाने के लिये यदि ग्यारक अध्याय लग गये. तो कहा आर्चर नहीं। हम यह नहीं कहते, कि गीता में मकि और ज्ञान का विलक्त विवेचन ही नहीं है। हमारा देवल इतना ही कहना है, कि कर्म, मन्ति धौर ज्ञान को तीन विषय या निष्टाएँ स्वतंत्र, अर्थान नुल्यवल की सम्म कर, इन तीनों में गीता के घठारह अध्यायों के जो अलग अलग और यरावर वरावर हिस्से कर दिये जाते हैं, बैसा करना उचित नहीं हैं: किन्तु गीता में एकही निष्टा कर ष्पर्यात ज्ञानमूलक ग्रीर मिक्तिप्रधान कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है: श्रीर सांख्य-निष्टा, ज्ञान-विज्ञान या साक्ति का जो निरूपण भगवद्गीता में पाया जाता है, वह सिर्फ़ कर्मयोग निटा की पूर्ति और समर्थन के लिये आनुपंतिक है—किसी स्वतंत्र विषय का प्रतिपादन करने के लिये नहीं । श्रय यह देखना है, कि हमारे इस सिद्धान्त के अनुसार कर्मयोग की पूर्ति और समर्थन के लिये बतलाये गरे-ज्ञान-विज्ञान का विभाग गीता के ऋष्यायों के कमानुसार किस प्रकार किया गया है ।

सातर्वे अध्याय में चराचार-सृष्टि के प्रार्थात ब्रह्मागुड के विचार को भारम करके सगवान ने प्रथम भ्रज्यक्त भार श्रजर परवहा के ज्ञान के विक्य में यह कहा है, कि जो इस सारी सृष्टि को—पुरुष श्रीर प्रकृति को—मेरे ही पर और श्रपर स्वरूप जानते हैं, और जो इस माया के परे के अन्यक्त रूप को पहचान कर सामे मजते हैं, उनकी बुद्धि सम हो जाती है तथा उन्हें में सहाते देता हैं: और फिर उन्होंने अपने स्वरूप का इस प्रकार वर्णन किया है कि सब देवता, सब प्राणी. सब यज्ञ, सब कर्म और सब अध्यात्म में ही हूँ, मेरे सिवा इस संसार में अन्य कुछ मी नहीं है। इसके बाद आठवें अध्याय के आरम्म में प्रार्तन ने श्रध्वातम. अधियज्ञ, अधिदैव और आधिमृत शब्दों का अर्थ पूछा है।। इन शब्दों का अर्थ बतला कर भगवान ने कहा है, कि इस प्रकार जिसने भेरा स्वरूप पहचान लिया. उसे में कभी नहीं भूलता। इसके बाद इन विषयों का संदोप में विवेचन है, कि सारे जगत में अविनाशी या अत्तर तत्त्व कीनसा है; सब संसार का संदार कैसे भीर कब होता है; जिस मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है वसको कौनसी गति प्राप्त होती है: श्रीर ज्ञान के विना केवल काम्यक्रम करनेवाले को कौन भी गति मिलती है। नवें अध्याय में भी यही विषय है। इसमें भगवान ने उपदेश किया है, कि जो भ्रव्यक्त परमेश्वर इस प्रकार चारों भ्रोर ध्याप्त है उसके व्यक्त स्वरूप की भक्ति के द्वारा पहचान करके धनन्य साव से बसकी शरण में जाना ही ब्रह्मप्राप्ति का प्रत्यचावगम्य और सुगम मार्ग अथवा राजमार्ग है, और इसीको राजविद्या या राजगृह्य कहते हैं । तथापि इन तीनों प्राध्यायों में बीच बीच में भगवान कर्म मार्ग का यह प्रधान तत्त्व बतलाना नहीं भूले हैं कि ज्ञानवान् या भाकिमान् पुरुषों को कर्म करते ही रहना चाहिये । वदाहरणार्यं, भाठवें भाष्याय में कहा है—" तस्मात्सवेषु कालेषु मामनस्मर युद्धयच "— इसलिये सदा अपने मन में मेरा स्मरण रख श्रीर युद्ध कर ( 🖛 ७ ); श्रीर नवें धान्याय में कहा है कि "सब कर्मों को सुक्ते अर्पण कर देने से उनके ग्रुमाग्रुम फलों से तू मुक्त हो जायगा " ( ६. २७, २८ ) । ऊपर मगवान ने जो यह कहा है, कि सारा संसार सुमासे उत्पन्न हुआ है और वह मेरा ही रूप है; वही बात दसवें अध्याय में ऐसे भ्रानेक उदाष्ट्ररण देकर भ्रार्खन को भली भाँति सममा दी है कि ' संसार की प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु मेरी ही विभूति है। ' अर्जुन के प्रार्थना करने पर ग्यारहवें अध्याय में भगवान् ने उसे अपना विश्वरूप प्रत्यन्त दिखलाया है और उसकी दृष्टि के सन्मुख इस बात की सत्याता का अनुभव करा दिया है, कि मैं (परमेश्वर) ही सारे संसार में चारों ओर न्यास हूँ। परन्त इस प्रकार विश्वरूप दिखला कर भारे भार्जुन के मन में यह विश्वास करा के कि 'सब कामों का करानेवाला में हीं हूँ ' मगवान् ने तुरन्त ही कहा है कि " स्वा कर्ता तो में ही हूँ, तू निर्मित मात्र है, इसलिये निःशंक होकर युद्धे कर " (गी. ११. ३३)। यशपि इस प्रकार यह सिद्ध हो गया, कि संसार में एक ही परभेश्वर है; तो भी अनेक स्थानों

में पंरमेश्वर के शक्यक स्वरूप को ही प्रधान मान कर यह वर्षोन किया गया है कि "में श्रव्यक हूँ. परन्तु सुभे मुर्ख लोग न्यक सम्भम्भते हैं " (७. २४); " यद्ध हं बेदविदो वदन्ति " (८. ११)—िक्से वेदवेनागगा अचर कहते हैं; " अन्यक को ही अचर कहते हैं " (८. ११); "मेरे यथार्थ स्वरूप को न पहचान कर मूर्ख लोग सुभे देहधारी मानते हैं " (८. ११); "विधाओं में आध्यात्म-विद्या श्रेष्ठ " (१०. ३२); और अर्जुन के कथनानुसार " त्वमचर्र सद्स्यच्यारं यत् " (११. ३७)। इसी लिये वारहर्वे कथ्यानुसार " त्वमचर्र सद्स्यच्यारं यत् " (११. ३७)। इसी लिये वारहर्वे कथ्याय के आरम्म में अर्जुन ने पूछा है, कि किस परमेश्वर की—न्यक की या अन्यक्त की—उपासना करनी चाहिये? तब मगावान् ने अपना यह मत प्रदर्शित किया है, कि जिस न्यक स्वरूप की वपासना का वर्षान नवें अध्याय में हो चुका है वही सुगम है; और दूसरे अध्याय में स्थित-प्रशं का जैसा वर्षान है वैसा ही परम भगवकों की स्थिति का वर्षान करके यह अध्याय पूरा कर दिया है।

कुछ लोगों की राय है कि, यदापि गीता के कर्म. भक्ति चौर ज्ञान ये तीन स्वतंत्र भाग न भी किये जा सकें, तथापि सातवें भ्रष्याय से ज्ञान-विज्ञान का जो विषय आरम्म हुआ है उसके भक्ति और ज्ञान ये दो पृथक माग सहज ही हो-जाते हैं। भौर, वे लोग कहते हैं कि द्वितीय पड़च्यायी भक्तिमधान है । परन्तु -कत विचार करने के उपरान्त किसीको भी ज्ञान हो जावेगा कि यह मत भी ठीक नहीं है। कारण यह है कि सातवें अध्याय का आरम्म चराचर-छप्टि के -ज्ञान-विज्ञान से किया गया है. न कि साक्ति से । श्रीर. यदि कहा जाय कि बारहवें भ्रष्याय में मार्कि का वर्णन पूरा हो गया है: तो हम देखते हैं कि भगले भ्रष्यायों में ठाँर ठाँर पर भक्ति के विषय में बारम्बार यह उपदेश किया गया- है, कि जो बादि -के द्वारा मेरे स्वरूप को नहीं जान सकता, वह श्रद्धापूर्वक " दूसरों के वचनों पर विश्वास रख कर मेरा ज्यान करे " ( नी. १३. २५ ), " जो मेरी प्रज्यभिचारिगी -मिक करता है वही बहा-भूत होता है " (१४. २६), जो सुमे ही पुरुषों-त्तम जानता है वह मेरी ही माक्ति करता है " (गी. १४. १६); ब्रॉर ब्रम्त में कारहर्वे कथ्याय में पुनः भक्ति का ही इस प्रकार उपरेश किया है, कि " सब-धर्मी को छोड़ कर त् सुमको मज " (१८.६६) । इसलिय इस यह नहीं कह सकते कि केवल दूसरी पडाच्यायी ही में भाकि का वपदेश है । इसी प्रकार, यदि-मगवान का यह अभिप्राय होता कि ज्ञान से आक्ति भिन्न है, तो चौंये अध्याय में ज्ञान की प्रस्तावना करके ( ४. ३४-३७ ), सातवें अध्याय के अर्थात उपर्युक्त: भादीपकों के मतालुसार मक्तिप्रधान पहच्यायी के भारम्म में, भगवान ने यह न कहा होता कि चर्न में तुम्ने वही ' ज्ञान और विज्ञान ' बतलाता हूँ (७.२)। बह सच है, कि इससे आगे के नवं अध्याय में राजविया और राज्याहा अर्थात मत्यकावगम्य मिक्तमार्ग बतलाया है: परन्तु अध्याय के आरम्भ में ही कह दिया है कि ' तमे विज्ञानसहित ज्ञान बतलाता हैं ' ( ६. १ ) । इससे स्पष्ट प्रगट

होता है कि गीता में माकि का समावेश ज्ञान ही में किया गया है । इसवें बाध्यक में भगवान ने अपनी विमृतियों का वर्णन किया है: परन्तु ग्यारहर्वे अध्याय है भारम में खर्तन ने उसे ही ' अञ्चात्म' कहा है ( ११. १ ); श्रीर करर यह बत्हा ही दिया गया है, कि परमेश्वर के न्यस्त स्वरूप का वर्णन करते समय बोच बीच में ब्यक्त स्वरूप की खपेना अन्यक्त स्वरूप की श्रेष्टता की भी बातें का गई है। इन्हों सब वातों से बारहर्वे अध्याय के श्रारम में अर्जुन ने यह प्रश्न दिया है, कि रपासना ध्यक परमेश्वर की की जावे या अन्यक की ? तब यह टचर देकर कि अन्यक की अपेवा व्यक्त की उपासना अर्थात-भक्ति सराम है, सगवान ने तेरहवें अञ्चाय में चेत्र-चेत्रच का ' ज्ञान ' वतलाना श्रारम्म कर दिया और सात्र अन्याय हे सारमा के समान चौदृहर्वे भ्रष्याय के श्रारम्भ में भी कहा है, कि " परं भूयः प्रवद्यामि ज्ञानानां ज्ञानामुत्तमम् " फिर से में तुम्भे वही ' ज्ञान-विज्ञान ' पूरी तरह से बतलाता हूँ ( १४. १ ) । इस ज्ञान का वर्णन करते समय मकिका सत्र या सम्बंध भी टूटने नहीं पाया है। इससे यह बात स्पष्ट मालुम हो वाती है, कि मगवान् का उद्देश माकि और ज्ञान दोनों को प्रयक् प्रयक् रीति से बरताने का नहीं या; किन्तु सातव बाज्याय के बारम्म में जिस ज्ञान-विज्ञान का बारम्म किया गया है उसीमें दोनों एकत गूँच दिये गये हैं । भक्ति मिल है और ज्ञान मिल है— यह कड़ना वस वस सम्प्रदाय के अभिमानियों की नासमभी है; वास्तव में गीता का श्रमिप्राय ऐसा नहीं है। अञ्यक्तीपासना में ( ज्ञान-मार्ग में ) अञ्यासनीवार से परमेचर के स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त कर लेना पहता है, वही मक्तिमार्ग में भी भावश्यक है; परन्तु न्यकोपासना में ( माक्तिमार्ग में ) भारम्म में, वह ज्ञान टूसरों से श्रद्धापूर्वक प्रइस्स किया जा सकता है ( १३. २५ ), इसलिये मक्तिमार्ग प्रत्यत्तावगम्य और सामान्यतः समी लोगों के लिये सुखकारक है ( ६ २ ), और झान-मार्ग (या प्रव्यक्तोपासना ) क्रेग्रमय ( १२. ५ ) ई-वस, इसके अतिरिक इन दो लाधनों में गीता की दृष्टि से खौर कुछ भी भेद नहीं है। परमेबास्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर के बुद्धि को सम बरने का जो कमेंग्रोग का उद्देश या साध्य है, वह इन दोनों साधनों के द्वारा एकसा ही प्राप्त होता है । इसलिये चाई अफो पासना कीजिये या अन्यकीपासना, भगवात् को दोना एकही सामान आहा है तथापि ज्ञानी पुरुष को भी वपासना की घोड़ी बहुत बावश्यकता होती ही है, इसलिये चतुर्विच मर्कों में माकिमान् ज्ञानी को श्रेष्ट कड्कर (७. ५७) मगवान् वे ज्ञान और मार्क के विरोध को इटा दिया है। कुछ भी हो, परन्तु दब कि ज्ञान-विञ्चान का वर्णन किया जा रहा है, तब प्रसंगानुसार एक आध अध्याय में स्वको पासना का भीर किसी दूसरे अञ्चाय में अञ्चलोपासना का विग्रेप वर्तान हो बाना अपरिहार्य है। परन्तु इतने ही से यह सन्देह न हो जावे कि ये होनों प्रयक् पृथक् हैं, इसलिये परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय ध्यक श्वरूप की अपेषा धन्यक्त की श्रेष्ठता, भीर सन्यक्त स्वरूप का वर्षोंन करते समय मक्ति की भावश्यकता

बतला देना भी भगवान नहीं भूले हैं । अब विश्वरूप के, और निश्तियों के, वर्गान में ही तीन चार अध्याय लग गये हैं; इसलिये यदि इन तीन चार अध्यायों को ( वड़च्यायी को नहीं ) स्यूज मान से ' भाकिमार्ग ' नाम देना ही किसीको पसन्द हो तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं । परन्तु, कुछ भी किह्ये; यह तो निश्चित रूप से मानना पढ़ेगा कि गीता में भाकि और ज्ञान की न तो प्रथक् किया है और न इन दोनों मार्गों को स्वतंत्र कहा है । संदोप में उक्त निरूपण का यही भावार्य ध्यान में रहे, कि कर्मयोग में जिस साम्य-शुद्धि को प्रधानता दी जाती है उसकी प्राप्ति के लिये परमेश्वर के सर्वन्यापी स्वरूप का ज्ञान होना चाहिये; फिर, यह ज्ञान चाहे व्यक्त की उपासना से हो और चाहे अध्यक्त की—सुगमता के आतिरिक्त हनमें अन्य कोई मेद नहीं है; और गीता में सातवें से लगा कर सत्रहंचें अध्याय तक सब विषयों को ' ज्ञान विज्ञान ' या ' अध्यात्म ' यही एक नाम दिया गया है।

जब भगवान ने अर्जुन के ' चर्मचलुं में। ' को विश्वरूप-दर्शन के द्वारा यह प्रत्यक्त प्रज्ञमव करा दिया, कि परमें कर ही सारे नहांड में या चराचर-छि में समाया हुआ है: तब तरहवें अध्याय में ऐसा चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार बतलाया है. कि यही परमेश्वर पिंड में भ्रार्थात सन्त्य के शरीर में या चेत्र में भ्रात्मा के रूप स निवास करता है और इस भारमा का अर्थात् चेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही परमेश्वर का (परमात्माका ) भी ज्ञान है। प्रथम परमात्मा का अर्थात परवहा का "अनाहि मत्यरं यदा " इत्यादि प्रकार से, वपनिषदों के आधार से, वर्णन करके आगे बत-लाया गया है, कि यही चेत्र चेत्रज्ञ-विचार 'प्रकृति ' और 'प्ररूप'नामक सांख्य-विवेचन में अंतर्भृत हो गया है; और अन्त में यह वर्णन किया गया है, कि जो 'प्रकृति ' और ' पुरुष'' के भेद को पहुंचान कर अपने ' ज्ञान चत्तु ओं ' के द्वारा सर्वगत निर्माण परमात्मा को जान लेता है, वह मुक्त हो जाता है । परन्तु उसमें भी कर्मयोग का यह सूत्र रियर रखा गया है, कि 'सब काम प्रकृति करती है. मात्मा कंत्री नहीं है-यह जानने से!कर्म बंधक नहीं होते ' ( १३. २६ ); ब्रौर भक्तिका " ध्यानेनात्मनि परयन्ति " ( १३. २४ ) यह सूत्र भी कायम है । चौदहनें अध्याय में इसी ज्ञान का वर्गान करते हुए सांख्यशास्त्र के अनुसार बतलाया गया है. कि सर्वत्र एक ही आत्मा या परमेश्वर के होने पर भी प्रकृति के सत्व, रज और तम गुर्वों के भेदों के कारण संसार में वैचित्र्य उत्पन्न होता है । ऋगो कहा गया है, कि जो मनुष्य प्रकृति के इस खेल को जानकर भीर भ्रपने को कर्ता न समक्र भक्तिः योग से परमेश्वर की सेवा करता है, वही सचा त्रिगुणांतीत या मुक्त है । अन्त में बार्जन के प्रश्न करने पर स्थित-प्रज्ञ और माक्तिमान् पुरुष की स्थिति के समान ही त्रिगु-गातीत की रियति का वर्गान किया गया है। श्रुति-प्रन्यों में परमेश्वर का कहीं कहीं बुक्क रूप से जो वर्णन पाया जाता है, उसीका पन्द्रहर्व मैध्याय के आरम्भ में वर्णन करके भगवान् ने बतलाया है, कि जिसे सांख्य-वादी ' प्रकृति का पुसारा ' कहते हैं वही

वह अधत्य वृक्त है; और अन्स में भगवान् ने अर्जुन को यह उपदेश दिया है, कि चर भार भारत दोनों के परे जो पुरुपोत्तम है उसे पहचान कर उसकी 'मिक्ते' करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है—तू भी ऐसा ही कर । सोठहरें अध्याय में कहा गया है, कि प्रकृति-मेद के कारण संसार में जैसा वैचित्र्य उत्पन्न होता है, . उसी प्रकार मनुष्यों में भी दो मेद अर्थात दैवी सम्पत्तिवाले और आसुरी सम्पतिवाले ' होते हैं: इसके बाद उनके कमीं का वर्णन किया गया है और यह बतलाया गया है कि उन्हें कीनसी गति प्राप्त होती है। प्रार्शन के पूछने पर सन्हें अध्याव में इस वात का विवेचन किया गया है, कि त्रिगुगात्मक प्रकृति के गुगों की विपसता के कारण उत्पन्न होनेवाला वैचित्र्य श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप इत्यादि में भी देख पड़ता है। इसके बाद यह वतलाया गया है कि ' ॐ तत्सत् ' इस ब्रह्म-निर्देश के 'तत' पद का अर्थ ' निष्कास बुद्धि से किया गया कर्स ' और 'सव ' पट का अर्थ ' अच्छा, परन्तु काम्य दुदि से किया गया कर्म ' होता है और इस अर्थ के अनुसार वह सामान्य ब्रह्म निर्देश भी कर्म-योग-मार्ग के ही अनुकृत है। सारांश रूप ते सातवं अध्याय से लेकर सजहवं अध्याय तक ग्यारह अध्यायों का ताल्यं यही है. कि संसार में चारों और एकही परमेश्वर व्यास है-फिर तुम चाहे बसे विश्वरूप दर्शन के द्वारा पहचानो, चाहे ज्ञानचलु के द्वारा; शरीर में चेत्रज्ञ भी वही है और चर-सृष्टि में अचर भी वही है; वही दृश्यसृष्टि में ध्यास है और उसके वाहर अपवा , परे भी हैं; यद्यपि वह एक है तो भी प्रकृति के गुगा-मेद के कारण ध्यक छि में ें नानात्व या वैचित्र्य देख पड़ता है; और इस माया से भ्रयवा प्रकृति के गुणा मेद के . कारण ही दान, श्रद्धा, तप, यज्ञ, धति, ज्ञान इत्यादि तथा मनुष्यां में भी धनेक ं भेद हो जाते हैं; परन्तु इन सब भेदों में जो एकता है उसे पहचान कर उस एक और नित्यतस्य की उपासना के द्वारा-फिर यह बपासना चाहे व्यक्त की हो प्रथवा - ग्रन्यक्त की-प्रत्येक मनुष्य ग्रपनी बुद्धि को स्थिर और सम करे तथा उस निकाम, . सात्विक अथवा साम्यबुद्धि से ही संसार में स्वधर्मा बुसार प्राप्त सब व्यवहार केवल कर्तव्य सममा कर किया करे। इस ज्ञान विज्ञान का प्रतिपादन, इस प्रन्य के अर्थाद सीतारहस्य के विद्युते प्रकरणों में, विस्तृत रीति से किया गया है: इसलिय हमने सातव अध्याय से लगाकर सत्रहर्वे अध्याय तक का सारांश ही इस प्रकाण में दे दिया है-अधिक विस्तार नहीं किया। हमारा प्रस्तुत तहेश केवल गीता के अध्याम की संगति देखना ही है, अतएव उस काम के लिये जितना माग आवश्यक है वतने का ही हमने यहाँ उल्लेख किया है।

कर्म-योग-मार्ग में कर्म की घापे हा द्वादि ही श्रेष्ठ है, इसलिय इस दुद्धि को ग्रुद्ध धीर सम करने के लिये परमेश्वर की सर्वन्यापकता धर्याद् सर्वभूतन्तर्गत आस्मैश्य का जो ' ज्ञान-विज्ञान ' आवश्यक होता है, उसका वर्णन आरम्भ करके धन तक इस यात का निरूपण विया गया, कि मिन भिद्र आधिकार के ध्रनुसार व्यक या श्रव्यक्त की वपासना के द्वारा जब यह ज्ञान हृदय में मिव जाता है, तम दुद्धि

को स्थिरता और समता प्राप्त हो जाती है, और कमा का त्याग न करने पर मी भ्रन्त में मोच की प्राप्ति हो जाती है। इसीके साथ चरावर का भौर चेत्र-चलज का भी विचार किया गया है। परन्त भगवान ने निश्चितरूप से कह दिया है, कि इस प्रकार बुद्धि के सम हो जाने पर भी कर्मी का त्याग करने की अपेवा फलाशा को छोड देना घोर लोक संप्रह के लिये आमरणान्त कर्म ही करते रहना अधिक श्रेयस्कर है ( गी. ५. २ )। श्रतएव स्मृति-प्रन्यों में वार्णित ' संन्यासात्रम !' इस कर्मयोग में नहीं होता और इसंसे मन्वादि स्मृति-यन्यों का तया इस कर्मयोग का विरोध हो। जाना सन्मव है। इसी शंका को सन में लाकर अठारहर्वे अध्याय के द्यारम्म में अर्जन ने 'संन्यास 'श्रीर 'त्याग 'का रहस्य पूद्धा है। मगवान इस विषय में यह उत्तर देते हैं, कि संन्यास का मूल ऋषे ' छोडना ' है इसलिये, और कर्मवोग-मार्ग में बदापि कर्मी की नहीं छोडते तथापि फलाशा को छोडते हैं इस त्रिये, क्रमंयोग तत्त्वतः संन्यास ही होता है; क्योंकि यद्यपि संन्याती का मेप धारता करके भिन्ना न माँगी जावे, तथापि वैराग्य का और संन्यास का जो तत्त्व स्मृतियाँ में इहा गया है-अर्थात द्वदि का निष्काम होना-वह कर्मयोग में भी रहता है। पत्नत फलाशा के छुटने से स्वर्ग प्राप्ति की भी आशा नहीं रहती: इसलिये यहाँ एक और शंका स्पत्थित होती है, कि ऐसी दशा में यज्ञयागादिक श्रीत कर्म करने की क्या धावश्यकता है ? इस पर भगवान ने धपना यह निश्चित सत बत-लाया है, कि उपर्युक्त कर्म चित्त-ग्रुद्धिकारकं हुन्ना करते हैं इसलिये उन्हें भी अन्य कर्मों के साथ ही निष्कास युद्धि से करते रहना चाहिये और इस प्रकार लोक संग्रह के लिये यज्ञचक को हमेगा जारी रखना चाहिये। ऋज़न के प्रश्नों का इस प्रकार बत्तर देने पर प्रकृति-स्वमावानुरूप ज्ञान, कर्म, कर्त्ता, विद और सुख के जो साव्विक तामस और राजस मेद दुद्धा करते हैं उनका निरूपण करके गुणा-वैचित्र्य का विषय पूरा किया गया है। इसके बाद निश्चय किया गया है कि निष्काम कर्म. निष्काम-कर्ता, यासकिरहित बुद्धि, अनासिक से होनेवाला सुख, और ' अविभक्तं विभक्तेय ' इस नियम के अनुसार होनेवाला आत्में स्यज्ञान ही सात्विक या श्रेष्ट है। इसी तत्व के अनुसार चातुर्वरार्थ की भी वपपत्ति यतलाई गई है और कन्ना गया है, कि चातुर्वरार्य धर्म से प्राप्त हुए कर्मों को सास्विक ऋर्यात् निष्काम-बुद्धि से केवल कर्तव्य मानकर करते रहने से ही मनुष्य इस संसार में कृतकृत्य हो जाता है और अन्त में उसे शान्ति तया मोख की प्राप्ति हो जाती है। अन्त में मगवान ने अर्जुन को मिल्यार्ग का यह निश्चित उपदेश दिया है, कि कर्म तो प्रकृति का धर्म है इसिलये यदि तू उसे छोड़ना चाहे तो मी वहन छूटेगा; अतएव यह समम कर कि सब करानेवाला और करनेवाला परमेश्वर ही है, तू उसकी शरण में जा और सब काम निकाम बुद्धि से करता जा; में ही वह परमेघर हूँ, मुक्त पर विश्वास रख, मक्ते भव, में तुक्ते लय पापों से मुक्त कहूँगा। ऐसा वपदेश करके भगवान् ने गीता के प्रमृत्तिप्रधान धर्म का निरूपण पूरा किया है। सारांश यह है कि, इस

सोड और परलोक दोनों का विचार करके ज्ञानवान एवं शिष्ट जनों ने ' सांख्य ' और . ' कर्मयोग ' नामक जिन दो निष्ठाओं को प्रचलित किया है, उन्होंसे गीता के उपदेश का आरम्भ चुद्या है; इन दोनों में से पाँचने स्रघ्याय के निर्णयानुसार जिस कमेयोग की योग्यता स्मधिक है, जिस कमेयोग की शिद्धि के लिये हाटे सम्याय में कतक्षलयोग का वर्धान किया है जिस कर्मयोग के प्राचरण की विधि का वर्धान भगले त्यारह प्राध्यायों में (७ से १७ तक) पिराड ब्रह्माङ ज्ञानपूर्वक विस्तार से किया गया है और यह कहा गया है कि उस विधि से आचरण करने पर परमेशर का पूरा ज्ञान हो जाता है एवं अन्त में मोच की प्राप्ति है। उसी कर्मयोग का समर्थेन अठारहवें अञ्चाय में अर्थात् अन्त में भी है; और मोत्तरूपी आत्म बस्याता के बाही न झाकर परमेश्वरार्पगापूर्वक केवल कर्तन्य वृद्धि से खंघमीतुसार लोकसंबह के लिये सब कर्मी की करते रहने का जो यह योग या युक्ति है, उसकी श्रेष्टता का यह सगवत्त्रसीत उपपादन जब अर्जुन ने सना, तभी रसने संन्यास लेकर भिचा माँगने का अपना पहला विचार छोड दिया और अब-केवल भगवात के कश्चने ही से नहीं, किन्त-कर्माकर्म-शास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो जाने के कारण वह स्वयं अपनी इच्छा से युद्ध काने के लिये प्रवृत्त होगया। ऋर्जन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये ही गीता का आरम्म हुआ है और उसका भ्रम्त भी वेसा ही हुआ है (गी. १८. ७३)।

गीता के फ्रठारह फ्रज्यायों की जो संगति जपर वतलाई गई है, वससे यह प्रगट हो जायगा कि गीता कुछ कमें, मिक्त और ज्ञान इन तीन न्वतंत्र निष्ठामी की खिचड़ी नहीं है; अयवा वह सूत, रेशम भीर ज़री के चियड़ों, की सिली हुई गुरड़ी नहीं है; बरन् देख पड़ेगा कि सूत, रेशमं और ज़री के तानेवाने को ययाध्यान में योग्यरीति से एकत्र करके कर्मयोग नामक मूल्यवान् और मनोहर गीतारूपी वस्र मादि से भन्त तक ' म्रत्यन्त योगयुक्त चित्त से ' एकसा हुना गया है। यह सब है कि निरूपण की पद्धति सम्वादात्मक होने के कारण शास्त्रीय पद्धति की अपेता वह ज़रा ढींली है। परन्तु यदि इस बात पर ज्यान दिया जावे कि सम्बादात्मक निरूपणा से शास्त्रीय पद्धति की रुखता इट गई ह और उनके बदले गीता में युलमता और प्रेमरस भर गया है, तो शास्त्रीय पढ़ित के हेतु-ब्रमुमानों की नेवल बुद्धि-प्राह्म तथा नीरस कटकट छूट जाने का किसीको मी तिलमात्र बुरा न लगेगा । इसी प्रकार चर्चाप गीता-निरूपण की पद्धति पौराणिक या सम्बादात्मक है, तो भी ग्रन्थ-परिक्रण की मीमांसकों की सव वसीटियों के अनुभार गीता का तात्पर्य निश्चित करने में कुछ भी याधा नहीं होती। यह बात इस प्रन्य के कुल विवेचन से मालूम हो जायगी। गीता का आरम्भ देखा जाय तो मालूम होगा कि अर्जुन नात्र-धर्म के अनुसार लड़ाई करने के, लिये चला या, जब धर्मा. धर्म की विचिकित्सा के चक्कर में पड़ गया, तब उसे वेदान्तशास्त्र के आधार पर प्रभृत्तिप्रधान कर्मयोग-धर्म का अपदेश करने के लिये गीता प्रवृत्त हुई है और

इसने पहले ही प्रकरण में यह बतला दिया है, कि गीता के उपसंहार और फल दोनों इसी प्रकार के अर्थात प्रवृति-प्रधान ही हैं। इसके बाद हमने बतलाया है. कि गीता में अर्जन को जो सपदेश किया गया है उसमें 'न युद अर्थात कमें ही कर ' ऐसा दास बारह बार स्पट रीति से और पर्याय से तो अनेक वार (अम्बास) बतजाया हैं: और हमने यह भी बतलाया है, कि संस्कृत-साहित्य में कर्मयोग की उपपति बतलानेवाला गीता के सिवा दूसरा प्रन्य नहीं है, इसलिये अन्यास और अपूर्वता इन दो प्रमाणों से गीता में कर्मयोग की प्रधानता ही अधिक व्यक्त होती सीमांसकों ने प्रनय-तात्पर्य का निर्माय करने के लिये जो कसीटियाँ वतलाई हैं. उन में से अर्थवाद और व्यवति ये दोनों शेष रह गई यों । इनके विषय में पहले पृयक् प्रयक प्रकरागों में और अब गीता के अध्यायों के कमानुसार इस प्रकरण में जो विवेचन किया गया है, उससे यही निप्पन हुआ है कि गीता में अकेला' कमयोग ? ही प्रतिपाद बिपय हैं । इस प्रकार प्रन्य-सात्पर्य निर्णाय के मीमांसकों के सब नियमां का उपयोग करने पर यही यात निविवाद क्षिद्ध होती है कि गीता-प्रन्य में ज्ञान-मूलक और मक्ति-प्रधान कर्मयोग ही का प्रतिपादन किया गया है। श्रव इसमें सन्देह नहीं, कि इसके अतिरिक्त शेप सब गीता-तात्पर्य केवल साम्प्रदायिक हैं। यद्यपि ये सब तात्वर्यं साम्प्रदायिक हों, तथापि यह प्रश्न किया जा सकता है, कि कुछ लोगों को गीता में साम्प्रदायिक सर्य-विशेषतः संन्यास-प्रधान सर्य-हैंडने का मौका कैसे मिल गया? जब तक इस प्रश्न का भी विचार न हो जायगा, तब एक यह नहीं कहा जा सकता कि साम्प्रदायिक भयों को चर्चा परी हो चुकी । इसलिये अब संदोप में इसी बात का विचार किया जायगा. कि ये सारप्रदायिक टीकाकार गीता का संस्थास-प्रधान श्चर्य कैसे कर सके: श्रीर फिर यह प्रकरण पुरा किया जायना।

इमारे शास्त्रकारों का यह सिद्धानत है; कि चूकि मनुत्य बुद्धिमान् प्राणी है, इसलिये पिंड-प्रझांड के ताव को पहचानना ही उसका मुख्य काम या पुरुषायें हैं;
श्रांर इसीको धमंग्रास्त्र में 'मोच' कहते हैं। परन्तु दृश्य सृष्टि के व्यवहारों की
श्रोर व्यान देकर शास्त्रों में ही यह प्रतिपादन किया गया है, कि पुरुषार्य चार
प्रकार के हैं-जैसे धर्म, श्रार्थ, काम और मोच। यह पहले ही वतला दिया गया
है, कि हुत ह्यान पर 'धर्म' शब्द का अर्थ व्यावहारिक, सामाजिक और नितिक धर्म
सममना चाहिये। अब पुरुषार्थ को इस मकार चतुर्विध मानने पर, यह प्रश्न सुह्व
ही उत्पत्र हो जाता है, कि पुरुषार्थ के चारों श्रङ्ग या माग परस्पर पोषक हैं या
वहीं? इसलिये हमरण रहे कि पिएड में और ब्रह्मांड में जो तत्व है, उसका ज्ञान
हुए बिना मोच नहीं मिलता, फिर वह ज्ञान किसी मा मार्ग से प्राप्त हो। इस
सिद्धान्त के विषय में शान्दिक मत-भेद भने ही हो, परन्तु तत्वतः कुछ मत-भेद
वहीं है। निदान गीताशास्त्र को तो यह सिद्धान्त सर्वयैव प्राद्धा है। इसी प्रकार
गीता को यह तत्व मी प्रणुतया मान्य है, कि पीद अर्थ और काम, इन दो पुरुवार्षों की प्राप्ति करना हो तो वे भी नीति-धर्म से ही प्राप्त किये जावें। अब केवल
धर्म (अर्थात ध्यावहारिक चातुर्वपर्य-धर्म) और मोज के पारस्परिक सम्बन्ध का

निर्माय करना श्रेष रह गया। इनमें से र्रे घर्म के विषय में तो यह सिदान करी पताँ को मान्य है कि वर्म के द्वारा चित्त को ग्रुद किय दिना मोज की बात ही चरना व्यर्थ है। परन्तु इस प्रकार चित्त को गुद्ध करने के लिये वहन समय लगता हैं: इसलिये मोज की दृष्टि से विचार करने पर भी यही जिह होता है, कि नुसर्व काल में पहले पहल संसार के सब कर्जन्यों की ' वर्न से ' पूरा कर लेता चाहिय (मतु ६. २५-२७)। संन्यास का अर्थ है ' छोड़नाः, ' और जिसने धर्म के हारा इस संनार में कुछ प्राप्त या सिद्ध ही नहीं किया है। वह न्याग ही क्या करेगा है श्रयवा जो 'प्रपञ्च ' (सांसारिक कर्म ) ही ठीक टीक साव नहीं सकता, उस ' असावी ' से परमार्थ भी केने ठीक संबंगा ( दास. १२. १. १—१० और १२ द २१-२१ ) किसी का अन्तिम रहेश या साव्य चाहे सांसारिक हो अयदा पारता थिक, परन्तु यह बान प्रगट है कि इसकी सिद्धि के निये दीवे प्रवन, मनीनेग्रह र्चार सामर्ज्य इत्यादि गुर्गों। की एक ही सी बादम्यकता होती है: बार नियम व गुगा विचमान नहीं होते, उसे किसी भी रहेश या साध्य को प्राप्ति नहीं होती। इस वात को मान लेने पर भी कुछ लोग इससे ऋगे वह कर कहते हैं कि बद डीवें प्रयत्न और मरोनिप्रह के द्वारा आतम-ज्ञान हो जाता है, तब अन्त में संसार के विषयोगमोग-रूपी सब व्यवहार निस्तार प्रतीतः होने लगते हैं: प्रार जिस प्रकार सींप अपनी निरुपयोगी केंचुली को छोड देना है, दसी प्रकार जानी पुरुप भी सह सांसारिक विषयों को छोड केवल परमेश्वर-स्वरूप में ही लीत हो जाया करते हैं ( च. १. १. ७ )। जीवन-क्रमण करने के इस मार्ग में चंकि सब व्यवहारों का स्थापकर भ्रन्त में केवल ज्ञान को ही प्रधानता दी जाती है, ग्रतरव इसे ज्ञानिहा, मांन्य निष्टा ग्रयबा सब व्यवहारों का त्याग करने से संन्यास-मी कहते हैं। परन् इसके विपरीत गीतागान्य में कहा है, कि आरम्म में चित्र की शदता के लिये ' धर्म ' को आवश्यकता तो है ही, परन्तु आगे चित्र की ग्रुद्धि होने पर मी-स्वर्ष अपने लिये विषयोपसीग-रूपी व्यवहार चाहे नुच्छ हो लावें, तो मी-उन्हों व्यवद्वारों की केवल न्वधरों और कर्तव्य सम्म कर, लोक्संप्रह के निये विकास बुद्धि से करते रहना आवर्यक है। यदि जानी मन्ष्य ऐसान करेंगे तो लोगों की भारती बतलानेवाला कोई भी न रहेगा, और फिर इस संसार का नाग्र शेजायता। इस कर्म-मूसि में किसी से भी कर्म दृढ़ नहीं सकते: और पढ़ि हुदि निकान हो जावे तो कोडे भी कमें मोत्त के छाड़े नहीं ह्या सकते । इपलिये संसार के क्यों का न्याग न कर सब व्यवहारों की बिरक बुद्धि से अन्य जनों की नई मृत्यु पर्वन करते रहना ही जानी पुरुष का मी कर्तव्य हो जाता है। गीता अविगाहित, जीवन व्यतीत करने के इस मार्ग को की कर्ननिष्ठा या कसेनेग कहते हैं। परनु स्वीप कर्मयोग इस प्रकार श्रेष्ट निश्चित किया गया है, तयापि उनके लिये गीता में संन्यासमाने की करीं भी निन्दा नरीं की गई है। उत्तरा, यह कहा गया है, कि वह भी मोद्य का देनेदाला है। स्पष्ट ही है कि, चिट के व्यारम में जनत्कुनार प्रस्ति ने, बार जागे चल कर गुक्रवाज्ञवस्त्र आदि ऋषियाँ ने, जिन मार्ग के स्वीकार

किया है, उसे नगवान भी किस प्रकार सर्वयेव त्यान्य कहेंगे? संसारके न्यदहार किसी सनुष्य को कांगतः उसके प्रारव्यकर्मानुसार प्राप्त हुए जन्म-स्वमाव से नीरम पा मुद्रर मालम होत हैं। श्रीर, पहले कह लुके हैं कि ज्ञान हो जाने पर भी प्रास्ट्य-कर्म को भोग बिना हरकारा नहीं। इसलिये इस प्रारूध कर्मानुसार प्राप्त उए जन्म-स्वभाव के कारण यदि किसी ज्ञानी प्ररण का जी सांसारिक व्यवद्वारों में उद जावे और यदि वह संन्यासी हो जावे. तो उसकी निन्दा करने से कोई लाभ नहीं। भात्मज्ञान के द्वारा जिस सिद्ध प्रमुप की यदि निःसंग आर पवित्र हो गई है. यह इस संसार में चाहे और कह करे: परना इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि विहे मानवी बुद्धि की शुद्धता की परम सीमा, चार विषयों में स्त्रमावतः लुब्ध होनेवाली इंग्रेली मनोवृत्तियाँ को ताथे में रखने के सामर्थ्य की परकाष्टा सब लोगों धो प्रत्यव रीति से दिखला देता है। उसका यह कार्य लोकमंत्रह की दृष्टि से भी कहा होता नहीं है। लोगों के सब में संन्यास धर्म के विषय- में जो आदर शब्दि विद्यमान है . वसका संभा कारण यही है; भीर मोद की टाप्टे से यही गीता को भी सम्मन है। परन्त देवल जन्म-स्वमाव की भोर, भर्मात् प्रारूध-कर्म की ही भोर, ध्यान र दे कर यदि शास्त्र की रीति के भनुसार इस यात का विचार किया जाये. कि जिसने परी बात्म-स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है उस जानी प्रस्य को इस कर्म-भूमि ने किम प्रकार बताव करना चाहिये. तो गीता के अनुसार यह सिद्धान्त करना पटला है. कि कर्मन्यास पद्म गीसा है कीर स्टीट के कारम्स में मरीचि प्रजीत ने तथा कारी चल कर जनक भादिकों ने जिस कर्मयोग का भाचरण किया है उसीको जानो प्रस् लोब-संग्रह के लिये स्वीकार करे । क्योंकि. अब न्यायतः यही कहना पहला है. कि परमेश्वर की निर्माण की दुई स्टि को चलाने का काम मी जानी मनुष्यों की ही करना चाहिये: और, इस मार्ग में ज्ञाब-सामर्थ्य के साय ही कर्म-मामर्थ्य का मी विरोध-रहित मेल इ.मं के कारण, यह कर्मयोग केवल सांख्य-म में की अपेला करी चाधिक योग्यता का निश्चित होता है।

सांज्य और कमेंगेत दोनों निष्टाकों में जो मुत्य मंद ई उसका उन, रीति में विचार करने पर सांज्य-निकामकर्म=कमेंगेत यह समीकरण निष्पन्न होता है; और विशंपायन के कपनानुसार गीता-प्रतिपादित प्रमुत्ति-प्रधान कमेंगेत के प्रतिपादन में ही सांज्यनिष्टा के निरूपण का भी सरलता से समावेश हो जाता है (ममा-शां. १४८, १३)। और, इसी कारण से गीता के संन्यासमार्गीय टीकाकारों को यह बतलाने के लिये अच्छा अवसर मिल गया है, कि गीता में उनका सांज्य या संन्यासमार्गा ही प्रतिपादित है। गीता के जिन सोकों में कम को श्रेयस्कर निश्चित कर, कैंमें करने को कहा है, उन श्लोकों की भीर दुलंदय करने से, अयवा यह मन-गहन्त कह देने से कि ने सब श्लोक अर्थवादात्मक अर्थान्त प्रानुपंगिक एवं प्रशंसात्मक हैं. या किसी अन्य दुनि से उपयुक्त समीकरण के निष्क्रायकर्म को उद्धा देने से, उसी समीकरण का मांच्य=कर्मयोग यह रूपन्तर हो जाता है; और फिर यह कहने के लियं स्थान मिल जाता है, कि गीता में सांच्य-मार्ग का ही प्रति

पादन किया गया है। परन्तु इस रीति से गीता का जो अर्थ किया गया है, वह गीता के उपक्रमोपसंहार के कार्यन्त विरुद्ध है; और, इस अन्य में हमने स्थान स्थान पर स्था रीति से दिखलाया दिया है. कि गीता में कर्मयोग को गौगा तथा संन्यास को प्रधान मान-ना वैसा ही अनुचित है; जैसे घर के मालिक को कोई तो उसीके घर में पहना कहरे और पाइने घर का मालिक को ठहरादे । जिन लोगों का मत है कि गीता में केवल वेटाना. केवल भक्ति या सिर्फ पातंजलयोग ही का प्रतिपादन किया गया है, उनके इन मता का खराहन हम कर ही चुके हैं। गीता में कौनसी बात नहीं ? वैदिक धर्म में मोच-शाप्ति के जितने साधन या मार्ग हैं, उनमें से प्रत्येक मार्ग का कुछ न कछ भाग गीता में हैं: श्रीर इतना होने पर भी, 'भूतमूत्र च भूतस्यो' (गी. ६. ५) के न्याब से गीता का सच्चा रहस्य इन सब मार्गी की अपेदाा भिन्न ही है। संन्यास-मार्ग अर्थात उपनिषदी का यह ताव गीता को आहा है कि ज्ञान के बिना मोच नहीं; परनत उसे निकास-कर्म के साथ जोड़ देने के कारण गीता-प्रतिपादित मागवतधर्म में ही बतिन्धर्म का भी सहज ही समावेश हो गया है। तथापि गीता में संन्यास और वैरायका अर्थ यह नहीं किया है कि कर्मों को छोड़ देना चाहिये; किन्तु यह कहा है कि केवल फलाशा को ही त्याग करने में सच्चा चेराग्य या संन्यास है; और ब्रन्त सिद्धान्त किया है, कि उपनिषत्कारों के कर्म-धन्यास की अपेदा निष्कामकर्मयोग ष्प्रधिक श्रेयस्कर है। कर्मकांडी मीमांसकों का यह मत मी गीता को मान्य है, कि यदि यज्ञ के लिये ही वेदविहित यज्ञयागादिक कर्मी का श्राचरण किया नावे सो वे बन्धक नहीं होते। परन्तु ' यज्ञ ' शब्द का अर्थ विस्तृत करके गीता ने उक्त सत में यह सिद्धान्त और जोड़ दिया है, कि यदि फलाशा का त्याग कर सब कर्म किये जावें तो यही एक बड़ा भारी यज्ञ हो जाता है; इसलिये मनुष्य का यही कत्त्व है कि वह वर्गाश्रम-विहित सब कर्मी को केवल निष्काम-बद्धि से सदैव करता रहे। सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम के विषय में उपनिपत्कारों के मत की अपेदा सांख्यों का मत गीता में प्रधान माना गया है; तो भी प्रकृति और पुरुष तक ही न उत्तर कर, सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम की परम्परा उपनिपदों में वर्शित नित्यपरमात्मा पर्यन्त ले जाकर भिड़ा दी गई है। केवल बुद्धि के द्वारा अध्यात्मज्ञान का प्राप्त कर ं लेंना केशवायक है, इसलिये भागवत या नारायणीय धर्म में यह कहा है, कि उसे मिक्त और श्रद्धा के द्वारा प्राप्त कर लेगा चाहिये । इस वासुदेव मिक्त की विधि का वर्गान गीता में भी किया गया है। परन्तु इस विषय में भी भागवत धर्म की सब कांशों में कुछ नकल नहीं की गई है; बरन् भागवतधर्म में वार्धीत जीव के उत्पति-विषयक इस मत को वेदान्तसूत्रों की नाई गीता ने भी त्याज्य माना है, किवासुदेव से संकर्षण या जीव बत्पन हुआ है; और, भागवतधर्म में वर्णित भक्ति का तया वपनिषदों के चेत्रचेत्रज्ञ सम्बन्धी सिद्धान्त का पूरा पूरा मेल कर दिया है। इसके सिवा मोज-प्राप्ति का दूसरा साधन पातंजलयोग है। यद्यपि गीता का कहना यह मुद्दीं, कि पातअलयोग ही जीवन का मुख्य कर्तन्य हैं; तथापि गीता यह कहती है, कि बुद्धि को सम करने के लिये इन्द्रिय निम्नह करने की मावश्यकता है, इसलिये

टतन भर के लिये पातक्षलयोग के यम-नियम-मासन-मादि साधनों का टपयोग कर लेना चाहिये। सारांश, वैदिक धर्म में मोज ग्राप्ति के जो जो साधन वतलाये गये हैं उन सभी का कुछ न कुछ वर्धान, कर्मयोग का सांगीपांग विवेचन इरंने के समय, गीता में प्रसंगानुसार करना पड़ा है। यदि इन सब वर्णनों को स्वतंत्र कहा जाय, तो विसंगति उत्पन्न होकर ऐसा मास होता है कि गीता के सिद्धान्त परस्पर विरोधी हैं; और, यह भास भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक टीकाओं से तो और भी अधिक दृढ हो जाता है। परन्त जैसा हमने ऊपर कहा है दसे हैं अनुसार यदि यह सिदान्त किया जाय. कि त्रधनान घीर भाके का भेज करके घनत में उसके हारा कर्मयोग का समर्थन करना ही गीता का अख्य प्रतिगद्य विषय है तो ये संय विरोध सुप्त हो जाते हैं: और, गीता में जिस सलौकिक चातुर्य से पूर्या न्यापक दृष्टि को स्वीकार कर तत्त्वज्ञान के साथ मांक तथा कर्मयोग का ययोचित मेल कर दिया गया है, उसको देख दाँताँ तले अँगुली दंदाकर रह जाना पडता है ! चेगा म कितनी ही नहियाँ भ्यों न जा मिलं, परतु इससे टसका मूलस्वरूत नहीं दहलता; बस, ठीक यही हाल गीता की भी हैं। उसमें सब कुछ मेरे ही हो; परन्तु उसका मुंख्य प्रतिपाद्य विषय तो कर्मयोग ही है। यद्यपि इस प्रकार कर्मयोग ही मुख्य विषय है. तथापि कमें के साथ ही साथ मोज-धर्म के ममें का भी उसमें मुजी-सीति निरूपण किया गया है: इसलिये कार्य-प्रकार्य का निर्णय करने के हेतु बतलाया गया यह गीताघर्म ही—' स हि धर्म-सपर्यांसी त्रहागाः पदवेदने ' ( मना. झस. १६. १२ )—अहा की प्राप्ति करा देने के लिये भी पूर्ण समर्थ है: और, भगवान ने बर्ज़न से श्रनगीता के आरम्म में स्वष्ट रीति से कह दिया है, कि इस सार्ग से चलनेवाले को मोद्म-प्राप्ति के लिये किसी मी अन्य अनुष्टान की आवश्यकता नहीं है। इस जानते हैं कि संन्यास-मार्ग के उन लोगों को हमारा कथन रोचक प्रतीत न होगा जो यह प्रतिपादन किया करते हैं, कि विना सब व्यवहारिक कर्मी क:त्याग किये मोच की प्राप्ति हो नहीं सकती; परन्तु इसके लिये कोई इलाज नहीं है। गीता अन्य न तो संन्यास-मार्ग का है भीर न निवृत्ति-प्रधान किसी द्सरे ही पंथ का ! गीताशास्त्र की प्रवृत्ति तो इसी लिये है, किवह बाह्मज्ञान की दृष्टि से ठीक ठीक युक्ति-सिंहत इस प्रश्न का उत्तर दे, कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी कर्मी का सन्यास करना अनुचित क्यों है ? इसंलिये संन्यास-मार्ग के अनुयायियों को चाहिये, कि वे गीता को मी 'संन्यास देने' की फेंमिट में न पड़, 'संन्यासमार्ग-प्रतिगदक 'ला अन्य बैदिक प्रन्य हैं उन्हों से संतुष्ट रहें। अथवा, गीता में संन्यास-मार्ग को भी मगवान् " ने जिस निरमिमानबुद्धि से निःश्रेयस्कर कहा है, उसी सम-त्रुद्धि से सांख्य-मागेवाली को भी यह कहना चाहिये, कि " परमेश्वर का हेतु यह है कि संसार चलता रहे; झीर. बब कि इसीलिये वह बार-वार भवतार धारण करता है, तब ज्ञान-प्राप्ति के सनन्तर निष्कास-युद्धि से व्यावहारिक कर्मी को करते रहने के जिप्त मार्ग का उपदेश सगवान् ने गीता में दिया है वही मार्ग कालेकाल में उपयुक्त है "-मीर ऐसा कहना ही सनके लिए सर्वोत्तम पक्ष है।

## पन्द्रहवाँ प्रकरण।

## उपसंहार ।

## तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धच च । \*

गीता. ८. ७।

न्त्र हैं द्याप गोता के अध्यायों की संगति या मेल देखिये, या उन अध्यायों के विषयों का मीमांसकों की पद्धति से प्रथक् प्रथक् विवेचन कीजिये; कर्ती भी दृष्टि से विचार कीजिये. अन्त में गीता का सच्चा तासर्य यही माजूम द्दीता कि "तान-मक्तियुक्त कर्मयोग " द्दी गीता का सार दे; अर्थात् साम्प्रदायिक टीकाकारों ने कर्मयोग की गीता ठहरा कर गीता के जो अनेक प्रकार के तात्पर्य बत-कार्य हैं, वे यथार्य नहीं हैं; किन्तु उपनिपदों में वार्तित श्रहैत वेदान्त का मिक कें साथ मेल कर उसके द्वारा वडे बडे कर्मवीरों के चरियों का रहस्य-यां उनके जॉवन क्रम की उपपत्ति—बतलाना ही गीता का सच्चा तात्पर्य है। मीमांसकों के कय-मानुसार केवल श्रीतस्मार्त कर्मी को सदेव करते रहना भन्ने ही शास्त्रोक हो; तो भी ज्ञान-राष्ट्रित केवल तांत्रिक किया से बुद्धिमान् मनुष्य का समाधान नहीं होता; भीर, यदि उपनिषदों में वाणित धर्म को देखें तो वह केवल ज्ञानमय होने के कारण अल्पबुद्धिवाले मनुष्यों के लिये अत्यन्त कष्ट-साध्य है। इसके सिवा एक और बात है, कि उपनिपदों का संन्यासमार्ग लोकसंग्रह का बावक मी है। इसलिये भगवार ने ऐसे ज्ञान मृलक, मिक्त-प्रधान भौर निप्काम कर्म-विपयक धर्म का उपदेश गीता में किया है, कि जिसका पालन भामरगान्त किया जावे, जिससे बुद्धि (ज्ञान ), मेंस ( साकि ) और कर्त्तन्य का ठीक ठीक सेल हो जाने, सोश्च की प्राप्ति में कुछ धन्तरं न पढ़ने पाने, और लोकन्यनहार भी सरलता से होता रहे। इसीम कर्म थकर्म के शास्त्र का सब सार भरा दुआ है। अधिक स्या कर्हें; गीता के उपक्रम-वप संहार से यंह बात स्पष्टतया विदित हो जाती है, कि अर्जुन को इस धर्म का रप. देश करने में कर्म अकर्म का विवेचन ही मूलकारण है । इस बात का विचार हो तरह से कियो जाता है कि किस कर्म को धर्म्य, पुरायप्रद, न्यास्य या श्रेयरकर कहना चाहिये और किस कर्म को इसके विरुद्ध अर्थात् अधर्म, पापपद, अन्याय वा गर्ही कड़ना चाहिये । पहली रीति यह है, किउपपत्ति, कारण या मर्मन बतला-

<sup>&</sup>quot; इसिलिये सर्देन मेरा स्मरण कर ध्यीर लड़ाई कर।" लड़ाई कर-शब्द की योजन यहाँ पर प्रसंगानुसार की गई है; परन्तु तसका अर्थ केवल ' लड़ाई कर, ' ही नहीं है—यह अर्थ भी समझा जाना चाहिये कि ' वथाधिकार कर्म कर।'

कर केवल यह कह दे, किसी काम को ममुक रीति से करो तो वह ग्रद्ध होगा भीर भन्य रीति से करो तो भग्नद्ध हो जायगा। उदाहरणार्थ-हिंदा मतं करो, चोरी मत करो. सच वोला. धर्मांचरण करो. इत्यादि वात इसी प्रकार की हैं। मनस्मृति कारि स्मतिग्रन्यों में तथा उपनिपदों में ये विधियाँ, आजाएँ स्रथवा साचार स्पष्ट रीति से वतलाये गये हैं। परन्तु मनुष्य ज्ञानवान् प्राग्री है, इसलिये वसका समा-धान देवल ऐसी विधियाँ या ब्राज्ञाओं से नहीं हो सकता: क्योंकि मन्य्य की यही स्वामाविक इच्छा दोती है, कि वह उन नियमां के बनाये जाने का कारण भी जान ले: और इसीलिये वह विचार करके इन नियमों के नित्य तथा मल तत्त्व की स्रोज किया करता है-बस, यही दसरी रीति है कि जिससे कर्म-अकर्म, धर्म-अवर्म, प्राय-पाप आदि का विचार किया जाता है । व्यावहारिक वर्म के अन्त को इस रीति से देख कर उसके मुलतत्त्वों को हुँद निकालना शाल का काम है, तथा तस विषय के केवल नियमों को एकत्र करके यतलाना आचार-संग्रह कहलाता है। कर्म-मार्ग का आचार-संग्रह स्मृतिग्रन्थों में है: और उसके आचार के मलतत्त्वों का शास्त्रीय भर्यात तास्विक विवेचन मगवद्गीता में संवाद गद्धति से या पौराणिक रीति । श्रतएव भगवद्गीता के प्रतिपाद्य विषय 🗟 ेवल कर्मयोग म कहकर कर्मयोगशास कहना ही ऋधिक अधित तथा प्रशस्त होगाः और, यही योग-शास शब्द भगवदीता के अध्याय-समाप्ति-सचक संकल्प में जाया है । जिन पश्चिमी पंडितों ने पारलोकिक दृष्टि को त्याग दिया है, या जो लोग उसे गौगा आनते हैं, वे गीता में प्रतिपादित कर्मयोग्राम्ब को ही भिन्न भिन्न लौकिक नाम दिया करते हैं-जैसे सदम्यवद्वारशास्त्र, सदाचारशास्त्र, नीतिशास्त्र, नीतिमीमांसा, नीतिगास्त्र के मूलतत्व, कर्तच्यशास्त्र, कार्य-म्रकार्य-व्यवस्थिति, समाजधारगशास्त्र इत्यादि । इन स्रोगों की नीतिमीमांसा की पदाति भी लौकिक की रहती है; इसी कारण से ऐसे पाश्चात्य पंडितों के प्रन्यों का जिन्होंने अवलोकन किया है, वनमें से बहतों की यह समक्ष हो जाती है, कि संस्कृत-साहित्य में सदाचरण या नीति के मुलतत्त्वों की चर्चा किसीने नहीं की है । वे कहने लगते हैं, कि " हमारे यहाँ जो कहा गप्टन तत्त्वज्ञान है, वह सिर्फ हमारा वेदान्त ही है । अच्छा; वर्तमान वेदान्त-प्रन्यों को देखो, तो मालूम होगा कि वे सांसारिक कर्मों के विषय में प्राय: बढ़ा-सीन हैं। ऐसी अवस्था में कर्मयोगशास्त्र का अथवा नीति का विचार कहाँ मिलेगा ? यद्र विचार व्याकरण अयवा न्याय के प्रन्यों में तो मिलनेवाला है ही नहीं; और, स्मृति-प्रन्यों में घर्मशास्त्र के संप्रह के सिवा और कुछ भी नहीं है । इसालिये हमारे पाचीन शाखकार, मोज ही के गढ़ विचारों में निमप्त हो जाने के कारगा. सदाचरण के या नीतिधर्म के मूलतत्त्वों का विवेचन करना भूल गये!" प्रन्त महामारत और गीता को ध्यानपूर्वक पढने से यह अमर्गी समम दूर हो जा सकती है। इतने पर कुछ लोग कहते हैं, कि महामारत एक प्रत्यन्त विस्तीर्या अंच है, इसिलये उसको पढ कर पूर्णतया मनन करना बहुत कठिन है: और गीता

यद्यपि एक छोटासा प्रंथ है, तो भी उसमें सांप्रदायिक टीकाकारों के मतानुसार केवल मोत्ताप्राप्ति ही का ज्ञान वतलाया गया है । परन्तु किसीने इस बात को नहीं साचा कि संन्यास खाँर कर्मयोग, दोनों मार्ग इमारे यहाँ वैदिक काल से भी प्रचलित हैं; किसी भी समय समाज में संन्यासमागियों की अपेता कर्मयोग ही के चनुयायियों की संख्या हुज़ाराँ गुना श्रधिक हुआ करती है-भौर, पुरागा इतिहास जादि में जिन कर्मशील मद्दापुरुषा का अर्थात कर्मवीरा का वर्णन है, वे सब कर्मयोगमार्ग का ही अवलम्ब करनेवाले ये । यदि से सब वाते सच हैं, तो क्या इन कर्मवीरों में से किसी को भी यह नहीं सुमा होगा कि अपने कर्मयोगमार्ग का समर्थन किया जाना चाचिये ? श्रष्ट्या; यदि कहा जाय, कि तस समय जितना ज्ञान या वह सब ब्राह्मण् जाति में ही या, और वेदान्ती ब्राह्मण् कर्म करने के विषय में बदासीन रहा करते ये इसलिये कर्मथोग-विषयक ग्रंथ नहीं लिखे गये होंगे; तो यह भाजेप भी रुचित महीं कहा जा सकता। क्योंकि,रपनियत्काल में और उसके वाद चारियों में भी जनक और श्रीकृप्णासरीखे ज्ञानीपुरुष हो गये हैं, चौर न्यास सदश बुद्धिमान् ब्राह्मगाँ ने बड़े बढ़े चित्रियाँ का इतिहास भी लिखा है। इस इतिहात ो लिखते समय क्या उनके मन में यह विचार न भाया होगा; कि जिन प्रसिद्ध पुरुषों का इतिहास हम लिख रहे हैं, उनके चरित्र के मर्म या रहस्य को भी प्रगट कर देना चाहिये ? इस मर्भ या रहस्य को ही कर्मयोग अथवा ध्यवहारशास्त्र कहते हैं; और, इसे बतलाने के लिये ही महामारत में श्वान स्थान पर सुद्म धर्म-. अधर्म का विवेचन करके, अंत में संसार के धारण एवं पोपण के लिये कारणाभूत होनेवाले सदाचरण अर्थात् धर्म के मूलतत्त्वीं का विवेचन मोच-दृष्टिको न छोडते दुए गीता में किया गया है। धन्यान्य पुरागों में भी ऐसे बहुत से प्रसंग पाये जाते हैं। परना गीता के तेज के सामने अन्य सब विवेचन फीके पड जाते हैं। इसीकारण से मगवदीता कर्मयोगगास्त्र का प्रधान ग्रंथ हो गया हैं। इसने इस बात का पिछले प्रकराणों में विस्तृत विवेचन किया है, कि कर्मयोग का सन्ता स्वरूपण्या है। तथापि जब तक इस बात की तुलना न की जावे. कि गीता में वर्शान किये गये कर्म अकर्म के आध्यात्मिक मूल-तत्त्वां से पश्चिमी पंढितों द्वारा प्रतिपादित नीति के मूलतत्त्व कहीं तक मिलते हैं; तब तक यह नहीं कहा जा सकता, कि गीताधर्म का निरूपण पूरा हो गया । इस प्रकार तलना करते समय दोनों फ्रोर के क्राध्यात्मज्ञान की भी तुलमा करनी चाहिये । परन्तु यह वात सर्वमान्य है, कि अब तक पश्चिमी प्राच्या त्मिकज्ञान की पहुँच हमारे वेदान्त से अधिक दर तक नहीं होने पाई है; इसी कारण से पूर्वी और पश्चिमी अध्यात्मशास्त्रों की तुलना करने की कोई विशेष आवश्य-कता नहीं रह जाती? ! ऐसी भवस्या में श्रव केवल उस नीतिशास्त्र की श्रयवा कर्म-

<sup>•</sup> वेदानत और पश्चिमी स्वकान की सुलना प्रोफेशर डायसन के The Elements
of Metaphysics नामक ग्रन्थ में वर्द स्थानों में की गई है। इस प्रन्थ के दूसर हंस्करण
के अन्त में "On the Philosophy of Vedanta" इस विषय पर एक व्याख्यान

योग की तलना का ही विषय याकी रह जाता है, जिसके यारे में कुछ लोगों की समम है, कि इसकी उपपत्ति हमारे प्राचीन शाखकारों ने नहीं बतलाई है। परंत एक इसी विषय का विचार भी इतना विस्तृत है, कि उसका पूर्णतया प्रतिपादन करने के लिये एक स्वतंत्र प्रन्य ही लिखना पड़ेगा। तथापि, इस विपय पर इस अन्य में योडा भी विचार न करना उचित न होगा, इसलिये केवल दिग्दर्शन कराने के लिये इसकी कुछ महस्व ार्ण वातां का विवेचन इस उपमंदार में खब किया जावगा।

थोड़ा भी विचार करने पर यह सहज ही ध्यान में आ सकता है, कि सदाचार और दुराचार, तथा धर्म और अधर्म, शब्दों का उपयोग थवार्य में झान-वान् मनुष्य के कर्म के कर्म के ही लिये होता है; और यही कारण है कि नीतिमत्ता केवल जड़ कर्मों में नहीं, किंतु बुद्धि में रहती है। " धर्मों हि तेपामधिको विशेषः"— धर्म अधर्म का ज्ञान मनुष्य का अर्थात् ब्रुद्धिमान् प्राणियों का ही विज्ञिष्ट गुण है---इस वचन का तात्पर्य और भावार्य भी वहीं है। किसी गधे या चैल के कर्मों को देख कर इस उसे उपद्वी तो बेशक कहा करते हैं, परन्तु जब वह धक्का देता है तब उस पर कोई नालेश करने नहीं जाता; इसी तरह किसी नदी को, उसके परिग्राम की भीर ध्यान देकर, हम मयंकर अवश्य कहते हैं, परन्त जय उसमें याद आ जाने से फसल बहु जाती है तो " अधिकांश लोगों की अधिक हानि " होने के कारण कोई वसे दूराचारिया। लुटेरी या अनीतिमानं नहीं कहता। इस पर कोई प्रश्न कर सकते हैं, कि यदि धर्म अधर्म के नियम मनुष्य के न्यवहारों ही के लिये उपयुक्त हुआ करते हैं, तो मनुष्य के कर्मों के भले-चरे-पन का विचार भी केवल उसके कर्म से ही करने में क्या हानि है ? इस प्रश्न का उत्तर देना कुछ कठिन नहीं । अचेतन अस्तुओं और पशु-पद्मी मादि सुढ योगि के प्राणियों का दृष्टांत होड़ दें भीर यदि सनुष्य के ही कुलों का विचार करें, तो भी देख पड़ेगा कि जब कोई आदमी अपने पागलपन . से अयवा अनजाने में कोई अपराध कर ढालता है, तव वह संसार में और कानून द्वारा चम्य माना जाता है। इससे यही वात सिद्ध होती है, कि मनुष्य के भी कर्म-अकर्म की भलाई-बुराई ठहराने के लिये, सब से पहले उसकी युद्धि का ही विचार करना पड़ता है-अर्थात् यह विचार करना पड़ता है, कि उसने वस कर्म को किस वदेश, भाव या हेतु से किया और उसको उस कर्म के परिगास का ज्ञान या पर्दी। किसी धनवान् मनुष्य के लिये, यद्द कोई, कठिन काम नहीं, कि वह अपनी इच्छा के अनुसार मनमाना दान दे दे । यह दान-विपयक काम ' ऋब्छा ' भले ही हो; परन्तु उसकी सची नैतिक योग्यता उस दान की स्वाभाविक किया से सी नहीं उदराई जा सकती। इसके लिये, यह भी भी छांपा गया है। जब प्रो॰ डायसन सन १८९३ में हिन्दस्थान में आये थे, तब उन्होंने वंबई की रायल पशिपाटिक सोसायटी में यह न्याख्यान दिया था । इसके अतिरिक्त The

Religion and Philosophy of the Upanishads नामक डायसन साह्य का अन्य भी इस विषय पर पढ़ने योग्य हैं।

देखना पड़ेगा, कि इस धनवान मनुष्य की बुद्धि सचसूच श्रद्धायुक्त है या नहीं। और, इसका निर्माय करने के लिये, यद्दि स्वामाविक रीति से किये गये धनदान के सिया चौर कुछ सुबूत न हो, तो इस दान की योग्यता किसी श्रद्धापूर्वक किये गये दान की योग्यता के बराबर नहीं सममी जाती—चौर कुछ नहीं तो संदद्द करने के लिये उचित कारगा अवश्य रह जाता है। सयधर्म-प्रधर्म का विवेचन हो जाने पर महाभारत में यही वात एक आख्यान के स्वरूप में उत्तम रीति से सममाई गई है। जब युधिष्ठिर राजगढी पा चुके तब उन्होंने एक बृहत् अश्वमेध यज्ञ किया । उसमें खन्न फीर द्रव्य आदि के अपूर्व दान करने से और लाखें। मनुष्यां के संतप्र होने स उनकी बहुत प्रशंसा होने लगी। उस समय वहाँ एक दिन्य नकल ( नेवला ) ग्राया भौर युधिष्ठिरं से कहने लगा—" तुवारी व्यर्थ ही प्रशंसा की जाती है। पूर्वकाल में इसी कुरुदेश में एक दरिदी बाह्मण रहता या जो सन्दल्ल-वृति से अर्थात खेतों में गिरे हुए अनाज के दानों को जन कर छापना जीवन-निर्वाष्ट किया करता था । एक दिन मोजन करने के समय रसके यहाँ एक अपरिचित आदमी चाघा से पोड़ित अतिथि वन कर आगया। वह दरिही बाहागा धार उसके छुटुम्बीजन मी कई दिनों के भूखे ये; तो भी उसने अपने अपनी की के और अपने लड़कों के सामने परोसा हुआ सब सत्त उस व्यतिथि को समर्पेग्र कर दिया। इस प्रकार उसने जो स्रितिथ-यह किया या, उसके महत्त्व की बराबरी तुम्हारा यज्ञ-चाहे यह कितना ही बढ़ा क्यों न द्वी-कभी नद्दीं कर सकता " ( सभा प्रश्व. ६० )। इस नेवले का मुँद भ्रीत श्राधा शरीर सोने का या। उसने जो यह कहा, कि युधिष्टिर के भ्रम्यमेघ यज्ञ की योग्यता उस गरीब बाह्मग्रा द्वारा ऋतिथि को दिये गये सेर भर सत् के बराबर भी नहीं है, इसका कारण उसने यह बतलाया है कि,—" उस ब्राह्मण के घर में श्रतिथि की जूठन पर लोटने से मेरा मुँह और स्राधा शरीर सोने का हो गया परन्तु युधिष्ठिर के यज्ञ-संदप की जुठन पर लोटने से मेरा बचा हुआ आधा शरीर; सोने का नहीं हो सका! " यहाँ पर कर्म के बाह्य परिग्राम को ही देख कर यदि इसी वात का विचार करे, कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख कितमें है, तो यही निर्योय करना पड़ेगा, कि एक भतिथि को तुप्त करने की अपेदा जाखों भाद-मियों को तुस करने की योग्यता लाखगुना अधिक है। परन्तु प्रश्न यह है, कि कैवल धर्म दृष्टि से ही महीं, किन्तु नीति दृष्टि से भी, क्या यह निर्याय ठीक होगा ? किसी को अधिक धन-सम्पत्ति मिल जाना या लोकोपयोगी अनेक अन्ब्रे अन्ब्रे काम करने का सौका मिल जाना केवल उसके सदाचार पर ही अवलंबित नहीं रहता है। यदि वह गरीव ब्राह्मण द्रच्य के अमाव से बड़ा मारी यह नहीं कर सकता था, और इसलिये यदि उसने भ्रपनी शक्ति के अनुसार कुछ भ्रव्य भ्रीर तुन्छ कास ही किया, तो क्या उसकी नैतिक या घार्मिक योग्यता कम समम्ही जायती ? कमी नहीं । यदि कम समभी जावे तो यही कहना पड़ेगा, कि ग्रीबी की धनवानों के

सद्या नीतिमान और धार्मिक होने की कभी इच्छा और आशा नहीं रखनी चाहिये। **भारतस्वातंत्र्य के अनुसार अपनी ब्रद्धि को ग्राद्ध रखना उस बाह्मग्रा के अधिकार में** था; और, यदि उसके स्वल्पाचरण से इस वात में कुछ भी सन्देश नहीं रह जाता, कि उसकी परीपकार बुद्धि युधिष्टिर के ही समान ग्रुद्ध थी, तो उस बाह्यगा की भीर उसके स्वरूप कृत्य की नतिक योग्यता युधिष्टिर के भीर उसके बहुच्यय-साध्य यज्ञ के बराबर ही मानी जानी चाहिये। बल्कि यह भी कहा जा सकता है, कि कई दिनों तक चुधा से पीडित होने पर भी उस गरीब बाह्मण ने अजदान करके भातिथि के प्राप्त वचाने में जो स्वार्थ-त्याग किया, उससे उसकी शुद्ध बुद्धि और भी अधिक व्यक्त होती है। यह तो सभी जानते हैं, कि वर्ष आदि गुगों के समान शुद्ध बुद्धि की सच्ची परीचा संकट-जाल में ही हुआ करती है: और, कान्ट ने भी अपने नीति-अंथ के आरम्भ में यही प्रतिपादन किया है, कि संकट के समय भी जिसकी गुद्ध दुादि (नैतिक सत्त्व ) अष्ट नहीं होती, वही सम्रा नीतिमान है। वक्त नेवले का स्रमिप्राय भी यही या । परन्तु युविष्टिर की शुद्ध ब्राद्धि की परीचा कछ राज्यारूढ होने पर संपत्ति-काल में किये गये एक अश्वमेश यज्ञ से ही होने को न थी: उसके पहले ही अर्थात आएतिकाल की अनेक ग्रहचनों के मौकों पर उसकी परी परीचा हो चकी यी; इसीलिये महामारतकार का यह सिद्धान्त है कि धर्म-अधर्म के निर्णाय के सूचम न्याय से भी युधिष्टिर को धार्मिक ही कहना चाहिये। कहना नहीं होगा, कि वह नेवला निन्दक ठहराया गया है । यहाँ एक भीर बात व्यान में देने योग्य है कि महाभारत में यह वर्गान है, कि अधमेध करनेवाले को जो गति मिलती है वही उस बाह्मण को भी मिली। इससे यही सिद्ध होता है, कि उस बाहरण के कर्म की योग्यता युधिष्टिर के यज्ञ की अपेजा अधिक सले की न हो, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि महाभारत-कार उन दोनों की नैतिक और धार्मिक योग्यता एक बरावर मानते हैं। ज्यावहारिक कार्यों में भी देखने से मालूम हो सकता है, कि जब किसी धर्मकृत्य के लिये या लोकोपयोगी कार्य के लिये कोई लखपती मनुष्य इजार रुपये चंदा देता है, और कोई गरीब मनुष्य एक रुपया चंदा देता है, सब हम लोग वन दोनों की नैतिक योग्यता एक समान ही सममते हैं। ' चन्दा ' शब्दको देख कर यह इप्टान्त कुछ लोगों को कदाचित नया मालूम हो; परन्तु ययार्य में बात ऐसी नहीं है, क्योंकि उक्त नेवले की कथा का निरूप्ता करते समय ही धर्म-मधर्म के विवेचन में कहा गया है कि:--

> सहस्रशक्तिश्च शतं शतशक्तिर्दशापि च । दद्यादपश्च यः शक्तया सर्वे तुल्यंफलाः स्मृताः ।।

कर्यात '' इजारवाले ने सी, सौवाले ने दस, ऋौर किसी ने ययाशकि योडासा पानी ही दिया, तो भी वे सब तुल्य फल हैं, कर्यात हुन सब की योज्यता एक वरा-वर है " ( समा. क्षश्व. ६०, ६७. ); कीर '' पतं पुष्पं फलं तोवं " (गी. ६. २६ )-

इस गीता वाक्य का तात्पर्य भी यही है। इमारे धर्म में ही क्या, ईसाई धर्म में भी इस तत्त्व का संग्रह है। ईसामसीह ने एक जगह कहा है—' जिसके पास भाधिक है उससे श्राधिक पाने की स्त्राशा की जाती है " (ल्यूक १२. ४८)। एक दिन जब हैसा मादिर ( गिरजाघर ) गया या, तब वहाँ धर्मार्थे इन्य इकता करने का काम ग्रारू होने पर भारवंत गरीच विधवा स्त्री ने भ्रापने पास की कल पँजी-दो पैसे निकाल कर-उस धर्मकार्य के लिये दे दी । यह देख कर ईसा के मैंह से यह उद्गार निकल पड़ा, कि '' इस की ने अन्य सब लोगों की अपेना आधिक दान दिया है "। इसका वर्गान वाइबल (मार्क. १२. ४३ झौर ४४ ) में है । इससे यह स्पष्ट है, कि यह बात ईसा को भी मान्य थी, कि कर्म की योग्यता कर्त्ता की ख़िंद से ही निश्चित की जानी चाहिये; और, यदि कर्ता की ख़दि ग्रुद हो तो वहघा छोटे छोटे कर्मों की नैतिकयोग्यता भी वड़े वड कर्मी की योग्यता के वरावर ही हो जाती है। इसके विपरीत, अर्थात् जब बुद्धि ग्रुद्ध न हो तब, किसी कर्म की नैतिक योग्यता का विचार करने पर यह मालूम होगा, कि यदापि हत्या करना केवल एक ही कर्म है, तथापि श्रपनी जान बचाने क लिये दूसरे की इत्या करने में, श्रीर किसी राह चलते धनवान सुसाफिर को इच्ये के लिये मार डालने में, नौतिक दृष्टि से वहत धन्तर है । जर्मन कवि शिलर ने इसी भाशय के एक प्रसंग का वर्णन ग्रपने - " विलियम टेल " नामक नाटक के भांत में किया है; भीर वहाँ बाह्यतः एक ही से देख पड़नेवाले दो कृत्यों में बुद्धि की ग्रुद्धता-अग्रुद्धता के कारण जो मेद दिस-लाया गया है, वही मेद स्वार्य-त्याग छीर स्वार्य के लिये की गई हता में भी है। इससे मालूम होता हु, कि कर्म छोटे बढे हों या बराबर हों, उनमें नैतिक दृष्टि से जो भेद हो जाता है वह कत्ती के हेत के कारण ही हुआ करता है। इस हेतु को ही उद्देश, वासना या बुद्धि कहते हैं। इसका कारण यह है कि 'बुद्धि' शब्द का शास्त्रीय अर्थ यद्यपि ' व्यवसायात्मक इन्द्रिय ' है; तो भी ज्ञान, वासना, वदेश और देतु सब बुद्धीन्द्रिय के न्यापार के ही फल हैं, अतएव इनक लिये भा बंदि शब्द ही का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है; और, पहले यह भी बतलाया जा चुका है, कि श्यितप्रज्ञ की साम्य-बुद्धि में ध्यवसायात्मक बुद्धि की श्यिरता झौरवासना-त्मक बुद्धि की ग्रुद्धता, दोनों का समावेश होता है। मगवान् ने धर्जुन से कुछ यह सोचने को नहीं कहा, कि यद्ध करने से कितने मतुष्यों का कितना कल्याण होगा और कितने लोगों की कितनी द्वानि होगी: बल्कि कर्जुन से अगवान् यही कहते हैं:-इस समय यह विचार गाँगा है कि तुम्हारे युद्ध करने से भीष्म मरंगे कि दोगाः मुख्य प्रश्न यही है कि तुम किस बुद्धि ( हेतु या वहेश ) से युद्ध करने को तैयार हुए हो । यदि तुम्हारी बुद्धि हियतप्रज्ञों के समान शुद्ध होगी और यदि तुम वस पवित्र बुद्धि से अपना कर्तन्य करने लगोगे, तो फिर चाई मीप्म मरें या होगा, तुन्हें उसका पाप नहीं लगेगा। तुम कुछ इस फल की बाशा से तो युद्ध कर ही नहीं रहे हो कि भीष्म मारे जायें। जिस राज्य में तुम्हारा जन्म सिद्ध हक है, उसका

हिस्सा तुमने मागा, और युद्ध टालने के लिये ययाशक्ति गम खाकर बीच-यचाव करने का भी तुमने बहुत कुछ प्रयत्न किया; परन्तु जब इस मेल के प्रयत्न से और साधु-पन के मार्ग से निर्वाह नहीं हो सका, तब लाचारी से तुमने युद्ध करने का निश्चय किया है। इसमें तुरहारा कुछ दोप नहीं है; क्योंकि दुए मनुष्य से, किसी बाह्मण की नाई, अपने घर्मानुसार प्राप्त हुक की भिद्धा न माँगते हुए, माँका आ पडने पर स्वियधर्म के अनुसार लोक-संग्रहार्घ उसकी प्राप्ति के लिये युद्ध करना ही तुन्हारा कर्तव्य है ( ममा. ट. २८ घीर ७२; वनपर्व ३३.४८ घीर ५० देखी ) । भगवान के उक्त युक्तिबाद को न्यासजी ने भी स्वीकार किया है और उन्हों ने इसी के द्वारा आगे चलकर शान्तिपर्व में युधिष्टिर का समाधान किया है (शां म. ३२ मीर ३३)। परन्त कर्म अकर्म का निर्माय करने के लिये युद्धि को इस तरह से श्रेष्ठ मान लें, तो अव यह भी अवश्य जान लेना चाहिये कि ग्राद ब्रांदि किसे कहते हैं । क्योंकि मन कीर बदि दोनों प्रकृति के विकार हैं: इसलिय वे स्वभावतः तीन प्रकृत के अर्थात सालिक, राजस और तामस हो सकते हैं। इसीलिये गीता में कहा है, कि शद या सारिवक बुद्धि वह है कि जो बुद्धि से भी पर रहनेवाले नित्य भातमा के स्वरूप को पहचाने और यह पहचान कर कि सब प्राणियों में एक ही स्नात्मा है, दसी के अनुसार कार्य-अकार्य का निर्गाय करें । इस सात्त्विक युद्धि का द्वी दूसरा नाम साम्य-बुद्धि है; और इसमें ' साम्य ' शब्द का अर्थ " सर्वभृतान्तर्गत आत्मा की एकता या समानता को पष्टचाननेवाली " है । जो युद्धि इस समानता को नहीं जानती वह न तो ग्रद है और न साचिक । इस प्रकार जब यह मान लिया गया कि नीति का निर्माय करने में साम्य-बुद्धि ही श्रेष्ठ हैं; तब यह प्रश्न बढता है कि बुद्धि की इस समता अयवा साम्य को कैसे पदचानना चाहिये ? क्योंकि युद्धि तो अन्त-रिन्द्रिय है, इसलिये उसका भला-बरापान हमारी भारतों से देख नहीं पडता । अत-एव बुद्धि की समतातया ग्रुद्धता की परीचा करने के लिये पहले मनुष्य के बाह्य बाचरण को देखना चाहिये; नहीं तो कोई भी मनुष्य ऐसा कह कर, कि मेरी बादि ग्रद है, मनमाना बर्ताव करने लगेगा। इसी से शास्त्रों का सिद्धान्त है, कि सबे ब्रह्मज्ञानी पुरुष की पर्चान बसके स्वभाव से ही तुथा करती है, जो केवल मुँह से कोरी वातें करता है वह सचा साधु नहीं। मगबहीता में भी श्वितप्रज्ञों तथा भगवद्गक्तों का लज्ज्ज्या बतलाते समय खास करके इसी बात का वर्शन किया गया है, कि वे संसार के भन्य लोगों के साथ कैसा वर्ताव करते हैं; भीर, तेरहवें म्राच्याय में ज्ञान की ब्याज्या भी इसी प्रकार-मर्यात् यह बतला कर कि स्वभाव पर ज्ञान का क्या परिग्राम होता है-की गई है । इससे यह साफ मालम होता है, कि गीता यह कभी नहीं कहती कि बाह्य कमी कुछ भी ध्यान न दो । परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये. कि किसी मनुष्य की-विशेष करके अनजाने मनुष्य की-बुद्धि की समता की परीचा करने के लिये यदापि केवल उसका याद्य कर्म या भाचरता-मीर, इसमें

मी, संकट समय का आचरण्—ही प्रधान साधन है, तयापि केवल इस बाख आचरण्-द्वारा ही नीतिमत्ता की अच्क परीचा हमेशा नहीं हो सकती । नयांकि कक नकुलोपाख्यान से यह सिद्ध हो चुका है, कि यदि बाझ कमें छोटा मी हो तयापि विशेष अवसर पर उसकी नैतिक योग्यता बड़े कमी के ही बरावर हो जाती है । इसी लिये हमारे शाखकारों ने यह सिद्धान्त किया है कि बाझ कमें चाहे छोटा हो या बड़ा, और वह एक ही को सुख देनेवाला हो या अधिकांश लोगों को, उसको केवल द्वादि की शुद्धता का एक प्रमाण् मानना चाहिये—इससे अधिक महत्त्व वसे नहीं देना चाहिये; किन्तु उस बाझ कमें के आधार पर पहले यह देल लेना चाहिये कि कमें करनेवाले की द्वादि कितनी शुद्ध है; और, अन्त में इस रीति से व्यक होनेवाली शुद्ध द्वादि के आधार पर ही उक्त कमें की नीतिमत्ता का निर्णय करना चाहिये—यह निर्णाय केवल वाझ कमों को देलने से ठीक ठीक नहीं हो सकता । यही कारण है कि कमें की अपेदा द्विद्ध के अधार पर ही उक्त कमें की नीतिमत्ता का निर्णय करना चाहिये—यह निर्णाय केवल वाझ कमों को देलने से ठीक ठीक नहीं हो सकता । यही कारण है कि कमें की अपेदा द्विद्ध के अर्थात वासना को ही प्रधानता ही गई है। नारदप्रशाप नामक मागवत्त्वमें का गीता से भी अर्वाचीन एक प्रनय है; उसमें सार्केटेय-नारद से कहते हैं:—

मानसं प्राणिनामेव सर्वकर्मैककारणम् । मनोतुरूपं वाक्यं च वाक्येन प्रस्फुटं मनः ॥

धार्यात् " मन ही लोगों के सब कमी का एक ( मूल ) कारण है । जैसा मन रहता है वैसी ही बात निकलती है, धौर बातचीत से मन प्रगट होता है " ( ना. ए. १. ७. १८ )। सारांश यह है कि मन ( प्रार्थात् मन का निश्चय ) सब से प्रथम है, असके धानन्तर सब कर्म हुआ करते हैं। इसीलिये कर्म-अकर्म का निर्णय करने के लिये गीता के शुद्ध-दादि के सिद्धान्त को ही बौद्ध प्रन्थकारों ने स्वीकृत किया है। उदाहराणार्थ, धम्मपद नामक बौद्धधर्मीय प्रसिद्ध नीति-प्रन्य के आरम्म में ही कहा है कि:—

मनोपुञ्चंगमा धम्मा मनोसेङा (श्रेष्ठा) मनोमया। मनसा च पदुङेन मासति वा करोति वा। ततो नं दुक्लमन्वेति चक्कतु बहतो पदं॥

द्मर्यात् '' मन यानी मन का न्यापार प्रथम है, उसके चनन्तर धर्म-क्रधर्म का चाचरण होता है; ऐसा क्रम होने के कारण इस काम में मन ही मुख्य ब्रौर श्रेष्ट हैं, इसलिये इन सब धर्मों को मनोभय ही समम्तना चाहिये, श्रर्यात् कर्ता का मन जिस प्रकार शुद्ध या दुष्ट रहता है उसी प्रकार उसके भाषण बार कर्म भी भले बुरे हुए। करते हैं तथा उसी प्रकार आगे उसे सुखहु:ख मिलता है।" हसी

<sup>ै</sup> पाली भाषा का इस खोक का भिन्न भिन्न छोग भिन्न थिन सर्थ करते हैं। परन्तु लडौं नक इम समझते हैं, इस स्प्रोक की रचना इसी तस्त्र पर की गई है, कि कर्य-अकर्म का

तरइ उपनिपदों भीर गीता का यह भनुमान मी (कीपी. ३. ३ भीर गीता. १८. १०) बौद धर्म में मान्य हो गया है, कि जिसका मन एक वार शुद्ध भीर निष्काम हो जाता है, उस स्थितप्रज्ञ पुरुष से फिर कभी पाए होना सम्मव नहीं, अर्थात सब कुछ करके भी वह पाए पुराय से श्रात्मित रहता है। इसीलिये याद्ध धर्मप्रन्यों में भनेक रपलों पर वर्गान किया गया है, कि 'भईत्' अर्थात प्रणांवरया में पहुँचा सुभा मनुष्य हमेगा ही शुद्ध श्रीर निष्याप रहता है (धम्मपद २६४ आर २६५; मिलिइ-प्र. ४.४.७)।

पश्चिमी देशों में नीति का निर्णुव करने के लिये दो पन्य र्ह:-पहला भाधि-देवत पन्य, जिसमें सदसदिवेक-देवता की शरगा में जाना पड़ता है: और दूसरा भाषिमातिक पन्य है, कि जो इस याग कर्ज़ारी के द्वारा नीति का निर्मायकरने के लिये कहता है कि " अधिकांश लोगों का अधिक हित किसमें हैं।" शरनत उत्पर किये गये विवेचन से यह स्पष्ट मालूम हो सकता है, कि ये दोनों पन्य जास्त्र-हि से भपूर्ण तथा एकपद्मीय हैं। कार्गा यह है कि सदसदिवेकशक्ति कोई स्वतंत्र वस्त या देवता नहीं है, किन्तु वह व्यवसायात्मक युद्धि में ही शामिल है, इसलिये प्रत्येक मनुष्य की पकृति भीर स्वभाव के अनुसार उसकी सदसद्विवेक-वृद्धि भी सारिवक, राजस या तामस दुआ करती है। ऐसी अवस्या में टलका कार्य-अकार्य निर्माय दोपराहित नहीं हो सकता; और, यदि केवल "अधिकांश लोगों का अधिक मुख " किसमें हैं, इस याल श्राधिमीतिक कसीटी पर ही घ्यान देकर मीतिसत्ताका निर्णय करें, तो कर्न करनेवाले प्ररूप की ख़िंद्र का कुछ भी विचार नहीं हो सकेता। तब, यदि कोई मनुष्य चोरी या व्यभिचार करे और उसके याग्य आनिप्रकारक परि गामों को कम करने के लिये या दिएाने के लिये पहले ही से सावधान होकर कह कुटिल प्रवन्ध कर ले, तो यही कहना पढ़ेगा कि उसका टुप्कृत्य, भाधिमातिक शीति-दृष्टि से, टतना निन्ननीय नहीं है। धातएव यह बात नहीं, कि केवल वैदिक धर्म में ही कायिक, वाचिक और मानसिक शुद्धता की भावश्यकता का चर्मान किया गया हो ( मतु. १२. ३-८; ६. २६ ); किन्तु बाइबल में भी ध्यभिचार को केवल कायिक पाप न मानकर, परस्त्री की भोर दूसरे पुरुषों का देखना या पुरपुरुष की भोर दूसरी ब्रियों का देखना भी व्यभिचार माना गया है ( मेव्यू. ५. २= ); द्यार बीद्रधर्म में कायिक वर्षात् वाहा ग्राहता के साथ साथ वाचिक चार मानातिक शहता की भी न्नावश्यकता बतलाई गई ई (धम्म. ६६ ग्रीर ३६१) । इसके दिवा ग्रीन साहव का यह भी कहना है, कि बाल मुख की ही परम साध्य मानने से मनुष्य-मनुष्य में कार राष्ट्र-१ए में दसे पाने के लिये प्रतिद्वन्द्विता उत्पन्न हो जाती है और कलह

निर्गय करने के लिये मानक्षिक रिश्वि का विचार अवस्य वरना पड़ता है। धम्मन्यद का नैवन्त्रूलर साहव ने अंग्रज्ञी में भाषान्तर किया है। उसमें इस श्लोक की टीका देखिये। S. B. E. Vor. pp. 3, 4.

का होना भी सम्भव है: क्योंकि बाह्य हुएल की प्राप्ति के लिये जो बाह्य साधन भावश्यक हैं, वे प्राय: दूसरों के सुख को कर्म किये विना अपने को नहीं मिल सकते। परनतु साम्यवदि के विषय में ऐसा नहीं कह सकते। यह आन्तरिक सस भात्मवश है, अर्थात् यह किसी दूसरे मनुष्य के सुख में बाघा न डालकर प्रत्येक को मिल सकता है। इतना ही नहीं; किन्तु जो भात्मेष्य को पहचान कर सब प्राणीयाँ से समता का व्यवहार करता है, वह गुप्त या प्रगट किसी रीति से भी कोई टक्कर कर भी नहीं सकता: और फिर रसे यह बतलाने की आवश्यकता भी नहीं रहती कि " इमेशा यह देखते रही कि अधिकांश लोगों का अधिक सल किसमें है।" कारण यह है कि कोई भी मनुष्य हो, वह सार-असार विचार के बाद ही, किसी कृत्य को किया करता है। यह बात नहीं, कि केवल नैतिक कर्में का निर्णय करने के लिये ही सार-असार-विचार की आवश्यकता होती है। सार-असार-विचार करते समय यही महत्त्व का प्रश्न होता है कि अन्तःकर्गा कैसा होना चाहिये ! क्योंके सब लोगों का धन्त:करगा एकसमान नहीं होता। धतएव, जब कि यह कह दिया कि " अन्तःकरमा में सदा साम्य-बुद्धि जागृत रहनी चाहिये;" तब फिर यह वत-साने की कोई आवश्यकता नहीं, कि अधिकांश लोगों के या सब आणियों के दित का सार-असार-विचार करो । पश्चिमी पंडित भी भव यह कहने लगे हैं, कि मानव-नाति के प्राशियों के सम्बन्ध में जोकुछ कर्तव्य हैं वे तो हैं ही, परन्तु मूलजानवराँ के सम्बन्ध में भी मनुष्य के कुछ कर्तन्य हैं जिनका समावेग कार्य-अकार्य-शास में किया जाना चाहिये। यदि इसी न्यापकऽष्टि से देखें तो मालम होगा कि "अधि-कांश लोगों का अधिक हित " की अपेता " सर्व-भूतदित " शब्द ही अधिक-च्यापक और उपयुक्त है, तथा "साम्यद्वदि" में इन सभी का समावेश हो जाता है। इसके विपरीत, यदि ऐसा मान लें कि किशी एक, मनुष्य की बुदि ग्रुद भार सम नहीं है; तो वह इस बात का ठीक ठीक हिसाब मने ही करते कि " अधिकांश लोगों का अधिक सुख " किसमें है, परन्तु नीतिधर्म में उसकी प्रशृति ष्ट्रोमा सम्मव नहीं है। क्योंकि, किसी सत्कार्य की छोर प्रवृति होना तो ग्रुद मन का गुगा या धर्म है--अह काम कुछ हिसायी मन का नहीं है। यदि कोई कहे, कि '' हिसाव करनेवाले मनुष्य के स्वमाव या मन को देखने की तुम्हें कोई आवरय-कता नहीं है, तुम्हें केवल यही देखना चाहिये कि उसका किया हुआ हिसाव सही है या नहीं, अर्थात् उस हिसाव से सिर्फ़ यह देख लेगा चाहिये कि कर्तन्य अकर्तन्य का निर्णाय हो कर तुम्हारा काम चल जाता है या नहीं "—तो यह भी सच नहीं हो सकता । कारण यह है कि सामान्यतः यह तो सभी जानते हैं कि सुखदुःस किसे कहते हैं; तो भी सब प्रकार के सुख-दुःखों के तारतम्य का हिसाव करते समय पहले यह निश्चय कर लेना पड़ता है कि किस प्रकार के मुख-दु:खों की कितना महत्त्व देना चाहिये; परन्तु सुखदुःख की इस प्रकार माप करने के लिये, उप्पातामापक यंत्र के समान, कोई निश्चित बाह्य साधन न तो वर्तमान समय में हैं, बार न

मविष्य में ही उसके मिल सकने की कुछ संमावना है, इसलिये सुखदु:लीं की ठीक ठीक कीमत उत्तराने का काम, यानी उनके महत्त्व या योग्यता का निर्णय करने का काम, प्रत्येक मनुष्य को ऋपने मन से ही करना पडेगा। परन्त जिसके मन में ऐसी आत्मीपम्य बुद्धि पूर्ण रांति से जागृत नहीं हुई है, कि ' जैसा में हैं वैसा ही उसरा भी है, ' उसे दसरों के सखदाख की तीवता का स्पष्ट ज्ञान कभी नहीं ही सबता; इसलिये वह इन सुख दुःखों की सची योग्यता कमी जान ही नहीं सकेगा: और, फिर तारतम्य का निर्धाय करने के लिये उसने सुख-दु:खों की जो कुछ कीमत पहले ठहरा ली होगी उसमें मूल हो जायगी और शंत में उसका किया हुआ सब हिसाव भी गुलत हो जायगा। इसीलिये कहना पडता है, कि"अधिकांश लोगें के आधिक सुख को देखना" इस वान्य में "देखना" सिर्फ हिसाव करने की बाह्य किया है जिसे प्राधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये. किन्त जिस आत्मीपम्य और निर्लोभ बादि से ( अनेक ) दूसरों के सख-दः खों की यथार्थ कीमत पहले उद्घाई जाती हैं. वहीं सब प्राणियों के विषय में साम्यवस्था की पहुँची हुई शुद्ध बुद्धि ही गीतिमत्ता की सच्ची जड़ है। स्मरण रहे कि गीतिमत्ता निर्मम, शह, भेमी, सम, या ('संत्रीप में कहें तो ) सत्वर्शाल ग्रंत:करगा का धर्म है: वह कहा. केवल सार-प्रसार-विचार का फल नहीं है। यह सिद्धान्त इस कथा से श्रीर भी स्पष्ट हो जायगा;--भारतीय युद्ध के बाद युधिष्टिर के राज्यासीन होने पर जब कन्ती अपने प्रत्रों के पराक्रम से कृताये हो चुकी तय वह धतराष्ट्र के साथ वानप्रस्यात्रम का बाचरण करने के लिये वन को जाने लगी। उस समय उसने युधिष्टर को कुछ उपदेश किया है; भीर, 'तू अधिकांश लागा का कल्याम किया कर' इत्यादि बात का बतझड न कर. उसने युधिष्टिर से सिर्फ यही कहा है कि "मनस्ते महदर् च " ( ममा. अथ. १७. २१ ) अर्थाद ' तू अपने मन को हमेगा विगाल बनाये रख । ' जिन पश्चिमी पंडितों ने यह प्रातिपादन किया है, कि केवल " अधि-कांश सोगों का अधिक सुख किसमें है "यही देखना नीतिमत्ताकी सच्ची, शास्त्रीय भीर सीधी कसीटी हैं: वे कदाचित पहले ही से यह मान लेते हैं: कि उनके समान ही अन्य सब लोग ग्रुद्ध मन के हैं, और ऐसा समम कर वे अन्य सब लोगों को यह बतलाते हैं कि नीति का निर्धाय किस रीति से किया जावे। परन्त ये पंहित जिस बात को पहले ही से मान लेते हैं वह सच नहीं हो सकती, इसलिये नीति-निर्माय का उनका नियम अपूर्ण और एक पत्नीय सिद्ध होता है। इतना ही नहीं: बल्कि उनके लेखों से यह असकारक विचार भी उत्पन्न हो जाता है कि सन, स्वभाव या शील को यंघार्थ से अधिक-अधिक ग्रुद्ध और पांपभीरु बनाने का प्रयत्न करने के बदले, यदि कोई नीतिमान् बनने के लियं अपने कर्मी के वाह्य परिशासी का हिसाब करना सीख ले तो वस होगा; और, फिर जिनकी स्वार्थ बुद्धि नहीं ह्रदी रहती है वे लोग भूत, भिय्याचारी या ढोंगी (गी. ३. ६) वनकर सारे समाज की हानि का कारण हो जाते हैं। इसलिये केवल नोतिमता की कसीटी

की दृष्टि से देखें, ती भी कर्मी के केवल वाह्य परिगामी पर विचार करनेवाला मार्ग का शहर सं पुरा पा परिवास के कुनार जाल गार्यामा पर जियार करानाता तात रूपणा तथा अपूर्ण अर्तात होता है। अतः हमारे निश्चय के अनुसार गोता का यही सिखान्त पश्चिमी आधिदेविक और अपूर्णभीतिक पूर्वों के मता की अपूर्ण, श्राधिक मार्मिक, स्थापक, युक्ति-नंगत कार निर्देष है, कि वाह्य कर्मी से स्थक होन-वाली बार संकटक समय में भी ध्ह रहनेवाली साम्यबुद्धि का ही सहारा इस काम में, अथाद कर्मयोग में, लेना चाहियो, तथा ज्ञान युक्त निस्सीम ग्रुद्ध बुद्धि या

शिल ही सदाचराग की सच्ची कसीटी है। नीतिशास्त्रतंत्रधी श्राधिमीतिक स्रीर त्राधिदेविक प्रन्थों का होडकर नीति क विचार अध्यात्मिक दृष्टि से करनेवाले पश्चिमी पंडितों के प्रन्यों को यदि देखें, तो मालम होगा कि उनमें भी नीतियत्ता का निर्धाय करने के विषय में गीता के ही सहशु कर्म की अपेदा शुद्धबुद्धि को ही विशेष प्रधानता दी गई है। उदाहरणार्थ प्रसिद्ध जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट के " नीति के प्राच्यात्मक मूलतत्त्व " तथा नीते शास्त्रसंबंधी दसरे प्रन्यों को लीजिये। यद्यपि कान्द्र ने सर्वभूतातीस्य का विकास श्चपने प्रन्थों सें नहीं दिया है, तथापि व्यवसायात्मक और वापनात्मक युद्धि का ही सक्तम विचार करके उसने यह निश्चित किया है-कि (१) किसी कर्म की नतिक योग्यता इस बाह्य फल पर से नहीं उत्तराई जानी चाहिये, कि इस-कर्म द्वारा कितने मनुष्या को सुख होगा; विल्क उसकी योग्यता का निर्णय यही देख कर करना चाहिये, कि कर्म करनेवाले मनुष्य की 'वासना 'कहाँ तक शुद्ध है; (२) मनुष्य की इस वासना (अर्थाव वासनात्मक वादि) को तमी ग्रदः, पवित्र और स्वतंत्र समझना चाहिये, जब कि वह इंदियमुखों में लिस न रह कर ं सर्वेव शुद्ध ( व्यवसायात्मक) बुद्धि की आज्ञा के (अर्थात् इस युद्धिद्वांरा निश्चित कर्तच्य-अकर्रांच्य के नियमों के ) शुद्धि की जाजा के ( अर्थात् इस बुद्धिहारा निश्चित कर्त्तव्य-अकर्तव्य के नियमों के ) अनुसार चलने लगे; (३) इस प्रकार इंदिय. निमन्न हो जाने पर जिसकी वासना ग्रुद्ध हो गई हो, उस पुरुष के लिये किसी नीतिनियमादि के बंधन की आवश्यकता नहीं रह जाती-ये नियम तो सामान्य मनुष्यां के भी लिये हैं; (४) इस प्रकार से वासना के शुद्ध भी जाने पर जो कुछ कर्म करने को वह शुद्ध वासना या युद्धि कहा करती है, वह इसी विचार से कहा जाता है कि "हमारे समान यदि दूसरे भी करने लग तो परिगाम क्या होगा;" भौर ( ५ ) वासना की इस स्वतंत्रता और शुद्धता की उपपत्ति का पता कर्म-एष्टि को छोड कर ब्रह्मस्वस्रिप्ट में प्रवेश किये विना नहीं चल सकता। परन्तु आत्मा और ब्रह्मसृष्टि संबंधी कान्ट के विचार कुछ अपूर्ण है; झौर, ग्रीन यग्रीप कान्ट का ही इनुयायी है, तथापि उसने अपने " नीतिगास्त्र के उपोद्धात " में पहले यह सिद

<sup>\*</sup> Kant's Theory of Fthics, trans by Abbott, 6th Ed. Ed. पुस्तक में ये सब सिद्धान्त दिये गय है। पहला सिद्धान्त १०, १२, १६ और २४ वें प्रष्ट में; दूसरा ११२ और ११७ वें पष्ट में; ती6रा ३१, ५८,१२१ और २९० वें प्रष्ट में; चौषा १८, ३८, ५५ और ११९ वें प्रष्ट में और पांचवाँ ७०-७३ तथा ८० वें प्रष्ट में पाठकों को मिलेगा

किया है कि बाह्य सृष्टि का अर्घात ब्रह्मागढ का जो अगम्य तत्त्व है वहा आत्मस्व-रूप से पिग्रह में अर्थात् मनुष्य देह में अंशतः भादुर्भूतं हुआ है। इसके अनन्तर बसने यह प्रतिपादन किया है, कि मनुष्य शरीर में एक नित्य और स्वतंत्र तत्त्व है (अर्थात् जिसे बात्ना कहते हैं) जिसमें यह बतकट इच्छा होती है कि सर्व-भतान्तर्गत अपने सामाजिक पूर्ण स्वरूप को अवश्य पहुँच जाना चाहिये: और यही इच्छा मनुष्य को सदाचार की श्रोर प्रवृत्त किया करती है, इसी में मनुष्य का नित्य श्रीर चिरकालिक कत्यागा है, तथा विषय-सुख अनित्य है। सारांश यही देख पडता है कि बग्रांपे कान्य और श्रीन दोनों ही की दृष्टि कान्यात्मिक है: त्यापि श्रीन स्ववसायात्मक बृद्धि के न्यापारों में ही लिपट नहीं रहा. किन्त उसने कर्म-अकर्म-विवेचन की तथा वासना-स्वातंत्र्य की स्पर्णत की, पिएडं श्रीर ब्रह्मागढ दोनों में एकता से व्यक्त होनेवाले शह ग्रात्मस्वरूप तक, पहुँचा दिया है। बाह्य भार ग्रीन जैसे याज्यात्मिक पाश्चात्य नोतिशास्त्रज्ञों के वक्त सिद्धान्तों की भीर नीचे लिखे गये गीता-प्रतिपादित कुछ सिद्धान्तों की तुलना करने से देख पडेगा, कि यद्यपि वे दोनों प्रचरशः एक बरावर नहीं हैं, तथापि उनमें दूछ प्रदम्त समता भवश्य है । देखिये, गीता के सिद्धान्त ये हैं:-(१) बाह्य कर्म की अपेद्धा कर्ता की ( वासनात्मक ) बुद्धि ही श्रेष्ट हैं; (२) न्यवसायात्मक बुद्धि आत्मनिष्ट हो कर जव सन्देहनहित तया सम हो जाती है, तब फिर वासनात्मक बुद्धि आए ही आप शुद्ध भौर पवित्र हो जाती है; (३) इस रीति से जिसकी बुद्धि सम और स्थिर हो जाती है, वह स्थितप्रज्ञ पुरुष इमेशा विधि और नियमों से परे रहा करता (४) और उसके भाचरण तथा उसकी आत्मैक्यबुद्धि से सिद्ध होनेबाले नीति, नियम सामान्य प्ररुपों के लिये बादर्श के समान पूजनीय तथा प्रमागुभूत हो जाते हें और (५) पिराड अर्थात देह में तथा ब्रह्माराड अर्थात सृष्टि में एक ही छाता-स्वरूपी तत्त्व है, देहान्तर्गत कात्मा कपने ग्रुद्ध कीर पूर्ण स्वरूप (सोदा) को प्राप्त कर लेने के लिये सहा उत्स्रक रहता है तथा इस ग्रुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर सब प्राशियों के विषय में आत्मीपन्य-दृष्टि हो जाती है। परन्त यह दात ध्यान देने योग्य है कि ब्रह्म, आत्मा, माया, आत्म स्वातंत्र्य, ब्रह्मात्मेश्य, क्रमंविपाक इत्यादि विषयों पर हमारे वेदान्तगास्त्र के जो सिद्धान्त हैं, वे कान्ट और श्रीन के सिदान्तों से भी बहुत आगे वहे हुए तया अधिक निश्चित हैं; इसलिये उपनिपदा-न्तरात वेदान्त के आधार पर किया हुआ गीता का कर्मयोग विवचन आध्यात्मिक दृष्टि से असंदिग्य, पूर्व तथा दोपरित हुआ है; और, आजकल के बेदान्ती जर्मन पंडित प्रोफेनर डायशन ने नोति-विवेचन की इसी पहाति की. अपने " अध्यात्म शास्त्र के मूलतस्व " नामक प्रनय में, स्वीकार किया है । आयतन, शोपेन हार कर अनुवायों हैं; उसे ग्रोपेनहर का यह सिद्धान्त प्रश्तिया मन्य है, कि " मंसार का

<sup>\*</sup> Green's Prolegomena to Ethics, § § 99, 174-119 and 233-232.

मुसकारण वासना ही है "इसलिये इसका ज्ञय किये विना दुःख की निवृति होना असम्भव है; अतएव वासना का चय करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तन्य है; " और इसी भाष्यात्मिक सिद्धान्तद्वारा नीति की रूपपत्ति का विवेचन उसने अपने क्क अन्य के तीसरे भाग में स्पष्ट रीति से किया है। उसने पहले यह सिद्ध कर दिखलाया है कि वासना का चय होने के लिये या हो जाने पर सी कर्मी की छोड़ देने की श्रावश्यकता नहीं है, बल्क ' वासना का परा चय हुआ है कि नहीं ' यह बात परोपकारार्य किये गये निष्काम-कर्म से जैसे प्रगट होती है, बैसे अन्य किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं होती, अतएव निष्काम-कर्म वासनावय का ही लचरा और फल है। इसके बाद उसने यह अतिपादन किया है, कि वासना की निष्कामता ही सदाचरण और नीतिमता का भी मूल है; और, इसके अन्त में गीता का " तस्मादसकः सततं कार्यं कर्मं समाचर" (गी. ३. १, ६) यह स्रोक दिया है । इससे मालम होता है, कि दायसन को इस उपपत्ति का ज्ञान गीता से ही हुआ होगा। जो हो; यह यात कुछ काम गौरव की नहीं, कि दायसन, प्रीन, शोपेन हर और कान्ट के पूर्व-अधिक क्या कहें, अरिस्टाटल के भी सैकड़ों वर्ष पूर्व-ही ये विचार इमारे देश में प्रचलित हो चुके ये। भाज कल बहुतेरे लोगों की यह समम हो रही है, कि वेदान्त केवल एक ऐसा कोरा बखेडा है जो हमें इस संसार को छोड देने और मोज की प्राप्ति करने का उपदेश देता है: परन्त यह समम ठीक नहीं। संसार में जो कहा भासी से दीख रहा है उसके भागे विचार करने पर ये प्रभ उठा करते हैं, कि "में कौन हूँ ? इस सृष्टि की जड़ में कौनसा तत्त्व है ? इस तत्त्व से मेरा क्या सम्बन्ध है ? इस सम्बन्ध पर ध्यान दे कर इस संसार में मेरा परमसाच्य या धान्तिम घ्येय क्या है ? इस साघ्य या घ्येय को प्राप्त करने के लिये मुक्ते जीवनयात्रा के किस मार्ग को स्वीकार करना चाहिये स्रथवा किस मार्ग से कीन सा ध्येय सिद्ध होगा? " भौर, इन गहन प्रश्नों का ययाशाकी शास्त्रीय शीत से विचार करने के लिये ही चेदान्तशास्त्र प्रभूत हुआ है; बल्कि निष्पच दृष्टि से देखा जाय तो यह मालूम होगा कि समस्त नीतिशास्त्र भर्यात् मनुष्यों के पारस् रिक व्यवहार का विचार, उस गहन शास्त्र का ही एक मङ्ग है। सारांश यह है कि कर्मयोग की उपपत्ति वेदान्तशास्त्र ही के आधार पर की जा सकती है: और ग्रव संन्यासमार्गीय लोग चाहे कुछ भी कहें, परन्तु इसमें सन्देह नहीं की गतितशास्त्र के जैसे-ग्रद गणित और व्यावद्वारिक गणित-दो मेद हैं, उसी प्रकार वेदान्तशास्त्र के भी दो भाग-मार्यात् ग्राह्य वेदान्त भीर नैतिक अथवा स्याव हारिक वेदान्त-होते हैं। कान्ट तो यहाँ तक कहता है, कि मनुष्य के मन में 'पर-सेश्वर' (परमातमा) 'ऋमृतत्त्व' और ' (इच्छा-)स्वातंत्र्य' के सम्बन्ध के गृह विवार इस नीतिप्रश्न का विचार करते करते ही उत्पन्न हुए हैं, कि " में संसार में किस

<sup>\*</sup>See Deussen's Elements of Metaphysics Eng. trans. 1909, p. 304.

तरह से बतांव करूँ या संसार में मेरा सचा कर्चत्य क्या है?" और ऐसे प्रश्नों का उत्तर न देकर नीति की उपरांत केवल किसी बाह्य सुख की दृष्टि से ही चतलाना, मानो मनुष्य के मन की उस पशुकृति को, जो स्वमावतः विषयसुख में लिए रहा करती है, उत्तेजित करना एवं सची नीतिमत्ता की जड़ पर ही कुन्हाड़ी मारना है। " अब इस चात को अलग करके समम्भाने की कोई आवश्यकता नहीं, कि यद्यपि गीता का प्रतिपाध विषय कर्मयोग ही है तो भी उसमें शुद्ध वेदास्त क्यों जोर केंस आगया। कान्ट ने इस विषय पर " शुद्ध ( व्यवसायात्मक ) शुद्धि की मीमांसा " नामक दो अलग अलग प्रन्य लिखे हैं। परन्तु हमारे श्रीपनिपदिक तरवज्ञान के अनुमार भगवद्गीता ही में इन दोनों विषयों का समावेश किया गया है; चाल्क श्रद्धामूलक मक्तिमार्ग का भी विवेचन उसी में होने के कारगा गीता सब से श्राधिक प्रास्त प्रमाग्रामूत हो गई है।

मोत्त्वधर्म को जगामर के लिये एक छोर रख कर केवल कर्म-अकर्म को परीचा के नैतिक तत्व की दृष्टि से भी जब 'साम्यदृद्धि' दी श्रेष्ट सिद्ध द्वोती द्वी; तब यद्वी पर इस बात का भी योड़ासा विचार कर लेना चाहिये, कि गीता के अध्यातिमक पद्म को छोड़ कर नीतिग्राखों में अन्य दूसरे पन्य केसे और क्यों निर्माण दुए ! डास्टर पाल कारस ! नामक एक प्रसिद्ध अमेरिकर प्रन्यकार अपने नीतिग्राख-

Empiricism, on the contrary cuts up at the roots the morality of intentions (in which, and not in actions only consists the high worth that men can and ought to give themselves)... Empiricism, moreover, being on this account allied with all the inclinations which (no matter what fashion they put on) degrade humanity when they are raised to the dignity of a supreme practical principle, ... is for that aeason much more dangerous." Kant's Theory of Ethics, PP. 163, and 236-238. See also Kant's Critique of Pure Reason, (trans. by MaxMuller) 2 nd Ed. PP, 640-657.

<sup>†</sup> See The Ethical Problem, by Dr. Carus, 2 nd Ed. p. 111. "Our proposition is that the leading principle in ethics must be derived from the philosophical view back of it. The world-conception a man has, can alone give character to the principle in his ethics. Without any world-conception we can have no ethics. (i.c. ethics in the highest sense of the ward). We may act morally like dreamers or somambulists, but our ethics would in that case be a mere moral instinct without any rational insight into its raison d'etre."

विषयक प्रन्यं में इस प्रश्न का यह उत्तर देता है, कि "पिंड ब्रह्मांड की रचना "के सम्बन्ध में मनुष्य की जैसी समम्म (राय) द्वीती है, उसी तरह शीतिग्रास्त्र के मूल तत्त्वों के सम्बन्ध में उसके विचारों का रङ्ग वदलता रहता है। सच पूछी तो। पिंड-. महांड की रचना के सम्बन्ध में कुछ न कुछ निश्चित मत हुए बिना नैतिक प्रश्न ही वेपस्थित नहीं हो सकता। पिंट ब्रह्मांड की रचना के सम्बन्ध में कुछ पकामत न रहने पर भी हम लोगों से कुछ नैतिक आचरण कदाचित हो सकता है: परन्त यह श्राचरण स्वतावस्या के व्यापार के समान होगा, इसलिये इसे नैतिक कहने के बढ़ले देह-धर्मानसार होनेवाली केवल एक कायिक किया ही कहना चाहिये।" उदा-. इस्सार्थ, वाधिन अपने वचीं की रहा के लिये प्रासा देने को तैयार हो जाती है: परन्त इसे हम उसका नैतिक भाचरण न कह कर उसका जन्म-सिद्ध स्वमाश ही कहते हैं। इस उत्तर से इस बात का अच्छी तरह स्पर्शकरण हो जाता है, कि नीतिशास्त्र के वपपादन में अनेक पन्य क्यों हो गये हैं। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि " में कीन हूँ, यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ, मेरा इस संसार में क्या उपयोग हो सकता है " इत्यादि गृढ प्रश्नों का निर्याय जिस तत्व से हो सकेगा, उसी तत्व के अनुसार प्रत्येक विचारवान पुरुष इस बात का भी निर्णय भवश्य करेगा, कि सुमे अपने जीवन काल में अन्य लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये । परन्त इन गृह प्रश्नों का उत्तर सिल सिल काल में तथा मिल सिल देशों में एक ही प्रकार का नहीं हो सकता। यूरोपखंड में जो ईसाई धर्म प्रचलित है रसमें यह वर्णन पाया जाता है, कि मनुष्य और सृष्टि का कर्ता, बाहबल में वार्थित सगुण परमेश्वर है और उसी ने पहले पहल स्सार को उत्पन्न करके सदाचरण के नियमादि बनाकर मुनुष्यों को शिचा दी है; तया बारम्म में ईसाई पंढितों का भी यही ग्रमिप्राय वा कि वाइवल में वार्गित पिंड-ब्रह्मांड की इस कल्पना के अनुसार वाइयल में कहे गये नीति-नियम ही नीतिशास्त्र के मूल तत्त्व हैं फिर जब यह मालूम होने लगा कि ये नियम ज्यावहारिक दृष्टि से अपूर्ण हैं, तब इनकी पृति करने के लिये अथवा स्पष्टी-करगार्थ यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि परमेश्वर ही ने मनुष्य को सदसद्दिनेक शक्ति दी है। परन्तु ग्रनुभव से फिर यह अड्चन दिख पड़ने लगी, कि चौर और साइ दोनों की सदसद्विवेक शक्ति एक समान नहीं रहती; तव इस मत का प्रचार होने लगा कि परमेश्वर की इच्छा नीति शास्त्र की नींव भले ही हो, परन्तु इस ईश्वरी हुच्छा के स्वरूप को जानने के लिए केवल इसी एक वात का विचार करना चाहिये, कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख कियमें इ-इसके सिवा परमेशर की इच्छा को जानने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। पिंडश्रह्मांड की रचना के सम्बन्ध में ईसाई जीनों की जो यह समक्त है—कि वाइवल में विगात सगुण परमेखर न्हीं संसार का कर्ता है श्रीर यह उसकी ही इच्छा या श्राज्ञा है कि मनुष्य नीति के नियमानुसार वर्तांव करे-उसी के काधार पर उक्त सब मत प्रचतित हुए ईं। परन्तु आधिमौतिक शास्त्रों की बन्नति तया घृदि होने पर जब यह मालूम होने सगा कि

इसाई धर्मपुस्तकों में पिंड-यहांद्र की रचना के विषय में कहे गये सिद्धान्त ठीक नहीं हैं: तब यह विचार छोड दिया गया कि परमेश्वर के समान कोई सृष्टि का कर्ता है या नहीं, और यही विचार किया जाने लगा कि नीतिशास्त्र की इमारत प्रत्यच दिखनेवाली वातों की नोंव पर क्योंकर खड़ी की जा सकती है। तब से फिर यह माना जाने लगा. कि अधिकांश लोगों का अधिक उल या कल्यण, अथवा मनु-प्यत्य की वृद्धि, यही दृश्य तत्व नीतिगास्त्र के सूल कारण हैं। इस प्रतिपादन से इस बात की किसी उपपत्ति या कारणा का कोई उक्षेख नहीं किया गया है, कि कोई मनुष्य भविकांश लोगों का सधिक दित क्यों करे ? सिर्फ इसना ही कह दिया नाता है, कि यह मनुष्य की निय बहुनेवाली एक स्वभाविक प्रवृत्ति है। प्रन्तु मनुष्य-स्वभाव में स्वार्य सरीखी और भी दूसरी वृत्तियाँ देख पहती हैं इसलिये इस पंय में भी फिर भेद होने लगे। नीतिमचा की ये सब उपपित्याँ कुछ सर्वया निर्दोप नहीं हैं। क्योंकि उक्त पंथों के सभी पंडितों में स्पष्टि के दृश्य पदार्थों से परे सृष्टि की जड में कुळ न कुळ चम्यक तत्त्व श्रवश्य है, " इस सिद्धान्त पर एक ही सा श्राविश्वास भीर मध्यदा है, इस कारण दनके विषय-प्रतिपादन में चाहे कहा भी भडचन क्यों न हो, वे लोग केवल वाह्य श्रीर दृश्य तत्त्वों से ही किसी तरह निर्वाह कर सेने का हमेशा प्रयत्न किया करते हैं। नीति तो सभी को चाहिये, न्योंकि वह सब के लिये आवश्यक हैं: परन्त उक्त कथन से यह मालम हो जायगा, कि पिंड-ब्रह्मांड की रचना के सम्बन्ध में मिश्र भिन्न मत होने के कारण उन लोगां की नीतिशास्त्र-विषयक उपपत्तियों में हमेग़ा कैसे भेद हो जाया करते हैं। इसी कारण से पिंदबह्मांड की रचना के विषय में ब्याधिमातिक, ब्याधिवैविक क्रीर क्राध्यात्मिक मतों के अनुसार हमने नीतिशास्त्र के प्रतिपादन के (तीसरे प्रकारण में ) तीन भेद किये हैं और सागे फिर प्रत्येक पंच के मुख्य मुख्य सिद्धान्ता का भिन्न भिन्न विचार किया है। जिनका यह मत है कि संगुगा परमेश्वर ने सर्व दृश्य सृष्टि को बनाया है, वे नीतिगास्त्र का केवल यहीं तक विचार करते हैं, कि क्रपने धर्म अन्यों में परमेखर की जो आजा है वह, तया परमेखर की ही सत्ता से निर्मित सदसद्विचेचन शक्तिरूप देवता ही सब कुछ है—इसके बाद और कुछ नहीं है। इसको हमने ' आधिदेविक ' पन्य कहा है; क्योंकि सगुण परमेश्वर भी तो एक देवता ही है न। अब, जिनका यह सत है, कि दृश्य सृष्टि का आदि कारण कोई भी अदृश्य मूल-तत्व नहीं है, और यदि हो भी तो वह मनुष्य की बुद्धि के लिये बाग्य है: वे लोग ' श्रीवकांश लोगें। का बाधक करवाण ' या ' मनुष्यत्व का परम उत्कर्ष ' जैसे केवल हरूय तत्त्व हारा ही नीतिराख का प्रतिपादन किया करते हैं और यह मानते हैं कि इस बाह्य और दृश्य तत्व के परे विचार करने की कोई ब्रावश्यकता नहीं है। इस पन्य को समने 'श्राधिमातिक ' नाम दिया है। जिनका यह सिद्धान्त है, कि नामरूपात्मक दृश्य सृष्टि की जड में आत्मा सरीवा कुछ न कुछ नित्य और अध्यक्त तत्त्व- अवश्य है, वे लोग अपने नीतिज्ञा स

उपपत्ति को काधिमातिक उपपत्ति से भी परे ले जाते हैं, कीर कात्मज्ञान तथा भीति या धर्म का मेल करके इस बात का निर्याय करते हैं कि संसार में मनुष्य का सन्ना क्तेम्य क्या है। इस पन्य को हमने ' आज्यात्मिक 'कहा है। इन तीनी पन्यों में माचार-मीति एक ही है परनत पिश्व-प्रझांड की रचना के सम्बन्ध में प्रखेक पन्य का मत मिन्न भिन्न है इससे नीतिशास्त्र के मूलतत्त्वों का स्वरूप हर एक पन्य में योडा योडा वदलता गया है। यह बात प्रगट है कि व्याकरण गास कोई नई भाषा नहीं बनाता, किन्त जो भाषा व्यवहार में प्रचलित रहती है उसी के नियमें। की वह खोज करता है और भाषा की उन्नति में सहायक होता है: ठीक यही हाल गीतिशाख का मी है। मनुष्य इस संसार में जब से पैदा हुआ है बसी दिन से वह स्वयं अपनी ही बुद्धि से अपने आचरण को देशकालानुसार गुद्ध रखने का प्रयत्न भी करता चला घाया है: घीर' समय समय पर जो प्रसिद्ध पुरुप या सहाता हो गये हैं उन्हों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार आचार ग्राहि के लिये ' चोदना ' या प्रेरगाारूपी भनेक नियम भी बना दिये हैं। नीतिशाक्त की क्यति कुछ इस लिये नहीं हुई है, कि वह इन नियमें। को तोड कर नये नियम बनाने लगे। हिंसा सत कर, सच बोल, परोपकार कर, इत्यादि नाति के नियम प्राचीन काल से ची चलते आये हैं। अब नीतिशास्त्र का शिर्फ यही देखने का काम है, कि मीति की यथोचित बृद्धि होने के लिये सब नीति नियमों में मलतत्व क्या है। यही कारण है कि जब हम शीतिशास्त्र के किसी मी पन्य को देखते हैं. तब इस वर्तमान प्रचलित नीति के प्रायः सब नियमों को सभी पंथों में एक से पाते हैं; उनमें नो कुछ मेद दिखलाई पड़ता है, वह उपपत्ति के स्वरूपमेद के कारगा हैं: घौर, इसिनये ढा॰ पाल कारस का यह कथन सच मालूम होता है कि इस मेद के होने का मुख्य कार्गा यही है कि हर रक पंथ में पिंड बहांड की रचना के सम्बन्ध में भिन्न मिन्न मत है।

भव यह बात सिद्ध हो गई कि मिल, स्पेन्सर, कान्य आदि आधिमीतिक पंच के आधुनिक पाश्चास गीतिशास्त्र-विषयक प्रत्यकारों ने आत्मीपन्य-दृष्टि के सुलम तथा ध्यापक तस्त्र की छोड़कर, " सर्वभूतिहित " या " अधिकांश लोगें। का अधिक हित " जैसे आधिभीतिक और बाद्य " तत्र्व पर ही गीतिमत्ता को स्थापित करने का जो प्रयत्न किया है वह हुसी किये किया है कि पिंडमहांब-सम्बन्धी उनके मत प्राचीन मतों से भिन्न हैं। परन्तु जी लोग उक्त नृतन मतों को नहीं मानते और जो हन प्रभा का स्पष्ट तथा गंभीर विचार कर लेना चाहते हैं— कि " मै कीन हूँ ? सृष्टि क्या है ? मुक्ते हुस सृष्टि का ज्ञान कैसे होता है ? जो सृष्टि सुम्म से बाहर है वह स्वतंत्र है या नहीं ? यदि है, तो उसका मृत्यत्य क्या है ? हस तस्त्र से मेरा क्या सम्बन्ध है ? एक मनुष्य दूसरे के सुल के लिये अपनी जान वर्षों देवे ? जो जनम लेते हैं वेमरते भी हैं दस नियम के अनुसार यदि यह बात निश्चित है , कि जिस प्रस्ती पर हम रहते हैं उसका और उसके साथ समस्त प्राधियों का

त्तवा इसारा भी किसी दिन ब्रवश्य नाश हो जायगा, तो नाशवान माविष्य पीढियों के लिये इस अपने सुख का नाश क्यों करें ? "-अयवा, जिन लोगों का केवल इस वत्तर से परा समाधान नहीं होता. कि " परोपकार आदि मनोवृत्तियाँ इस कर्म-मत. सानित्य और दृश्य स्रष्टि की नैसर्गिक प्रसति ही हैं ". और जो यह जारना चाहते हैं कि इस नैसर्रिक प्रवृत्ति का मूलकारण क्या है-उनके लिये प्रध्यात्म-शास्त्र के नित्य-तत्त्वज्ञान का सद्वारा सेने के सिवा खीर कोई दसरा मार्ग नहीं है । और.. इसी कारण से मीन ने घरने नीतिशास्त्र के प्रनय का स्नारम्म इसी तत्त्व के प्रतिपादन से किया है, कि जिस फ्रात्मा को जडस्टि का जान होता है वह आत्मा जडस्टि से अवश्य ही भित्त होगा: और, कान्ट ने पहले व्यव-सायात्मक प्रार्ट्ध का विवेचन करके किर वासनात्मक प्रार्ट्ध की तथा नीतिशास्त्र की मीमांसा की है। ' मनुष्य भ्रपने सुख के लिये या अधिकांश लोगों को सुख देने के सिये पैदा रुखा है '-यह कचन अपर अपर से चाहे कितना ही मोहक तथा उत्तम दिखे. परन्त वस्ततः यह सच नहीं है। यदि हम चगामर इस यात का विचारकरें, कि जो महात्मा केवल सत्य के लिये प्रामान्द्रान करने को तैयार रहते हैं. उनके मन में क्या यही हेत रहता है, कि भविष्य पीढ़ी के लोगों को श्राधिकाधिक विषयसख द्दोंव; तो यही कहना पढ़ता है, कि अपने तथा अन्य लोगों के अनित्य आधिमी-तिक सुस्तों की अपेना इस संसार में मनुष्य का और भी कहा दसरा अधिक महत्त्व का परमसाध्य या वहेश अवश्य है। यह वहेश क्या है ? जिन्हों ने पिंडमहांड के नामरूपात्मक, (भ्रतएव ) नाशवान्, (परन्त्) दृश्य स्वरूप से भ्राच्छादित भ्रात्मः स्वरूपी नित्य तत्त्व को अपनी आत्मप्रतीति के द्वारा जान लिया है: ये लोग वक्त प्रश्न का यह उत्तर देते हैं, कि अपने खात्मा के अमर, श्रेष्ट, श्रद्ध, नित्य तथा सर्वन्यापी स्वरूप की पहचान करके उसी में रम रहना ज्ञानवान मनुष्य का इस नाशवान् संसार में पहला कर्त्तच्य है । जिसे सर्वभूतान्तर्गत जात्मेक्य की इस तरष्ट से पहचान हो जाती है तथा यह ज्ञान जिसकी देह तथा होदेया में समा जाता है, वह पुरुष इस बात के सोच में पढ़ा नहीं रहता कि यह संसार कुठ है या सच: किंतु यह सर्वभूतिहित के लिये बद्योग करने में आप ही आप प्रवृत्त हो जाता है धीर सत्य मार्ग का अप्रेसर वन जाता है; क्योंकि उसे यह पूरी तीर से मालूम रहता है कि भविनाशी तथा त्रिकाल-भयाधित सत्य कौनता है । मनुष्य की यही धाज्यात्मिक पूर्णावस्या सब नीति-नियमा का मूल उद्गम-स्थान है और इसे ही वेदान्त में 'मोद्य' कहते हैं। किसी-भी नीति को लीजिये, वह इस अंतिम साष्य से अलग नहीं हो सकती; इसलिये नीतिशास्त्र का या कर्मयोगशास्त्र का विवेचन करतेसमय माखिर इसी तत्त्व की शरण में जाना पड़ता है। सर्वार्त्मनयरूप श्रन्यक्त मूल तत्व का ही एक व्यक्त स्वरूप सर्वभूतहितेच्छा है: घाँर, सगुण परमेश्वर तथा ध्यय स्टि दोनों उस फ्रात्मा के ही व्यंक्तस्वरूप हैं जो सर्वभूतान्तर्गत. सर्वव्यापी श्रीर अन्यक है। इस ध्यक स्वरूप के आगे गये विना श्रार्थात सत्यक श्रातमा

का ज्ञान प्राप्त किये विना, ज्ञान की पूर्ति तो द्वोती 'ही नहीं; ार्केन्तु इस संसार में इर एक मनुष्य का जो यह परम कर्त्तस्य है, कि शरीरस्य घात्मा को पूर्णावस्या म पहुँचा दे, वह भी इस ज्ञान के विना सिद्ध नहीं हो सकता। चाहे नीति को लीनिये, व्यवहार को लीजिये, धर्म को लीजिये अथवा किसी भी दूसरे शास्त्र को लीजिये, श्रध्यात्मज्ञान भी सब की भ्रांतिम गति है—जैसे कहा है " सर्व कर्मांखिल पार्य शाने पारेसमाप्यते। " हमारा माकिमार्ग मी इसी तत्त्वज्ञान का अनुसरगा करता है इसालिये उसमें भी यही सिद्धांत स्थिर रहता है, कि ज्ञानदृष्टि से निप्पन्न श्लोनेवाला साम्यबुद्धिरूपी तत्व ही मोच का तथा सदाचरगा का मृलस्थान है।वेदान्तशाख से सिद्ध होनेवाले इस तस्त पर एक ही महत्त्वपूर्ण ब्रात्तेप किया जा सकता है; वह . यह है कि कुछ वेदान्ती ज्ञानमाप्ति के अनन्तर, सब कर्मी का संन्यास कर देगा रचित सानते हैं। इसीलिये यह दिखला कर कि ज्ञान और कर्म में विरोध नहीं है, गीता में कर्मयोग के इस सिद्धान्त का विस्तार सिद्दतं वर्णांग किया गया ई, कि वासना का ज्ञय होने पर भी ज्ञानी पुरुष अपने सब कर्मी की परमेश्वराप्रापुर्वक बुद्धि से लोकसंग्रह के लिये केवल कर्त्तब्य समम्म कर ही करता वला वावे। ग्रर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये यह उपदेश भवश्य दिया गया है कि त् परमेश्वर क़ो सब कर्म समर्पण करके युद्ध कर; परन्तु यद्द उपदेश केवल तत्कालीन प्रसंग को देख कर ही किया गया है ( गी. ५. ७ ) । उक्त उपदेश का भाषार्थ यही मालस होता है कि अर्जुन के समान ही किसान, सुनार, लोहार, बढई, बानिया, बाह्मग्रा, ध्यापारी, लेखक, उद्यमी इत्यादि सभी स्नोग अपने अपने आविकारानुरूप व्यवहारी को परमेश्वरापेंग्रा द्वादि से करते हुए संसार का घारग्रा-पोषग्रा करते रहें; जिसे जो रोजगार निसर्गतः प्राप्त चुन्ना है उसे यदि वह निष्काम बुद्धि से करता रहे तो उस कर्ता को कुछ मी पाप नहीं लगेगा; सब कर्म एक ही से हैं; दोष केवल कर्ता की इन्दि में हैं, न कि उसके कर्मों में; ब्रतएव दुद्धि को सम करके यदि सब कर्म किये जायें तो परमेश्वर की टपासना हो जाती है, पाप नहीं लगता और धंत में सिद्धि मी मिल जाती है। परन्त जिन (विशेषतः मर्वाचीन काल के) लोगों का यह दृढ़ संकल्प सा हो गया है, कि चाहे कुछ भी हो जाय, इस माशवान दृश्य सृष्टि के आगे वह कर स्नात्म-सनात्म विचार के गहरे पानी में पैठना ठीक नहीं है, वे भपने नीतिशास्त्र का विवेचन, ब्रह्मात्मैभ्यरूप परमश्राध्य की उच श्रेगी को छोड कर, मानव-जाति का कल्यागा या सर्वमूतिहत बेंसे निम्न कोटि के आधिमौतिक दृश्य ( परन्तु चानित्य ) तत्त्व से भी ग्रारू किया करते हैं । स्मरण रहे कि किसी पेड़ की चोर्टा को तोड़ देने से वह नया पेड़ नहीं कहलाता; उसी तरह आधिर्मी-तिक पंडितों का निर्माण किया हुआ नीतिगास्त्र मोंडा या अपूर्ण मले ही हो, परन्तु वन्द्र नया नहीं हो सकता। ब्रह्मात्मेन्य क्री न मानकर प्रत्येक पुरुप को स्वतंत्र माननेवाले हमारे यहाँ के सांख्यशास्त्रज्ञ पंहितों ने भी, यही देख कर कि दृश्य नगत् का भारणा-योषण और विनाश किन गरणों के द्वारा होता है, सत्त्व-जन्तम तीनी

गुगों के लक्तगा निश्चित किये हैं; और फिर प्रतिपादन किया है कि इनमें से सारिवक सद्गुणों का परम डत्कर्ष करना ही मनुष्य का कर्त्तव्य है तथा मनुष्य को इसी से अंत में त्रिगुगातीत अवस्था मिल कर मोच की प्राप्ति होती है । मगवद्रीता के सत्रहवें तथा जठारहवें बाध्याय में योडे मेर के साथ इसी वर्ष का वर्णन है । सच देखा जाय तो, क्या साचिक सहगा का परम रत्कर्ष, भौर (भाधिभौतिक वाद के अनुसार ) क्या परोपकार बुद्धि की तथा मनुष्यत्व की बुद्धि, दोनों का अर्थ एक ही है। महाभारत और गीता में इन सब भाधिमातिक तत्वों का स्पष्ट रहेख . तो है ही: बल्कि महाभारत में यह भी ताफ साफ कहा गया है, कि धर्म-ब्रधर्म के नियमों के लोकिक या बाह्य उपयोग का विचार करने पर यही जान पहता है कि ये नीतिघर्म सर्वमृताद्दितार्थ अर्थात् लोककल्यागार्थ ही हैं। परन्तु पश्चिमी आधिमा-तिक पंडितों का किसी अन्यक्त तत्त्व पर विश्वास नहीं है; इसकिये यद्यपि वे जानते हैं कि तास्विक दृष्टि से कार्य-स्रकार्य का निर्गाय करने के लिये आधिसाँतिक तत्त्व परा काम नहीं देते. तो भी वे निरर्थक शब्दों का आइंम्बर बहाकर व्यक्त तत्व से ही अपना निर्वाह किसी तरह कर लिया करते हैं।गीता में ऐसा नहीं किया गया है; किन्तु इन तत्त्वों की परंपरा को पिंडमहांड के मृल अन्यक तथा नित्य तत्त्व का ले जाकर मोज, नीतिधर्म और व्यवहार (इन तीनों) की भी पूरी एकवास्पता तत्वज्ञान के आधार से गीता में भगवान ने सिद्ध कर दिलाई है; और, इसीलिये चतुगीता के धारं म में स्पष्ट कहा गया है कि कार्य-प्रकार्य-निर्धायार्य जो धर्म बतलाया गया है वहीं मोज-शांति करा देने के लिये भी समर्थ है (ममा. भ्रश्व. १६. १२)। जिनका यह मत होगा. कि मोनुधर्म और नीतिशास्त्र को स्रयवा स्रध्यात्मज्ञान और नीति को एक में मिला देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें उक्त स्पपादन का महत्त्व ही मालूम नहीं हो सकता। परन्तु जो लोग इसके संबंध में उदासीन नहीं हैं, उन्हें निस्संदेह यह मालम हो जायगा, कि गीता में किया गया कर्मयोग का प्रतिपादन आधिमी-तिक विवेचन की अपेदाा अधिक श्रेष्ट तथा प्राह्म है। अध्यात्मज्ञान की पृद्धि प्राचीन काल में दिन्दुरयान में जैसी हो चुकी है, वैसी श्रीर कहीं भी नहीं हुई; इसलिये पहले पहल किसी अन्य देश में, कर्मयोग के ऐसे आध्यात्मिक रूपपादन का पाया जाना विलक्क सम्भव नहीं-और यह विदित ही है कि ऐसा स्पपादन कहीं पाया भी नहीं जाता।

यह स्वीकार होने पर मी कि इस संसार के अशाखत होने के कारण इस में सुख की अपेवा दुःख ही अधिक हैं (गी. ६. ३३), गीता में जो यह सिद्धान्त स्थापित किया गया है कि "कर्म ज्यायो हाकमेणाः "—अर्थात्, सांसारिक कर्मों का कमीन

<sup>•</sup> नावू किशोरीकाल सरकार पम् प. वी. पल. ने The Hindu System of Moral Science नामक को एक छोटासा प्रंथ लिखा है वह इसी देंग का है, वर्षाद समें सन्त, रच और तम तीनों गुर्गों के साधार पर विवेचन किया गया है।

कभी सम्यास करने की क्रापेक्षा उन्हों कमीं को निष्काम श्रुद्धि से लोककल्पाया के लिये करते तहना अधिक श्रेयरकर है (गी. ३. ८; ५.२) - उसके साधक तथा बाधक कारणों का विचार स्थारहवें प्रकरण में किया जा जुका है । परन्तु गीता में कहे गये इस कर्मयोग की पश्चिमीय कर्ममार्ग से, अयवा पूर्वी संन्यासमार्ग की पश्चिमी कर्मत्याग-पत्त से, तलना करते समय उक्त सिद्धान्त का कद्ध आधिक राष्ट्री-करण करना आवश्यक मालूम होता है। यह मत वैदिक धर्म में पहले पहल उप-निषत्कारा तथा सांख्यवादिमाँ द्वारा प्रचलित किया गया है, कि दःसमय तथा निस्सार संसार से बिना निवृत्त दुए मोज की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके पूर्व का वैदिकधर्म प्रमृति प्रधान प्रयोद कर्मकांडात्मक ही था । परन्तु, यदि वैदिक धर्म को छोड क्रन्य धर्मी का विचार किया जाय तो यह मालूम होगा, कि उनमें से बहुतीं ने फ्रारंस से ही संन्यासमार्ग को स्वीकार कर लिया या । उदाहरणार्य, जैन कार बौद धर्म पहले ही से निवात-प्रधान हैं, और ईसामसीह का भी वैसा ही वपदेश हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यही अंतिम उपदेश दिया है, कि " संसार का त्याग करके यति-धर्म से रहना चाहिये. खियाँ की और देखना नहीं चाहिये और वनसे बात-चीत भी नहीं करना चाहिये " ( सहापरिनिध्वाम् सुत्त ४. २३ ); ठीक इसी तरह मूल ईसाईधर्म का मीकयन है। ईसा ने यह कहा है सही, कि " तू अपने पड़ोसी पर अपने भी समान प्यार कर " ( मेथ्यू. १६. १६ ); और, पाल का भी कयन है सही, कि " त जो कुछ खाता, पीता या करता है वह सब ईखर के लिये कर " ( ? कारि. १०. ३१ ); भीर, ये दोनों सपदेश ठीक उसी तरह के हैं जैसा कि गीता में धात्मीपम्य-बृद्धि से ईश्वरार्पण-पूर्वक कर्म करने को कहा गया है ( गी. ६. २६ भार ६. २७ ) । परन्त केवल इसने ही से यह सिद्ध नहीं होता कि ईसाईधर्म गीताधर्म के समान प्रवृत्ति-प्रधान है। क्योंकि ईसाईधर्म में भी बीतेम साध्य यही है कि मनुष्य को ब्रम्तत्व मिले तथा वह मुक्त हो जावे, और उसमें यह भी प्रतिपादन किया गुया है कि यह स्थिति घर-द्वार खागे विना प्राप्त नहीं हो सकती, सतएव ईसामसीह के मूलधर्म को संन्यास-प्रधान ही कहना चाहिये । ·स्वयं ईसामसोड अंत तक प्रविवाहित रहे । एक समय एक आदमी ने उनसे प्रश्न किया कि " मा-बाप तथा पड़ोसियों पर प्यार करने के धर्म का में अब तक पालन करता चला भाषा हुं, भव मुक्ते यह बतलाओं कि भमृतत्व मिलने में क्या कसर है ? " तव तो ईसा ने साफ उत्तर दिया है कि " तू अपने घरद्वार को वैच दे या किसी गरीब को दे डाल और मेरा मक्त बन " ( मेप्पू. १६. १६-३० और मार्क १६. २१-३१ ); भीर वे तुरन्त भएने शिष्यों की भीर देख उनसे कहने लगे कि " सुई के छेद से ऊँट भन्ने भी निकल जाय, परन्तु ईश्वर के राज्य में किसी धनवान् का प्रवेश होना कठिन है। " यह कहने में कोई प्रतिश्योक्ति नहीं देख पड़ती कि यह उपदेश, याज्ञवल्क्य के उस उपदेश की नकल है कि जो उन्हों ने मैत्रेबी को दिया या। वह उपदेश यह है—" अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन " ( वृ.२

थ. २) अर्थात द्रव्य से अस्तत्व मिलने की आशा नहीं है । गीता में कहा गया है कि समृतत्व प्राप्त करने के लिये सांसारिक कर्मों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एन्हें निप्कामवादि से करते ही रहना चाहिये; परन्तु ऐसा उपदेश ईसा ने कहीं भी नहीं किया है । इसके विपरीत उन्होंने यही कहा है कि सांधा-कि संपत्ति और परमेश्वर के बीच चिरस्थायी विरोध 🕏 ( मेथ्यू. ६. २४ ), इस-क्तिये " मा-वाप, घर द्वार, स्त्री बच्चों और माई-विद्विन एवं स्वयं अपने जीवन का भी देेप कर के जो मनुष्य मेरे साथ नहीं रहता, ' वह मेरा भक्त कमी हो नहीं सकता " ( ल्यूक. १४. २६- ३३ ) । ईसा के शिष्य पाल का भी स्पष्ट वपदेश है कि " खियाँ का एकी तक भी न करना सर्वोत्तम पत्त है" ( १. कारि. ७. १ ) इसी प्रकार हम पहले ही कह आये हैं कि ईसा के मुँह के निकले हए-" इसारी जन्मदात्री माता इसारी कीन होती हैं ? इसारे बासपास के ईश्वरमक ष्टी ष्टमारे मान्वाप और वन्तु हैं " ( मेंच्यू. १२. ४६-५० )—इस वास्य में, और " कि प्रजया करिज्यामा येषां योऽयमात्माऽयं लोकः " इस ब्रह्मारायकोपनिपद के संन्यासिवषयक वचन में ( वृ. ४. ४. २२ ) बहुत कुछ समानता है । स्वयं बाह्बल के ही इन वावयां से यह सिद्ध होता है, कि जैन और बौद्ध धर्मों के सद्या ईसाई धर्म भी आरम्भ में संन्यास अधान अर्थात संसार को त्याग देने का उपदेश देने-वाला है भौर, ईसाई धर्म के इतिहास को देखने से भी यही मालूम होता है † कि ईसा के इस उपदेशानुसार ही पहले ईसाई घर्मोंपदेशक वैराग्य से रहा करते थे-

<sup>ै</sup>यह तो संन्यास-मागियों का हमेशा ही का वपदेश है। शंकराचार्य का "का ते कान्ता करते पुत्रः" यह क्षोक प्रसिद्ध ही है; और, अवयोष के बुद्धचरित (६.४५) में यह वर्णन पाया जाता है कि बुद्ध के सुख से "काह मातुः क सा मम" ऐसा बद्धार निकला था।

<sup>†</sup> See Paulsen's System of Ethics, (Eng.trans.) Book I. Chap 2 nd 3; esp. pp. 89-97. "The new (Christian) converts seemed and to renounce family and country...their gloomy and austere aspect, their abhorrence of the common business and pleasures of life, and their frequent predictions os impending calamities inspired the pagans with the apprehension of some danger which would arise from the new sect. "Historians' History of the World, Vol. VI. p. 318. चीन की मेर ने अपन Faust (फास) नामक कान्य में वह दिस्ता है—"Thou shalt renounce! That is the eternal song which rings in everyone's ears; which, our whole life-long every hour is hoarsely singing to us." (Faust, Part I. II. 1195-1198) मुरू देसाई धर्म के संन्यास-प्रधान होने के नियम में कियो है अन्य आधार और प्रमाण दिये जा सकते हैं।

" ईसा के मक्तों को दृष्य-सञ्जय न करके रहना चाहिये " (-सेट्यू. १०. ६-१५ )। ईसाई धर्मीपदेशकों में तथा ईसा के मक्तों में गृहत्य धर्म से संसार में रहने की जो शीति पाई जाती है, वह बहुत दिनों के बाद होनेवाले सुधारों का फल है—बह गुल ईसाईधर्म का स्वरूप नहीं है। वर्तमान समय में भी शौपेनहर सरीखे विद्रान यही प्रतिपादन करते हैं, कि संसार दुःखमयं होने के कारण त्याज्य है और, पहलेयह बतलाया जा खुका है कि श्रीस देश में प्राचीन काल में यह प्रश्न उपस्थित हुआ था. कि तत्त्वविचार में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देना श्रेष्ट है, या लोकहित के लिये राजकीय मामलों में प्रयत्न करते रहना श्रेष्ट है। सारांश यह है कि, पश्चिमी लोगों का यह कमत्याग-पन भीर हम लोगों का संन्यासमार्ग कई मंशों में एक ही है और इन मार्गो का समर्थन करने की पूर्वी और पश्चिमी पद्दति भी एक ही सी है। परन्त आयुनिक पश्चिमी पंडित कर्मत्याग की ऋपेना कर्मग्रेगा की श्रेप्रता के लो कारण वतलाते हैं, वे गीता में दिये गये प्रवृत्तिमार्ग के प्रतिपादन से भिन्न हैं: इसलिये अब इन दोनों के भेद को भी यहाँ पर अवश्य बतलाना चाहिये। पश्चिमी आधिभौतिक कर्ममार्गीयों का कष्टना है, कि संसार के सब मनुष्यों का अयव। अधिकांश लोगों का अधिक सुख-अर्थात ऐहिक सुख-ही इस जगन में परम-साध्य है, अतएव सब लोगों के सुख के लिये प्रयत्न करते हुए उसी सुख में स्वयं सप्न हो जाना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है; भीर, इसकी पुष्टि के लिये उनमें से 'अधिकांश पंडित यह प्रतिपादन भी करते हैं कि संसार में दुःस की अपेता सुख ही द्मधिक है। इस दृष्टि से देखने पर यही कहना पडता है कि पश्चिमी कर्ममार्गीय जोग " सुख प्राप्ति की माशा से सांसारिक कम करनेवाले " होते हैं और पश्चिमी कर्मत्याग मार्गीय लोग " संसार से ऊबे हुए " होते हैं; तया कड़ाचित इसी कारण से उनको कमानुसार ' माशावादी ' भीर ' निराशाचादी ' कहते हैं"। परन्तु भगव-द्वीता में जिन दो निष्टाओं का वर्णन है वे इनसे भिन्न हैं। चाहे स्वयं अपने निये हो या परोपकार के लिये हो, कुछ भी हो, परन्तु जो मनुष्य पेहिक विषय सुख पाने की जालता से संसार से कमी में महत्त होता है उसकी साम्यवृद्धिरूप सालिक घृति में कुछ न कुछ बहा भवश्य लग जाता है । इसलिये गीता का यह स्परेश है, कि संसार दुःखमय हो या, सुसमय, सांसारिक कर्म जब, खूटते ही नहीं तब . उनके सुखदुःख का विचार करते रहने से कुछ लाभ नहीं होगा । चाहे सुख हो

जेम्स सली (James Bulli) ने अपने Pessimism नामक ग्रंथ में Optimist और Pessimist नामक दो पंथों का वर्णन किया है। इनमें से Optimist का अर्थ 'उत्साही, आनन्दित 'और Pessimist का अर्थ 'उत्साही, आनन्दित 'और Pessimist का अर्थ 'उत्साह से सहन ' होता है और पहले एक टिप्पणी में बतला दिया गमा है कि ये शब्द गंता क स्थोग श्रीर 'सांस्य' के समानार्थक नहीं हैं (देखों पृष्ठ ३०४) । '' दुःस-निवारणेच्छुक " नाम जो एक तीसरा पंथ है और जिसका वर्णन आगे किया गया है, उत्तका संली ने Meliorism नाम रखा है।

या द:ख, परन्तु मनुष्य का यही कर्तेन्य है कि वह इस बात में अपना महन्नाग्य समक्षे कि उसे नरदेह प्राप्त हुई है; भौर कर्म-स्टि के इस अपरिहार्य व्यवहार मे ंनी कुछ प्रसंगानुसार प्राप्त हो उसे, अपने श्रंतःकरण को निराश न करके, इस म्याय श्रयात साम्यवद्भि से सहता रहे कि'दुःखेष्वतुद्धिप्रमनाः सुखेषु विगतस्त्रहः (गी. २. ५६); दुवं अपने अधिकारानुसार जो कुछ कर्म शास्त्रतः अपने हिस्से में मा पड़े रसे जीवन पर्यन्त ) किसी के लिये नहीं, किन्तु संसार के धारगा-पोपण के लिये ) निष्काम-बुद्धि से करता रहे । गीता-काल मे चार्जुवर्यव्यवस्या जारी थी इसीलिये वतलाया गया है, कि ये सामाजिक कर्म चार्चियर्थ के विमाग के अनुसार प्रराक के प्रिस्से में आ पड़ते हैं: और अठारहवें अध्याय में यह भी वतलाया गया है कि ये भेद गुगुकर्म-विमाग से निष्पत होते हैं ( गी. १८. ४१---४४ )। परन्तु इससे किसी को यह न समक्त लेना चाहिये, कि गीता के नीति-तत्त्व चातुर्वसूर्यक्षी समाज-व्यवस्या पर ही अवलंबित हैं। यह वात महामारत-कार के भी घ्यान में पूर्णातया ह्या चुकी थी, कि ऋष्टिसादि नीति-धंमी की व्याति केवल चातुर्वगुर्य के लिये ही नहीं है, वरिक ये धर्म मनुष्यमात्र के लिये एक समान हैं। इसीलिये महाभारत में स्पष्ट रीति से कहा गया है, कि चातुर्वरार्य के वाहर जिन श्रनार्य लोगों में ये धर्म प्रचलित हैं, उन लोगों की भी रहा राजा को इन सामान्य धर्मों के अनुसार ही करनी चाहिये ( शां. ६५, १२---२२ )। अर्थात गीता में कही गई नीति की उपपात्त चातुर्वग्यं सरीखी किसी एक विशिष्ट समाज-व्यवस्था पर अवलेभ्यतं नहीं है, किन्तु सर्वक्षामान्य आच्यात्मिक ज्ञान के आधार पर ही उसका प्रतिपादन किया गया है । गीता के नीति-धर्म का मुख्य तात्पर्य यही है कि तो कुछ कर्तव्य-कर्म शाखतः मात हो, उसे निष्काम और आत्मीपम्य बाद्धि से करना चाहिये: और, सब देशों के लोगें। के लिये यह एक ही समान उपयोगी है। परना, यद्यपि स्नातमापन्य दृष्टि का स्नीरं निष्काम कमीचरणा का यह सामान्य मीति तत्त्व सिद्ध हो गया, तयापि इस वात का भी स्वष्ट विचार कर - लेना श्रावश्यक या. कि यह नीति-तस्य जिन कर्मी को वपयोगी होता है वे कर्म इस संसार में प्रत्येक व्यंक्ति को कैसे प्राप्त होते हैं। इसे बतलाने के लिये ही, उस समय में उपयुक्त होनेवाले सहज उदाहरणा के नाते से, गीतां में चातुर्वे एवं का उहेल किया गया है भीर, साथ साथ गुणुकर्म विमाग के अनुसार समाजव्यवस्था की संक्षेप में टपपत्ति भी वतलाई है। परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना बाहिये कि यह चातुर्वर्य-न्यवस्या ही कुछ गीता का मुख्य माग नहीं है। गीतागास का न्यापक सिद्धान्त यही है, कि यदि कहीं चातुर्वग्यंन्य अस्य। प्रचलित न हो अयवा वह किसी गिरी दशा में हो, तो वहाँ भी तत्कालीन प्रचलित समानव्यवस्था के . अनुसार समाज के घारणु—गोप ए के जो काम अवने हिस्ते में छ। पहें. उन्हें लोकसंग्रह के लियं धेर्य भीर उत्साह से तथा निष्कान अदि से कर्तव्य समझ-कर करते रहना चाहिये, क्योंकि मनुष्य का जन्म इसी काम के लिये हु मा है, न

कि केवल सुखोपमोग के लिये । कुछ लोग गीता के शीति-धर्म को केवल चातुर्वपर्य-मूलक सममते हैं, लेकिन उनकी यह समम ठीक नहीं है । चारे समाज हिन्दुओं का हो या ग्लेच्छों का, चाहे वह प्राचीन हो या अवीचीन, चाहे वह एवीं हो या पश्चिमी; इसमें सन्देह नहीं कि यदि इस समाज में चातवंगर्य-व्यवस्या प्रचलित हो तो उस ध्यवस्या के अनुसार, या दूसरी समाजव्यवस्या जारी हो तो उस व्यवस्या के अनुसार, जो काम अपने हिस्से में आपडे अयवा जिसे हम अपनी रुचि के अनुसार कर्तच्य समझ कर एकवार स्वीकृत कर ल बही अपना स्व-धर्म हो जाता है। भौर, गीता यह कहती है कि किसी भी कारण से इस धर्म को ऐन मोके पर छोड देना और वृसरे कामों में लग जाना, धर्म की तया सर्वभूतिहत की दृष्टि से, निन्दनीय है। यही तात्पर्य " स्वधर्मे निधन श्रेयः प्रधर्मी मयावष्टः" (गी, ३. ३५) इस गीता-बचन का है- अर्थात् स्वधर्मपालन में यदि मृत्यु हो जाय तो वह भी श्रेयस्कर हैं, परन्तु दूसरों का धर्म मयावह होता है। इसी न्याय के अनुसार माधवराव पेशवा को ( जिन्होंने बाह्मग्रा होकर भी तत्कालीन देशका . जानरूप चात्रधर्म का स्वीकार किया या ) रामशास्त्री ने यह उपदेशं किया था, कि " स्नान-संघ्या और पूजापाठ में सारा समय व्यतीत न कर जात्रधर्म के अनुसार ब्रजा की रत्ता करने में स्थपना सब समय लगा देने से भी तुम्हारा उमय लोक में कल्यासा होगा।" यह बात महाराष्ट्रहतिहास में प्रसिद है। गीता का सुख्य वपदेश यह बतलाने का नहीं हैं, कि समाजधारणा के लिये कैसी न्यवस्था होनी चाहिये। गीताशास्त्र का तात्पर्यं यही हैं कि समाज-व्यवस्था चाहे कैसी भी हो, उसमें जो यथाधिकार कर्म तुम्हारे हिस्से में पड जाँय, उन्हें उत्साहपूर्वक करके सर्वभूतिहतरूपी श्रात्मश्रेय की सिद्धि करो। इस तरह से कर्तन्य मानकर गीता में विश्वित श्यितप्रज्ञ पुरुप जो इसे किया करते हैं वे स्त्रमाव से ही लोककर्पाण. कारक दुष्मा करते हैं। गीताप्रतिपादित इस कर्मणोग में और पात्रास आधिमी-तिक कर्ममार्ग में यह एक बढ़ा भारी मेद हैं, कि गीता में विशित स्यितप्रज़ों के मन में यह श्रभिमानबुद्धि रहती ही नहीं कि में लोककल्याग् अपने क्यों के द्वारा करता हूँ, बल्कि उनके देश-स्वमाव ही से साम्यश्रदि हा जाती है और इसी से बे स्रोग अपने समय की समाजन्यवस्या के अनुसार केवल कर्तच्य समम कर जो जो कर्म किया करते हैं, वे सब स्वभावतः लोककत्यागुकारक हुआ करते हैं; श्रीर, आविनिक पाश्चात्य नीतिशास्त्रज्ञ संसार को सुखमय मानकर कहा करते हैं। कि इस संसारसम्ब की प्राप्ति के लिये सब लोगों को लोककल्याम का कार्य करना चाहिये।

कुछ सभी पाश्चात्य झाशुनिक कर्मयोगी संतार की सुलमय नहीं मानते शोपेन हर के समान संतार की दुःख-प्रधान माननेवाले पिएडत मी वहीं हैं, जो यह प्रतिपादन करते हैं कि यया-शांक लोगों के दुःख का निवारण करना जानी पुरुपी का कर्तन्य हैं, इसलिये संतार की न छोड़ते हुए उनकी ऐसा प्रयत्न करते रहना चाहिये जिससे कोगों का दुःख कम होता जावे । अब तो पश्चिमी देशों में दुःख-निवारगोच्छुक कर्मयोगियों का एक अलग पन्य ही हो गया है । इस पन्य का गीता के कर्मयोगमार्ग से बहुत कुछ सान्य है । जिस स्थान पर महाभारत में कहा गया है, कि " सुखाद्वहुतरं दुःखं जीविते नाल; संशयः " अर्थात् संसार में सुख की अपेदा दुःख ही अधिक है, वहीं पर मनु ने बृहस्यति से तथा नारद ने ग्रुक से कहा है:—

न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुर्महिति । अशोचन्प्रतिकुर्वीत यदि पश्येदुपक्रमम् ॥

" जो दुःश सार्वजनिक है उसके लिये शोक करते रहना उचित नहीं; उसका रोना न रोकर उसके प्रतिकारार्थ ( ज्ञानी पुरुषों को ) कुछ उपाय करना चाहिये " ( शां. २०५. और ३३०. १५ ) । इससे प्रगट होता है कि यह तत्व महाभारतकार को भी मान्य है, कि संसार के दुः लमय होने पर भी, उसमें सब लोगों को होनेवाले दुःख को कम करने का उद्योग चतुर पुरुष करते रहें । परन्तु यह कुछ हमारा विद्वान्त-पक्ष नहीं है। सांसारिक सुखों की अपेदा आत्म-बुदिप्रसाद से होनेवाले सुख को श्रधिक महत्त्व देकर, इस आत्म-बुद्धिप्रसादरूपी सुख का पूरा अनुमैव करते हुए, केवल कर्त्तंन्य समम्कर ही (अर्थात् ऐसी राजस अभिमानबुद्धि मन में न रखकर कि में लोगों का दुःख कम करूँगा ) सब ज्याव द्वारिक कमें। को करने का उपदेश देनेवाले गीता के कर्मयोग की वरावरी करने के लिये, दुःख-निवारणेच्छु पश्चिमी कर्मयोग में भी भ्रमी बहुत कुछ सुधार होना चाहिये। प्रायः सभी पाश्चात्य'पंडितों के मन में यह बात समाई रहती है, कि स्वयं अपना या सब लोगों का सांसारिक सुख ही मनुष्य का इस संसार में परमसाध्य है—चाहे वह सुख के साधनों को ऋषिक करने से मिले या दु:खों को कम करने से । इसी कारणा से उनके शाखों में गीता के निष्काम-कर्मबोग का यह उपदेश कहीं भी नहीं पाया जाता, कि यद्यपि संसार दुःखमय है तथापि उसे भपरिहार्य समम्तकर केवल लोकसंग्रह के लिये ही संसार में कर्म करते रहना चाहिये। दोनों कर्ममार्गी हैं तो सद्दी; परन्तु शुद्ध नीति की टिष्ट से देखने पर उनमें यद्दी भेद मालूम द्वोता है, कि पाश्चात्य कर्मयोगी सुखेच्छु यादु:खान्वारगोच्छु होते हैं-कुछ भी कहा जाय, परन्तु वे 'इच्छुक' अर्थान् 'सकास' अवश्य ही हैं और, गीता के कर्मयोगी हमेशा फलाशा का त्याग करनेवाले अर्याद निष्काम होते हैं। इसी बात को यदि दूसरे शब्दों में व्यक्त करें तो यह कहा जा सकता है. कि गीता का कर्मयोग साचिक है और पश्चात्य कर्मयोग राजन है ( देखो गीता. १८. २३, २४ )।

केवल कर्तन्य समम्म कर परमेश्वरापेण बादि से सब कर्मी की करते रहने और उसके द्वारा परमेश्वर के यजन या उपासना को मृत्युपर्यन्त जारी रखने का जो यह गीता-प्रतिपादित ज्ञानयुक्त प्रवृत्ति-मार्ग या कर्मयोग है, इसे ही भागवतधर्म ? गी. र. ३२

कहते हैं। " स्वे स्वे कर्मग्रमीगतः संसिद्धि समते नरः" (गी. १६३४)— अही इस मार्ग का रहस्य है। महाभारत के वनपूर्व में बाह्मेगा-क्याध-कंपा- में (वन. २०८) और शान्तिपर्व में तुलाधार-जाजली-संवाद में (शां. १२६१) इसी ंघर्म का निरूपण किया गया है; स्रौर, मनुस्मृति ( ई. ६६, ६७ ) से भी वितिधर्म का निरूपण करने के अनन्तर इसी मार्ग को वेदसंन्यासिकों का कमयोग कह कर विहित तथा मोजदायक वतलाया है। 'वेदसंन्यासिक ' पद से और वेदः की संदिताओं तया बाह्यमा प्रन्यों में जो वर्णन हैं उनसे यही सिद्ध होता है, कि यह मार्ग हमारे देश में अनादिकाल से चला आ रहा है। यदि ऐसा न होता, तो यह देश इतना वैभशाली कभी दुआ नहीं होता; क्योंकि यह बात प्रगट ही है कि किसी भी देश के वैमवपूर्ख होने के लिये वहाँ के कर्ता या वीर पुरुष कर्ममार्ग के ही अगुआ दुआ करते हैं। हमारे कर्मयोग का सुख्य तस्व यही है कि कोई कर्ता या चीर प्ररूप भले ही हों, परन्तु उन्हें भी बहाजान को न छोड़ कर उसके साथ ही साथ कर्तन्य को स्थिर रखना चाहिये; और, यह पहले ही वतलाया जा चुका है, कि इसी बीजरूप तत्त्व का व्यवस्थित विवेचन करके श्रीमगवान में इस मार्ग का श्रधिक दढीकरण चौर प्रसार किया या इसलिये इस प्राचीन मार्ग का ही आगे चल कर ' भागवतधर्म' नाम पडा होगा। विपरीत पत्त में उपनिपदा से तो यही व्यक्त होता है कि कभी न कभी कुछ ज्ञानी पुरुषों के मन का मुकाव पहले से स्वमावतः संन्यासमार्गं की छोर रहा करता था; अथवा कमं से कम इतना अवश्य होता था कि पहले गुंहस्याश्रम में रह कर अन्त में संन्यास सेने की बुद्धि सन में जागृत हुआ करती थी-फिर चाहे वे लोग सचमुच संन्यास लें या न लें। इस-लिये यह भी नहीं कहा जा सकता कि संन्यासमार्ग तथा है । परन्तु स्वमाव-वैचित्र्यादि कारगों से ये दोनों मार्ग यद्यपि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही प्रचलित हैं; तथापि इस वात की सत्यता में कोई शक्का नहीं, कि वैदिक काल में मीमांसकी के कर्ममार्ग की ही लोगों में विशेष प्रयलता थी, धीर कौरव पांडवा के समय में तो कर्मयोग ने संन्यासमार्ग को पीछे इटा दिया या । कारण यह है कि हमारे , धर्मशास्त्रकारों ने साफ कह दिया है कि कौरव गांडवों के काल के अनन्तर अर्थात कलियुग में संन्यासंघर्म निपिद्ध हैं; और जब कि धर्मशास्त्र " माचारमंगी 'धर्मः" ( ममा. श्रजु. १४९. १३७; मजु. १. १०८) इस वचन के श्रजुसार प्रायः आचार ही का अनुवाद हुआ करता है, तब यह सहज ही सिद्ध होता है कि धर्मशास्त्रकारों के उक्त निपेध करने के पहले ही लोकाचार में संन्यासमार्ग गीय हो गया होगा।" परन्तु इसं प्रकार यदि कर्मयोग की पहले प्रवंतता यी कौर क्रांतिर कलियुग में संन्यासधर्म को निषिद्ध मानने तक नौवत (पंडुँच चुकी यी, तो। सर्व यहाँ यही स्वामांविक शङ्का होती है, कि इस तेजी से बढ़ते हुए ज्ञानयुक्त कर्म-यहा यहा स्वामावक राज्य वर्तमान समय के मिक्तमार्ग में भी सन्यास पत्र के ही ा ा विष्याद्वर्थ की दिप्पणी में दिवें गमे बन्नर्गों को देखी।

श्रेष्ठ माने जाने का-कारण क्या-है ?-कुळ लोग कहते हैं कि यह परिवर्तन श्रीम दायशङ्कराचार्य के द्वारा हुआ। परन्तु इतिहास को देखने से इस उपपत्ति में सलाता नहीं देख पडती। पहले प्रकरण में इस कह आये हैं कि श्रीशङ्कराचार्य के संप्रदाय के दो विभाग, हैं,—(१), माया बादात्मक अद्वैत ज्ञान, भीर (२) कर्मसंन्यासधर्म । प्रव यद्यपि प्रद्वेत श्रह्मज्ञान के साथ साथ संन्यासधर्म का भी प्रति . पादन उपनिषदों में किया गया है, तो भी हन दोनों का, कोई निख-सम्बन्ध नहीं है; इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि अहत नेदान्तमत को स्वीकार करने पर संत्यासमार्ग को भी अवश्य स्वीकार करना ही चाहिये। उदाहरणार्थ, याज्ञवस्त्र्य अमृति से महैत वेदान्त की पूरी शिवा पाये हुए जनक आदिक स्वयं कर्मयोगी थे: यही क्यों, बल्कि उपनिपदों का ब्राह्मैत ब्रह्मझान ही गीता का प्रतिपाद्य विषय होने-पर भी, गीता में इसी ज्ञान के आधार से संन्यास के बदले कमेंथोय का ही समर्थन किया गया है। इसलिये पहले इस बात पर ज्यान देना चाहिये, कि शांकरसम्म दाय पर संन्यासघर्म को उत्तेजन देने का जो भावीप किया जाता है, वह उस सम्प्रदाय के भद्रैत जान को उपयुक्त न हो कर उसके भन्तर्गत केवल संन्यासघर्म को ही उपयोगी हो सकता है। यद्यपि श्रीशंकराचार्य ने इस संन्यासमार्ग को नये सिरे से नहीं चलाया है, तथापि कलियुग में निपिद्ध या वर्जित माने जाने के कारण उसमें जो गौणता मा गई थी, उसे उन्होंने अवश्य दूर किया है। परन्तु यदि इसके भी पहले अन्य कार्यों से लोगों में सन्यासमार्ग की चाह रहें न होती, तो इसमें सन्देह है कि आचार्य का संन्यास प्रधान मत इतना अधिक फैलाने पाता था नहीं। ईसा ने कहा है सही कि 'यदि कोई एक गाल में यप्पड मार दे तो दूसरे गाल को भी वसके सामने कर दो ' (ल्युक. ई. २६)। परन्तु यदि विचार किया जाय कि इस मत के अनुयायी यूरोप के ईसाई राष्ट्रों में कितने हैं, तो यही देख पढ़ेगा कि किसी बात के अचलित होने के लिये केवल इसना ही बस नहीं है कि कोई धर्मीपदेशक उसे अब्झी कह दे, बिक ऐसा होने के लिये प्रयात लोगों के मन का मुकाव वधर होने के लिये उस उपदेश के पहले- ही कुछ सबल कारण उत्पन्न हो जाया करते हैं, और तब फिर लोकाचार में भीरे भीरे परिवर्तन होकर उसी के अनुसार धर्मनियमों में भी परिवर्तन होने लगता है। 'आचार धर्म का मं है '-इस स्मृतिवचन का तात्पर्य भी यही है। गत शताब्दी में शोपेनसर ने जर्मनी में संन्यासमार्य का समर्थन किया था; परन्तु उसका बीया हुआ बीज वहाँ। अब तक अच्छी तरह से जमने नहीं पाया और इस समय तो निट्शे के ही मता की वहाँ पून मची दुई है। हमारे यहाँ भी देखने से यही मालूम, होया, कि संभ्यासमार्ग श्रीशंकराचार्य के पहले कर्यात् वैदिक-काल में ही यसिर्-जारी हो गया था, तो भी वह उस समय कर्मयोग से आगे अपना कदम नहीं बहा सका या। स्मृतिप्रन्यों में बन्त में संन्यास सेने को कहा गया है सही; परन्तु उसमें भी पूर्वाभमां के कर्तन्य-पालन का उपदेश दिया ही गया है। श्रीशंकराचार्य के प्रन्थों का

भंतिपाच विषय कमसेन्यास-पन्न भले ही हो; परन्ते स्वयं उनके जीवने-वरित से ही वंड बात सिद्ध होती है, कि जानी प्ररुपों का तथा सन्यासियों को भी धर्मसंस्था-पना के समान लोकसंग्रह के काम यथाबिकार करने के लिये उनकी और से कुछ मनाही नहीं थीं (वेसं. शां. सा. ३. ३. ३२)। संन्यासमार्ग की प्रवलता का कारेगा यदि शंकराचार्यं का स्मातं सम्प्रदाय ही होता, तो ब्रायुनिक भागवत-सम्प्र-दीय के रामानुजाचार्य अपने गीतामान्य में शंकराराचार्य की ही नाई कर्मयोग को गीए नहीं मानते । परन्तुं जो कर्मयोगं 'एकबार तेजी से जारी था वह जब कि भागवत-सम्प्रदायं में भी निवृत्ति-अधान भक्ति से पीछे हटा दिया गया है, तब ती बही कहना पडता है कि उसके पिछड़ जाने के तिये कुछ ऐसे कारण अवश्य उप-स्थित हुए होंगे, जो सभी सम्प्रदायों को अथवा सारे देश को एक ही समान लाग हो संके । हमारे मंतानुसार इनमें से पहला और प्रधान कारण जैन एवं बौदे धर्मी का उदयं तथा प्रचार है: क्योंकि इन्हीं दोनों धर्मी ने चारी वर्गी के लिये संन्यासमार्ग का दरवाज़ां खोल दिया या और इसीलिये चन्नियवर्ण में भी संन्यास-धर्म का विशेष उत्कर्ष होने लगा था। परन्त, यद्यपि आरम्भ में बुद्ध ने कर्म-रहित संन्यासमार्ग का ही उपदेश दिया था, तथापि गीता के कर्मथोगानुसार बौद्धधर्म में शीव ही यह सुधार किया गया, कि बौद्ध्यतियों को अकेले जहल में जा कर एक कोने में नहीं बैठे रहना चाहिये, बल्कि उनको धर्म-प्रचार के लिये तथा पराप-कार के अन्य काम करने के लिये सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिये (देखो परिशिष्ट प्रकर्षा ) । इतिष्ठास-प्रनथीं से यह बात प्रगट है कि इसी संघार के कारण <sup>द</sup>द्योगी बौद्धधर्मीय यति लोगों के संघ उत्तर में तिब्बत, पूर्व में बहादेश, चीन और जापान दंतियां में लंका और पश्चिम में तुर्किस्थान तथा उससे लगे हुए श्रीस इत्यादि यूरोप के प्रान्तों तक जा पहुँचे ये । शालिवाहन शक के लगमग छः सांत सौ वर्ष पहले जैन और बौद्ध धर्मी के प्रवर्तकों का जन्म हुआ या और श्रीशंकराचार्य का जन्म शालिवाहन शंक के छः सी वर्ष अचन्तर हुआ। इस बीच में बौद्ध यतियों के संबों का अपूर्व दैभव सब लोग अपनी आँखों के सामने देख रहे थे ,इसलिये यात क्षमें के विषय में उन लोगों में एक प्रकार की चाह तथा आदाबुद्धि शंकराचार्य के जन्म के पहले ही, उत्पन्न हो चुकी थी। शंकराचार्य ने यद्यपि जन और बीद धर्मी का खराडन किया है, तथापि यतिधर्म के बारे में लोगों में जो भादरबुद्धि उत्पन्न हो चुकी थी उसका उन्होंने नाश नहीं किया, किन्तु उसी को वैदिक रूप दे दिया और बौद्धधर्म के बदले वैदिकधर्म की संस्थापना करने के तिथे उन्हों ने बहुत से प्रथलशील वैदिक संन्यासी तैयार किये । ये संन्यासी वहा-चर्यव्रत से रहते और संन्यास का दंड तथा गेरुमा वर्ख भी धारण करते थे:परन्त अपने गुरु के समान इन सोगों ने भी वैदिकधर्म की स्थापना का काम आगे जारी रखा था। यति संघ की इस नहें जोड़ी ( वैदिक संन्यासियों के संघ ) की देखे उस समय अनेक लोगों के मन में शक्का होने लगी थी. कि शांकरमंत में और बौदमत

में यदि कुछ अन्तर है भी तो क्या है। भीर, प्रतीत होता है कि प्रावः इसी शंका को दूर करने के निये छांदोग्योपनिषद के भाष्य में प्राचार्य ने सिखा है कि " वौद्ध-यतिवर्भ और सांख्य यतिवर्भ दोनों वेदवाह्य तथा खोटे हैं; एवं हमारा संन्यासधर्म वेद के आधार से प्रवृत्त किया गया है, इसलिये यही सचा है " ( छां. शां. मा. २. २३. १ )। जो हो; यह निर्विवाद सिद्ध है कि कलियुग में पहले पहल जैन क्रीर वीद लोगों ने ही यति-धर्म का प्रचार किया या। परन्तु वीद्धयतियों ने मी धर्मप्रसार तथा लोकसंप्रह के लिये आगे चलकर उपयक्त कर्म करना ग्रुरूकर दिया था, और, इतिहास से मालूम होता है कि इनको हराने के लिये श्रीशंकराचार्य ने जो वैदिक यति संघ तैयार किये घे उन्हों ने भी कर्म की बिलकुल न त्याग कर अपने वद्योग से ही वैदिक धर्म की फिर से स्थापना की । सनन्तर शीध ही इस देश पर सुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगां; भीर, जब इस् परचक से प्राक्रमपूर्वक रहा करनेवाले तथा देश के धारण-पोषण करनेवाले चात्रिय राजाओं की कतृत्विशक्ति का मुसलमानों के ज़माने में व्हास होने लगा, तब संत्यास और कर्मयोग में से संत्यास-मार्ग ही सांसांरिक जोगों को बाधिकाधिक प्राह्म होने सता होता, क्योंकि "रास राम " जपते हुए चंप घेठे रहने का एकदेशीय मार्ग प्राचीन समय से ही कुछ लोगो की दृष्टि में श्रेष्ठ समम्मा जाता या और अब तो सत्कालीन बाह्य परिस्थिति के लिये मी वहीं मार्ग विशेष सुमीते का हो गया था। इसके पहले यह हिपति नहीं यी; क्योंकि शूद्रकमलाकर में कहें गहें विष्णुपुराण के निम्न स्टोक से भी यही मालूम हातो है:—

अपहाय निजं कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिन: । ते हेरेंद्वीपण: पापा: धर्मार्थ जन्म यद्धरे: क्

धर्मात " अपने ( स्वधर्मों क ) कमी को छोड़ ( केवल ) कृष्ण कृष्ण कहते रह्नेवाले लोग हिर के द्वेपी धीर पापी हैं, क्यों कि स्वतं हिर का जन्म भी तो धर्म की रवा करने के लिये ही होता है। " सच पूछो तो ये लोग न तो संन्यासिन हु हैं और न कर्मयोगी; क्यों कि ये लोग संन्यासियों के समान ज्ञान खयवा तीव वैराम्य से सब सांसारिक कर्मों को नहीं छोड़ते हैं; और संसार में रह कर भी कर्मयोग के धनुसार अपने हिस्से के शाखोक्त कर्तव्यों का पालन निष्काम बुद्धि से नहीं करते। हसिलेये हन वाचिक संन्यासियों की गणना पूक निराली ही तृतीय निष्ठा में होनी चाहिये, जिसका वर्णेन गीतों में नहीं किया गया है। चाहे किसी भी कारण से हो, जब लोग इस तरह से तृतीयप्रकृति के बन जाते हैं, तब आखिर धर्म का भी नाश हुए विना नहीं रह सकता। ईरान देश से पारसी धर्म के हृत्ये जाने के किये भी ऐसी ही स्थिति कारण हुई थी; और इसी से हिन्दुस्थान में भी वैदिक

<sup>ै</sup> वंबई के छपे हुए विष्णुपुराण में यह स्रोक हमें नहीं मिला। परन्तु इसका े उपयोग कमलाकर सरीले प्रामाणिक प्रथकार ने किया है, इससे यह निराधार मी नहीं कहा जासकता।

भर्म के ' समूल च विनश्यति ' होने का समय आ गया या। परन्तु बौद्ध अर्थ क च्हास के बाद वेदान्त के साघ ही गीता के भागवर्तधर्म का जो पुनरुजीवन होने लंगा या, उसके कारण हमारे यहाँ यह दुप्परिणाम नहीं हो सका । तब कि दीलतावाद का हिन्दू राज्य मुसलमानी से नष्ट अष्टानहीं किया गया या, उसके कुंड वर्ष पूर्व 'ही श्रीज्ञानेश्वर' महाराज ने 'हमारे सीमाग्य से मगवदीता को मगरी भाषा में अलंकत कर बहाविद्या की महाराष्ट्र शान्त में अति सुगम कर दिया थां, भीर, हिन्दुस्यान के अन्य प्रान्तों में भी इसी समय अनेक सायुसन्तों ने गीता के मिकि मार्ग का उपदेश जारी कर रखा या । यवन त्राह्मणा-चांडाल इत्यादिकों को एक समान और ज्ञानमूलक गीताधर्म का जाज्यत्य उपदेश ( चाहे वह वैराग्यं: युक्त भक्ति के रूप में ही क्यों न हो") एक ही समय चारों स्रोर लगातार जारी या-इसलिये हिन्दूधर्म का पूरा न्हास होने का कोई 'सय नहीं रहा'। इतना ही नहीं; बल्कि उसका कुछ कुछ प्रभुत्व मुसलमानी धर्म पर मी जमने लगा, क्वार जैसे भक्त इस देश की सन्त-मगढ़ली में मान्य होगये और औरंगज़ेव कवडे माई शहा-ज़ादा दारा ने इसी समय अपनी देखरेख में वपनिषदी का फ़ारसी में मांबान्तर कराया । यदि वैदिक भक्ति धर्म भन्यात्मज्ञान को छोड़ केवल तांत्रिक श्रद्धा के ही भाषार पर स्थापित हुआ होता, तो इस बात का संदेह है कि उसमें यह विलव्स सामार्थ्य रहं सकता या नहीं । परन्तु भागवतधर्म का यह भाष्ठिक पुनरजीवन मुसलमानों के ही ज़माने में दुखा है, धतएव वह भी धनेकांशों में केवल मकि-विषयक अर्थात एक देशीय हो गया है और मूल मागवत धर्म के कर्मयोग का जो स्वतंत्र सङ्ख्य एक बार घट गया या वह उसे फिर प्राप्त नहीं हुआ। फलतः इस समय के भागवतर्धमीय सन्तजन, पढिरात और जाचार्य लोग भी यह कहने लगे कि कर्मयोग मितिमार्गे का अंग या साधन है, जैसा पहले संन्यासमार्गीय लोग कहा करते थे कि कमेयोग संन्यासमार्ग का अंग या साधन है। उस समय में प्रचलित इस सर्वसाधारण मत या समभा के विरुद्ध केवल श्रीसमर्थ रामदासस्वामी ने अपने ं दासबोध' ग्रन्थ में विवेचन किया है। कर्ममार्ग के सबे और वास्तविक महत्त्व का वर्णन, ग्रुद्ध तथा प्रासादिक मराठी मापा सं, जिसे देखना हो उसे समर्थ-कृत इस अन्य को विशेषतः उत्तरार्घ को अवश्य पढ लेना चाहिये \*। शिवाजी महाराज को श्रीसमर्थरामदासस्वामी का ही उपदेश मिला; या; भीर, मरहठों के ज़माने में जब कर्मचोग के तत्त्वों को समम्भाने तथा उनके प्रचार करने की भावश्यकता मालूम होने लगी, तब शांडिल्यसूत्रीं तथा ब्रह्मसूत्रमाप्यों के बदले महाभारत का गण-त्मक भाषान्तर होने लगा एवं ' बखर 'नामक पेतिहासिक लेखों के रूप में

<sup>#.</sup>हिन्दी-प्रेमियों को यह जानकर हवं होगा कि वे अब समर्थ रामदासलागीकृत हत 'दासवीष ' नामक मराठी ग्रंथ के उपदेशास्त सर्वनित नहीं रह सकते, क्योंकि उतका शुद्ध, सरल तथा हृदयन्नाही अनुवाद हिन्दी में भी हों चुका है। यह हिन्दी ग्रन्थ नित्रश्रास्त्र प्रेप्त, पूना से मिल सकता है।

वंसका अध्ययन ग्रुरू हो गया। ये भाषान्तर तंतीर के पुस्तकालय में आज तक रखें हुए हैं। यदि यही कार्य-कम बहुत समय तक अवाधित रीति से चलता रहता, तो गीता की सब एक-पद्मीय और संकृचित टीकाओं का महत्त्व घट जाता और काल-मान के अनुसार एक बार फिर भी यह बात संय लोगों के ध्यान में आ जातीं, कि महाभारत की सारी नीति का सार गीता-प्रतिपादित कर्मयोग में कह दिया गया है। परन्तु, हमारे दुर्माग्य से कर्मयोग का यह पुनद्वीवन यहुत दिनों तक

नहीं ठहर सका।

हिंदुस्यान के घानिक इतिहास का विवेचन करने का यह स्थान नहीं है। अपर के संजित विवेचन से पाटकों को माजूम हो गया होगा, कि गीताधर्म में जो एक प्रकार की सजीवता, तेज या सामर्ज्य है वह सन्यास-धर्म के उस दबदवे से सी विजकुल नप्ट नहीं होने पाया, कि जो मध्यकाल में दैववग्रात हो गया है। वींसरे प्रकरण में हम बतला क्षेत्रे हैं, कि धर्म शब्द का धात्वर्ष " घारणाइमें: " है और सामान्यतः उसके ये दो मेद होते हैं—एक "पारलोकिक" और दूसरा "व्यावहारिक," अथवा "मोज्ञधर्म" और "गीतिधर्म"। चाहे वैदिक भमं को लीजिये, बाँद्धधर्म को लीजिये भगवा ईसाई धर्म को लीजिये: सब का मुख्य हेतु यही है कि जगत का धारण-पोपण हो भार मनुष्य को भन्त में सहति मिले: इसीलिये 'अलेक धर्म में मोजधर्म के साय क्ही साय व्यावहा-रिक धर्म-प्रधर्म का भी विवेचन थोडा बहुत किया गया है। यही नहीं विवेक बड़ाँ तक कहा जा सकता है, कि प्राचीन काल में यह भेद ही नहीं किया जाता या कि भोजधर्म और न्यावहारिक धर्म भिन्न भिन्न हैं; ' क्योंकि उस समय सब लोगों की यही घारण यी कि परलोक में सद्वति मिलने के लिये इस कोंक में भी इमारा बाचरण गुद्ध ही होना चाहिये। वे लोग गीता केकपनान-सार यही मानते ये कि पारलीकिक तया सांसारिक कल्याया की जड भी एक डी है। परन्तु बाधिमातिक ज्ञान का प्रसार होने पर बाजकल पश्चिमी देशों में यह धारणा रियर न रह सकी और इस बात का विचार होने लगा कि मोजधर्म-रहित नीति की, अर्थाद जिन नियमों से जगत का धारण-पोपण दुआ करता है वन नियमों की, उपपत्ति बतलाई जा सकती है या नेहीं: और, फलतः केवल श्राधि-भौतिक भर्यात् दृश्य या न्यक भाधार पर ही समाजधारगाशास्त्र की रचना होने सगी है। इस पर प्रश्न होता है, कि केवल व्यक्त से ही मनुष्य का निर्वाह कैसे हो सकेगा? पेड, मनुष्य इत्यादि जातिवाचक शब्दों से भी तो अन्यक अर्थ ही प्रगट होता है न। साम का पेड या गुलाब का पेड़ एक विशिष्ट दुख वस्तु है सही: परन्तु ' पेढ ' सामान्य शब्द किसी भी दृश्य अथवा व्यक्त बहुत को नहीं दिखला सकता । इसी तरह हमारा सब व्यवहार हो रहा है । इससे यही सिद्ध होता है, कि मन में अन्यक्त-सन्बन्धी कल्पना की जागति के लिये पहले कुछ न कुछ न्यक वस्तु भावों के सामने भवश्य द्वीना चाहिये: परन्त इसे भी

निजय ही जानना चाहिये कि व्यक्त ही कुछ चन्तिम प्रवस्था नहीं है, और विना अभ्यक्त का आश्रय लिये न तो इस एक कृदम आगे यहा सकते हैं और न एक बाक्य ही पूरा कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में, अध्यातम-दृष्टि से सर्वभूतात्मैक्य-रूप परत्रहा की भन्यक्त कल्पना को नीतिशास्त्र का आधार यदि न सान. सो सी उसके स्थान में " सर्व मानवजाति " को भर्यात भाँखों से न दिखनेबाली अत-एव प्राध्यक्त वस्तु को ही धन्त में देवता के समान पूजनीय मानना पडता है। आधिभौतिक प्रशिद्धतों का कवन है कि " सर्व मानवजाति" में पूर्व की तथा मुबि व्यत् की पीढियों का समावेश कर देने से अस्तत्व-विषयक सन्त्य की स्वामाविक प्रकृति को सन्तुष्ट हो जाना चाहिये: भौर अब तो प्रायः वे सभी सच्चे हृदय से यही उपदेश करने लग गये हैं, कि इस (सानवजातिरूपी) बढ़े देवता की प्रेम-पूर्वक अनन्यभाव से उपासना करना, उसकी सेवा में अपनी समस्त आय को बिता देना. तथा उसके लिये भएने सब स्वार्थों को तिलाक्षाल दे देना ही प्रत्येक मनुष्य का इस संसार में परम कर्त्तव्य है। फ्रेंच पंडित कोन्ट द्वारा प्रतिपादित धर्म कासार यही है और इसी धर्म को अपने अन्य में उसने "सकल मानवजाति-धर्म "वा संसेप में "भानसधर्म" कहा है। " झालुनिक जर्मन पंडित निर्शे का मी यही हाल है। इसने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि उन्नीसर्वी सदी में '' परमेश्वर मर शया है" और बाज्यात्मशास्त्र योगा मताडा है। इतना होने पर भी उसने अपने ससी अन्यों में भाधिमौतिक दृष्टि से ही कर्स-विपाक तथा प्रनर्जनमको संजर करके प्रतिपादन किया है, कि काम ऐसा करना चाहिये जो जन्म-जन्मान्सरों में भी किया जा सके, चौर समाज की इस प्रकार न्यवस्या होनी चाहिये कि जिससे मविष्यद में ऐसे मलुष्य-प्राणी पैदा हाँ जिनकी सब मनावृत्तियाँ अल्पन्त विकसित होकर पूर्णावस्य। में पर्देंच जावें सात, इस संसार में मनुष्यमात्र का प्रमक्तिम्य भीर प्रमसान्य बही है। इससे स्पष्ट है कि जो लोग कम्यात्मशास्त्र को नहीं मानते, उन्हें भी कर्म-अकर्म का, विवेचन करने के लिये कुछ न कुछ परमसाध्य अवश्य मानना पड़ता है -- और वह साध्य एक प्रकार से "ब्रज्यक" ही होता है। इसका कारण यह है कि यदापि आधि-मीतिक शीतिशास्त्रज्ञों के ये दो घ्येय हैं—(१) सब मानवज्ञातिरूप महादेव की वपाः सना करके सब मनुष्यों का हित करना चाहिये, और (२) ऐसा कर्म करना चाहिये कि जिससे सविष्यत् में ऋत्यन्त पूर्णावस्या में पहुँचा हुआ मनुष्य-प्राणी उत्पन्न हो सके, तथापि जिन लोगों को इन दोनों च्येयों का उपदेश किया जाता है उनकी दृष्टि से वे अगोचर या अन्यक्त ही बने रहते हैं। कोन्ट अयवा निद्शे का यह उपदेश ईसाई-धर्म सरीखे तत्त्वज्ञानरहित केवल आधिदैवत भक्तिमार्ग का विरोधी मने

<sup>॰</sup> क्तान्ट ने अपने धर्म का Religion of Humanity नाम रखा है। उसका विस्तृत विनेचन कीन्ट के A System of Positive Polity (Eng. trans. in four Vols.) नामक प्रन्थ में किया गया है। इस प्रन्थ में इस बात की उत्तम चर्चा की गई है कि वेसल आधिमीतिक दृष्टि से भी समाज-घारण किस तरह की जा सकती है।

ही हो: परन्त जिस धर्म-क्रधर्म-शास्त्र का क्रयवा नीतिशास्त्र का परम घ्येच प्राच्यात्म-दृष्टि से सर्वभूताःभैष्यज्ञानरूप साध्यकी या कर्मयोगी स्थितपञ्चकी पूर्णावस्या की नींव पर स्थापित हुआ है, उसके पेट में सब खाधिभातिक साध्या का विरोधराष्ट्रित समावेश सहज ही में हो जाता है। इससे कभी इस भय का श्राशंका नहीं हो सकती. कि अध्यात्मज्ञान से पवित्र किया गया वैदिक धर्म वक्त वप-देश से जीगा हो जावेगा। भय प्रश्न यह है, कि यदि भ्रव्यक्त को ही परम साध्य मानना पडता है, तो वह सिर्फ मानव-जाति के लिये ही क्यों माना जाय? अर्घात वह मर्यादित या संक्रवित क्यों कर दिया जाय? पूर्णावस्या को ही जब परमसाध्य मानना है, तो उसमें ऐसे श्राधिमीतिक साध्य की श्रपेता. जो जानवर श्रीर मनुष्यं दोनों के लिये समान हो, अधिकता ही क्या है ? इन प्रश्नों का उत्तर देते समय भाष्यात्स-दृष्टि से निप्पन्न होनेवाले समस्त चराचर सृष्टि के एक भानेवाच्य परम तत्व की भी शरण में बाखिर जाना पडता है। बर्वाचीन काल में बाधिमौतिक शालों की बाबुतपूर्व वस्नति हुई है, जिससे मनुष्य का दृश्य-सृष्टिविषयकज्ञान पूर्व-काल की अपेदा सैकडों गुना अधिक वह गया है: और, यह वात भी निर्विवाद सिद्ध है कि ''जैसे को तैसा" इस नियम के अनुसार जो प्राचीन राष्ट्र इस आधिमीतिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेगा उसका, सुधरे हुए नये पश्चात्य राष्टी के सामने. टिकना असम्मव है। परन्तु आधिमौतिक शास्त्रों की चाहे जितनी वृद्धि क्यों न हो जावे यह अवश्य ही कहना होगा कि जगत के मुसतत्त्व को समम सेने की मनुज्यमात्र की स्वामाविक प्रवृत्ति केवल भाषिमीतिकवाद से कमी पूरी तरह सन्तुष्टनहीं हो सकती । केवल व्यक्त सृष्टि के ज्ञान से सब बातों का निर्वाह नहीं सकता, इस-क्रिये स्पेन्सर सरीखे उत्क्रांति-वादी भी स्पष्टतया स्वीकार करते हैं, कि नामरूपत्मक दृश्य-सृष्टि की जढ में कुछ भ्रज्यक तत्व भवश्य ही होगा। परन्त रनका यह कहना है कि इस नित्य तत्त्व के स्वरूप को समम्म लेना सम्भव नहीं है, इसलिये इसके फाधार से किसी भी शास्त्र की वेपपित नहीं वतलाई जा सकती। जर्मन तत्त्ववेत्तां कान्य भी अन्यक्त-सृष्टिनत्त्व की अज्ञेयता को स्वीकार करता है: तथापि वसका यह सत है कि नीतिशास्त्र की वपपित इसी बागम्य तत्त्व के बाधार बतलाई जानी चाहिये। शोपेनप्टर इससे भी आगे बढ़ कर प्रतिपादन करता है, कि यह ब्रगम्य तत्त्व वासना-स्वरूपी है; क्रीर, नीतिशास्त्र-सम्बन्धी क्रंप्रेज़ प्रन्यकार श्रीन का मत है, कि यही सृष्टि-तत्त्व घातमा के रूप में घंशतः मनुष्य के शरीर में प्रादर्भत द्वा है। गीता तो स्पर रीति से कहती है, कि " ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।" इमारे रपनिपत्कारां का यही सिद्धान्त है कि जगत हा भाषारभूत यह भव्यकत्तत्व निय है, एक है, भमृत है, स्वतन्त्र है, भ्रात्मरूपी है-बसः इससे भाधिक इसके विषय में और कुछ नहीं कहा जा सकता । भीर इस बात में सन्देश है कि उक्त सिद्धान्त से भी श्राग मानवी ज्ञान की गति कभी बढेगी या नहीं; क्योंकि जगत् का आधारसृत अन्यक तत्त्व हिन्दियाँ से अगोचर अर्थात

निर्पुण है इसीलिये उसका वर्णन, गुरा, वस्तु या किया दिखानेवाले किसी मी शब्द से नहीं हो सकता और इसीलिये उसे ' अज्ञेय' कहते हैं। परन्त अन्यक सृष्टि-ताच का जो ज्ञान इमें हुआ करता है वह यद्यपि शब्दों से अधिक न भी बतलाया जा सके और इसलिये देखने में यद्यपि वह भल्पसा देख पड़े; तथापि वही मानवी ज्ञान का सर्वस्व है और इसीलिये लौकिक नीतिमत्ता की उपपत्ति भी उसी के आधार से बतलाई जानी चाहिये: एवं गीता में किये गये विवेचन से साफ मालूम हों जाता है, कि ऐसी उपपत्ति उचित रीति से वतलाने के लिये कुछ भी भ्रहचन नहीं हो सकती । द्राय सृष्टि के हजारों न्यवहार किस पद्धति से चलाये जावें--उटाहर-गार्थ, ज्यापार कैसे करना चाहिये, लडाई कैसे भीतना चाहिये, रोगी को कौनसी श्रोपिंघ किस समय दी जावे, सूर्य चन्द्रादिकों की दूरी को कैसे जानना चाहिये-इसे मलीमाँति सममने के लिये हमेशा नामरूपात्मक दृश्य-सृष्टि के ज्ञान की ही आवश्यकता हुआ करेगी; और, इसमें कुछ सन्देह भी नहीं कि इन सब लौकिक व्यवद्वारों को अधिकाधिक क्रशलता से करने के लिये नामरूपात्मक आधिमौतिक शासों का अधिकाधिक अध्ययन अवश्य करना चोहिये। परन्तु यह कुछ गीताका विषय नहीं है। गीता का मुख्य विषय तो यही है, कि अध्यातम दृष्टि से मनुष्य की परम श्रेष्ठ अवस्था को बतला कर उसके आधार से यह निर्धाय कर दिया जावे कि कर्म अकमैरूप जीतिधर्म का मूलतत्व क्या है। इनमें से पहले यानी आध्वा त्मिक परमताच्य ( मोज ) के बारे में आधिभीतिक पन्य उदासीन भन्ने ही रहे; परन्त दूसरे विषय का अर्थात केवल नीतिधर्म के मूलतत्त्वों का निर्धय करने के लिये भी आधिमीतिक पत्न असमर्थ है। और, पिछले अकरणों में इस बतल दुंके हैं कि प्रवृत्ति की स्वतंत्रता, गीतिधर्म की नित्यता तया अमृतत्व प्राप्त:कर लेने की मन्त्रय के मन की स्वामाविक इच्छा, इत्यादि गहन विषयों का निर्याय श्राधिमौतिक पन्य से नहीं हो सकता-इसके लिये बाखिर हमें बात्स-बनात्म. विचार में प्रवेश करना ही पढ़ता है। परन्तु अञ्याताशास्त्र का काम कुछ इतने ही से पूरा नहीं हो जाता। जगत् के बाधारभूत अमृतत्व की नित्य क्यासना करने से, भार भपरोत्तालभव से, मनुष्य के भारमा को एक प्रकार की विशिष्ट शांति मिलने पर उसके शील स्वभाव में जो परिवर्तन हो जाता है वही सदाचरण का मूल है; इसिनिये इस बात पर ध्यान स्लग भी उचित है, कि मानव जाति की पूर्णावस्या के विषय में भी भाज्यात्मशास्त्र की सद्वायता से जैसा वत्तम निर्णय हो जाता है, वैसा केवल आधिमीतिक ग्रुखवाद से वहीं होता। क्योंकि यह बात पहले भी विचारपूर्वक बतलाई जा चुकी है, कि केवल विषय ग्रुख तो पशुर्घों का बहेश या साध्य है, उससे ज्ञानवान मनुष्य की बुद्धि का कमी पूरा समाधान हो नहीं सकता सुख दुःख क्रानिस हैं तथा धर्म ही निस्म है। इस दृष्टि से विचार करने पर सहज ही ञ्चान भी जावेगा, कि गीता के पारलीकिक धर्म तथा नीति-धर्म दोनों का प्रतिपादन जगत के आधार-मूत मिल तथा अमृत तत्व के आधार से ही किया गया है, इस

सिये यह परमावाचि का गीतांबर्म, उस आधिमौतिक शास्त्र से कभी हार नहीं सा सकता, जो मनुष्य के सब कमी का विचार सिर्फ इस दृष्टि से किया करता है, कि मनुष्य केवल एक टच श्रेणी का आनवर है । यही कारता है कि हमारा गीतांधर्म नित्य तथा अमय हो गया है और स्वयं मगवान ने ही उसमें ऐसा सुप्रवंध कर रखा है, कि हिन्दु कों को इस विषय में किसी भी दूसरे घर्म, प्रन्य था मत की ओर मुँह ताकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब सब बहाजान का निरूपण हो गया, तब याज्ञवस्त्रय ने राजा जनक से कहा है कि "अमय ने प्रासोऽसि "—अब तृ अमय हो गया ( यू. १. १. १ ), यही वात इस गीता घर्म के ज्ञान के लिये भी घनेक अर्थों में अनुरशः कही जा सकती है।

गीता-धर्म कैसा है ? वह सर्वतोगरी निर्मय और व्यापक है। वह सम है-धर्यात् वर्णा, जाति, देश या किसी धन्य मेटॉ के मागडे में नहीं पडता, किन्तु सब लोगों को एक ही मापतीन से समान सहति देता है; वह अन्य सब धर्मों के विषय में ययोचित सहिप्याता दिखलाता है: वह ज्ञान, भक्ति और, कर्म-यक्त हैं: और अधिक क्या कहें, वह सनातन वैदिक धर्मवद्य का अत्यन्त मधुर तथा अस्त-फल है । वैदिक धर्म में पहले द्रव्यमंत्र या पशुमय यहाँ का अर्थात् केवल कर्म-काराद का ही अधिक माहात्म्य था: परन्तु फिर वपनिपदी के ज्ञाब से यह केवल कर्मकाराड-प्रधान श्रीतघर्म गीरा। माना जाने लगा और उसी समय सांख्यशास्त्र का भी प्राहुर्भाव हुआ। परन्तु यह ज्ञान सामान्य जनों को अराम्य या धौर इसका मुकाब भी कर्म-संन्यासं की और ही विशेष रहा करता था। इसलिये केवल भौपनिपदिक घर्म से अयवा दोनों की स्मार्त-एकवाक्यता से भी सर्व-साधारण कोगों का पूरा समाधान होना सम्भव नहीं था । अतपूर्व स्पनिपदीं के केवल वृद्धिगम्य ब्रह्मज्ञान के साथ प्रेमगम्य न्यक्त-रुपासना के राजगृह्य का संयोग करके, कर्म-कारांड की प्राचीन परस्परा के अनुसार ही अर्जुन को निमित्त करके गीता धर्म सब स्रोगों को मुक्तकगढ़ से यहीं कहता है, कि '' तुम बपनी बपनी योग्यता के सनुसार अपने अपने सांसारिक कर्चन्यों का पालन लोकसंग्रह के लिये निष्कास-दादि से, धात्मीपम्य दृष्टि से तथा उत्साह से यावजीवन करते रहो: और, उसके द्वारा ऐसे नित्य परमात्म देवता का सदा यजन करो जो पिराद्यह्मांद्र में तथा समस्त प्राशियों में एकत्व से न्यास है—इसी में तुम्हारा सांसारिक तथा पारकोंकिक कल्यागा है। " इससे कर्म, बुदि (ज्ञान ) और प्रेम (माक्ति ) के बीच का विरोध नष्ट हो जाता है, और, सब आयु या जीवन भी को यज्ञमय करने के लिये उपदेश देनेवाले अकेले गीता वर्म में सकत वैदिक वर्म का सारांश का जाता है। इस नित्यवर्म को पहचान कर, केवल कर्चेंच्य समाम करके, सर्व-भूत-हित के लिये प्रयत्न करनेवाले सैकडों महात्मा और कर्त्ता या नीर पुरुष, जब इस पवित्र मरत-सूमि को अलंकृत किया करते थे, तब यह देश परमेश्वर की कृपा का पात्र वनकर, न केवल ज्ञान के वरन् ऐश्वर्य के भी शिखर पर पहुँच गया था; भीर, कहनां नहीं होगा कि जब से दोनों

कोगों का सामक यह श्रेयरकर धर्म ह्यूट गया है तभी से इस देश की निकृष्टावरया का आरम्भ हुआ है। इसिलिये ईश्वर से आशापूर्वक अन्तिम प्रार्थना यही है कि भक्ति का, महाज्ञान का और कर्नृत्वशाक्ति का यथीचित मेल कर देनेवाले इस तेलस्वी तथा सम गीता-धर्म के अनुसार परमेश्वर का यजन-पूजन करनेवाले सत्युरुष इस देश में फिर भी उत्पक्ष हों। भीर, अन्त में उदार पाठकों से निश्न मन्त्र-द्वारा ( क्. १०. १९१.४) यह विनती करके गीता का रहस्य-विवेचन यहाँ समाप्त हिया जाता है, कि इस अन्य में केहीं अम से कुछ न्यूनाधिकता हुई हो तो उसे समन्दृष्टि से द्वारा सीजिये—

समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति !। यथा वः सुसहासति ॥ \*

ैयह मंत्र इत्वेद संहिता के अंत में आवा है। यक-मंडप में पकतित कोगों को उश्व करके यह कहा गया है। अर्थ:—'' तुम्हारा अभिप्राय एक समान हो, तुम्हारे अंतः करण एक समान हों और तुम्हारा मन एक समान हो, जिससे तुम्हारा सुसाब होगा, अर्थाद संपद्मिक की दृढता होगा। " असिति≔शिरेत, यह वैदिक रूप हैं । या वः सुसहासित 'दसकी दिक्ति संय की समाप्ति दिखकाने के लिये की गई है।

तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु ।

## परिशिष्ट-प्रकरण । गीता की वहिरंगपरीक्षा ।

अविदित्वा ऋषि छंदो दैवतं योगमेव च । योऽघ्यापयेजपेदाऽपि पापीयाञ्चायते तु सः ॥ \* स्मृति।

शिक्षले प्रकरशों में इस बात का विस्तृत वर्शन किया गया है, कि जब मार-तीय युद्ध में होनेवाले कुलचय और जातिखय का प्रत्यच हरय पहले पहल बाँखों के सामने उपस्थित रुखा, तब बर्जुन अपने जात्रधर्म का त्याग करके संन्यास का स्वीकार करने के लिये तैयार हो गया या और उस समय उसको ठीक मार्ग पर साने के लिये श्रीकृप्ण ने वेदान्तशास्त्र के बाघार पर यह प्रतिपादन किया, कि कर्मयोग ही अधिक श्रेयस्कर है, कर्मयोग में बुद्धि ही की प्रधा-नता है, इसीतिये ब्रह्मात्मैक्यज्ञान से अथवा परमेश्वरमाक्ति से अपनी ब्रद्धि को साम्यावस्था में रख कर उस बुद्धि के द्वारा स्वधर्मानुसार सब कर्म करते रहने से हीं मोच की प्राप्ति हो जाती है, मोच पाने के लिये इसके खिना अन्य किसी बात की बावश्यकता नहीं हैं; और, इस प्रकार उपदेश करके, मगवान् ने बर्जुन को युद्ध करने में प्रवृत्त कर दिया । गीता का यही ययार्थ तात्पर्य है । भव " गीता को भारत में सम्मितित करने का कोई प्रयोजन नहीं " इत्यदि जो शंकाएँ इस भ्रम से वत्पन्न हुई हैं, कि गीता प्रनय केवल वेदान्तविषयक और निवृत्ति प्रधान है, उन का विवारण भी जाप ही जाप हो जाता है। क्योंकि, कर्णपर्व में सत्यानृत का विवेचन करके जिस प्रकार श्रीकृष्णा ने मर्जुन को युधिष्टिर के वध से परावृत्त किया है, उसी प्रकार युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश भी बावश्यक या। भीर, वदि काव्य की दृष्टि से देखा जाय, तो भी यही सिद्ध होता है, कि महाभारत में अनेक स्थानों पर ऐसे ही जो अन्यान्य प्रसंग देख पड़ते हैं उन सब का मूल

<sup>&</sup>quot; किसी मंत्र के किथि, छंद, देवता और विनियोग को न जानते हुए जो ( उक्त मंत्र की ) शिक्षा देता है अथवा जप करता है वह पापी होता है " —यह किसी न किसी स्मृति अंप का वचन है; परन्तु मालूम नहीं कि किस अंप का है। हाँ, उसका मूल आर्थिय-ब्राह्मण ( आर्थिय- १) द्वाति-अंथ में पाया जाता है; वह यह है: यो हवा आविदिता वेंयच्छन्दी-देवत नासणेन मंत्रण याजयति वांडच्यापयति वा स्थाणुं वंच्छीते गर्वं वा प्रतिपद्यते । " अर्थात् कांपि, छंद आदि किसी मी मंत्र के जो वहिर्रण है जनके विना जाने मंत्र नहीं कहना चाहिये। यही न्याय गींवा सरीखे अंध के लिए भी लगाया जा सकता है।

तत्त्व कहीं न कहीं बतनाना सावश्यक या, इसालिये उसे सगवहीता में बतलाकर व्यावशारिक धर्म-अधर्म के अथवा कार्य-अकार्य-व्यवस्थिति के निरूपण की पूर्ति गीता ही में की है। वनपर्व के बाह्मग्रा-स्याध-संवाद में ज्याच ने वेदान्त के आधार पर इस बात का विवेचन किया है, कि " मैं मांस बेचने का रोज़गार क्यों कस्सा हुँ, '' भौर, शांतिपर्व के तुलांधार-लाजाशि-संवाद में भी, विसी तरह, तुलाधार ने अपने नागिज्य व्यवसाय का समर्थन किया है (वन. २०६-२९५ और शां. २६०-२६३ )। परन्तु यह उपपत्ति उन विशिष्ट ज्यनसायों ही की है। इसी प्रकार श्राहिंसा, सत्य भादि विपयों का विवेचन यद्यपि मञ्चामारत में कई स्थाना पर मिलता है, त्यापि वह भी एकदेशीय अर्थात् वन विशिष्ट विषयों के लिये ही है, इसलिये वह महामारत का प्रधान माग नहीं माना जा सकता । इस प्रकार के एकदेशीय विवेचन से यह भी निर्माय नहीं किया जा सकता कि, जिन मगवान श्रीकृष्ण कार पांडवाँ के वज्जल कार्यों का वर्णन करने के लिये ज्यासजी ने महामारत की रचना की है, उन महानुभावों के चरिश्रों को बादर्श मान कर मनुष्य उस प्रकार धाचरण करे या नहीं। यदि यही मान लिया जाय कि संसार निःसार है और कभी न कभी संन्यास सेना ही द्वितकारक है, तो स्वभा-वतः ये प्रश्न उपस्थित होते हैं, कि श्रीकृत्या तथा पांडवों की इतनी भंमार में पड़ने का कारण ही क्या या ? कौर, यदि उनके प्रयत्नों का कुछ हेतु मान भी लिया जाय तो लोकसंप्रहार्थ उनका गौरव करके ज्यासजी को तीन वर्ष पर्यन्त . लगातार परिश्रम करके ( मभा धा ६२ ५२ ) एक लाख श्लोकों के वृह्त अंथ की लिखने का प्रयोजन ही क्या था ? केवल इसना ही कह देने से ये प्रका यथेष्ठ हज नहीं ही सकते, कि वर्णाश्रम कर्म चित्त-शुद्धि के लिये किये जाते हैं; पर्योकि, चाहे जो कहा जाय, स्वधर्माचरण भाषवा नगत के अन्य सव व्यवहार तो संन्यास घेटि से शौंगा ही माने जाते हैं। इसलिये, महामारत में जिन महान् पुरुषों चरित्रों का वर्णान किया गया है, उन महात्माओं के बाचरण पर " मूले कुठारः" न्याय से श्रोनेवाले श्रास्त्रेप को हटा कर, उक्त प्रय में कहीं न कहीं विस्तार-पूर्वक यह बत-लाना भावश्यक या कि संसार के सब काम करना चाहिये भ्रयना नहीं; भौर यदि कहा जाय कि करना चाहिये, तो प्रत्येक मनुष्य को अपना आपना कर्म संसार में किस प्रकार करना चाहिये, निससे वह कमें उसकी मोझ-पाप्ति के मार्ग में बाधा न द्वाल सके । नलीपाल्यान, रामोपाल्यान ब्राहि महाभारत के उपाल्यानी में उक्त बातों का विवेचन करना उपयुक्त न हुआ होता; क्योंकि ऐसा करने से वन व्यांगों के सदश यह विवेचन भी गाँग ही माना गया होता। इसी प्रकार वनपर्व अथवा शांतिपर्व के अनेक विषयों की खिनड़ी में यदि गीता को भी सम्मिलित कर दिया जाता, तो उसका महत्त्व भ्रवश्य घट गया होता। अतपूर्व, उद्योगपूर्व समाप्त होने पर, मद्दाभारत का प्रधान कार्य-आरतीय युद्ध-आरंग होने के ठीक मौके पर ही, इस कार्य पर ऐसे आह्रेप किये गये हैं

जो नीतिधर्म की दृष्टि से अपरिहार्य देख पडते हैं, और वहीं पह कर्म-अकर्म विवेचन का स्वतंत्र शास्त्र वपपत्ति-सहित बतलाया गया है। सारांश, पढनेवाले कुछ देर के लिये यदि यह परंपरागत कथा भूल जायें, कि श्रीकृष्णाजी ने युद्ध के आरंम में ही अर्जुन को गीता सुनाई है, और यदि वे इसी बुद्धि से विचार कर कि महामारतम. धर्म-अधर्म का निरूपण करने के लिये रचा गया यह एक बार्ष महाकाव्य है, तो भी यक्षी देख पढेगा कि गीता के लिये सहासारत में जो स्थान ,नियक्त किया गया है. वड़ी गीता का सहस्व प्रगट करने के लिये कान्य-दृष्टि से भी घारांत उचित है। जब इन वातों की ठीक ठीक उपपत्ति मालुम हो गई, कि गीता का प्रतिपाद्य विपय क्या है और महाभारत में किस स्थान पर गीता चतनाई गई है; तब ऐसे प्रश्नों का कुछ भी सहस्व देख नहीं पडता. कि" रगाभूमि पर गीता का ज्ञान वतलाने की क्या बावश्यकता यी ? कदाचित किसी ने इस ग्रंय की महामारत में पीछे से घसेड दिया द्वोगा ! अथवा, भगवद्गीता में दस ही श्लोक मुख्य हैं या सी ? " क्योंकि प्रन्य प्रकरणों से भी यही देख पडता है, कि जब एक बार यह निश्चय होगया कि धर्म-निरूपणार्थ ' मारत-' का ' महाभारत ' करने के लिये अमक विषय महाभारत में श्चमक कारण से भ्रमक स्थान पर रखा नाना चाहिये. तय महाभारतकार इस यात -की परवा नहीं करते कि उस विषय के निरूपण में, कितना स्थान लग जायगा। त्तयापि गीता की विहरंगपरीचा के संयन्ध में जो श्रीर दलींलें पेश की जाती हैं उन पर भी श्रव प्रसंगानुसार विचार करके उनके सत्यांश की जाँच करना श्रावश्यक है. इस लिये वनमें से (१) गीता और महाभारत, (२) गीता और वर्णिपद, (३) शीता और ब्रह्मसूत्र, (४) भागवतधर्म का उदयश्रीर गीता, (५) वर्तमान गीता का काल, (६) गीता और वीद्धग्रंय, (७) गीता श्रीर ईसाइयों की वाइचल-इन सात विषयों का विवेचन इस प्रकरण के सात भागों में क्रमानुसार किया गया हैं। सारगा रहे कि वक्त वातों का विचार करते समय केवल काला की हीरे से क्रमीत न्यावडारिक घीर ऐतिहासिक दृष्टि से ही महाभारत, गीता, ब्रह्मसूत्र वर्णनेपट्ट मादि मंथों का विवेचन वाहिरंगपरीचक किया करते हैं, इसलिये माव वक्त प्रश्नों का विचार इस भी उसी दृष्टि से करेंगे।

## भाग १ -गीता श्रीर महाभारत।

जपर यह धनुमान किया गया है कि श्रीकृष्णाजी सरीले महातमाओं के चिरियों का नैतिक समर्थन करने के लियं महामारत में कर्मयोग-प्रधान गीता, विचेत कारणों से, विचेत स्थान में रखीं गई हैं; धीर, गीता महामारत का ही एक मांग होना चोंहिये। वही धनुमान, हन दोनों अंथों की रचना की तुलना करने से, अधिक दृद् हो जाता है। परन्तु, तुलना करने के पहले हन दोनों, अंथों क वर्तमान स्वरूप का कुछ विचार करना धावश्यक प्रतीत होता है। धपने गीता-आप्य के भारम में श्रीमण्डंकराचार्यजी ने स्पष्ट गीति से कहं दिया है, कि गीता-

प्रंच में सात साँ कोक हैं। बाँर, वर्तमान समय की सब पोरियों में भी उतने ही कोक पाये जाते हैं। इन सात साँ कीकों में से १ कोक एतराष्ट्रका है, १० संजय के, ५० संजय के बाँर ५०६ मगवान के हैं। परन्तु, बंबई में गणपत कृष्णजी के कानेसाने में सुद्रित महामारत की पोषी में भीषमप्ते में वर्षित गीता के अगरह अध्याय के बाद जो अध्याय बार्स होता है, उसके (अर्थात मीमार्व के तता-ब्रीस्व अध्याय के) आरम्म में साढ़े पाँच कीकों में गीता-महास्य का वर्षन किया गया है और इसमें कहा है:---

पद्यतानि सर्विशानि श्लोकानां प्राह केयनः । अर्डुनं: सतपङ्माशत् सप्तपृष्टि तु संवयः । शृतराष्ट्रः श्लोकमेकं गीताया माननुन्यते ॥

भर्याद्" गीता में केग्रव के ६२०, अर्जुन के ५७,सञ्जय के ६७ और इतराह का?: इस प्रकार कुल मिलाका ७४५ स्रोक हैं। " महांस इलाके में जो पाठ प्रचलित है उसके अनुसार कृप्णाचार्यद्वारा मकाशित महामारत की पौथी में ये श्लोक पाये जाते ं हैं: परन्तु कलकर्ते में मुद्रित महाभारत में ये नहीं मिलते; और, भारत-दीकाकार नीलकंठ ने तो इनके विषय में यह लिखा है कि इन ५ रे छोड़ों को "गाँड न प्रख्यन्ते "। अतएव प्रतीत होता है कि ये प्रजित हैं। परन्तु, यदापि इन्हें प्रदित मान लें: तथापि यह नहीं वतलाया जा सकता कि गीता में पर्ध श्लोक ( अपाँद वर्तमान पोथियों में जो ७०० स्होक हैं उनसे ४५ स्होक अधिक) किसे और कर मिले । महामारत वड़ा नारी प्रन्य है, इसलिये संमव है कि इसमें समय समय पर अन्य क्रीक जोड़ दिये गये ही तथा कुछ निकाल डाले गये ही । परन् यह बात गीता के विषय में नहीं कही जा सकती । गीता-प्रनय सहैत परनीय होने के कारण बेटों के सद्या पूरी गीता को कगुठाप्र करनेवाले लोग भी पहले बहुत ये, और अब तक भी कुछ हैं! यही कारण है, कि वर्तमान गीता के बहुत से पारा-न्तर नहीं है, और नो इन्द्र मित्र पाठ हैं वे सब दीकाकारों को नारून हैं। इसके सिवा यह भी कहा वा सकता है, कि हसी हेतु से गीताश्रन्य में बराबर १००० श्लोक रखे गये हैं कि उसमें कोई फेरकार न कर सके। अब प्रस यह है, कि बंबई तया महास में सुदित महामारत की प्रतियों ही में १५ स्टोक-मीर, वे भी सब मतावान ही के ज्यादा कहाँ से जातये ? सजय और अर्जुर के खेकों का बोड़, वर्तमान प्रतियों में और इस गणना में, समान अर्थात् १२७ है, और न्यारहवें अध्याय के "पश्यामि देवान् ०" (११. १५-२१) आदि १६ छोकों के साय, मतनेद के कारण सम्मव है, कि अन्य दश स्त्रोंक भी सलय के जावें, इसलिये कहा जा सकता है, कि यद्यपि सज़य और बर्जुन के खोकों का जोड़ समान ही है, तवापि प्रत्येक के खोकों को प्रयक् प्रयक् गानने में कुछ फुक्के हो गया होगा। परन्तु इस बात का कुत्र पता नहीं लगता, कि वर्तमान प्रतियों में नगवान के जो १०४

श्लोक हैं, उनके बदले ६२० ( क्रयांत ४५ सधिक कहाँ से क्रा गये! यदि यह दृष्टते हैं कि गीता का 'स्तोत्र' या ' घ्यान' या इसी प्रकार के छन्य किसी प्रकरगा का इसमें समावेश किया गया शोगा, तो देखते हैं कि वंबड़े में मुद्रित महाभारत की पोयी में वह प्रकरण नहीं है; इतना ही नहीं, किन्तु इस पोयीवाली गीता में भी सात सी श्लोक ही है। अतरव, वर्तमान सात सी श्लोकों की गीला ही को प्रमाण सानने के सिवा ऋन्य मार्ग नहीं है। यह हुई गीता की वात।परन्तु,जब महाभारत की फोर देखते हैं, तो कहना पड़ता है कि यह विरोध छछ भी नहीं है। स्वयं भारत र्श्वा गेंयह कट्टा है, कि महामारत-संहिता की संख्या एक लाख है। परन्तु रावयहादुर चिंतामशिराव वैद्य ने महाभारत के अपने ठीका ग्रंथ में रपष्ट करके वतलाया है कि वर्तमान प्रकाशित पोषियों से बतने खोळ नहीं भिलते; और, भिन्न भिन्न पर्वों के भाष्यायों की संख्या भी, भारत के आरंभ में दी गई अनुक्रमश्चिका के यनसार, नहीं हैं। ऐसी ऋवस्या में, गीता और महामारत की तुलना करने के लिये. इन प्रन्यों की किसी न किसी विशेष पोधी का आधार लिये विना काम नहीं चल सकता: अत्रश्व श्रीमच्दंकराचार्य ने जिस सात सौ श्लोकोंवाली गीता को प्रमाण माना है उसी गीता को, और कलकत्त क वानू प्रतापचन्द्ररायद्वारा प्रकाशित महाभारत की पीथी दी प्रमाण मान कर हमने इन दोनों प्रन्यों की तलना की है: श्रीर, हमारे इस प्रन्य में उद्दूष्टत महाभारत के खोकों का स्थान निर्देश भी, कलकत्ते में मुद्रित उक्त महा-भारत के जनकार ही किया गया है। इन श्लोकों को वंबई की पोधी में अयवा सदास के पाटकम के अनुसार प्रकाशित कृष्णाचार्य की प्रति में देखना हो, और यदि दे इसारे निर्दिष्ट किये चण् रयानों पर न सिलं, तो छुद्ध स्रागे पीछे इँडने से वे भिल जार्युंगे ।

सात सौ श्लोकों की गीता श्लीर कलकेते के वानू प्रतापवन्द्रराय-द्वारा प्रकाशित महाभारत की तुलना करने से प्रथम यही देख पढ़ता है, कि भगवद्गीता महाभारत ही का एक भाग है; श्लीर, इस यात का उद्धेख स्वयं महाभारत में ही कई श्यानों में पाया जाता है। पहला उद्धेख श्लादिपर्व के आरंभ में दूसरे श्रव्याय में दी गई श्लु- श्लातिका में किया गया है। पर्व वर्णान में पहले यह कहा है—" प्वोंक्तं भगवद्गीत व्यं भीपमवधस्ततः" (मभा सा. २. ६६); श्लीर किर अठारह पर्वों के अञ्यायों और श्लोकों की संख्या यतलाते समय मीप्मपर्व के वर्णान में पुनश्र भगवद्गीता का स्पष्ट उद्धेख इस प्रकार किया गया है:—

क्दमलं यत्र पार्यस्य वासुरेवो महामतिः । मोहनं नारायामास हेन्समिमोंक्षदार्थिभः ॥

( सभा. आ. २. २४७ ). श्रर्यात् " जिसमें मोद्यगर्भ कारगा वतलाकर वासुदेव ने आर्गुन के मन का मोद्दन -करमल दूर कर दिया।" इसी प्रकार श्रादिपर्व ( १. १७६) के पहले अव्याय में, गी. र. ३३

प्रत्येक श्लोक के क्यारम्भ में " यदाव्यीपं " कड्कर, जब एतराष्ट्र ने वतलाया है कि दुर्योधन प्रमृति की जय-प्राप्ति के विषय में किस किस प्रकार मेरी निराशा होती गई, तय यह वर्णन है कि '' ज्यों ही सुना कि अर्जुन के मन में मोह तयह होन पर श्रीकृष्णा ने उसे विश्वरूप दिखलाया, खाँदी जय के विषय में मेरी पूरी निराशा हो गई।" आदिपर्व क इन तीन बहुत्तों के बाद शांतिपर्व के अन्त में नारावणीय धर्म का वर्शन करते हुए, गीता का फिर भी बहुत्व करना पड़ा है। नारायाग्रीय, सात्वतः ऐकान्तिक, चौर मागवत—ये चारों नाम समानार्थक हैं। नारायातीयाँ पाल्यान ( शां. ३३४—३५९ ) में उस माक्तिश्रधान प्रवृत्ति-मार्ग के उपदेश का वर्शन किया गया है, कि जिसका उपदेश नारायगा ऋषि अथवा भगवान ने सेतद्वीप में नारदजी की किया था। पिछले प्रकराणों में मागवतवर्म के इस तत्व का वर्णम किया जा चुका है, कि वासुदेव की एकान्तमाव से मिक करके इस जगत के सय ध्यव हार स्वधर्मानु पार करते रहने से ही मोज की प्राप्ति हो जाती है: और, यह भी बतला दिया गया है, कि इसी प्रकार भगवदीता में भी संन्यास-मार्ग की खपेता कर्मयोग ही श्रेष्टतर माना गया है। इस नारायग्रीय धर्म की परंपरा का वर्षान करते समय वेशंपायन जनमेजय से कहते हैं, कि यह धर्म साजात नाराया। से नार्ट को प्राप्त दुमा है और यही धर्म " कथितो हरिगीतासु समास-विधिकल्पतः " ( मना. शां. ३४६. १७ ) हरिगीता श्रयवः मगवद्गीता में वतलायः राया है। इसी प्रकार आगे चलकर ३४८ वें अध्याय के ८ वें श्लोक में यह बतलाया गया है कि-

> समुपोढेष्यनीकेषु कुरपांडवयोर्मृथे । अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम् ॥

करिय और पागडवां के युद्ध के समय विमनस्क अर्जुन को मगवान् ने ऐकल्लिक व्ययवा नारायण-धर्म की इन विधियों का उपदेश किया था; और, सब युगा में स्थित नारायण-धर्म की परंपरा बतला कर पुनश्च कंदा है, कि इस धर्म का धीर यतियों के धर्म अर्थात् संन्यास-धर्म का वर्णन ' किरोता 'में किया गया है (ममा. शां. ३४८. ५३)। आदि-पर्व और शांतिपर्व में किये गये इन छः उद्धेखों के आतिरिक्त, ध्रायमेधपर्व के अनुगीतापर्व में भी और एक बार भगवक्षीता का उद्धेख किया गया है। जब मारतीय अद्ध पूरा हो गया, युधिटिर का राज्याभिषेक मी हो। गया, और एक दिन श्रीकृष्ण तथा अर्जुन एकत्र वंठे हुए थे, तब श्रीकृष्ण ने कहा। 'यहाँ अव मेरे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है; द्वारका को जाने की इच्छा है; "इस पर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की, कि पहले युद्ध के आरम्भ में आपने मुक्ते जो व्यदेश किया था वह में भूत गया, इसलिये वह मुक्ते किर से बतलाइये ( अस. १६)। तब इस विनती के अनुसार, द्वारका को जाने की एहले, श्रीकृष्ण ने बर्जुन के अनुसार, द्वारका को जाने की एहले, श्रीकृष्ण ने बर्जुन के अनुसार, द्वारका को जाने की पहले, श्रीकृष्ण ने बर्जुन के अनुसार, द्वारका को जाने की महत्वा है। इस अनुसार ही में भगवान् ने कहा है—'' दुर्मान्य अनुनीता सुनाई। इस अनुसीता के आरम्भ ही में भगवान् ने कहा है—'' दुर्मान्य

वश त् वस स्पदेश को मूल गया, जिसे मैंने तुम्मे युद्ध के आरम्म में यतलाया या। वस वपदेश को फिर से वैसा ही वतलाना श्रव मेरे लिये मी श्रसम्मव है; इसिनये ससके बदले तुम्मे कुछ श्रम्य वॉर्स यतलाता हूँ " ( ममा. श्रयः. श्रनुगीता. ५६. ६-१३)। यह वात च्यान देने योग्य है कि श्रनुगीता में वर्णित कुछ प्रकरण गीता के प्रकरणों के समान ही हैं। श्रनुगीता के निर्देश को मिलाकर, महामारत में मरावदीता का तात नार स्पष्ट उद्घेख हो गया है। श्रयांत, श्रम्तगत प्रमाणों स स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है. कि मगवदीता वर्तमान महामारत का ही एक माग है। परनु सन्देह को गति निरंकुश रहती है, इसिनये अपर्युक्त सात निर्देश से मी

कई लोगों का समाधान नहीं होता। वे कहते हैं कि यह कैसे सिद्ध हो सकता है, कि ये बलेल भी भारत में पीछे से नहीं जोड़ दिये गये होंगे ? इस प्रकार उनके सन में यह ग्रहा ज्यों की त्यों रह बाती है, कि गीता महाभारत का भाग है खयवा नहीं। पहले तो यह शंका केवल इसी समम से उपस्थित हुई है कि गीता-ग्रन्थ ब्रह्मज्ञान-प्रधान है। परन्त हमने पहले ही विस्तार-पूर्वक बतला दिया है कि यह समक्त ठीक नहीं: अताव ययार्थ में देखा जाय तो अब इस शंका के लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता । तथापि, इन प्रमाणों पर ही अवलम्बित न रहते हर. इस बतलाना चाहते हैं कि अन्य प्रमाणों से भी एक शंका की अययार्थता सिंह सो सकती है। जब दो प्रन्यों के विषय में यह शक्का की जाती है कि वे दोनों एक क्षी ग्रन्थकार के हैं या नहीं, तब कान्य-मीमांसक-गण पहले इन दोनों वातां—शब्द-साहत्य और अर्थसाहत्य-का विचार किया करते हैं। शब्दसाहत्य में केसब शृब्दों ही का समावेश नहीं होता, किन्तु उसमें मापानचना का भी समावेश किया जाता है। इस दृष्टि से विचार करते समय देखना चाहिये, कि गीता की मापा और महामारत की मापा में कितनी समता है। पत्नु, सहासारत ग्रंथ यहत वडा और विस्तीर्ण है इसलिये दसमें मीके मीके पर मापा की रचना भी मिल मिल रीति से की गई है। उदाहरणार्य, कर्णपर्व में कर्ण और अर्जुन के युद्ध का वर्णन पहने से देख पड़ता है, कि वसकी भाषा-रचना अन्य प्रकरागों की भाषा से भिक है। मतएव यह निश्चित करना मत्यन्त कठिन है कि गीता और महासारत की माना में समता है या नहीं । तयापि, सामान्यतः विचार करने पर हमें परलोक-वासी कारीनायपन्त तैलंग के मत से सहमत होकर कहना पहला है, कि गीता की भाषा तथा छन्द रचना ऋार्ष अथवा प्राचीन है। उदाहरगार्थ, काशीनायपन्तं ने यह वतलत्त्रा है कि, सन्त (गी. २. १६), भाषा (गी. २. ५४). ब्रह्स (=प्रकृति,

<sup>\*</sup> स्वर्गीय काशीनाम ज्यम्बक तैलंग-दारा रचित मगवद्गीवा का मप्पन्नी अनुवाद मेक्स-मूलर साहब-दारा संगदित प्राच्यर्थ-पुस्तकमाला (Sacred Books of the East Series, VOLVIII) में प्रकाशित हुआ है। इस प्रन्य में गीता पर एक टीकात्मक लेख प्रस्ता-बना के तौर पर चोड़ दिया गया है। स्वर्गीय तैलंग के मतानुसार इस प्रकरण में जो चहुन्व है, वे (एक स्थान को छोड़) इस प्रस्ताबना की लस्य करके हैं। किये गये हैं।

र्गो. १४. ३), योग (=कर्मयोग), पादपूरक कव्यय 'हु' (गी. २.४) आदि शब्दों का प्रयोग गीता में, जिल अर्थ में किया गया है, उस अर्थ में वे शब्द कालिदास ममृति के कान्यों में नहीं पाये वाते । और, पाठनेद ही से क्यों न ही, पत्नु गीता के ११. ३४ स्त्रोक में 'नमस्कृत्वा ' यह अपाणिनीय शब्द रखा गया र्षे तया गी. ११. ४० में 'शक्य अर्ह' इस प्रकार अपाणिनीय सांघे भी की गई है। इसी तरह 'सेनानीनामहं रुद्धंः' (गी. १०. २४) में जी सेनानीनां' पडी कारक है वह भी पाणिनि के अनुसार शुद्ध नहीं है। आपेवृत्त-सना के उदाहरणों को स्वर्गीय तैला ने स्पष्ट करके नहीं बतलाया है। पत्नु हमें यह प्रतीत होता है, कि न्यारहर्वे अध्यायवाले विश्वस्थावर्गान के (गी. ११. ११.५०) इतीस स्टोकों को लच्य करके ही उन्होंने गीता की अन्दर्चना की आप कहा है। हन श्लोकों के प्रत्येक चरण में स्वारह मजर हैं, परनत गर्णी का कोइ नियम नहीं हैं; एक इंद्रवझा है तो दूसरा टपेंद्रवज्ञा, तीसरा है शालिनी तो चौया किसी अन्य प्रकार का । इस तरह टक दावीस श्लोकों में, अर्थात् १९४ वर्सीं में, मिस्र भिन्न जाति के कुल न्यारह चरण देख पढ़ते हैं। तथापि वहाँ यह नियम भी देख पढ़ता है, कि मलेक चरण में म्यारह अचर हैं, और उनमें से एडला चौथा. ञाटवीं और अन्तिम हो बजर गुरु हैं; तथा दरवीं बजर प्रायः लवु ही है। इससे यह अनुमान किया जाता है, कि ऋग्वेद तया टानिएटों के बिहुपू के देंग पर श्वीये स्रोक रचे गंगे हैं। ऐसे न्यारह अज़रों के निपम बृत्त कालिहास के कान्यों में नहीं मिलते । हाँ, शाकुन्तल नाटक का "ब्रमी नेदिं परितः क्लूमिप्णायाः" यह श्लोक इसी द्यन्य में हैं; परन्यु कालिदास ही ने उसे 'ऋकृहत्द ? बर्यात् ऋवेद का छन्द कहा है। इससे यह यात प्रगट हो जावी है, कि आए मतों के प्रचार के समय ही में गीता अन्य की रचना हुई है। महामारत के अन्य स्वलों में भी उक्त प्रकार के जापं शब्द और वैदिक-वृत्त देख पहते हैं। परन्तु इसके आतीरिक, इन दोनों प्रन्यों के नापा-सहस्य का दूसरा दह प्रमाण यह है, कि महाभारत और गीता में एक ही से अनेक श्लोक पाये जाते हैं। महामारतं के सब श्लोकों की हनवीन कर यह ानिवित करना कठिन हैं, कि टनमें से गीता में कितने खीक उपलब्ध हैं।पान्ड महानारत पहते समय दसमें जो श्लोक न्यूनाधिक पाठमेद से गीता के श्लोकों के सदृष्य हुमें जान पहे, दनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है; और, दनके सावार पर, मापा-साद्युय के प्रश्न का निर्माय भी सहज ही हो सकता है। नीचे दिये गयेश्लोक क्रीर श्लोकार्व, गीता श्रीर महामारत (क्लकता की प्रति) में, शब्दशः श्रयवा एक-आध शब्द की भिन्नता होकर, त्यों के त्यों भिलते हैं:-महामारत। गीता ।

•**१ ६ नानाग्रस्त्रप्रद्रस्या**० श्लेकार्थ ।

भीव्यपने (५१. ४); गीता के सङ्ग्र ही दुर्योघन द्रोणाचार्य से अपनी सेना का वर्णन कर रहा है। १. १० भ्रापर्याप्तं० पूरा श्लोक।

१. १२—१६ तक माठ स्रोक।

१. ४५ श्रद्धो वत सद्दरपापं० क्रोकार्घ ।

२.१९ हमी सी न विजानीतः० श्रोकार्थ ।

२. २८ अव्यक्तदीनि भूतानि० क्षोकार्थ ।

२. ३१ धर्म्यादि युद्धाच्छ्रेयो० श्लोकार्थ ।

२. ३२ यह्छया० श्रोक ।

रे. ४६ यावान् ध्यर्य उदयाने० श्लोन ।

२. ५६ विषया विनिवर्तन्ते० स्रोक।

२.६७ इंद्रियागां हि चरतां ० क्षेत्र । .

२. ७० आपूर्यमाणामचलप्रतिष्टं० श्रोक ।

३. ४२ इंद्रियाणि पराण्यहुः० कोक।

**४.७ यदा यदा हि धमस्य० क्षे**कि ।

४. ३१ नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य० **श्रोकार्थ** ।

थ. ४० नायं लोकोऽस्ति न परो० धोकार्थ।

भीष्म. ५१.६

भीष्म. ५१.२२–२९, कुछ मेद रहते हुए शेष गीता के श्लोकों क समान ही है।

द्रोण. १९७.५० कुछ शस्त्रमेद.है, शेष-गीता के श्वाक के समान ।

शान्ति. २२४.१४ कछ पाठमेद होकर बिल-वासव-संवाद खौर कठोपनिषद् में (२०

१८) है।

खी. २.६; ९ १९१; 'अव्यक्त ' के यद्छे, ' अभाव ' है, शेष सब समान है ।

भीष्म. १२४. ३६. भीष्म कर्णको यही। वतला रहे हैं।

कर्ण. ५७. २. 'पार्थ' के बदले ' कर्ण' पद रख कर दुवों घन कर्ण से कह रहा है ।

उद्योग, ४५. २६ सनत्युजातीय प्रकरण में कुछ शब्दमेद से पाया जाता है ।

शान्ति. २०४. १६ मनु-वृहस्पति-संवाद में अक्षरशः मिलता है ।

वन. २१०. २६ ब्राह्मण-व्याधसंवाद में कुछ पाठभेद से आया है और पहले : रथ का रूपक भी दिया गया है ।

शान्ति. २५०, ९ छुकानुप्रश्न में ज्यों का त्यों आया है।

ह्यान्ति. २४५. ३और२४७.२ का सुछ पाठमेद से शुकातु-प्रश्न में दें। बार आया है । परन्तु इस कोक का मूळ स्थान कठोपनिषद् में है (कठ. ३. १०)।

( कठें. ३. १० )। वन. १८९. २७. मार्केडय प्रश्न में ज्यों का त्यों है ।

शान्ति. २६७. ४० गोकापिठीयाख्यान में पाया जाता है और सब प्रकरण यज्ञविप्रयक हो है।

वन, १९९, ११०, मार्केडेय-समस्यापर्व में शन्दक्षः मिळता है । ५. ५ बत्सांख्यैः प्रप्यते स्थानं० शेक ।

प्र. १८ विद्याविनयसंपन्ने० स्रोक।

६. ५ श्रात्मैव ह्यात्मनी वंदुः शेर्तापं । और आगामी शेक का वर्ष । ६. २९ सर्वभूतस्थमात्मनं० शेकार्प ।

६. ४४ जिज्ञासुरपि योगस्य० स्लोकार्थ ।

द. १७ सङ्ख्युगस्येन्तं० यह खेक पहले युग का क्यें न बतला कर गीता में दिया गंगा है।

u. २० वः स सर्वेषु भूतेषु० शोकार्ष ।

८. ३२ खियो वैश्वांस्तया० यह पूरा श्लेक और मागांमी श्लेक का पृतार्थ । १३. १३ सर्वतः पाखिपादं० श्लेक ।

१३. ३० यदा भूतपृयाभावं० शोन ।

१४. १८ उन्ने गन्छन्ति सम्बस्या० शेक।

३६. २९ त्रिविधं नरकस्यंद्र० होक ।

शान्ति. २०५. १९ और ३१६. ४ इन दोनां स्थानां में कुछ पाठमेद से वसिष्ठ- कराल और याहबल्लय-ज़नक के संवाद में पाया जाता है । शान्ति. २३८. १९श्वकानुमक्ष में अक्षरकाः

शान्त. २३८. १९शुक्तनुप्रश्नम् अस्रशः मिल्ता है ।

उद्योग.२२.६२.६४. विदुरनीति में ठीक ठीक मिलता है।

शान्ति. २३८. २१, शुकातुप्रश्न, मतु-स्मृति (१२. ९१), ईशाबास्यो-पनिषद् (६) और चैज्रल्योपनि-षद् (१. १०) में तो ज्यों का त्यों मिलता है।

शान्ति. २३५. ७ शुकातुप्रश्न मे कुछ पाठ-मेद करके रखा गया है।

शान्ति. २३१. ३१ शुक्षानुप्रश्न में सक्षरधः मिलता है सोर युग का सर्थ बत-लानेवात्म कोष्टक भी पहले दिया गया है । मनुस्तृति में भी कुछ पाठान्तर से मिलता है (मतु.१,७३)।

शान्ति. ३३९. २३ नारायणीय धर्म में कुछ पाठान्तर होकर दो बार आया है । कन्न. १९. ६१ और ६२. अतुगीता में

कुछ पाठान्तर के साथ ये खेल हैं शान्ति. २३८. २९ कख१९. ४९; ग्रुक्त सु प्रश्न, अनुगीता तथा अन्यन्न भी यह सक्षरकाः मिल्ता है। इस खेल

का मूळस्थान श्वेताश्वतरोपनिषद् (३.१६)है। शान्ति.१७.२३ गुष्टिष्ठिर ने अर्जुन से यही। शब्द कहें हैं।

भयः ३९.१०भनुगीता के ग्रुरुशिष्य-संवा-द में भक्षरशः मिल्हा है ।

उद्योग, ३२. ७० विदुरनीति में अक्षरबाः । मिलता है । **१७. ३ श्रद्धामयोऽयं पुरुषः०** होकार्ष ।

१८. १४ अधिष्ठानं तथा कर्ता० क्षेत ।

शान्ति. २६३. १७ तुलाघर-जाजल्ड-संवाद के श्रद्धाप्रकरण में मिलना है। शान्ति. ३४७. ८७ नारायणीय धर्म में अक्षरणः मिलना है।

उक्त तुलना से यह बोध होता है, कि २७ पूरे खोक और १२ खोकार्ध, गीता त्या महामारत के मित्र मित्र प्रकरशों में, कहीं कहीं तो अद्वरणः और कहीं कहीं कुछ पाठान्तर होकर, एक ही से हैं; और, यदि पूरी तौर से जाँच की जावे तो और मी वहतरे स्रोकों तया स्रोकार्यों का मिलना सम्मव है। यदि यह देखना चाहें कि दो दो अथवा तीन तीन शब्द अथवा श्लोक के चतुर्यांश ( चरणा ). गीता और महामारत में कितने स्थानों पर एक से हैं, तो उपर्युक्त तालिका कहीं माधिक बढ़ानी होगी । परन्तु इस शब्द-साम्य के अतिरिक्त, केवल वप्युक्त तालिका के श्लोक साद्या का ही विचार करें तो विना यह कहे नहीं रहा जा सकता. कि महामारत के अन्य प्रकरण और गीता ये दोनों एक ही लेखनी के फल हैं। यदि प्रत्येक प्रकरण पर विचार किया जाय तो यह प्रतीत हो जायगा, कि उप्यूंक ३३ श्लोकों में से १ सार्केडेय-प्रश्न में, है मार्केडेय-समस्या में, १ बाह्यगु-न्याध-संवाद में, २ विदुरनीति में, १ सनत्सुजातीय में, १ मनु-बृह्स्पति-संवाद में, ६३ ग्रुकानुप्रकार्मे, १ तुलाधार जाजीलसंवाद में, १ विश्वष्ट काराल और याज्ञवल्स्य जनकसंवाद में,१ है नारायसीय धर्म में, २ अनुगीता में, और शेष मीप्म, होए, तथा खीपन में रपलव्य हैं। इनमें से प्रायः सब लगह ये छोक पूर्वापर संदर्भ के साथ तचित ह्यानों पर ही मिलते हैं--प्राचिस नहीं हैं; स्रौर, यह भी प्रतीत होता है, कि इनमें से कुछ स्क्रोक गीता ही में समारोप दृष्टि से लिये गये हैं। उदाहरगार्थ, " सहस्रयुग पर्यतं " ( गी. म. १७ ) इस स्होक के स्पष्टीकरणार्थं पहले वर्ष और युग की स्वास्था बतलाना भावश्यक याः भ्रीर महाभारत ( शां. २३१ ) तया मनुस्मृति मे इस स्रोक के पहले उनके लक्षण भी कहे गये हैं। परन्तु गीता में यह श्लोक, युग खादि की व्याख्या न बतला का, एकदम कहा गया है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह नहीं कहा जा सकता, कि सहासारत के अन्य प्रकरणों में ये श्लोक गीता ही से

<sup>\*</sup> यदि इस दृष्टि से मंदर्ग महामारत देखा जाय, ती गीता और महामारत में समान खोकपाट वर्षात चरण सो से भी अधिक देख पड़ेंगे। उनमें से कुछ यहाँ दिये जाते हैं:— कि भी वैजीविनेन वा (गी, १ ३२ ), नेतस्वस्थुपयने (गी. २. ३), लायते महतो मयात (२ ४० ), अशान्तस्य कुन: सुखम् (२. ६६ ), उत्सीदेशुरिम लेकाः (२. २४ ) मनो दुनि- यहं चलेम् (६. २५ ), ममारमा भूतभावनः (९. ५ ), मोषाशा भोषकर्माणः (९.१२). समः सर्वेषु भूतेषु (९. २९ ). दीप्तानलार्कश्चिति (११. १७), सर्वभूगिहिते रताः (१२- ४), तत्विनिद्यात्तातः (१२. १९ ) संतुष्टी यनेकेनिचत् (१२. १९ ), समलोष्टाशमकांचन (१४.२४) सिविषा कर्मचौदना (१८. १८ ), निर्ममः शान्तः (१८. ५३ ), ब्रह्मभूयाय करुपते (१८.५३) इशादि ।

बद्धत किये गये हैं; श्राँद, इतने मिस्र मिस्र प्रकरणों में से गीता में इन खोकों का लिया जाना भी संभव नहीं है। सतर्व, यही कहना पड़ता है, कि गीता श्राँद महाभारत के इन प्रकरणों का लिखनेवाला कोई एक ही पुरुप होना चाहिये। यहाँ यह भी यतला देना आवश्यक प्रतीत होता है, कि जिस प्रकार मतुमित के कई खोक महामारत में मिलते हैं, 'वसी प्रकार गीता का यह पूर्ण खोक " सहस्रशुग-पर्यतं" ( ८, ३७ ) कुछ हेर फेर के साय, श्रीर यह खोकार्थ " श्रेयान् स्वयमी विगुणाः परधमात्स्वनुष्टितात्" ( गी ३. ३५ श्रीर गी. १८. ४०)—' श्रेयान् के बदले ' वरं ' पाठान्तर होकर—मनुमृति में पाया जाता है, तया " सर्वमृतस्वमान्तानं" यह खोकार्थ भी ( गी. ६.२९) " सर्वभृतेषु चात्मानं" इस रूप हे मनुस्मृति में पाया जाता है ( मनु. १. ७३; ३०. ९७; ३२. ९१) । महाभारत के अनुग्रासनपर्व में तो " सनुनामिहितंशास्त्रं" ( सनु. ४७. २५ ) कह कर मनुस्मृति का स्पर गीति से दक्षेत्र किया गया है । ' शुन्द-सादर्य के यदले यदि सर्य-सादर्य देखा जाय तो भी उक्त अनुमान दह

हो जाता है। पिछले प्रकरगों में गीता के कर्मयोग-मार्ग और प्रवृत्ति-प्रधान साग-वत-धर्म या नारायगीय धर्म की समता का दिग्दर्गन हम कर ही चुके हैं। नाराय-ग्रीय धर्म में व्यक्त खृष्टि की उपपत्ति की जो यह परम्परा बतलाई गई है कि वायु-देव से संकर्षण, संकर्षण से प्रचुन्न, प्रचुन्न से आनिरुद्ध और अनिरुद्ध से प्रहादेव हर. वह गीता में नहीं ली गई है। इसके श्रीतीरक यह भी सच है, कि गीता धर्म शीर नारायाग्रीय धर्म में अनेक भेद हैं। परन्तु चतुन्युं ह परमेश्वर की कल्पना गीता की भाग्य सले न हो, तथापि गीता के इन सिद्धान्तों पर विचार करने से मतीत होता ह कि गीताधर्म और भागवतधर्म एक ही से हैं। वे सिद्धान्त ये हैं-एकपूड वासदेव की भक्ति ही राजमार्ग है, किसी भी श्रन्य देवता की मक्ति की वाय वह बासदेव ही को अर्पण हो जाती है; भक्त चार प्रकार के हात हैं, स्वर्ध के अनुपार सय कर्म करके भगवद्गक की यह चक जारी रखना श्री चाहिये और संन्यासं लेना बचित नहीं है। पहले यह भी बतलाया जा चुका है कि दिवस्वात्मनुबद्वाक क्यादि सांप्रदायिक परंपरा भी, दोनों घोर, एक ही है। इसी प्रकार सनत्सुजातीयः शकालप्रश्न, याज्ञवक्त्य-जनकसंवाद, अनुगीता हुयादि प्रकरणों को पहने से पह वात च्यान में या जायगी, कि गीता में वर्शित वेदान्त या भ्रष्यात्मज्ञान मी इक प्रकरशों में प्रतिपादित प्रहाज्ञान से मिलता जलता है। कापिल-सांख्यगाञ्च के २४ तत्त्वां और गुगोत्कर्ष के सिद्धान्त से सहमत होकर भी भगवद्गीता ने लिस प्रकार नह साना है, कि प्रकृति और पुरुष के भी परे कोई नित्य तत्त्व है; उसी प्रकार शांतिपर्व के वासिष्ट-कराल-जनक संवाद में और याज्ञवहम्य-संवाद में विस्तार-पूर्वक यह

<sup>• &#</sup>x27; प्राच्यधर्म सुस्तकमाला ' में मनुमृति का संग्रंगी अनुवाद प्रकाशित इमा है; उसमें वूलर सादय ने एक फेडिरस्त जोड दी है, शाँर यह वनलाया है, कि मनुस्कृति के कीन कौन से से क्षोक्र महामारत में भिलते हैं (S. B. E. VOL XXV. pp. 533§§ देखों)

प्रतिपादन किया गया है, कि सांख्यों के २५ तत्त्वों के परे एक ' छव्वीसर्वों 'तत्त्व श्रीर है जिसके ज्ञान के विना कैवल्य प्राप्त नहीं होता । यह विचार-सादश्य केवल कर्मयोग या भ्रष्यात्म इन्हों हो विषयाँ के सम्बन्ध में ही नहीं देख पढ़ता; किन्तु इन दो सुख्य विपर्यों के प्रतिरिक्त गीता में जो स्रम्यान्य विपय हैं उनकी बराबरी के प्रकरण भी महामारत में कई जगह पाये जाते हैं। उदाहरणार्य, गीता के पहले अध्याय के आरम्भ में ही द्रोगाचार्य से दोनों सेनाओं का जैसा वर्गन दुर्योधन ने किया है ठीक वैसा ही वर्शन, आगे मीप्मपर्व के ५३ वें अध्याय में, उसने फिर से द्रोगाचार्य ही के निकट किया है। पहले अध्याय के रत्तरार्ध में कर्जुन को जैसा विपाद हुआ, वैसा ही युधिष्ठिर को शान्तिपर्व के आरम्म में हुआ है: और जब मीप्म तथा होता का 'योगवल से' वध करने का समय समीप आया, तब अर्जुन ने अपने सुख से फिर भी वैसे ही खेदयुक्त वचन कहे हैं (भीप्म, ६७. ४-७: और १०८. ८८-६४)। गीता (१. ३२, ३३) के भारन्म में धर्जुन ने कहा है, कि जिनके लिये उपमोग प्राप्त करना है उन्हीं का वध करके जय प्राप्त करें तो उसका उपयोग ही क्या होगा; धौर जब युद्ध में सब कौरवाँ का वध हो गया तब यही वात दुर्योधन के सुख से भी निकली है (शुल्य. ३१. ४२-५१) । इसरे घण्याय के चारम्भ में नैसे सांख्य चौर कर्मयोग ये दो निष्ठाएँ वतलाई गई हैं, वैसे ही नारायगीय धर्म में और शांतिपर्व के जापकोपाख्यान तया जनकसूलभा संवाद में भी इन निष्टाओं का वर्णन पाया जाता है (शां. १६६ और ३२०)। तीसरे अध्याय में कहा है—अकर्म की अपेता कर्म श्रेष्ट है, कर्म न किया जाय तो टपजीविका भी न हो सकेगी, इत्यादि: सो यही वार्त वनपर्व के भारम्म में द्रीपदी ने युधिष्टिर से कही हैं ( वन. ३२ ), भ्रौर उन्हीं तत्वों का उल्लेख अनुगीता में भी फिर से किया गया है। श्रीत-धर्म या स्मार्त-धर्म यहमय है, यह भीर प्रजा को बहादेव ने एक ही साथ निर्माण किया है, इत्यादि गीलाका प्रवचन नारायशीय धर्म के व्यतिरिक्त शांतिपर्व के श्रन्य स्थानों में (शां. २६७) श्रीर मजस्मृति (३) में भी मिलता है: तलाधार जाजित संवाद में तथा बाह्यगा ष्याध-संवाद में भी यही विचार मिलते हैं, कि स्वधर्म के अनुसार कर्म करने में कोई पाप नहीं है (शां. २६०-२६३ झौर बन. २०६-२१५)। इसके सिवा, सृष्टि की रत्पत्ति का जो योडा वर्णन गोता के सातव और भ्राठवं श्रध्यायों में है, रसी प्रकार का वर्णन शान्तिपर्व के शुकानुप्रश्न में भी पाया जाता है ( शां. २३१ ): श्रीर छठवें अध्याय में पातंजल योग के आसनों का जो वर्णन है, उसी का फिर से ग्रकानप्रथ (शां. २३६) में और त्यागे चलकर शांन्तिपर्व. के सध्याय ३०० में तथा अनुगीता में भी विस्तार-पूर्वक विवेचन किया गया है (अश्व. १९)। अनुगीता के गुरु शिप्यसंवाद में किये गये मध्यमोत्तम वस्तुओं के वर्णन ( ख्रस. ४३ और ४४ ) भीर गीता के दसने अध्याय के निभूति-वर्णन के निषय में तो यह कहा ना सकता है, कि इन दोनों का पायः एक ही धर्य है। महामारत में कहा है, कि गीता में

मगवान् ने अर्जुन को नो विश्वरूप दिखलाया या, वहीं सन्धि अस्ताव के समय दुर्योधन भादि कौरवां को, भौर युद्ध के वाद द्वारका को जीटते समय मार्ग मं उत्तंक को अगवान् ने दिखलाया; धौर नारायया ने नारद को तथा दाशरिय राम ने परशु-राम को दिखलाया है ( त. १३०; स्रम. ४४; शां. ३३६; वन. ६६ )। इसमें सन्देह नहीं कि गीता का नियरूप-वर्णन इन चारों स्थानों के वर्णनों से कहीं अधिक सरस भीर विस्तृत है; परम्तु सब वर्णनों को पढ़ने से यह सहज ही मालूम हो जाता है, कि स्तर्य-सादश्य की दृष्टि से उनमें कोई नवानता नहीं है। गीता के चौदहर्वे ब्रौर पंद्रसर्वे अध्यायों में हुन वातों का निरूपण किया गया है, कि सत्त्व, रज स्रौर तम इन तीनों गुणों के कारण खिष्ट में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है, इन गुणों के लचेंगा क्या है, और सब कर्तृत्व गुर्गों ही का है, श्रात्मा का नहीं ठीक इसी प्रकार इन तीनों गुर्खों का वर्धान अनुगीता (अध. ३६-३६) में और शान्तिपर्व में भी क्रनेक स्थानों में पाया जाता है (शां. २८५ और ३००-३११)। सारांश, गीता में जिस मसङ्ग का वर्गान किया गया है उसके भाजसार गीता में कुछ विषयों का विवे-चन अधिक विस्तृत हो गया है और गीता की विषय-विवेचन पदाति भी कहा भिन्न है, तथापि यह देख पडता है, कि गीता के सब विचारों से समानता रखनेवाले विचार महाभारत में भी प्रयक् प्रयक् कहीं न कहीं न्यूनाधिक पाये ही जाते हैं: भौर यह बतलाने की बावश्यकता नहीं कि विचारसादश्य के साथ ही साथ गोडी बहुत समता शब्दों में भी आप ही आप आ जाती है। मार्गशीर्प महीने के सम्बन्ध की सदृश्यता तो बहुतही विलक्षण है। गीता में '' मासानां मार्ग गीपींड हं" (गी. १०. ३५) कह कर इस मास को जिस प्रकार पहला स्थान दिया है, वसी प्रकार अत्शासनपर्व के दानधर्म-प्रकरण में जहाँ उपवास के लिये महीनों के नाम वतलाने का मौका दो बार आया है, वहाँ प्रत्येक वार मार्गशीर्थ से ही सहीनों की गिन्ती भारम की गई है ( अनु. १०६ और १०६)। गीता में वर्गित सात्मीपम्य की या सर्व-भूत-दित की दृष्टि, अथवा आधिमातिक, आधिदेविक और आध्यासिक भेद त्तया देवयान और पितृयागा-गति का उल्लेख महामारत के अनेक स्थाना में पाया . जाता है। पिछले प्रकरशों में इनका विस्तृत विवेचन किया जा चुका है, प्रतएव यहाँ पुनराकि की सावश्यकता नहीं।

भापासाद्दश्य की चोर देखिये, या अर्थसाद्दश्य पर ध्यान दी। त्रिये, अथवा गीता के विषय में जो महाभारत में छः—सात बहुंख मिलते हैं उन् पर विचार कीनिये; अनुमान यही करना पढ़ता है, कि गीता, वर्तमान महाभारत का ही, एक भाग है और जिस पुरुष ने वर्तमान महाभारत की रचना की है उसी ने वर्तमान गीता का भी वर्षान किया है। हमने देखा है, कि इन सब प्रमार्खी की खोर दुर्नस्य बरके अथवा किसी तरह उनका अटकल—पब्चू अर्थ लगा कर कुछ लोगों ने गीता की प्रविस सिद्ध करने का यत्न किया है। परन्तु जो लोग बाह्य प्रमार्खी की नहीं मानते और अपने ही संग्रयस्पी पिशाच को अप्रस्थान दिया करते हैं, उनकी विचार-पद्दित

सर्वथा अशास्त्र अतएव अमाह्य है। हाँ, यदि इस वात की उपपत्ति ही मालूम न होती की गीता को सहासारत में क्यों स्थान दिया गया है. तो दात कछ झौर थी। परन्त ( जैसा कि इस प्रकरण के घारम्भ में बतला दिया गया है ) गीता केवल वेदान्त प्रधान भ्रथवा भक्ति प्रधान नहीं है किन्तु महाभारत में जिन प्रमाणभूत श्रेष्ट परुषों के चरिल्लों का वर्णन किया गया है उनके चरिल्लों का नीतितत्त्व या समें यत-जाने क जिये महासारत में दर्भयोगप्रधान गीता का निरूपण सत्यन्त सावश्यक याः भौरे, वर्तमान समय में महाभारत के जिस स्थान पर वह पाई जाती है उससे बढ़-कर, कान्य दृष्टि से भी, कोई अधिक योग्य स्थान उसके लिये देख नहीं पडता । इतना सिद्ध होने पर अन्तिम सिद्धान्त यही निश्चित होता है, कि गीता महाभारत में बचित कारता से और उचित स्थान पर ही कहीं गई है—वह प्रविस नहीं है । महाभारत के समान रामायगा भी सर्वमान्य और उत्कृष्ट आप महाकाव्य है: और इसमें भी क्या प्रसंगानसार सत्य , प्रत्रधर्म, माठधर्म, राजधर्म आदि का मार्मिक विवे-चन है। परन्तु यह वतलाने की आवश्यकता नहीं, कि वाल्मीकि ऋषि का मल हेत अपन काव्य को महाभारत के समान " अनेक समयान्वित, सदम धर्म-अधर्म के द्धनेक स्यायों से घोतप्रोत, चौर सव लोगों को शील तथा सचरित्र की शिचा देने में सब प्रकार से समर्थ " वनाने का नहीं या; इसिलये धर्म अधर्म कार्य-अकार्य या नीति की दृष्टि से महामारत की योग्यता रामायण से कहीं बढकर है । महामारत केवल आएं काव्य या केवल इतिहास नहीं है, किन्त वह एक संहिता है, जिसमें धर्म-ग्रधमं के सूच्म प्रसङ्गों का निरूपण किया गया है: और यदि इस धर्मसांहिता में कर्मयोग का शास्त्रीय तथा तात्विक विवेचन न किया जाय तो फिर वह कहाँ किया जा सकता है ? केवल वेदान्त-प्रन्थों में यह विवेचन नहीं किया जा सकता। बसके लिये योग्य स्थान धर्मसंहिता ही है; और यदि महामारतकार ने यदः विवेचन न किया द्वीता तो यह धर्म अधर्म का मृहत् संग्रह अथवा पाँचवाँ वेद उतना ही क्रफूर्ण रह जाता। इस शृद्धि की पूर्ति करने के लिये ही भगवद्गीता महाभारत में रखी गई है। सचमच यह हमाराबड़ा भाग्य है, किइस कर्मयांग शास्त्र का मगड़न महाभारतकार जैसा उत्तम ज्ञानी सत्यरूप ने क्वी किया है, जो वेदान्तशास्त्र के समान ही व्यवहार में भी अत्यन्त निप्रण थे।

इस प्रकार सिद्ध हो जुका, कि वर्तमान मगवद्गीता प्रचलित महाभारत ही का एक भाग है। अब वसके अर्थ का कुछ अधिक स्पष्टीकरण करना चाहिये। भारत और महाभारत शब्दों को हम लोग समानार्थक सममते हैं; परन्तु वस्तुतः हे हो मिन्न मिन्न शब्द हैं। व्याकरण की दिष्ट से देखा जाय तो ' भारत ' नाम सस प्रन्य को प्राप्त हो सकता है जिसमें मरतवंशी राजाओं के पराक्रम का वर्णान हो। रामायण, भागवत आदि शब्दों की व्युत्पत्ति ऐसी ही है; और, इस रीति से, मारतीय युद्ध का जिस प्रन्य में वर्णान है उसे केवल ' भारत ' कहना यथेष्ट हो सकता है, फिर वह प्रन्य चाहे जितना विस्तृत हो। रामायण-प्रन्य कुछ छोटा

नहीं है; परन्तु उसे कोई सहा-रामाया। नहीं कहता। फिर मारत ही को 'सहा-भारत ' क्यों कहते हैं ? महाभारत के अन्त में यह वतलाय। है, कि महत्त्व और भारवत्व इन दो गुणों के कारण, इस अन्य को महाभारत नाम दिया गया है ( स्वर्गी. ५. ४४ ) । परन्तु ' महाभारत ' का सरल शब्दार्थ ' वडा भारत ' होता हैं। और, ऐसा अर्थ करने से, यह प्रक्ष बढ़ता है कि 'वहें ' मारत के पहले क्या कोई 'छोटा ' भारत भी या ? झौर, उसमें गीता यी या नहीं ? बतमान महा-मारत के आदिपर्व में लिखा है, कि उपाल्यानों के आतिरिक महामारत के क्रोडों की संख्या चौवीस हज़ार है (ग्रा. १. १०१); भौर भागे चल कर यह भी लिखा है, कि पहले इसका 'जय' नाम था (धा. ६२. २०)। 'जय' शब्द से सारतीय युद्ध में पागुढ़नों के जय का बोध दोता है; धीर, ऐसा अर्थ करने स, यही प्रतीत होता ह, कि पहले भारतीय युद्ध का वर्णनं 'जय ' नामक प्रन्य में किया गया था: आगे चल कर उसी ऐतिहासिक प्रनय में अनेक उपाल्यान जाड़ दिवे गये और इस प्रकार महाभारत-एक वडा प्रन्य-हो गया, जिसमें इतिहास चोर धर्म-प्रधर्म-विवेचन का भी निरूपण किया गया ह । आश्वलायनगृह्यसूत्रों के ऋषितपण में— "समन्द्र-जीमोन-वेशंपायन पल सूत्र-माप्य-मारत-महामारत धर्मांचार्याः" (ब्रा. गृ. ३. ४. ४)--भारत और महाभारत दो भिन्न भिन्न प्रन्या का स्पष्ट बहुेख किया गया हु; इससे भी उक्त अनुमान ही इंढ हो जाता है। इस प्रकार छीटे भारत का बंड भारत में समावेश हो जाने से क्रब काल के वाद छोटा ' मारत ' नामक खतंत्र अन्य शेष नहीं रहा और स्वमावतः लोगों में यह समम हो गई कि कवल महा-आरत ' ही एक भारत-अन्य है। वर्तमान महाभारत की पोथी में यह वर्धान मिलता है, कि न्यासजी ने पहले अपने पुत्र (शुक्र) को स्रीर अनन्तर अपने अन्य शिष्या को भागत पढ़ाया था (आ. १. १०३); और म्रारो यह भी कहा है, कि समन्त्र, जामिनि, पल, ग्रुक और वैशंपायन, इन पाच शिप्यों ने पाँच भिन्न भिन्न भारत-संहिताओं या महाभारतों की रचना की (आ. ६३. ६०)। इस विषयमें यह कथा पाइ जाता हु; कि इन पाँच महाभारतों में से वैशंपायन के महामारत को और-जीमिति क महाभारत में से केवल अध्यमधार्व हा का ध्यासनी ने रख लिया। इससे, श्रव यह भी मालूम हो जाता है, कि ऋ पेत्रंगा म 'भारत-महाभारत' शब्दों क पहले समन्तु श्रादि नाम क्यों रखे गये हैं। परन्तु यहाँ इस विषय में इतने गहरे विचार का काह प्रयोजन नहीं है। रा० य० चिंतामिश्रात वैद्य ने महामारत क भ्रपन टीका-प्रन्य में इस विषय का विचार करके जो सिद्धान्त स्यापित किया है बह्दी हम स्याक्तक मालूम होता ह। अत्वव बहा पर इतना कह देना ही यथेष्ट द्दांगा कि वर्तमान समय में जो महाभारत वपलब्ध है वह मूल में वैदा नहीं या; भारत या महाभारत क अनेक रूपान्तर हा गये हैं, और उस प्रन्य को जो अन्तिम खरूप प्राप्त हुआ बही हमारा वतमान महाभारत है। यह नहीं कहा जा सकता, कं मूल-भारत म भी गीता न रही होगी हाँ, यह प्रगट है, कि सनत्सुजातीय

बिद्धर्मिति, शुकानुप्रम, याज्ञवल्स्य-जनक संवाद, विष्णुसहस्रनाम, श्रनुगीता, नारायणीय-धर्म आदि प्रकरणों के समान ही वर्तमान गीता को मी महामारतकार ने पहले अन्यों के आधार पर हो लिखा है—नई रचना नहीं भी है। तथापि, यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, कि मुल-गीता में महाभारतकार ने कुछ मी हेरफेर न किया होगा। उपर्शुक्त विवेचन से यह वात सहज ही समम में आ सकती है, कि वर्तमान सात सौ श्लोकों की गीता वर्तमान महाभारत ही का एक माग है, दोनों की रचना भी एक हो ने की है, और वर्तमान महाभारत में वर्तमान गीता को किसी ने बाद में मिला नहीं दिया है। मागे यह भी वतलाया जायगा कि वर्तमान महाभारत का समय कीन सा है, और मूल-गीता के विषय में हमारा मत क्या है।

## गीता २-गीता श्रीर उपनिषद ।

श्रव देखना चाहिये कि गीता और भिन्न भिन्न उपानिपदों का परस्पर संबंध क्या है। वर्तमान महाभारत ही में स्थान स्थान पर सामान्य रीति से उपनिपदों का उल्लेख किया गया है; भीर बृहदारस्यक (१.३) तथा छांदोग्य (१.२) में वार्धीत प्रार्धीः दियों के युद्ध का द्वाल.भी अनुगीता (अध. २३) में है तथा " न मे स्तेनी जनपदे!" कादि केंकेय-अश्वपति राजा के मुख से निकले हुए शब्द भी (छां. ५. ११. ५) शान्तिपर्व में बक्त राजा की कथा का वर्शन करते समय, ज्यों के त्यों पाये जाते के (शां. ७७.८) । इसी प्रकार शान्तिपर्व के जनक पंचशिख संवाद में बृहदार्ग्यक(४. ४. १३ ) का यह विषय मिलता है, कि '' न प्रेत्य संज्ञास्ति " चर्यात मरने पर ज्ञाता को कोई संज्ञा नहीं रहती, क्यांकि वह ब्रह्म में मिल जाता है: श्रीर. वंहीं श्रंत में. प्रभ ( ६. ५ ) तथा मुंडक (३. २. ८. ) उपनिपदों में वार्षीत नदी और समुद्र का दृष्टान्त, नाम रूप से विमुक्त पुरुष क विषय में, दिया गया है।इंदियों को बोड़े कह कर बाइग्या-न्याध-संवाद ( वन. २१० ) और अनुगीता में बुद्धि को सारथी की जी उपमा दी गई है, वह भी कठोपनिपद से ही ली गई है ( क. १. ३.३); और कठोपनिषद -के ये दोनों श्लोक-" प्रसर्वेषु भूतेषु गृहात्मा'' (कठ. ३. १२ ) स्रोर " झन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्" (कठ. २१४)—भी शान्तिपर्व में दो स्यानों पर (१८७. २६ भीर ३३१. ४४) कुछ फेरफार के साय पाये जाते हैं। श्वेताश्वतर का '' सर्वतः पाशि-पादं० " श्लोक मी, जैसा कि पहले कह आये हैं, महाभारत में अनेक स्थानों पर भीर गीता म भा ामलता है। परन्त्र केवल इतने ही से यह सादृश्य पूरा नहीं हो जाता: इनके सिवा उपनिपदों क और भी बहुत से वाक्य महाभारत में कई स्थानी पर मिलते हैं। यही क्यों, यह भी कहा जा सकता है, कि महाभारत का अध्यातम ज्ञान प्रायः उपनिषदों से ही लिया गया ह ।

गीतारहस्य के नवें और तेरहवें प्रकरगों में हमने विस्तारपूर्वक दिखला दिया है, कि महाभारत के समान ही भगवदीता का अध्यात्मज्ञान भी उपनिपदों के

आधार पर स्वापित है; और, गीता में मक्तिमार्ग का जो वर्णन है, वह सीइस जान से फलग नहीं है। अत्रव्य यहाँ उपको द्वारा न लिख कर संदेश में भिर्फ यही बतलाते हैं, कि गीता के द्वितीय अध्याय में वर्शित आत्मा का अशोच्यता. आर्के अध्याय का अत्तरमहा-स्वरूप और तेरहवें अध्याय का चेत्र-वेत्रज्ञ-विचार तथा विशेष करके ' ज्ञेय ' परग्रह्म का स्वरूप-इन सब विषयों का वर्तान गीता है अन्तरशः उपनिपदाँ के खाघार पर ही किया गया है । कुछ उपनिपद गय में है कार कहा पद्य में हैं। इनमें से गद्यात्मक उपिपदों के वाक्यों को पद्यमय गीता में . ज्यों का त्यों उद्देशत करना सम्मव नहीं; तथापि जिन्हीं ने ह्यांदीग्योपनिषर शादिकी पहा है उनके ध्यान में यह बात सहज ही आ जायगी. कि '' जो है सो है, खौर जो नहीं सो नहीं" (गी. २. १६) तया " यं नं वापि स्मरन भावं० " (गी. इ. ६). इत्यादि विचार छांदीम्योपनिपद से लिये गये हैं: और " जीगो। प्राये०" ( ती. & २१ ). " ज्योतिषां ज्योतिः" ( गी. १३. १७ ) तथा " मात्रास्पर्शाः " ( गी. २. १४ ) इत्यादि विचार और वाभ्य ब्रह्मदारायक स्पनिषद से निये गये हैं। परन बरा रंपनियदों को छोड़ जब इस पद्मात्मक रंपनियदों पर विचार करते हैं. तो यह समता इससे भी श्राधिक १५ए व्यक्त हो जाती है । क्योंकि इन प्रयात्मक उपनि-षदों के कुछ श्लोक ल्यों के त्यां भगवद्गीता में उद्धत किये गये हैं। उदाहरणार्थ, क्रियानिषद के छः सात श्लोक, श्रचरशः श्रयवा कुछ शब्द-मेद से, गीता में निये गर्य हैं। गीता के दिलीय अध्याय का " आश्चर्यवत्परयति० " (२. २६) श्लोक. कठोपनिषद की द्विसीय चल्ली के " आश्चर्यों चक्ता० " (कठ. २. ७) श्लोक के समान है: और " न जायते ज़ियते वा कदाचित् " (गी. २. २०) श्लोक तथा " यादिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति०" ( गी. प्त. ११ ) स्रोकार्ध, गीता और क्रोपनिषद में. छत्तरशः एक ही है (कठ. २. १६; २. १४)। यह पहले ही बतला दिया नाया है, कि गीता का " इंदियािग पराग्याहः० " (३. ४२) श्लोक क्येप नियद ( कठ. ३. १० ) से लिया गया है । इसी प्रकार गीता के पंद्रहर्वे अध्याय में विधात श्रम्बत्य-बृक्त का रूपक कठापनिपद से, श्रीर " न तदासयते सूर्यो॰ " ( गी. १५. ६ ) श्लोक कठ तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों से, शब्दों में कुछ फैरफार करके, क्तिया गया है। खेताखतर उपानिषद की बहतेरी कल्पनाएँ तथा श्लोक भी गीता में पाये जाते हैं। नवें प्रकरण में कह चुके हैं, माया शब्द का प्रयोग पहले पहले श्वेताश्वतरोपनिषद में हुआ है और बही से वृष्ट गीता तथा महामारत में लिया गया होगा । शब्द-सादृश्य से यह भी प्रगट होता है, कि गीता के छठवें स्रज्याय में योगाभ्यास के लिये योग्य स्थल का जो यह वर्णन किया गया है-" ग्राची देशे प्रतिष्टाप्य॰ " ( गी ६. ११ )—वह " समे शुची॰ " मादि ( मे. २. १० ) मन्त्र से लिया गया है और '' समं कायशिरोघीवं० " ( गी. ३. १३ )) ये शब्द " ब्रिस्-वर्त स्थाप्य समं शरीरम् " (श्व. २.८) इस मन्त्र से .लिये गये हैं । इसी प्रकार " सर्वतः पाणिपादं " स्लोक तथा उसके भागे का स्लोकार्ध भी गीता,( १३.

१३) भीर खेताखतरोपिषद् में शब्दशः मिलता है ( थे. ३. १६ ); और " आगो-रगीयांसं" त्या " धादिन्यावर्ग्ग तमसः परस्ताव् "पद मी गीता ( ८. ६ ) में और खेताखतरोपिषद् ( ३. ६. २० ) में एक ही से हैं। इनके ध्रतिरिक्त गीता और उपिषपदों का शब्द—सादश्य यह है, कि " सर्वभूतस्यमात्मानं" ( गी. ६. २६ ) और " वेदेश्व सर्वेरहमेंव वेदो " ( गी. १५. १५ ) ये दोनों स्रोकार्घ कैव-ल्योपिषद् ( १. १०.; २. ३ ) में ज्यों के त्यो मिलते हैं। परन्तु इस शब्द—सादश्य के विषय पर अधिक विचार करने की कोई भावश्यकता नहीं; ध्योंकि इस यात का किसी को भी संदेह नहीं है, कि गीता का वेदान्त—विषय उपार्षपदों के खाधार पर प्रतिपादित किया गया है। हमें विशेष कर यही देखना है, कि उपान्पदों के विवेचन में भीर गीता के विवेचन में कुछ प्रन्तर है या नहीं; और यदि है, तो किस बात में। अंतगृव, अब उसी विषय पर दृष्टि दालना चाहिये।

स्पनिपदों की संख्या बहुत है। उनमें से कुछ स्पनिपदों की भाषा तो इंतनी श्रवीचीन है कि टनका श्रीर पुराने वपनिपदा का श्रसम-कालीन होना सहज ही मालूम पढ़ जाता है। अतपुष शीता और उपनिपदों में प्रतिपादित विषयों की सदशता का विचार करते समय, इस प्रकरण में हमने प्रधानता से उन्हीं उपनिषदी को तुलना के लिये लिया है, जिनका बहुत प्रसासूत्रों में हैं। इन बदंनिपड़ों के अर्थ को और गीता के अध्यात्म को जब इस मिला कर देखते हैं, तब प्रयम यही बोध होता है, कि यद्यि दोनों में निर्तु ॥ परमहा का स्वरूप एक सा है तथापि निर्मुण से सगुगा की उत्पत्ति का वर्णन करते समय, 'अविधा 'शब्द के बदले ' माया ' या ' अज्ञान ' शब्द ही की राप्योग गीता में किया गया है। नवें प्रकरस में इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया है, कि ' साया ' शब्द श्वेताश्वतरोपनिपद में चा जुका है और नाम-रूपात्मक भविद्या के लिये ही यह दूसरा पर्याय शब्द है: तथा यह भी जपर वतला दिया गया है, कि श्वेताश्वतरोपनिपर के कुछ श्लोक गीता में अनुरशः पाये जाते हैं । इतसे पहला अनुमान यह किया जाता है, कि—''सर्व स्विदं बहा " ( छां. ३. १४. १ ) या " सर्वमात्मानं पर्यित " ( वृ. ४. ४. २३ ) भ्रयवा " सर्वभूतेपुचात्मानं० " ( ई.ग. ६ ) इस सिद्धान्त का भ्रयवा उप-निपदों के सारे प्राच्यात्म-ज्ञान का यद्यपि गीता में संप्रद्व कियर गया है तथापि गीता-प्रनय तब बना होगा, जब कि नाम-रूपात्मक आवेशा की उपनिषदों में ही ' माया ' नाम प्राप्त हो गया होगा।

क्य यदि इस वात का विचार करें कि उपिषयों के श्रीर गीता के उपपादन में क्या मेद हैं, तो देख पढ़ेगा कि गीता में कापित—सांख्यशास्त्र को विशेष महत्त्व दिया गया है। बृहद्दार्य्यक श्रीर छादोग्य दोनें। उपिष्ट हान-प्रधान हैं, परन्तु उनमें तो सांख्य-प्रक्रिया का नंगम मी देख नहीं पड़ता; श्रीर, कठ खादि उपिष्ट में मंग्रधि अस्यक्त, महान् ह्यादि सांख्यों के शब्द साये हैं, तयापि यह स्पष्ट है कि उनका कर्य सांख्य-प्रक्रिया के अनुसार न कर के वेदान्त-पद्ति के अनुसार करना चाहिये।

क्षेत्रपृष्टिक के स्पपादन को भी यही न्याय स्पष्टक किया जा सकता है। इस प्रकार सांस्य-प्रक्रिया को बहिष्कृत करने की सीना पहीं तक आ रहुँची है, कि देहान्त-सत्रों में पर्खीकरण के वहते छादोग्य स्परिपर् के जाबार पर तिबृक्करण हो छे सीह के नास-स्पात्मक वैजिन्म की टपपनि बतलाई गई ई (बेसू. २, १, २०)। मार्थी को एकदम जलग करके बज्यात्म के खरश्चार का दिवेदर करने की यह पद्ति गीता में स्वीकृत नहीं दुई है। तथापि, स्नरत्त रहे कि, गीता में सांन्यों के सिदान्त त्याँ के त्याँ नहीं ते लिये गये हैं। त्रिगुगात्मक अन्यक पकृति से, गुणो-तक्षे के तस्त्र के अनुसार, व्यक्त सृष्टि की करावि होने के विषय से संत्र्यों के सी सिदान्त हैं दे गीता की प्राह्म हैं; भीर, दनके इस मत से भी गीतासहमत है, कि पुरुष निर्मुण हो कर द्रष्टा है। परन्तु हैत-सांन्यज्ञान पर अहेंत्र-वेदान्त का पहते इस प्रकार प्रावल्य स्थापित कर दिया है, कि प्रकृति और पुरुष स्वतंत्र नहीं हैं-व देनेंं। त्रपविषर् में वार्गीत भात्मरूपी एक ही परवहा के रूप सर्घाद विमृतियाँ हैं। और किर सांख्यों भी के सुरक्षस्भविचार का वर्णन गीता में किया गया है। वरनिपट्टों के हहात्मैक्यरूप बहुत मत के लाय स्थापित किया दुवा हैती मांन्यों के च्छवुनिक कम का यह मेल, गीता के समान, महानारत के घन्य स्थानों से किये हुए श्राच्यात्म-विवेचन में भी पाया जाता है। बार, करर वो अनुमार किया गया है, कि होनों अंथ एक ही व्यक्ति के हारा रचे गये हैं, यह इस मेल से कोर सी दह हो जाता है ।

ा जाता है। टपनिपरों की अपेजा गीता के टपपाइन में जो दूजरी नहच्च-द्र्या विशेषता है। वृष्ट व्यक्तेपासना भ्रयवा माकिमार्ग है। मराबद्वीचा के समान दर्शनपहाँ में मी केवल यज्ञ-यात स्नादि कर्मे ज्ञानदृष्टि से गौगा ही माने गर्न हैं; पान्तु व्यक्त मानव-देव्धारी हुंबर की द्यासना प्राचीन द्यानिपड़ी में नहीं देख पहली । ट्रानिएकार इस तच्च से सहमत हैं, कि अन्यक और निर्मुत पाड़स का आकतन होना कंटिर है, इसक्तिये सन, काकाग्र, सूर्य, क्षांत्र, यह क्षादि स्तुग्र प्रतीकों की द्यादना इस्मी चाहिये। परन्तु स्पासना के लिये प्राचीन स्पतिपर्हें में जिन प्रतीकों का वर्णन किया गया है, टनमें मनुष्य-देहवारी परमेश्वर के न्त्ररूप का प्रतीव नहीं बतलाया गया है। मैत्रुपनिषद् (७०) में कहा है, किरद, ज़िब,बिच्यु, ब्रच्छुत नारायणा, ये सब परमान्मा ही के रूप हैं, देतावतरोपनिपर् में ' सहेदर कारि शुब्द प्रयुक्त हुए हैं; और " ज्ञात्वा देवं मुच्यने सर्व पर्णः " ( मे. १ १३ ) तथा " यस्य देवे परा मन्तिः " ( श्वे. ६. २३ ) घ्रादि वचन मी खेता वत्र में याये बाठे हैं। परन्तु यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता, कि इन वचना में नतायण, दिन्तु आदि प्रवर्दी से विप्ता के सानवदेष्ट्रधारी अवतार ही विविश्तित हैं। आरंग बह हैं, कि नद्र और विप्ता ये होनों देवता वैदिक-प्रयोग प्राचीन-हैं; तब यह कैने भात लिया बाय कि " यहाँ वै विप्शुः " (से. इ. १. १. १. १) इत्यादि प्रकार भे बज्ञवाग-हो को विष्णु की उपातना का को स्वतन कारो दिया गया है. वही उप-

युंक वर्णनेपदों का आमिप्राय नहीं होगा ? अच्छा, यदि कोई कहे कि मानवरेह-धारी भवतारों की कराना दस समय भी होगी, तो यह कुछ विसकुत ही भराभव नहीं है। क्योंकि, खेतथतरोपनिपद में जो ' भक्ति ' शब्द है उसे पज़रूपी उपासना के विषय में प्रयुक्त करना ठीक नहीं जैंचता । यह बात सच है, कि महानारायण. नसिंहतापनी, रामतापनी तथा गोपालतापनी आदि उपनिपदों के बचन श्रेताश्वर-रोपनिषद् के बचनों की अपेचा कहीं अधिक स्पष्ट हैं, इससिय उनके विषय में उक्त प्रकार की शंका करने के लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता । परन्तु इन उपनिपदों का काल निश्चित करने के लीये ठीक ठीक साधन नहीं हैं, इसलिये इन उपनिपदीं के आधार पर यह प्रभ ठीक तौर से इल नहीं किया जा सकता, कि वैदिक धर्म में मानवरूपधारी विष्णु की माक्त का उदय कय हुआ? तथापि अन्य रीति से वैदिक मार्टिमार्गं की प्राचीनता भव्छी तरह सिद्ध की जा सकती है । पाणिना का एक सूत्र ई ' माक्तिः '-ग्रर्यात् जिसमें माकि हो (पा. १. ३. १५); इसके ग्रागे " वासुदेवार्जुनाम्यां वुन् " ( पा. ४. ३. ६८ ) इस सुत्र में कहा गया है, कि जिसकी वासदेव में मिक हो उसे 'वासदेवक ' और जिसकी अर्जुन में माके हो उसे ' बर्जुनक ' कहना चाहिये; श्रीर पतंत्रति के महाभाष्य में इस पर टीका करते समय कहा गया है, कि इस सत्र में ' वासदेव ' चत्रिय का या ' मगवान ' का नाम हैं। इन प्रया से पातंजल-माप्य के विषय में डाक्टर मांडारकर ने यह सिद्ध किया है. कि वह ईसाई सन् के लगमग ढाई सौ वर्ष पहले बना है; खाँर इसमें तो सन्देह ही नहीं कि पाणिनी का काल इससे भी श्राधिक प्राचीन है। इसके सिवा, माफे का वहेल बाँद्रधमें अंघों में भी किया गया है और इसने आगे चलकर विस्तार-पूर्वक बतलाया हैं. कि बाँद धर्म के महायान पंच में माक्ति के तत्वों का प्रवेश होने के निये श्रीकृष्ण का मागवत धर्म ही कारण हुआ होगा । प्रतपुर यह बात निर्वि : वाद सिद है, कि कम से कम बुद के पहले-अर्यात ईसाई सन् के पहले लगभग छः सौ से ऋषिक वर्ष-हमारे यहाँ का भक्तिमार्ग पूरी तरह स्थापित हो गया था ! नारदपञ्चरात्र या ग्रांडिल्य ऋयवा नार्ट् के भाक्तिसूत्र उसके बाद के हैं । परन्तु इससे मितिमार्गं अथवा भागवतधर्मं की प्राचीनता में कुछ भी वाधा हो नहीं सकती । र्गातारहस्य में किये गये विवेचन से ये बात स्पष्ट विदित हो जाती हैं, कि प्राचीन उपनिपदों में जिस सगुगोपासना का वर्णन है उसी से क्रमशः हमारा भक्तिमार्गः निकला है: पार्तजल योग में चित्त को स्थिर करने के लिये किसी न किसी व्यक्त भौर प्रत्यच बल्तु को दृष्टि के सामने रखना पड़ता है, इसलिये उससे भक्तिमार्ग की भीर भी पुष्टि हो गई है; भक्तिमार्ग किसी अन्य द्यान से हिंदुस्यान में नहीं लाया गया है-और न उसे कहीं से लाने की आवश्यकता ही थी । ख़द हिंद-स्यान में इस प्रकार से प्रादुर्भुत मक्तिमार्ग का और विशेषतः वासुदेव-मकि का वपनिपदों में विश्वित वेदान्त की दृष्टि से, मगडन करना ही गीता के प्रतिपादन का एक विशेष भाग है।

परन्तु इससे भी अधिक महत्त्व-पूर्ण गीता का भाग, कर्मयोग के साथ मकि अगैर महत्त्वान का मेल कर देना ही है। चातुर्वरार्थ के अथवा श्रीतयक्ष-याग आदि कर्मी का यद्यपि उपनिपदों ने गोगा माना है, तथापि कुछ उपनिषत्कारों का कथन है, कि उन्हें चित्रशुद्धि के लिये तो करना ही चाहिये और चित्रशुद्धि होने पर भी उन्हें छोड़ देना उचित नहीं। इतना होने पर भी कह सकते हैं, कि अधिकांश उपनिषदों का अकाव सामान्यतः कर्मसंन्यास की ओर ही है। ईशावास्योपनिषद् के समान कुछ अन्य उपनिपदों में भी "कुर्वक्षेत्रेह कर्मीणि " जैसे, आमरणान्त कर्म करते रहने के विषय में, वचन पाये जाते हैं; परन्तु अध्यात्मञ्चान और सांसारिक कर्मों के बीच का विरोध मिटा कर 'आचीन काल से अचलित इस कर्म गोग का समर्थन जैसा गीता में किया गया है, वैसां किसी भी व्यनिपद् में पाया नहीं जाता। अथवा यह भी कहा जा-सकता है. कि इस विषय में गीता का सिद्धान्त आदि कांश उपनिपत्कारों के सिद्धान्तों से भिन्न है। गीतारहस्य के ग्यारहर्व प्रकरण में इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है, इसलिये उसके बारे में यहाँ

अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं।

गीता के छठवें बाच्याय में जिस योग-साधन का निर्देश किया गया है, उसका विस्तृत और ठीक ठीक विवेचन पातंजल योग-सूत में पाया जाता है; और इस समय ये सुत ही इस विषय के प्रमागाभूत ग्रंप समके जाते हैं। इन सूत्रों के चार अध्याय हैं। पहले अध्याय के आरंभ में योग की न्याल्या इस प्रकार की गई है कि " योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ", धौर यष्ट वतलाया गया है कि " अभ्यासवैराग्याभ्यां विश्विरोधः " मर्घात् यह बिरोध धम्यास तया वैराग्य से किया जा सकता है। आगे चलकर यम-नियम आसन-आग्रायाम आदि योगताधना का वर्णन करके तीसरे भीर चौंचे भव्यायों में इस बात का निरूपागु किया है, कि ' असंप्रजात ' अर्घात निर्विकल्प समाधि से अग्रिमा-लियमा आदि अलाँकिक सिदियाँ और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तथा इसी समाधि से अंत में प्रहानिर्वाग्रारूप मोब मिल जाता है। मगवद्गीता में भी पहले चित्तानिरोध करने की आवश्यकता (गी. ई. २०) वत-' लाई गई हैं, फिर कहा है कि अम्यास तथा वैराग्य इन दोनों साधनों से चित्त का निरोध करना चाहिये (६.३५) जीर अंत में निर्विकल्प समाधि लगाने की रीति का वर्णन करके, यह दिखलाया है कि उसमें क्या सुख है। परन्तु केवल इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि पाउंजल योग मार्ग से मगवद्गीत सहमत है। अथवा पातंजल-सूत्र भगवद्गीता से प्राचीन है। पातंजल-सूत्र की नाई भगवात् ने यह कहीं नहीं कहा है, कि समाधि सिद्ध होने के लिये नाक पकड़े पकड़े सही बायु व्यतीत कर देनी चाहिये। कर्मयोग की सिखी के लिये दुद्धि की समता होनी चाहिये और इस समता की प्राप्ति के लिये चित्तनिरोध तथा समाधि दोना आवश्यक चुँ, अत्तप्त केवल साधनरूप से इनका वर्षान गीता में किया गया है। ऐसी द्मबरपा में यही कहना चाहिये, कि इस विषय में पातंत्रल सूत्रों की अपेवा बेता-

श्वतरोपनिषद् या कठोपनिषद् के साथ गीता ऋषिक मिलती जुलती है । ध्यानिषद् . छरिका और योगताव उपनिषर भी योगविषयक ही हैं: परन्तु उनका मुख्य प्रतिपाद विषय केवत योग है और उनमें लिफ योग ही की सहत्ता का वर्णन किया गया है, इसलियं केवज कमयोग को श्रेष्ट माननेवाली गीता से इस एकपद्मीय उपनिषदी का मेल करना उचित नहीं और न वह हो ही सकता है। यामसन साहव ने गीता का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है उसके उपादचात में आप कहते हैं, कि गीता का कर्मयोग पातंजल-योग ही का एक रूपान्तर है; परन्तु यह बात असंभव है। इस विषय पर हमारा यही कयन है, कि गीता के ' योग ' शब्द का ठीक ठीक सर्च समक्त में न स्नाने के कारता यह स्नम उत्पन्न हुआ है; क्योंकि इधर गीता का कर्मयोग प्रवृत्ति-प्रधान है तो दघर पातंजल योग विलक्त उसके विरुट भर्यान निवृत्ति अधान है। अत्युव उनमें से एक का दूसरे से प्रादुर्भृत होना कमी संभव नहीं; और न यह वात गीता में कहीं कहीं गई है। इतना ही नहीं; यह भी कहा जा सहता है. कि योग ग्रव्ट का प्राचीन भर्य ' कर्मयोग ' ही या और सम्मव है कि वही शब्द, पातंत्रलसूत्रों के भनंतर, केवल 'चित्त निरोधरूपी योग ' के भर्य में प्रचलित हो गया हो। चाहे जो हो: यह निर्विवाद सिद्ध है, कि प्राचीन समय में जनक आदि ने जिस निष्कास कर्माचरण के सार्ग का अवलंदन किया या उसी के सद्या गीता का योग अर्थात् कर्ममार्ग भी है और वह मनु-हत्त्वाकु आदि महानु-म बाँ की परंपरा से चले हुए मारावत धर्म से लिया गया है—वह कुछ पातंजल येग से उत्पन्न नहीं हुमा है। अब तक किये गये विवेचन से यह वात समम् में आ जायगी, की गीता-धर्म

स्वत तक किये गये विवेचन से यह वात समफ में सा जायगी, की गीता-धमें कीर उपनिपदों में किन किन घातों की विभिन्नता और सम-नता है। इनमें से अधि-कांग्र वातों का विवेचन गीता रहस्य में स्थान स्थान पर किया जा जुका है। सत्य पहाँ संचेप में यह वतलाया जाता है, कि यदापि गीता में प्रतिपादित वहाज़ान उपनिपदों के साधार पर ही वतलाया गया है; त्यापि उपनिपदों के सध्य तमज़ान का ही निरा अनुवाद न कर, उसमें वासुदेवमांके का और सांख्यग्रास्त्र में वागित एएयुत्पतिकम का सर्थात चराचर-जान का भी समावेग्र किया गया है; भीर, उस बादिक कमंग्रेग-धमें ही का प्रधानता से प्रतिपादन किया गया है, जो सामान्य लोगों के लिये साचरण करने में सुगम हो एवं इस लोक तथा परलोक में श्रेयस्कर हो। उपनिपदों की अपेदा गीता में जो कुछ विग्रेपता है वह यही है सत्य वाता का मेल करने के लिये सांपदायिक दृष्टि से गीता के सर्थ को खाँचा तानी करना विश्व नहीं है। यह सच है कि दोनों में प्रध्यात्मज्ञान एक ही सा है; परन्तु—जैसा की हमने गीता-रहस्य के ग्यारहर्वे में प्रकरण में सप्ट दिखज़ा दिया है—अक्यात्मक्रपी मस्तक एक मले हो; तो भी सांख्य तथा कमंग्रेण विदेकधर्म-पुरूप के दो समान बलवाले हाय है और इनमें से, ईशावास्थोपनिषद के सनुसार, ज्ञानगुक कर्म ही का प्रतिपादन मुककंट से गीता में किया गया है।

## भाग ३ -- गीता श्रीर ब्रह्ममूत्र ।

ज्ञान-प्रधान, भाकि-प्रधान और योग-प्रधान उपनिषदों के साथ भगवद्गीता में जो सादश्य भीर, भेद है, उसका इस प्रकार विवेचन कर चुकने पर यथार्थ में वहा-सूत्रों और गीता की तुलना करने की कोई झावश्यकता नहीं है। क्योंकि, भिन्न भिन्न उपनिषदों में भिन्न भिन्न उपनिषदों में भिन्न भिन्न स्ति विवेचन करने के लिये ही बादरायणचार्य के ब्रह्मसूत्रों की श्वना हुई है, इसलिये उनमें उपनिषदों से भिन्न विचारों का होना सम्भव नहीं। परन्तु भगवद्गीता के तर-हुं छादयाय में चेत और चेत्रज्ञ का विचार करते समय ब्रह्मसूत्रों का स्पष्ट ब्रह्में इस प्रकार किया गया है:—

ऋणिभवंडुचा गीतं छंदोभिविविषेः पृथक् । , ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव हेतुमाऋविनिश्चितः ॥

धार्यात् चोत्रचोत्रज्ञ का '' धनेक प्रकार से विविध छंदों के द्वारा ( धनेक ) ऋषियाँ ने पृथक पृथक और हेतुयुक्त तथा पूर्ण निश्चयात्मक ब्रह्मसूत्रपदों से भी विवेचन हिया है " ( गी. १३. ४ ); श्रीर यदि इन ब्रह्मसूत्रों को तथा वर्तमान वेदानत पूत्रों को एक ही सान लें तो कहना पडता है, कि वर्त्तसान गीता वर्तमान वेदान्तसूत्रीं के बाद बनी होगी। श्रतएव गीता का कालिनर्णय करने की दृष्टि से इस बात का श्रवश्य विचार करना पड़ता है कि ब्रह्मसूत्र कीन से हैं? । क्योंकि वर्तमान वैदान्त-सूत्रों के श्रतिरिक्त बहासुत्र नामक कोई दूसरा ग्रन्य नहीं पाया जाता और न उसके विषय में कहीं वर्णन ही है। और, यह कहना तो किसी प्रकार उचित नहीं जंचता, कि वर्तमान ब्रह्मसूत्रों के बाद गीता वनी होगी, नयोंकि गीता की प्राची-नता के विषय में परम्परागत समस्त चली था रही है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रायः इसी कठिनाई को ध्यान में ला कर शांकरभाष्य में " बहासुतपदें: " का . द्यर्च '' श्रुतियों के प्रयवा उपनिपदों के ब्रह्मप्रतिपादक वाश्य " किया गया है। परन्तु, इसके विपरीत, शांकरभाष्य के टीकाकार ज्ञानन्दगिरि, जीर रामानुजावार्य, मध्वाचार्य प्रसृति गीता के बान्यान्य माध्यकार यह कहते हैं, कि यहाँ पर " ब्रह्म-सत्रपरिश्रेव " शब्दों से " भ्रायातो ब्रह्मजिज्ञासा " इन बाहरवगाचार्य के ब्रह्म-सूत्रों का ही निर्देश किया गया है: और, श्रीधरस्वामी को दोनों अर्थ अभिन्नेत हैं। भत्तत्व इस श्लोक का सत्यार्थ हमें स्वतंत्र रीति से ही विश्वित करना चाहिये। चेल और चेत्रज्ञ का विचार "ऋषियों ने अनेक प्रकार से पश्कू " कहा है; और, इसके सिवा ( चैव ), '' देतुयुक्त और विनिश्रयात्मक बहासूलपहाँ ने सी ' वहीं क्षर्थं कहा है; इस प्रकार 'चैव ' ( और मी ) पद से इस वात का स्पर्धाकरण

<sup>&</sup>quot;इस विषय का विचार परलेकिशासी तैलंग ने किया है। इसके सिना सन् १८९५ में इसी विषय पर भी. तुकाराम रामचन्द्र अमळनेरकर नी. ए. ने भी एक निनन्थ प्रकाशित किया है।

हो जाता है, कि इस खोक में चौत्र चैत्रज्ञ विचार के दो मित्र मित्र ह्यानों का उड़ेख किया गया है। ये दोनों केवल भित्र ही नहीं हैं, किन्तु उनमें से पहला अर्यात ऋषियों का किया दुआ वर्णन " विविध छंदों के द्वारा पृथक् प्रयक् अर्थात् कुछ यहाँ और कुछ वहाँ तथा अनेक प्रकार का" है और उसका अनेक ऋषियों हारा किया जाना 'ऋषिमिः' ( इस वहवचन तृतीयान्त पद ) से स्पष्ट हो जाता है। तया ब्रह्मसूब-पदों का दूसरा वर्णन " हेनुयुक्त और निश्चयत्मक " है । इस प्रकार इन दोनों वर्णनों की विशेष भिवता का स्पष्टीकरण इसी श्लोक में है। 'हेनुमन्' शब्द महामारत में कई स्पानों पर पाया जाता है और उतका अर्थ है—"नैरयायिक पदति से कार्यकारणान्माव वतलाकर किया हुमा प्रतिपादन । " उदाहरणार्य, जनक के सन्मुख सुजम का किया दुआ माष्या, अयवा श्रीकृष्णा जब शिएाई के लिये कौरवा की सभा में गये उस समय का उनका किया हुआ। मापग्र लोजिये। महा-मारत में ही पहले मापग्र को '' हेतुमद और अर्थवद " (शां. ३२०. १९१) और दूसरे को " सहेतुक" (वद्यो. १३१. २) कहा है। इससे यह प्रगर होता है, कि जिस प्रतिपादन में साधक वाधक प्रमाण वतलाकर अन्त में कोई भी अनुमान निसंदेह सिद्ध किया जाता है उसी को "हेतुमानिविनिश्चितैः " विशेष ॥ लगाय जा सकते हैं, ये शब्द उपनिए हैं के ऐसे संकीर्ण प्रतिपादन की नहीं लगाये जा सकते कि जिसमें कब तो एक स्थान में हो और कब इसरे स्थान में। अतरव ' ऋषिमिः यह्या विविधैः पृयक् " और '' हेतुमाद्गेः विलिश्चितः " पदा के विशे घात्मक स्वारस्य को यदि स्थिर रखना हो, तो यही कहना पड़ेगा कि गोता के उक श्लोक में "ऋषियों द्वारा विविध छन्टों में किये गये अनेक प्रकार के प्रथक " विवे चनों से मित्र मित्र व्यनिपदों के संकीर्य श्रीर प्रयक् वापन श्री आभिन्नेत हैं, तथा '' हेतुयुक्त भार विनिश्चयातमक ब्रह्मसूत्रपदों " से ब्रह्मसूत्र अन्य का यह विवेचन श्रामिप्रत है कि जिसमें साधक यायक प्रमाण दिवजाकर आतिम सिद्धानतीं का सन्देह रहित निर्धाय किया गया है। यह भी स्मरण रहे, कि उपनिषरों के सव विचार इधर उधर विखरे हुए हैं, श्रर्यात् अनेक ऋषियों को जैसे सुमते गये वैसे ही वे कहे गये हैं, अनम कोई विरोप पद्मति या कम नहीं है; सत्र एव उनकी एक वाभ्यता किये विना उपनिषशें का भावार्य ठीक ठीक समक्त में नहीं स्राता। यही कारण है कि उपनिपदों के साथ ही साथ उस प्रन्य या नेदान्तस्त (ब्रह्मसूत्र) का मी बहुंख कर देना श्रावश्यक या जिसमें कार्यकारण हेतु दिखला कर उनकी ( अर्थाव उपनिपदों की ) एकवाक्यता की गई है।

गीता के छोकों का बक अर्थ करने से यह प्रगट हो जाता है, कि वर्यानपढ़ें। और महासूत्र गीता के पहले बने हैं। उनमें से मुख्य मुख्य उपनिषड़ों के विषय में तो छुद्य मी मत-मेंद्र नहीं रह जाता; क्योंकि इन उपनिषड़ों के बहुतेरे छोक गीता में शब्दशः पाये जाते हैं। परन्तु महासूत्रों के विषय में सन्देह भवश्य किया जा सकता है; क्योंकि महासूत्रों में यहापि 'मावद्गीता' शहर का उद्येस मन्यसू में नहीं किया गया है, तथापि भाष्यकार यह मानते हैं के कुत्र सुतों में 'स्प्रति' शब्द से भगवदीता ही का निर्देश किया गया है। जिन ग्रह्मसूत्रों में, शांकर-माष्ट्र के भनुसार, 'स्प्रति' शब्द से गीता ही का उल्लेख किया गया है, उनमें से नीवे दिये हुए सूत्र मुख्य हैं:—

महासूत्र-अध्याय, पाद और सूत्र। गीता-अध्याय और ऋोक। १. २. ६ स्मृतेश्व। ं गौता १८. ६१ " ईश्वरः संस्मृतानां० " व्यदि खंक।

९. इ. २३ भ्रापिच स्मर्यते । २. ९. १६४पपद्यते चाप्युपलम्यते च । गीता र्रप, ६ '' न तद्भामयते मूर्यः ७''आ० गीता र्प, ३. '' न रूपमस्त्रेह तथोपछम्यते० '' आदि ।

२. ३. ४५ ऋषि च स्मर्थते ।

५.१ गीता ७. " ममैनांग्री जीवलोकतीव-मृतः०" आदि ।

इ. २. १७ दर्शयति चायो छपि स्मर्यते । इ. इ. ३१ छनियमः सर्वासामविरोधः शृद्दानुमानाभ्याम् ।

र्गता १३. २२ धेर्थ यत्तत प्रवस्थामि०' मा० गीता ८. २६" शुक्ककृष्ये गती देखे० " आदि०।

४, १. १० स्मरंति च । ४.२,२१योशिनः प्रति च स्मर्यते । गीता ६. ११ " शुनौ देशे॰ 'मारि॰। गीता ८.२३ '' यम कालेक्षनावृत्तिमाशचि चैव योगिनः॰ '' भादि॰ ।

ष्ठपुर्क भाठ स्थानों में से कुछ यदि संदिग्ध मीमाने जायें, तथापि इमारेमत से तो चारे (बस्. २.३.४५) कीर काठवें (बस्. ४.२.२१) के विकास मुख भी सन्देश नहीं हैं; और, यह भी स्मरण रखने योग्य है, कि इस विषयमें— शृद्धराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्याचार्य मीर वङ्गभाचार्य-चार्रो भाष्यकारी का मत एक दी सा है। ब्रह्मसूत्र के उक्त दोनों स्थानों (ब्रह्म. २.३.४४ और ४.२. २१) के विषय में इस प्रसङ्ग पर भी अवश्य च्यान देना चाहिये—जीवात्मा भीर परमात्मा के परस्पर सम्बन्ध का विचार करते समय, पहले '' नातमाऽश्रुतेनिः स्यत्वाच ताभ्यः " (त्रस्. २. ३. १७ ) इस स्त्र यह निर्णय किया ई, कि सृष्टि के भ्रन्य पदार्थी के समान जीवातमा परमातमा से उत्पन्न नहीं हुआ है; उसके बाह " अंशों नानाव्यपदेशात् " ( २. ३. ४३ ) सूत्र से यह बतलाया है, कि जीवात्मा परमात्मा ही का 'अंश ' है, ब्रोर आगे " मंत्रवर्गाक्ष " (२.३.४४) इस प्रकार खुति का प्रमाण देकर, घन्त में "अपि च स्पर्यते " ( २.३.१४)--" स्मृति में भी यही कहा है"-इस सूत्र का प्रयोग किया गया है। सब भाष्यकारों का क्यब है, कि यह स्मृति यानी गीता का "ममैवांशो जीवलोके जीवसूतः सनातनः " (गी. १५.७) यह वचन है। परन्तु इसकी ऋषेत्वा ऋन्तिमस्यान ( प्रयात प्रसस्य ४, २. २१) फ्रांर भी काधिक विस्तन्द्रेष्ट्र है। यह पहले है, दसवें प्रकरण में

बतलाया ना चुका है कि देववान जोर पितृयाग् गति में कमानुतार कतायण् क दः महीने और दिन्नगायन के द्वः महीने होते हैं, और उनका अये काल-प्रधान म ककि वादरायगाचार्य कहते हैं कि उन शब्दों से तत्तत्कालाभिमानों देवता अभि-प्रेस हैं (वेत्. १. २. ४)। अप यह प्रश्न हो सकना है, कि दिन्नगायन और उस रायग्र शब्दों का कालवाचक कये क्या कभी लिया ही न जावे? इसलिये " योगिनः प्रति च सम्येते " (अस्. १. २. २१)—भयात ये कान " स्ट्राति में योगियों के लिये विदित्त माने गये हैं "—इस स्त्र का प्रयोग किया गया है: और. गोता (८. २३) में यह यात साफ साफ कह दी गई है, कि "यत्र काले त्वनावृत्तिमात्रात्तें चैव योगिनः "—अर्थात् ये काल योगियों को विदित्त हैं। इसले—माव्यकारों के मृता नुतार यही कहना पड़ता है, कि उक्त होनों स्वानों पर प्रसस्त्रों में 'स्मृति ' शब्द से मगयद्रीता ही विविद्यत हैं।

परन्तु जय यह मानते हैं. कि भगवद्गीता में शहासुत्रों का स्पष्ट उल्लेख है श्रीर ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति ' शब्द से भगवद्गीता का निर्देश किया गया है, तो दोनों में काल-दृष्टि से विरोध बत्यब हो जाता है। वह यह है; मगवहीता में बहा-सुत्रों को साज साज रहेल है उसलिये बहासूत्र का रीता के पहले रचा जाना भिश्रित होता है, और बहासबों में 'स्तृति ' शब्द से गीता का निर्देश माना जाप नो गीता का बहासूत्रों के पहले होना निश्चित हुआ जाता है।बहासूत्रों का एक वार गीता के पहले रचा जाना और दूसरी बार उन्हों सूतों का गीता के बाद रचा जाना सम्मव नहीं। अन्द्राः अव चरि इस मगडे से चचने के लिये ' महास्तर्यः ' शब्द से शांकरमान्य में दिये हुए अर्थ को स्वीकार करते हैं. तो " हेतुमादेविनि-श्चितैः " इत्यादि पर्दें। का स्वारस्य ही नष्ट हो जाता है: और, यदि यह मानें कि त्रहासूत्रों के 'स्तृति ' गृन्द् मे गीता के प्रतिरिक्त कोई दूमरा स्तृति-प्रन्य विवासित होगा, तो यह कहना पड़ेगा कि सभी माध्यकारों ने मूल की है। अच्छा; यदि उनकी भूल कहें, तो भी यह बतलाया नहीं जा सकता कि 'स्मृति ' शब्द में कीन सा अन्य विवाचित है। तय इस अड़चन से केंसे पार पावें ? इसारे सतानुसार इस अडचन से यचने का केवल एक ही मार्ग है। यदि यह मान लिया जाय कि जिसने महासूत्रों की रचना की है उसी ने मूल मारत तथा गीता को वर्तमान स्वरूप दिया है. तो कोई अडचन या विरोध ही नहीं रह जाता । त्रहासुत्रीं को ' व्याससूत्र ' कहने की रीति पढ़ गई है और " शेपत्वाहत्ररूपार्ववादो ववान्येदिवति जैमिनिः " (वेस्. ३. ४. २) सुर पर शांकरमात्र की टीहा में आनन्दगिति ने लिला है कि जैमिनि,वेदान्तमुत्रकार व्यासजी के शिष्य थे; और श्रारम के संगताचरण में भी, " श्रीमद्वयासपर्यानिधिनिधिरसाँ " इस प्रकार उन्हों ने ब्रह्मसूत्रों का वर्णन हिया ्रं 'है।यहकया महाभारत के बाधार पर हम जपर बतला चुके हैं कि महामारतकार न्यासजी के पैल, गुक, सुमंतु, जैमिनि और वेशंपायन नामक पांच शिष्य थे भीर हरको न्यासनी ने महाभारत पहाया था । इन दोनों वातो को मिला कर

विचार करने से यही अनुमान होता है, कि मूल भारत और तहन्तर्गत गीता को वर्तमान स्वरूप देने का तथा ब्रह्मसूत्रों की रचना करने का काम भी एक बाहरायण न्यासजी ने ही किया होगा। इस कथन का यह मतलव नहीं, कि वादरायणांचार्य ने वर्तमान महाभारत की नवीन रचना की। इसारे कथन का भावार्य यह है:--महाभारत-प्रन्य के अति विस्तृत दोने के कारण सम्भव है कि वादरायणाचार्य के समय उसके कळ भाग इघर उधर विखर गये हों या लप्त भी हो गये हों । ऐसी खबस्या में तत्कालीन उपलब्ध महाभारत के भागों की खोज करके, तथा प्रन्य में जहाँ जहाँ अपूर्णता, अशुद्धियाँ और तुटियाँ देख पड़ी वहाँ वहाँ अनका संशोधन और उनकी पतिं करके, तथा अनुक्रमणिका आदि जोड कर बादरायणाचार्य ने इस अन्य का पुनरुजीवन किया हो अथवा उसे वर्तमान स्वरूप दिया हो । यह बात प्रसिद्ध है, कि मरादी साहित्य में ज्ञानेश्वरी-प्रन्य का ऐसा ही संशोधन एकनाय सदाराज ने किया था: और, यह कथा भी प्रचित्त है, कि एकवार लंकत का व्याकारण-महामाध्य प्रायः लप्त हो गया या और उसका पुनरुद्धार चन्द्रशेखराचार्य को करना पड़ा। श्रव इस वात की ठीक ठीक उपपत्ति लग ही जाती है, कि महा-भारत के अन्य प्रकरणों में गीता के श्लोक क्यों पाये जाते हैं: तथा यह घात भी यहल ही हल हो जाती है, कि गीता में बहासूत्रों का स्पष्ट उहेल और बहासूत्रों में 'स्मिति' शब्द से गीता का निर्देश क्यों किया गया है। जिस गीता के आधार पर वर्तमान गीता वनी है वह बादरायणाचार्य के पहले भी उपलब्ध थी, इसी कारण बह्मसत्रों में 'स्मृति 'शब्द से उसका निर्देश किया गया; और महाभारत का संगोधन करते समय गीता । में यह बतलाया गया, कि चेत्र चेत्रज्ञ का विस्तार

वेदान्तकर्भयोगं च वेदिवद् महाविद्धिः । द्वैपायनो निजमाह शिल्पशासं मृगुः पुनः ॥

हस छोक में 'वेदान्तकर्मयोग' एकवचनान्त पद हैं, परन्तु उसका अर्थ 'वेदान्त भीर कर्मयोग' ही करना पड़ता है। अथवा, यह भी मतीत होता हैं, कि 'वेदान्तं कर्मयोग च ' यही मूछ पाठ होगा और टिखते समय या छापते समय ' न्त ' के ऊपर अनुस्वार छूट गया हो। इस क्षोक में यह साफ साफ कह दिया गया हैं, कि वेदान्त और क्षमेयोग, दोनों शास ब्यास-जी को प्राप्त हुए थे और शिल्पशास्त्र भूगु को मुखा था। परन्तु यह कोक वेवई के गणपत

पिछले प्रकरणों में हमने यह वतलाया है, कि ब्रह्मस्य वेदानत-संबंधों मुख्य प्रेथ हैं और इसी प्रकार गींता कर्मयोग-विषयक प्रधान प्रंथ हैं। अब यदि हमारा यह अनुमान सख हो, कि ब्रह्मस्य और गींता की रचना अभेले व्यासकों ने ही की है, तो इन होनी शाली का कर्त उन्हों को मानना पड़ता हैं। हम यह वात अनुमान-द्वारा ऊपर सिद्ध कर चुंके हैं परन्तु क्षेमकोणस्य कुल्णानाय ने, दाक्षिणाल्य पाठ के अनुसार, महाभारत की जो एक पेथी हाल ही में प्रकाशित की हैं उसमें शानितपर्व के २१२ में अन्याय में ( नार्णवाध्यासम्प्रकरण में ) इस वात का वर्णन करते समय, कि युग के आरंभ में मिन्न भिन्न शास्त्र और इतिहास किस प्रकार निर्मित हुए, ३४ वां क्षोक इस प्रकार दिया हैं:—

पूर्वक विवेचन श्रह्मसूरों में किया गया है। वर्तमान गीता में श्राम्यूत्रों का जो यह उहेल हैं उसकी वरावरी के ही स्त्रप्रत्य के अन्य उहेल वर्तमान महाभारत में भी हैं। उदाहरणार्य, अनुशासनपर्व के अदावक आदि के संवाद में '' अनृताः खिय इत्येवं स्वकारों ज्यवंस्यित" (अनु. १६. ६) यह वाक्य है। इसी प्रकार शतप्य शाएण (शांति. ३६८. १६), पञ्चरात्र (शांति. ३६८. १०७), मनु. (अनु. ३०. १६) और यास्क के निरुक्त (शांति. ३४२. ७१) का मी अन्यत्र साफ़ साफ़ खेल किया गया है। परन्तु गीता के समान महाभारत के सब भागों को मुलाप्र करने की रीति नहीं थी, इसलिये यह शक्षा सहज ही उत्पन्न होती है, कि गीता के आतिरिक्त महाभारत में अन्य स्थानों पर जो अन्य ग्रंथों के उहेल हैं, वे कालनिर्ण्यार्थ कहाँ तक विश्वसनीय माने जायँ। क्योंकि, जो भाग मुलाप्र नहीं किये जाते उनमें चेपक श्लोक मिला देना कोई कठिन वात नहीं। परन्तु, हमारे मतानुसार, अपर्युक्त अन्य उहेलों का यह यतलाने के लिये उपयोग करना कुछ अनुचित न होगा, कि वर्तमान गीता में किया गया श्रह्मसूर्तों का उहेल केवलै अकेला या अपूर्व अत्यत्व अविश्वासनीय नहीं है।

" बहास्त्र पंदेश्वन ' इत्यादि क्षोक के पदों के अर्थ-स्वारस्य की मीमांसा काके हम जपर इस वात का निर्णय कर आये हैं, कि मगवद्गीता में वर्तमान बहास्त्रों या वेदानतस्त्रों ही का उद्धेस किया गया है। परन्तु मगवद्गीता में बहास्त्रों का उद्धेस होने का—श्वार वह भी तेरहवें अध्याय में अयाद चेत-चेत्रज्ञ विचार ही में होने का—श्वार मत में एक और महस्त्रपूर्ण तथा हद कारण है। भगवद्गीता में वासुदेव-मिक का तस्त्र यथि मूल भागवत या पाखरात्र-धर्म से लिया गया है; तथािय (जैसा हम पिद्यले प्रकर्णों में कह आये हैं) चतुर्ल्यूह-पाखरात्र-धर्म में विधित मृल जीव और मन की उत्पत्ति के विषय का यह मत मगवद्गीता को मान्य नहीं है, कि वासुदेव से संकर्षण अर्थात जीव, संकर्षण से प्रयुक्त (मन) और प्रयुक्त से धानिस्द (अर्चकार) वत्यत्र हुत्रा। प्रहास्त्रों का यह सिद्धान्त है, कि जीवात्मा किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न नहीं हुआ है (वेस्. २. ३. १७ ), वह सनातन परमात्मा ही का नित्य ' अंश ' है (वेस्. २. ३. १३)। इसलिये ब्रह्मस्त्रों के दसरे

कुण्णाजों के छापखाने से प्रकाशित पोथी में तथा कलकते की प्रति में भी नहीं मिलता ! कुंमकोण दी पोयी का झान्तिपर्व का २१२ वाँ अध्याय, वंबई और कलकता की प्रति में, २१० वाँ हैं। कुंमकोण पाठ का यह श्लोक हमारे मित्र डाक्टर गणेश कृष्ण गरें ने हमें सूचित किया, अतप्य हम उनेक कृतश हैं। उनके मतानुसार इस स्थान पर कमेंगोग शब्द से गीता ही विवक्षित है और इस श्लोक में गीता और वेशन्तस्त्रों का (अर्थात् दोनों का) कर्तृत्व व्यासजी को ही दिया गया है। महाभारत की तीन पोषियों में से केवल एक ही प्रतिमें ऐसा पाठ मिलता है। अतस्य उसके विषय में कुछ श्रीका उत्पन्न होती है। इस विषय में चाहे जो कहा जाय किन्तु इस पाठ से इतना तो अवस्य हो जाता है, कि हमारा यह अनुमान-कि वेदान्त और कमें योग का कर्जा एक ही है—कुछ नया था निराधार नहीं।

अज्याय के दूसरे पाद में पहले कहा है, कि वासदेव से संकर्षण का होना अर्घात मागवत धर्मीय जीवसंबंधी उत्पत्ति सम्भव नहीं (वेसू. २. २. ४२), भ्रौर फिर यह कहा है कि मन जीव की एक हंदिय है इसलिये जीव से प्रदारन (मन) का होना भी सम्भव नहीं ( वेसू. २. २. ४३ ); क्योंके लोक-व्यवहार की ग्रीर देखने से तो यही योध होता है, कि कर्ता से कारण या साधन उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार वादरायगाचार ने, मागवतधर्म में विश्वित जीव की वलित का शक्ति के खराष्ट्रन किया है। सम्मव है कि मागवतधर्मवाले इस पर यह उत्तर हैं, कि इस वासुदैव (ईश्वर), संकर्पण (जीव), प्रचुस्म (सन) तथा अनिरुद्ध (अहंकार) को एक ही समान ज्ञानी सममते हैं और एक से दसरे की खताति को लाखिंगाक तथा गौरा मानते हैं। परन्त ऐसा मानने से कहना पढ़ेगा, कि एक मुख्य परमेश्वर के बदले चार मुख्य परमेश्वर हैं। अतएव ब्रह्मसूत्रों में कहा है, कि यह उत्तर भी समर्पक नहीं है: और, बादरायगाचार्य ने अन्तिम निर्णय वह किया है, कि वह मत-परमेश्वर से जीव का बत्पन होना-वेटों अर्घात वर्गनेपटों के मत के विरुद्ध भत्रव त्याज्य है (वेस. २. २. ४४, ४४)। यद्यपि यह वात सच है कि भागवत धर्म को कर्म-प्रधान भक्तितत्त्व भगवद्गीता में लिया गया है: तथापि गीता का यह भी सिद्धान्त है, कि जीव वासुदेव से उत्पन्न नहीं हुआ, किन्तुवह नित्र परमात्मा श्री का ' अंश ' है (गी. १४,७)। जीव-विषयक यह सिद्धान्त मूल सागवत धर्म से नहीं लिया गया इसलिये यह बतलाना आवश्यक या, कि इसका भाषार क्या है: क्योंकि यदि ऐसा न किया जाता तो सम्मव है कि यह अम व्यक्ष्यित हो जाता, कि चतुर्व्युह-भागवतधर्म के प्रवृत्ति-प्रधान भक्ति-तत्व के साथ ही साव जीव की उत्पत्ति-विषयक कल्पना से भी गीता सप्तमत है। अतर्व चेत्र बेत्रकः विचार में अब जीवातमा का स्वरूप बतलाने का समय श्राया तब, व्यर्गत् गीता के तेरहवें अव्याय के आरम्भ ही में, यह स्पष्ट रूप से कह देना पढ़ा कि 'श्वेतक के अर्घात जीव के स्वरूप के सम्बन्ध में हमारा मत भागवत्वभं के अनुसार नहीं, बरन उपनिपदों में विश्वित ऋषियों के मतानुसार है। " श्रीर, फिर उसके साय ही साय स्वभावतः यह भी कहना पड़ा है, कि भिन्न भिन्न ऋषियाँ ने भिन्न भिन्न उपनिनदीं में पृथकु पृथक् उपपादन किया है इसलिये उन सब की ब्रह्मसूत्रों में की गई एक वापयता (वेस. २. ३. ४३ ) ही हमें ग्राहा है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह प्रसीत होगा, कि भागवतधर्म क भक्ति-मार्ग का गीता में इस शाते से समावेश किया गया हैं, जिससे वे ऋाचेप दूर हो जायें कि जो ब्रह्मसूत्रों में भागवतवर्म पर लाये गये हैं। रामानुजाचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र भाष्य में इक सूत्रों के अर्थ को बदल दिया है (वेसू. रामां. २. २. ४२-४४ देखों )। परन्तु हमारे मत में ये अर्थ क्षिष्ट भतएव अप्राह्म हैं। यीवो साहब का अकाव रामानुज-साध्य में दिये गये क्रर्य की ओर ही है; परन्तु उनके लेखों से तो यही ज्ञात होता है, कि इस बाद का बचार्य स्वरूप उनके ज्यान में नहीं कावा । महामारत में, जातिएवं के अन्तिम

मता में नारावणीय अथवा भागवत धर्म का तो वर्णन है, उसमें यह नहीं कहा है, कि वासुदेव से जीव अथार संकर्षण उत्पन्न हुआ; किन्तु पहले यह वत-लावा है कि " तो वासुदेव है वही (स एव) संकर्षण अर्थात लीव या केन्नज़ है" (गां. ३३६. ३६ तया ७३; और ३३६. २६ तया २६ देखों) और इसके बाह संकर्षण से प्रधुन्म तक की केवल परम्परा दी गई है। एक स्थान पर तो यह साफ साफ कह दिया है, कि भागवत धर्म की कोई च उच्चूंह, कोई विन्यूह, कोई दिन्यूह और अन्त में कोई एक ध्यूह भी मानते हैं (ममा. गां. ३४६. ५७)। परन्तु भागवत धर्म के हन वित्वेष पत्नां को स्वीकार न कर, उनमें से सिफ, वही एक मत बसमान गीता में स्थिर किया गया है, जिसका मेल केन्न जेवत के परस्रर सम्बन्ध में स्थानिहरों और प्रहास्यों से हो सके। और, इस बात पर ध्यान देने पर, वह अभ केक तीर से इल हो जाता है, कि प्रहास्यों का उल्लेख गीता में क्यों किन्न हैं। सम्बन्ध, यह कहना मी अत्युक्ति नहीं, कि मूल गीता में यह एक सुषार ही किया गया है।

## भाग ४-भागवतधर्भ का उदय और गीता।

गीतारहस्य में अनेक स्थानों पर तथा इस प्रकरण में भी पहले यह बतजा दिया गया है, कि उपनिपदों के बहाजान तथा किपल-सांख्य के चर-अचर-विचार 🕏 साथ मक्ति और विशेषतः निष्काम-दर्भ का मेल करके कर्मयोग का शास्त्रीय रीति से पूर्णतया समर्थन करना ही गीता-अन्य का सुख्य प्रतिपाद्य विषय है। परन्त इतने विषयों की एकता करने की गीता की दद्धति जिनके ज्यान में पूरी तरह नहीं मा सकती, तया जिनका पहले ही से यह मत हो जाता है कि इतने विपयों की एकता हो ही नहीं सकती, उन्हें इस वात का आभास हुआ करता है, कि गीता के बहुतेरे सिद्धान्त परस्पर-विरोधी हैं। उदाहरणार्थ, इन आलेपकों, का यह मत है, कि तेरहवें फ्राज्याय का यह कथन-कि इस जगत में जो कुछ है वह सब निर्मुत्म ब्रह्म है,-सातवें अध्याय के इस कथन से विलक्कल ही विरुद्ध है, कि यह सब सगुगा वासुदेव ही है; इसी प्रकार भगवान एक जगह कहते हैं कि " सुमी शत्रु और मित्र समान हैं " ( ६. २६ ) और दूसरे स्थान पर यह भी कहतें हैं कि "ज्ञानी तथा मक्तिमान् पुरुष मुक्ते भ्रत्यन्त प्रिय हैं" (७. १७; १३. १६)—ये दोनां वातं परस्पर-विरोधी हैं। परन्तु हमने गीतारहस्य में अनेक स्थानां पर इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है; कि वस्तुतः ये विशेष नहीं हैं, किन्तु एक ही बात पर एक बार अध्यात्म दृष्टि से और दूसरी बार मक्ति की दृष्टि से विचार किया गया है, इसलिये यद्यपि दिखने ही में ये विरोधी वात कहनी पढ़ीं, तथापि श्रन्त में व्यापक तत्त्वज्ञान की दृष्टि से गीता में उनका मेल भी कर दिया गया है। इस पर भी कुछ बोगों का यह जाखेप है, कि अनक बहाज्ञान और व्यक्त परमे-

श्वर की मिक्त में यद्यपि उक्त प्रकार से मेल कर दिया गया है, तथापि मूल गीत-में इस मेल का होना सम्भव नहीं: पर्योंकि मूल गीता वर्तमान गीता के समान परस्पर विशेष्टी यातों से भरी नहीं थी-उसमें वेदान्तियों ने श्रयवा सांख्यााकाः मिमानियों ने अपने अपने शाखों के माग पीछे से घुसैड दिये हैं। बदाहरणार्थ-भो. गार्वे का कथन है, कि मल गीता में भक्ति का मेन केवल सांख्य सवा बोग ही से किया है, वेदान्त के साथ छीर मीमांसकों के कर्ममार्ग के साथ मिक का मेल कर देने का काम किसी ने पीछे से किया है। मूल गीता में इस प्रकार जो खोक पीछे से जोडे गये उनकी, प्रपने मतानुसार, एक तालिका सी उसने जर्मन भाषा में श्रानुव।दित श्रवनी शीता के जन्त में दी है! हमारे मतानुसार ये सब करपनाएँ असमलक हैं। वैदिक धर्म के भिन्न भिन्न ग्रंगों की ऐतिहासिक परस्वा कीर गीता के ' संख्य' तया 'योग' शब्दों का सचा अर्थ ठीक ठीक न सममने के कारणा. श्रीर विशेषतः सम्बज्ञान-विरहित श्रर्थात केवल भक्तिश्रधान ईसाई धर्म ही का इतिहास उक्त लेखकीं ( प्रो. गार्वे प्रसृति ) के सामने रखा रहने के कारण. उक्त प्रकार के अम उत्पन्न हो गये हैं। ईसाई धर्म पहले केवल मीकेप्रधान या श्रीर श्रीक लोगों के तया दूसरों के तत्वज्ञान से उसका मेल ,करने का कार्य पीड़े से किया गया है। परन्तु, यह यात हमारे धर्म की नहीं। हिन्दुस्वान में मक्तिमार्ग का उदय होने के पहले हा सीमांसकों का यहामार्ग, उपानेपकारों का जान, तथा लांख्य स्रीर योग-इन सय को परिपक दशा प्राप्त हो चुकी थी। इसिवये पहले ही से हमारे देशवासियों को स्वतन्त रीति से मतिपादित पुता मकिमार्ग कमी भी मान्य नहीं हो सकता था, जो इन सय शास्त्रों से खीर विशेष करके उपनिषशें में वर्धित ब्रह्मज्ञान से प्रक्रम हो। इस बात पर ध्यान देने से यह मानना पड़ता है कि गीता के धर्मप्रतिपादन का स्वरूप पहले ही से प्रायः वर्तमान गीता के प्रति-पादन के सदश ही या । गीता-रहस्य का विवेचन भी इसी वात की भोर ज्यान देकर किया गया है। परन्तु यह विषय अयन्त महत्त्व का है, इसलिये संवेष में यहाँ पर यह यतज्ञाना चाहिये, कि गीता धर्म के मज़स्वरूर तया परम्पत के सम्बन्ध में, ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर, हमारे मत में कीन कीन सी बात निष्पन्न होती हैं।

गीता-रहस्य के दसमें प्रकरण मं इस यात का विवेचन किया गया है, कि मैदिक धर्म का आसन्त प्राचीन दबरूप न तो भक्तिप्रधान, न तो ज्ञान-प्रधान और न योग-प्रधान ही या; किन्तु यह यज्ञमय सर्थात् कर्म-प्रधान या, और वेद्दांहिता तथा आहात्रणों में विशेपतः इसी यज्ञ-याग आदि कर्म-प्रधान धर्मका प्रतिपादन किया गया है। आगे चल कर इसी धर्म का व्यवस्थित विवेचन जैमिनि के मीमांसास्त्रों में किया गया है इसीलिये वसे 'सीमांसक-मार्ग' नाम प्राप्त हुआ। परन्तु, यचपि 'सीमांसक 'नाम नया है, तथापि इस विषय में तो विलक्ष्य हो सन्देह नहीं, कि यज्ञ-याग आदि धर्म अस्तम्बत् प्राचीन हैं; इतना ही नहीं, किन्तु इसे ऐतिहासिक

**दृष्टि से वैदिक धर्म की प्रथम सीढी कह सकते हैं। ' मीमौसक-मार्ग ' नाम प्राप्त होने** के पहले उसको त्रयीधर्म श्रर्धात तीन वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म कहते थे: श्रीर इसी नाम का बहुेख गीता में भी किया गया है ( गीता. ६. २०. तथा २१ देखो )। कर्म मय त्रयीधर्म के इस प्रकार जोर-शोर से प्रचलित रहने पर, कर्म से प्रार्थात केवल यज्ञ याग आदि के बाह्य प्रयत्न से परमेश्वर का ज्ञान कैसे हो सकता है ? ज्ञान होना एक मानिसक रियति है, इसिलये परमेश्वर के स्वरूप का विचार किये बिना ज्ञानं होना सम्भव नहीं, हत्यादि विषय और कल्पनार उपस्थित होने लगीं चौर धीरे धीरे उन्हों में से छोपनिपदिक ज्ञान का प्रादर्भीव हुन्या। यह बात, छांत्रीय बाहि त्यनिषदों के बाररम में जो अवतरता दिये हैं, उनसे स्पष्ट मालम हो जाती है। इस और नेपदिक ब्रह्मज्ञान ही को आगे चलकर वेदान्त ' नाम प्राप्त द्रश्रा । परन्त, मीमांसा शब्द के समान यहापि वेदान्त नाम पश्चि अचलित हुआ है: तथापि उससे यह नहीं कहा जा सकता, कि ब्राह्मज्ञान अर्थेवा ज्ञानमार्ग मी नया है। यह बात सच है, कि कर्मकांड के अनन्तर ही ज्ञानकांड उत्पद्ध दुआ, परन्तु सारगा रहे किये दोनों प्राचीन हैं। इन ज्ञानमार्ग ही की दूसरी, किन्तु स्वतंत्र, शाखा ' कापिल सांख्य' है। गीतारहस्य में यह बतला दिया गया है, कि इघर ब्रह्मज्ञान अद्वैती है, तो उधर सांख्य है द्वैती, और, सृष्टि की उत्पत्ति के अस के सम्बन्ध में सांख्यों के विचार मूल में भिन्न हैं। परन्त भौपनि।पटिक बहुती ब्रह्म ज्ञान तथा सांख्यों का द्वेती ज्ञान, दोनों यद्यपि मूल में भिन्न भिन्न हों, तथापि केवल ज्ञान दृष्टि से देखने पर जान पहेगा, कि ये रोनों मार्ग प्रपमे पहले के यज याग-मादि कर्ममार्ग के एक ही से विरोधी थे। स्रतएव यह प्रश्न स्वभावतः उत्पन्न हुआ, कि कर्स का ज्ञान से किस प्रकार मेल किया जावें ? इसी कारण से उपनिष-त्काल ही में इस विषय पर दो दल हो गये थे। उनमें से बृहदार्गयकादिक उपनि-पद तया सांख्य यह कहने लगे कि कर्म और ज्ञान में नित्य विरोध है इसिलये ज्ञान हो जाने पर कर्म का त्याग करना प्रशस्त ही नहीं किन्तु छावश्यक भी है। इसके विरुद्ध, ईशावास्यादि छन्य वपनिपद् यह प्रतिपादन करने स्तो, कि ज्ञान हो जाने पर भी कर्म छोडा नहीं जा सकता वैशाय से ख़द्धि की निष्काम करके जगत में व्यवहार की सिद्धि के लिये ज्ञानी पुरुष को सब कर्म करना ही चाहिये। इन सप-निपदों के माध्यों में इस मेद का निकाल ढालने का प्रयत्न किया है। परस्तु, गीत।रदृस्य के ग्यारदृषं प्रकर्ण के अन्त में किये गये विवेचन से यह बात ध्यान में बा जायगी, कि शंकरभाष्य में ये साम्प्रदायिक वर्ष खींचातानी से किये गये हैं भीर इसिलये इन उपनिषदों पर स्वतस शिति से विचार करते समय वे आर्य ग्राह्म नहीं माने जा सकते। यह नहीं कि केवल यज्ञपागादि कर्म तथा ब्रह्मज्ञान ही में मेल करने का प्रयत्न किया गया हो; किन्तु मैन्युपनिषद् के विवेचन से यह बात की साफ साफ प्रगट होती है, कि कापिल-साख्य में पहले पहले स्वतंत्र रीति से प्राटु-भूत चराचर-जान की तथा उपनिषदों के ब्रह्मज्ञान की एकवाक्यता—जितनी हो

सकती यी-करने का भी प्रयत्न उसी समय आरम्भ दुवा या। वृहदारायकाहि प्राचीन रपनिश्रों में कापिल-सांग्य-ज्ञान की कुछ भएक नहीं दिया गया है। परस् मैत्युपनिषद् में सांख्यों की परिमापा का पूर्णतया स्त्रीकार करके यह कहा है, कि धन्त में एक परत्रहा ही से सांख्यों के चौदीस तत्त्व तिर्मित हुए हैं। तयापि क्रांतितः सांख्य ज्ञाच भी बराम्य अधान चर्यान कर्म के बिरुद् है। सान्यये यह है कि आसीन काल में ही वैदिक वर्म केंतीन दल हो गये यः—(१) केवल यज्ञयाग झादि कर्न करने का सागै: (२) ज्ञान तया वैरान्य से कर्स-संन्यास करता, क्रायीन ज्ञानितृश खयदा सांख्य-मार्ग, चाँर (३) ज्ञान तथा चैराव्य खुदि ही से निय कर्म करने का मार्ग, घर्षात ज्ञान समुचय-सार्ग । इनमें से, ज्ञान-सार्ग ही से, ग्रांग वस करही क्रम्य प्रासाएँ—योग और अस्ति—निर्मित इर्ड हैं । छाँदोन्यादि प्राचीन स्परिक्रों में यह कहा है कि परमहा का ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रश्न-दिन्तन ब्रायन्त्र क्षादश्यक हैं; क्रीर; यह चिन्तन, मनन तया ध्यान करने के लिये दिन एकाप्र होना चाहिये; और, चित्त को स्थिर करने के लिये, परब्रह्म का छोई न कोई स्तुना प्रदोक पहले नेत्रों के सामने रखना पटना है। इस मकार ब्रह्मीयासना इस्ते रहने से चित्र की लो एकाप्रता हो जाती है, रसी को आगे विशेष सहस्व दिया जाने लगा और चित्तरिध-रूपी योग एक जुदा मार्ग हो गया; और, जब स्तुत् प्रतीह के बहुते परमेश्वर है मानवरूपवारी ज्यक प्रतीक का द्पालना का झारम्म कीरे कीरे कीने इता, तब जन्त में भक्तिमार्ग रत्यव हुआ। यह मक्तिमार्ग औपनिषद्भि ज्ञान है धारत, बाच ही में स्वतंत्र राति से प्राटुर्मृत, नहीं हुआ है; और न मिक की करपना हिन्दुस्थान में किसी कम्य देश से लाई गई है। सब टपनिपर्श का कबलेकर इतने से यह इस देख पहता है, कि पहले बहाविन्तन के लिये यह के इंगी की अचवा ॐ कार की दपासना थी; आगे चल कर रह, विच्या आहि वैदिक देवताओं ं की, प्रयंदा आकार भादि संतुत्त व्यक्त ब्रह्मश्रतीक की, ब्रपादण काकात्म्य कुमा; भौर भन्त में इसी देत से भर्यात प्रहामाति के लिये ही राम, नृतिह, श्रीकृपा, दासुदेव चादि की मांक, चर्यात एक प्रकार की दरासना, जारी तुर्हे हैं। रपनिपदों की मापा से यह बात भी साकृसाकृ भाजृम होती है, कि रनमें से बेंगत्त्व दि योग-विषयक टरनिषद् तया नृश्विहताएगी, रामतारनी आहि मार्क विषयक स्पनिपद् झाँद्रीग्यादि स्पनिपद्री की अपेदा अर्थाचीन हैं। अत्रद्र ऐति शासिक राष्ट्रि से यह कहना पहुता है, कि छांद्रीन्यादि प्राचीन रपनिषद्रों में बर्णित कर्म, ज्ञान अथवा संन्यास, और ज्ञानकर्म-समुख्य-इन तीना दला के आर्ज्नु हा जाने पर ही आगे योग-मार्ग और मकिनार्ग को श्रेष्टता श्राह हुई है। परह बीत और साकि, ये दोनों साधन यदापि टक प्रकार से श्रेष्ट साने गये, जयापि रनहे पहले के प्रहाजान की श्रेष्टता इन्हें कम नहीं दुई-माँदन रसका कम होना सम्मद ही या । इसी कार्गा योगप्रधान तथा अक्तिप्रधान उपनिषदी में भी अझ-बान को सक्ति और योग का अन्तिम साध्य कहा है; और ऐसा वर्त्युन भी कर्र

स्थानों में पाया जाता है, कि जिन रुद्र, विप्ता, अच्छुत, करायता तथा वाहुदेव आदि की भक्ति की जाती है, वे भी परमात्मा के अथवा परमहा के रूप हैं ( मैन्यु- ७. ७; रामपू. १६; अम्सविन्दु. २२ आदि देखों )। सारांश, वैदिकधर्म में समय समम पर आत्मज्ञानी पुरुषों ने जिन धर्मातों को प्रवृत्त किया है, वे प्राचीन समय में प्रचित्त धर्मातों से ही प्रादुर्भूत हुए हैं; और, नये धर्मातों का प्राचीन समय में प्रचित्त धर्मातों के साथ मेल करा देना ही, वैदिक धर्म की उन्नति का पहले से मुख्य उदेश रहा है; तथा मिन्न भिन्न धर्मातों की एकवाक्यता करने के हुसी उदेश को स्वीकार करके, आगे चल कर स्मृतिकारों ने आश्रम व्यवस्थाधर्म का प्रतिपादन किया है। मिन्न मिन्न धर्मातों की एकवाक्यता करने की हस प्राचीन पद्धति पर जब ज्यान दिया जाता है, तथ यह कहना सयुक्तिक नहीं प्रतीत होता, कि बक्त पूर्वापर पद्धति को जोड़ केवल गीता धर्म ही श्रकेला प्रवृत्त हुआ होगा।

ब्राह्मगान्त्रन्यों के यज्ञयागादि कर्म, वपनिषदों का ब्रह्मज्ञान, कापिलसांख्य, विचितरोधरूपी योग तथा भक्ति, यही वैदिक धर्म के मुख्य मुख्य झंग हैं और इनकी उत्पत्ति के कम का सामान्य इतिहास ऊपर लिखा गया है। ग्रव इस बात का विचार किया जायगा कि गीता में इन सब धर्मांगों का नो प्रतिपादन किया गया है इसका मूल क्या है ?-अर्थात् वह प्रतिपादन साज्ञात् भिन्न भिन्न उपनिषदी से गीता में लिया गया है अयवा बीच में एक आघ सीढ़ी और है । केवल ब्रह्म-ज्ञान के विवेचन के समय कठ बादि उपनिपदों के कुछ श्लोक गीता में म्यों के त्यों निये गये हैं और ज्ञान- कर्म-समुख्यपन का प्रतिपादन करते समय जनक छाटि के भौपनिषदिक उदाहरणा भी दियं गये हैं। इससे प्रतीत होता है, कि गीतान्प्रनय साखात रुपनिपरों के काधार पर रचा गया होगा। परन्त गीता ही में गीता-धर्म की जो परम्परा दी गई है उसमें तो उपनिपदों का कहीं भी उछेल नहीं मिलता। जिस प्रकार गीता में द्रव्यमय यज्ञ की अपेदा ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ट माना है (गी. ६. उसी प्रकार छांदोग्योपनिपद में भी एक स्थान पर यह कहा है, कि मनुष्य का जीवन एक प्रकार का यज्ञ ही है (खां. इ. १६, १७), और इस प्रकार के यज्ञ की महत्ता का वर्षान करते हुए यह भी कहा है कि " यह यज्ञ विद्या धोर श्चातिरस नासक ऋषि ने देवकी-पुत्र कृष्ण को बत्तजाई। " इस देवकीपुत्र कृष्ण तथा गीता के श्रीकृष्ण को एक ही न्यांकि मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है। परन्त बदि कुछ देर के लिये दोनां को एक ही व्यक्ति मान लें तो भी स्मरण रहे कि जानवज को श्रेष्ठ माननेवाली गीता में घोर क्यांगिरस का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसके सिवा, बृहदारम्यकोपनिषद से यह बात प्रगट है. कि लगक का मार्ग परापि जानकर्मलमुख्यात्मक या, तथापि वस समय इस मार्ग में मिक का समावेश नहीं किया गया था। अतएव भाकियक ज्ञान-कर्म-समुख्य प्रत्य की बांप्रदाधिक परंपरा में जनक की गणना नहीं की जा सकती-मीर न वह गीता में की गई है। गीता के चीथे अध्याय के आएम में कहा है (गी. १. १-३ ). कि

युग के भारम्भ में भगवान् ने पहले विवस्वान् को, विवस्वान् ने मतु को, श्रीर मतु ने इत्याकु को गीता धर्म का उपदेश किया था; परन्तु काल के हेर फेर से उसका खोप हो जाने के कारण वह फिर से चर्जन को यतनाना पड़ा ! गीता-धर्म की वां-परा वा जान होने के लिये ये श्लोक अत्यंत महत्त्व के हैं: परन्त टीकाकारों ने शहरार्य बतलाने के प्रतिरिक्त उनका विशेष रीति से स्पष्टीकरण नहीं किया है, और कहा-चित पेसा करना उन्हें हुए भी न रहा हो । क्योंकि, यदि कहा जाय कि गीता-धर्म मूल में किसी एक विशिष्ट पन्य का है, तो उससे अन्य धार्मिक पन्थें को कह न कुछ गौपाता प्राप्त हो ही जाती है। परन्तु हमने गोता रहस्य के आरम्भ में तथा गीता के चौथे अध्याय के प्रथम दो श्लोकों की टीका में प्रमाण-सहित इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है, कि गीता में विश्वित परंपरा का मेल, उस परम्परा के साथ परा पूरा देख पड़ता है, कि जो महाभारतान्तर्गंत नारायणीयोपाख्यान में विभाव मागवत-धर्म की परम्परा में व्यन्तिम सेतायुग-कालीन परम्परा है। मागवतधर्म तथा गीता-धर्म की परम्परा की एकता को देखकर कहना पड़ता है, कि गाता ग्रंथ भागवतधर्मीय है; और, यदि इस विषय में कुछ शंका हो, तो महामारत में दिये गये वैशंपायन के इस वाक्य-" गीता में मागवतधर्म ही बतलाया गया है " ( म. मा. शां. ३४६.१०)—से वह दर हो जाती है। इस प्रकार जब यह सिद्ध हो गया, कि गीता श्रीपनिषदिक ज्ञान का अर्थात् वेदान्त का स्वतंत्र अन्य नहीं है-असमें मागवत्तधर्म का प्रतिपादन किया गया है; तब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं, कि भागवतधर्म से अलग करके गीता की जो चर्चा की जायगी वह अपूर्ण तया असमूलक होगी। श्रतएव, भागवतधर्म कव वत्पत्र हुआ और उसका मुलस्वरूप क्या था. इत्यादि प्रश्लां के विषय में जो बातें इस समय उपनव्य हैं, उनका भी विचार संचेप में यहाँ किया जाना चाहिये। गीतारहस्य में इस पहले ही कह द्याचे हैं, कि इस मागवतधर्म के ही नारायणीय, सात्वत, पाखरात्रधर्म आदि द्यान्य नाम हैं।

उगिपरकाल के बाद और बुद्ध के पहले जो विदिक धर्मग्रंथ बने, उनमें से कारिकांग्र ग्रम्थ जुत हो गये हैं इस कारण मागवधर्म पर वर्तमान समय में जो अन्य
बपलक्च हैं उनमें से, गीता के कातिरिक्त, मुख्य ग्रम्थ यही हैं:—महामारतान्तगंत
शांतिपर्व के क्रान्तिम कठारह क्रष्यायों में निरूपित नारायणीयोपाख्यान (म. माशां. ३३४—३५१), शांदिल्यसूत्र, मागवतपुराण, नारदपाद्यराख, नारदसूत्र, तथा
रामानुजाचार्य खादि के ग्रम्थ। इनमें से रामानुचार्य के ग्रम्थ तो प्रत्य में सांमदायिक दृष्टि से ही, अर्थात् मागवतधर्म के विशिष्टाद्वीत वेदान्त से मेल करने के
लिये, विक्रम संवत् १३३५ में (शांतिवाहन शक के लगभग बारहवें शतक में)
लिखे गये हैं। खत्रज्व भागवतधर्म का मूलस्वरूप निश्चित करने के लिये हन
ग्रम्यों का सहारा नहीं किया जा सकता; और यही बात मध्वादि के क्रम्य वैष्णवग्रम्यों की भी है। श्रीमद्वागवतपुराण इसके पहले का है; परन्त इस पुराण के

भारंभ में ही यह क्या है ( माग. एकं. १ छ. ४ और ५ देखी ), कि जब च्यासजी ने देखा कि महाभारत में, अत्रव्य गीता में भी, नैष्कर्म्य-प्रधान भागवत-धर्म का जो निरूपण किया गया है उसमें भक्ति का जैसा चाहिये वैसा वर्णन नहीं है, और " भक्ति के दिना केवल नैष्कम्ये शोभ। नहीं पाता," तब उनका मन कहा उदास और अप्रसंत हो गया: एवं अपने मन की इस तलमलाहर को दूर करने के लिये नारदनी की सचना से उन्हों ने भक्ति के साहात्म्य का प्रति-पादन करनेवाले भागवत पुराशा की रचना की । इस कया का गेतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर देख पडेगा. कि मूल भागवतधर्म में प्रार्थान भारतान्तर्गत भागवत्तवर्म में नेष्क्रम्य को जो श्रेष्टता ही गई यो वह जयसमय के हेर-फेर से क्रम होने लगी और इसके बटले जब मार्क को प्रधानता दी जाने लगी. तब मागवत-धर्म के इस दसरे स्वरूप का ( प्रयांत भक्तिप्रधान भागवतवर्म का ) प्रतिपादन करने के लिये यह भागवत पुरागुरूपी भेवा पीछे तैयार किया गया है । नारदपन रात्र श्रंथ भी इसी प्रकार का अर्थात् केवल भक्तिप्रधान है और उसमें द्रादश **एकं**धों के भागवत पराण का तथा त्रसर्वेवर्तप्राण, विष्णुपुराण, गीता और महा-भारत का नामोलेख कर स्पष्ट निर्देश किया गया है ( ना. पं. २. ७. २८-३२: ३. १४ ७३; और ४. ३. १५७ देखों )। इसलिये यह प्रगट है, कि भागवतधर्म के मूल-स्वरूप का निर्माय करने के लिये इस प्रथ की योग्यता भागवतपुरामा से भी कम देजें की हैं। नारटसंत्र तथा शांदिल्यसंत कदाचित्- नारदपद्धरात्र से भी कुछ प्राचीन हों; परन्त नारदस्त में न्यास और ग्राक (ना॰ स॰ 🖙 ) का उहाँस है इसिनये वह भारत और भागवत के बाद का है: और, शांदिल्यसत्र में भगवद्गीता के स्होक ही उर्द्युत किये गये हैं ( शां. स. ६, १५ और ६३ ) स्रतएव यह सूत्र यद्यपि नारदस्त्र ( = ३ ) से भी प्राचीन हो, तथापि इसमें संदेह नहीं कि यह गीता और महाभारत के अनंतर का है । चत्रव, भागवतधर्म के मूल तथा त्राचीन स्वरूप का निर्णाय अंत में महाभारतान्तर्गत नारायग्रीयाख्यान के आधार से ही करना पड़ता है। मागवतपुरागा (१.३.२४) श्रीर नारदपक्षरास (४. इ. १४६-१४६; ४. ८, ८१ ) ग्रंपों में बुद्ध को विष्णु का जवतार कहा है । परन्त नारायणीयाप्यान में वर्शित दशावतारों में बद्ध का समावेश नहीं किया गया है-पहला अवतार दंस का और आगे कृष्णा के वाद एकदम किक अवतार चतलाया है ( ममा. शां. ३३६. १०० )। इससे भी यही सिंद होता है, कि नारायणीया. ख्यान भागवत पराण से झार नारद्यजरात्र स प्राचीन है । इस नारायणीयाख्यान में यह वर्गान है, कि नर तया नारायण ( जो परवहा ही के अवतार हैं ) नामक दो ऋषियों ने नारायणीय अर्घान सागवतधर्म को पहले पहल जारी किया. और . उनके कहने से सब नारद ऋषि श्वेतद्वीप को गये तब वहाँ स्वयं सगवान ने नारद को इस धर्म का वपदेश किया। भगवान जिस शेतहीप में रहते हैं वह चीरसमूह में है, और वह चीरसमूद मेरपर्वत के उत्तर में है, इत्यादि नारायाशियाल्यान की गी. र. ३५

बात प्राचीन पौरागोक वहारिवर्शन के अनुमार ही हैं शीर इस दिवय में हमारे यहाँ विसा को बुछ करना भा वहां है । परन्तु वेवर मासक पश्चिमी संस्कृतज्ञ पंडिस ने इस कया का विपयोस करके यह दीवे गंका की थी. कि सागवसक्ती सं वर्ति त मन्तिसत्त्व श्वेतद्वीप से छार्चात हिन्दुस्थान के बाहर के किमी श्रम्य देश से हिन्दुस्थान में लाया गया है. ध्रीर मानि का यह तत्त्व हस समय ईसाईधर्म के क्रांतरिक और कहीं सी प्रश्नित नहीं या इसलिय ईस इं देशों से ही मार्क की कल्पण मागवतवर्मियों को सभी है। परम्य पागिनी को वास दव भक्ति का राज मालम या और बीत तथा जैनधमें में भी मागवतधर्च सण माकि के उद्धेल पार्य जाते हैं: एवं यह बात भी निर्विवाद है. कि पाणिनी . और बद दोनों ईसा के पहले हुए थे। इसिलयं सब पश्चिमी पंहितों ने ही निश्चित किया है, कि वेवर साष्ट्रव की उपर्क्त शंका निराधार है। अपर यह बतला दिया बया है. कि गाक्तिरूप धर्माङ्गका उदय हमारे यहाँ झान-प्रधान उपनिपदों के सन-न्तर हमा है। इससे यह बात निर्विवाद प्रगट होती है, कि ज्ञानप्रधान उपानपदी के बाद तथा बुद्ध के पहले वासुद्वसारि संबंधी मागवतवर्ग स्तपन्न हजा है। अव प्रश्न केवल इसना ही है, कि वह बद्ध के कितने शतक & पंहले स्त्यत हुआ ? अगजे विवेचन से यह बाह ज्यान में श्रा जायगीं, कि यग्री एक प्रश का प्रा-चया निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता. तथापि स्थल दृष्टि से उस काल का र्श्वदाज़ करना कुछ अक्षेमव की नहीं है।

गीता (१. २) में यह कहा है, कि श्रीकृष्ण ने जिल भागवतधर्म का वपदेश अर्जुन को किया है वसका पहले लोप हो गया था । भागवतधर्म के तत्वज्ञान में प्रसेश्वर को वासुदेव, लोव को संकर्ष म, मन को श्र्वुन्न तथा अहंकार को अवि-रुद्ध कहा है। इनमें से वासुदेव तो स्वर्थ श्रीकृष्ण ही का नाम है, संवर्षण उनके क्येष्ठ आता बलराम का नाम है, तथा प्रधुन्न और धानिरुद्ध श्रीकृष्ण के पुत्र और पील के नाम हैं। इसके सिवा इस धर्म का लो दूसरा नःम 'सात्वत ' भी है, वह उस यादव-जाति का नाम है जि उमें श्रीकृष्णा जे उन्तर लिया था। इससे

<sup>॰</sup> सित्तमान् (पाकी—मित्तमा ) शब्द येराण्या ( क्षे. ३७० ) में मिलना है और एक जातक में भी भोक्त का उद्धेल किया ग्या । इसके सिवा, प्रांमद केच पाकी-पंडित सेनार्ट ( Senart ) ने ' बीद्धयमं का मूल' एस विषण पर सन् १९०९ में एक आख्वान दिया था, जिनम रपष्टका में यह प्रातपादन किया है. कि भागवन्ध ने बीद्धभं के पहले का हैं। No one will claim to derive from Buddhism is inhurism or the yoga. Assuredly, Buddhism is the barrower, "..." To sum up, if there had not previously existed a religion made up of doctrives of yoga, of Vishnute legends, of devotion to Vi-hun Krishun, worshipped under the title of Bhagavata, Euddhism

यह यात प्रयाद होती है, कि विस कुछ तथा काति में श्रीक्र गुजी ने अन्य जिया है। समें यह घम प्रचलित हो गया या, और तमी दरहान अपने प्रिय नित छड़न को उद्या प्रदेश किया होगा—क्रीन यही बात पीतालिक क्या में भी कही पर्ड है। यह नी क्या प्रचलित है, कि श्रीवया के साय ही सत्वत जाति का अन्त हो गया, इस फारागु श्रीकृप्या के बाद सात्वत जाति में इस वर्ष का प्रसार होना भी संभव गर्हों या। मागवतवर्म के सित्र मित नामों के विषय में इस प्रकार की पेतिहासिक रापनि यतनार्ट जा सकती है, कि जिन्न धर्म को श्रीक्रपादी ने प्रवृत्त र्फिया या वह उनके एहते बदाचित्र नारायशीय या पाझरात्र नामों से न्यूनाविक र्यशों में प्रचलित रहा होया, चौर दागे सहवत खाति में रहका प्रवार होने पर हरें ' सात्वत ' नाम प्रात इत्रा हैया, तदरंतर मगवार श्रीक्रन्। तया बर्डन को नर-नाराय्या के श्रदतार मानका लीग हम धर्म को 'मागवतवर्म' कहने तसे हाँमे। इस विजय के संबंध में यह मानरे की कोई खादरदकता नहीं. कि तीन या चार मित्र मित्र श्रीकृत्या हो हुके हैं जैते दक्त से हर एक ने इस धर्म का अचल करते समय खपनी छोर से कुछ न छुड़ सुघल करने का प्रबल किया है-बस्तुतः ऐसा मानने के तिये कोई प्रमाण भी बड़ी हैं। मूलक्रम में न्यनाधिक परिवर्तन हो जाने के खरश ही यह कलना क्लाउ हो गई है । बुद् काइस्ट, तया मुहम्मद तो अपरे अपरे घर थे स्वयं एक ही एक संर्वापक ही गयं हैं और भागे टारे घरों में महे बरे अने इ पतिवर्तन भी हो। गये हैं: परन्त इससे कोई यह नहीं मानता कि श्रद्ध, आइट या सुहम्मद अनेक हो गये। इसी प्रकार, यदि मृत म गन्तवर्म को आगे चनका मित्र मित्र स्वरूप प्राप्त हो गरे. या श्रीकरपुदी के विषय में सागे भित्र भित्र कलना रें कह हो गई, तो वह कैने सना जा सकता है कि उतने ही भित्र श्रीकृत्य भी हो गये? हमसे मतानुसार ऐसा मानने के लिये कोई कार हा नहीं है । कोई मा धर्म लीविये, समय के देर-केर से उतका स्थान्तर हो जाना विलक्षत्र स्वानाविक है; उसके लिये इन यात की बावरयहता महीं की भित्र सित्र कुर्गा, प्रह या ईसामसीह

would not have come to birth at all." सेनार का यह रेख पूने से अक अन होनेनार The Indian Interpreter नानक निस्तारी नैमानिक पछ के अवशेष १९०९ और जनवर्रा १९१० में अक्षी प्रमन्तिक हुआ है; और उत्तर दिये गये नान्य जनवर्री के अक्षी के १७० नया १७८ पूर्व में हैं। इ. दूचर ने भी यह कहा है:-" The ancient Bhagavata, Survati of Pancharatri sect devoted to the worship of Narayana and his deffied teacher Krishna—Devaki putra dates from a Periol long anterior to the rise of Jains in the 8th Jentary Ba C."—Indian Actiquary Vol. XXIII.

(18 4) p. 248. इस विषय का अधिक क्षित्रका नामे चल कर उन्ने परिक्षिष्ट प्रकरण ये कृतवें स्थम दें दिया गया है।

माने जावें । कुछ लोग-कार विशेषतः इन्ह पश्चिमी तर्कज्ञानी-यह तर्क किया करते हैं, कि श्रीकृष्या यादव भीर पांडव, तथा भारतीय युद्ध आहि ऐतिहासिक घटनाएँ नहीं हैं, ये सब कल्पित कथाएँ हैं; श्रीर कुछ लोगों के मत में तो महाभारत भव्यात्म विषय का एक बृहत् रूपक ही है। परन्तु हमारे प्राचीन ग्रन्थां केप्रमागीं को देखकर किसी भी निष्पचपाती मनुष्य को यह मानना पढेगा, कि उक्त शंकाएँ बिलकुल निराधार हैं। यह बात निर्विवाद है, कि इन क्याओं के मूल में इतिहास ही का आधार है। सारांश, हमारा मत यह है कि श्रीकृष्ण चार पांच नहीं हुए, वे केवल एक ही ऐतिहासिक पुरुप थे । अब श्रीकृपानी के अवैतारकाल पर विचार करते समय रा० व० वितामाग्रीरात्र वैद्य ने यह प्रतिपादन किया है कि श्रीकृप्या, यादय, पांडव तथा भारतीय युद्ध का एक ही काल-श्रर्थात् कलियुत का धारम-है: प्राणगणना के अनुसार उस काल से अब तक पांच हजार से भी काधिक वर्ष बीत ख़के हैं; कीर बही श्रीकृष्णुजी के अवतार का बचार्य काल है 11 परन्त पांडवों से लगा कर शककाल तक के राजाओं की, पुरागों में वर्शित पीटियाँ से इस काल का मेल नहीं देख पड़ता । ऋतएव भागवत तथा विध्यापुराण में लो यह वचन है, कि " परीचित राजा के जन्म से नन्द के श्रामिषेक तक १९१४-क्रांचवा १०१५-वर्ष होते हैं " ( भाग. १२. २. २६; श्रीर विष्णु. ४. २४.३२ ), हसी के आधार पर विद्वानों ने अब यह निश्चित किया है, कि ईसाई सन् के लग-भग १४०० वर्ष एहले भारतीय युद्ध और पांडव हुए होंगे । बर्चात् श्रीकृष्ण का ■वनार-काल भी यही है: और इस काल को स्वीकार कर लेने पर यह बात सिद

रावनहादुर चिंतामाणिरान नैंच का यह मत जनके महाभारत के टीकार्टक अंग्रेजी प्रेम में हैं। इसके सिवा, इसी विषय पर आपने सन १९१४ में डेक्कन कॉल्ज-एनिनर्सरी के समय दो व्याख्यान दिया था, उसमें भी इस बात का निवेचन किया था।

<sup>\*</sup> श्रीकृष्ण के चिरित्र में पराक्रम, मिक और भेदान्त के अतिरिक्त गोपियों को रासकोड़ा का समावेश होता है और ये बातें परस्पर-विरोधों है, इसिल्ये आनकल नुछ विद्वान यह अतिपादन किया करते हैं, कि महाभारत का कृष्ण भिन्न, गीता का भिन्न और गोनुल का कृष्ण भिन्न, गीता का भिन्न और गोनुल का कृष्ण भी भिन्न है। हैं। मांडारकर ने अपने " वैष्णव, श्रेव आदि पंथ " संबंध अंग्रेजी अंथ में इसी मत को स्वांकार किया है। परन्तु हमारे मत में यह ठीक नहीं है। यह बात वहाँ, कि गोपियों की कथा में जो श्रेगार का वर्णन है वह बाद में न आया हो; परन्तु केनल इतने ही के लिखे यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं, कि श्रीकृष्ण नाम के कई भिन्न भिन्न पुरुष हो गये, और इसके लिथे कल्पना के सिवा कोई अन्य आयार मी नहीं है। इसकि सिवा, यह भी नहीं, कि गोपियों की कथा का प्रचार पहले भागवतकाल ही में इआ हो; किन्तु शक्ताल के आरम्म में यानी विक्रम संवत् १३६ के लगभग अध्योग विरोचत बुद्धचरित्र (४. १४) में और भास किवकृत वाल्विरित नाटक (३. २) में भी गोपियों का चल्लेख किया गया है। अतएव इस विषय में हमें दी, मोडारकर के वथन से वितामियराव विराच का मत अधिक स्युक्तिक प्रतीत होता है।

होती है, कि श्रीकृप्ण ने भागवत-धर्म को, ईसा से लगमग १४०० वर्ष पहले श्रयवा बुद्ध से लगभग ६०० वर्ष पहले. प्रचलित किया होगा । इस पर कुछ लोग यह कार्दीप करते हैं, कि श्रीक्रपा तथा पांडवों के ऐतिहासिक पुरुष होने में कोई सन्देह नहीं, परन्त श्रीक्रणा के जीवन-चरिस में उनके अनेक रूपान्तर देख पडते हैं—जैसे श्रीक्रपा नामक एक चारिय योदा को पहले महापुरुष का पद प्राप्त इजा, पश्चात विच्या का पर मिला और धीरे धीरे अन्त में पूर्ण परवहा का रूप प्रात हो गया—इन सब भवस्याओं में भारम्म से भन्त तक यहत सा काल बीती खका होगा. घोर इसी लिये भागवतधर्म के उदय का तथा भारतीय युद्ध का एक ही काल नहीं माना जा सकता। परन्तु यह श्राक्षेप निर्यक है। 'किसे देव माननी चाहिये और किसे नहीं मानना चाहिये ' इस विषय पर आधानिक तर्कतों की समम में तथा दो चार हज़ार वर्ष पहले के लोगों की समम (गी. १०. ४१) में बहा अन्तर हो गया है। श्रीक्रपा के पहले ही वने हए उपनिपदों में यह सिद्धांत कहा गया है, कि ज्ञानी पुरुष स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है ( वृ. ४. ४. ६ ); भीर मैध्यपनिपर् में यह साफ साफ कह दिया है, कि रुद्र, विप्या, अस्युत, नारायया, येसव ब्रह्म ही हैं ( मैत्यु. ७. ७ )। फिर श्रीकृष्णा को परब्रह्मत्व प्राप्त होने के लिये भाधिक समय लगने का कारगा ही क्या है ? इतिहास की और देखने से विचस-नीय वाँद ग्रंघों में भी यह बात देख पडती है, कि बुद स्वयं अपने को ' ब्रह्मभूत ' ( सेलसुत्त. १४; घेरगाया ⊏३१ ) कहता या; उसके जीवन-काल ही में उसे देव के सद्भा सम्मानं दिया जाता था. उसके स्वर्गस्य होने के बाद शीव ही उसे 'देनाधि-देव ' का प्रयवा वैदिक धर्म के परमात्मा का स्वरूप भार हो गया था: और उसकी पूजा भी जारी हो गई थी। यही वात ईसामसीह की भी है। यह बात सच है, कि बुद्ध तथा ईसा के समान श्रीकृष्णा संन्यासी नहीं थे, और न भागवतधर्म ही निवृत्ति-प्रधान है। परन्तु केवल इसी भाधार पर, बौद्ध तथा ईसाई-धर्म के मूल पुरुषों के समान, भागवतधर्म-प्रवर्तक श्रीकृष्णा को भी, पहेले ही से पहा प्राचवा देव का स्वरूप प्राप्त होने में किसी वाघा के उपस्थित होने का कोई कारण देख नहीं पडता।

इस प्रकार, श्रीकृष्ण का समय निश्चित कर लेने पर उसी को मागवत धर्म का वदय-काल मानना मी प्रशस्त तथा सयुक्तिक हैं। परन्तु सामान्यतः पश्चिमी पंडित ऐसा करने में क्यों हिचकिचाते हैं, इसका कारणा कुछ और ही है। इन पंडितों में से अधिकांश का अब तक यहा मत है, कि खुद ऋग्वेद का काल ईसा के पहले लगा-मग १५०० वर्ष, या बहुत हुआ तो २००० वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है। अस- एव उन्हें अपनी दृष्टि से यह कहना असम्भव प्रतीत होता है, कि मागवत-धर्म ईसा के लगमग १४०० वर्ष पहले प्रचलित हुआ होगा। क्योंकि वैदिकधर्म-साहित्य से यह फम निविवाद सिद्ध है, कि अग्वेद के बाद यह-याग आदि कर्म प्रतिपाइक यहाँद और बाह्यग्र-अंथ बने, तदनन्तर हान-प्रधान उपनिपद और सांस्थ-

मास्र निर्मित हुए धीर अन्त में व्यक्तिभघान प्रंय रचे गये। श्रीर, केवल-सागवतः दर्म के अंथों का अवलोकन करने से भी स्पष्ट प्रसीत होता है. कि औपनिचिटक शन संस्थाला, वित्तनिरोध-रूपी योग आदि धर्माङ्ग मागवतवर्म के स्टब के पहले ही प्रचलित हो जुके ये । समय की मनमानी खींचातानी करने पर भी यही मानना पड़ता है, कि ऋस्वेद के बाद और मामवत-धर्म के उदय के पहले.. उक्त सिक्ष मित्र धर्मानों का प्रादुर्माव तथा वृद्धि होने के लिये, बीच में कम से कम श्रम बारम शरूक अवश्य कीत गये होंगे। परनत यदि याना जाय. कि मागवतवर्ग की श्रीक्रपण ने ध्यपन ही संमय में, धर्याद ईसा के लगमग १४०० वर्ष पहले, प्रबंध किया होगा, तो उक्त भिन्न भिन्न धर्माझी की वृद्धि के लिये उक्त पश्चिमी पंडिता के धवानुसार कुछ भी रुपित कालावकाश महीं रह जाता। प्योकि, ये पंडित लोग ऋषेद-ह्मल ही को ईसा से पएले १५०० तथा २००० वर्ष से सचिक प्राचीन नहीं मानते। पुसी भवस्या में उन्हें यह मानदा पडता है, कि सौ या अधिक से अधिक पांच छा सी दर्घ के बाद ही भागवतवर्म का उदय हो गया! इसलिये उपर्यक्त कवनातुसार क्टक निर्मेक कारण बतका कर वे लोग श्रीकृणा श्रीर भागवतधर्मकी समधासीनता की नहीं मानते, और अब पश्चिमी पंडित तो यह कहने के लिये भी रखर हो बाव हैं, कि भागनतधर्म का उदय बुद्ध के वाद हुआ होगा । परन्तु बैंग तथा र्थीद प्रयों में ही भागवतवर्म के जो उद्घेख पाये जाते हैं, उनसे तो यही वात एतट विदित होती है कि भागवतवमें बुद से प्राचीन है । ग्रस व डाक्टर ब्लार वे कहा है, कि मागवतवर्म का उदय-काल बौद्ध-कात्त के आगे हटाने के बदते, इसरे ' क्रोरायन ' प्रनथ के प्रतिपादन के स्रानुसार श्रीकावेदादि प्रन्थों का काल ही पीडे हृदाया जाना चाहिये।पश्चिमी पारीहर्ती ने श्रदकलपच्यू अनुम नी से विदिक प्रन्यी के जो काल निश्चित किये हैं, वे अममूलक हैं; वैदिक-काल की पूर्व मर्यादा हैसा 🕏 वश्वले ४५०० वर्ष से कम- वश्वों की जा सकती; इस्यादि वातों को हमने अपने ' फ्रोहायन ' प्रन्य में वेदों के उदगपन-श्यिति-दर्शक वाक्यों के साघार पर सिद्ध <sup>कर</sup> दिया है; और इसी अनुमान को अब अधिकांश पश्चिमी परिस्तों ने भी प्राहा माना है। इस प्रकार पर जेद-काल को पीछे इटाने से वैदिक धर्म के सब संगों की शृदि द्वीरे के लिये उचित कालावकाश मिल जाता है श्रीर भतावत-धर्मोदयकाल की संकुचित करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रष्ट जाता । परतोकवासी शंकर बालकृष्ण क्षीक्त ने अपने भारतीय ज्योतिःशान (भराठी ) के इतिहास में यह वतलाया है, कि अरवेद के वाद बाहाण भादि भन्यों में क्रुंतिका प्रमृति बद्दशें की गण्ना हैं, इसकिये वनका काल ईसा से लगभग २६०० वर्ष पहले निश्चित करना पढ़ता है। परन्तु हमारे देखने से बह अभी तक गईा खार्गा है, कि उदरायन श्यिति से अन्यों

सान्हर बूटर ने Indian Antiguary, September 1894,(Vol. XXIII PP 285-294) में हमारे ' ओरायन' प्रंथ की जो समालेखना की है, उमे देखी।

के काल का निर्माय करने की इस शीत का प्रयोग स्वपिपर्टी के विषय में किया शका हो। रामतापनी सरीखे अक्तिअधान तथा बोगतत्व सरीचे योगअधान उपनिपर्शे की साधा और रचना प्राचीन महीं देख पडती - केवल हुनी आधार पर कई लेतां है यह प्रत्मान किया है, कि तमी वर्णनेषद प्राचीनता में बुद्ध की घ्रेपेक्षा चार पाँच सौ वर्ष से अधिक नहीं है। परन्त काल निर्मुय की उप्युक्त शीत में देखा नाय हो यह समक्ष अमसलक प्रतीत होगी। यह सच है, कि ज्योतिए की रीति से सव उपनिषदों क कान निश्चित नहीं किया जा सकता तथापि मुख्य मुख्य उपनिषदी का कां लिक्षित करने के लिये हम रीति का चहत भ्रच्छा रपयोग किया वा मकता है। नापा की दृष्टि से देखा जाय तो पोट मेक्समूल का यह क्यन है, कि मैन्यूप-निपर पाणिनि में भी प्राचीन हैं; " क्यांकि इन वरनिपर में ऐसी कई शहर मंधियाँ का प्रबंध किया गया है, जो सिर्फ मैलायगरिसंहिता में ही पाई जाती हैं और बिनका प्रचार पाणिति के समय बंद हो गवा या (अर्थात् जिन्हें झान्द्र कहते हैं)। परन्तु मंत्र्युप नेष र कुझ सब से पहला मर्यात् अति प्राचीन उपनिषद नहीं है। इसमें न देवल बहाज्ञान चार सांत्य का मेन कर दिया है, किन्त कई स्थानों पर क्षांदोन्य, बुटदारस्यक, सैतिरीय, वह और ईशावास्य वर्णनेयहाँ के बास्य तथा श्लोक भी रुपमें प्रमाशार्ष उन्हात किये गये हैं। हाँ, यह सच है, कि मैंत्रपनिहर से स्पष्ट रूप से उन्ह उपनिषदों के नाम महीं दिये गये हैं। पान्त इन वास्या के पहले थेसे पर-वात्रपदर्शक पद रवे गये हैं. जैसे " एवं साह " या " उन्हें द " ( =रेखा कदा है ). हभी जिये इस विषय में कोई संदेह नदी रह आता, कि वे वाक्य दूसरे प्रभ्यों से लिये गये हैं-स्व रं सेन्युपनिपत्कार के नहीं हैं; और अन्य टपनिषदों के हैसने से सहज ही मालूम हो व. ता है, कि वे वचन कहाँ से उर्घत किय गये हैं। ब्रह इस मैन्द्रपनिषर में कालरूपी अथवा संवत्सररूपी ब्रह्म का विवेचन करते समय यह बर्णन पाया जाता है, कि " मना न तुत्र के चारम्म से क्रमतः श्रविश अर्थात भनिधा नवार के आधे सता पर पर्वेचने तक ( मधार्ध सविष्टार्घ ) दक्षिणायन होता हैं: भीर सार्प भर्यान भारेषा नज्ञत्र से विपरात श्रम पूर्वक ( भर्यात श्राक्षेता, प्रज्ञ, शादि क्य ते ) पींझे गिनते दुर् धनिटा न इत के श्राधे माग तक उत्तायगा होता है " ( मैच्यू. ६. १४ )। इसमें सन्देह नहीं, कि बदगयन कियति दर्श के ये बन्न तत्कार्लान टहरायन हियति को लच्य करके ही कहे गये हैं और फिर स्तसे इस दपनिपर का कालाने ग्रंथ में मागात की रीति से सहज ही किया जा सकता है। प्रना देव पडता है, कि कि रीन भी उनक हम दृष्टि से विचार नहीं दिया है। में प्रतिपद में विधित यह उद्गयन हियति बेदांगान्ये तिष में कही गई उद्गयन स्थिति के पहले की है। क्यों के वेद्रात्योतिए में यह बात स्पष्टलप से कह ही गई है, कि बदरायन का जारम्म घनिया न इस के ब्रारम्म से होता है. ब्रीर मेंत्र्य के

Ser Saord Book of the East Series, Vol XV. Intro pp.

द्यत्यन्त प्राचीन पुराणों के कुछ शतक पहले ही यदि वर्तमान नीता कुई-तथा अमागाभूस (और इसा लिये परिवार्तित न होने योग्य) न हो यई होती सो उसी नमूने की अन्य गीताओं की रचना की कलाना होना सी सम्मद नहीं या । इसी. प्रकार, गीता के मित्र मित्र सांप्रदायिक टीकाकारों ने एक ही में ता के शब्दों की खींचासानी काके, यह दिखताने का जो प्रकर किया है, कि मीता का अर्थ इमारे ही सम्पदाय के अनुकूल है, उसकी मी के हैं श्रावश्यकता छन्पत्र नहीं होती। वर्तमान गोता के कुछ सिखान्तीं को पाहार-ं चिरं की देख कुछ लोग यह शक्का करते हैं, कि वर्तमान महामारतान्तर्गत गीता में मो कांग समय-समय प्र कुद्र परिवर्तन हुया होगा। परन्तु हम पहने ही वतना खेड हैं, कि वास्तव में यह विशंध नहीं है, किन्तु यह ग्रम है जो धर्न अतिशदन कारे-वाली पूर्वापर वैदिक पद्वतियों के स्वरूप को क्षेक्र तौर पर न समकते से हु पा है। सारोश, जपर किये गये विवेचम से यह बात समझ में चा जायगी कि सित मिड प्राचीन वृद्धिक धर्मागों की एकवान्यता करके प्रवृत्ति सार्ग का कि व रीति से सम र्जन बरनेवाले म गधतधर्म का उदय हो चुक्रने पर लगसग पाँच सी वर्ष के पश्चत ( अर्थात ईसा के लग नम ६०० वर्ष पहले ) मूल मारत और मूल गीता. दोना अन्य निर्मित हुए, जिनमें उस मुख मानवत धर्म का ही प्रतिशदन किया गया था: छीर, भारत का महाभारत होते समय वद्यपि इस मूल गीता में तदर्य-पेषक कुछ हुचार किये गये हों. तथापि उसके असली रूप में उस समय भी कुद्र परिवर्तन न हीं चुचा; एवं वर्तमान महासारत में जय गीला चोड़ी गई सब, श्रीर उसके बाद भी इसमें कोई नया पश्चितंत नहीं दुवा-यौर दोना भी असम्भव था। मूल गीतः तया मुल भारत के स्वरूप एवं काल का यह निर्माय स्वभावतः स्मूल दृष्टि से एवं क्रन्दाज किया गया है। क्योंकि, इस समय उसके लिये कोई विशेष साधन उपत्रव महीं है। प्रमुत् वर्तमान महाभारत तथा वर्तमान गीता की यह वात नहीं; क्योंकि इनके काल का निर्माय करने के लिये ब इतरे साधन हैं। अत रव इनकी चर्चा स्वतन्त्र रीति से अगले भाग में की गई है। यहाँ पर परुकों की स्तरग रखन चाहिये. कि ये दारों-प्रयान् वर्नम न गीता और वर्नमान सहाभारत-वही प्रन्य हैं, जियके मूल स्वरूप में कालान्तर से परिवर्तन होता रहा, खौर जो इस समय शीता तथा महाभारत के रूप में टरजन्य हैं; ये दल समय के पहते के मूल प्रन्य बहीं हैं।

## भाग-५ वर्शमान गीता का काछ।

इस बात का विश्वन हो चुका, कि अगन्तीता भागवतक्षर्य पर प्रधान अंग है, और यह आगवतधर्म है गई सर् के लगभग १४०० वर्ष पहले प्रार्ट पूत हुआ; एवं स्यूल मान से यह भी निश्चित किया गया, कि वनके कुछ शतकों के बाद सूत गीता बनी होगी और, यह भी वतलाया गया, कि मृत भागवतधर्म के निकास-

तया सांख्यशास्त्र में वरिंगत ज्ञान भी, भागवतधर्म के उदय के पद्दले ही प्रस-जित हो हर सवमान्य हो गया था। ऐसी अवस्था में यह कल्पना करना सर्वथा धनचित ह कि रक्त ज्ञान तथा धर्मागों की कुछ परवा न करके श्रीकृष्ण सरीखे जानी और चतर पुरुष ने अपना धर्म प्रवृत्त किया होगा, प्रथवा उनके प्रवृत्त करने पर भी यह धर्म तत्कालीन राजवियों तथा श्रद्धावियों को मान्य हुआ होगा, और लोगों में इसका प्रसार हुआ द्वीगा। इसा ने अपने मक्ति-प्रधान धर्म का उपटेश पद्मते पहल जिन यहदी लोगों को किया था, उनमें उस समय धार्मिक तत्त्व-ज्ञान का प्रसार नहीं हुआ था, इसिलिये अपने धर्म का मेल तृत्वज्ञान के साय कर देने की उसे कोई अवश्यकता नहीं थी । केवल यह चतला देने से ईसा का धर्मीपदेश-संबंधी काम पूरा हो सकता था, कि पुरानी बाइवल में जिस कर्ममय धर्म का वर्णान किया गया है, इसारा यह भक्तिमार्ग भी वसी को लिये हुए है: धीर स्त्रमें प्रयत्न भी केवल इतना ही किया है। परन्त ईसाई धर्म की इन वार्ती से मागवतधर्म के इतिहास की तुलना करते समय, यह ज्यान में रखना चाहिये, कि जिन होतों में तथा जिस समय भागवतधर्म का प्रचार किया गया, उस समय के वे लोग केवल कर्ममार्ग ही से नहीं, किन्तु बहाज्ञान तथा कापिल सांख्यशास्त्र से मी परिचित हो गये थे: और तीनों धर्मांगों की एकवाक्यता (मेल ) करना भी वे लोग सील चुके थे। ऐसे लोगों से यह कहना किसी प्रकार उचित नहीं हुआ होता, कि " तुम अपने कर्मकांड, या औपनिपदिक और सांख्य ज्ञान को छोड़ दो, भार केवल श्रद्धापूर्वक भागवतधर्म को स्वांकार कर लो।" आह्मग्रा भादि वैदिक प्रंथों में वर्णित और उस समय में प्रचलित यह याग बादि कर्मी का फल क्या है ? क्या वपनिचवों का या सांख्यशास्त्र का ज्ञान ब्रुया है ? चित्तानिरोधरूपी योग का मेल कैसे हो सकता है !-इत्यादि उस समय स्त्रभावतः उपस्थित होनेवाले प्रश्नां का जब तक ठीक ठीक उत्तर न दिया जाता. भागवतधर्म का प्रचार होना भी संभव नहीं था। स्रतएव न्याय की दृष्टि से सब ्र यही कहना पढ़ेगा, कि मागवत्तधर्म में आरंभ ही से इन सब विषयों की चर्चा करना चत्यन्त भावश्यक थाः और मद्याभारतान्तर्गत नाराग्रीयोपाल्यान के देखने से भी यह सिद्धान्त इंढ हो जाता है । इस बाख्यान में भागवत्त्वर्म के साय औपनिषदिक बहाज्ञान का कीर सांख्य-प्रतिपादित जुराक्तर-विचार का मेल कर दिया गया है; और यह भी कहा है-" चार वेद और सांख्य या योग, इन पाँचा का उसम ( मागवतधर्म ) समावेश होता है इसलिये उसे पाद्यरान्नधर्म नाम प्राप्त दुष्पा है " ( ममा. शां. ३३६. १०७ ); और '' वेदारगयक सहित ( अर्थात उपनिषंदों को भी से कर ) ये सब ( शास्त्र ) परस्पर एक वूसरे के अक्ष हैं " ( शां. ३४८. ८२ )। ' पाछरात ' शब्द की यह निरुक्ति व्याकराग की हिष्ट से चाहे ग्रुद न हो, तथापि उससे यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है, कि सब प्रकार के ज्ञान की एकवाक्यता भागवतधर्म में आरंभ ही से की गई थीं। परन्त.

भाकि के साथ अन्य सय धर्मीयों की पृक्रवाक्यता करना ही कुछ मागबरावर्त की प्रधान विशेषता नहीं है। यह नहीं कि माकि के धर्मतस्य को पहले पहल साग-वसवर्म ही ने प्रवृत्त किया हो। उत्पर दिये हुए सन्द्रपनिया ( ७.७ ) के वाल्यों के **बह** वास प्रगढ है, कि रुद्र की या विष्णु के किसी न क़िसी स्वरूप की माके, भागवतत्रमं का उट्य होने के पहले ही, जारी ही चुकी यी, भीर यह मावना भी पहले ही बत्पब हो हुकी थी, कि स्पाल्य कुछ भी हो वह ब्रह्म ही का बतीब सबका एक प्रकार का रूप है। यह सच है, कि रह धादि उपास्यों के बदले सागवत धर्म में वासुदेव हपास्य मात्रा गया है। परन्तु गीता तथा नारासीयोपास्यान में भी बह कहा है, कि मार्फ चाहे जिसकी की जाय, यह एक मगवान ही है मित देखा काती है-स्त्र और भगवार मित्र मित्र नहीं है (मी. ६. २३. ममा. शां. ३४१. २८-३६ ) । घास्य केवल बासुदेव-माके भागवतप्रमें ह्या सुख्य सक्ता नहीं मानी जा सकती। जिन सात्वतवाति में मतावतवर्म प्राटमंत हुआ, रस जाति के मात्यकि ग्राहि प्रकृष, पर्स सगव उक्त सोप्स श्रीर ग्राहेंग, तहा स्वयं श्रीकृष्णा भी बढे पराक्रमी प्यं दसरों से पराक्रम के कार्य करानेवाले हो गये हैं। अत्यव धन्य मगवद्गकों को उचित है कि व मी इसी बादर्र को अपने सनमल रखें और तन्कालीन प्रचलित चातुर्वाएये के चतुसार युद्ध शादि सर न्यावहारिक सर्म करें -- अस, बही मृल भागवतवमें का मुख्य विषय या । यह बास नहीं. कि मार्क के सात्र को स्त्रीकार करके वैराग्ययक ख़दि से संबार का त्याग करनेवाले प्रस्य उस समय विलक्त ही न होंगे । परम्तु, यह कुछ सारवता के या श्रीकृत्या के मागवतधर्म का मुख्य तस्य नहीं हैं । श्रीकृष्य में के सपदेश का सार यही है, कि मिक से परमधर का ज्ञान हो जाने पर मगबद्रक को परमेश्वर के समान जगत् के धाराह पोप हु के लिये सदा यत करते रहना चादिये । उपनिषकाल में जनक आदिकों ने ही यह निश्चित कर दिया या, कि बहाजानी पुरुष के लिये भी निष्काम कर्म करना कोई अनुचित बात नहीं। परन्तु इस समय दसमें मारि का समादेश नहीं किया गया था: और इसके सिवा, जानी तर कर्म करना, अपवा न करना, हर एक की इच्छा पर अवलंबित या अर्वात बैंक ल्पिक समम्ता जाता था ( वेस्. ३. ४. १५ )। वैदिक धर्म के इतिहास में मानवत बमं ने जो अलात महत्वपूर्ण और स्मातंत्रनं से विभिन्न कार्य किया, यह यह है कि उस ( भामवतवर्म ) ने कृत्र फ़्दम आगे वह कर केवल निवृत्ति की अपेवा विष्कास कर्स-प्रधान प्रवृत्तिसार्ग ( निष्यस्ये ) को अधिक श्रेयस्कर ठटराचा, भीर केवल ज्ञान ही से नहीं किन्तु मार्क से मी कमें का उचित मेल कर दिया । इस घम के मूल प्रवर्तक नर कार नाराया अर व मी इसी प्रकार सब काम निफास बुद्धि से दिया करते ये, फार महामारत (डिंगे. ४८. २१, २२ ) में कहा है हि सब लोगों को उनके समान कर्स करना ही उचित है । नारायगीय काज्यान में को आववतपर्म का यह लाजगा स्पष्ट बदलाया है कि " प्रवृत्तिलक्ष्मार्थिव पर्में

नरायपात्मकः " ( समा. शां. ३४७. ८१ )—ग्रर्थात् नारायग्रीय श्रयवा भागवतः घर्म प्रवृत्तिप्रधान या कर्मप्रधान है । नारापणी या मूल भागवतधर्म का ली निष्काम प्रवृत्ति-तत्व है उसी का नाम नैष्कर्म है, और यही मूल भागवत धर्म का सुल्य वत्व है। पान्त, भागवतपुराण सं यह दात देन पहती हैं, कि आगे कालान्तर में यह तत्व मन्द होने लगा भीर इस वर्ष में में वरान्य प्रवान वासंद उमकि श्रेष्ठ मानी जाने रूपी। नारदपञ्चरात्र में तो मिक्र के साथ ही साथ मनत्र-तन्त्रीं का भी समावेश भागवतवर्म में कर दिया गया है। संगपि, मागवत ही से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि ये सब इस धर्म के मूल स्वरूप नहीं हैं। ब हैं। नारायणीय भयवा सात्वतधर्म के विषय में कुछ कटने दा मौदा चाया है, वहाँ मागुवत ( १. ३. ५ और ११. ४. ६ ) में हो यह कम् है, कि सत्वधमें या नारावण ऋषि का धर्म ( अर्थात् भागवत्वमं ) " नैक्झर्येलच्या " है । धार आगे यह भा कहा हैं. कि इस नैष्कर्य वर्ष में मक्ति को उचित महत्त्व नहीं दिया गया या, इसलिये मक्तिमचान मागवतपुराख कद्दमा पड़ा (म ग. १. ४. १२) इससे यह वात निविवाद सिद्ध होती है, कि मूल भागवतवर्म नैय्हम्यं प्रधान अर्थात निव्हासहर्में प्रधान था, किन्तु मार्ग समय के है। फेर से उसका स्वरूप बहुत कर यह मन्द्रि प्रधान हो गया। गीतारहस्य में देसी देतिहासिक वातों का विवेचन पहले ही हो कुका है कि, ज्ञान तथा माकि से पराक्रम का सदैव मेल रखनवाले मूल मानावत-वर्म में खीर बाब्रम-व्यवस्था-त्यी स्मार्त मार्ग में क्या भेद है; कदल संन्यास-प्रधान र्केन और बाँद चर्म के प्रसार से मागवतधर्म के वर्मयोग की अवनति हो कर उसे दूसरा ही स्वरूप भर्यात् वैराग्य युक्त मक्तिस्वरूप कैसे प्राप्त हुआ; स्रौर बाँद धर्म क्। प्हास होने के बाद जो वैदिक संप्रदाय प्रवृत्त हुए, रनमें से हुछ ने तो ऋग्त में मगवहीता ही को संन्यास-प्रधान, कुछ ने केवल मिकिश्रधान तथा कुछ ने विशिध-डैत-प्रधान स्वरूप कैसे दे दिया।

वपर्युक्त संनित्त विवेचन से यह यात समक्त में मा जायगी, कि वैदिक वर्म के स्वातन प्रवाह में मनावतवर्म का उद्य क्ष्य तुमा, भीर पहले उसके प्रवृति-प्रधान या कर्म-प्रधान रहने पर भी भागं चल कर उसे मिकि प्रधान ह्वरूप एवं प्रंत में रामानुवाचार्य के समय विशिष्टाद्वेती स्वरूप के ने प्रात हो गया। मनावतधर्म के हन भिन्न भिन्न स्वरूपों में से जो मृतारम्म का अर्थात निकास कर्म-प्रधान स्वरूप है, वही गीताधर्म का स्वरूपों में से जो मृतारम्म का अर्थात निकास कर्म-प्रधान स्वरूप है, वही गीताधर्म का स्वरूपों में यद बत ताया जायगा, कि वक्त प्रकार की मृत्वर्गाता के काल के विषय में नया समुमान किया वा सकता-है। श्रीकृत्या तथा मारतीय युद्ध का काल यमित पुक्त ही है, अर्थात समृ ईसवी के पहले क्यामा १६०० वयं है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता, कि मागवतधर्म के ये दोनों प्रधान प्रन्य—मृत्वर्गीता तथा मृत्वमारत—वसी समय रचे गये हाता। किसी मो धर्म-पन्य का वद्य होने पर तुरस्त ही वन धर्म पर प्रन्य रचे नहीं जाते। मारत सवा गीता के विषय में भी यही न्याय पर्यात होता है। वर्तमान महा-

भारत के भारम्भ में यह कया है, कि जब भारतीय युद्ध समाप्त हो चुका भीर जब पांडवों का पन्ती (पीत्र) जनमेजय सर्पन्सत्र कर रहा या, तब वहाँ वैशंपायन ने जनमेजव को पहले पहल गीता सहित भारत समया याः और आगे जब सौती ने शीनक को छुनाया, तभी से भारत प्रचलित हुआ। यह बात प्रगट है, कि सौती आदि पौराशिकों के सस्त्र से निकल कर आगे सारत को कास्यमय ग्रंथ का . स्थायी स्वरूप प्राप्त होने में कुछ समय अवश्य बीत गया होगा। परन्त इस काल का निर्माय करने के लिये कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसी अवस्था में यह यह मान लिया जाय, कि भारतीय युद्ध के बाद लगभग पाँच सौ वर्ष के भीतर ही आपं महाकाव्यात्मक मूल भारत निर्मित रुम्ना होगा, तो कुछ विशेष साइस की बात नहीं होगी। क्योंकि बौद्ध धर्म के अन्य, बुद्ध की मृत्यु के बाद इससे भी जल्दी तैयार हुए हैं। प्राव आर्थ सहाकाव्य में नायक का केवल पराक्रम बतला हैने से ही काम नहीं चलता: किन्त उसमें यह भी बतलाना पडता है, कि नायक जो क्रब करता है वह उचित है या अनुचित; इतना ही क्यों, संस्कृत के अतिरिक धान्य साहित्यों में जो उक्त प्रकार के महाकान्य हैं उनसे भी यही ज्ञात होता है, कि नायक के कार्यों के गया-दोषों का विवेचन करना आर्प महाकाव्य का एक श्रधान भाग होता है। प्रवाचीन दृष्टि से देखा जाय तो कहना पढ़ेगा कि नायकों के कार्यों का समर्थन केवल नीतिशास्त्र के साधार पर करना चाहिये। किन्तु प्राचीन समय में, धर्म तथा गीति में पृथक भेद नहीं माना जाता या, अतएव रक्त सम र्यन के लिये धर्म दृष्टि के सिवा अन्य मार्ग नहीं था। फिर यह बतलाने की आव-श्यकता नहीं, कि जो भागवतधर्म भारत के नायकों को प्राह्म हुआ या, अथवा को उन्हों के द्वारा प्रकृत किया गया था, उसी भागवतधर्म के झाधार पर उनके कार्यों का समर्थन करना भी आवश्यक था। इसके सिवा दूसरा कारण यह भी है, कि मागवतधर्म के अतिरिक्त तत्कालीन प्रचितत । अन्य वैदिकधर्मपन्य न्यूनाविक रीति से अथवा सर्वथा निवृत्ति-प्रधान थे, इसलिये उनमं वर्णित धर्मतत्वां के भाधार पर भारत के नायकों की वीरता का पूर्णतया समर्थन करना संभव नहीं या। श्चतएव कर्मयोग-प्रधान भागवतधर्म का निरूपण महाकान्यात्मक मूल भारत ही में करना आवश्यक या । यही सूल गीता है; और यदि सागवतधर्म के मुलखरूर का उपपत्तिसहित प्रतिपादन करनेवाला सब से पहला प्रन्य यह न भी हो, तो मी यह स्यूक अनुसान किया जा सकता है कि यह आदि अन्यों में से एक अवस्य है और इसका काल ईसा के लगभग ६०० वर्ष पहले है। इस प्रकार गीता यदि भागवत्तधर्म प्रधान पहला ग्रन्य न हो, तो भी वह मुख्य ग्रन्यों में से एक अवस्य है; इसलिये इस बात का दिग्दर्शन करना आवश्यक था, कि उसमें प्रतिपादित निष्काम कर्मयोग तत्कालीन प्रचलित बन्य धर्म पन्यों से—अर्थात कर्मकांट से, बौप निषदिक ज्ञान, से, सांख्य से, चित्त-निरोधरूपी योग से तथा भक्ति से भी-मानि रुद्ध है। इतना ही नहीं, किन्तु यही इस प्रंय का मुख्य प्रयोजन भी कहा जा सकता हैं। वेदान्त और मीमांसा शास्त्र पीछे से वने हैं, इसलिये उनका प्रतिपादन नृत गीता में नहीं था सकता; और यही कारण है कि कुद्र लोग यह शक्का करते हैं कि वेदान्त विषय गीता में पीछे मिला दिया गया है। परन्तु नियमबद्ध वेदान्त और मीमांसा शास पीछे भने ही बने हों; किन्तु इसमें कोई सन्देश नहीं कि इन शास्त्रों के प्रतिपाद्य विषय बहुत प्राचीन हिं—ग्रीर इस बात का रहेख दन ऊपर कर ही आये हैं। अतपुर मूल गीता में इन निपयाँ का प्रवेश होना कालदृष्टि से किसी प्रकार विपरीत नहीं कहा जा सकता। तथापि हम यह भी नहीं कहते, कि जब मूल भारत का महामारत वनाया गया होगा तंत्र, मूलगीता' में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ होगा। किसी मी घूम-पन्य को लीजिये, उसके डातिहास से तो यही वात प्रगट होती है, कि उसमें समय समय पर मत-मेद होकर भ्रमेक रूपरन्य निर्माण हो जाया करते हैं। यही वात भागवतवर्म के विषुत्र में कही जा सकती हैं। नारावणीयोपाल्यान (समा. शां. ३४=. ५७) में यह बात सपट रूप से कह दी गई है, कि भागवतवर्म की कुछ लोग तो चनुन्यूं हु-धर्यात् वासुदेव, संकर्षण्, प्रयुक्त भागिरुद्ध, इस प्रकार चार न्यू हाँ का-मानते हैं; और कुछ लोग त्रिल्पृष्ठ, दिन्यृष्ठ, या एकस्पृष्ठ ही मानते हैं। बागे चल कर ऐसे ही और भी भनेक मतभेद उपस्थित हुए होंगे। इसी प्रकार औपनिपदिक सांख्यशान की भी बृद्धि हो रही यी। अत्युव इस यात की सावधानी रखना बस्वामाविक या मूल गीता के हेतु के विल्व भी नहीं या, कि मूल गीता में कुछ विभिन्नता हो, वह दूर हो जावे श्रीर बढ़ते हुए पिंड-ब्रह्मांढ-हान से भागवत-वर्म का पूर्णतया मेल हो जावे। हमने पहले "गीता और ब्रह्मसूत्र" शीर्पक जेल में यह बतला दिया है, कि इसी कारण से वर्तमान गीता में ब्रह्मसुत्रों का उल्लेख पाया जाता है। इसके सिवा उक्त प्रकार के अन्य परिवर्तन भी भूल गीता में हो गये होंगे। परन्तु मूल गीता प्रन्य में ऐसे परिवर्तनों हा होना भी सम्भव नहीं या । वर्तमान समय में गीता की जो प्रामाणिकता है, दससे प्रतीत नहीं होता कि वह उसे वर्तमान महामारत के बाद मिली होगी। ऊपर कह आये हैं, कि ब्रह्मस्त्रों में "स्मृति" शब्द से गीता को प्रमाण माना है। मूल मारत का महाभारत होते समय यदि मूल गीता में भी यहत से परिवर्तन हो गये होते, तो इस मामाग्रिकता में निस्संदेश कुछ वाधा आ गई होती। परन्तु वैसा नहीं हुमा—भार, गीता प्रन्य की मामाग्रिकता कर्षी श्रधिक वढ़ गई है। अतएव यही अनुमान करना पड़ता है, कि मूल गीता में जो कुछ परिवर्तन हुए होंगे, वे कोई महत्त्व के न थे, किन्तु वे ऐसे ये जिनसे मूल प्रन्य के कर्य की पुष्टि हो गई है। , मिन्न भिन्न पुराखाँ में वर्तमान नगवद्गीता के नमृते की जो अनेक गीताएँ कही गई हैं उनसे यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है, कि उक्त प्रकार से मूल गीता को जो स्वरूप एक बार प्राप्त हो गया था वही भ्रव तक वना हुआ है-उसके बाद टसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। श्योंकि, इन सब पुराणों में से

षंद में उसका जारम्म 'धनिष्ठार्धं' से किया गया है। इस विषय में मतमेद है, कि 'मैन्युपनिषद के ' श्रविष्ठार्थ ' शब्द में जो 'अर्थ ' पद है उसका अर्थ 'ठीक आधा करना चाहिये. अथवा '' धनिष्ठा और शततारका के बांच किसी स्थान पर " करना चाहिये। परनत चाहे जो कहा जाय, इसमें तो कुछ भी सन्देश नहीं, कि देदांग-ज्योतिष के पहले की उदगवन स्थिति का वर्णन मैन्युपनिषद में किया गया है, और वही उस समय की श्विति होनी चाहिये। अतएव यह कहना चाहिये, कि वेदांगज्यी-तिष-काल का उदरायन, मैन्युपनिषदकालीन उदरायन की अपेचा लगभग आधे नत्तत्र से पीछे इट ग्राया था। ज्योतिर्गाशित से यह सिद्ध होता है, कि वेदांग-ज्योतिए \* में कही गई उद्गयन श्यिति ईसाई सन् के लगभग १२०० या १४०० वर्ष पहले की है; और आधे नज़त्र से उदगयन के पीछे हटने में क्षगमग ४८० वर्ष लग जाते हैं; इसितये गिशात से यह वात निव्यन्न होती है, कि मैन्युपनिषद ईसा के पहले १८६० से १६६० वर्ष के बीच कभी न कभी बना होगा। और कुछ नहीं ती, यह उपनिषद निस्तन्देह वेदांगज्योतिप के पहले का है। अब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं, कि छांदीग्यादि जिन उपनिषदों के अवतरण मैश्यपनिषद में दिये गये हैं, वे उससे भी प्राचीन हैं। सारांश, हन सब प्रन्थों के काल का निर्णंय इस प्रकार हो चुका है कि ऋखेद सन् ईसवी से लगभग ४५०० वर्ष पहले का है; यज्ञ-याग आदि विषयक त्राह्मण प्रन्य सन् ईसवी से लगभग ३५०० पर्ष पहले के हैं; श्रीर खांदोत्य श्रादि ज्ञान-प्रधान उपनिषद सन् ईस्त्री के लगमग १६०० वर्ष पुराने हैं। अब यथार्थ में ने वातें अवशिष्ट नहीं रह जातीं, जिनके कारण पश्चिमी परिहत स्रोग मागवतधर्म के उदयकाल को इस स्रोर हटा साने का यत किया करते हैं; बार श्रीकृष्ण तथा भागवतधर्म को, गाय ब्रार बळडे की नैसर्गिक जोड़ी के समान, एक ही कालरुज़ से बाँधने में कोई भय भी नहीं देख पड़ता; एवं फिर बौद प्रन्यकारीं द्वारा वार्धीत तथा अन्य ऐतिहासिक स्थिति से भी ठीक ठीक मेल हो जाता है। इसी समय वैदिक-कान की समाप्ति हुई और सूत्र तथा स्मृतिकाल का आरम्भ हुआ है।

उक्त कालगणाना से यह बात स्पष्टतया विदित हो जाती है, कि भागवतधर्म का बद्दय ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले, अर्थात बुद के लगभग सात आठ सी वर्ष पहले हुआ है। यह काल बहुत प्राचीन है; तथापि यह उपर बतला बुके हैं, कि बाह्मणुत्रयों में वार्णित कर्ममार्ग इससे भी अधिक प्राचीन है और उपनिषदों

नेदांगच्योतिष का काल-विषयक विनेचन हमोर Orion (ओरायन) नामक अंग्रेजी ग्रंथ में तथा प. ना. शंकर बालकृष्ण दीक्षित के "भारतीय ज्योतिःशास्त्र का शतिहास अंग्रंथ में तथा प. ना. शंकर बालकृष्ण दीक्षित के "भारतीय ज्योतिःशास्त्र का शतिहास अंग्रंग नामक मराठी अंथ ( पृ. ८७-९४ तथा १२७-२३९ ) में किया गया है। उसमें इस बात नामक मराठी अंथ ( पृ. ८७-९४ तथा १२७-२३९ ) में किया गया है। उसमें इस बात की निर्मा का भी निचार किया गया है, कि उदगयन से वैदिक अन्यों का कीन सा काल निश्चित किया जा सकता है

प्रसार होने पर भी धारो उसका भक्तिअधरन स्वरूप हो कर अंस में विशिष्टाहरी का भी उसमें समावेश हो गया। मूल गीता तथा मूल भागवतवर्ग के विषय है हस-से खिंदक हाल. निदान वर्तमान समय में तो माजूस नहीं हैं: और यही दुशा पदास वर्ष पहेले वर्तमान गीता तथा सहामारन की सी यी। पान्य हाध्यर मांहार-कर. प्रसोक्त वासी कार्रीनाय पंत तेलंग, प्रत्लोकवासी शंकर बालक्रपण श्रीक्रिय. द्या शववहादुर चिंतानिधाराव वेदा प्रसृति विद्वानों के वयान से वर्तमान सीता एवं वर्तमान महामारत का काल निश्चिस करने के निये यथेए साधन उप उठार हो बरें हैं; श्रीर, असी हाल ही में स्वर्गवासी प्यम्बक गुरुनाय काळे ने दो-एक प्रमाग र्कात भी पतलाये हैं। इन सच को एकत्रित दत, तथा समारे मत से जनमें जिन बाती का मिलाना ठोक बँचा, उनको भी मिला कर, परिशिष्ट का यह आस संज्ञेप में लिखा गया है। इस परिविध प्रकरण के बारम्म ही में एमने यह बात प्रसाण-सहित दिल्ला थी है. कि वर्तमान महामारत तथा बदमान गीता, होनी ग्रंच एक 'ही न्वति हारा रचे गये हैं। यदि इन दोनों अंघों को एक ही *न्यां*कदारा क्वे गये धर्यात एककालीन मान लें, तो सरामारत है काल से सीता का दाल भी सहत ही निश्चित हो जाता है। अवएव इस मान में पहले है प्रभाग दिये गयं हैं, को वर्तमान महामारत का कान निश्चित करने में खलांत प्रधान माने नाते हैं. और वनके बाद स्वतंत्र शींत से वे प्रसागा दिये अवे हैं की वर्तमान गीता का काल निश्चित काने में उपये गी हैं। ऐसा करने का उदेश यह है, कि सञ्चामारत का कालानिर्याय करने के जो प्रमाख हैं वे यदि कियी को पंदिग्ध प्रसीत हों हो भी उनके कारण गीता के कात का निर्णय करने में कोई यावान होने वाले।

महाभारत काल निर्ण्य —महामारत मन्य यहुत वहा है और उसी में यह लिखा है कि वह लक्षी कानक है। परन्तु रावयहातुर विय में, महाभारत के छापने शिकालक संग्रेजी मन्य के एहले परिश्विष्ट में यह यत जाया है, ° ि जो महाभारत मन्य है, थार यदि उनमें हरिवंग के श्लोक मिला दिये जावे तो मो खंग-फल एक जाल नहीं होता। तथापि यह माना जा सकता है, कि मतत का महा-मारत होने पर वो वृहत प्रन्य तैयर सुमा, वह प्रायः वर्तमान प्रन्य ही सा होत्म कपर बतता हुक है, कि इस महाभारत में याहक के निरुक्त तथा मतुर्लिहता का उद्धेल और मगवशिवा में तो वहातुर्लों का मी उद्धेल पाया जाता है। अय हतके कि रिक, महाभारत के काल का निर्ण्य करने के लिये जो मता प्रायं जाते हैं, के वे हैं,

(१) बहारद पर्वों का यह प्रत्य तथा हिर्दित, ये दोनों संवत् १६५ और ६६५ के दोमेंशन जावा कौर वालों द्वीपाम थे, तथा वर्षों की प्राचीन किये नसमक

<sup>&</sup>quot; The Mahabharata a criticism P. 155. र'. व. वैव के .हामारत के जिम टीकारमक प्रंव का हमने वहीं करी उने हा किया है, वह वही पुरस्क है।

मापा में उनका अनुवाद हुआ है; इस अनुवाद के ये बाट पर्व—आदि, विराट, विशोग, भीष्म, आश्रमवार्सा, मुसल, प्रस्थानिक और स्वर्गारोह्या—वाली द्वीप में इस समय उपलब्ध हैं और उनमें से कुछ प्रकाशित भी हो चुके हैं। राजपि अनुवाद कांवि सापा में किया गया है, तथापि उसमें स्थान स्थान पर महामारत के मूल संस्कृत श्लोक ही रखे गये हैं। उनमें, से उद्योगपर्व के श्लोकों की जाँच हमने की है। वे सव श्लोक वर्तमान महामारत की, कलकत्ते में प्रकाशित, पोधी के उद्योगपर्व के अध्यायों में—वीच बीच में क्रमशः—मिलते हैं। इससे सिद होता है कि लब्ब-श्लोकात्मक महाभारत संवत् ४३५ के पहले लगभग दो सी वर्ष तक हिन्दुस्थान में प्रमाणाभूत माना जाता था। क्योंकि, यदि वह यहाँ प्रमाणाभूत न हुआ होता, तो जावा तथा वाली द्वीपों में उसे न से गये होते। तिज्यत की भाषा में मी महामारत का बनुवाद हो खुका है, परन्तु यह उसके याद का है "।

- (२) गुप्त राजाओं के समय का एक शिलालेख हाल में उपलब्ध हुआ है कि जो चेदि संवत् १९७ अर्थात् विक्रमी संवत ५०२ में लिखा गया था। उसमें इस बात का स्पष्ट रीति से निर्देश किया गया है, कि उस समय महामात्व ४०२ के लाख खोकों का या और इससे यह प्रगट हो जाता है, कि विक्रमी संवत् ५०२ के लगभग दो सी वर्ष पहले उसका आस्तित्व अवश्य होगा!।
- (३) आजकल सास कवि के जो नाटक-प्रनय प्रकाशित हुए हैं, उनमें से आधिकांश महासारत के आख्यानों के आधार पर रचे गये हैं। इससे मगर है, कि उस समय महासारत उपलब्ध या और वह प्रमाग भी माना जाता था। मास किन्कृत वालचिरत नाटक में श्रीकृष्णा जी की शिशु-अवस्या की वातों का तथा गोपियों का उल्लेख पाया जाता है। अतः व यह कहना पड़ता है, कि हरिवंश भी उस समय अस्तित्व में होगा। यह बात निविंवाद सिद्ध है, कि मास कवि कालिदास से पुराना है। भास किन्कृत नाटकों के संपादक पिउटत गगापित शाकी ने, स्वम्वस्ति नामक नाटक की प्रस्तवना में लिखा है, कि भास चाण्यय से भी प्राचीन है; वयोंकि भास किन के नाटक का एक श्लोक चाण्यय के अपराग्र में पाया जाता है, अगैर उसमें यह बतलाया है कि वह किसी दूसरे का है। परन्तु यह काल यद्यपि कुळ सदिग्ध माना जाय, तथापि हमारे मत से यह बात निविंवाद है, कि, भास किन का समय सन् इसनी के दूसरे तथा तीसरे शतक के और भी इस और का नहीं माना जा सकता।

§ यह शिलालेख Inscriptionum Indicarumनामक नामक पुस्तक के तृतीय खंड के पृ० १३४ में पूर्णतया दिया हुआ है और स्वर्गभक्ती संकर बालकृष्ण दीक्षिन ने दसका उद्घेख अपने भारतीय ज्योतिःशास ( प्र.० १०८ ) म किया है

<sup>\*</sup> जाना द्वीप के महामारत का व्योरा The Modern Review, July 1914, pp.32-38 में दिया गया है; और तिन्वती भाषा में अनुवादिन महाभारत का उर्धने Rockhill's Life of the Buddha p. 228 dote में किया है।

- (४) वौद प्रन्यों के द्वारा यह निश्चित किया गया है, कि शालिवाहन शक के झारम्म में अश्वधीय नामक एक बौद किय हो गया है, जिन ते बृद्धचरित और सींदरानंद नामक दो बौद धर्मीय संस्कृत महाकाल्य जिले थे। स्रव ये प्रंय छाप कर प्रकाशित किये गये हैं। इन दोनों में मी मारतीय कयाओं का उछेल हैं। इनके सिर्धा, वज्रम् चिक्रोपनियद पर अथ्वीय का व्याख्यान करी एक और ग्रन्य है; अथ्वा यह कहना चाहिये कि यह वज्रसूचि उपनियद उसी का रचा हुआ है। इस प्रन्य को प्रोफ्सर वेवर ने सन् १८६० में, जर्मनी में प्रकाशित किया है। इसमें हरिवंग्र के श्राह्माहाल्य में से '' समन्याधा दशार्थीयु०" ( हरि. २४. २० और २१) इज्ञादि खोक, तया स्वयं महाभारत के भी कुछ अन्य छोक (उदाहरणार्थ ममा. ग्रां. २६१. १७), पाये जाते हैं। इससे प्रायः होता है कि शक संवत से पहले हरिवंग्र को मिजा कर वर्तमान लच्छोकाल्मक महाभारत प्रचलित था।
- (५) भाषकायन गृह्यसूत्रां (३. ४. ४) में मारत तया महामारत का प्रथक् प्रयक् वहेख किया गया है भीर बौद्धायन घमें प्रत्न में एक स्यान (२. २. २६) पर महामारत में विश्वित ययाति व्याप्त्यान का एक खोक मिलता है ( ममा. आ. ७८. १०) । वृत्तर साह्व का कयन है, कि केवल एक ही खोक के भाषार पर यह अनुमान दढ़ नहीं हो सकता, कि महामारत बौद्धायन के पहले या "। परन्तु यह शृक्षा ठीक नहीं; क्योंकि बौद्धायन के गृह्यसूत्र में विप्णुत्पहत्त्वनाम का स्पष्ट उद्धेख है (बौ. गृ. शे. १. २२. ८) भीर भागे चल कर हसी मृत्र (२. २२, ६) में गीता का 'पत्रं पुष्पं फलं तीयं०" खोक (गी. ६. २६) भी मिलता है। बौद्धायन सुत्र में पाये जाने-वाले इन उद्धेखों को पहले पहले परलोकवासी त्यंवक गुरुनाय काळे ने प्रकाशित किया या । इन सब उद्धेखों से यही कहना पढ़ता है कि वृत्तर साहब की शंका निर्मुल है, भीर आखलायन तथा बौद्धायन दोनों ही महाभारत से परिचित ये। वृत्तर ही ने अन्य प्रमाणों से निश्चित किया है, कि वौद्धायन सन् ईसवी के लगभग ४०० वर्ष पहले हथा होगा।
- (६) स्वयं महामारत में जहाँ विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया है, वहाँ वुद्ध का नाम तक नहीं है; और नारायणीयोपाल्यान (ममा. शां. ३३६. १००) में जहाँ, दस अवतारों के नाम दिये गये हैं वहाँ हंस को अयम अवतार कह कर तथा कृष्ण के बाद ही एकदम कल्कि को ला कर पूरे दस गिना दिये हैं। परन्तु वनपर्व में कलिदुग की भविष्यद स्थिति का वर्णन करते समय कहा है, कि "एहक चिह्ना प्रीयवीं न देहगुहमूपिता" (ममा. वन. १६०. ६८)—अर्थात् पृथ्वी

See Sacred Books of the East Series, Vol. XIV Intro. p. Xli.
† परलोकताको व्यंवक गुरुनाथ काळे का पूरा छेख The Vedic Magazine
and Gurukula Samachar. Vol VII Nos 6, 7 pp. 528.532 में
प्रकाशित हुआ है। इसमें छेखक का नाम प्रोफेसर काळे छिखा है पर वह अशुद्ध है।

पर देवालयों के बदले एंड्र्क होंगे। खुद के दाज तया दाँत प्रमृति किसी स्मारक क्खु को ज़मीन में गाड़ कर उस पर जो खंग, मीनार या इमारत बनाई जाती यी, उसे पहुक कहते ये और आजकल उसे "डागोबा" कहते हैं। हागोबा शब्द संस्कृत "धातुगर्भ" (=पाली हागव) का अपअंश है, और "धातु" शृब्द का अर्थ 'मीतर रक्खी हुई स्मारक वस्तु" है। सीलोन तया बहादेश में ये हागोबी कई स्थानों पर पाये जाते हैं। इससे प्रतीत होता है, कि खुद के बाद—परन्तु अवतारों में उसकी गगाना होने के पहले ही—महामारत रचा गया होगा। महामारत में 'खुद 'तया 'प्रतिखुद 'शब्द अनेक बार मिलते हैं (शां. १६४. ५८; ३०७. ४७; ३४३. ५२)। परन्तु वहाँ केवल ज्ञानी, जाननेवाला अथवा स्थितप्रज्ञ पुरुष, इतना ही अर्थ उन ए हदाँ से अभिमेत है। प्रतीत नहीं होता, कि ये शब्द बौद्धमं से लिये गये हों; किन्तु यह मानने के लिये हढ़ कारणा मी है, कि बौदों ही ने ये शब्द बौद्ध अर्थ सर्म से लिये होंगे।

( ७) काल-निर्योग की दृष्टि से यह बात अत्यन्त महस्व-पूर्ग है कि महामारत में नज्ञाना अधिनी आदि से नहीं है, किन्तु वह कृतिका आदि से है ( मर्मा. अन. ६४ और म्ह), और मेप-वृषम आदि राशियों का कहीं भी बहेल नहीं है। वयोंकि इस बात से यह अनुमान सद्दन ही किया जा सकता है, कि युनानिजों के सहवास से हिन्दुस्थान में सेप-प्रथम आदि राशियों के आने के पहले अर्थात सिक-न्दर के पहले ही, सहामारत-अन्य रचा गया होगा। परन्त इससे भी अधिक महत्त्व की बात श्रवता खादि नजुत्र-गराना के विषय की है। धनुगीता (समा-क्षत्र. ४४. २ और सादि. ७१. ३४ ) में कहा है, कि विश्वामित्र ने अवसा साहि की नत्तात्र-गर्माना आरम्भ की: घीर टीकाकार ने उसका यह मार्च किया है, कि इस समय श्रवता नज्ञ से उत्तरायता का आरम्भ होता या-इसके सिवा उसका कोई इसरा ठीक ठीक अर्थ भी नहीं हो सकता । वेदांगज्योतिष के समय उत्तरायण का आरम र्धानष्टा नजुत्र से दुष्पा करता था। धनिष्टा में उद्शयन होने का काल-जोतिर्गणित की रीति से शक के पहले लगमग १५०० वर्षः आता है; और ज्योतिर्गणित की रीति में उटरायन को एक नवंत्र पीछे घटने के लिये लगमग छजार वर्ष लग जाते हैं। इस हिसाब से श्रवता के भारम्म में रद्गयन होने का काल शक के पहले लगमा ५०० वर्ष चाता है। सारांग्र, गांगित के द्वारा यह बतनाया जा सकता है, कि शक के पहले ५०० वर्ष के लगमग वर्वमान महाभारत बना होगा। परलोकवासी शहर बालकृष्ण दीवित ने अपने मारतीय ज्योतिःशास्त्र में यही अनुमन किया है (मा ज्यो. पृ. ८०-६०, १११ फ्रीर १४७ देखो )। इस प्रमाण की विशेषता यह है कि इसके कारण वर्तमान मद्दामारत का कारा शक के पहले ५०० वर्ष से आधिक पीछे स्टाया ही नहीं जा सकता।

(८) रावबहातुर वैय ने महाभारत पर जो टीक्वात्मक प्रंय क्रंग्रेज़ी में लिखा है, इसमें यह यतलाया है, कि चद्रगुत क दरबार में (सन् ईसर्वा से लगभग ३२० वर्ष यहले) रहनेवाले मेगस्यनीज नामक ग्रीक वकील को महानारत की कपाएँ मालूम याँ। मेगस्यनीज का पूरा ग्रंय इस समय वरज्ञ्य नहीं है, परन्तु वसके अवतर्या कई अन्यों में पाये लाते हैं। वे सब, एकतित करके, पहले जर्मन माला में प्रकाशित किये गये और फिर मेक्केंडल ने वनका अंग्रेज़ी अनुवाद किया है। इस प्रस्तक (पृष्ठ २००-२०५) में कहा है, कि वसमें वर्णित हेरेक्कोज़ ही श्रीकृप्या है और प्राप्त के समय शीरसेनीय लोग, लो मशुरा के निवासी ये, वसी की पूजा किया करते थे। वसमें यह भी सिखा है, कि होर्क्कोज़ अपने मृजपुरु उत्योगितस से पंत्रहर्षों था। इसी प्रकार महामारत (अनु. १४०. २५-२३) में भी कहा है। कि शिक्कप्या द्वप्रजापति से पंत्रहर्षों पुरुष हैं। और, मेगस्यनीज़ ने कर्याप्रावस्या, एकपाद, जलादाब आदि अद्भुत लोगों का (पृष्ट ७४), त्या सेने को जार निकासनेवासी चीटियाँ (पिपीलिकाओं) का (पृष्ट ७४), त्या सेने के जार निकासनेवासी चीटियाँ (पिपीलिकाओं) का (पृष्ट ७४), त्या सेने किया है, वह नी महामारत (समा. ५१ और ५२) ही में पाया जाता है। इन वातों से और सम्बर्धातों से प्रगट हो जाता है, कि मेगस्यनीज़ के समय केवल महामारत ग्रन्य ही नहीं प्रचलि या, किन्तु श्रीकृत्याचित्र तथा श्रीकृत्यापुत्र का भी प्रचर हो गया या

यदि इस बात पर घान दिया जाय, कि वर्युंक प्रमाण परस्तस्ति इसर्यान एक दूसरे पर ध्वलिक्ष्य नहीं हैं, किन्तु वे स्वतंत्र हैं, तो यह बात निस्सन्देह प्रतीत होगी, कि वर्तमान महामारत शक के लगमग गांच सो वर्ष पहने अस्त्रिय में बस्र या। इसके वाद कदावित किशी ने वसमें कुछ नये खोक निजा दिये होंगे अथवा वत्तमें से कुछ निजा मी दाले होंगे। परन्तु हस समय कुछ विशिष्ट खोकों के विषय में केहें प्रमाण नहीं हैं—प्रमाण तो समृचे प्रमाण के ही विषय में हैं; औत यह बात सिद्ध है, कि यह समस्त प्रमाण शक्काल के कम से कम पांच शतक पहले ही रवा गया है। हम प्रकाण के आरम्म हो में हमने यह सिद्ध कर दिया है, कि

<sup>\*</sup> See M' Crindle's Ancient India Megasthenss and Arrian pp. 200-205 मेगल्यानीन का यह कवन एक वर्गमान लोज के नारण शिवन गार्वक हुइ हो गया है। वंवर्ष सरकार के Archæological Department की १९१४ इंस्त्री की Progress Report हाल हीं में प्रकाशित हुर है। उसमें एक शिवलेख है, जो खालियर रियासत के मेल्या शहर के पान बेसनगर गांव में खांववार्या नामक एक गरुडध्वज, स्तंम पर मिला है। इस लेख में यह कहा है कि होल्लेडोइस नामक एक हिंदू वर्ग हुए यवन लगांव ग्रीक ने इस लंख के सामने वाह्यदेव का मन्दिर वनवार्या और ने इस स्वत वहाँ के साम मद नामक राजा के दरवार में तक्षिशाल के सिवल के रहता था। परिश्वानिक स के सिक्ता से बाद सिवल के रहता था। परिश्वानिक स के सिक्ता से बाद से सिवल के रहता था। परिश्वानिक स के सिक्ता से बाद से बात प्रिल्ल से पर के सिवल के रहता था। परिश्वानिक स के सिक्ता से बात प्रिल्ल स्वत के सिवल के पर वे वर्ष में राज्य करता था। इससे यह सिवल के प्रवान लीत मी बाह्य है कि उस समय बाह्य देव मिल प्रवानिक हो बता है के सिवर बनवान लगे थे। यह पश्चे ही बता हु है, कि मेगस्थनीन ही की नहीं किन्तु पाणिति को भी वाह्य देव मिक माल्य थी।

गीता समस्त महाभारत प्रन्य का ही एक भाग है-बह कुद्ध दसमें पीछे नहीं मिलाई गई है। अतएव गीता का भी काल वही मानना पढ़ता है, जो कि महाभारत का है। सम्भव है, कि मूल गीता इसके पहले की हो। पर्यों के जैसा इसी प्रकरण के जीवे भाग में बतलाया गया है, उसकी परम्परा बहुत प्राचीन समय तक इयनी पढ़ती है। परन्तु, चाहे जो कुछ कहा नाय, यह निर्विवाद सिद्ध है कि दसका काल महाभारत के बाद का नहीं माना जा सकता। यह नहीं, कि यह बात के उपयुक्त प्रमाणों ही से सिद्ध होती है; दिन्दु इसके विषय में स्वतंत्र प्रमाण मी देख पढ़ते हैं। अब आगे दन स्वतंत्र प्रमाणों का हो वर्षोन किया जाता है।

गीता-काल का निर्णेय:-जपर नो प्रमाण यतलाये गये हैं, उनमें गीता का स्पष्ट अयांत् नामतः निर्देश नहीं किया गया है। वहाँ गीता के काल का निर्ण्य महाभारत काल से किया गया है। अय यहाँ फ्रमग्नः वे प्रमाण दियं जाते हैं जिनमें गीता का स्पष्ट रूप से टलेख हैं। परन्तु पहले यह बतला देना चाहिये कि परलोक वासी तैलंग ने गीता को आपखंद के पहले की अयांत् हैं सा से कम से कम तीन सी वर्ष से अधिक प्राचीन कहा है, और डाक्टर मांडारकर ने अपने "दंजाव, शैव आदि पन्य" नामक अंग्रेज़ी प्रन्य में प्रायः हमी काल को स्विकार किया है। ग्रोफेश गार्वि के मतालुसार तेलंग द्वारा निश्चित किया गया काल ठीक नहीं। उनका यह अयन हैं, कि मुलगीता हैसा के पहले दूसरी सदी में सुई और ईसा के बाद दूसर गतक में उसमें कुछ सुधार किये गये हैं। परन्तु नीचें लिखे प्रमाणों से यह बात मली माँति प्रगट हो जायगी, कि गार्बें का उक्त कथन ठीक नहीं है।

(१) गीता पर जो टीकाएँ तया माध्य टपलच्य हैं, टनमें शांकरमाध्य अयन्त प्राचीत हैं। श्रीशक्षराचार्य ने महामारत के सनत्सुजातीय प्रकरण पर भी मार्च लिखा है और टनके अन्यों में महामारत के सनुत्मुहस्पतिसंवाद, शुकानुप्रस और अनुताता में से बहुतेरे वचन अनेक स्थानों पर प्रमाणार्थ लिये गये हैं। इससे यह बात प्रगट हैं, कि टनके समय में महामारत और गीता दोनों प्रय प्रमाणमूत मार्च जाते ये। प्रोफेसर काशीनाय बापू पाठक ने एक साम्प्रदायिक खोक के आधार पर श्रीशंकराचार्य का जन्म काल प्रध्य विक्रमी संवत् (७१० शक) निश्चित किया है। परन्तु स्थारे मत से इस काल को सी वर्ष और मी पीछे स्टाना चाहिये। न्योंकि, महानुसाव पंय के "दर्शन प्रकाश " नामक ग्रंय में यह कहा है, कि "शुम्मानोंकि रसान्तितशाके" अर्थात् शुक्क ६४२ (विक्रमी संवत् ७००) में, श्रीशंकराचार्य में गुहा में प्रवेश किया, श्रीर टस समय टनकी आयु ३२ वर्ष की यी; अतन्त्व वह सिद्ध होता है, कि टनका जन्म शुक्क ६४० (संवत् ७४५) में हुआ। इसारे मन में

See Telang's Bhagavadgita S. B. E. Vol. VIII. Intro. pp. 21 and 34; Dr. Bhandarkar's Vaishnavism, Shaivism and other Sects, p, 13: Dr; Garbe's Die Phagavadgita, p. 64,

यही समय, प्रोफ़ेसर पाठक द्वारा निश्चित किये हुए काल से, कहीं काचिक सयुक्तिक प्रतीत होता है। परन्तु, यहाँ पर उसके विषय में विस्तार-पूर्वक विवेचन नहीं किया जा सकता। गीता पर जो शाहरमाध्य है, उसमें पूर्व समय के अधिकांश टीका कारों का उद्धेस किया गया है, और उक्त माध्य के आरम्म ही में श्रीशंकराचार्य ने कहा है, कि हन सय टीकाकारों के मतों का खराउन करके हमने नया माध्य लिखा है। अतरुव आचार्य का जन्मकाल चाहे शक ही कि लीजिये या ७३० हसमें तो कुछ मी सन्देह नहीं कि उस समय के कम से कम दो तीन सी वर्ष पहले, अर्थात ४०० शक के लगमगा, गीता प्रचलित थी। अब देखना चाहिये, कि इस काल के मी कीर पहले कैसे और कितना जा सकते हैं।

- (२.) परलोकवासी तैजन ने यह दिखलाया है, कि क्रालिशास और वागामह गीता से परिचित ये। क्रालिशासकृत रचुर्वंग् (१०. ३१) में विष्णु की स्तृति के विषय में जो "अनावासमवासन्यं न ते किंचन विव्रते " यह रूके हैं, वह गीता के (३. २२) "नानवासमवासन्यं०" रुके में मिलता हैं; और वागामह क्री काद्म्यरी के "महामारतमिवानन्तगीताकर्णना निन्दत्तरं " इस एक रुप-प्रधान वाक्य में गीता का स्पष्ट रूप से उद्देख किया गया है। क्रालिशास और मारवि का रहेख स्पष्ट रूप से संवत हैं। के एक शिलालेख में पाया जाता हैं; और अय यह मी निश्चित हो चुका है, कि वागामह संवत हैं ३ के लगमग हर्ष राजा के पास या। इस बात का विवेचन परलोकवासी पांहरक गोविंद शास्त्री पारती ने वागामह पर लिखे हुए अपने एक मराठी निवन्य में किया है।
- (३) नावा द्वीप में जो महामारत ग्रन्य यहाँ से गया है उसके भीएम एवं में एक गीता प्रकारण है, जिसमें गीता के भिन्न भिन्न कर्मायों के लगभग सो सवा ही खोक अनुरग्नः मिन्नते हैं। दिर्फ़ १२, १४, १६ और १० इन चार अध्यायों के लोक अनुरग्नः मिन्नते हैं। दिर्फ़ १२, १४, १६ और १० इन चार अध्यायों के लोक उसमें नहीं है। इससे यह कहने में कोई आपति नहीं देल पड़ती, कि उस समय भी गीता का स्वरूप वर्तमान गीता के स्वरूप के सदश्य ही या। क्योंकि, किवमापा में यह गीता का अनुवाद है और उसमें जो संस्कृत खोक मिन्नते हैं वे भीच-वीच में वदाहरण तथा प्रतीक के तीर पर ले लिये गये हैं। इससे यह अनु मान करना युक्ति-सक्षत-नहीं, कि उस समय गीता में केवल उतने ही छोक ये। स्व हास्टर नरहर गोपाल सरदेसाई बावा द्वीप को गये थे, तब उन्हों ने इस बात की लोज की है। इस विषय का वर्णन कलकते के मादन रिष्यू नामक मासिक पत्र के जुर्जाई १९१४ के अद्ध में तथा अन्यत्र भी, प्रकाशित हु मा है। इससे वह सिद्ध होता है, कि शक चार-गांव सी के महले कम से कम दो सी वर्ष तक महा-भारत के भीपमपूर्व में गीता यी और उसके छोक भी वर्तमान गीता-छोकों के प्रमान सारत के भीपमपूर्व में गीता यी और उसके छोक भी वर्तमान गीता-छोकों के प्रमान सारत ही ये।
- ्र ( ४ ) विष्णुपुराण्, भीर पश्चपुराण् भादि प्रन्यों में भगवद्गीता के नमूने पर बनी हुई जो भन्य गीताएँ देख पड़ती हैं, भयवा उनके उद्घेख पाये जाते हैं उनका

क्यं व इस मन्य के पहले मकरण में किया गया है। इससे यह बात सप्टतया विदित्त होती है, कि उस समय भगवहीता प्रमाण तथा पूजनीय मानी जाती थी। इसी लिबे उसका उक्त प्रकार से अनुकरण किया गया है, और यदि ऐसा व होता तो उसका कोई भी अनुकरण व करता। अत्य सिद्ध है, कि हुन प्रशाणों में जो अलक्त प्राचीन प्रशाण हैं उनसे भी मगवहीता कम से कम सी-दी-सी यप आविक प्राचीन अवश्व होनी। पुराण-काल का आरम्भ समय सन् इंसवी के दूसरे शतक से अविक अवान वीन वहीं माना जा सकता, अतुष्व गीता को काल कम से कम शुकारम्य के कुछ योड़ा पहले ही मानना पड़ता है।

(५) जपर यह बतला खुके हैं, कि कालिदास और वाग्र गीता से परिचित थे। कालिदास से प्रताने भास कार्व के नाटक हाल ही में मकाशित हुए हैं। उनमें से 'क्स्प्रेमार' नामक नाटक में वारहवाँ श्लोक इस प्रकार हैं:—

> हतोऽपि लमते खर्ग जित्वा तु लमते यद्यः । उमे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे ।

पह स्रोक गीता के " इतो वा प्राप्यास स्वगं " (गी. २.३७) स्रोक का समाण र्थंक है। धीर जय कि मास किव के प्रान्य नाटकों से यह प्रगट होता है कि वृह महामारत से पृश्चेतवा परिचित या, तव तो यही धनुमान किया जा सकता है, कि उपर्युक्त स्रोक लिखते समय उसके मन में गीता का उक्त स्रोक धनश्य आवा होगा। धर्यात् यह सिद्ध होता है, कि मास किव के पहले भी महामारत और गीता का प्रात्तित्व या। पंदित त० गण्यपित शास्त्री वे यह निश्चित किया है, कि मास किव वे पहले भी महामारत और गीता का प्रात्तित्व या। पंदित त० गण्यपित शास्त्री वे यह निश्चित किया है, कि मास किव वा काल शक के दोन्तिन सा वर्ष पहले रहा होगा। परन्तु कुझ लोगों का यह मत. है, कि वह शक के सीन्द्रों सो वर्ष वाद हुमा है। यदि इस दूसरे मत को सत्य माने, तो भी उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है, कि मास से कम से कम से हम से वर्ष पहले प्रयोत शक काल के धारम्म में महामारत और गीता, दोनों प्रम्ब सर्वमान्य हो गये थे।

(६) परन्तु प्राचीन प्रन्यकारों द्वारा गीता के श्लोक लिये जाने का बीर मी बांधिक दढ़ प्रमाण, परलोकवासी प्रयंकक गुरुनाय काळें ने गुरुकुल की 'विदेक सेताज़ीन' नामक कांग्रेज़ी मासिक पुस्तक (पुस्तक ७, क्षेक दी। प्रष्ट ५२५-५३२, मार्ताशीचे चौर पौप, संवत् १९७०) में प्रकाशित किया है। इसके पहले पित्रमी संस्कृत पंडितों का यह मत या, कि संस्कृत कान्य तथा पुराणों की घरेचा कि हीं घाधिक प्राचीन प्रंमों में, उदाहरणार्य सुप्रप्रयों में भी, गीता का उछेल नहीं पाना जाता; चौर इंसलिये यह कहना पड़ता है, कि सुन्न-काल के बाद वार्याच प्राविक काव्य सर्वाच काविक से काव्य कार्याच क

देशामावे द्रव्यामावे साधारणे कुर्यान्मनता वार्चयेदिति । तदाह भगवान्— पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयन्छति ।

तदहं मक्त्युपहृतमश्रामि प्रयतास्मनः ॥ इति

भौर भागे चल कर कहा है, कि भीके से नज़ हो कर हन मंत्रों को पहना चाहिये—
" मिकनज़ः एतात् मन्त्रानधीयीत "। उसी गृह्यहोषसूत्र के तीसरे अभ के भन्त में यह भी कहा है कि " कै नमो भगनते वासुदेवाय " इस द्वादशावर मन्त्र का जप करने से अध्यमेष का फलू मिलता है। इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध होती है कि बाँचायन के पहले गीता प्रचलित थी; भीर वासुदेवपूजा भी सर्वमान्य सममी बाती थी। इसके सिवा बाँघायन के पितृमेषसूत्र के तृतीय प्रश्न के जारम्म ही में यह बाज्य है:—

जातस्य वै मनुष्यस्य धुवं मरणाभिति विज्ञानीयात्तस्माञ्जाते न मह्प्येन्मृते च न विषीदेत ।

इससे सहज ही देख पड़ता है, कि यह गीता के " जातस्य हि धुवं मृत्युः धुवं बन्म मृतस्य च । तस्मादपरिद्वार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमद्वति " इस स्रोक से सुक्त पड़ा द्दोगा; भीर उसमें उपर्युक्त " पत्रं पुष्पं० " श्लोक का योग देने से तो कुछ शुका ही नहीं रह जाती । कपर बतला चुके हैं, कि स्वयं सहासारत का एक छोक बीघायन-सूत्रों में पाया जाता है। वूलर साहेब ने निश्चित किया है, है कि बीधायन का काल आपखम्ब के सी दो सी वर्ष पहले होगा और अपस्तम्ब का काल ईसा के पहले तीन सौ वर्ष से कम हो नहीं सकता। परन्तु हमारे मतानुसार उने कुछ इस भोर हटाना चाहिये; क्योंकि महामारत में मेप नृपम आदि राशियाँ नहीं हैं और कालमाधव में तो बीधायन का " सीनमेप्येर्निप रूपमयोर्वा वसन्तः "यष्ट वचन दिया गया है—यही वचन परस्रोकवासी शंकर बासकृष्णा दीवित के भारतीय ज्योतिः शास्त्र (पृ० १०२) में मी किया गया है। इससे मी यही निश्चित अनुमान किया आता है, कि महामारत बाधायन के पहले का है। शकारम्म के क्स से कम चार सी वर्ष पहले बीघायन का समय होना चाहियं और पाँच सौ वर्ष पहले महामास्त तया गीता का अस्तित्व या। परलोकवासी काळे ने बौधायन के काल को ईसा के . सात-माठ सौ वर्ष पहले का निश्चित किया है; किन्तु यह ठीक नहीं है।जान पड़ता है कि बाँघायन का राशि-विषयक वचन उनके ध्यान में न भाया होगा।

(७) उपर्युक्त प्रमाणों से यह बात किसी को भी स्पष्ट रूप से विदित हो जायगी, कि वर्तमान गीता शक के लगभग पैंच सी वर्ष पहले अस्तित्व में थी; बौधावन तथा आवलायन भी उससे परिचित थे; और उस समय से श्रीशंकराचा से के समग्र तक उसकी परम्परा अविच्छित्र रूप में दिखलाई जा सकती है। परम्य

<sup>\*</sup> See Sacred Book of the East Series, Vol. II. Intro. p. xlii and also the same Series, Vol. XIV. Intro. p. Xliii.

अब तक जिन प्रमाणों का उल्लेख किया गया है. वे सब वैदिक धर्म के ग्रंथों है लिये गये हैं। श्रव भागे चल कर जी प्रमाण दिया जायगा, वह वीहेक धर्मध्यों से भिन्न श्रयांत वीद शाहित्य का है। इससे गीता की रपर्यंक प्राचीनता स्वतन्त्र रीति से भीर भी अधिक दह तथा निःसन्दिष्य हो जाती है। बौद्धधर्म के पहले ही भागवतधर्म का बटय हो गया था. इस विषय में बलर और श्रीसंद फ्रेंच पंहित सेनार्ट के भर्ता का बलेख पहले हो चुका है: तथा प्रस्तुत प्रकरण के भगले भाग में इन वातों का विवेचन स्वतन्त्र शीत से किया जायगा, कि वौद धर्म की वृद्धि हैसे दुई, तथा हिन्दूधर्म से वसका क्या सम्यन्ध है। यहाँ केवल गीता-काल के सम्बन्ध में ही बावश्यक ब्लेख संवित रूप से किया जायगा। मागवतर्धर्म बीद-धर्म के पहले का है, केवल इसना कह देने से ही इस वात का निश्चय नहीं कियाजा सकता, कि गीता भी बद के पहले थी: क्योंकि यह कहने के लिये कोई प्रमाण नहीं है, कि सागवतधर्म के साथ ही साथ ही गीता का भी उदय हुआ। अतएव यह देखना आवश्यक है, कि वीद प्रंथ कारों ने गीता प्रथ का स्पष्ट उलेख कहीं किया है या नहीं। प्राचीन बीद प्रंथों में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि बुद के समय चार वेद, वेदांग, ज्याकरणा, ज्योतिष, इतिहास, निघंद स्त्रादि वैदिक धर्म-प्रंय प्रचलित हो चुके थे। ब्रतएव इसमें सन्हेह नहीं, कि बुद के पहले ही वैदिक वर्म पूर्गावस्या में पहेँच चुका था। इसके बाद खुद ने जो नया पंच चलाया, वह भ्राच्यात्म की दृष्टि से भनात्मवादी या, परन्तु उसमें—जैसा भगले माग में बतलाया जायगा---ग्राचरगुदृष्टि से उपनिपदों के संन्यास-मार्ग ही का घतु इरण किया गया था । भशोक के समय बौद्धभर्म की यह दशा बदल गई थी। बौद भिनुसों ने जंगलों में रहना छोड़ दिया था। धर्मप्रसारार्थ तथा परोपकार का काम करने के लिये वे लोग पूर्व की भोर चीन में, भौर पश्चिम की भीर श्रलेक्ज़ेंहिया तया प्रीस तक चले गये थे। बोद धर्म के इतिहास में यह एक अलन्त महत्व का प्रश्न हैं, कि जंगलों में रहना छोड़ कर, लोकसंग्रह का काम करने के लिये बौद यति कैसे प्रमृत होगये ? बौद्धर्म के प्राचीन प्रंथीं पर दृष्टि दालिये । सुत्तनिपात के समावि-सागासुत्त में कहा है, कि जिस मित्तु ने पूर्ण अर्हतावस्था प्राप्त कर ली है, वह कोई भी काम न करे; केवल गेंडे के सदश जंगल में निवास किया करे। चार महावना (४. १. २७) में बुद्ध के शिष्य सोनकोलीविस की कथा में कहा में कहा है, कि " जो भिन्तु निर्वागापद तक पहुँच चुका है उसके लिये न तो कोई काम ही अविशष्ट रह जाता है और न किया हुआ कर्म ही भागना पड़ता है-'कतरस पटिचया नतिय करणीयं न विज्ञति '। यह ग्रुद्ध संन्यास-मार्ग है; भीर हमारे भीपनिषदिक संन्यास-गार्ग से इसका पूर्णातया मेल मिलता है। यह " करणीय न विवाति वास्य गीता के इस " तस्य कार्य न विद्यते " वास्य से केवल समानार्यक ही नहीं है, किन्तु शब्दशः भी एक ही है। परन्तु बीदः मिलुओं का जब यह मृत संन्यास प्रभाग प्राचार बदल गया और जब वे परोपकार के काम करने लगे; तब नयं तथा पुराने मत में मताड़ा हो गया; पुराने लोग धरने को ' घरवाद' ( घ्यपंय ) कहने लगे, भार नवीन मत-वादी लोग धरने पन्य का ' महायान' नाम रख करके पुराने पंय को ' हीनयान' ( अर्थात हीन पंय के ) नाम से सम्योधित करने लगे । प्रमध्योप महायान पंय,का या, धार वह हस मत को मानता था कि पीद यित लोग परोपकार के काम किया करें; खतपुव सींदरानंद ( १८ ४४ ) काव्य के अन्त में, जब नन्द अर्द्शावस्था में पहुँच गया, तब बसे युद्ध ने जो वपदेश दिया है उसमें पहुले यह कहा है—

अवातकार्यें ऽसि परां गतिं गतः न ते ऽस्ति किंचित्करणीयमण्वापे । श्रमीत ' तेरा कर्तन्य हो चुका, तुम्ते उत्तम गति तिमन्न गई, जय तेरे लिये तिल मर भी कर्तन्य नहीं रहा; " श्रीर भ्रागे स्पष्ट रूप से यह उपदेश किया है, कि—

विहाय तस्मादिह कार्यमात्मनः कुरु हिथरात्मन्परकार्यमप्यथो ॥ धार्मात् " धातएव धाय त् धापना कार्य ह्योड, युद्धि को स्थिर करके परकार्य किया कर" (सीं. १८. ५७) । युद्ध के कर्मत्याग विषयक उपदेश में -कि जो प्राचीन धर्म-प्रयों में पायां जाता है-तया इस टपदेश में ( कि जिसे सींदरानन्द काव्य में अन्व-घोप ने बुद्ध के मुख से कहलाया है ) अत्यन्त भिवता है । और अवघोप की इन दलीलों में तथा गीता के तीसरे षाष्याय में जो युक्ति प्रयुक्तियाँ हैं, उनमं-"तस्य कार्य न विद्यते.....तस्मादसकः सततं कार्यं कर्म समाचार " खर्यात तेरे लिपे कुछ रह महीं गया है, इसलिये जो कर्म प्राप्त हीं उनको निष्काम बुद्धि से किया कर ( गी. ३. १७, १६ )-न देवल अर्थदृष्टि से ही दिन्तु शब्दशः समानता है। अत्व इससे यह अनुमान होता है, कि ये दलीलें अवधोप को गीता ही से मिली हैं। इसका कारण ऊपर बतला ही चुके हैं कि अववाप से भी पहले महासारत या । इसे फेवल अनुमान ही न समिभिये । बुद्धधर्मानुयायी तारानाय ने युद्ध-धर्मविषयक इतिहास सम्यन्धी जो ग्रंय तित्वती मापा में लिखा है. इसमें लिखा है कि वौदों के पूर्वकालीन संन्यास-मार्ग में महायान पंच ने जो कर्मयोग विषयक संघार किया था. उसे ' ज्ञानी श्रीकृत्या स्त्रीर गर्गोश ' से सद्दायान पंच के मुख्य प्ररस्कर्ता मागार्जुन के गुरु राइलमह ने जाना या । इस ग्रंय का अनुवाद-रूसी भाषा से जर्मन भाषा में किया गया ई—बंब्रेज़ी में छभी नहीं हुआ है। ढाक्टर केर्न ने १८६६ ईसवी में बुद्ध धर्म पर एक प्रस्तक लिखी थी । यहाँ वसी से इमने यह भवतरता लिया हैं? । ढाक्टर केर्न का भी यही मत है, कि यहाँ पर श्रीकृप्या के नाम से मगवद्गांता ही का उल्लेख किया गया है। महायान पंय के बौद्ध ग्रंथों में से, 'सदमेंपंदर्शक 'नामक ग्रंथ में भी भगवदीता के श्लोकों के

<sup>\*</sup> See Dr. Kern's Manua of Indian Buddhism, Grundriss, III. 8. p. 122. महायान पंच के ' कार्मतायुमुत्त ' नामक मुख्य प्रंय का अनुवाद चीनी सापा में सन १४८ के लगमग किया गया था।

समान कुछ स्रोक हैं। परन्तु इन बातों का और अन्य बातों का विवेचन आगते भाग में किया जायगा। यहाँ पर केवल यही बतलाना है, कि बौद्ध अंपकारों के ही मतानुसार मृत बौद्ध धर्म के संन्यास-प्रधान होने पर मी, इसमें भक्ति प्रधान स्वा कमं अधान महायान पंय की उत्पास मावात्रीता के कारणा. ही हुई है; और कारणा के कान्य से गीता की जो जपर समता बतलाई गई है उससे, इस अनुमान को भीर मी इत्ता प्राप्त हो जाती है। पश्चिमी पंडितों का निश्चय है कि महायान पंय का पहला पुरस्करों नागार्जन शक के लगभग सी डेट् सी वर्ष पहले हुआ होगा, और यह ती स्पष्ट ही कि इस पंय का बीजारोपणा अशोक के राजग्रासन के समय में हुआ होगा। बौद्ध अंगों से, तथा स्वयं बौद्ध ग्रंयकारों के लिखे हुए इस अमें के इतिहास से, यह बात स्वतन्त्र रीति से सिद्ध हो जाती है, कि मगवदीता महा- धान पंय के जन्म से पहले—अशोक से मी पहले—यानी सन् ईसवी से जगभग ३०० वर्ष पहले ही धास्तत्व में भी।

इन सब प्रमाणों पर विचार करने से इसमें कुछ मी शंका नहीं रह जाती, कि वर्तमान भगवदीता शालिवाहन शक के लगभग पाँच सी वर्ष पहले ही अस्तित्व में थी। डायटर मांडारकर, परलोकवासी तेलंग, राववहादुर वितामिणाव वैद्य और परलोकवासी दीवित का मत भी इससे बहुत कुछ मिजता जुलता है और उसी को यहाँ प्राह्म मानना चाहिये। हाँ, प्राफेसर गांधें का मत भिन्न है। उन्हों ने उसके प्रमाण में गीता के चौथे अध्यायवाले सम्प्रदाय-परम्पा के खोकों में से इस 'योगा नष्टः '—योग का नाग्न 'हो गया—वाश्य को ले कर योग शब्द का अर्थ 'पातअल योग ' किया है। परन्तु हमने प्रमाण सिहत बतला दिया है, कि वहाँ योग शब्द का अर्थ 'पातअल योग ' नहीं—' कमंयोग ' है। इसलिये प्रोठ गांबें का मत अमम्लक अत्यव अग्राह्म है। यह बात निर्विवाद है, कि वर्तमान गीता का काल शालिवाहन शक के पाँच सी वर्ष पहले की अपेदा और कम नहीं माना जा सकता। पिछले साग में यह बतला ही आये हैं, कि मूल गीता इससे भी कुछ सदियों से पहले की होनी चाहिये।

## भाग ६ --गीता श्रीर बौद्ध प्रंथ।

वर्तमान गीता का काल निश्चित करने के लिये जपर जिन बौद्ध प्रेमों के प्रसाण दिये गये हैं, उनका पूरा पूरा महत्त्व समम्मने के लिये गीता और बौद्ध प्रेम मा बौद्ध धर्म की साधारण समानता तथा विभिन्नता पर भी यहाँ विचार करना आव-यदक है। पहले कई बार बतला आये हैं, गीताधर्म की विशेषता यह है कि गीता स्थक है। पहले कई बार बतला आये हैं, गीताधर्म की विशेषता यह है कि गीता में बिशित रियतप्रज्ञ प्रश्नृतिमार्गावलंबी रहता है। परन्तु इस विशेष गुण को योड़ी हैर के लिये सलग रख दें, और उक्त पुरुष के केवल मानसिक तथा नैतिक गुणों ही हैर के लिये सलग रख दें, और उक्त पुरुष के केवल मानसिक तथा नैतिक गुणों ही आ विचार करें तो गीता में स्थितप्रज्ञ (गी. २. ५५), बद्धानद पुरुष (४.

१९-२३: ५, १८-रद ) और भाकियोगी प्ररूप ( १२, १३-१६ ) के जी लक्षण बत-साय हैं उनमें, और निर्वाणपद के प्रधिकारी प्रहेतों के अर्थात पूर्णावस्था को पहुँचे इए बौद भित्तुओं के जो जलगा भिन्न भिन्न बौद अंयों में दिये दूए हैं उनमें, विलक्षण समरा देख पड़ती है ( घम्मपद स्त्रो. ३६०-४२३ और सचिनपाता में से मुनिसुत्त तथा धाम्मिकसुत्त देखों )। इतना ही नहीं, किन्तु इन वर्णनों के शब्दसास्य से देख पडता है, कि स्थितप्रज्ञ एवं मार्किमान् पुरुप के समान ही सचा मिल्रु मी ' शान्त, ' 'निकाम, ' 'निर्मम, ' 'निराशी ' ( निरिश्सित ), ' समदःखद्रख, ' ' निरारंम, ' ' श्रानिकेतन 'या ' श्रानिवेशन ' श्रयवा 'समानिन्दा-स्तृति, ' भौर ' मान-अपमान तथा लाम-अलाम को समान माननेवाला ' रहता है ( घम्मपर ४०, ४१ और ६१; स्तति. मुनिस्तत. १. ७ भीर १४; द्वयतानुपरसनमुत २१--२३; और विनयपिटक चुलुवगा ७. ४. ७ देखो ) । ह्रयतानुपस्तनपुत्त के ४० वें खोक का यह विचार-कि ज्ञानी पुरुष के लिये जो वस्तु प्रकाशमान् है वहीं बाजानी को बंधकार के सरश है-गीता के ( २. ६६ ) " या निशा सर्वभू-तानां तस्यां जागतिं संयमी "इस श्लोकांतर्गत विचार के सदश है; और मुनि-सत्त के १० वें स्टोक का यह वर्णन-" अरोसनेरयो न रोसेति " अर्पात न तो स्वयं कष्ट पाता है स्रोर न दसरों को कष्ट देता है-गीता के " यस्मान्नोहिजते लोको लोकाबोद्विजते च यः " ( गी. १२. १५ ) इस वर्णन के समान है । इसी प्रकार सलसत्त के ये विचार कि " जो कोई जन्म सेता है वह मरता है " और "प्राशियों का भादि तया श्रंत भ्रन्यक है इसलिये उसका शोक करना वृया है " (सल्लस्त १ श्रीर ६. तया गी. २. २७ श्रीर २८ ) कुछ शुन्दों से देरफेर से गीता के ही विचार हैं। गीता के दसवें कष्याय में अथवा अनुगीता ( ममा. घर्य. ४३; ४४ ) में " ज्योतिमानों में सूर्य, नदात्रों में चन्द्र, और वेदमन्त्रों में गायत्री " भादि जो 🗸 वर्णन है, वही सेलमुत्त के २१ वें और २२ वें खोकों में तथा महावण (६. ३५.८) में ज्यों का त्यों पाया है। इसके सिवा शब्दसादृश्य के तथा अर्थसमता के छोटे मोटे उदाहरण, परलोकवासी तलंग ने गीता के, अपने अंग्रेज़ी अनुवाद की टिप्पाियों में दे दिये हैं। तथापि प्रश्न होता है कि यह सरशता हुई कैसे ? ये विचार असल में बौद्धधर्म के हैं या वैदिकधर्म के ? और, इनसे अनुमान क्या निकलता है ? किन्त इन प्रश्नों को इल करने के लिये उस समय जो साधन उपलब्ध थे, वे प्रपूर्ण थे। यही कारण है जो उपर्युक्त चमत्कारिक शब्दसारश्य और अर्थ-मारश्य दिखला देने के सिया परलोकवासी तैलंग ने इस विषय में और कोई विशेष बात नहीं लिखी। परन्त अब वौद्धधर्म की जो आधिक वात वपलव्य हो गई हैं उनसे, वक्त प्रश्न हल किये जा सकते हैं, इसलिये यहाँ पर वीद्रधर्म की वन वातों का संज्ञित वर्णान किया जाता है। परलोकवासी सैलंग कृत गीता का क्षेत्रेज़ी अनुवाद जिस " प्राच्यवर्मग्रन्थ माला " में प्रकाशित इस्रा या. रसी में स्नागे चल कर पश्चिमी विदानों ने सौद्धवर्म-अन्या के भीमती भनवाद प्रसिद्ध किये हैं। ये वात प्रायः वन्हीं से एकत्रित की गई हैं कौर प्रमाण में जो वौद प्रयों के स्थल वसलाये गये हैं, उनका सिलसिला इसी माला के क्रतुवादों में मिलेगा। कुछ स्थानों पर पाली शब्दों तथा वाक्यों के क्रवत रण मूल पाली प्रन्यों से ही टड्हत किये गये हैं।

अब यह बात निर्विवाद सिद्ध हों चुकी है, कि जैनवर्म के समान बौद्धम भी अपने नेहिकधने रूप पिता का दी पुत्र हैं कि जो अपनी संपत्ति का हिस्सा से कर किसी कारण से विमक्त हो गया है, अर्थाद वह कोई पराया नहीं है -किन्तु इसके पहले वहाँ पर वो बाह्यणुधमें या, दसी की यही दरवी हुई वह एक शाला है। लंका में महाबंहा या दीपबंह श्रादि प्राचीन पाली मापा के प्रनय है, उनमें दुद के पश्चादतीं राजाओं तथा दौद काचारों की परंपत का तो वर्णन है. दसका हिसाब लंगा कर देखने से जात होता है, कि गौतन बुद ने अस्ती वर्ष की आयु पा कर हैसवी सन् से ४१३ वर्ष पहले अपना शरीर छोडा । परन्त इसमें कुछ बातें असंबद हैं. इसलिये मोफेसर मेक्समूलर ने इस गणना पर सूचन विचार करके बद का यथाये निर्वाण काल इसवी सन् से ४०३ वर्ष पहले बतलाया है, और डाक्टर वृतर भी बारोंक के शिलालेलों से इसी काल का सिद्ध होना प्रमाणित करते हैं । तपापि प्रोफ़ेसर िहसढेविहस और ढा॰ देने के समान कुछ खोडा करनेवाले इस कात को रक काल से ६५ तथा ५०० वर्ष और भी आगे की ओर हटालाना चाहते हैं। प्रोके-सर गायनर ने द्वाल दी में इन सब मतों की जाँच करके, बद का ययार्थ निर्वाश-काल ईसवी सन से ४=३ वर्ष पहले माना हैं । इनमें से कोई भी काल क्या न स्वीकार कर लिया जाय, यह निर्विवाद है, कि बुद्ध का जन्म होने के पहले ही वैदिक्वस पूर्ण ज्ञवस्या में पहुँच चुका या, और न केवल टपनिपद ही किन्तु धर्म-सत्रों के तमान प्रन्य भी दसके पहले ही तैयार हो सके ये । क्योंकि, पाली मापा के प्राचीन बाद धर्मप्रन्यां ही में लिखा है कि,—" चाराँ वेद, वेदांग, म्याक्रण, न्योतिष, इतिहास और निवंद " झादि विषया में प्रवीण सत्त्वशील गृहस्य त्राह्मणीं, तपा बटिल तपस्वियों से गौतम बुद ने वाद करके टनको अपने धर्म की दीवा दी ( सुचित्रातों में सेलसूच के सेल का वर्णन तथा वच्यगाया ३०-४५ देखी )। कर आदि रपनिषद्वां में (कर. १. १=; संड १. २. १०); तया रुन्हीं को सन्ब करके गीता ( २. ४०--४४; ६. २०. २६ ) में जिस प्रकार यह याग आदि श्रौत कर्मों की गौंगता का वर्णन किया गया है, इसी प्रकार तथा कई बंशों में उन्हीं शब्दों के द्वारा तेति असुचों ( त्रैविधसूत्रों ) में बुद्ध ने भी अपने भतानुसार ' यह-

<sup>\*</sup> हुद्ध निर्वागक्ताल विश्ववक वर्गन प्री० नेक्सनूलर ने नवने घम्मपद के नंप्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना में (S. B. E. Vol. X. Intro. pp. xxxv-xiv ) किया है भीर उसके परीक्षा को गामनर में, सन १९१२ में प्रकाशित कपने महावंद्य के अनुवाद की प्रस्तावना में, की है (The Maharamea by Dr. Geiger, Pali. Text Society Intro. p. xxiif).

यागादि ' को निरुपयोगी तथा त्याज्य यतकाया है और इस वात का निरूपण किया है, कि वाह्मण जिसे ' वहासहच्यताय' (वहासहच्यत्यय=वहासायुज्यता ) कहते हैं वह अवस्था कैसे प्राप्त होती हैं । इससे यह वात स्पष्ट विदित होती है, कि बाह्मणुधर्म के कर्मकाराढ तथा ज्ञानकाराढ—अयवा गाईस्य्यधर्म और संन्यासधर्म, अर्थात प्रवृत्ति और निशृत्ति—हन दोनों शास्ताओं के पूर्णत्या रूढ़ हो जाने पर उनमें सुधार करने के लिये वौद्धधर्म उत्पन्न हुआ । सुधार के विषय में सामान्य नियम यह है, कि उतमें कुछ पहले की वात स्थिर रह जाती हैं और कुछ वदल जाती हैं। अतएव इस न्याय के अनुसार इस वात का विचार करना चाहिये कि बौद्धमें में वैदिकधर्म की किन किन वातों को स्थिर रख लिया है और किन किन को छोड़ दिया है। यह विचार दोनों—गाईस्य्यधर्म और संन्यास—की प्रयक् प्रयक् प्रयक् हिये करना चाहिये। परन्तु वौद्धधर्म मूल में संन्यासमार्गीय अथवा केवल निशृत्ति-प्रधान है के सारहस्यधर्म के तारतस्य पर विचार किया नायगा।

वैदिक सन्यास धर्म पर दृष्टि डालने से देख पड़ता है, कि कमंमय छृिट के सब ध्यवद्वार तृप्णामूलक भ्रतएव दुःखमय हैं; उससे भ्रष्यांत जन्म-मरण के भव चक से भ्रात्मा का सर्वया छुटकारा होने के लिये मन को निष्काम धौर विरक्त करना चाहिये तथा उसको दृश्य छृिट के मृल में रहनेवाले भ्रात्मखरूपी नित्य परवृद्ध में हियर करके सांसारिक कर्मों का सर्वया त्याग करना उचित हैं; इस भ्रात्मिष्ठ हियति ही में सदा निमन्न रहना संन्यास धर्म का मुख्य तस्व है । दृश्य सृष्टि नाम-स्पात्मक तथा नाशवान है और कर्म विपाक के कारण ही उसका भ्रष्टांदित स्थापार जारी है।

कम्मना वत्तती लोको कम्मना वत्तती पजा (प्रजा)। कम्मनिवंधना सत्ता (सत्त्वानि) रथस्साऽणीव यायतो॥

अयांव " कमं ही से लोग और प्रजा जारी हैं, जिस प्रकार चलती हुई गाड़ी रया की किस से नियंत्रित रहती है उसी प्रकार प्राणिमात्र कमें से वैधा हुआ है " ( सुत्तिन वासेटसुत्त. ६१ )। वैदिकधमें के ज्ञानकायट का रक्त तत्त्व, अयवा जन्म-मरण का चकर, या वहाा, इन्द्र, महेश्वर, ईश्वर, यम आदि अनेक देवता और उनके भिन्न भिन्न स्वर्ग-पाताल आदि लोकों का वाह्यण्यमें में वर्णित आस्तित्व, खुद को मान्य या; और इसी कारण नाम-रूप, कर्म-विपाक, अविद्या, उपादान और प्रकृति वंग्रह वेदान सांस्य शाख के शब्द तथा ब्रह्मादि वैदिक देवताओं की कथाएँ भी ( खुद की श्रेष्टता को स्थिर रख कर ) कुछ हेरफेर से बौद श्रन्यों में पाई जाती हैं। यद्यपि खुद को वैदिकधमें के कर्म-स्थि-विपयक ये सिद्यान्त मान्य थे कि, इश्य स्थि नाश्चात्र और आनित्य है, एवं उसके व्यवहार कर्मविपाक के कारण जारी हैं; तथापि वैदिकधमें अर्थात् उपनिपाकारों का यह सिद्यान्त उन्हें मान्य न या, कि नाम-रूपत्मक नशावान् स्थि के मृत में नाम-रूप से व्यविरिक्त आत्मस्वरूपी परमद्य के ,

'समान एक नित्य और सर्वन्यापक वस्तु है। इन दोनों धर्मों में जो विशेष मित्रसा है, बह यही है। गीतम बुद ने यह बात सप्ट रूप से कह दी है, कि कारमा क महा ययार्थ में कुछ नहीं है—केवल अम है; इसलिये भारम-अनारम के विचार में या ब्रह्मचिन्तन के पचड़े में पड़ कर किसी की भ्रापना समय न स्रोग चारिये (सम्बातवसुत्त ६—१३ देसो ) । दीव्यनिकारों के ब्रह्मजानसूत्रों से भी बड़ी बात स्पष्ट होती है कि भारमविषयक कोई भी कल्पना कुद को मान्य न पीक्षा ंडन सत्तों में पहले कहा है कि जातमा और प्रहा एक है या दो: फिर ऐसे ही सेह वतलात रण सात्मा की भिन्न भिन्न ६२ प्रकार की कल्पनाएँ बतला कर कहा है कि ये सभी मिय्या ' दृष्टि ' हैं; और मिलिइनस ( २. ३. ६ और २. ७. ११ ) में भी बाद्धधर्म के अनुसार नागतेन ने युनानी मिलिन्द ( सिनांदर) से साफ साफ कह दिया है कि " आत्मा तो कोई यथार्थ वस्तु नहीं है "। यदि मान में कि आत्मा भीर बसी प्रकार यहा भी दोनों अस ही हैं, ययार्थ न हैं हैं, तो वस्तुतः धर्म की नींव ही गिर जाती हैं। क्योंकि, फिर तो सभी कृतिय वस्तुर बच रहती हैं, और नियसुख या उसका अनुमय करनेवाला कोई भी नहीं रष्ट जाता: यही कारण है जो श्रीशंकराचार्य ने तर्क दृष्टि से इस मत को अग्राह्म निश्चित किया है।परन्त भ्रमी हमें केवल यही देखना है कि असली बदधर्म क्या इसिलिये इस वाद को यहाँ छोड कर देखेंगे कि बुद्ध में अपने धर्म की क्या उपपात्ते बतलाई है। यदापि क्द को भारता का भारतत्व सान्य न या. तथापि इन ंटो बातों से वे पूर्णतया सहमत ये कि ( १ ) कर्म विपाक के कार्गा नाम-रूपातमक देह को ( आत्मा को नहीं ) नाश्चात् जगत् के प्रपन्न में बार बार जन्म लेना पहता है, भीर (२) पुनर्जन्म का यह चक्कर या सारा संसार ही टुःसमय है: इससे क्टकारा पा कर स्थिर शान्ति या सुख को प्राप्त कर लेगा आयंत कावश्यक है। इस प्रकार इन दो वाता-अर्थात सांसारिक दुःख के बास्तित्व और उसके निवारण करने की सावश्यकता--को मान लेने से विदिक्यमें का यह प्रभा ज्या का साँ बना रहता है, कि दुःख-निवारण करके भवांत सुख प्राप्त कर लेने का मार्ग की सा है; क्यीर उसका कुछ न कुछ ठीक ठीक उत्तर देन। क्यावश्यक हो जाता है । उपनिषत्कारी -ने कन्ना है, कि यज्ञ-याग बादि कर्मी के द्वारा संसार-वक से खटकारा हो नहीं सकता और बुद ने इससे भी कहीं आगे वह कर इन सब कर्मी को दिसालक अतएव सर्वेशा त्याच्य और निपिद्ध बतलाया है। इसी प्रकार यदि स्वयं 'ब्रह्म ' ही को एक बढ़ा सारी अस सान, तो दुःख-निवारणार्य जो ब्रह्मज्ञान मार्ग है वह सी आतिकारक तथा असम्मव निर्धात होता है। फिर दुःखमय मवचक से ख्टने का मार्ग कीन सा है ? बुद ने इसका यह उत्तर दिया है, कि किसी रोग को दूर करने के सिये उस रोग का मूल कारण हुँड कर उसी को श्रटाने का प्रयत्न जिस प्रकार चतुर

मधनालसुत्त का अंग्रेनी में अनुवाद नहीं है, परन्तु उसका संक्षिप्त विशेचन िहसके विहस ने. S. B. E. Vol. XXVI. Intro. pp. xxiii. xxv में किया है।

बैच किया करता है, इसी प्रकार सांसारिक दुःख के रोग को दर करने के लिये (३) उसके कारण को जान कर ( ४ ) उसी कारण को दूर करनेवाले मार्ग का अवलंब वाडिमान पुरुष को करना चाहिये । इन कारणों का विचार करने से देख पहला है कि मुच्या या कामना ही इस जगत के सब दुःखों की जड़ है; घाँर, एक नाम-क्यात्मक शरीर का भाग हो जाने पर बचे हुए इस वासनात्मक वीज ही से अन्यान्य भास-रूपात्मक शरीर पुनः पुनः स्टब्झ इस्रा करते हैं। और फिर बद्ध ने निश्चित किया है कि प्रनर्जनम के दुःखमय संसार से पिराड छुड़ाने के लिये इन्द्रिय निम्नह से. ज्यान से. तथा नैरास्य से तृष्णा का पूर्णतया चय करके संन्यासी या भित्त वन जाना भी एक यथार्थ मार्ग है, और इसी वैरान्य युक्त संन्यास से घटल शांति एवं सख प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है, कि यज्ञ-याग आदि की, तथा आत्म-अनात्म-विचार की मंमद में न पड़ कर इन चार दश्य वाता पर ही वोद धर्म की रचना की गर्ह है। वे चार वातें ये हैं:-सांसारिक दःख का श्रास्तित्व, उसका कारणा, उसके निरोध या निदारण करने की आवश्यकता, और उसे समूल नष्ट करने के लिये वैरायरूप साधनः श्रयवा वीदः की परिभाषा के श्रनुसार क्रमशः दुःख, समुद्रय, निरोध और मार्ग । अपने धर्म के इन्हीं चार मलतावीं की बुद्ध ने 'आर्थ-सत्य ' नाम दिया है । उपनिषद् के आत्माज्ञान के बदले चार आर्यसत्यों की दृश्यं नीव के ऊपर यद्यपि इस प्रकार बीद्धांचर्म खड़ा किया गया है; तथापि खचल शांति या सुख पाने के लिये तृष्णा अयवा वासना का चय करके मन को निष्कास करने के जिस मार्ग ( चौथे सत्य ) का उपदेश बुद्ध ने किया है वह मार्ग, चौर मोज-प्राप्ति के लिये उपनिपदों में वर्शित मार्ग, दोनों वस्तुत; एक ही हैं, इसलिये यह बात स्पष्ट है कि दोनों धर्मों का श्रन्तिम दृश्य लाघ्य मन की निर्देशय स्थिति ही है। परन्तु इंन दोनों धर्मी में भेद यह है, कि बहा तथा झात्मा को एक मानने-वाले उपनिपत्कारों ने सन की इस निष्काम अवस्था की ' आरमनिशा', 'बह्मसंस्था', 'महाभूतता,' 'महानिर्वाण' (गी. ४. १७—२५; छां. २. २३. १), मर्यात् ब्रह्म म भारमा का लय होना भादि भन्तिम आधार दर्शक नाम दिये हैं, भीर बुद्ध ने हसे केवल ' निर्वाण ' सर्योत् " विराम पाना, या दीपक व्रुक्त जाने के समान वासका का नाश होना " यह किया-दशैक नाम दिया है। क्योंकि, बहा या आतमा को स्रस कह देने पर यह प्रश्न ही नहीं रह जाता, कि "विराम कीन पाता है और किसमें पता · है" ( सुत्तिनपात में रतनसुत्त १४ मौर वंगीससुत्त २२ तथा १३ देखो ); पूर्व बुद्ध ने त्ये यह स्पष्ट शिति से कह दिया है, कि चतुर मतुष्य की हंत गृढ प्रश्न का विचार भी न करना चाहिये ( सब्बासबद्धत्त ६-१३ और मिलिन्ट प्रश्न. ४. २. ४ एवं ५ देखें। )। यह श्यिति प्राप्त होने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता इसिलये एक शरीर के नष्ट होने पर दसरे शरीर को पाने की सामान्य फ़िया के लिये प्रयुक्त होनेवाले 'सरगा ' शब्द का रुपयोग बौद्धधर्म के अनुसार ' निर्वाण ' के लिये किया भी नहीं जा सकता। निर्वाण तो 'सूत्य की सूत्य,' क्षयवा उपनिषदीं के वर्णनानुसार ' सूत्य को पार कर

जाने का मार्ग ' है-निरी मौत नहीं है। ग्रुहदारस्यक उपनिषद् ( १. १. ७ ) म बह दर्शत दिया है कि जिस प्रकार सर्प को, अपनी केंचली छोड देने पर उसकी कुछ परबा नहीं रहती, वसी प्रकार जब कोई मनुष्य इस रिपति में पहुँच जाता है तब रहे भी अपने श्रीर की कुछ चिन्ता नहीं रह जाती; और इसी दशंतका आधार असली मिंज का वर्णन करते समय सत्तिनपत में उरगद्धत्त के प्रलेक श्लोक में लिया गया है। वैदिक्यमं का यह तत्त्व (कार्पो. जा. ३. १), कि"मात्मनिष्ठ प्रस्य पाप प्राय से सदैव क्रालित रहता है ( व. ४. ४. २३ ) इसलिये वसे मात्वम तथा िरतबंघ सरीखे पातकों का भी दोष नहीं लगता ", घम्मपद में शब्दशः ज्यों का त्यों वतलाया गया है ( धम्म. २६४ और २६५ तथा मिलिन्द्रमञ्ज. ४. ५. ७ देलो)। मार्गण, यदापि वहा तथा आत्मा का स्मस्तित्व बुद्ध को मान्य नहीं या तथापि सन को शांत, क्रिक्त तथा निष्काम करना प्रमात मोज-प्राति के जिन साधनों का उपानिपदों में वर्णन है, वे ही साधन बुद्ध के मत से निर्वाण प्राप्ति के लिये भी भावश्यंक हैं, इसी लिये बाँद यति तथा वैदिकसंन्यासियों के वर्णन मानसिक रियति की दृष्टि से एक हो से होते हैं: और इसी कारण पाप-पुराय की जवाबदारी के संबंध में, तथा जन्म-मरण के चकर से छुटकारा पाने के विषयमें, वैदिक संन्यास धर्म के जो सिद्धान्त हैं वे ही बौद्धधर्म में भी दियर रखे गये हैं। पत्तु वैदिकधर्म गौतम बुद से पहले का है, अतएव इस विषय में कोई शंका नहीं कि ये विचार असल में वैदिक्षमें के ही हैं।

वैदिक तथा बौद संन्यास धर्मी की विभिन्नता का वर्णन हो चुन्ना। सब देखना चाहिये कि गाईस्थ्यधर्म के विषय में बुद्द ने क्या कहा है। म्रात्म-मनात्म विचार के तत्त्वज्ञान को महत्त्व न दे कर सांसारिक दुःखों के अस्तित्व आदि दश्य भाषार पर ही यद्यपि बौद्धधर्म खड़ा किया गया है, तथापि स्मरण रखना चाहिये, कि कॉट सरीखे आधानिक पश्चिमी पढिजों के निरे आधिमीतिक धर्म के अनुसार-भयवा गीतावर्म के अनुसार भी—वौद्धधर्म मूल में प्रकृतिप्रधान नहीं है। यह संच है कि बुद को उपनिपदों के आत्मज्ञान की ' तात्विक ' दृष्टि ' मान्य नहीं है, परन्तु वृहद्वारायक वपनिपद् ( ४. ४. ६ ) में विश्वित याज्ञवलय का यह विदांत कि, " संसार को बिलकुत छोड़ करके मन को निर्विषय तथा निष्काम करना ही इस जगत् में मनुष्य का केवल एक परम कर्तव्य है," बौद्धधमें में सर्वया ध्यिर रखा गया है। इसी लिये बौद्धधर्म मूल में केवल संन्यास प्रधान हो गया है। बद्यपि बुद्ध के समप्र वपदेशों का तात्पर्य यह है कि संसार का लाग किय बिना, केवल गृहस्याश्रम में ही वने रहने ते, परमञ्जल तथा अईतावस्या कभी प्राप्त हो नहीं सकती; तथापि यह न सनमा लेना चाहिये. कि उसमें गाईएया वृत्ति का विलकुल विवेचन ही नहीं है। जो मनुष्य विना भिन्नु वने, वृद्ध, उसके पर्भ बार बौद नितुओं के तंप बर्यात् मेलों या मंडलियां, इन तीनां पर विश्वात रखे। द्यार "दुद् शर्यां गच्छामि, धर्मे शर्यां गच्छानि, संव शर्यां गच्छामि " इस संकल

के उचारमा द्वारा उक्त तीनों की शरमा में जाय उसको, वौद्ध अंथों में, उपसककत्त हैं। यही लोग बौद धर्मावलंबी गुहस्य हैं। प्रसंग प्रसंग पर स्वयं बद्ध ने कड़ स्थानें पर उपटेश किया है कि उन अपासकों को आपना गाईहरूय व्यवसार केसा रखना चाहिये (महापरिनिध्याणसत्त १. २४) । वैदिक गाईस्थ्यधर्म में से हिसात्मक श्रौत यज्ञ-याग और चारों वार्षों का भेद बुद्ध को प्राह्म नहीं या। इन वार्तों को छोड देने से स्मार्त पञ्चमहायज्ञ दान आदि परोपकार धर्म और मीतिपूर्वक आचरण करना भी ग्रहस्थ का कर्तव्य रह जाता है; तथा ग्रहस्यों के धर्म का वर्शन करते समय केवल इन्हों बातों का उड़ेख बीद अंघों में पाया जाता है। वह का मत है कि प्रत्येक गृहरूव अर्थान उपासक को प्रव्यमहायज्ञ करना ही चाहिये। वनका स्पष्ट कथन है कि ऋहिंसा, सत्य, ऋस्तेय, सर्वभूतानुकंपा और ( प्रात्मा मान्य न हो. तथापि ) चारमीपम्यदृष्टि, शीच या सन की पवित्रता, तथा विशेष करके मत्पात्रों यानी बौद्ध भिज्ञ त्रों को एवं बौद्ध भिज्ञ संघों को श्रय वस्न श्रादि का दान देना प्रसृति नीतिधर्मी का पालन वौद्ध वपासकों को करना चाहिये। बौद्ध धर्म में इसी को 'शील' कहा है, स्रीर दोनों की तुलना करने से यह वात स्पष्ट हो जाती है. कि पंचमहायज्ञ के समान ये नीति धर्म भी बाह्मणुष्टमं के धर्मसुत्री हवा प्राचीन स्पृति-प्रन्यों से ( मनु. ६. ६२ और १०. ६३ देखो ) बुद्ध ने लिये हैं"। और तो क्या, इस साचरण के विषय में प्राचीन ब्राह्मणों की स्तुति स्वयं बृद्ध ने बाह्य प्रधानिक सत्तों में की हैं: तथा स्वत्स्तृति के कुछ श्लोक तो धन्मार ने अल-रशः पाये जाते हें ( मतु. २. १२१ और ४. ४४ तथा धम्मपद १०६ और १३१ देखों )। बौद्धधर्म में वैदिक ग्रंथों से न केवल पद्ममहायज्ञ और नीतिधर्म ही लिये गये हैं, किन्तु वैदिक धर्म में पहले कुत्र वपनिपत्कारों द्वारा प्रतिपादित इस मत को भी बुद्द ने स्थीकार किया है, कि गृहत्यायम में पूर्ण मोज्ञाति कभी भी नहीं होती। उदाहरगार्थ, सुसनिपातों के धीमकसूत में भिन्न के साथ उपासक की तुलना करके बुद्ध ने साफ़ साफ़ कह दिया है, कि गृहस्य की उत्तम शील के द्वारा वहुत हुआ तो 'स्वयंत्रकाश ' देवजोक की प्राप्ति हो जावेगी, परन्तु जनम-मरण के चकर से पूर्णतया छटकारा पाने के लिये संसार तथा लडके-यचे स्त्री स्नादि को छोड करके सन्त में उसको भिन्नधर्म ही स्वीकार करना चाहिये ( घम्मिकसत. १७. २६; और वृ. ४. ४. ६ तथा म. मा. वन. २. ६३ देखों )। तैविज्ञसुत्त (१. ४५; ३. ५) में यह वर्गान है कि कर्ममार्गीय वैदिक ब्राह्मगाँ से बाद करते समय अपने उक संन्यास प्रधान मत को सिद्ध करने के लिये बुद्ध ऐसी युक्तियाँ पेश किया करते थे कि " यदि तस्हारे ब्रह्म के बाल-बन्ने तथा क्रीध-लोभ नहीं हैं, तो स्नी-प्रत्रों में रह कर तया यज्ञ-याग आदि काव्य कर्मों के द्वारा

<sup>\*</sup> See Dr. Kern's Manual of Buddhism (Grandries III 8) p. 68.

गी. र. ३७

तुम्हें महा की प्राप्ति होगी ही फैसे ?" और यह मी प्रसिद है कि स्वयं हुद ने युवावस्या में ची भ्रपनी स्त्री, भ्रपने पुत्र तथा राजपाट की खाग दिया या, जुदं भिन्नुधर्म स्वीकार कर लेने पर छः वर्ष केपीछे उन्हें बुदावस्या शास हुई यी। बुद्ध के समनालीन, परन्तु उनने पहले ही समाधिस्य ही जानवाले, सहावीर नामक श्रान्तिस र्जन तीर्यकर का मी ऐसा ही उपदेश हैं। परन्तु वह बुद के समान श्रमात्मवादी नहीं या; और इन दोना धर्मी में नहान का भेद यह है कि वस्त्रावराणु आहि ऐहिक मुखों का त्याग कीर अहिसा बत प्रसृति घर्मी का पालन बंद मिलुकों की अपेदा लन यति अधिक दृढ़ता से किया करते थे; एवं प्रय मी करतं रहते हैं। खाने ही की नियत से जो प्राणी न मारे गर्य हों, उनके 'पवत' (सं. प्रवृत्त) अयोन 'तेयार किये हु र्मांस ' ( हाथी, सिंह, चादि कह प्राणियों को होड कर ) को बह स्वयं खाया करते ये ग्रीर 'पत्रज ' मांस तथा मछीनवीं जाने की ग्राजा चौद भिज्ञु मों को भी दी गई है; एवं विना चलों के नहः चड्ह वृमना बौद्धीमजुर धर्म के नियमानुमार अपराध है (महाव ग ६. ३१. १९ और स. २८. १) । सारांग्र, ययपि बुद्ध का निश्चित वपदेश या कि अनात्मवादी मिक्त बनी, तथापि कार्यकेश-सय दम तप मे बुद्ध यहमत नहीं थे (सहावण ५. १. १६ और गी. ६. १६); बौद मिल् मां के विदास अर्थात उनके रहने के मठों की सारी व्यवस्या मी ऐसी रखी जाती थी कि जिसने उनको कोई विशेष शारीरिक कप्टन सहना पडे और प्रागुायाम आदि योगाभ्यास सरस्तापूर्वक हो सके। तयापि बींहध्म में यह तव पूर्णतया स्थिर है, कि अईताबुस्या या निर्वाणु-सु त की प्राप्ति के लिये गृहस्यात्रम को त्यागना ही चाहिये, इसलिये यह कहने में कोड़े प्रत्यवाय नहीं कि बीद धर्म संन्यास-प्रभूत घर्म है।

यग्रापे युद्ध का निश्चित सत या कि ब्रह्मज्ञान तथा धालम्ब्रमातमिव वार श्रम का एक बढ़ा सा जाल है, तथापि इस दृश्य कारण के लिये अर्थात दुःसमय संसारचक से छूट कर निरन्तर शांति तथा सुज प्राप्त करने के लिये, उपनिष्दों में विश्वित संन्यापमार्गवालों के इसी सावन को उन्होंने मान लिया था, कि वर्ताच से मन को निर्विपय रखना चाहिये। और जब यह सिद्ध हो गया, कि वर्तावंग्यंभेद तथा हिंसात्मक यम-याग को छोड़ कर बीद्रभूते में वैदिक गाईस्ट्य-धम के निर्वि तथा हिंसात्मक यम-याग को छोड़ कर बीद्रभूते में वैदिक गाईस्ट्य-धम के निर्वि तथा हिंसात्मक यम-याग को छोड़ कर बीद्रभूते में वैदिक गाईस्ट्य-धम के निर्वि क्यों में वैदिक संन्यातियों के जो वर्णन हैं वे वर्णन, 'एवं बौद्ध सिन्तु मां या अईतों के वर्णन अथवा अहिंसा खादि नीतिधम, दोनों धमों में एक ही से—शेंस कर स्थानों पर शब्दशः एक ही से—शेंस पड़ें, तो कोई आश्चर्य की वत्त नहीं है, ये सब बात नूल वीदिक धर्म ही की हैं। पर-3 बीदों ने केवल इतनी ही वार्त विदिक्ष सं यात नूल वीदिक धर्म ही की हैं। पर-3 बीदों ने केवल इतनी ही वार्त विदिक्ष सं यात नहीं की स्थान की कथाओं के, युद्ध धर्म के अर्जु हन तैयार किये हुए, रूपान वर ही। न केवल वीदों ने ही, किए उति ने मी अपने अभिनवपुराणों में रूपान वर ही। न केवल वीदों ने ही, किए उति ने मी अपने अभिनवपुराणों में

वैदिक कथाओं के ऐसे ही रूपान्तर कर लिये हैं। सेल साहव ने तो यह जिला है कि ईसा के अनन्तर प्रचलित हुए मुहम्मदी धर्म में ईसा के एक चरित्र का इसी प्रकार विपर्यास कर लिया गया है। वर्तमान समय की खोज से यह सिद्ध हो हुका है. कि प्रतनी बाइवल में सुष्टि की क्लाति, प्रलय तथा नह स्वादि की जो कवाएँ हैं वे सब प्राचीन खाद्दी जाति की धर्म-क्रयाओं के रूपान्तर हैं, कि जिनका वर्गान यहरी लोगों का किया हुआ है। उपनिपर्, प्राचीन धर्मसूत्र, तथा मृतुस्पृति वर्शित क्याएँ भ्रम्बा विचार जब बौद्ध प्रयों में इस प्रकार—कई बार तो वितक्रज शब्दगः—िलये गये हैं, तब यह अनुमान सहज ही हो जाता है, कि ये असल में महामारत के ही हैं। बीद-अन्यप्रयोताओं ने इन्हें वहीं से उद्देत कर लिया होता । वैदिक धर्मग्रन्थों के जो भाव और छोक बीद ग्रंथों में पाये जाते हैं. उनके कब रदाहरण ये हैं:—''जय से वेर की बृद्धि होती है; और वेर से वेर शांत नहीं होता " ( म. भा. वयो. ७१. ५६ और ६३ ), " दूसरे के फोय को शांति से जीतना चाहिये " ब्रादि विदुर्ताति ( म. मा. वग्री. ३८. ७३ ), तया जनक का यह वचन कि " यदि मेरी एक सुजा में चन्द्रन लगाया जाय और दूसरी कार कर छल्लग कर दी जाय तो भी सभे दोनों वातें समान ही हैं " ( म. मा. शां. ३२०.३६ ); इनके अतिरिक्त महाभारत के और भी बहुत से श्लोक बौद्ध ग्रंथों में शब्दशः पाये जाते हैं ( धम्मपद ५ और २२३ तथा मिलिन्द्रमक्ष ७. ३.५)। इसमें कोई सन्देह नहीं कि रपानेपर, ब्रह्मसत्र तया मतुरमृति आदि वैदिक प्रय बुद्द की अपेदा प्राचीन हैं, इसलिये उनके जो विचार तथा श्लोक बौद अंथों में पाये जाते हैं, उनके विषय में विश्वास-प्रवंक कहा जा सकता है कि उन्हें यौद्ध प्रंयकारों ने उपर्श्वेक वैदिक ग्रंथों ही से लिया है। किन्त यह वात महामारत के विषय में नहीं कही जा सकती। महा-भारत में ही बीद हागीवाओं का जो उल्लेख हैं उससे, स्पर होता है कि महाभारत का भ्रान्तिम संस्करण बुद्ध के वाद रचा नया है। भ्रतरव केवल खोकों के साहश्य के श्राधार पर यह निश्चय नहीं किया जा सकता, कि वर्तमान महासारत धौद्ध अंथों के पष्टले भी का है, और गीता तो महाभारत का एक भाग है इसलिये वही न्याय गीता को भी स्पयक्त हो सकेगा। इसके सिवा, यह पहले ही कहा जा चुका है, कि गीता ही में बहासूत्रों का उल्लेख है और बहा मुला में है वीद धर्म का खराडन । अत-एव स्थितप्रज्ञ के वर्णन प्रस्ति की (वैदिक स्रोर वौद्ध) दोनों की समता को छाड़े देते हें भीर यहाँ इस बात का विचार करते हैं कि उक्त शक्का को दूर काने एवं गीता को निर्धिवाद रूप से बीद अंघों से पुरानी सिन्ध करने के लिये वीद अंघों में कोई अन्य साधन मिलता है या नहीं। कपर कह आये हैं, कि वौद्धधर्म का मूल खरूप ग्राह्म निगतमवादी और

• See Sale's Koran, "To the Reader" (Preface), p. x and the Preliminary Discourse, Sec. IV. p. 58 (Chandos Classice Edition).

निकृति-प्रचान है। परन्तु वसका यह स्वरूप बहुत दिनों तक टिक न सका। मिलुओं के काचरण के विषय में सबसेद हो गया और बुद की सूत्य के पश्चार उसमें अनेक उपपन्यों का ही निर्माण नहीं होने लगा, किन्तु धार्मिक तावज्ञान के विषय में भी इसी प्रकार का मत मेद टपिखत ही गया। आवकल कुछ लोग तो यह भी कहने लगे हैं, कि ' आत्मा नहीं हैं ' इस कवन के द्वारा बुद्ध को भन से यही बतलाना है, कि " भ्रचिन्त्य कात्मज्ञान के शुष्कवाद में मत पढ़ी; वैहान्य तथा अभ्यात के द्वारा मन को निष्काम करने का प्रयत्न पहले करी, कात्मा ही बाहे न हो; मन के निप्रह करने का कार्य मुख्य है और उसे सिद्ध करने का प्रयत पहले कत्वा चाहिये; " टनके कहने का यह सतलव नहीं है, कि प्रश्च या स्रात्मा बिलकुल है ही नहीं। क्योंकि, तेविन्दुत्त में स्वयं बुद्ध ने ' अहासहव्यताय' रियति का उद्वेख किया है और सेलम्रन तथा येरगाया में उन्होंने स्वयं कहा है कि " में नहामृत हूँ " (सेलसु. १०; घरगा. = ११ देखों) । परन्तु मृत देतु वाहे बी हो, यह निविवाद है कि ऐसे अनेक प्रकार के सत, बाद तथा आबही पन्य तत्व-ज्ञान की दृष्टि से निमित हो गये जो कहते थे कि " ब्रात्मा या ब्रह्म से से कोई भी नित्य वस्तु जगद के मृत में नहीं हैं, जो छुद्र देख पड़ता है वह जुगिक या गून्य है, " अथवा "जो कुछ देख पढ़ता है वह ज्ञान है, ज्ञान के आटिरिक ज्ञात में कुछ मी नहीं है, " इत्यादि (बेहु. शां. मा. २ २. १=-२६ देखों)। इस निरीका तथा अनात्मवादी वाँद मतको ही स्राधिकवाद, शुन्यवाद और विदानवाद कहते हैं। यहाँ पर इन सब पन्यों के विचार करने का कोई प्रयोजन नहीं है। इमारा प्रस ऐतिहासिक है। अत्युव उसका निर्णय करने के लिये ' महायान' नामकपंव का वर्गान, जितना आवश्यक है उतना, यहाँ पर किया जाता है। इद के चूल वपदेश में आत्मा या महा ( अर्थात परमात्मा या परमेवर ) का आहेतल ही अपाह अयवा गीगा माना गया है, इसलिये स्वयं बुद की उपस्थित में मन्छ के द्वारा पर मेखर की प्राप्ति करने के सार्ग का उपदेश किया जाना सम्मव नहीं था; और जन तक दुद्ध की सन्य मृर्ति एवं चरित्र-कम लोगों के सामने प्रत्यच शीते से ट्याध्यत या तव तक उस मार्ग की कुछ भावश्यकता ही नहीं थी। परन्तु किर यह भावश्यक को राया कियह धर्म सामान्य जना को प्रिय हो और इसका अधिक प्रसार भी होते। क्रतः घाट्यार छोड्, मिल्ल घन करके मनोनिप्रह से बेठे विठावे निर्वाण पाने-यह न समम कर कि किस में !-के इस निरीवर निवृत्तिमर्ग की करेदा किसी सरस और प्रत्यन्त मार्ग की आवश्यकता हुई। बहुत सम्मव है कि साधारण डद-अली ने तत्कालीन प्रचलित वंदिक भक्ति-मार्ग का अनुकरण करके, वृद की टरा-सना का भारम्म पहले पहल स्वयं कर दिया हो। अतएव बुद्ध के निर्वाण पान के पश्चात शीव्र ही बौद पंदितों ने बुद ही को "स्वयंम् तथा अनादि अनन्त पुरू शोलम " का रूप दे दिया; और वे कहने लगे, कि तुद्रका निर्वाण होना तो वन्हीं की लीला है, "असली बुद का कभी नाम नहीं होता-वह तो सदैव ही अवन

रहता है "। इसी प्रकार यौद्ध अन्यों में यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि असली बुद्ध " सारे नगत् का पिता है श्रीर जनसमूह उसकी सन्तान हैं " इस-तिये वह सभी को " समान है, न वह किसी पर प्रेम ही करता है और न किसी से देय ही करता है. " " धर्म की व्यवस्था विगडने पर वह ' धर्मकृत्य ' के तिये ही समय समय परबुद्ध के रूप से प्रगट चुत्रा करता है, " और इस देवादि देव बुद्ध की " मिक्त करने से, उसके ग्रंगों की पूजा करने से और उसके डागोक के सन्मख कीर्तन करने से." अथवा " उसे मिक्त पूर्वक दो चार कमल या एक फूल समर्पण कर देने हों से " मनुष्य को सहित प्राप्त होती है ( सदर्मपुंडरीक र-७७-६=: ५. २२: १५, ५-२२ और मिलिन्दमक्ष. ३. ७. ७ देखो ) । मिलिन्द-प्रश्न ( ३. ७. २ ) में यह भी कहा है कि " किसी मतुष्य की सारी बन्न दुराचरणीं में क्यों न बीत गई हो, परन्त मृत्य के समय यदि वह ब्रह्म की शरण में जावे तो वसे रवर्ग की प्राप्ति अवश्य 'होगी "; और सदर्मपुंडरीक के दूसरे तथा तीसरे अध्याध में इस वात का विस्तृत वर्गान है, कि सब लोगों का '' ग्राधिकार, रवमाव तया ज्ञान एक ही प्रकार का नहीं होता इसलिये अनात्मपर निवृत्ति-प्रधान मार्ग के श्रातिरिक्त भक्ति के इस मार्ग ( यान ) को ब्रद्ध ने दया करके अपनी ' वपायचात्ररी ' से निर्मित किया है "। स्वयं बुद्ध के वतलाये हुए इस तत्त्व के। एकदम छोड़ देन। कमी भी सम्मव नहीं या कि, निर्वाण पद की प्राप्ति होने के लिये भिन्नधर्म ही की स्वीकार करना चाहिये: 'क्योंकि यदि ऐसा किया जाता तो मानें। ब्रुद्ध के मल रपदेश पर ही रहताल फेरा जाता । परन्तु यह कहना कुळ प्रमुचित नहीं या, कि मिल्ल हो गया तो क्या हुआ, उसे जंगल में ' गेंडे 'के समान अकेले तथा उदासीन न बना रहना चाहिये: किन्तु धर्मप्रसार आदि लोकहित तथा परोपदार के काम ' निरिस्तित ' ब्रद्धि से करते जाना ही वौद्ध भिन्नाओं का कर्तव्य † हैं; इसी मत का प्रतिपादन सहायान पन्य के सद्धर्मपंडरीक आदि प्रयों में किया गया है। और नाग-सेन ने मिलिन्द से कहा है, कि " ग्रहस्याश्रम में रहते डए निर्वाण पद को पा लेना बिलकत चशक्य नहीं है--बार उसके कितने ही उदाहरण भी हैं " ( मि प्र. ६. २०.४)। यह बात किसी के भी घ्यान में सहत ही का बायगी, कि ये विचार भ्रमात्मवादी तथा केवल संन्यास-प्रधान मुल बीत्रधर्म के नहीं हैं, श्रयवा श्रान्य-बाद या विज्ञान-वाद को स्वीकार करके भी इनकी उपरत्ति नहीं जानी जा सकती धौर पहले पहल अधिकांग बौद्ध धर्मवालों को स्वयं मालम पडता या कि ये

<sup>&</sup>quot; प्राच्यपमंपुस्तकमाला के २१ वें खंड में 'संदर्में दुव्यकि' ग्रंथ का अनुवाद प्रकाशित हुआ है। यह ग्रंथ संस्कृत मापा का है। अब मूळ संस्कृत ग्रंथ मी प्रकाशित हो चुका है।

<sup>ा</sup> मुत्तीनपात में खगाविसागसुत्त के ४१ वें कोक का मुनपद '' पको चरे खगाविसाण कम्पो" है। उसका यह अर्थ है कि खगाविसाण यांनी गेंडा और उसी के समान बौद मिक्ष को जंगल में अकेला रहना चाहिये।

विचार बुद्ध के मूल रपदेश से विरुद्ध हैं। परन्तु फिर यही नया मत स्वभाव से अधिकांधिक लोकप्रिय होने लगा; भार बुद्ध के मूल उपदेश के अनुसार आचरण करनेवाले को ' हीनवान ' ( हलका मार्ग ) तया इस नये पंच को 'महावान ' ( बड़ा मार्ग नाम प्राप्त होगया।∗चीन, तिञ्यत और जपान आदि देशों में बाज क्ल जो वौद्धधर्म प्रचलित है, वह महायान पन्य का है, और बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् महायानपन्यी मिलुसंघ के दीवींद्योग के कारगा ही बौद्धधर्म का इतनी शीवता से फैलाव हो गया। डाक्टर केर्न की राय है कि बौदधर्म में इस सुधार की उत्पत्ति शालिवाहन शक के लगभग तीन सी वर्ष पहले हुई होगी । क्योंकि बीद प्रन्थों में इसका वल्लेख है कि शक राजा कनिष्क के शासनकाल में बौद्धीमनुस्रों की जो एक महापरिपद हुई थी, उसमें महायान पन्य के भिन्न उपस्थित थे। इस महायान पन्य के ' भ्रामितायुसुत्त' नामक प्रधान सूत्र प्रनय का वह अनुवाद असी उपलब्ब है, जो कि चीनी भाषा में सन् १४८ ईसवी के लगमग किया गया या । परन्त हमारे मतानुसार यह काल इससे मी प्राचीन होना चाहिये । क्याँकि. सन ईसवी से लगभग २३० वर्ष पहले प्रसिद्ध किये गये, प्रशीक के शिलालेखों में संन्यास-प्रधान निरीश्वर बौद्धधर्म का विशेष रीति से कोई उल्लेख नहीं मिलताः उनमें सर्वत्र प्राश्चिमात्र पर दया करनेवाले प्रवृत्ति प्रधान श्रीद्रधर्म ही का उपदेश किया गया है। सब यह रूपट है कि उसके पहले ही वौद्धधर्म की महाबान पन्य के प्रवृति

<sup>\*</sup> हानयान और महायान पंगों का मेद बतल्यते हुए हान्सर केने ने करा है कि:—
'Not the Arhat, who has shaken offi all human feeling, but the genorous, self-saorificing, active Bodhisattva is the ideal of the Mahayavists, and this attractive side of the creed has, more perhaps than anything else, contributed to their wide conquests, whereas S. Buddhism has not been able to make cenverts except where the soil had been prepared by Hinduism and Mahayanism. "--Mandal of Indian Buddhism. 69 Southern Buddhism weig हानयान है। महायान पन्य में मिल का भी समावेश हो जुना था। "Mahayanis lays a great stress on devotion, in this respect as in many others harmonising with the current of feeling in India which led to the growing improtance of Bhakti." Ibid p. 124.

<sup>1</sup> See Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism, pp, 6' 69 and 119 मिलिट (मिनिट नामी युनानी राजा) सन् ईमबी से लगमग १४० या १५० वर्ष पहले, हिंदुस्थान के वायन्य की आर, नेक्ट्रिया देश में राज्य करता या। मिलिटमस में दस बात का उल्लेख है कि नागतेन ने इसे बौद्धधर्म की दीक्षा दी थी। बौद्धम फैलाने के हेसे काम महायान एय के लोग ही किया करते थे, इसल्ये स्पष्ट ही है कि तब महायान, क्ष प्रादुर्म्त ही चुका या।

प्रधान स्वरूप का प्राप्त होना चारन्म हो गया था । वौद्ध यति नागार्जुन इस पन्य का मुख्य प्ररह्मतो था नाक मूल उत्पादक।

शहा या परमात्मा के अस्तित्व को न मान कर, उपनिषदों के मतानुसार, केवल मन को निर्विपय करनेवाले निवृत्तिमार्ग के स्वीकारकर्ता मूल निरीधरवादी बुद्धधम ही में से, यह कब सम्मव था कि, आगे क्रमग्रः स्वामाविक रीति से मक्ति प्रवान प्रवृत्तिमार्गं निकल पढेगा; इसलियं बुद्ध का निर्वागा हो जाने पर वौद्धधर्म को शीव हो जो यह कर्म प्रधान सकि स्वरूप प्राप्त हो गया, इससे प्रगट होता है कि इसके लिये योद्ध्यमें के वाहर का तत्कालीन कोई न कोडे अन्य कारण निमित्त हुआ होगा; और इस कारण को हुँडते समय भगवहीता पर दृष्टि प दुँचे विना नहीं रद्ती । क्योंकि-जैता इसने गीतारहस के म्यारहवें प्रकरण में रपटीकरण-कर दिया है-हिद्दृश्यान में, तत्कालीन प्रचातित धर्मों में से जैन तथा उपानेपर धर्म पूर्णतया निवृत्ति प्रधान द्वी ये; और वंदिकधर्म के पाशुपत ग्रयवा शैव आदि पंप यद्यपि भक्ति प्रधान ये तो सही, पर प्रवृतिमार्ग और मिक्त का मेल मगनद्रीता के क्रातिरिक्त भ्रन्यत्र कहीं भी नहीं पाया जाता या। गीता में भगवात्र ने अपने लिये पुरुषोत्तम मान का वपयोग किया है और ये विचार मगवहीता में ही आये हैं कि " में प्रत्योत्तम ही सब लोगों हा 'पिता ' और 'पिताम ह' हैं ( रू. १७ ); सब को 'सम रहीं, सुक्तेन तो कोई द्वेष्य ही है और न कोई प्रिय (६.२६); में यद्यपि ऋज और ऋज्यय हूँ तयापि धर्मसंस्तृगायं समय समय पर ऋवतार लेता हुँ ( १. ६-८ ); मनुष्य कितना ही दुराचारी क्यों न हो, पर मेरा मजन करने से वह साबु हो जाता है ( ६. ३० ), अयवा समो मक्ति खेंक एक आध फुल, पत्ता या योडा सा पानी अपंता कर देने से भी में इसे बड़े ही संतोप रवेक प्रहता करता हैं (६. २६); और बज लोगों के लिये मिक्त एक सुलम मार्ग है (१२. ५); इसादि। इसी प्रकार इस तत्व का विस्तृत प्रतिपादन गीता के स्रतिरिक्त कहीं भी नहीं किया गया है, कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष लोक्संप्रह प्रवृत्तिधमें ही की स्वीकार करें । श्रतपुर यह श्रनुमान करना पड़ता है, कि जिस प्रकार मुल बुद्धवर्म में वासना के चय करने का निस निवृत्ति-प्रधान मार्ग उपनिपदों से लिया गया है, वसी प्रकार जब सहायान पन्य निकज्ञा, तब उसमें प्रवृक्तिप्रधान मक्तितन्त्र मी मगवद्गीता ही से लिया गया होगा । परन्तु यह वात कुछ अनुमानों पर ही धवलंबित नहीं है। तिव्वती मापा में वौदर्धन के इतिहास पर वौद-धर्मी तारानाथ लिखित जो ग्रंग है, उतमें साथ लिखा है कि महायान पंय के मुख्य पुरस्कर्तों का सर्याद् " नागार्जुन का गुरु राहुलमद नामक वौद्ध पहले बाह्यण या, भार इस बाह्यण को (महायान पन्य की) कत्यना सम्म पड़ने के लिये ज्ञानी श्रीकृष्णा तथा गर्याश कारण इए "। इसके सिवा, एक दूसरे विश्वती श्रंय में मी क्ही रहेस्त पाया जाता है"। यह सब है कि, तारानाय का ग्रंथ प्राचीन नहीं है, "See Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism, p. 122, He

परन्तु यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उसका वर्णन प्राचीन प्रंथों के बाधार को छोड़ कर नहीं किया गया है। क्योंकि, यह सम्मव नहीं है कि, कोई भी बीद प्रन्यकार स्वयं प्रपत्ने धर्मपन्य के तत्त्वों को बतलाते समय विना किती कारगु के पर धार्मियों का इस प्रकार वड़ेख कर दे। इसलिये स्वयं बीदः प्रन्यकारी के हारा, इस विषय में श्रीकृष्ण के नाम का रखेल किया जाना वड़े महत्त्व का है। क्योंकि मग-वद्गीता के प्रतिरिक्त श्रीकृष्णोक दूसरा प्रवृत्ति-प्रधान भक्तिप्रन्य विदेश धर्में हैं ही नहीं; चत्राव इससे यह बात पूर्णतवा तिद्ध हो जाती है कि महायान पंत्र के प्रास्तित्व में छाने से पहले ही न केवल मागवतधर्म किन्तु भागवतधर्म विषयक श्रीकृष्णोक ग्रन्थ अर्थात् भगवद्गीता भी उस समय प्रचलित थी; और डाक्टर केर्न भी इसी मत का संमर्थन करते हैं। जब गीता अस्तित्व ब्रद्धधर्मीय महायान पन्य से पहले का निश्चित हो गया, तब अनुमान किया जा सकता है कि उसके साथ महाभारत भी रहा होगा। बौद्यन्यों में कहा गया है कि बुद्ध की सृत्यु के पश्चात् शीव ही उनके मतों का संग्रह कर लिया गया; परन्तु इससे वर्तमान समय में पाये जानेवाले अत्यन्त प्राचीन बीवज़न्यों का भी उसी समय में रचा जाना सिद्ध नहीं होता। महापी-निन्याराष्ट्रस को वर्तमान यौद्ध प्रन्यें। में प्राचीन मानते हैं। परन्तु उसमें पाटति-पत्र शहर के निषय में जो उड़ेख है, उसने प्रोफेसर विद्वसदेविद्व ने दिखलाया है कि यह अन्य बुद्ध का निर्वाण हो चुकने पर कम से कम सी वर्ष पहले तैयार न किया गया होगा। भौर बुद्ध के अनन्तर सी वर्ष वीतने पर, वीद्धधर्मीय मिलुमाँ की जो दूसरी परिषद् हुई थी, उसका वर्णन विनयपिटका में चुछवाग ग्रंथ के भन्त में है। इससे विदित होता है कि लड़ा द्वीप के, पाली भाषा में लिखे हुए, विनयपिटकादि प्राचीन बौद्धमन्य इस परिषद् के हो चुक्ते पर रचे गये हैं। इस विषय में बीद अन्यकारी ही ने कहा है कि अशोक के पत्र महेन्द्र ने ईसा की सदी से जगमग २४१ वर्ष पहले जब सिंहलद्वीप में बौद्धधर्म का प्रचार करना सारम किया, तय ये अन्य भी वहाँ पहुँचाये गत्रे और फिर कोई डेट सी वर्ष के बाद ये वहाँ पहले पहल-पुस्तक के माकार में लिखे गये। बाद मान ले कि

<sup>(</sup>Nagarjuna) was a pupil of the Brahmana Rahulabhadra, who himself was a Mahayanist, This Brahmana was much indebted to the sage Krishna and still more to Ganesha. This quassi-historical notice, reduced to its less allegorical expression, means that Mahayanism is much indebted to the Bhagavadgita and more even to Shivaism." "जान पड़ता है कि डा. केन ' गणेश ' राज्य से श्रेष वि सम् इते हैं। डा. केन न प्राच्या प्रतक्षमाला में सहते पुंचरीन अंग का अनुवाद किया है और उमकी प्रताबना में इसी मत का प्रतिपादन किया है (S, B. E. Vol. XXI. Intro pp. xxv-xxviii).

\* See S. B. E. 'XI. Intro. pp xv-xx and p. 58.

हुन प्रन्थों को मुलाप्र रट डालने की चाल थी, इसलिये महेन्द्र के समय से उनमें क्रख मी फेरफार न किया गया होगा, तो भी यह कैसे कहा जा सकता है कि उस के निर्वाग के पश्चात थे अन्य जब पहले पहल तैयार किये गये तब, खपदा आते महेन्द्र या स्रशोक काल तक तत्कालीन प्रचलित वैदिक प्रन्यों से इनमें कुछ मी नहीं लिया गया ? अतएव यदि महाभारत ब्रह्म के पश्चात का हो. तो भी अन्य प्रमााणीं से वसका, सिकंदर वादशाह से पहले का, भर्यांत् सन् ३२५ ईसवी से पहले का होना सिद्ध है: इसविये मनस्मृति के श्लोकों के समान महामारत के श्लोकों का भी वन प्रस्तकों में पाया जाना सम्भव है कि जिनको महेन्द्र सिंहलद्वीप में ले गया था। सारांश, बुद्ध की सृत्यु के पत्रात् उसके धर्म का प्रसार होते देख कर शीध ही प्राचीन वैदिक गायाओं तथा कथाओं का महाभारत में एकत्रित संग्रह किया गया है: रसके जो श्लोक बौद्ध प्रन्यों में शुञ्दशः पाये जाते हैं उनको बौद्ध प्रन्यकारों ने महा-भारत से ही लिया है, न कि स्वयं महाभारतकार ने वाँद्ध प्रन्यों से । परन्तु योद मान जिया जाय कि, बौद्ध प्रन्यकारों ने इन स्होकों को महाभारत से नहीं जिया है बल्कि उन प्रताने वैदिक प्रन्थों से लिया होगा कि जो महासारत के भी घाघार हैं, परन्त वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हैं: और इस कारण महाभारत के काल का निर्पाय रपर्यंक श्लोक समानता स पूरा नहीं होता, तथापि नीचे लिखी हुई चार बातों से इतना तो निस्सन्देष्ठ सिद्ध हो जाता है कि बौद्धधर्म में महायानपन्थ का प्रादर्भाव होने से पहले केवल भागवतवर्म हा प्रचलित म था. बल्कि उस समय मगुवद्वीता भी सर्वमान्य हो चुकी थी, श्रीर इसी गीता के श्राघार पर महायान पन्य निकला है, एवं श्रीकृप्ण-प्रणीत गीता के तत्व बौद्धधर्म से नहीं लिये गये हैं। वे चार वार्ते इस प्रकार हैं:--(१) केवल धनात्म वादी तथा .संन्यास-प्रधान मूल बुद्धधर्म ही से आगे चल कर कम्याः स्वामाविक रीति पर मक्ति-प्रधान तथा प्रवृत्ति-प्रधान तत्त्वों का निकलना सम्मवनहीं है, (२) महायानपन्य की उत्पत्ति के विषय में स्वयं बौद प्रन्यकारों ने, श्रीकृष्ण के नाम का स्वष्टतया निर्देश किया है, (३) गीता के माति-प्रधान तथा प्रवृत्ति-प्रधान तत्वों की महायान प्रस्थ के मता से अर्थतः तथा शुब्दशः समानता है, और (४) बौद धर्म के साथ ही साथ तत्कालीन प्रचलित अन्यान्य जैव तथा वैदिक पन्यों में प्रवृत्तिमचान मार्कि-सार्ग का प्रचार न था। क्यर्यक प्रमाणों से, वर्तमान गीता का जो काल निर्णात हका है, वह इससे पूर्ण-तया मिलता जलता है।

# भाग ७-गीता भीर ईसाइयों की वाइवल ।

जपर बतलाई चुई बातों से निश्चित हो गया कि चिद्धंस्थान में मक्तिश्रधान भामवतधर्म का उदय ईसा से सगमग १४ सी वर्ष पष्टले हो चुका था, भीर ईसा के पष्टसे प्राद्धभूत संस्थास प्रधान मूल बोद्धधर्म में प्रवृत्ति अधान भक्तिस्य का प्रवेश, बीद

अन्यकारों के ही मतानुसार, श्रीकृष्णा-अर्गात गे ता ही के कारण हुआ है । गीता के बहुतरे सिद्धांत ईसाइयां की नह बाइवल में भी देखे जाते हैं; बस, इसी व्रक्ति बाद पर कई फिश्रियन प्रन्यों में यह प्रतिगदन रहता है कि ईसाई-धर्म केये तत्व गीता में से लिये गये होंगे, और विशेषतः डाक्टर लारिनसर ने गीता के वस जर्मन मापातवाद में—कि जो सन् १८६६ ईसवी में प्रकाशित हुआ या-तो कुछ प्रतिपादन किया है उसका निर्मुलत्व भ्रव भ्राप ही ग्राप सिद्ध हो जाता है। लारिनसर ने श्रपनी प्रस्तक के ( गीता के जर्मन अनुवाद के ) अन्त में भगवहीता और वाइबल-विशेष कर नई बाइयल-के शब्द सारश्य के कोई एक सी से अधिक स्पल वतलाये हैं और वनमें से कुछ तो विजवागा एवं घ्यान देने योग्य भी हैं। एक उदाहरणा लीजिये ---" वस दिन तम जानोंगे कि, में अपने पिता में, तुम सुक्त में और में तुम में हूँ " (जान, १४, २०), यह वास्य गीता के पीचे लिखे हुए वाक्यों से समानार्थक ही कहीं है, प्रत्युत शब्द हाः भी एक ही है । वे वाक्य ये हैं:-" येक भूतान्यरोपेण इच्यरपात्मन्ययो मथि " (गाता ४. ३५ ) झार " यो मां पश्यित सर्वत्र सर्वे च सथि पर्यति " (शी. ६. ३०)। इसी प्रकार जान का आगे का यह वाक्य मी '' जो सुम्त पर प्रेम करता है उसी पर मैं प्रेम करता हूँ " ( १४. २१ ), गीता के " प्रियो हि ज्ञाबिनोऽत्यर्घ खर्द स च सम प्रियः " (गी. ७. १७) वाश्य के बिल-कुल ही सदश है। इनकी, तथा इन्हीं से मिलते खलते हुए छुत्र एक से ही बाक्यों की, बुनियाद पर डाक्टर लारिनसर ने अनुमान करके कह किया है कि अन्यकार बाहबल से परिचित थें, भीर ईसा के लगभग पाँच सी वर्षों के पीछे गीता बनी द्वीगी। डा. लारिनसर की पुस्तक के इस भागका अंग्रेजी अनुवाद 'इंडियन पुंटि-केरी 'की मूसरी पुस्तक में उस समय प्रकाशित हुआ था । और परलोकवासी तैतंग ने सगवहीता का जो पद्मात्मक अंग्रेज़ी अनुवाद किया है उसकी प्रस्तावन। में उन्हों ने स्नारिनसर के मत का पूर्णंतया खंडन किया है"। डा. सारिनसर पश्चिमी संस्कृतह परिदर्तों में न लेखे जाते थे, और संस्कृतकी अवेका बन्हें ईसाईवर्म काज्ञान तथा भामिमान कहीं भ्राधिक था। श्रतएव उनके मत, न केवल परलोकवासी तेलंग ही को, किन्तु मेनसमूत्तर प्रभृति मुख्य मुख्य पश्चिमी संस्कृतज्ञ परिदर्तो को भी बाबाह्य हो गये थे। वेचारे लारिनसर को यह कत्यना भी न हुई होगी कि ज्यों ही एक बार गीता का समय ईसा से भयम निस्सन्दिष्य निश्चित हो गया, त्यों ही गीता और बाइबल के जो सेकड़ों श्रर्य-साहश्य भीर शुक्द-सारश्य में दिखला रहा हूँ ये, भूतों के समान, उलटे मेरे ही गते से जा लिएटेंगे। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि जी बात कभी स्वम में भी नहीं देख पड़ती, वही कभी कमी झाँखें। के सामने नाचने इशती है भीर सचमुच देखा जाय, तो भव डाक्टर लारिनसर को उत्तर देने की

<sup>•</sup> See Bhagavadgita translated into English Blank Verse with Notes &c, by K. T. Telang 1875. (Bombay). This book is different from the translation in S. B. E. series.

कोई आवश्यकता ही नहीं है। तथापि कहा वहे वहे अंग्रेजी मंथों में अभी तक इसी भसत्य मत का बहुंख देख पडता है. इसलिये यहाँ पर वस अर्वाचीन स्रोज के परिणाम का, संज्ञेप में, दिहरान करा देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जो इस विषय में निप्पन्न हुआ है । पहले यह ध्यान में रखना चाहिये कि जब कोई दो प्रंचों के सिद्धान्त एक से होते हैं, तब केवल हम सिद्धान्तों की समानता ही के मरोसे यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि असक प्रय पहले रचा गपा और असक पीछे । क्योंकि यहाँ पर दोनों वात सम्भव हैं, कि (१) इन दोनों अयों में से पहले ग्रंप के विचार दूसरे ग्रंथ से लिये गये होंगे: श्रयवा (२) दूसरे अंय के विचार पहले से। अवएव पहले जब दोनों अंथों के काल का एवतन्त्र रीति से निश्चय कर लिया जाय तव फिर. विचार-साहरूय से यह निर्माय करना चाहिये कि अमुक अंथकार ने, अमुक अंथ से, अमुक विचार लिये हैं। इसके सिवा, दो भिज भिन्न देशों के, दो अंयकारों को, एक ही से विचारों का एक ही समय में अथवा कभी आगे-पाँछे भी स्वतन्त्र रीति से स्का पडना, कोई विलक्कल अशक्य वात नहीं है: इसलिये वन दोनों प्रंयों की समानता की जाँचते समय यह विचार भी करना पढ़ता र्षे कि वे स्वतन्त्र रीति से स्नाविर्भृत होने के योग्य हैं या नहीं; स्रोर जिन दो देशों में ये प्रंय निर्मित हुए हों उनमें, उस समय भावागमन हो कर एक देश के विचारों का दूसरे देश में पहुँचना सम्भव था या नहीं । इस प्रकार चारों श्रीर से विचार करने पर देख पड़ता है कि ईसाई-घर्म से किसी भी वात का गीता में लिया जाना सम्मव ही नहीं था, विक गीता के तत्वों के समान जो कुद्ध तत्व ईसाइयों की बोइवल में पाये जाते हैं, उन तत्त्वों को ईसा ने अथवा उसके शिष्यों ने बहुत करके बौद्ध घर्म से-प्यर्थात पर्याय से गीता या वैदिक धर्म ही से-बाइवल में ले लिया होगा: भौर भव इस बात को कुछ पश्चिमी पाँढत लोग स्पष्टरूप से कहने भी लग गये हैं। इस प्रकार तराजू का फिरा हुआ पलड़ा देख कर ईसा के कहर मक्तों को धार्ख्य होगा भीर यदि वनके सन का सुकाब इस बात को स्वीकृत न करने की भीर हो जाय तो कोई आधर्य नहीं हैं। परनत ऐसे लोगों से हमें इतना ही कहना है कि यह प्रभ घार्मिक नहीं-ऐतिहासिक है, इसलिये इतिहास की सार्वदा-लिक पद्धति के अनुसार चाल में उपलब्ध हुई वार्ता पर शान्तिपूर्वक विचार करना भावश्यक है। फिर इससे निकलनेवाले भनुमानों को सभी लोग-सौर विशेषतः वे, कि जिन्होंने यह विचार-साहश्य का प्रश्न रपस्थित किया है-आन-द-प्रवंक तथा पद्मपास-रहित बुद्धि से प्रह्मा करें, यही न्याय्य तया युक्तिसंगत है।

नई वाह्वल का ईसाई घर्म, यहूदी वाह्वल अर्थात प्राचीन वाह्यल में प्रति-पादित प्राचीन यहूदी-धर्म का सुघारा हुआ रूपांतर है। यहूदी मापा में ईवर को 'इलोहा' (अरवी 'हलाह') कहते हैं। परनु मोजेल ने जो निश्म बना दिये हैं, उनके अनुसार यहूदीघर्म के मुख्य उपास्य देवता की विशेष संज्ञा 'जिह्नेवा' है। पश्चिमी पंढितों ने ही अब निश्चय किया है कि यह 'जिह्नोवा' शब्द असल

में यहूदी नहीं हैं, किन्तु सांब्दी माया के 'यवे ' (संकृत यह ) शब्द से निकक्त है।यहुदी लोग मुर्तिपूजक नहीं हैं। उनके धर्म का मुख्य आचार यह है कि माप्ते में पशु या अन्य वस्तुओं का इवन करे; ईश्वर के बतलाये दुए नियमों का पालन करके जिद्दोवा को सन्तुष्ट करे और उसके द्वारा इस लोक में अपना तथा अपनी नाति का कल्यागु प्राप्त करे । अर्थात् संचीप में कहा ना सकता है कि वैदिक्षमींब कर्मकांड के अनुसार यहदी धर्म भी यज्ञमय तथा प्रवृत्ति प्रधान है । उसके विख्य ईसा का अनेक स्थाना पर उपदेश है कि ' मुक्ते' ( हिंसाकारक ) यज्ञ नहीं चाहिये, में ( ईश्वर की ) कृपा चाहता हूँ ' ( मैथ्यू. ६. १३ ), ' ईश्वर तथा द्रव्य दोनों को ' साध लंगा सम्मव नहीं ' ( मैण्यू. ६. २४ ), ' जिसे ध्रमृतत्व की प्राप्ति कर लेगी हो उसे. वाल बच्चे छोड करके मेरा मक्त होना चाहिये ' ( मैछ्यू. १६. २१ ); और जब इसने शिप्यों को धर्मप्रचारार्थ देश-विदेश में भेजा तथ. संन्यासधर्म के इन नियमों का पालन करने के लिये उनको उपदेश किया कि " तुम अपने पास सोना चाँदी तया बहुत से बस्र प्रावरण भी न रखना " ( मैथ्यू. १०. ६-१३)। यह सच है कि अवीचीन ईसाई राष्ट्रों ने ईसा के इन सय उपदेशों को लेपट कर ताक में रख दिया है; परन्तु जिस प्रकार आधुनिक शंकराचार्य के हाथी घोडे रखने से. शांकर सम्प्रदाय दरवारी नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार भवीचीन ईसाईशायों के इस आचरण से मूल ईसाईधर्म के विषय में भी यह नहीं दशाजा सकता कि वह धर्म भी प्रवृत्ति प्रधान था। मूल वंदिक धर्म के कर्मकांडात्मक होने पर भी जिस प्रकार उसमें आगे चल कर ज्ञानकांड का उदय हो गया, उसी प्रकार यहुवी तथा हैंसाई धर्म का भी सम्बन्ध है। परन्तु वैदिक कर्मकांड में फमशः शानकांड की और फिर माक्तिप्रधान भागवतधर्म की उत्पत्ति एवं ख़ब्दि सैकडों वर्षों तक होती रही हैं; किन्तु यह बात ईसाई धर्म में नहीं है । इतिहास से पता चलता है कि ईसा के, काधिक से काधिक, लगमग दो सौ वर्ष पहले पत्ती या पनीन नामक संन्यासियाँ का पन्थ यसूदियों के देश में प्काएक धाविभूत दुधा था। ये एसी लोग ये तो. यहुदी धर्म के ही, परन्तु हिसात्मक यज्ञ-याग को बोड कर ये अपना समय किसी शान्त स्थान में बैठ एरमेखर के चिन्तन में बिताया करते, भीर वदर-पोषणार्थ इक करना पड़ा तो खेती के समान निरुपद्रची ज्यवसाय किया करते ये । कारे रहना, मश मांस से परहेज़ रखना, हिंसा न करना, शपय न खाना, संघ के साथ मह में रहुना और जो किसी को कुछ दृष्य मिल जाय तो उसे पूरे संघकी सामाजिक आसदनी समम्तना आदि, उनके पन्य के सुख्य तत्त्व थे। जब कोई उस मंडली में प्रवेश करना चाहता था, तब उसे तीन वर्ष तक उम्मेदवारी करके किर इन्द्र शर्वे मंजूर करनी पड़ती थीं । उनका प्रधान मठ स्तलसुद के पश्चिमी किनारे पर र्गादी में था; वहीं पर वे संन्यासन्नाति से शांतिपूर्वक रहा करते थे। स्वयं ईसा ने तथा उसके शिप्यों ने नई बाइवल में एसी पंथ के मतीं का जो मान्यतापूर्वक विदेश किया है ( मैंच्यू. ४. ३४; ३६. १२; केम्स. ४. १२; क्रांच. ४. ३२–३४ ), उससे देख

पड़ता है कि ईसा भी इसी पंच का अनुवायी था; श्रीर इसी पंच के संन्यास-धर्म का उसने प्राधिक प्रचार किया है। यदि ईसा के संन्यास-प्रधान भक्ति-मार्ग का पर-म्परा इस प्रकार एसी पंच की परम्परा से मिला दी जावे तो भी ऐतिहापिक छाँछेसे इस बात की छुद्ध न कुद्ध स्युक्तिक उपपत्ति बतलाना भावश्यक है, कि मूल कर्म-मय यहरी धर्म से संन्यास-प्रधान एसी पंघ का बदय केंसे हो गया। इस पर ख़ब जोग करते हैं कि ईसा एसीन पंथी नहीं या। श्रव जो इस वात को सच मान लें. तो यह प्रश्न नहीं टाला जा सकता कि नई बाइयल में जिस संन्यास-प्रधान धर्म का वर्णन किया गया है, उसका मल क्या है, अथवा कमे-प्रधान यहूदी धर्म में उसका प्राहुमीव एकदम कैसे हो गया ! इसमें मेद केवल इतना होता है कि एसीन पंच की वरपत्तिवाले प्रस के बदले इस प्रश्न की इल करना पढ़ता है। क्यों के झव समाजशास का यह मामृली सिदान्त निश्चित हो गया है, कि कोई भी बात किसी स्यान में एक-दम उत्पन्न नहीं हो जाती, उसकी वृद्धि धीरे धीरे तथा बहुत दिन पहले से पुत्रा काती है: श्रीर नहीं पर इस प्रकार की वाढ देख नहीं पढ़ती, वहीं पर बहु बात प्राय: पराये देशों या पराये लोगों से ली हुई होती है। " कुछ यह नहीं है कि, प्राचीन ईसाई प्रयकारों के ध्यान में यह अड्चन आई ही न हो। परन्तु युरोपियन लोगों को वौद्ध घर्म का ज्ञान होने के पहले, अर्थात अठारहवीं सदी तक, शोधक ईसाई विद्वानों का यह मत या, कि युनानी तथा यहदी लोगों का पारस्परिक निकट-सम्बन्ध हो जाने पर यूनानियाँ के विशेषतः पाइयागीरस के तत्वज्ञान की बदोलत कर्ममय यहूदी धर्म मे एसी लोगों के संन्यासमार्ग का प्रादुर्माव हुआ होना। किन्तु धर्वाचान शोघों से यह सिदान्त सत्य नहीं माना जा सकता। इसमे सिद्ध होता है कि यज्ञमय यहूदी धर्म ही में एकाएकी संन्यास-प्रधान एसी या ईसाई धर्म की उत्पत्ति हो जाना स्वमावतः सम्मव नहीं या, और उसके लिये यहदी धर्म से बहार का कोई न कोई अन्य कारणा निमित्त हो चुका है-पह करपना नहीं है, किन्तु ईसा की अठारहवीं सदी से पहले के हैंसाई पंडितों को भी मान्य हो लुकी थी।

कीलनुक साहेव " ने कहा है कि पाइयागीरत के तत्त्वगान के साथ वींद्र घम के तत्त्वज्ञान की कहीं यादिक समता है; अत्र व्यवि वपर्युक्त सिद्धान्त सच मान लिया जाय तो भी कहा जा सकेगा कि एसी पंच का जनकत्व परम्परा से हिन्दुस्थान को ही मिलता है। परन्तु इतनी आनाकानी करने की भी कोई आवश्य-कता नहीं है। बींद्र अंथों के साथ नई वाइयल की तुलना करने पर स्पष्ट ही देख पढ़ता है, कि एसी या ईसाई धर्म की, पाइयागीरियन मंडलियों से जितनी समता है, उससे कहीं अधिक और विलक्षण समता केवज एसी अर्म की ही नहीं किन्तु ईसा के चरित्र और ईसा के वयदेश की बुद्ध के धर्म से हैं। जिन्न प्रकार ईन्ना को अम में फँसाने का प्रयत्न शैतान ने किया या और जिस प्रकार सिद्धावस्था प्रात होने के साय उसने ४० दिन वयवान किया था, उसी प्रकार सुद्ध-वरित्र में भी यह वर्णन

<sup>\*</sup> See Colebrooke's Mizcellaneous Essays, Vol. I. pp. 399. 400.

है, कि वह को मार का हर दिखला कर मोह में फैंसाने का प्रयान किया गया हा भार वस समय कुद ४६ दिन ( सात ससाह ) तक निराहार रहा था। इसी प्रकार पूर्ण अद्धा के प्रमाव से पानी पर चलना, मुख तथा शरीर की काल्ति को एकदम सर्व-सहरा बना लेना. श्रयवा शरागागत चौराँ तया वेश्याचाँ को भी सद्वीत देना. इलादि वातें बुद्ध और ईसा, दोनों के चरित्रों में एक ही सी मिलती हैं: और ईसा के को ऐसे मुख्य मुख्य नीतिक उनदेश हैं, कि '' तू अपने पडोसियों तथा शत्रमां पर भी प्रेम कर, " वे भो ईसा से पहले ही कहीं कहीं मूल बुद्धधर्म में विजकत अचरशः त्रा चुके हैं। कपर वतला ही त्राये हैं, कि माक्ति का तत्व मल बुक्छम में नहीं या: परन्त वह भी आगे चल कर अर्थात कम से कम ईसा से दोनीत सदियों से पहले ही, महायान बाँद्ध-पंच में भगवद्गीता से लिया जा चुका था। मि॰ आर्थर लिली ने अपना पुस्तक में आधारपूर्वक स्पष्ट करके दिवला दिया है कि यह साम्य केवल इतनी ही बातों में नहीं है, बल्कि इसके सिवा बौद तथा ईपाई धर्म की घन्यान्य सैकड़ों छोटी मोटी यातों में रक्त प्रकार का ही साम्य वर्तमान हैं। यही क्यों. सुली पर चढा कर ईसा का वध कियागयाया, इसलिये ईसाई जिस सली के चिन्ह को पूज्य तथा पवित्र मानते हैं, उसी सली के चिन्ह को 'स्वास्तक' ि (साँथिया)के रूप में, वैदिक तथा वीद्ध धर्मवाले, ईमा के सैकड़ों वर्ष पहले से ही 🗾 रामदायक चिन्ह मानते थे; स्रौर प्राचीन शोधकों ने यह निश्चय किया है कि. मिश्र बादि, प्रथ्वी के प्रसतन खंढों के देशों, ही में नहीं किन्त कोलंबस से कुछ शतक पहले ब्रमेरिका के पेरू तथा मेकिसको देश में भी स्वस्तिक हिन्हें श्रमदायक माना बाता था "। इससे यह अनुमान करना पड़ता है कि ईसा के पहले ही सब लेगों को स्वस्तिक चिन्ह पूज्य हो चुका था, उसी का उपयोग आगे चल कर ईसा के मकाँ ने एक विरोष रीति ने कर लिया है। वीद्ध भिन्नु और प्राचीन ई सई धर्मीपरेशकां की, विशेषतः प्रतन पादिहयों की पेशाक और धर्म विधि में भी कहीं अधिक समता पाई जाती है। स्टाहरगार्थ, ' बतिस्मा ' अर्थात् स्नान के पश्चात् दीवा देने का विधि भी इंसा से पहले ही प्रचलित थी। अब लिंद हो चुका है कि दूर दूरे के देशों में धर्मीपदेशक भेज कर धर्म प्रसार करने की पद्धति, ईसाई धर्मीपदेशकों से पहले ही, बौद्ध भिद्ध में को पूर्गतया स्वीकृत हो चुकी यी।

िकिसी मी विचारवात्र मनुष्य के मन में यह प्रक्ष होना विलक्षत ही साहितक है कि बुद्ध और ईसा के चरित्रों में, उनके नितेक उपदेशों में, और इनके धर्मों की धार्मिक विधियों तक में, जो यह अञ्चत और व्यापक समता पाई जाती है इसका क्या कारण है ? † यौद्धधर्मन्त्रेयों का अध्ययन करने से जब पहले पहले

<sup>\*</sup> See The Secret of the Pacific, by C. Reginald Enock 1912, pp. 284-252.

<sup>1</sup> इस निषय पर मि. आर्थर किली ने Buddhism in Ohristendom नामक

यह संमता पश्चिमी लोगों को दंख पड़ी, तय कुछ ईसाई पंडित कहने लगे कि यौद चर्मवालों ने इन तत्त्वों को 'नेस्टोरियन' नामक ईसाई पंप से लिया होगा कि जो ण्तियालगृह में प्रचलित या । परन्त यह यात ही सम्मव नहीं हैं: क्योंकि.नेस्टार पंच का प्रवर्तक ही ईसा से लगमग सवा चार सी वर्ष के पश्चात कराब हुआ याः कीर क्रम क्रमोंक के मिलालेखों से मली माति सिद्ध हो खका है कि ईसा के नतमा पाँच सी वर्ष पहले-मार नेस्टार से तो लगमग नी सी वर्ष पहले-बुद्ध का जन्म हो गया था। प्रशोक के समय, प्रयांत सत् ईसवी से निदान ढाई सा वर्ष पहले, बाद्ध धर्म हिंदुस्थान में फ्रांर आसपास के देशा में तेजी से फैला इस्रा याः व्यं युद्धचरित्र क्यादि प्रनय भी इस समय तैयार हो खेरे ये । इस प्रकार जब योद्धधर्म की प्राचीनता निविवाद है तब ईजाई तथा थोदधर्म में देख पडने-वाले साम्य के विषय में दो ही पज रह जाते हैं: (१) यह साम्य स्वतन्त्र शीति से दोनों ग्रोर उत्पन्न हुन्ना हो, श्रयवा (२) इन तत्वों को ईसा ने या उसके शिष्यों ने पांद्रधमें से लिया हो। इस पर मोहेतर दिसडोवेडन का मत है कि ब्रुट श्रीर ईसा की परिस्थिति एक ही सी होने के कारण दोनों श्रीर यह सादश्य आप ही खाप स्वतन्त्र रीति से दुआ है"। परन्तु घोडा सा विचार करने पर यह बात सय के ध्यान में भा जावेगी कि यह कल्पना समाधानकारक नहीं है। क्योंकि, जब कोई नई वात कियी भी स्थान पर स्थतन्त्र रीति से उत्पत्र होती है. तय उसका वदय सदैव फ्रम्माः हम्रा करता है और इपालिये उसकी बताति का क्रम भी यतलाया जा सकता है। इदाहरण लीनिये, सिलिस नेवार ठीक तीर पर यह वतलायां जा सकता है, कि वंदिक कर्मकाएड से ज्ञानकाएड, और ज्ञानकाएड अर्थात् उपनि-पड़ों ही से भागे चल कर मिक्त. पार्तजलयोग भयवा भन्त में वीद्रधर्म कैसे उत्पद्ध हुमा। परन्तु यहमार यहूरी धर्म में संन्याद प्रवान एपी या ईताई धर्म का उदय बक्त प्रकार से हुमा नहीं है। यह एक्ट्रम उत्तज्ञ हो गया है; धार कपर यतज्ञा ही चुके हैं कि पाचीन ईसाई पांडत भी यह मानते ये कि इस रीति से उसके एकदम वदय हो जाने में यहदी धर्म के ऋति रिक्त कोई ग्रन्थ थाहरी कारणा निमित्त रहा द्वीगा । इसके सिया, याँद तया ईसाई धर्म में जो समता देख पडती है यह इतनी विलक्तामु और पूर्ण है कि वंसी समता का स्वतन्त्र रीति से उत्रत्र होना सन्मव भी नहीं है। यदि यह बात सिद्ध हो गई होती कि, उत समय यहूदी लोगों को यौद्ध एक रंबतन प्रत्य िन्या है। इनके सिना Buildia and Buddhism नामक प्रत्य के सीन्तम चार मागों में उन ोंने अपने मन का सीक्षप्त निरूपण रपष्ट रूप से किया है। इसने परिशिष्ट के इस माग में जो विवेचन किया है, उसका भाषार विशेषनया यही दनरा अप है।

Buddha and Buddhism and The World's Epoch-maker's Series में सन् १९०० इंसवी में प्रांसद हुआ है। इसके दसवें भाग में बौद और इंसाई घम के वोई ५० समान उदाहरणों का दिग्दशन करावा है ।

See Buddhist Suttas, S.B. E. Series, Vol. XI. p. 163.

घमें का ज्ञान होना ही सर्वया घसम्मवया, तो वात दूसरी थी। परन्तु इतिहास से सिद्ध होता है कि सिकंदर के समय से आसे — और विशेष कर अशोक के तो समय में ही ( अयोद ईसा से लगमग २४० वर्ष पहले)-पूर्व की ओर मित्र के एलेकॉ-दिया तथा यूनान तक बीद यतियाँ की पहुँच हो चुकी थी। अशोक केएक शिला-सेंख में यह बात लिखी है कि, यहदी लोगों के, तथा आसपास के देशों के युनानी राजा प्रिटक्रोकस से टसने सन्धि की थी। इसी प्रकार बाह्बल (मेंग्यू. २.१) में वर्णन है कि जब ईला पैड़ा हुआ तब, पूर्व की स्रोर के कुद्र जानी पुरुष लेह-सलम गये थे। ईसाई लोग कहते हैं कि ये जानी पुरुष मंगी अर्थाद ईरानी धर्म के होंगे-हिंदुस्थानी नहीं। परन्तु चाहे जो कहा जाय, अर्थ ते। दोनों का एक ही है। क्योंकि, इतिहास से यह बात स्पष्टतया विदित होती है कि वौद वर्म का मसार. इस समय से पहले ही, काश्मीर और कावत में हो गया या; एवं वह पूर्व की भोर हैरान तथा तुर्किस्थान तक भी पहुँच चुका था। इसके सिवा प्लूटाई ने साफ़ साफ लिखा है, कि ईसा के समय में हिंदुस्थान का एक बति लालप्रमुद के किनारे, श्रीर एलेक्ज़ेन्डिया के आसपास के प्रदेशों में प्रतिवर्ष आया करता था। तात्पर्य, इस विषय में अब कोई शक्का नहीं रह गई है कि ईसा से टोत्तीन सी वर्ष पहले ही यहदियों के देश में बीद यतियां का प्रवेश होने लगा था: और बद यह सम्बन्ध सिद्ध हो गया, तब यह बात सहज ही निष्पत्र हो जाती है कियहरी लोगों में संन्यास-प्रधान एसी पन्य का और किर आगे चल कर संन्यास-वृक्त मोकेश्रधान. ईसाई धर्म का प्रार्टुमीव होने के लिये वौद्ध धर्म ही विशेष कारण हुआ होगा। अंभेज़ अंथकार जिली ने भी यही प्रजुमान किया है, और इसकी पुष्टि में फ्रेंच पंडित पुमिल बुर्नेक और रोस्नी। के इसी प्रकार के मता का धपने प्रथा में हवाला हिया है: एवं जर्मन देश में लिप्तिक के तत्त्वज्ञान ग्राखाध्यापर प्रोफेनर सेंडन ने इस विकास के अपने प्रस्थ में उक्त मत ही का प्रतिशहन किया है। जर्मन प्रोफेशर

<sup>\*</sup> See Plutarch's Morals-Theosophical Essays, translated by C.N. King (George Bell & Sons) pp. 96, 97 पाली नामा के महानेश (२९. ३९) में यननों अर्थात यूनानिया के अलसंदा (योन-नगराड मंदा) नामक शहर का उद्देख है। उसमें यह लिखा है कि ईमा की सदी से कुछ वर्ष पहले जन सिंहल दीन में एक मंदिर वन रहा था, तन वहाँ बहुन हे नौद यीत उत्सनार्थ पनार्थ थे। महानंश के अंग्रेजी अनुवादक अलसंदा राष्ट्र से मिन्न देश के एलक्नेजीन्द्र्या शहर की नहीं हैते; वे इस शहर से यहाँ उस अलसंदा नामक गांव को ही विविध्यन वतलाते हैं कि जिसे सिकंटर ने कृत्वल ने वसाया था; परन्त यह ठीक नहीं है। न्योंकि दस छोटे से गाँव की किसी ने भी यननों का नगर न कश होता। इमके सिना उपर वतलाये हुए अग्रोक के शिलालेख हैं। में यवनों के राज्यों में बैद भिश्यों के भेने जाने का राष्ट्र छोटा है।

<sup>†</sup> See Lillie's Buddha and Buddhism, pp. 158 ff.

अदर ने भ्रापने एक निबंध में कहा है, कि ईसाई तथा वीद्रधर्म सर्वया एक से नहीं हैं: यरापि उन होनों को कहा बातों में समता हो तथापि अन्य बातों में वैपन्य भी घोडा नहीं है, धार इसी कारण बादधम से ईसाईधम का उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता। परन्तु यह कपन विषय से बाहर का है इसलिये इसमें छुद भी जान नहीं है। यह कोई भी नहीं कहता कि ईसाई तया बौदधमें सर्वया एक से ही हैं: क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये दोनों धर्म प्रयक् प्रयक् न माने गये होते । मुख्य प्रश्न तो यह है कि जब मृल में यहूदीधमें केवल कर्ममय है, तब उसमें संघार के रूप से संन्यास-युक्त भक्तिमार्ग के प्रतिपादक ईसाईधर्म की टत्पति होने के लिये कारण क्या रुआ होगा। बार इसा की खपेता बादधर्म सचमुच प्राचीत है; दसके इतिहास पर ध्यान देने से यह कपन ऐतिहासिक दृष्टि से भी संभव नहीं वसीत होता कि. संन्यास-प्रधान भक्ति और गीति के तत्वों को ईसा ने स्वतंत्र रीति से देंद निकाला हो। याइयल में इस यात का कहीं भी वर्णन नहीं निलता कि, इसा अपनी आयु के बारहर्वे वर्ष से ले कर तीस वर्ष की आयु तक क्या करता या भीर कहीं या । इससे प्रगट है कि उसने अपना यह समय ज्ञानार्जन, धर्मचितन और प्रवास में विताया होगा। अतपुर विधासपूर्वक कीन कह सकता है कि बाय के इस मान में उसका योद भिन्नुओं से प्रत्येन या पर्याय से कुछ भी सम्बन्ध इसा ही न होगा ? क्योंकि उस समय बीद यतियों का दीरदौरा यूनान तक हो चुका था। नेपाल के एक, बोद सठ के, प्रन्य में स्पष्ट वर्गान है कि दस समय ईमा दिन्दुस्यान में स्नाया या स्नीर वहीं उसे बीद्रधमें का ज्ञान प्राप्त दुवा। यह प्रनय निकोलसं नोटोविश नाम के एक रूसी के चाय लग गया याः उसने फ्रेंच मापा में इसका अनुवाद सन १=३५ ईसवी में प्रकाहीत किया है। बहुतरे ईसाई परिवत कहते हैं कि, नोटोविश का अनुवाद सच भले ही हो; परन्तु मूल प्रन्य का प्रगोता कोई लफंगा है, जिसने यह बनाबटी प्रनय गढ ढाला है। इसारा भी कोई विशेष प्राप्रह नहीं है कि ढक प्रनय को ये पिराडत लोग सत्य ही मान लें। नोटोविग़ को मिला हुआ प्रन्य सत्य हो या प्रजिप्त; परन्त इसने केवल ऐतिहासिक दृष्टि से जो विवेचन उपर किया है, उससे यह बात स्पटतया विदित हो जायगी कि यदि ईसा को नहीं तो निदान उसके उन भक्तो को-कि जिन्होंने नई बाइयल में उसका चरित्र लिखा है-बीद्ध्यमें का ज्ञान होना असम्भव नहीं या, और यदि यह वात असम्मव नहीं है तो हुंसा और बुद्ध के चरित्र तया रपरेश में जो विलक्षण समता पाई जाती है, उसकी स्वतन्त्र रीति से वत्यात्ति मानना भी युक्तिसङ्गत नहीं जैंचता है। सारांश यह है कि मीमांसकों का

<sup>°</sup> बाबू रनेप्रचन्द्र दत्त का भी यही मत है. उन्हों ने उसका विस्तारपूर्वक विवचन अपने अन्य में किया है। Romesh Chunder Dutt's History of Civilization in Ancient India, Vol. II. Chap. xx. pp. 328-340.

गी.र. ३८

केवल कर्ममार्ग, जनक आदि का ज्ञानयुक्त कर्मयोग (नैप्कर्म्य), टपनिपत्कारी तथा सांख्यां की ज्ञानिष्टा कोर संन्यास, चित्तनिरोधरूपी पातंत्रलयोग, एवं पाडरात वा भागवतधर्म अर्थात भक्ति-ये सभी धार्मिक अङ्ग और तत्व मुख में प्राचीन वेटिक धर्म के ही हैं। इनमें से बहाजान, कर्म और मिक्त को छोड कर. चित्तनिमेधक बोग तया कर्मसन्यास इन्हीं दोनों सत्वों के आधार पर बुद्ध ने पहले पहल अपने सन्यास-प्रधान धर्म का टपदेश चाराँ वार्षों को किया था: परना चारे चल कर टवी में भक्ति तथा निष्काम कर्म को मिला कर बढ़ के अनुयायियों ने उसके धर्मका चारों बोर प्रसार किया। ब्राशोक के समय बादिधमें का इस प्रकार प्रचार हो जाने के पश्चात् शुद्ध कर्म-प्रधान यहही धर्म में संन्यास मार्ग के तत्वों का प्रवेश होता बारम्म · हुआ; और अन्त मे, उसी में भक्ति को मिला कर ईसा ने अपना धर्म प्रवृत्त किया। इतिहाससे निप्पन्न होनेवाली इस परम्परा पर दृष्टि देने से, दास्टर लारिनस का यह कयन तो असत्य सिद्ध होता ही है कि गीता में ईसाई धर्म से कुछ बातें की गई हैं, किन्तु इसके विपरीत, यह यात श्राधिक सम्मव ही नहीं बल्कि विश्वास करने योग्य भी है कि, आत्मीपम्यदृष्टि, संन्यास, निवेरत्व तथा मक्ति के जो तत्व नई बाइ-बल में पाये जाते हैं: वे ईसाई धर्म में बीदधर्म से-मर्थात परमरा से वंदिक्धने में लिये गये होंगे। और यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता है कि इसके लिये हिन्दुओं की दसरों का मुँह ताकने की, कभी भावश्यकता यी ही नहीं।

इस प्रकार, इस प्रकरण के आरम्म में दिये हुए सात प्रभों का विवेचन हो चुका। अब इन्हों के साथ महत्व के कुछ ऐसे प्रश्न होते हें कि, हिन्दुस्थन में तो मिक्त पन्य आजकाल प्रचलित हैं उन पर, भगवद्गीता का क्या परिणाम हुआ है १ परन्तु इन प्रभों को गीता-प्रन्य-सम्बन्धी कहने की अपेता यही कहना ठीक है कि वे हिन्दूधमें के अवीचीन इतिहास से सम्बन्ध रखते हैं इसिलये, और विशेषतः यह परिशिष्ट प्रकरण थोड़ा थोड़ा करने पर भी हमारे अंदाज से अधिक बढ़ गया है इसिलये, अव यहीं पर गीता की विहरंग परिन्ना समास की जाती है।

# श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य । गीता के मूल श्लोक, हिन्दी अनुवाद . और टीणणियाँ ।

# उपोद्धात ।

् ह्यान से और श्रद्धा से, पर इसमें भी विशेषतः भक्ति के पुलम राजमार्ग से, जितनी हो सके वतनी समद्वदि करके लोकसंप्रह के निमित्त स्वधर्मानसार भपने अपने कर्म निष्काम ब्रद्धि से मरण पर्यन्त करते रहना ही प्रत्येक मनुष्यका परमकत्तेव्य है; इसी में उसका सांसारिक और पारलीकिक परम, कल्यागा हैं:तया बसे मोच की प्राप्ति के लिये कर्म छोड़ येंडने की अयवा और कोई मी दूसरा अनुष्टान करने की अवश्यकता नहीं है। समस्त गीताशास्त्रका यही फलितार्थ 🕏 जो गीतारहस्य में प्रकरणशः विस्तारपूर्वक प्रतिपादित हो चुका है। इसीं भकार चौदहवें प्रकरण में यह भी दिखला आये हैं कि, बिछिबित बढेश से गीता 🕏 अग्ररहों अञ्चायों का मेल कैसा अच्छा और सरल मिल जाता है; एवं इस कर्म-पोग-प्रधान गीताधर्म में बान्यान्य मोद्य-साधनों के कौन कीन से भाग किस प्रकार भाये हैं। इतना कर चुकने पैर, वस्तुतः इससे अधिक काम नहीं रह जाता कि शीता के कीकों का कमशः हमारे मतानुसार भाषा में सरल धर्य वतला दिया जावे । किन्तु गीतारहस्य के सामान्य विवेचन में यह बतलातेन बनता था कि गीता के मत्येक अध्याय के विषय का विसाग कैसे हुआ है; अथवा टीकाकारों ने अपने सम्पदाय की सिदि के लिये कुछ विशेष श्लोकों के पदों की किस प्रकार खोंचा-तानी की है। मतः इन दोनों वातों का विचार करने, भीर जहाँ का तहीं पूर्वापर सन्दम दिखला देने के लिये भी, घतुवाद के साथ साथ झालोचना के दुँग पर कुछ टिप्प णियाँ के देने की आवश्यकता हुई। फिर भी जिन विषयों का गीतारहस्य में विस्तृत बर्धान हो चुका है, उनका केवल दिग्दर्शन करा दिया है, और गीतारहस्य के जिस प्रकरण में बस विषय का विचार किया गया है, उसका सिर्फ हवाला दे दिया है। ये टिप्पियार्थें मूल प्रन्य से अलग पश्चान ली जा सकें, इसके लिये ये 📗 चौकोने बैक्टों के भीतरे रखी गई हैं भीर मार्जिन में टूटी हुई खड़ी रेखाएँ भी लगा दी गई हैं। श्लोकों का अनुवाद, जहाँ तक वन पड़ा है, शब्दशः किया गया है और कितने ही स्वलों पर तो मूल के ही शब्द रख दिये गये हैं; एवं " प्रयांत, यायी" से जोड़ कर उनका श्रर्थ खोल दिया है और छोटी-मोटी टिप्पणियां का काम अनुवाद से ही निकाल लिया गया है। इतना करने पर भी, संस्कृतकी श्रीर भाषा की अग्रालि मित्र भिन्न होती है इस कारण, मूल संस्कृत छोक का प्रयं भी भाषा में व्यक्त करने के लिये कुछ ऋषिक शब्दों का प्रयोग अवश्य करना पड़ता है, और अनेक रयलों पर सूल के शब्द को अनुवाद में प्रमागार्थ लेना पड़ता है। इन शब्दों पर

ब्बान जमने के लिये ( ) ऐसे कोष्टक में ये शब्द रखे गये हैं । संस्कृत प्रन्थों में स्रोक का नम्बर श्लोक के फान्त में रहता है: परन्तु अनुवाद में हमने यह नम्बर पहले ही, भारम्भ में रखा है। भंतः किसी श्लोक का भनुवाद देखना हो तो, भनुवाद में इस नम्बर के आगे का वाक्य पहना चाहिये । अनुवाद की रचना प्राय: ऐसी की गई हैं कि टिप्पणी छोड कर निरा अनुवाद ही पढते जाँय तो अर्थ में कोई व्यक्तिक्रम न पढे । इसी प्रकार जहाँ मुख में एक ही वाक्य, एक से भाषिक क्षोकों में पूरा हुआ है, वहाँ उतने भी श्लोकों के चतुवाद में यह अर्थ पूर्ण किया गया है। अतएव कुछ स्रोकों का अनुवाद मिला कर ही पढना चाहिये । ऐसे स्रोक जहाँ जहाँ हैं, वहाँ वहाँ श्लोक के अनुवाद में पूर्ण-विराम-चिन्ह (1) खड़ी पाई नहीं लगाई गई है। फिर भी यह स्मरगा रहे कि, अनुवाद अन्त में अनुवाद ही है। इसने अपने अनुवाद में गीता के सरल, खुले और प्रधान अर्थ को ले आने का प्रयक्ष किया है सही प्रन्तु संस्कृत शब्दों में भौर विशेषतः मगवान् की श्रेमयुक्त, रसीली, ज्यापक और प्रतिवागु में नई रुचि देनवाली वाणी में नज्जा से अनेक व्यंग्यार्थं उत्पन्न करने का जो सामध्ये हैं, उसे जरा भी न घटा-बढा कर दूसरे शृद्दों में ज्यों का त्यों मालका देना असन्मव हैं: अर्थात संस्कृत जाननेवाला पुरुष ष्ठानेक अवसरी पर लच्चगा सेगीता के श्लोकों का जैसा उपयोग करेगा, वैसा गीता का निरा अनुवाद पढ़नेवाले पुरुष नहीं कर सकेंगे। अधिक क्या कहीं, सम्भव है किवेगीता भी खा जायँ। अतएव सब लोगों से इमारी आग्रहपूर्वक विनंती है कि गीताप्रन्य का संस्कृत में ही अवश्य अध्ययन कीजिये; और अनुवाद के साथ ही साय मूज श्लोक रखने का प्रयोजन भी यही हैं। गीता के प्रत्येक फ्रष्याय के विषयका सुविधा से ज्ञान होने के लिये हन सब विपया की—काष्ट्रायों के क्रम से, प्रसंक श्लोक की-अनुक्रमियाका भी धालग दे दी है। यह अनुक्रमियाका वेदान्तसूत्रों की भाषिकरण-माला के दुँग की है। प्रत्येक श्लोक को पृथक् पृथक् न पढ़ कर, भ्रतुकमण्डिका 🕏 इस सिलांसले से गीता के श्लोक एकत्र पढ़ने पर, गीता के तांत्पर्य केसम्बन्ध में जी अस फैला हुआ है वह कई अंशों में दूर हो सकता है। क्योंकि साम्प्रदायिक टीकाकारों ने गीता के श्होबों की खींचातानी कर भ्रपने सम्प्रदाय की सिद्धि के क्षिये कुछ श्लोकों के जो निराल झर्य कर डाले हैं, वे प्रायः इस पूर्वापर सन्दर्भ की फोर दुर्लेच्य करके ही किये गये हैं। उदाहरणार्थ, गीता ३. १६,६,३, भीर १८. २ देखिये। इस दृष्टि से देखें तो यह कहने में कोई हानि नहीं कि, गीता का यह अनुवाद और गीतारहस्य, दोनॉ परस्पर एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। और जिसे इसारा वक्तन्य पूर्णातया समम्त लेना हो, उसे इन दोनों ही सागों का भव-लोकन करना चाहिये। सगवद्गीता प्रन्य को कराउस्य कर लेने की रीति प्रचलित है, इसिलये उसमें महत्व के पाठमेद कहीं भी नहीं पाये जाते हैं। फिर भी यह बतलाना आवश्यक है कि, वर्तमानकाल में गीता पर उपलब्ध होनावले भाष्यों में जो सब से प्राचीन भाष्य है, उसी शाक्करभाष्य के मृत पाठ को इसने प्रमाण माना है।

# गीता के अध्यायों की श्लोकशः विषयानुक्रमाणिका ।

[ नोट—इस अनुक्रमिगुका में गोता के अञ्चायों के, खोकों के क्रम से जो विभाग किये गये हैं, वे मूल संस्कृत खोकों के पहले §§ इस चिन्ह से दिखलाये गये हैं; और अनुवद में ग़ेसे खोकों से अलग पैराग्राफ ग्रुरू किया गया है ]

## पह्ला अध्याय-अर्जुनविपादयोग।

१ सक्षय से एतराष्ट्र का प्रश्न । २ - ११ दुर्योघन का द्रोणा चार्य से द्रोनो दलों को सेनाओं का वार्णन करना । १२ - १६ युद्ध के आरम्भ तें परस्पर सलामी के लिये शंखच्चिन । २० - २७ अर्जुन का रय आगे आने पर सैन्यनिरीचणा । २८ ३७ दोनों सेनाओं में अपने ही यान्यव हैं, इनको मारने से कुज़ज़य होगान्यह सोच कर अर्जुन को विपाद हुआ। ३८ - ४४ कुल्लचय प्रमृति पतकों का परिणाम । ४५ - ४७ युद्ध न करने का सर्जुन का निश्चय और घनुवांणान्याग । ए० ६०० - ६१०

#### दूसरा श्रध्याय—सांख्ययोग।

१ – ३ श्रीकृप्ण का उत्तेजन । ४ – १० ऋर्जुन का उत्तर, कर्त्तव्य-मृहता ंश्रीर धर्म-निर्मायार्थं श्रीकृष्मा के शर्मापन्न होना। ११ - १३ आतमः का अशोच्यत्व। १४,९५ देह और सुख-दुःल की भ्रतिस्रता। १६ - २५ सदसद्विवेक और आत्मा के नितात्वादि स्वरूप-कथन से उसके अशोचत्व का समर्थन । २६,२० आतमा के स्रीन-त्यत्व पंज्ञ को उत्तर। २८ सांस्यशास्त्रानुसार न्यक भूतों का श्रानिखत्व और श्रशोचत्व २६,३० लोगों को बात्मा दुईंच है सही; परन्तु तू सत्य ज्ञान को प्राप्त कर, श्रोक करना छोड़ दे। ३१ - ३८ चात्रधर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता। ३६ सांख्य-मार्गानुसार विषयन्त्रतिपादन की समाप्ति, श्रीर कर्मयोग के प्रतिपादन का श्रारम्स । ४० कर्मयोग का स्वल्प अचरगा भी दोमकारक है। ४१ व्यवसायात्मक बुद्धि की हियरता । ४२-४४ कर्मकागुढ के अनुयायी मीमांसकों की ऋश्यिर ब्राद्धि का वर्णन ४५, ४६ स्थिर और योगस्य ब्राह्म से कर्म करने के विषय में उपदेश । ४० कर्मयोग की चतुःसूत्री। ४८-५० कर्मयोग का लज्ञागु और कर्म की अपेदा कर्ता की ब्रुद्धि की श्रेष्टता। ५१-५३ कर्मयोग से मोज-प्राप्ति। ५४-७० अर्जुन के पद्धने पर, कर्म-योगी स्थितप्रज्ञ के लक्त्या; और उसी में प्रसङ्गानुसार विषयासाक्ति से काम आदि की उत्पत्ति का कम । ७१, ७२ बाह्यो स्थिति । पू.६१६--६४६

#### तीसरा अध्याय—कर्मयोग !

१, भार्जुन का यह प्रश्न कि कर्मों को छोड़ देना चाहिये, या करते रहना चाहिये: सच पया है ? ३-८ यद्यपि सांख्य (कर्मसंन्यास) और कर्मयोग हो निराएँ हैं, तो भी कर्म किसी से नहीं छटते इसलिये कर्मयोग की श्रेष्टता सिद्ध करके, श्चर्जुन को इसी के श्चाचरण करने का निश्चित उपदेश। ६-१६ मीमांसकों के यज्ञार्य कर्म को भी आसक्ति छोड कर करने का उपदेश, यज्ञ-चक्र का अनादित्व और जगत् के धारगार्थ उसकी ग्रावश्यकता। १७-१६ ज्ञानी पुरुष में स्वार्य नहीं होता, उसी लिये वह प्राप्त कर्मों को निःस्वार्य अर्थात् निष्कामबुद्धि से किया करे वयोंकि कमें किसी से भी नहीं झूटते । २०-२४ जनक खादि का उदाहरा; लोक-संप्रमु का महत्त्व और स्वयं मगवान् का दशन्त । २५-२६ ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में भेद, एवं यह प्रवश्यकता कि ज्ञानी मनुष्य निष्काम कर्म काके बज़ानी को सदाचरण का ब्राइई। दिखलावे। ३० ज्ञानी पुरुष के समान परमेधरापेण ऋदि से थुद करने का अर्जुन को उपदेश। ३९,३२ भगवान् के इस उपदेश के अनुसार श्रद्धापूर्वक वर्ताव करने श्रयवान करने का फल । २२,२४ प्रकृति की प्रवतता श्रोत इन्ट्रिय-निग्रह । ३५ निष्काम कर्म मी स्वधर्म का ही करे, उसमें यदि मृत्यु हो जाय तो कोई परवा नहीं । ३६-४१ काम ही मनुष्य को उसकी इच्छा के विख्द पाप करने के लिये टकसाता है, इन्ट्रिय-संयम से उसका नाश । ४२,४३ इन्ट्रियों की श्रेष्टता का क्रम और झात्मज्ञानपूर्वक टनका नियमन।

## . चौर्या श्रध्याय—ज्ञान-कर्म-संन्यास-योग ।

१—३ कर्मयोग की सम्प्रदाय-परम्परा । ४-८ जन्मरहित परमेश्वर मत्या सं हित्य जन्म ऋर्यात् अवतार कव स्रोर किस लिये लेता है—इसका वर्णन। ६, १० इस दिव्य जन्म का और कर्म का तत्व जान लेने से पुनर्जन्म द्रूटकर मगवत्त्राप्ति। ११,६२ अन्य रीति से भने तो वैसा फल, टदाइरखार्य इस लोक के फल पाने के लिये देवतात्र्यों की उपासना । १३–१५ भगवान् के चातुर्वेगर्यश्रादि निर्लेष कमी - उनके तस्व को जान लेने से कमीयन्य का नाग्न और बैसे कमें करने के लिये उपहेश, १६--२३ वर्म, इकमें और विकर्म का भेद, अकर्म ही निःसङ्ग कर्म है। वहीं सबा दर्म है और उसी से कर्मयन्य का नाश होता है। २४-३३ भ्रानेक प्रकार के लाइ-णिक यज्ञों का वर्णन; भीर बहाबुदि से किये हुए यज्ञ की अर्थात् ज्ञानयज्ञ की श्रेष्टता । ३४-३७ ज्ञाता से ज्ञानोपदेश, ज्ञान से आत्मीपम्य दृष्टि और पाप-पुराब का नांश । ३५-४० ज्ञान-प्राप्ति के उपाय,—द्वादि (-योग ) भ्रोर श्रदा । इसके क्रभाव में नाग्ना। ४९, ४२ ( कर्म-) योग और झान का प्रयक् उपयोग वतला कर, g. <u>£</u>£<del>2-£</del>4 दोनों के भाश्रय से युद्ध करने के लिये उपदेश। ...

पाँचवाँ श्रध्याय-संन्यासयागा

१, २ यह स्पष्ट प्रश्न कि, संन्यास श्रेष्ट है या कर्मयोग । इस पर भगवान् का

यह निश्चित उत्तर कि मोज्ञप्रद तो दोनों हैं, पूर कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। ३—६ सङ्कर्षों को छोड़ देने से कर्मयोगी नित्यसंन्यासी ही होता है, छौर बिना कर्म के संन्यास मी सिद्ध नहीं होता। इसिलये तत्त्वतः दानों एक ही हैं। ७–१३ मन सदैव संन्यस्त रहता है, और कर्म केवल इन्द्रियों किया करती हैं, इसिलये कर्मयोगी सदा अलिस, शान्त और मुक्त रहता है। १४,१५ सच कर्तृत्व और मोकत्व प्रकृति का है, परन्तु खज्ञान से आत्मा का खयवा परमेश्वर का सममा जाता है। १६,१७ इस खज्ञान के माश से, पुनर्जन्म से छुटकारा। १८—२३ ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होने-वाले समदर्शित्व का, श्यिर छुद्धि का और सुलन्दुःख की ज्ञमता का वर्णान। २६—२५ सर्वभृताहितार्थ कर्म करते रहने पर भी कर्मयोगी। इसी लोक में सदैव ब्रह्मभूत, समाधिस्य और सव भूतों का मित्र जान लेने का फल।...पृ०६८७–६६६

#### छठा अध्याय∸ध्यानयोग ।

१, २ फलाशा छोड़ कर कर्तव्य करनेवाला ही सचा संन्यासी और योगी है । संन्यासी का अर्थ निराग्न और अक्रिय नहीं है । ३,४ कर्मयोगी की साधनावस्था में और सिद्धावस्था में शम एवं कर्म के कार्य-कारण का बदल जाना तथा योगा- एवं कर्म के कार्य-कारण का बदल जाना तथा योगा- एवं का लच्या। ४,६ योग को सिद्ध करने के लिये आत्मा की स्वतन्त्रता। ७-८ जिताल्म योगयुक्तों में भी समञ्जूद्धि की श्रेष्ठता। १०—१७ योग-साधन के लिये आवश्यक आत्मन और आहार-विहार का वर्णान। १८—२६ योगी के, और योग-समाधि के, आत्मन्तिक सुख का वर्णान। २४—२६ मन को धीरे-धीरे समाधिस्थ शान्त और आत्मन्तिक सुख का वर्णान। २४—२६ मन को धीरे-धीरे समाधिस्थ शान्त और आत्मन्तिक सुख का वर्णान। २४—२६ मन को धीरे-धीरे समाधिस्थ शान्त और आत्मन्ति केसे करना चाहिये? २०, २८ योगी ही महामूल और अत्मन्त सुखी है। २६—३२ प्राण्यामात्र में योगी की आत्मीपम्यबुद्धि। ३३—३६ अम्यास और वैराग्य से चक्कत मन का निग्रह। ३७—४५ अर्जुन के प्रश्न करने पर, इस विषय का वर्णान कि, योगअष्ट को अथवा जिज्ञासु को भी जन्म-जन्मान्तर में उत्तम फल मिलने से अन्त में पूर्ण सिद्धि केसे मिलती है। ४६, ४० तपस्वी, ज्ञानी, और है। सत्प्र अर्थना कर्मयोगी—और है। अत्प्र अर्थना कर्मयोगी—और है।

#### सातवाँ अध्याय—क्षान-विक्षानयोग।

१-३ कर्मयोग की सिद्धि के लिये ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का आरम्म। सिद्धि के लिये प्रयंत्न करनेवालों का कम मिलनां। ४—७ चेरांचरिवचार। भगवान् की अष्ट्रधा अपरा और जीवरूपी परा प्रकृति; इससे आगे सारा विस्तार। द—१२ विस्तार के साप्तिक आदि सब् मार्गों में गुँचे हुए परमेश्वर-स्वरूप का दिव्रश्रीन। १३—१५ परमेश्वर की यही गुणमंगी और दुस्तर माथा है, और उसी के श्रूर्शनां अर्थ होने पर मार्या से उद्धार होता है। १६-१६ भक्त चंतुर्विच हैं; इनमें ज्ञाने और है। अमेक जनमां से ज्ञान की पूर्णता और मगवत्मातिरूप निर्सं कार्ज । २०—६३

### आठवाँ अध्याय—अक्षरब्रह्मयोग ।

३—४ अर्जुन के प्रक्ष करने पर ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत अधिदैव, अधियज्ञ और अधिदेह की न्याख्या। उन सब में एक ही ईखर है। १—६ अन्तरकाल में भगवत्मरणा से मुक्ति। परन्तु जो मन में नित्य रहता है, वही अन्तकाल में भी रहता है; अत्तव्य सदैव भगवान् का स्मरण करने, और युक्त करने, के लिय उपदेश ६-१३ अन्तकाल में परमेश्वर का अर्थान के कार का समाधि-पूर्वक घ्यान और उसका फल। १४—१६ भगवान् का नित्य चिन्तन करने से पुनर्जन्मनाश। ब्रह्मलोकादि गतियाँ नित्य वहीं हैं। १७—१६ ब्रह्मा का दिन-रात, दिन के आरम्भ में अन्यक्त से सृष्टि को उत्पत्ति और रात्रि के आरम्भ में, उसी में लय। २०-२२ इस अन्यक्त से भी परे का अन्यक्त और यात्रि के आरम्भ में, उसी में लय। २०-२२ इस अन्यक्त से भी परे का अन्यक्त और यात्रि के आरम्भ में, उसी में लय। एक प्रक्रि प्राप्ति से पुनर्जन्म का नाश । २३—२६ देवयान और पितृयाण्यामार्गः, पहला पुनर्जन्म-नाशक है और दूसरा इसके विपरीत है। २७; २८ इन मार्गी के तत्व को जाननेवाले योगी को अत्युक्तम फल मिलता है, अतः तद्जुसार सदा व्यवहार करने का उपदेश।

## नवाँ अध्याय—राजविद्या राजगुह्ययोग ।

१-३ ज्ञान-विज्ञानयुक्त मिक्तमार्ग मोन्नप्रद होने पर भी प्रत्यन और सुलम है; अतएव राजमार्ग है। १-६ परमेश्वर का अपार योग-सामर्थ्य। प्राणिमात्र में रह कर भी उनमें नहीं है, और प्राणिमात्र भी उतमें रह कर नहीं हैं। १-१० मायात्मक प्रकृति के द्वारा सिष्ट की उत्पत्ति और संहार, भूतों की उत्पत्ति और लय। हतना करने पर भी वह निष्काम है, अतएव प्रालिस है। ११. १२ हसे बिना पह चाने, मोह में फैंस कर, मनुष्य-देइधारी परमेश्वर की अवज्ञा करनेवाले मूर्ल और आसुरी हैं। १३-१५ ज्ञान-यज्ञ के द्वारा अनेक प्रकार से उपासना करनेवाले देवी आसुरी हैं। १६-१६ ईश्वर सर्वत्र है, वही जगत का मा-आप है, स्वामी है, पोषक है और सले और का कर्चा है। २०-२२ औत यज्ञ-याग आदि का दीर्घ उद्योग यविष स्वर्गप्रद है, तो भी वह फल ज्ञानिस है। योग-होम के लिये विद ये आवश्यक सममे जाय तो वह मिक्त से भी साध्य है। २३-२५ अन्यान्य देवताओं की मिक्त सममे जाय तो वह मिक्त से भी साध्य है। २३-२५ अन्यान्य देवताओं की मिक्त पर्याय से परमेश्वर की ही होती है, परनतु जैसी भावना होगी और जैसा देवता होगा, फल भी वैसा ही मिलेगा। २६ भक्ति हो तो परमेश्वर फुल की पँखी से

í

#### दसवाँ अध्याय-विभूतियोग।

१-२ यह जान लेने से पाप का नाश होता है कि अजन्म परमेश्वर देवताओं से और ऋषियों से भी पूर्व का है। ४-६ ईश्वरी विभूति और योग। ईश्वर से ही दुद्धि आदि भावों की, सप्तिपेंगें की, भीर मनु की, एवं परम्परा से सब की, उत्पत्ति। ७-१३ इसे जाननेवाले भगवद्गक्तों को ज्ञान-प्राप्ति; परन्तु उन्हें भी बुद्धि-सिद्धि भगवान् ही देते हैं। १२-१८ अपनी विभूति और योग वतलाने के लिये भगवान् से अर्जुन की प्रार्थना। १६-४० भगवान् की अनन्त विभूतियों में से मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन। ४३, ४२ जो कुछ विभूतिमत, श्रीमत् और जर्जित् है, वह सब परमेश्वरी तेज है; परन्तु श्रंश से है।... ... १९०७५०-७६३।

#### ग्यारहवाँ अध्याय-विश्वद्भप-दर्शन योग ।

१-४ पूर्व प्रध्याय में यतलाये हुए अपने हैं भरी रूप को दिखलाने के लिये भगवान से प्रार्थना। ५-८ इस आश्चर्यकारक और दिव्य रूप को देखने के लिये, अर्जुन को दिव्यदिष्ट्यान । ६-१४ विश्वरूप का सञ्जयन्त वर्णान । १५-३१ विश्वरूप को देखने के लिये, अर्जुन को दिव्यदिष्ट्यान । ६-१४ विश्वरूप का सञ्जयन्त वर्णान । १५-३१ विस्मय और भय से नन्न होकर अर्जुन कृत विश्वरूप-स्तुति, और यह प्रार्थना कि मसत्त हो कर वतला कर कि 'में काल हूँ' फिर प्रर्जुन को उत्साहजनक ऐसा उपदेश कि पूर्व से ही इस काल के द्वारा असे हुए बीरों को तुम निमित्त बन कर मारो। ३५-४६ अर्जुनकृत स्तुति, समा प्रार्थना और पहले का सीम्य रूप दिखलाने के लिये विनय। ४७-५५१ विना अनन्य भक्ति के विश्वरूप का दर्शन मिलना दुर्लम है। फिर पूर्वस्वरूप-धारण। ५२-५४ विना भक्ति के विश्वरूप का दर्शन दिखलाओं को मी नहीं हो सकता। ५५ अतः मिक्त के निस्तक और निर्वेर होत्ये परमेश्वरापण दुद्धि के द्वारा कर्म करने के विषय में अर्जुन को सर्वायसारमूत अन्तम वपदेश।... ... १०६६-७०३।

#### वारहवाँ अध्याय-भक्तियोग।

१ पिछले अध्याय के, प्रान्तिम सारभूत, उपदेश पर अर्जुन का प्रश्न—व्यक्ती-पासना श्रेष्ट है या अव्यक्तोपासना १ र—द दोनों में गति एक ही है; परन्तु अव्यक्तो-पासना क्षेशकारक है, और व्यक्तोपासना सुलभ एवं शीव्र फलप्रद है। अतः निष्काम क्रम्पूर्वक व्यक्तोपासना करने के विषय में उपदेश। ६—१२ भगवान् में वित्त को हिषर करने का अभ्यास, ज्ञान-ध्यान ह्यादि उपाय, और इनमें कर्मफल-स्थाप -की श्रेष्ठता । १६-१६ भक्तिमान् पुरुष की हिषति का वर्षान और भगवत् 

# तेरहवाँ अध्याय—क्षेत्रं क्षेत्रज्ञाविमागयोग ।

१, २ मेत्र और चेत्रज्ञ की व्याख्या। इनका ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है। ३, ४ चेत्र-चेत्रज्ञविचार उपनिषदों का और ब्रह्मसूत्रों का है। ४,६ चेत्र-स्वरूपतत्त्वणा। ७-११ ज्ञान का स्वरूप-सन्त्वणा। तिहरूद अज्ञान । १२-१७ ज्ञेय के स्वरूप का स्वरूप-सन्तव्या। तिहरूद अज्ञान । १२-१७ ज्ञेय के स्वरूप का सन्ताया। १८ इस सब को जान सेने का फल । १६-२१ प्रकृति-पुरूष-विवेक। करने-धरनेवाली प्रकृति है, पुरूप अकर्ता किन्तु भोक्ता, इष्टा इत्यादि है । २२, २६ पुरुष ही देह में परमात्मा है। इस प्रकृति-पुरुष-ज्ञांन से पुनर्जन्म नष्ट होता है। २४, २४ आत्मज्ञान के मार्ग-ध्यान, सांख्यशंग, कर्मवोगा और श्रदापूर्वक श्रवण से भक्ति। २६-२८ चेत्र-सेवज्ञेत्रज्ञ के संयोग से स्थावर-जङ्गम सृष्टि; इसमें जो अविनाशी है वही परमेश्वर है। अपने प्रयत्न से उसकी प्राप्ति। २६,३० करने, धरनेवाली प्रकृति, है और आत्मा श्रक्तां है; सब प्राण्यामात्र एक में हैं और एक से सब प्राण्यामात्र होते हैं। यह जान लेने से ब्रह्म-प्राप्ति । ३१-३३ आत्मा श्रनादि काराण्यामात्र होते हैं। यह जान लेने से ब्रह्म-प्राप्ति । ३१-३३ आत्मा श्रनादि काराण्यान के सेव को जान लेने से परम सिद्धि ।...

## चौद्दवाँ अध्याय—गुणत्रयविभागयोग ।

१, २ ज्ञान-विज्ञानान्तरांत प्राणि-वैचित्र्य का गुण-मेद से विचार। वह भी भोचप्रद हैं। ३, ४ प्राणिमात का पिता परमेश्वर हैं और उसके अधीनस्य प्रकृति माता हैं। ५—६ प्राणिमात पर सन्त, रज और तम के होनेवाले परिणाम। १०-१३ एक एक गुण अलग नहीं रह सकता। कोई दो को दवा कर तीसरे की दृष्टि; और अत्येक की दृष्टि के सच्चण। १४-१८ गुण-प्रवृद्धि के अनुसार कमें के फल, और भरने पर प्राप्त होनेवाली गति। १६, २० तिगुणातीत हो जाने से मोच-प्राप्ति। २१-२५ अर्जुन के प्रश्न करने पर विगुणातीत के सच्चण का और आचार का वर्णन। २६, २७ एकान्तमित से त्रिगुणातीत अव्युत्या की सिद्धि, और फिर सब मोच के, धर्म के, एवं सुख के अन्तिम स्थान परमेश्वर की प्राप्ति।... ...पु००६३-७६६

# पन्द्रहवाँ अध्याय-पुरुषोत्तमयोग ।

१, २ अश्वत्यस्पी ब्रह्मवृत्त के वेदोक्त और सांख्योक्त वर्णन का मेल । ३-६असङ्ग से इसको काट डालना ही इससे परे के अव्यय पद की प्राप्ति का मार्ग है । अव्यय पद चार्णन । ७-११ जीव और लिङ्ग-ग्रारीर का स्वरूप एवं संबंध । ज्ञानी के लिये गोचर है । १२-१५ परमेश्वर की सर्वव्यापकता । १६-१८ चराज्ञर-रज्ञण । इससे पर पुरुषोक्तम । १६, २० इस गुद्ध पुरुषोक्तम-ज्ञान से सर्वज्ञता और कृतइससो पर पुरुषोक्तम । १६, २० इस गुद्ध पुरुषोक्तम-ज्ञान से सर्वज्ञता और कृत-

# सोलहवाँ अध्याय—देवासुरसम्पद्विमागयोग।

१-३ देवी सम्पत्ति के खब्बीस गुणा । ४ आसुरी सम्पत्ति के लज्ञणा । ५ देवी सम्पत्ति मोज्ञपद कार आसुरी वन्त्रकारक हैं। ६-२० आसुरी लोगों का विस्तृत वर्णन । उनको जन्म-जन्म में अधोगति मिलती है। २१, २२ नरक के त्रिविध द्वार-काम, कोच और लोग । इनसे बचने में कल्याणा है। २३, २४ शास्त्रनुसार कार्य अकार्य का निर्णय और आचरण करने के विषय में उपदेश । ...१०=०६—=१९॥

## सत्रहवाँ अध्याय-श्रद्धत्रयविभागयोग ।

१-४ अर्जुन के पूछने पर अकृतिस्वमावानुसार सालिक आदि त्रिविध अद्धां का वर्णन। जैसी अदा वैसा पुरुष। ५, ६ इनसे मित्र आसुर। ७-१० सालिक, राजस और तामस आहार। ११-१३ त्रिविध यहा। १४-१६ तप के तीन भेद--- शासीर, वाचिक और मानस। १७-१८ इनमें सालिक आदि मेदों से अत्येक त्रिविध है। २०-२२ सालिक आदि त्रिविध दान। २३ ॐ तत्सद अहानिर्देश। २४--४०इनमें ॐ से आरम्भस्चक 'तव' से निष्काम और सव से अशस्त कमें का समावेश होत है। २८ शेष कपीत् असद इहलोक और परलोक में निष्कल है। ए०-१६-८२१

#### अठारहवाँ अध्याय-मोत्तसंन्यासयोग ।

१,२ अर्जुन के पूछने पर संन्यास और त्याग की कर्मयोगमागीन्तर्गत व्याख्याएँ ३-६ कर्म का त्याज्य-बात्याच्यविषयक निर्णायः यज्ञ-याग कादि कर्मो को भी अन्यान्य कमों के समान निःसङ्ग ब्राद्धि से करना ही चाहिये। ७-६ कर्मद्राम के तीन मेद-सारिवक, राजस और तामस; फलाशा द्योड कर कर्चन्य कर्म करना ही सारिवक . त्याग है। १०, ११ कमफल-त्यामी ही सात्विक त्यामी है, क्योंकि कम तो किसी से भी खट ही नहीं सकता। १२ कर्म का त्रिविध फल सास्विक लागी प्रस्य को बन्धक नहीं होता। १२-१५ कोई भी कर्म होने के पाँच कारण हैं, केवल सनुष्य ही कारण नहीं है। १६, १० अतएव यह अहक्कारखुदि-कि में करता हूँ--खुट जाने से कमें करने पर भी अलिस रहता है। १८, १६ कमीचीदना और कमेंसंग्रह का सांख्येक लक्षण, और उनके तीन मेद । २०-२२ सांखिक आदि गुणु मेद से ज्ञान के तीन भेट । 'झविमकं विमकेयु' यह सात्त्विक ज्ञान है । २३---२५ कर्म की त्रिवि-धता । फलाशारिहत कमें सात्त्रिक है । २६-२८ कर्ता के तीन मेद । निःसङ्घ कर्ता साचिक है। २६-३२ बुद्धि के तीन, मेद्। ३३-३५ छति के तीन मेद। ३६-३६ सुख के तीन मेट । बात्म बुद्धियसाइज साखिक सुख है । ४० गुरा मेद से सारे जगत् के तीन भेद । ४१-४४ गुणुभेद से चातुर्वणुर्य की उपपत्तिः ब्राह्मण, स्त्रिय, वैश्य कौर शुद्ध के स्वभावजन्य कर्म । ४४, ४६ चातुर्वेग्रयं विहित स्वकर्माचरण से ही अन्तिम सिद्धि । ४७-४२ पर्धर्म भयावह है, स्वक्रम सदीव होने पर भी

मत्याज्य हैं; सारे कर्म स्वधमें के मनुसार निस्सक्ष बुद्धि के द्वारा करने से हो निक्त्यं. सिद्धि मिलती है। ५०-५६ इस बात का निरूपण कि सारे कर्म करते रहने से थी सिद्धि किस प्रकार मिलती है। ५७, ५० इसी मार्ग को स्त्रीकार करने के विषय में मर्जुन को वपदेश। ५६-६३ प्रकृति-धर्म के सामने महद्वार की एक नहीं चलती। ईमर की हो शरण में जाना चाहियं। मर्जुन को यह वपदेश कि इस गुद्ध को समम्म कर फिर जो दिल में माने, सो कर। ६४-६६ मगवान का यह मन्तिम माधासन कि सब धर्म छोड़ कर "मेरी शरण में मा," सब पापा से "में तुमे सुक्त कर दूँगा।" ६७-६८ कर्मयोगमार्ग की परस्पत को भागे प्रचलित रहने का श्रेष। ७०, ७१ उसका फलनाहात्य। ७२; ७३ कर्तव्यमोह नष्ट हो कर, मर्जुन की युद्ध करने के लिये तैयारी। ७४-७८ वस्त्राराष्ट्र को यह क्या सुना चुकने पर सक्षयक्तत वपसंहर।...

# श्रीमद्भगवद्गीता ।

प्रथमोऽध्यायः ।

**धृतराष्ट्र** उवाच ।

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पाँडवाश्चेव किमकुर्वत सञ्जय ॥ १.॥

#### पहला अध्याय।

िमारतीय युद्ध के घारम्भ में श्रीकृष्णु ने घर्जुन को जिस गीता का उपदेश किया है, उसका लोगों में प्रचार कैसे हुआ, उसकी परम्परा वर्तमान महाभारत अन्य में ही इस प्रकार दी गई है:--युद्ध आरम्भ होने से प्रयम ब्यासजी ने धतराष्ट्र से जा कर कहा कि " यदि तुम्हारी हुन्छा युद्ध देखने की हो तो मैं अपने तुम्हें दृष्टि देता हूँ। " इस पर एतराष्ट्र ने कहा कि में अपने कुल का चय अपनी दृष्टि से नहीं देखना चाइता । तब एकं श्वी स्थान पर बंठे बंठे, सब बातों का प्रत्यक्ष ज्ञान श्वी जाने के लिये सक्षय नामक सत को ध्यासजी ने दिव्य-दृष्टि देदी। इस सक्षय के द्वारा युद्ध के श्रविकल वृत्तान्त एतराष्ट्र को श्रवगत करा देने का प्रवन्ध करके व्यासजी चले ये ( मर्साः भीष्म. २ )। जब भागे युद्ध में भीष्म भ्राह्त हुए, धीर रक प्रवन्ध के भनुसार समाचार सुनाने के लिये पहले सक्षय धतराष्ट्र के पास गया, तब भीष्म के बारे में शोक करते हुए एतराष्ट्र ने सञ्जय को ब्याज़ा ही कि युद्ध की सारी वालों का वर्गान करो । तदनुसार सक्षय ने पहले दोना दलां की सेनाझां का वर्गान किया; और फिर एतराष्ट्र के पूछने पर गीता बतलाना आरम्भ किया है। आगे चल कर यही सब वार्ता व्यासजी ने अपने शिष्यों को, उन शिष्यों में से वैश्वरपायन ने जनमे. जय को, भीर भन्त में सौती ने शीनक को सुनाई है। महामारत की सभी छपी हुई पौरीयों में भीष्मपर्य के २५ वें अध्याय से ५२ वें अध्याय तक यही गीता कही गई 🕏 । इस परम्परा के ऋनुसार--- र

एतराष्ट्र ने पूछा – (१) है संक्षय ! कुरुक्षेत्र की पुरायभूमि में एकत्रित मेरे और पाराह्र के युद्धेच्छूक पुत्रों ने क्या किया ?

| इस्तिनापुर के चहुँ कोर का मैदान कुरुक्तेत्र है। वर्तमान दिल्ली शहर | इसी मैदान पर वसा हुका है। कौरव-पागडवों का पूर्वज, कुरु नाम का राजा | इस मैदान को इल से बड़े कष्टपूर्वक जोता करता था; अतप्व इसको सेत्र | (या खेत) कहते हैं। जब इन्द्र ने कुरु का यह वरदान दिया, कि इस

#### संजय उवाच |

श्र हर्षा त पाण्डवानीकं त्यूढं दुर्योधनस्तदा ।
वाचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमव्यति ॥ २ ॥
पद्यतां पाण्ड्रपुत्राणामाचार्य महतीं चसून ।
त्यूढां द्रुपद्पुत्रेण तवशिष्येण घीमता ॥ २ ॥
वत्र शूरा महेष्यासा भीमार्जुन समायुधि ।
युग्रुधानो विराटश्च हुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥
धृरकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।
पुराजित्कुंतिमोजश्च शैष्यश्च मरपुंगवः ॥ ५ ॥
युधामन्युश्च विकान्त उत्तमीजाश्च वीर्यवान् ।
सीमद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥
सीमद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥

सीमद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥

स्रोमद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥

स्रोमद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥

¦क्षेत्र में जो लोग तप करते करते, या युद में, मर जावंगे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तब उसने इस खेत्र में इल चलाना छोड़ दिया ( मभा. शब्य. ५३)। हन्द्र के इस वरदान के कारण ही यह खेत्र धर्म-खेत्र या प्रश्य-खेत्र कहलाने लगा। इस मेदान के विषय में यह कया प्रचलित है, कि यहाँ पर परग्रुशम ने |इक्कोस बार सारी प्रथ्वी को निःक्षत्रिय करके पिठ-तर्पण किया या; क्रोर क्रवां चीन काल में भी इसी खेत्र पर बड़ी बड़ी लड़ाह्यों हो खुकी हैं। ]

सक्षय ने कहा—(२) उस समय पाग्डवों की सेना को ब्यूह रख कर (सड़ी) देख, राजा दुर्योधन (दोग्रा) आचार्य के पास गया और उनसे कहने सगा, कि—

| [महाभारत; (ममा. भी. १९. ४-७; मतु. ७. १६१) के उन अध्यावों | |में, कि जो गीता से पहले लिखे गये हैं, यह वर्गान है कि जब कौरवों को सेना | |का भीष्म-द्वारा रचा हुआ न्यूह पाग्रडवों ने देखा और जब उनको अपनी सेना कम देख पड़ी, तब उन्होंने युद्धविद्या के अनुसार वज्र नामक म्यूह रचकर अपनी

· ¦सेना खड़ी की, युद्ध में प्रतिदिन ये व्यू ह बदला करते ये।]

(३) हे आचार्य ! पाराहुपुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिये, के जिसकी ग्यूह रचना तुम्हारे दुदिसान् शिष्य दुपद-पुत्र ( घष्टणुत्र ) ने की हैं। (४) इसमें शूर, महाधनुधर, और युद्ध में भीम तथा कर्जुन सरीखे युयुधान ( सात्यिक ), विराद और महारथी- दुपद, (५) ध्ष्टकेत, चेकितान और विर्यवाद काशिराज, पुरुजित क्रिन्तमोज और नरश्रेष्ठ शैब्य, (६) इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु और वीर्यशाली उत्तमीजा, एवं सुभदा के पुत्र ( अभिमन्यु ), तथा द्रीपदी के (पाँच ) पुत्र-ये सभी महारथी हैं।

दश इज़ार घनुर्धारी योदाओं के साथ अकेले युद करनेवाले को महा रियी कहते हैं। दोनों और की सेनाओं में जो रथी, महारथी अथवा अति- अस्माकं तु विशिष्टा ये ताम्निवीध द्विजोत्तम ।
नायका सम सैन्यस्य संझार्थ तान्त्रवीमि ते ॥ ७ ॥
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सिर्मीतजयः ।
अभ्वत्थामा विकर्णश्च सोमद्तिस्तयैव च ॥ ८ ॥
अन्ये च वहवः शूरा मद्ये त्यक्तजीविताः ।
नानाशस्त्रप्रहरणाः सवे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥
अपर्याप्तं तदस्माकं वलं भीमाभिरक्षितम् ।
पर्याप्तं तिदमेतेषां वलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ॥

| रया ये, उनका वर्षान उद्योगपर्व (६६४ से १७१ तक) के आठ अघ्यायों में किया | गया है। वहाँ बतला दिया है कि एएकेतु शिशुपाल का वेटा या। इसी अकार | पुरुजित कुन्तिमोज, ये दो भिन्न भिन्न पुरुषों के नाम नहीं हैं। जिस कुन्तिमोज | राजा को कुन्ती गोद दी गई यी, पुरुजित उसका श्रोरस पुत्र या, श्रोर कुन्तिमोज | श्रुर्जुन का मामा या (ममा. उ. १७१.२)। युधामन्यु श्रोर उत्तमोजा, दोनों पाझाल्य | ये, श्रोर चेकितान एक यादव था। युधामन्यु श्रोर उत्तमोजा देनों प्रश्चिन के | सकरस्वक ये। श्रीन्य शिवो देश का राजा या। ]

(७) है द्विजश्रेष्ट! सब हमारी स्रोर, सेना के जो मुख्य मुख्य नायक हैं उनके नाम भी में स्नापको मुनाता हूँ; ध्यान दे कर सुनिये। (८) स्नाप स्नोर भीप्म कर्णा स्नोर रागुजीत कृप, अश्वत्यामा स्नोर विकर्णा ( दुर्मोधन के सी भाइयों में से एक ),तया सोमदत्त का पुत्र ( भूरिश्रवा ), (६) एवं इनके सिवा वहुतेर सन्यान्य ग्रूर मेरे लिये प्राणा देने को तैयार हैं, क्रार सभी नाना प्रकार के शख चलाने में निपुणा तथा युद्ध में प्रवीग हैं। (१०) इस प्रकार हमारी यह सेना, जिसकी रक्षा स्वयं भीप्म कर रहे हैं, अपयाप सर्थात स्नपरिमित या समर्यादित हैं; किन्तु उन (पाएडवॉ की वह सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहा है, प्रयोग्न स्नपरिमित या मर्योदित हैं।

इस श्लोक में 'पयास' श्लोर 'श्लपयास' शब्दों के अर्थ के विषय में मत-भेट हैं। 'पर्यास' का सामान्य अर्थ 'वस' या 'काफी ' होता हैं इसिलयें कुछ लोग यह अर्थ वतलाते हैं कि "पायदवों की सेना काफी है और हमारी काफी नहीं है, "परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। पहले उद्योगपर्व में एतराष्ट्र से अपनी सेना का वर्यान करते समय उक्त मुख्य मुख्य सेनापतियों के नाम वतला कर, दुर्योधन ने कहा है कि "मेरी सेना वढ़ी और गुर्यावान है, इसिलये जीत मेरी ही होती "(ड. ५४. ६०—७०)। इसी मकार आगे चल कर भीत्मार्य में, जिस समय दोग्याचार्य के पास दुर्योधन फिरसे सेना का वर्यान कर रहा या, उस समय भी, गीता के उपर्युक्त श्लोकों के समान ही श्लोक उसने अपने ग्लुंह से ज्यों के हों कहें हैं।(भीत्म. ५१. १८—६)। और, तीसरी वात यह है कि सब सैनिकों को

# अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥ ११ ॥

श्रोत्साहित करने के लिये ही इपेयूर्वक यह वर्गान किया गया है । इन सव वातों का विचार करने से, इस स्थान पर, र अपयोत ' शब्द का " अमयोदित, अपार या अगांगित " के सिवा और कोई अर्थ ही नहीं हो सकता। 'पयोस' शब्द का धात्वर्थ " चहुँ ग्रोर (परि—)वेष्टन करने, योग्य (ग्राप्=प्रापर्हो) " है। परन्तु, " अ्रसुक काम के लिये पर्यास " या असुक सतुष्य के लिये पर्यास " इस प्रकार पर्यास शब्द के पीछे, चतुर्थी अर्थ के दूसरे शब्द जोड़ कर प्रयोग कर्ने से पर्यास शब्द का यह अर्थ हो जाता है—" उस काम के लिये या मनुष्य के लिये भरपूर अथवा समर्थ । " और, यदि 'पर्यात' के पिंछे कोई दूसरा शब्द न रखा जाने, तो केवल 'पर्याक्ष' शब्द का ऋषे होता है " भरपूर, परिमित या जिसकी गिनती की जा सकती है "। प्रस्तुत श्लोक में पर्याप्त शब्द के पीछे वूसरा कोई शब्द नहीं है, इसिलये यहाँ पर उसका उपर्युक्त दूसरा अर्थ (परि-मित या मर्यादित ) ही विवित्तत है; और, महाभारत के अतिरिक्त अन्यत्रं भी ऐसे अयोग किये जाने के उदाहरण ब्रह्मानन्दिगति कृत दीका में दिये गये हैं। कुछ लोगों ने यह उपपत्ति वतलाई है, कि दुर्योधन भय से अपनी सेना को ' अपयात ' अर्थात ' बस नहीं ' कहता है; प्रन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि दुर्योधन के ढर जाने का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता;किन्तु इसके विपरीत यह वर्णन पाया जाता है, कि दुर्योधन की बड़ी भारी सेना को देख कर पागड़वों ने बज़ नामक व्युद्ध-रचा और कोरवों की अपार सेना देख युधिष्टिर को बहुत खेद ु हुआ था ( सभा, भीजा, १६, ५ और २१, १ )। पाराडवॉ की सेना का सेनापति, े घुष्ट्रबुक्त या, परन्तु " भीम रचा कर रहा है " कहने का कारण यह है कि पहले दिन पाराडवीं ने जो बज्र नामका व्यूह रचा था उसकी रहा के लिये इस व्युद्द के अप्रभाग में भीम ही नियुक्त किया नया था, अतएव सेनारचक की दृष्टि | सेना दुर्योधन को वही सामने दिखाई दे रहा या। (मभा. भीष्म १६. ४-११,३३, { २४); और, इसी अर्थ में इन दोनों सेनाओं के विषय में, महाभारत से गीता के पहले के अध्यायों में "भीमनेत" और "भीप्मनेत" कहा गया है (देखी मभा. | भी, २०, १)<u>,</u>।]

(११) (तो अब) नियुक्त के अनुसार सब अयनों में अर्थात् सेना के मिब भिन्न प्रवेश-द्वारों में रह कर तुम सब को मिल करके भीष्म की ही सभी खोर से रहा करनी चाहिये।

िसेनापति भीट्य स्वयं पराक्रमी और किसी से भी हार जानवाले न ये। १५ सभी ओर से सब को उनकी रज्ञा करनी चाहिये, रज्जस कथन का कारण १ हुर्योधन ने दूसरे स्थल पर (सभा. भी. १५. १५—२०, ६६. ४०, ४१) यह वत- \$\$ तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ।
सिंहनादं विनद्योचेः शंखं दघ्मौ प्रतापवान् ॥ १२ ॥
ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ।
सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥
ततःश्वेतेहेयेयुंके महति स्यंदने स्थितौ ।
माधवः पाण्डवश्चेव दिल्यौ शंखौ प्रदण्मतः ॥ १४ ॥
पाञ्चजन्यं द्योकेशो देवद्चं धनज्ञयः ।
पाँड्रं दघ्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५ ॥
अनंतविजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः ।
नकुलः सहदेवश्च सुद्योपमणिपुणको ॥ १६ ॥
कारयश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः ।
धृष्ट्युक्तो विराटश्च सात्यिकश्चापराजितः ॥ १७ ॥
द्रपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशःपृथिवापते ।

हाया है, कि भीष्म का निश्चय या कि हम शिखराडी पर शस्त्र न चलावेंगे, इस. |लिये शिखराढी की स्रोर से भीष्म के घात होने की सम्भावना यी। स्रतएव सब |को सावधानी रखनी चाहिये---

> ऋरत्यमाणं हि वृक्ते इन्यात् सिंहं महावलम् । मा सिंहं जम्बुकेनेव धानयेवाः शिखराडिना ॥

[" महाबलवान् सिंह की रजा न करें, तो मेड़िया उसे मार डालेगाः, इसलिये । जम्बुक सद्धा शिखराडी से सिंह का घात न होने दो।" शिखराडी को छोड़ छोर | दूसरे किसी को भी ख़बर लेने के लिये भीप्म अकेले ही समर्थ थे, किसी की | सह्यता की उन्हें अपेजा न थी। ]

( १२ ) ( इतने मं ) दुर्योधन को स्पति हुए प्रतापशाली युद्ध कीरव िरतामत्त्र ( सेनापति भीष्म ) ने सिंह की ऐसी युड़ी गर्जना कर ( लड़ाई की सलामी के लिये सापना शंख फूँका। (१३) इसके साय ही साय स्रनेक शंख, मेरी ( नीयतें ), प्रगुच आनक स्रीर गोसुख ( ये लड़ाई के बाने ) एकदम वजने लगे स्रीर हन याजों का नाव चारों स्रीर खूब गूंज दका। (१४) अनन्तर सफेद घोड़ों से जुते हुए बड़े रय में बेठे हुए माधव ( श्रीकृष्ण ) स्रीर पाराडव ( अर्जुन ) ने ( यह सूचना करने के लिये कि सपने पत्त की भी तैयारी है, प्रत्युत्तर के ढंग पर ) दिव्य शंख वजाये। (१५) हम्मे-केश स्रयांत श्रीकृष्ण ने पाराजन्य ( नामक का शंख ), स्रर्जुन ने देवदत्त, भगद्धर कर्म करनेवाले वृकोदर सर्यांत्र भीमसेन ने पीराडू नामक यड़ा शंख फूँका; (१६) कुन्ती-, प्रत्र राजा युधिष्टिर ने स्नन्तविजय, नकुल स्रोर सहदेव ने सुवोप एवं मारागुप्पक, (१७) महाधनुर्धर काशिराज, महारयी शिखराडी, प्रष्टपुक्त, विराट, स्रजेय सालाड़ि,

सौमद्रश्च महाबाहुः शंखान्दध्मुः पृथक् पृथक् ॥ १८॥ स घोषो घातराष्ट्राणां हृद्यानि न्यदारयत् । नंसश्च पृथिवीं चैव तुमुलो ह्यजुनादयन् ॥ १९॥ वय न्यवस्थितान्द्रपृषा घातराष्ट्रान्किपिष्वजः । प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते घजुरुयस्य पांडवः ॥ २०॥ हृषीकेशं तदा वाक्यमिद्माह् महीपते ।

अर्जुन उवाच ।

सेनयोरुमयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ यावदेतान्निरीस्नेऽहं योद्दुकामानवस्थितान् । कैर्मया सह योद्ध्यमस्मिन् रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य पतेऽत्र समागताः । धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्द्धे प्रियचिकीर्पवः ॥ २३ ॥

संजय उदाच ।

प्वमुक्ती दृषीकेशो गुडाकेशेन भारत । सेनयोक्सयोर्भध्ये स्थापयित्वा रयोत्तमम् ॥२४॥

(९८) दुपट और ट्रोपट्री के (पाँचों येटे, तया महावाहो सौमट्ट (अभिमन्यु), इन सव ने, हे राजा (एतराप्ट्र)! चारों भ्रोर अपने अपने अलग अलग शंख बजाये। (१६) आकाश भौर पृथिची को दहला देनेवाली उस नुमुल आवाज़ ने कौरवाँ अ कसेजा फाड़ दालाः।

(२०) भनन्तर कौरवों को व्यवस्था से खड़े देख, परस्पर एक दूसरे पर शक्य हार होने का समय भाने पर, किपश्वज पाग्रुडव भर्यात् अर्जुन, (२१) हे राजा एतराष्ट्र! श्रीकृत्या से ये शब्द बोला – भर्जुन ने कहा – हे अच्युत! मेरा रव दोनां सेनामां के बीच लेचल कर खड़ा करों, (२२) इतने में युद्ध की इच्छा से तैयार हुए इन होगों को में अवलोकन करता हूँ; भार, मुझे इस राग्संग्राम में किनके साथ लढ़ना है, एवं (२२) युद्ध में दुईदि दुर्योधन का कत्याग्य करने की इच्छा से यहाँ जो लड़ने-वाले जमा हुए हैं, उन्हें में देख लूँ। संजय बोला-(२४) हे एतराष्ट्र! गुड़ाकेश अर्यात् आलस्य को जीनेवाले भर्जुन के इस प्रकार कहने पर हशेकेश अर्थात् इन्द्रिमें के स्वामी श्रीकृत्या ने (अर्जुन के) उत्तम रय को दोनों सेनामों के मध्यमाग में ला कर खड़ा कर दिया; भार-

िहिपीकेश और गुडाकेश शब्दों के जो अर्थ उपर दिये गये हैं, वे टीकाकारी दे के मतानुसार हैं । नारदपश्चरात्र में भी 'हपीकेश' की यह निरुक्ति है कि दे हिपीक=इन्द्रियों और उनका ईश=स्वामी (ना. पद्ध. ५. ५. १०); और समस्केष भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महोक्षिताम् । उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ तत्रापश्यस्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान् । आचार्यान्मातुलान्भातृन्तुनान्पौत्रान्सर्जीस्तथा ॥ २६ ॥ श्वश्चरान्सुहृदश्चेव सेनयोक्सयोरिप । तान्समोक्ष्य स काँतेयः सर्वान्त्रन्थुनवस्थितान् ॥ २७ ॥

'परं चीरस्वामी को जो टीका है, उसमें लिखा है, क़ि हृपीक ( चर्यांव इन्द्रियाँ ) शब्द हुप्=म्नानन्द देना, इस धातु से बना है, इन्द्रियों मनुष्य को स्नानन्द देती हैं इसलिये वन्हें हपीक कहते हैं । तयापि, यह शक्का होती, कि हपीकेश श्रीर गढाकेश का जो अर्थ उपर दिया गया है, वह ठीक है या नहीं । क्योंकि ह्पीक ( भर्यात् इन्द्रियाँ ) और गुडाका ( भ्रयोत निदा या भ्रालस्य ) ये शब्द प्रचलित नहीं हैं हपीकेश और गुडाकेश इन दोनों शब्दों की न्युत्पत्ति दसरी रीति से सी लग सकती है। हपोक। ईश भार गुढाका। ईश के बदले हपी। कीर गुडा। केश ऐसा भी पदच्छेद किया जा सकता है; और फिर यह अर्थ हो सफता है, कि हुपी अर्यात् हुर्प से खड़े किये हुए या प्रशस्त जिसके केश ( बाल ) हैं वह श्रीकृत्या, भीर गुडा अर्थात् गृढ या घरे जिसके केश हैं, वह भर्जुन । भारत के !टीकाकार मीलकराठ ने गुडाकेश शब्द का यह क्षर्य, गी. १०. २०. पर अपनी रीका में, विकल से सुचित किया है; श्रीर सुत के बाप का जो रोमहर्पण नाम 🕏, उससे हुपीकेश शब्द को ब्रिलिल दूसरी ज्युत्पत्ति को भी क्रसम्भवनीय नहीं कह सकते । महाभारत के शातिपर्वान्तर्गत नारायणीयापाल्यान में विच्छा के मुख्य मुख्य नामों की निरुक्ति देते हुए यह अर्थ किया है कि हुपी अर्थात - आतन्ददायक और केश अर्थात किरगा, और कहा है कि सूर्य-चंन्द्र-रूप अपनी . ! विभृतियों की किरणों से समस्त जगत को हिपत करता है, इसलिये उसे हफ्रे-किया कहते हैं ( शांति. ३४१. ४७ कोर ३४२. ६४,६४ देखो; उद्यो. ६६,६); और, पहले खोकों में कहा गया है, कि इसी प्रकार केशव शब्द भी केश कर्यात किरता शब्द से बना है (शां. ३४९. ४७)। इनमें कोई मी अर्थ क्यों न लें; पर श्रीक्रप्ता और भर्जुन के ये नाम रखे जाने के, सभी श्रंशों में, योग्य कार्गा वत-- | ज्ञाये जा नहीं सकते । लेकिन यह दोप मैरुक्तिकों का नहीं है । जो व्यक्तिवाचक या विशेष नाम अत्यन्त रूढ़ हो गये हैं, वनकी निरुक्ति क्तलाने में इस प्रकार की भड़वनों का भाना या मतभेट हो जाना विलकुल सहज बात है।]

(१५) नीप्म दोस तथा सब राजाओं के सामने ( वे ) योले, कि " धर्जुन ! यहाँ प्कत्रिप्त हुए इन काँखों को देखो "! (२६) तब धर्जुन को दिखाई दिया, कि वहीं पर इकड़े हुए सब (धराने ही ) बढ़े-बूढ़, ध्वाजा, ध्वाचार्य, मामा, भाई, बेटे, नाती, किन्न, (२७) सुसर खाँर स्नेही दोनों ही सनाओं में हैं; (धाँर इस प्रकार) यह देख

### कृपया परयाविष्टो विषीदश्चिदमत्रवीत् । अर्जुन उवाच ।

💱 रुप्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपरिणतम् ॥ २८ ॥ सीदंति मम गात्राणि मुखं च परिशुप्यति । वेपयुश्च शंरीरे मे रोमहर्षश्च जायते॥ २९॥ ंगाण्डीवं संसते हस्तात्वक्चैव परिदद्यते । ं न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः॥ ३०॥ ं निमित्तानि च पश्यामे विपरीतानि केशव। न च श्रेयोऽनुपस्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । कि नो राज्येन गोविंद कि भोगेजीवितेन वा ॥ ३२॥ येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ! त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥३३॥ आचार्याः पितरः पुत्रास्तयेव च पितामहाः। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः स्योलाः संबंधिनस्तधा ॥ ३४ 🏾 प्तान्न हन्तुमिञ्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन अपि तैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महाकृते ॥ ३५॥ निहत्य धार्तराष्ट्रात्रः का प्रीतिः स्याजनार्दन ।

कर, कि वे सभी एकत्रित इसारे वान्धव हैं, कुन्तीपुत अर्जुन (२८) परम करण से व्याप्त होता हुआ खित्र हो कर यह कहने लगा—

मजुन ने कहा—ह कृप्णा! युद करने की हच्छा से (यहाँ) जमा हुए हुन स्वजनों को देख कर (२६ मेरे गात शियल हो रहे हैं, मुँह स्व रता है, शरीर में क्रिकेंपी डठ कर रोषुँ भी खड़े हो गये हैं; (३०) गागडीव (घतुप) हाय से गिरा पड़ता है और शरीर में भी सर्वत्र दाह हो रहा है; खड़ा नहीं रहा जाता और मेरा मन चकर सा खा गया है। (३१) इसी प्रकार हे केशव! (मुमे सर्व) लग्ध विपरीत दिखते हैं और स्वजनों को युद्ध में गार कर श्रेय प्रयाद करवाण (होगा ऐसा) नहीं देख पड़ता। (३२) दे कृप्णा! मुम्ने विजय की हच्छा नहीं, न राज चाहिये और न सुख ही। हे गोविन्द! राज्य, उपयोग याजीवित रहने से ही हमें हसका क्या उपयोग है? (३३) जिनके लिये राज्य की, उपमोगों की कार मुखं कि हच्छा करनी यी, वे ही ये लोग जीव कार सम्पत्ति की बाशा छोड़ कर युद्ध है विये खड़े हैं। (३४) बाचार्य, बड़ेन्दुड़े, लड़के, दादा, मामा, ससुर, नाती, साले और सम्बन्धी, (३५) यद्यपि ये (हमें) मारने के लिये खड़े हैं, तयापि हे मसुस्वा ही स्वीनस्व के राज्य तक के लिये, में (इन्हें) मारने की हच्छा नहीं करता; कि खेलोक्स के राज्य तक के लिये, में (इन्हें) मारने की हच्छा नहीं करता; की खेलोक्स के राज्य तक के लिये, में (इन्हें) मारने की हच्छा नहीं करता; की

पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तेराध्रान्स्वबांधवान् । स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥ यद्यप्येते न पञ्चन्ति लोमोपहतचेतसः । कुलक्षयकृतंदोपं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३८ ॥ कथं न श्रेयमस्माभिः पापादस्मान्निवार्तितुम् । कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्याद्धिर्जनार्दन ॥ ३९ ॥

प्रथ्वी की बात है पया चीज़ ? (३६) हे जनार्दन! इन कौरवों की मार कर इमारा कौन सा प्रिय होगा ? यद्यपि ये आततायी हैं, तो भी इनकी मारने से हमें पाप ही स्रगेगा। (३७) इसलिये हमें अपने ही बान्धव कौरवों को मारना उचित नहीं है क्योंकि, हे मीघव! स्वजनों को मार कर हम सुखी क्योंकर होंगे ?

[अप्रिदो गरदश्चेष शस्त्रपाणिर्धनापदः। क्षेत्रदाराहरश्चेष पडेते आतता-यिनः॥ (विसप्टस्ट. ३. १६) अर्थात् घर जलाने के लिये आया हुँचा, विष देनेवाला, हाय में हथियार ले कर मारने के लिये आया हुआ, धन लूट कर ले जिनेवाला और श्री या खेत का हरणकर्ता—ये छः अततायी हैं। मनु ने भी कहा है, कि इन दुष्टों को वेषड़क जान से मार डाले, इसमें कोई पातक नहीं है (सनु. ६. ३५०,३५१)]

(३८) लोभ से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है,उन्हें छुल के छय से, होनेवाला होप और मित्रद्रोह का पातक यद्यपि दिखाई नहीं देता, (३६) तथापि हे जनाईन! कूलचय का दोप हमें स्पष्ट देख पढ़ रहा है, अतः इस पाप से पराइसुख होने का बात हमारे मन में आये बिना केसे रहेगी?

| प्रथम से ही यह प्रत्यन्न हो जाने पर कि. युद्ध में गुरुवध, सुदृद्धघ और | कुलच्य होगा, लड़ाई सम्बन्धी अपने कर्तन्य के विषय में अर्जुन को जो न्यामाह | हुआ, उसका क्या बीज है ? गीता में जो आगे प्रतिपादन है, उससे इसका क्या | सम्बन्ध है ? और उस दृष्टि से प्रयमाध्याय का कौन सा महस्व है? इन सव प्रश्नों | का विचार गीतार हस्य के पहले और फिर चौद हुवें प्रकरण में हमने किया है, | उसे देखों । इस स्थान पर ऐसी साधारण युक्तियों का बढ़ेस किया गया है जैसे, | लोम से बादि नष्ट हो जाने के कारण दुष्टों को अपनी दुष्टता जान न पड़ती हो, | तो चतुर पुरुषों को दुष्टों के फन्द में पड़ कर दुष्ट न होना चाहियें—न पाप | प्रतिपाप: स्यात्—उन्हें चुप रहना चाहिये । इन साधारण युक्तियों का ऐसे | प्रसक्त पर कहाँ तक उपयोग किया जा सकता है, अयवा करना चाहियें!—यह | भी जपर के समान ही एक महत्व का प्रभ है, और इसका गीता के अनुसार जो | कत्तर है, उसका हमने गीतार हस्य के बारहवें प्रकरण ( प्रष्ट ३६०—३८६) में | निरुपण किया है । गीता के अगले अध्यायों में जो विवेचन है, वह अर्जुन की

कुलक्षये प्रणव्यान्त कुलधर्माः सनातनाः ।
धर्मे नष्टे कुलं हत्स्वसधर्माऽमिमवत्तुत ॥४० ॥
अधर्मामिमवात्तृष्ण प्रदुष्यान्ति कुलिस्रयः ।
स्त्रीय दुष्टास् वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥
संकरो नरकायेव कुल्झानां कुलस्य च ।
पतन्ति पितरो हापां लुसपिडोदकाक्रेयाः ॥ ४२ ॥
दोपरेतैः कुल्झानां वर्णसंकरकारकः ।
उत्सायन्ते जातिधर्माः कुल्धर्मान्त्रः शाश्वताः ॥ ४३ ॥
उत्सायन्ते जातिधर्माः कुल्धर्मान्त्रः शाश्वताः ॥ ४३ ॥
उत्सायन्ते जातिधर्माः कुल्धर्मान्त्रः शाश्वताः ॥ ४२ ॥
उत्सायन्ते जातिधर्माः कुल्धर्मान्त्रः ।
उत्सायन्ते जातिधर्माः कुल्धर्मान्त्रः ॥ ४४ ॥
वत्स्वकुल्धर्माणां मनुष्याणां जनादंन ।
नरके नियतं धासो मन्त्रात्यनुष्ठाश्चर्मा ॥ ४५ ॥
यद्वात्यस्वलोमेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥
यदि मामप्रतीकारमश्ले दास्त्रपाणयः ।
धार्तराष्ट्रा रणे हन्यस्तन्मे क्षमतं मन्त्रत् ॥ ४६ ॥

पाराराष्ट्रा राज हर्नुस्तारम क्षमार सवत् । ठ६॥
| उन शंकाओं की निगृत्ति करने के लिये हैं, कि जो उसे पहले अध्याय में हुई गीं,
| इस बात पर ध्यान दिये रहने से गीता का तात्पर्य सममने में किसी प्रकार का
| सन्देह नहीं रह जाता। मारतीय युद्ध में एक ही राष्ट्र और धर्म के लोगों
| में फूट हो गई यी और वे परस्तर मरने मारने पर उतारू हो गये थे। इसी
| कारता से उक्त शक्कां उत्तरक हुई हैं। अर्जाचीन इतिहास में जहाँ जहाँ ऐसे
| प्रसङ्ग आये हैं, वहाँ चहाँ ऐसे ही प्रश्न उपस्थित हुए हैं। अस्तु, आगे कुलवय
| से जो जो अनर्थ होते हैं, उन्हें अर्जुन स्पष्ट कर कहता है।

(४०) कुल का च्रय द्वांते से सनातन कुलधर्म नष्ट द्वांते हैं, बार (कुल-)ध्मां क छूटने से समूचे कुल पर घ्रधर्म की घाक जमती हैं; (४१) हे कुनए! श्रधर्म के फेलने से कुलिखियाँ विगड़ती हैं; हे चार्पोय! खियों के बिगड़ जाने पर, वर्ण सक्कर होता है। (४२) और वर्णसङ्गर होने से वह कुलधातक को और (समप्र) कुल को निश्चय ही नरक में ले जाता है, एवं पिराडदान और तर्पणादि क्रियाओं के ख़ुप्त हो जाने से उनके पितर भी पतन पाते हैं। (४३) कुलघातकों के इन वर्णसङ्ग कारक दोपों से पुरातन जातिध्यन और कुलधर्म वत्यन्न होते हैं; (४४) बार हे जाति हैं, उनको निश्चय ही नरकवास होता है।

(४५) देखो तो सही! हम राज्यसुख सोम से स्वतना को मार्ल के लिये वचत हुए हैं, (सचमुच) यह इसने एक यदा पाप करने की योजना की हैं! (१६) इसकी अपेदा मेरा अधिक कत्यागा तो इसमें होगा कि में निशास हो कर प्रतिकार करना छोड़ दूँ, (और ये) शस्त्रधारी कोरव मुम्ते रण में मार-हालें। सञ्जयने कहा-

#### संजय उवाच |

प्रमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्य उपिधशत् । विस्रुष्य स्रशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७ ॥ ' इति श्रीमद्रगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽभ्यायः ॥ १ ॥

(४७) इस प्रकार रणभूमि में भाषण कर, शोक से व्यथितचित्त अर्जुन ( द्वाय का ) अनुष्यन्वाण ढाल कर रथ में अपने स्थान पर वॉर्झा बैठ गया!

[रय में खड़े हो कर युद्ध करने की प्रगाली यी, खतः "रय में अपने स्थान पर बैठ गया" हुन शब्दों से यही अर्थ अधिक ब्यक होता है, कि खिल हो जाने के कारण युद्ध करने की उसे इच्छा न थी। महाभारत में कुछ स्थलीं पर इन रयों का जो वर्णान है, उससे देख पड़ता है, कि भारतकालीन रथ प्रायः दो पिह्वों के होते थे; वड़े-बड़े रथों में चार-चार घोड़े जाते जोते ये और रथी पूर्व सारथी—दोनों अंगले भाग में परस्पर एक दूसरे की भानू-बाजू में बैठते थे। रथ की पहचान के लिये प्रस्के रय पर एक प्रकार की विशेष घ्वजा लगी रहती थी। यह बात प्रसिद्ध है, कि अर्जुन की घ्वजा पर प्रस्त हुनुसान ही बैठे थे।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये दुए स्वर्धात् कहे दुए उपनिषद् में ब्रह्मविधा-न्तर्गत योग—सर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृत्या श्रीर ऋर्जुन के संवाद में, सर्जुन विपादयोग नामक पहला श्रम्याय समास दुस्रा।

[गीतारहस्य के पहले ( पृष्ठ ३ ), तीसरे ( पृष्ठ ५६ ), झाँर म्यारह्वें | (पृष्ठ ३५३ ) मकरण में इस सक्कल्प का ऐसा खर्य किया गया है कि ,गीता में | केवल महाविद्या ही नहीं है, किन्तु उसमें महाविद्या के झाधार पर कमेयोग का | प्रतिपादन किया गया है। यदिष यह सहस्य महाभारत में नहीं है, परन्तु यह | गीता पर संन्यासमार्गी टीका होने के पहले का होगा; धर्मोंके संन्यासमार्ग का | कोई मी पिराटत ऐसा सहस्य न लिखेगा। चौर इससे यह प्रगट होता है, कि | गीता में संन्यासमार्ग का प्रतिपादन नहीं है; किन्तु कमेयोग का, शाख समफ कर, | संवाद रूप से विवेचन है। संवादात्मक और शाखीय पदांति का मेद रहस्य के | चौदहवं प्रकरण के आरम्भ में बतलाया गया है। ]

द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाचे ।

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् । विषीदन्तिमदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

क्रतस्त्वा कदमलमिदं विपमे समुपस्थितम्। अनार्यज्ञष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जेन ॥ २ ॥ क्लैंड्यं मा स्म गमः पार्थं नैतत्त्वय्युपपद्यते । क्षद्रं हृदयदौर्वरुषं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥

अर्जुन उवाच ।

§§ कर्य भीष्ममहं संख्ये होणं च मधुसूद्रन। इप्रभिः प्रतियोत्स्याभि पूजार्ह्वविरेसुद्व ॥ ४ ॥ गुरुनहत्वा हि महानुभावान् थ्रेयो मोक्तुं मैक्यमपीह लोके। हत्वार्यकामांस्तु गुरुनिहैच भुंजीय मोगान् रुधिरप्रदिग्धान्॥ ५॥ द्सरा अध्याय।

सक्षय ने कहा-(१) इस प्रकार करुगा से व्याप्त, झाँखां में झाँसू भरे हुए आँर विपाद पानवाल अर्जुन से मधुसूदन (श्रीकृष्ण) यह ब्रोले-श्रीमगवान ने कहा-(२) हे अर्जुन! सङ्कट के इस प्रसङ्ग पर तेरे (मन में )यह मोह (करमल) कहाँ से आ गया, जिसका कि आर्य अर्थात् सत्पुरुपों ने (कमी) आवरण नहीं किया, जो अधोगति को पहुँचानेवाला है, और जो दुप्कीतिकारक है? (३) है पार्य ! ऐला नामर्द मत हो ! यह तुमे शोभा नहीं देता । अरे शशुओं को ताप देने-वाले ! अन्तःकरण की इस चुद्र हुर्वलता को छोड़ कर ( युद्ध के लिये ) खड़ा हो !

[इस स्थान पर इस ने परन्तप शब्द का खर्य कर तो दिया है; परन्तु बहुतेरे दीकाकारों का यह मत हमारी राय में युक्तिसङ्गत नहीं है कि अनेक स्थानी पर म्प्रानेवाले विशेषणा-रूपी संवे।धन/या कृत्या-मर्जुन के नाम गीता में हेतुर्गीमत अयवा अभिप्राय सहित प्रयुक्त हुए हैं। हमारा मत है, कि पबरवना के लिये अञुकूल नामों का प्रयोग किया गया है और उनमे कोई विशप अर्थ विहर नहीं। ्रे हैं। अतएव कई बार इम ने श्लोक में प्रयुक्त नामों का ही हूयह अनुवाद न कर े 'अर्जुन' या 'श्रीकृप्पा' ऐसा साधारण ऋतुवाद कर दिया है । ]

अर्धुन ने कहा-(४) हे मधुस्दन ! में (परम) पूज्य भीष्म और द्रोरा के साथ हे शत्रुनाशन ! युद्ध में वार्गों से कैसे लहूंगा ? (४) महात्मा गुरु सोगों को न मार कर, इस लोक में भीख माँग करके पेट-पालना भी श्रेयस्कर हैं; परन्तु अर्य-लोलुप न चैति द्विद्धाः कतरत्रो गरीयो यहा जयंम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषमास्तेऽविस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥६॥ कार्पण्यदोपोपहतस्वमावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः। यच्छ्रेयः स्पानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्पस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपत्नम्॥ न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोपणीमीद्रयाणाम्। अवाष्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्॥ ८॥ संजय उनाच।

प्वमुक्तवा हपीकेशं गुडाकेशः परंतपः।

( हों. तो भी ) गुरु लोगों को मार कर इसी जगत में मुक्ते उनके रक्त से सने हुए भोग भीगने पढ़ेंगे ?

ं ['गुरु लोगों' इस यहुवचनान्त शब्द से 'यह यहुवं' का ही अर्थ लेना चाहिये। क्योंकि विद्या सिखलानेवाला गुरु एक होगाचार्य को छोड़, सेना में आर कोई दूसरा न या। युद्ध छिड़ने के पहले जब गुरेते गुरु लोगों—अर्थाद्य मीप्म, देगेगा और शब्द-की पादवन्दना कर उनका आर्शावांद्र लेने के लिये युधिष्ठिर रेगाद्रण में, अपना कवच उतार कर, नम्नता से उनके समीप गये, तब शिष्ट- सम्प्रदाय का उचित पालन करनेवाले युधिष्टिर का अभिनन्दन कर सब ने इसका कारण चतलाया, कि दुर्योधन की और से इस क्यों लहेंगे।

श्चर्यस्य पुरुषो दासो दासस्वर्यो न कस्यचित् । इति सत्यं महाराज ! यदोऽस्म्ययेन काँरवैः॥

| "सच तो यह ई कि मतुष्य अर्घ का गुलाम ई, अर्थ किसी का गुलाम नहीं; | इसलिय हे युधिष्टिर महाराज! कोरवें ने मुक्ते अर्थ से जकड़ रखा ई" (ममा -| भी. आ. ४३, श्डो. ३५, ५०, ७६)। ऊपर जो यह " अर्थ-लोलुप" शब्द ई,वह | इसी श्लोक के अर्थ का चोतक है। ]

(६) इम जय प्राप्त करें या इमें ( वे लोग ) जीत लें—इन दोनों वातों में श्रेयस्कर कीन है, यह भी समभ्त नहीं पढ़ता। जिन्हें मार कर फिर जीवित रहने की इच्छा नहीं वे ही ये कारव ( युद्ध के लिये ) सामने ढटे हैं!

['गरीयः' शब्द से प्रगट होता है कि अर्जुन के मन में 'अधिकांश लोगों के |अधिक सुख ' कें समान कर्म और अक्स की लघुता-गुस्ता ठहराने की कसोटी थी; |एर वह इस बात का निर्योय नहीं कर सकता या कि उस कसोटी के अनुसार |किसकी जीत होने में अलाई है। गीतारहस्य ए. ८३-८५ देखें। ! ]

(७) दीनता से मेरी स्वामाविक शृति नष्ट हा गई है, (मुभे अपने) धर्म अर्थाव कर्त्तन्य का मन में मोह हो गया है, इसलिये में तुमते एछता हूँ। जो निश्चय से श्रेय-स्कर हो, वह सुके वतलको। में तुम्हरा शिष्य हूँ। मुक्त शर्यागत को सममाहये। (८) क्योंकि पृष्टवी का निष्काग्रस्क समृत्व राज्य या देवताओं (स्वर्ग) का मी

'न योस्य इति गोविंद्मुक्त्वा त्र्णीं वभूव ह ॥ ९ ॥ तमुवाच ह्योकेशः प्रहसन्नि भारत । सेनयोक्मयोर्भध्य विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ श्रीभगवानुवाच ।

§§ अशो ज्यानन्वशो चस्तं प्रहावादांश्च भापसे । स्वामित्व मिल जाय, तथापि मुसे ऐसा कुछ जो (साधन) नहीं नहर बाता, कि जो इन्द्रियों को सुला डालनेवाले मेरे इस शोक को दूर करें। सब्य ने कहा-(६) इस प्रकार श्रमुसन्तापी गुढाकेश क्षर्यांत् कर्जुन ने हपिकेश (श्रीकृप्ण) से कहा; कार ''में न लहुँगा" कह कर वह सुप हो गया (१०)। (फिर) है भारत (श्रतरष्ट)! दोनों सेनाकों के बीच सिक्ष होकर बैठे हुए अर्जुन से श्रीकृप्ण इन्न हसते हुए से बोले।

्रिक और तो स्त्रिय का स्वक्रमें और दूतरी और गुरुहत्वा एवं इतस्वय के पातकों का भय-इस सोंचातानी में ''मरें या मारें' के ममेले में पढ़ कानिका भौंगने के लिये तैयार हो जानेवाले ऋर्डन को अब मगवान् इसजगत्में उसके सर्वे कर्तन्य का टपदेश करते हैं। अर्जुन की शहा यी कि लड़ाई जैसे कमें से बान्स ेका कल्यामा न होगा। इसी से, जिन टट्सर पुरुषों ने परनहा का ज्ञान भास कर बापने जातमा का पूर्ण करवाण कर लिया है, वे इस दुनिया में कैसा वर्ताव करते हैं, यहीं से गीता केटपदेश का आरम्भ हु आ. है। मगवान कहत हैं, किसंसार की चाल-दाल के परखने से देख पडता है. कि आत्मज्ञानी पुरुष के जीवन विताने के चनादिकाल से दो मार्ग चले का रहे हैं (गी. ३. ३; और गोता र प्र. ११ देखों)। बालुजान सम्पादन करने पर शुक्र सरीखे पुरुष संसार छोड़ कर बानन्द से भिन्ना मागत किरते हैं, तो जनक सरीखे दूसरे बालजानी ज्ञान के पुत्रात सी स्वधमौनुसार सोक के कल्यासार्य संसार के सेकड़ों व्यवहारों में अपना समय लगाया करते हैं। पद्दले मार्ग की सांस्य या सांख्यनिष्टा कहते हैं और दूसरे को कनयोग या योग कहते हैं (स्तो. ३६ देखों)। बबाप दोनों निष्टार्र प्रचलित हैं, तथापि इनमें कमयोग ही ऋषिक श्रेष्ठ हैं--गीता का यह सिदान्त आगे बतलाया जावेगा (गा. ५. २)। इन दोनों निष्टाओं में से अब अर्जुन के नित की चाह संन्यासिनिष्ठा की कौर ही अधिक वही हुई थी। अतर्व उसी मार्ग के तलज्ञान से पहले अर्जुन की भूल उसे सुमा दी गई है: और आगे ३२ व क्षोंक स कमेयोग का प्रतिपादन करना सगवान् ने बारम्म कर दिया है। सांख्य-मार्गवाले पुरुष ज्ञान के प्रश्रात् कर्म मले द्दी न करते द्दाँ पर उनका महाज्ञान कार कर्मयोग का महाज्ञान कुछ जुदा-जुदा नहीं । तब सौल्यानहा के सनुसार देखने पर भी झात्सा यदि झविनाशी और नित्य है, तो किर यह बक्वक व्यर्व है,कि "में अमुक को कैसे मार्कें । इस प्रकार निश्चित् उपहासपूर्वक अर्जुन से भगवान् का (असम कपन है।]

गतास्नगतास्ंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः ॥ ११ ॥ न त्वेवाहं आतु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः । न चैव न मविन्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥ १२ ॥ देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । तथा देहांतरप्राप्तिर्घारस्तत्र न मुहाति ॥ १३ ॥

श्रीभगवान् ने कहा-(११) जिनका शोक न करना चाहिये, त् उन्हीं का शोक कर रहा है और ज्ञान की वातें करता है! किसी केपाए। (चाहे) जायेँ या (चाहे) रहें, ज्ञानी पुरुप उनका शोक नहीं करते।

[इस स्ठोक में यह कहा गया है, कि पिराइत लोग प्रायों के जाने या रहने का शोक नहीं करते । इसमें जाने का शोक करना तो मामूली वात है, उसे न करने का उपदेश करना उचित है । पर टीकाकारों ने, प्राया रहने का शोक कैसा शोर क्यों करना चाहिये, यह शक्का करके वहुत कुळ चर्चा की है और कई एकों ने कहा है, कि मूर्ल एवं अञ्चानी लोगों का प्राया रहना, यह शोक का ही कारया है । किन्तु इतनी वाल की खाल निकालते रहने की अपेना 'शोक करना' शब्द ने का ही 'भला या बुरा लगना' अयवा 'परवा करना' ऐसा व्यापक अर्थ करने से ने कोई भी अङ्चन रह नहीं जाती । यहाँ इतना ही वक्तन्य है,कि ज्ञानी पुरुप को होनों वात एक ही सी होती हैं।

(१२)देखो न, ऐसा तो है ही नहीं कि मैं (पहले) कभी न था; तू और थे राजा लोग (पहले) न थे और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम सब लोग अब आगे न होंगे।

[इस स्कोक पर रामानुन भाष्य में जो टीका है, उसमें लिखा है:—इस खोक से ऐसा सिद्ध होता है कि 'में' अर्थात् परमेखर और ''त् एवं राजा सोग ' अर्थात् आर्थाः होनेनाले हैं, तो परमेश्वर औरआत्मा, दोनों ही प्रयक् स्वतन्त्र और नित्य हैं। किन्तु यह अनुमान ठीक नहीं है, साम्प्रदायिक आप्रह का है। क्योंकि इस स्थान पर प्रतिपाध हतना ही है, कि सभी नित्य हैं; वनका परस्परिक सम्बन्ध परहाँ वतलाया नहीं है और बतलाने की कोई आवश्यकता भी नथी। जहाँ वैसा प्रसङ्ग आया है, वहाँ गीता में ही ऐसा अद्वेत सिद्धान्त (गी. ८. ४;१३,३१) । स्पष्ट गीति से बतला दिया है कि समस्त प्राणियों के शरीरों में देहधारी आत्मा में अर्थात् एक ही परमेश्वर हूँ।

(१३) जिस प्रकार देह घारण करनेवाले को इस देह में वालपन, जवानी और बुढ़ापा प्राप्त होता है, उसी प्रकार (झागे) दूसरी देह प्राप्त हुआ करती है। (इसलिये) इस विषय में ज्ञानी पुरुष को मोह नहीं होता।

त्रिर्जुन के मन में यही तो वडा डर या मोह था, कि '' असक को में कैसे

श्री मात्रस्पर्शास्तु कोतेय शीतोष्णसुदुसदाः। व्यागमापायिनोऽनित्यास्तांस्तिस्तितिक्षस्य मारतः॥ १४॥ यं हि न व्यययन्येते पुरुषं पुरुषंमः। समदुःससुसं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते॥ १५॥

मार्क "। इसलिये उसे दूर करने के निमित्त तत्त्व की दृष्टि से भगवान पहले इसी का विचार वतलाते हैं. कि मरना क्या है और मारना क्या है (स्रोक्शन्टर)। मनुष्य केवल देह रूपी निरी वस्तु ही नहीं है, वरन् देह और आत्माका समस्य है। इनमें '—श्रद्वहार-रूप से व्यक्त होनेवाला ज्ञातमा नित्र और श्रमर है। वह स्राज है, कल या और कल भी रहेगा ही। स्रतएव भरना वा सारना शब्द टसके लिये टप्युक्त ही नहीं किये जा सकते और टसका शोक भी न करना ेचाहिये। अद वाकी रह गई देह, सो यह प्रगट ही है, कि वह अनित्य और नाशवान् है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो, सो वर्ष में सही, उसका तो े नाग होने ही को है--अब वाल्ड्यतान्ते वा मृत्युवें प्राणिनां भ्रुवः ( साग ५०. s.२= ); और एक देह हुट भी गई, तो क्मों के अनुसार स्राने दूसरा देह मिले विना नहीं रहतो. अतपुर उसका भी शोक करना उचित नहीं। सारांश, रेह या मात्मा, दोनों दृष्टियों से विचार करें तो सिद्ध होता है, कि मरे हुए का शोककरना रेपागलपन है। पागलपन मले ही हो पर यहा अवश्य वतलाना चाहिये, कि वर्त-सान देह का नारा होते समय जो होश होते हैं, उनके लिये शोक क्यों न करें। इतपुर अब मगवान् इन कायिक मुख्य-दुखों का स्वरूप वतला कर दिसलाते ेहें, कि उनका भी शोक करना उचित नहीं है। Ì

ि जिल पुरुष को ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान नहीं हुआ और इसी लिये जिसे नाम-रूपात्मक ज्ञात मिण्या नहीं जान पढ़ा है वह बाह्य पदायों और इन्टियों के मैसंयोग से होनेवाले शित-उपा खादि या सुख-दुःख खादि विकारों को सब मान कर, आत्मा में उनका खाड्यारोप किया करता है, और इस कारण से उसको दुःख पोड़ा होती है। परन्तु जिलने यह जान लिया है, कि ये समी विकार प्रकृति के हैं, आत्मा अकर्ता और अलिप्त है. उसे सुख और दुःख एक ही से हैं। अब प्राचुन से मनवान यह कहने हैं, कि इस समबुद्धि सेत् उनको सहन कर। और पहीं कर्य कराले खाड्याय में अधिक दिस्तार से वाणित है। शाहरभाव्य में

#### े §§ नासतो विद्यते मावो तामावो विद्यते सतः । उमयोरपि दृष्टाऽतस्त्वनयोस्तत्त्वदृशिभिः ॥ १६ ॥

!'मात्रा' शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है:—'मीयते एभिरिति मात्राः ' श्रयांत् जिनसे वाहरी पदार्थ मापे जाते हैं या ज्ञात होते हैं, उन्हें इन्द्रियाँ कहते हैं। पर मात्रा का इन्द्रिय कर्य न करके, कुछ लोग ऐसा भी क्रये करते हैं, कि इन्द्रियाँ से मापे जानेवाले शब्द रूप धादि ब्राह्म पदार्थी को साता कहते हैं और वनका इन्द्रियों से जो स्पर्श अर्थात् संयोग होता है, उसे मासास्पर्श कहते हैं।इसी कार्य को इसने स्वीकृत किया है। क्योंकि इस स्रोक के विचार गीता में आगे जहाँ पर आये हैं (गी. ४. २१--२३) वहाँ 'बाह्य-स्पर्श' शब्द है; और 'मातास्पर्श' शब्द का हमारे किये हुए अर्थ के समान, अर्थ करने से इन दोनां शब्दों का अर्थ एक ही सा हो जाता है। तथापि इस प्रकार ये दोनों शब्द मिलते-जुलते हैं, तो भी मात्रास्पर्श शब्द पुराना देख पडता है। क्योंकि मनुस्मृति ( ई. ५७. ) में, इसी खर्य में, मात्रासङ्ग शब्द खाया है और वृहदारायकोपनिपद में वर्षान है, कि मरने पर ज्ञानी पुरुप के श्वात्मा का मात्राश्चों से श्वसंसर्ग (मात्रा-ऽसंसर्गः) होता है अर्थात् वस मुक्त हो जाता है और उसे संज्ञा नहीं रहती ं (वृ. मार्ज्य. ४. ५. १४; वेस्. श्रांमा. १. ४. २२ )। शीतोप्ण और सुबद्धःख . पद उपलक्तगात्मक हैं, इनमें राग-द्रेप, सत-असत् और मृत्य-अमरत्व इत्यादि परस्पर-विरुद्ध द्वन्द्वीं का समावेश होता है। ये सब माया-सृष्टि के द्वन्द्व हैं। इसलिये प्रगट है, कि जानिस माया-सृष्टि के इन इन्हों की शान्तिपूर्वक सह कर, े इन दुन्हों से बुद्धि को छुडाये विना, बहा-प्राप्ति नहीं होती ( गी. २. ४५:७.२८ और गी. र. प्र. ६ प्र. २२ और २५४ देखो ) अब अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से इसी अर्थ को ज्यक कर दिखलाते हैं---

'(१६) जो नहीं ( असत् ) है, यह हो ही नहीं सकता, और जो हैं (सन्) उसका अभाव नहीं होता; तत्त्वज्ञानी पुरुषों ने 'सत् श्रीर श्रसत् ' दोनों का अन्त देख लिया है अर्थात् अन्त देख कर उनके स्वरूप का निर्णय किया है।

[ इस श्लोक के ' अन्त ! शब्द का अर्थ छोर ' रादान्त ', सि दान्त ' एवं ' ' फ़्तान्त' शब्दों (गी. १८, १३) के ' अन्त ' का अर्थ एक द्दी हैं। शाश्वतकाश ं (३८१) में ' अन्त ' शब्द के ये अर्थ हैं — '' स्वरूपमान्तयोरन्तमंतिकेऽपि मयुज्यते "। इस श्लोक में सत् का अर्थ बहा और असत् का अर्थ नाम-रूपात्मक हिश्य जगत् हैं (गी. र. प्र. ६ प्र. २२३-२२६; और २४३-२४६ देखों) स्मरण् रहे, कि '' जो हैं, उसका अमाव नहीं होता " इत्यादि तत्व देखने में यद्यपि सत्कार्यवाद के समान देख पढ़ें, तो भी उसका अर्थ कुछ निराला हैं। जहाँ एक विद्युत्त से दूसरी वस्तु निर्मित होती हैं—उदाव्यीज से वृत्त-वहां सत्कार्य—याद

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्विमिदं ततम्।

का तत्त्व उपयुक्त होता है। प्रस्तुत श्लोक में इस प्रकार का प्रभ नहीं है, वक्तव्य इतना ही है, कि सत् अर्थात् जो है, उसका आस्तित्व ( भाव ) और असत् अर्थात् जो नहीं है उसका अभाव, ये दोनों नित्य यानी सदेव कायम रहनेवाले हैं। इस प्रकार कम से दोनों के भाव अभाव को नित्य मान हों तो आगे किर आप दी आप कहना पड़ता है, कि जो 'सत्' है उसका नाश हो कर, उसी का 'असत्' नहीं हो जाता। परन्तु यह अनुमान, और सत्कार्यनाद में पहले ही प्रहरा। की हुई एक वस्तु से दूसरी वस्तु की कार्य कारणरूप उत्पत्ति, ये होनी एक सी नहीं हैं (गी. र. प्र. ७ प्र. १५६ देखों )। माध्यभाष्य में इस स्रोक के 'नासतो विद्यते भावः'इस पहले चरण के 'विद्यते भावः' का विद्यते ग्रामावः' ऐसा पदच्छेद है और उसका यह अर्थ किया है कि असत याने अव्यक्त प्रकृति का अभाव, अर्थात् नाश नहीं होता । और जब कि दूसरे चरण में, यह कहा है कि सत् का भी नाश नहीं होता, तव अपने द्वेती सम्प्रदाय के अनुसार मध्वाचार्य ने इस श्लोक का ऐसा अर्थ किया है कि सत् और असत् होगाँ निता हैं ! परन्तु यह अर्थ सरल नहीं है, इसमें खींचातानी है।। क्योंकि स्वामाविक रीति से देख पडता है, कि परस्पर-विरोधी असत् और सत् शब्दों के समान ही श्रभाव श्रीर भाव ये दो विरोधी शब्द भी इस स्थल पर प्रयुक्त हैं; एवं दूसरे े चरण में भ्रयीत 'नामावो विद्यते सतः' यहाँ पर नामावो ' में यदि भ्रमाव शब्द ही सेना पड़ता है, तो प्रगट है कि पहले में भाव शब्द ही रहना चाहिये। इसके ऋतिरिक्त यह कहने के लिये कि ऋसत् और सत् वे दोनों नित्र हैं, 'सभाव' और 'विद्यते' हन पड़ों के दो बार प्रयोग करने की कोई साव-प्यकता न थी । किन्तु मध्वाचार्य के कथानानुसार यदि इस दिशक्त को माइरायक ेमान भी लें, तो श्रागे श्रठारहवें श्लांक में स्पष्ट कहा है कि व्यक्त या दृश्य सृष्टि में ज्ञानेवाला मनुष्य का शरीर नाशवान् अर्थात अनित है। अतएव आत्मा के साय ही साय भगवदीता के अनुसार, देह को भी निता नहीं मान सकते; प्रगट रूप से सिद होता है, कि एक नित्य है और दूसरा भनित्य । पाठकों के यह दिखलाने के लिये, कि साम्प्रदायिक दृष्टि से केसी खाचातानी की जाती है, इसने नमृने के द्वा पर यहीं इस स्रोक का मध्यमाय्यवाला अर्थ लिल दिया है। ग्रस्तु; जो सत् है वह कभी नष्ट होने का नहीं, अतएव सत्स्वरूपी आत्मा क शोक न करना चाहिये; और तत्त्व की दृष्टि से नामरूपात्मक देह आदि अयवा मुखन्दुःल आदि विकार मृल में ही विनाशी हैं. इसलिये उनके नाश होने का शोक करना भी उचित नहीं। फलतः आएम में अर्जुन से जो यह कहा है, कि 'जिसका शोक न करना चाहिये, उसका न् शोक कर रहा है' वह सिद् हो गया। अय 'सन् भौर 'असन् के अर्थों को ही अगते दो छोकों में और भी स्पष्ट कर बतलाते हैं-ी

विनाशमन्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमहीते ॥१७॥ अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युष्यस्य भारत ॥ १८ ॥ य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् । उमौ तौ न विजानीते नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ न जायते स्रियते वा कदाचित्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः । अजो नित्यः शाश्वतीयं प्राणी न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २०

अजो नित्यः शाश्वतीयं पुराणी न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २०॥ वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ।

(१७) स्मरण रहे कि, यह ( जगत् ) जिसने फैलाया अयवा न्यास किया है, वह ( मूल आत्मस्वरूप यहा ) अविनाशी है। इस अन्यय तत्त्व का विनाश करने के लिये कोई भी समर्थ नहीं है।

[पिछले क्षोक में जिसे सत् कहा है, उसी का यह वर्गान है। यह बतला दिया गया कि शरीर का स्वामी आर्थात आत्मा ही ' निल ' श्रेगी में जाता है। पब यह वतलाते हैं, कि अनित्य या असत् किसे कहना चाहिये—] (१८) कहा है, कि जो शरीर का स्वामी (आत्मा) निल, अविनाशी और अचिन्त्य है, उसे प्रास होनेवाले थे शरार नाशवान् अर्थात् अनित्य हैं। अत्युव हे

भारत! त् युद्ध कर!

ं प्रातंश, इस प्रकार नित्य-द्यानित्य का विवेक करने से तो यह भाव ही - भूठा होता है, कि "में अमुक को मारता हूँ," और युद्ध न करने के लिये अर्जुन - ने जो कारण दिखलाया या, वह ानिर्मृल हो जाता है। इसी अर्थ को अव - और स्रधिक स्पष्ट करते हैं—]

(१६) ( शरीर के स्वामी या जातमा ) को ही जो मारने वाला मानता है या ऐसा समभता है, कि वह मारा जाता है, उन दोनों को ही सखा ज्ञान नहीं है। (क्योंकि) यह ( स्रात्मा ) न तो मारता है और न मारा ही जाता है।

्वां विश्वाित यह आतमा निल और स्वयं अकर्ता है, खेल तो सव प्रकृति का ही है। कठोपनिपर में यह और अगला स्रोक आया है (कठ. २. १८, १९)। इसके अतिरिक्त महाभारत के अन्य स्थानों में भी ऐसा वर्णन है, कि काल से सब असे हुए हैं, इस काल की कीड़ा को ही यह "मारने और मरने" की लेकिक संज्ञाएँ हैं (शां. २४. १४)। गीता (१९. ३३) में भी आगे मिक्तमार्ग की भाषा से यही तत्क भगवान् ने अर्जुन को फिर वतलाया है, कि भीष्म-द्रोण अपदि को कालस्वरूप से में ने ही पहले मार हाला है, न् केवल निमित्त होजा। (२०) यह (आतमा) न तो कभी जन्मता है और न मरता ही है; ऐसा भी नहीं है, कि यह (एक वार) हो कर फिर होने का नहीं; यह अज, निल, शाश्वत और पुरातन है, एवं शरीर का वध हो जाय तो भी मारा नहीं जाता। (२१) हे

कथं स पुतपः पार्थं कं वातयति हृन्ति कम् ॥२१॥ वासांसि जीर्णानि तथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥२२॥ नैनं छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । न चंनं क्षेत्रयन्यापो न शोषयति मासतः ॥ २३ ॥ यञ्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्षेद्योऽशोष्य एव च । निस्यः सर्वगतः खाणुरचळोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ अस्यक्तोऽयमचित्योऽयमविकायोऽयमुच्यते । तस्मादेवं विदित्यनं नासुशोचितुमर्हास्य गृतम् ।

पार्थ ! जिसने जान लिया, कि यह खात्मा ध्याविनाशी, निस्त, क्रज और क्रव्यय है, वह पुरुप किसी को केसे मरवाविमा और किसी को केसे मारेगा? (२२)जिस प्रकार (कोई) मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ कर नये प्रह्मा करता है, उसी प्रकार देही खर्यात श्रारीर का स्वामी द्यात्मा पुराने शरीर त्याग कर दूसरे नये शरीर धारण करता है।

[ वस्त्र की यह उपसा प्रचलित है। महाभारत में एक स्थान पर, एक घर | (शाला) छोड़ कर दूसरे घर में जाने का ध्यान्त पाया जाता है (शां. १४. । भ्रांत एक अमेरिकन प्रन्थकार ने यही करपना प्रस्तक में नहीं जिल्द बॉफने | का ध्यान्त देकर व्यक्त की है। पिछले तेरहवें खोक में यालपन, जवानी भीर | वुढ़ापा, इन तीन अवस्थाओं को जो न्याय उपयुक्त किया गया है, वही भ्रव सब

(२३) इसे अर्यात् आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसे आग बला नहीं सकती विसे ही इसे पानी भिगा था गजा नहीं सकता और वायु सुला भी नहीं सकती है। (२४) (कभी भी) न कटनेवाला, न जलनेवाला, न भीगनेवाला और न सुलनेवाला यह (आत्मा) नित्म, सर्वेद्यापी, श्यिर, अचल और सनातन अर्यात् विस्तत है। (२५) इस आत्मा को ही अव्यक्त (अर्यात् जो इन्टियों को गोचर नहीं हो सकता), अविन्त्य (अर्यात् जो मन से भी जाना नहीं जा सकता), और अविकार्य (अर्यात् जो मन से भी जाना नहीं जा सकता), और अविकार्य (अर्यात् जिसे किसी भी विकार की उपाधि नहीं है) कहते है। इसलिय उसे (आत्मा को) इस प्रकार का समम्म कर, उसका शोक करना तुम्म को विवत नहीं है।

[ यह वर्षान उपनिपदों से लिया है। यह वर्षान निर्गुता झात्मा का है, स्तुता हा नहीं। क्योंकि झिवकार्य या सिवन्य विशेषा सत्तुता को लग नहीं सिकते (गीतारहस्य प्र. ६ देखों)। झात्मा के विषय में वेदान्तशास्त्र का जो अपनित्म, सिद्धान्त है,उसके झाधार से शोक नकरने के लिये यह उपपित्र बतलाई गई है। झय कदाचित कोई ऐसा पूर्वपद्म करे, कि हम झात्मा को निस्न नहीं, सिसमते, इसलिये हुझारी उपपत्ति हमे प्राह्म नहीं; तो इस पूर्वपद्म का प्रयम उद्धे व करके मगतान् उसका यह उत्तर देते हैं, कि—]

तथापि त्वं महाबाह्ये नैनं शोचितुर्मेह्ये ॥ २६-॥ जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च । तस्माद्परिहायंऽयें न त्वं शोचितुर्महिस ॥ २७ ॥ 

§§ सहयक्तादीनि भूतानि हयक्तमध्यानि मारत । अस्यक्तनिधनात्येव तत्र का परिवेवना ॥ २८ ॥

(२६) भ्रयवा, यदि त् ऐसा मानता हो, कि यह आत्मा (नित्य नहीं,शरीर के साय ही) सदा जन्मता था सदा मरता है, तो भी हे महावाहु ! उसका शोक करना तुम्मे उचित नहीं। (२०) क्योंकि जो जन्मता है उसकी करतु निश्चित है, जोर जो मरता है, उसका जन्म निश्चित है; हसलिये (इस) अपरिहाय यात का ( ऊपर उहिलित तेरे मत के श्रनुसार भी ) शोक करना तुम्म को उचित नहीं।

[स्मराप रहे, कि उपार के दो श्लोकों में बतलाई हुई उपपत्ति सिद्धान्तपक की नहीं है। यह 'अय च = अयवा' शब्द से बीच में ही उपारित किये हुए पूर्वपत्त का उत्तर है। आत्मा को नित्य मानों चाहे अनिया, दिखलाना इतना ही हैं है, कि दोनों ही पतों में शोक करने का प्रयोजन नहीं हैं। गीता का यह सचा सिद्धान्त पृह्ल ही बतला चुके हैं, कि आत्मा सत्, नित्य, अज, अविकार्य और अधिन्य या निर्मुण है। अस्तु; देह अनित्य हैं, अतएव शोक करना उचित नहीं; इसी की, सांख्यगास्त्र के अनुसार दूसरी उपपत्ति चतलाते हैं—]

(२८) सब भूत आरम्भ में श्रन्यक, मध्य में न्यक और मरण समय में फिर अन्यक होते हैं; (ऐसी यदि सभी को रियति हैं) तो है भारत! उसमें शोक किस वात का ?

['झव्यक्त' शुद्द का ही अर्थ है-'इन्ट्रियों को गोचर न होनेवाला'। मूल एक अव्यक्त द्रव्य से ही आगे ऋमक्रम से समस्त व्यक्त सृष्टि निर्मित होती है, ' ्री और अन्त में अर्थात प्रलयकाल में सब व्यक्त सृष्टि का फिर अन्यक्त में ही लय ्री हो जाता है (गी. ८. १८); इस सांख्यसिद्धान्त का श्रनुसरण कर, इस श्लोक की दलील हैं। सांख्यमतवालों के इस सिद्धान्त का खुलासा गीता रहस्य के सातवें मार भारवं प्रकरण में किया गया है। किसी भी पदार्थ की व्यक्त स्थिति यदि इस मकार कभी न कभी नष्ट होनेवाली है, तो जो व्यक्त स्वरूप निसर्ग से ही नाश. वात है, उसके विषय में शोक करने की कोई अवश्यकता ही नहीं। यही श्लोक ¦'अव्यक्त' के बदले 'ग्रभाव' शब्द से संयुक्त हो कर नहामारत के स्त्रीपर्व ं। ( ममा. स्त्री. २६) में स्राया है। स्रागे " स्रदर्शनादापतिताः पुनश्चादर्शनं गताः। म ते तव न तेपां त्वं तत्र का परिदेवना ॥" (स्त्री. २. १३) इस स्रोक में । अदर्शन ' अर्थात् 'नज़र से दूर हो जाना' इस शब्द का भी सृत्यु को उदेश कर उपयोग किया गया है। सांख्य और वेदान्त, होना शास्त्रों के अनुसार शोक करना यदि व्यर्थ सिंद होता है, चौर बात्मा को बानिस मानने से भी यदि यही ¦वात सिद्ध होती है, तो फिर लोग मृत्यु के विपय में शोक क्यों करते हैं ? मातम-स्वरूप सन्बन्धी अज्ञान ही इसका उत्तर है। क्योंकि-्ी

शक्ष्यंवत्पस्यति कश्चिदेनमाश्चर्यचद्वदित तथैत्र चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः श्रुणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्॥२९॥ देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारतः। तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचित्तमर्हसि ॥३०॥

(२६) मानों कोई तो आश्चर्य ( श्वर्भुत वस्तु ) समम कर इसकी बोर देखते है, कोई आश्चर्य सरीखा इसका वर्णन करता है, भौर कोई मानों आश्चर्य समम कर सुनता है। परन्तु ( इस मकार देख कर, वर्णन कर और ) सुन कर भी ( इनमें ) कोई इसे ( तत्त्वतः ) नहीं जानता है।

्रिप्त् वस्तु समम्म कर वड़े-वड़े लोग भ्राश्चर्य से भातमा के विषय में कितना ही विचार क्यों न किया करें, पर उसके सखे स्वरूप को जाननेवाले लोग विदुर्त ही योड़े हैं। इसी से बहुतेरे लोग मृत्यु के विषय में शोक किया करते हैं। इससे त् ऐसा न करके, पूर्ण विचार से भ्रातमस्वरूप को यथार्य रीति पर समम्म ले भ्रीर शोक करना छोड़ है। इसका यही भ्रय है। क्टोपनिपद् (२.०) में भ्रात्मा का वर्णन इसी देंग का है।

(३०) सब के शरीर में (रहनेवाला) शरीर का स्वामी (आत्मा) सर्वदा अवध्य क्षर्यात् कभी भी वध न किया जानेवाला है; अतर्व है भारत (अर्जुन)! सब क्षर्यात् किसी भी शासी के विषय में शोक करना तुम्ने उचित नहीं है।

श्चिव तक यह सिद्ध किया गया, कि सांख्य या संन्यास मार्ग के तत्वज्ञाना-जुसार कातमा अमर है और देह तो स्वमाव से ही क्रानित है,इस कारण कोई मरे, या मारे उसमें, 'शोक' करने की कोई अवश्यकता नहीं है। परन्तु यदि कोई इससे यह बानुसान कर ले, कि कोई किसी को मारे तो इसमें भी 'पाप' नहीं; तो वह मयक्कर मूल होगी । मरना या मारना, इन दो शब्दों के प्रार्थों का यह प्रयन्करण है, मरने या मारने में जो डर लगता है उसे पहले दूर करने के लिये ही यह ज्ञान वतलाया है। मनुष्य तो आत्मा और देह का समुख्य है। इनमें आत्मा क्रमर है, इसिलये मरना या मारना ये दोनों शब्द उसे उपयुक्त नहीं होते। बाकी रह गई देह, सो वह तो स्वमाव से ही भ्रतिस है, यदि उसका नाश हो जायती शोक करने योग्य कुछ है नहीं। परन्तु यहच्छा या काल की गति से कीई मर जाय या किसी को कोई सार डाले, तो उसका सुख-दुःख न मान कर शोक करना होंड दें, तो भी इस प्रश्न का निपटनारा हो नहीं जाता, कि युद्ध जैसा घोर कर्म करने के लिये जान बूम्त कर, प्रवृत्त हो कर लोगों के शरीरों का नाश इस ुष्यों करें। क्योंकि देह यद्यपि अनित्य है तथापि आत्मा का पक्ता कल्याण का मीच सम्पादन कर देने के लिये देह ही तो एक साधन है, अतएव आत्महता करना अथवा विना योग्य कारणों के किसी दूसरे को मार डालना, ये दोनों शास्त्रानुसार घोर पातक ही हैं। इसलिये मरे हुए का शोक करना यद्यपि उचित

श्रि संघममिप चावेह्य न विकंपितुर्महिस ।
प्रम्यादि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥
यद्द्छ्या चोपपन्नं सर्गद्वारमपावृतम् ।
स्रास्त्रनः क्षत्रियाः पार्य स्त्रमन्ते युद्धमीदशन् ॥ ३२ ॥
अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिप्यसि ।
ततः स्वधर्मे कीर्ति च हित्वा पापमवाष्स्यसि ॥ ३३ ॥
अकीर्तिं चापि सूतानि कथयिष्यन्ति तेऽस्ययाम् ।
संमावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते ॥ ३ ॥

| नहीं है तो भी इसका कुछ न कुछ प्रवल कारण वतलाना श्रावश्यक है कि एक | दूसरे को क्यों मारे | इसी का नाम धर्माधर्म-विवेक है और गोता का वासाविक | प्रतिपाद्य विषय भी यही है | श्रव, जो चार्तुवर्ण्य-व्यवस्या सांख्यमार्ग को ही | सम्मत है, उसके श्रनुसार भी युद्ध करना चित्रयों का कर्तव्य है, इसलिये मगवान् | कहते हैं, कि त् मरने-मारने का शोक मत कर; इतना ही नहीं व्यक्ति लड़ाई में | मरना या मार डालना ये दोनों वार्ते चत्रियधर्मानुसार तुम्म को श्रावश्यक ही हैं---]

(३१) इसके सिवा स्वधर्म की ओर देखें तो भी (इस समय) हिम्मत हारना गुभो अचित नहीं है। क्योंकि धर्मोचित युद्ध की अपेज़ा चित्रय को श्रेयस्कर और कुछ है ही नहीं।

| स्वधर्म की यह उपपत्ति झागे भी दें। वार (गी. ३. ३५ कीर १८. ४७) | वतलाई गई है। संन्यास अयवा सांख्य मार्ग के अनुसार यद्यपि कमेसंन्यासरूपी | चतुर्य आश्रम अन्त को सीढ़ी है, तो भी मनु आदि स्पृतिकतीओं का कथन है, | कि इसके पहले चातुर्वगर्थ की व्यवस्था के अनुसार बाह्यण को बाह्यणधर्म और | चित्रय को चत्रियधर्म का पालन पर गृह्दयाश्रम पूरा करना चाहिये अतएव इस | श्लोक का और आगे के श्लोक का तात्पर्य यह है, कि गृह्दखाश्रमी अर्जुन को युद्ध | करना आवश्यक है। ]

(३२) श्रीर हे पार्य ! यह युद्धं आप ही श्राप खुला हुआ स्वर्ग का द्वार ही है; ऐसा युद्ध भाग्यवान् चित्रयों ही की मिला करता है। (३३) श्रतएव यिंदे तू (अपने) घर्म के श्रतकुल यह युद्ध न करेगा, तो स्वधर्म श्रोर कीर्ति खो कर पाप बटोरेगा; (३४) यही नहीं बिल्क (सब) लोग तेरी अच्चय्य दुष्कीर्ति गाते रहेंगे ! श्रोर श्रपयश तो सम्मावित पुरुप के लिये मृत्यु से मी बढ़ कर है।

शिकृप्ण ने यही तत्व उद्योगपर्व में युधिष्टिर को भी वतलाया है ( मसा-दे. ७२. २४)। वहाँ यह क्षोक है—" कुलिनस्य च या निन्दा वद्यो वाऽसित्र कर्पणम्। महागुणो वधा राजन् न तु निन्दा कुर्जीविका ॥ " परन्तु गीता में इसकी क्रपेदा यह क्रये संचेप में हैं; श्रोर गीता प्रन्य का प्रचार भी क्षिक है, इस कारण गीता के "सम्मावितस्य॰" इत्यादि वांश्य का कहावत का सा उपयोग मयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः।
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यित लाघवम् ॥ ३५ ॥
अवाच्यवादांश्च वन्दूवदिष्यन्ति तवाहिताः।
निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःस्वतरं नु किम् ॥३६॥
हतो वा प्राप्स्यिस स्वर्गे जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्।
तस्मादुत्तिष्ठ काँतिय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥
सुखदुःसे समे कृत्वा लामाद्यामा जयाजयो।
ततो युद्धाय युद्धाय नैवं पापमवाप्स्यासे ॥ ३८ ॥

| होने लगा है। गीता के और बहुतेरे स्ठोक भी इसी के समान सर्वसाधारण लोगों | में प्रचलित हो गये हैं। अब दुष्कीर्ति का स्वरूप बतलाते हैं—] (३५)(सव) महारयी समम्नेगे, कि तू दर कर रण से भाग गया, और जिन्हें (आज, तू बहुमान्य हो रहा है, वे ही तेरी योग्यता कम समम्मेन लगेगे। (३६) ऐसे ही तेरे सामर्थ्य की निन्दा कर, तेरे शत्रु एसी ऐसी अनेक वात (तेरे विषय में) कहेंगे जो न कहनी चाहिये। इससे अधिक दुःखकारक और है ही क्या ? (३०) मर गया तो स्वर्ग को जावेगा और जीत गया तो पृथ्वी (का राज्य) मोगेगा! इसलिये है अर्जुन ! युद्ध का निश्चय करके उठ!

ि डिल्लिखत विवेचन स न केवल यही सिद्ध हुआ, कि सांख्य ज्ञान के अजुसार मारने मरने का शोक न करना चाहिये, प्रस्तुत यह भी सिद्ध हो गया कि स्वधर्म के अजुसार युद्ध काना ही कर्तव्य है। तो भी अब इस शंका का उत्तर दिया जाता है, कि सदाई में होनेवाली हत्या का 'पाप' कर्ता को लगता है बा नहीं। वास्तव में इस उत्तर की युक्तियाँ कमेयोगमार्ग की हैं, इसलिये उस मार्ग

की प्रस्तावना यहीं हुई है।]

(३८) युख-दुःख, नका नुकसान झार जयभराजय को एक सा मान कर किर युद्ध में

सरा जा। ऐसा करने से तुम्हें (कोई भी) पाप लगने का नहीं।

[संसार में आयु वितान के दो मार्ग हैं—एक सांख्य भीर दूसरा योग । इंनमें जिस सांख्य अथवा संन्यास-मार्ग के आचार को ध्यान में ला कर अर्थन युद्ध छोड़ मिद्धा माँगने के लिये तैयार हुआ या, उस संन्यास-मार्ग के त्राव जुड़ा या, उस संन्यास-मार्ग के त्राव ज्ञानानुसार ही आत्मा का या देह का शोक करना उचित नहीं है। भगवान ने अर्थुन का सिद्ध कर दिखलाया है, कि घुख भीर दुःखों को समग्रदि से सह लेना चाहिये एवं स्वधर्म की और ध्यान दे कर युद्ध करना ही चित्रिय को उचित है, त्रिया समग्रदि से युद्ध करने में कोई भी पाप नहीं लगता। परन्तु इस मार्ग (सांख्य) का मत है, कि कभी न कभी संसार छोड़ कर संन्यास ले लेना ही प्रत्येक मनुष्य का इस जगत् में परकर्तव्य है; इसिक्ये इष्ट जान पढ़े तो अभी ही युद्ध छोड़ कर संन्यास क्यों व ले हं अथवा स्वधर्म का पालन ही क्यों कर

९६ एपा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्रृष्ठ ।

बुद्धवा युक्तो यया पार्थ कर्मवंधं प्रहास्यसि ॥३९॥

ई नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वरुपमण्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ४० ॥

¦इत्यादि शंकाओं का निवारण सांख्यज्ञान से नहीं होता और इसी ते यह कह ¦सकते हैं कि अर्जुन का मृल आज्ञेप ज्यों का त्यों यना है। स्रतएव स्रय भगवार्त् !कहते हैं—]

्रिंह) सांख्य श्रयांत संन्यासनिष्ठा के श्रनुसार तुक्ते यह बुद्धि श्रयांत ज्ञान वा उपपत्ति वतलाई गई। श्रव जिस बुद्धि से युक्त चोने पर (कर्मों के न छोड़ने पर मी) हे पार्य ! त् कर्मवन्ध छोड़ेगा, ऐसी यह (कर्म-)योग की बुद्धि श्रयांत ज्ञान ( तुक्त

से यतलाता हूँ ) सुन ।

भिगवहीता का रहस्य समझने के लिये यह श्लोक ग्रत्यन्त महत्व का है। सांच्य शब्द से कपिल का सांख्य या निरा वेदान्त, त्यार योग शब्द से पातअल !योग यहाँ पर टाइप्ट नहीं है—सांख्य से संन्यासमार्ग और योग से· कर्ममार्ग ही का अर्थ यहाँ पर लेना चाहिये। यह बात गीता के ३. ३ ख़ोक से अगट होती है। ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हैं, इनके प्रनुयायियों को भी क्रम से 'सांख्य' ¦=संन्यासमार्गी, और ' योग '=कर्मयोगमार्गी कष्टते हैं ( गी. ५. ५ ) । इनमें सांख्यनिष्ठावाले लोग कभी न कभी खन्त में कर्मी को जोड देना ही श्रेष्ठ मानते ैहैं, इसलिये इस मार्ग के तत्त्वज्ञान से ऋर्जुन को इस ंजा कापूरा पूरा समाधान नहीं होता कि युद्ध पया करें ? अतुप्त जिस कमेयोग नेडा का ऐसा मत है, कि सन्यास न लेकर ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात भी निष्काम बुद्धि से सर्वेव कर्न करते रहना ही प्रत्येक का सचा पुरुपार्थ है, उसी कर्मयोग का (श्रयवा संज्ञेप में |योगमार्गं का ) ज्ञान यतलाना अय घारम्म किया गया है और गीता के आनितम म्बाध्याय तक, श्रानेक कारण दिखलाते हुए, श्रानेक शंकाओं का निवारण कर, इसी मार्ग का पुष्टीकरण किया गया है। गीता के विषय निरूपण का, स्वयं भगवान् का किया हुआ, यह स्पष्टीकरता ध्यान में रखने से इस विषय में कोई· शंका रह ' नहीं जाती, कि कर्मयोग ही गीता में प्रतिपाध है। कर्मयोग के मुख्य मुख्य सिद्धांतीं का पहले निर्देश करते हैं—]

(४०) यहाँ अर्थात् इस कमेथागमार्ग में (एक बार) आरम्म किये हुए कमे का नाग्न नहीं होता और (आगे) विज्ञ भी नहीं होते । इस धर्म का थोड़ा सा भी

(क्राचरण्) यहे भय से संरद्यण करता है।

ें [इस सिदान्त का महत्त्व गीतारहस्य के दसवें प्रकरण ( प्र० २८४ ) में दिखलाया गया है, और ऋधिक खुलासा आगे गीता में भी किया गया है (गी दि. ४०—४६)। इसका यह अर्थ है, कि कमैयोगमार्ग में यदि एक जन्म में सिद्धि न मिले, तो किया हुआ कमें व्यर्थ न जा कर अगले जन्म में उपयोगी होता है और

\$\} व्यवसायातिमक्ष बुद्धिरेकेह कुरुनंदन ।
वहुशाका हानंताश्च बुद्धयोऽत्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥
शे व्यक्तिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफळपदाम् ।

] अत्येक बन्स में इसकी बढ़ती होती है एवं अंत में कभी न कभी सक्षी सहित [निलर्टी ही है। अवकसेयोगमागे का दूसरा महत्व पूर्ण सिद्धान्त दतलते हैं-

(४५) हे कुरुनन्दन ! इस मार्ग में च्यवसाय बुद्धि सर्याद कार्य और भ्रकार्य का निश्चय करनेवाली ( इन्द्रियरूपी ) बुद्धि एक सर्याद एकाप्र रखनी पड़ती हैं; न्यांकि जिनकी बुद्धि का ( इस मकार एक ) निश्चय नहीं होता, उनकी बुद्धि सर्याद वास-

नाएँ क्रनेक शासाओं से युक्त और अनन्त (प्रकार की) होती हैं।

संस्कृत में बुद्धि शब्द के अनेक अर्थ हैं। ३६ वें श्लोक में यह शब्द ज्ञान के रूपें में स्राया है और साने ४६ वें खोक में इस 'बुद्धि' शब्द का ही "समक, इन्छा, वासना, या हेतु" ऋषे हैं । परन्तु बुद्धि शब्द के पीछे ' व्यवसापालिका ' विशेषता है इसलिये इस स्होक के पूर्वार्ध में उसी शब्द का ऋषे वों होता है, न्ववसाय अर्थात कार्य अकार्य का निश्चय करनेवाली बुद्धि-इन्ट्रिय ( गौतार प्र.६५. १३३-। १३= देखो ) पहले इस बुद्धि-इन्द्रिय से किसी भी बात का भला-दुस विचार कर लेने पर फिर तदनुसार कर्न करने की इच्छा या वासना मन में हुआ करती है: झतर्व इस इच्छा या वालना को भी बुद्धि ही कहते हैं। पान्तु दस समय ' न्यवसायात्मिका ' यह विशेषस उसके पीछे नहीं सगाते। भेद दिसलाना ही े बावरूपक हो तो, वासनात्मक ' वृद्धि कहते हैं। इस श्लोक के दूसरे चरण में ेसिर्फ़ ' बुद्धि ' शब्द है, टसके पीछे ' व्यवसायात्मक ' यह विशेषण नहीं है। }इसलिये बहुवचनान्त 'बुद्धयः 'से " वासना, क्रव्पनातरङ्ग " अर्थ होकर पूरे े स्रोक का यह अर्थ होता है, कि " जिनकी व्यवसायात्मक बुद्धि अर्थात नित्रय करनेवाली बुद्धि-इन्द्रिय स्थिर नहीं होती, वनके मन में क्या-क्या में नई तर्फें या चासनाएँ टत्पन्न हुन्मा करती हैं। " बुद्धि शट्ट के 'निश्चय करनेवाली इन्द्रिय इंडोर ' वासना ' इन दोनों अर्थ को घ्यान में रखे विना कर्मयोग की बुद्धि के विवेचन का मर्मे मती भाति समम में भाने का नहीं । व्यवसायात्मक बुद्धि के िरिपर या पुकाञ न रहने से प्रतिदिन भिन्न भिन्न वासनाझाँ से मन व्यप्न हो जाता है और मनुष्य ऐसी भनेक भेभारों में पढ़ जाता है, कि बात पुत्रपाप्ति केलिये फ़ुक कर्म करो, तो कुल स्वर्ग की आप्ति के लिये असुक कर्म करो । इस, अब इसी का वर्गन करते हैं--]

(४२) हे पार्थ ! (कर्मकांडात्मक ) वेटों के (कलघ्रुति-मुक्त ) वान्यों में मूल हुए और यह कहनेवाले मृह लोग कि इसके क्रतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, बहा क्रियाविद्रोपबहुर्का भोगैभ्यर्यगति प्रति ॥ ४३ ॥ भोगैभ्यर्यप्रसक्तानां तयापद्दतचेतसाम् । त्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥४४॥ त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन । निर्द्वेद्वो नित्यसन्त्वस्थो निर्योगन्नेम आत्मवान् ॥४५॥

कर कहा करते हैं, कि—(४३) " अनेक प्रकार के ( यज्ञ-याग आदि) कर्मों से ही (फिर) उत्म रूप फल मिलता है और (जन्म-जन्मान्तर में) भाग तया पृथर्य मिलता है, "-स्वर्ग के पीछे पड़े हुए वे काम्य बुद्धिवाले ( लोग ), (४४) उद्घिषित भाषणा की ओर ही उनके मन आकर्षित हो जाने से मोग और पृथर्य में ही गर्क रहते हैं; इस कारण उनकी व्यवसायात्मक अर्थात् कार्य-अकार्य का निश्चय करने वाली बुद्धि ( कमी भी ) समाधिस्य कर्यात् एक स्थान में स्थिर नहीं रह सकती। |

्रित कमेंठ मीमांलालार्गवालों का वर्णन है, जोश्रीत स्थात क्रमें क्रमें क्रायुर सार भ्राज श्रमुक हेतु को सिद्धि के लिये तो कल और किली हेतु से, सदैव |स्वार्य के लिये ही, यज्ञ-याग भ्राटि कर्म करने में निसप्त रहते हैं। यह वर्णन वप-|तिपहाँ के आधार पर किया गया है। व्हाहरणार्य मुग्रहकोपनिपद् में कहा है—

इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयां वेदयन्ते प्रमृदाः । नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽतुभूत्वेमं लोकं चीनतरं वा विरान्ति ॥

" इप्टाप्ते ही श्रेष्ट है, दूसरा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं-यह माननेवाले मूढ़ लोग । हवा में पुराय का उपमान कर चुकन पर फिर नीचे के इस मनुष्य-लोक में खाते हैं।" (मुराड. १. २. १०) । ज्ञानिवरहित कमों की इसी डक्न की निन्दा ईशा- वास्य और कठ उपनिपदों में भी की गई है (कठ. २. ५; ईश. ६, १२) । पर- में भिर का ज्ञान आस न करके केवल कमों में ही फँसे रहनेवाले इन लोगों की (देखों गी. ६. २१) अपने अपने कमों के स्वर्ग आदि फल भिलते तो हैं, पर विनकी वासना आज एक कमें में तो कल किसी दूसरे ही कमों में रत हाकर चारों और घुढ़ देंड सी मचाये रहती हैं, इस कारण उन्हें स्वर्ग का आवागमन में नदींव हो जाने पर भी मोज्ञ नहीं मिलता। मोज्ञ की प्राप्ति के लिये बुद्ध-इन्द्रिय को स्विर या एकाअ रहना चाहिये। आगे छठे अध्याय में विचार किया गया है, कि इसको एकाअ किस प्रकार करना चाहिये। अभो तो इतना ही कहते हैं, कि-

(४५) दे अर्जुन ! (कर्मकायडात्मक) वेद (इस शिति से) त्रैगुग्य की वार्तों से भरे पढ़े हैं, इसिलये तू निर्क्रगुग्य अर्थात त्रिगुग्गों से अतीत, निरुत्सत्वस्थ और सुख-दुख आदि इन्द्रों से अलिस हो एवं योग-देम आदि स्वार्थों में म पढ़ कर आत्मनिष्ट हो!

[सच, रज कीर तम इन तीनों गुगों से मिश्रित प्रकृति की सृष्टि की

यावानर्थं उद्पाने सर्वतः संप्तुतोदके ।

शिगुराय कहते हैं सृष्टि सुखदुःख आदि अयवा जन्मभारण आदि विनाम वान् द्वन्हों से भरी चुई है और सत्य ब्रह्म इसके परे ई-यह बात गीतारहस्य (ए. २२८ छीर २४४ ) में स्पष्ट कर दिखलाई गई है। इसी भ्रष्ट्याय के ४३ वें शोक में कहा है, कि प्रकृति के, श्रयात माया के, इस संसार के मुखां की प्राप्ति के लिये मीमांसक मार्गवाले लोग श्रोत यज्ञ-याग आदि किया करते हैं और वे इन्हीं में निमप्त रहा करते हैं। कोई पुत्र ग्राप्ति के लिये एकविशेप यज्ञ करता है, तो कोई पानी वरसाने के लिये दूसरी हृष्टि करता है। ये सब कमें इस लोक में संसारी व्यवहारों के लिये अर्थात् अपने योग-होम के लिये हैं। अत-एव प्रगट ही है, कि जिसे मोच प्राप्त करना हो वह वैटिक कमेकारड के इन विगुगात्मक और निरे योग दोम सम्पादन करानेवाले कर्मी को होड कर अपना े चित्त इसके परे परव्रहा की चारे लगावे । इसी चर्ष में निर्दृन्द्र चीर निर्योगह्नेम-वान शब्द ऊपर आये हैं। यहाँ ऐसी शुद्धा हो सकती है, कि वैदिक क्रमेकाएड के इन काम्य कर्मी को छोड़ देने से योग-तेम (निवाह) केसे होगा (गी. र. ेपु. २६३ और ३८४ देखों ) । किन्तु इसका उत्तर यहाँ नहीं दिया, यह विषय कारो फिर नवें अध्याय में आवा है, वहीं कहा है; कि इस योग-देम को नग-| वानू करते हैं; और इन्हीं हो स्थानों पर गीता में 'योग-होम 'शब्द भाग है ।(गी. ६. २२ और उस पर इमारी टिपागी देखों)। नित्यसचस्य पर का ही ्रे अर्थ त्रिगुगातीत होता है। क्योंकि आगे कहा है, कि सत्वगुण के नित्व उत्कर्ण से ही फिर त्रिगुगातीत अवस्वा आह होती है जोकि सबी सिदावस्था है (गी. १४. १४ और २०, गी. र. पृ. १६६ और १६७ देखों)। तात्पर्य यह है, कि | भीमांसकों के थोग खेमकारक द्रिगुणात्मक काम्य कर्म छोड कर एवं मुखदुःस के द्वन्द्वीं से निपट कर ब्रह्मानिए श्रयवा श्रात्मनिए हाने के विपय में वहीं उपदेश किया गया है। किन्तु इस बात पर फिर भी ध्यान देना चाहिये, कि कात्मनिष्ठ े होने का अर्थ सब कर्मों को स्वरूपतः एकदम छोड़ देना नहीं है। उपर के खोक में वैदिक काम्य कमी की जो निन्दा की गई है या जो न्यूनता दिखलाई गई है वह दसों की नहीं, विक उन दसों के विषय में जो काम्यवृद्धि होती है, उस की है। यदि यह काम्यवादि मन में न हो, तो निरे यज्ञ-याग किसी मी प्रकार से मोक्त के लिये प्रतिबन्धक नहीं होते (गी. र. पृ. २६२—२६४)। आगे फठारहवें कष्पाय के क्रारम्भ में भगवान् ने क्रपना निश्चित क्रोर उत्तम मृत बत-लाया है, कि मीमांसकों के इन्हीं यज्ञ याग आदि कमी को फलाशा भीर सह । छोड़ कर चित्त की शुद्धि और लोकसंग्रह के लिये ब्रवश्य करना चाहिये (गी. १८.६)। गीता की इन दो स्थानों की वातों को एकत करने से यह प्रगट हो जाता है, कि इस अध्याय के श्लोक में मीमांसकों के कर्मकराट की जो न्यूनता दिखलाई गई है, वह उनकी काम्यबुद्धि को उद्देश करके है-किया

## तावान्सवेषु वेदेषु ब्राह्मगस्य विजानतः ॥ ४६ ॥

कि लिये नहीं हैं। इसी क्रमिप्राय को मन में ला कर मतावत में भी कहा है— } वेदोक्तमेव कुर्वाणी निःसङ्गोऽर्पितनित्ररे । नैप्कम्यी लमते सिद्धि रोचनार्या फलधुतिः॥

"चेदोक कमों की वेद में जो फल युति कही है, वह रोचनार्य है, अर्थाद इसी किये हैं कि कर्चा को ये कमें अच्छे लगें। अतएव इन कमों को उस फल याप्ति के लिये न करे. किन्तु निःसङ बुदि अर्थात फल की आशा छोड़ कर इंग्राएण बुदि से करे। जो पुरुष ऐसा करता है, उसे नैफन्यं से प्राप्त होनेवाली सिदि मिलती है" (भाग. १९. ३, ४६)। सार्राण, ययिष वेदों में कहा है, कि असुक अमुक कारणों के निमित्त यज्ञ करे, तथापि इसमें न मृल कर केवल इसी लिये यज्ञ करे कि वे यख्य हैं अर्थात यज्ञ करना अपना कर्तव्य हैं; काम्यबुद्धि को तो छाड़े दे, पर यज्ञ को न छोड़े (गी. १७, ११); और इसी प्रकार अन्यान्य कर्म मी किया करे—यह गीता के हपदेश का सार है और यही अर्थ अगले किंक में व्यक्त किया गया है।

(४६) चारों श्रोर पानी की वाढ़ श्रा जाने पर कुएँ का जितना अर्थ या प्रयोजन रह्य जाता हैं (अर्थाव कुछ मी काम नहीं रहता), उतना ही प्रयोजन ज्ञान-प्राप्त बाह्यगा को सब (कर्मकागुढात्मक) वेढ़ का रहता है (अर्थाव सिर्फ़ कान्यकर्मरूपी वैदिक कर्मकागुढ की उसे कुछ श्रावश्यकता नहीं रहती)।

इस खोक के फलितार्थ के सन्द्रन्य में मतमेद नहीं है। पर टीका-कारों ने इसके शब्दों की नाइक खींचातानी की है। सर्वतः 'संप्तृतोदके 'यह सितम्यन्त सामासिक पर है। परन्तु इसे निरी सप्तमी या रदपान का विशेषण भी न समम कर 'सति सप्तमी' मान होने से, "सर्वतः संप्तुतोदके सति उद्धाने . यावानर्यः ( न स्वल्पमपि प्रयोजनं विद्यते ) तावान् विजानतः ब्राह्मण्टम सर्वेषु वेदेषु अर्थः"-इस प्रकार किसी भी बाहर के पद को अध्याहत मानना नहीं पड़ता, सरल अन्वय लग जाता है और उसका यह सरल अर्थ मी हो जाता है, कि " चारों और पानी भी पानी होने पर ( पीने के लिये कहीं भी विना प्रयत्न के 'ययेष्ट पानी मिलने लगने पर ) जिस प्रकार कुए को कोई भी नहीं पृष्टता, उसी शकार ज्ञांन-प्राप्त पुरुष को यज्ञ-याग ऋादि केवल वैटिककर्म का कुछ भी उपयोग 'नहीं रहता"। क्योंकि, वैदिककर्म केवल स्वर्गआप्ति के लिये ही नहीं, विक ' अन्त में मोजसाधक ज्ञानआप्ति के लिये करना होता है, और इस पुरुष 'को तो जान-प्राप्ति पहले ही हो जाती है, इस कारण इसे वैदिककर्म करके कोई नई वस्त पाने के लिये शेप रह नहीं जाती। इसी हेत ते आंगे तसिरे अध्याय ¦(३.९७) में कहा है, कि "जो ज्ञानी हो गया, उसे इस जगत में क्रतंत्र्य शिप नहीं रहता"। वहे भारी तालाव या नदी पर अनायास ही, जितना चाहिये

## §§ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कंदाचन।

हतना, पानी पीने की साविधा होने पर कुएँ की और कौन फाँकेगा? ऐसे समय कोई भी कुएँ की अपेदा नहीं रखता। सनत्सुजातीय के प्रान्तिम प्राप्ताय (ममा, उद्योग, ४५, २६) में यही स्रोक कुछ योडे से शब्दों के हेरफेर से आया है। माधवाचार्य ने इसकी टीका में वैसा ही अर्थ किया है, जैसा कि हमने वपर किया है; एवं शुकानुप्रक्ष में ज्ञान और कर्म के तारतम्य का विवेचन करते समय साफ कह दिया है:-- "न ते ( ज्ञानिनः ) कर्म प्रशंसन्ति कृपं नद्यां पिबश्चि "-अर्थात नदी पर जिसे पानी मिलता है, वह जिस प्रकार कुर्य की परवा नहीं करता, उसी प्रकार 'ते ' अर्थात् ज्ञानी पुरुप कर्मे की कुछ परवा नहीं करते (समा. शां. २४०. १०)। ऐसे ही पारादवगीता के सत्रहवें श्लोक में कर्र का हिंद्यान्त यों दिया है-जो बासुदेव को छोड़ कर दूसरे देवता की ब्यासना करता ्रिक्के, वह " तृषितो जान्हबीतीरे कृपं वांछति दुर्मातः " भागीरयो के तट पर पिने के लिये पानी मिलने पर भी कुएँ की इच्छा करनेवाले प्यासे पुरुष के समान मूर्ज है। यह दशन्त केवल वैदिक संस्कृत ग्रन्यों में ही नहीं है,प्रस्तुत पाली के 'वोद ग्रन्यों में भी उसके प्रयोग हैं। यह सिदान्त वौद्धमं को भी मान्य हैकि निस पुरुप ने ऋपनी तृप्गा समृल नष्ट कर ढाली हो, उसे ऋगे और कुछ प्राप्त करने के लिये नहीं रह जाता; और इस सिद्धान्त को वतलाते हुए उदान नासक पाली अन्य के (७.६) उस श्लोक में यह दृष्टान्त किया हैं—" कि कायरा | उदुप्तिन आपा चे सत्बदा सियुम् "--सर्वदा पानी मिलने योग्य हो जाने से कुएँ को लेकर बया करना है। अलकल बड़े-बड़े शहरों में यह देखा ही जाता हैं, कि घर में नल हो जाने से फिर कोई कुएँ की परवा नहीं करता। इससे क्यार विशेष कर शुकानुप्रश्न के विवेचन से गीता के दशन्त का स्वास्त्र ज्ञात हो जायंगा और यह देख पढ़ेगा, कि हमने इस श्लॉक हा उपर जो अर्थ किया है, वही सरल और ठीक है। परन्तु, चाहे इस कारण से हो कि ऐसे अर्थ से वेदों को कुछ गौगुता आ जाती है, अथवा इस साम्प्रदायिक सिदान्त की और हिंछि देने से हो कि ज्ञान में ही समस्त कर्मी का समावेश रहने के कारण ज्ञानी को कर्म करने की ज़रूरत नाहीं, गीता के टीकाकार इस खोक के पटों का सन्वय ' कुछ निराले ढेंग से लगते हैं। वे इस श्लोक के पहले चरण में 'तावान्' श्रोर दूसरे चरण में 'यावान्' पट़ों को अध्याहत सान कर ऐसा अर्थ लगते हैं " बद्पाने यावानर्यः तावानेव सर्वतः संस्कुतोदके यथा सम्पचते तथा वावान्सवेषु वेदेषु अर्थः तावात् विज्ञानतः बाह्यणस्य सम्पवते " अर्थात् सान पान आदि बमों के लिये कुएँ का जितना उपयोग होता है, बतना ही बढ़े तालाब में (सर्वतः संप्लुतोदके) मी हो सकता है; इसी प्रकार वेदाँका जितना इंग्रिंग्स है, इतना सब ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञान से हो सकता है। परन्तु इस ; झन्दय में पहली स्होक-पंकि में 'तावान्' भीर दूसरी पंकि में 'यावान्' इन

मां कर्म फलहेतुर्भूमां ते संगोऽस्वकर्मणि ॥ ४७ ॥

| दो पदों के अध्याद्वार कर लेंने की आवश्यता पढ़ने के कारण हमने वस अन्वय श्रीर अर्थ को स्वीकृत नहीं किया। हमारा अन्वय श्रीर अर्थ किसी भी पद के व्यवहार किये विना ही लग जाता है श्रीर पूर्व के श्लोक से सिद्ध होता है कि, इसमें अतिपादित वेदों के कोरे (अर्थात ज्ञानन्यतिरिक्त कर्मकागृड का गौणत्व इस स्थल पर विविच्चत है। अब ज्ञानी पुरुप को यज्ञ याग आदि कर्मों को कोई आवश्यकता न रह जाने से कुछ लोग जो यह अनुमान किया करते हैं कि इन कर्मों को ज्ञानी पुरुप न करे, विलक्तल छोड़ दे—यह वात गीता को सम्मत नहीं है। क्योंकि, यद्यि इन कर्मों को फ़ल ज्ञानी पुरुप को अमीष्ट नहीं त्यापि एका के लिये न सदी, तो भी यज्ञ-याग आदि कर्मों को, अपने शाखनिहित कर्तव्य समम्म कर, वह कमी छोड़ नहीं सकता। अठारहवें अध्याय में मगवान ने अपना निश्चित मत स्पष्ट कह दिया है, कि फलाशा न रहे, तो भी अन्यान्य निष्काम कर्मों के अनुसार यज्ञ-याग आदि कर्म भी ज्ञानी पुरुप को निःसङ्ख बुद्धि से करना ही चाहिये (पिछले श्लोक पर और गी. ३. १९ पर हमारी जो टिप्पणी है, वसे देखों)। यही निष्काम-विषयक अर्थ अब अगले श्लोक में व्यक्त कर दिखलाते हैं—]

(४७) कर्म करने मात्र का तेरा ऋधिकार है; फल (मिलना या न मिलना) कमी भी तेरे अधिकार अर्थात् तावे में नहीं; (इसलिये मेरे कर्म का) असुक फल मिले, यह हेतु (मन में) रख कर काम करनेवाला न हो; और कर्म न करने का

मी त् स्राप्रद्द न कर।

[इस श्लोक के चारो चराए परस्यर एक दूसरे के सर्घ के प्रस्क हैं, इस कारण अतिज्याप्ति न हो कर कर्मयोग का सारा रहस्य थोड़े में उत्तम रीति से विवाल दिया गया है। और तो, क्या, यह कहने में भी कोई हानि नहीं, कि ये चारों चराए कर्मयोग की चतुःस्त्री ही हैं। यह पहले कह दिया है, कि '' कर्म करने मात्र का तेरा स्विधकार है", परन्तु इस पर यह शक्का होती है, कि कर्म का फल कर्म से ही संयुक्त होने के कारण 'जिसका पेड़, उसी का फल' इस न्याय से जो कर्म करने का स्विधकारी है, वहीं फल का भी अधिकारी होगा। अस्तप्त हस शक्का को दूर करने के निमित्त दूसरे चरण में स्पष्ट कह दिया है, कि '' फल में तेरा अधिकार नहीं हैं"। फिर इससे निप्यत्न होनेवाला तीसरा यह सिदान्त वतलाया है, कि '' मन में फलाशा रख कर कर्म करनेवाला मत हो।" (कर्मफलहेतुः कर्मफले हेतुर्यस्य स कर्मफलहेतुः, ऐसा बहुव्यीहि समास होता हैं।। परन्तु कर्म और उसका फल दोनों संलग्न होते हैं, इस कारण यदि कोई ऐसा सिद्धान्त प्रतिपादन करने लगे, कि फलाशा के साथ ही साथ फल को भी होड़े ही देना चाहिये, तो इसे भी सच न मानने के लिये अन्त में स्पष्ट उपदेश किया है, कि फलाशा को तो छोड़ दे, पर इसके, साथ ही कर्म न करने का

.§§ योगस्यः क्रुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा घनंजय ।
त्सिद्धयसिद्धयोः समे भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥
दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय ।
वुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४९॥
बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते ।
तस्माद्योगाय युष्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥५०॥

चिर्यात कमें छोड़ने का सामहं न कर।" सारांश ' कमें कर ' कहने से कुछ यह स्था नहीं होता, कि फल की साशा रख; श्रोर 'फल की साशा को छोड़' कहने दें से यह सर्थ नहीं हो जाता, कमों को छोड़ है । स्थतरब इस श्लोक का यह सर्थ है के फलाशा छोड़ कर कर्तव्य कमें सावश्य करना चाहिये, किन्तु न तो कमें की श्रासिक में फले श्रोर न कमें ही छोड़े — त्यागी न युक्त इस कमें नित्र तथा में विश्व श्रासिक में फले श्रोर वह दिखला कर कि मिलने की जात अपने वरा में नहीं है, किन्तु उसके लिये और स्थनेक वातों की श्रातुक्तता सावश्यक है; स्था- 'रह्च श्रायाय में फिर यही सर्थ और भी दढ़ किया गया है (गी. १८. ११ -१६ स्थार रहस्य प्र. ११४ एवं प्र. १२ देखों)। स्थ कमीयोग का स्पष्ट लक्षण बत- लित हैं, कि इसे ही योग श्रायचा कमीयोग कहते हैं — 1

(४=) हे घनक्षय! त्रांसिक छोड़ कर कार कर्म की सिद्धि हो या कासिदी, होनों को समान ही मान कर, ' योगस्य' हो करके कर्म कर, ( कर्म के सिद्ध होने या निष्फल होने में रहनेवाली) समता की (मनो-)मृत्ति को ही (कर्म-) योग कहते हैं। (४६) क्योंकि हे घनक्षय! बुद्धि के (साम्य-) योग की कपेला (बाहा) कर्म बहुत ही कनिछ है। अत्युव इस साम्य-) बुद्धि की शरण में जा। फलहेतुक अर्थाद फल पर दृष्टि रख कर काम करनेवाले लोग कृपण क्यांत् द्रोन या निवले हों के हैं। (५०) जो (साम्य-बुद्धि) से युक्त हो जाय, वह इस लोग में पाप और पुराय दोनों से अलिस रहता है, अतप्व योग का आश्रय कर। (पाप-पुराय से दक्त कर) कर्म करने की चतुराई '(कुशलता या युक्ति) को ही (कर्मपोग) कहते हैं।

कहत है।

[ इन लोगों में कर्मयोग का जो लत्त्रगा बतलाया है, वह महत्त्व का है;

[ इस सम्बन्ध में गीता-रहस्य के तीसरे प्रकर्गा (पृष्ट ५५ – ६३) में जो विववन

[ किया गया है, उसे देखो। पर इसमें भी कर्मयोग का जो तत्त्व – 'कर्न की

[ अपेत्वा बुद्धि अप्ट हैं '– ५६ व क्षोक में वतलाया है, वह अत्यन्त महत्त्व का है।

[ ' बुद्धि ' शुद्ध के पींछे ' व्यवसायोतिमक ' विशेषगा नहीं है इसलिये इस स्रोक

[ में उसका अर्थ ' वासना ' या ' समम ' होना चाहिये । कुछ लोग बुद्धि का

[ ' ज्ञान ' अर्थ करके इस स्ट्रोफ का ऐसा अर्थ किया चाहते हैं, कि झान की

[ क्षोच्या कर्म हलके इसे का है; परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है । क्योंकि पींछे ध्रम व .

§§ कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं खक्त्वा मनीपिणः । जन्मवंधविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयस् ॥५१॥ यदा ते मोहकछिछं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥

श्लोक में समत्व का लक्षणा वतलाया है और ४६ वें तथा अगने स्रोक में भी वही वर्णित है। इस कारण यहाँ बुद्धि का अर्थ समत्वबुद्धि ही करना चाहिय । किसी भी कर्म की भलाई बुराई कर्म पर अवलम्बित नहीं होती: कर्म एक ही क्यों न हो, पर करनेवाले की भली या खरी ख़ादि के अनुसार वह ग्राम भ्रयना भ्रम हुआ करता है; अतः दर्भ की भ्रपेता बुद्धि ही श्रेष्ट हैं; इत्यादि निति के तन्त्रों का विचार गीतारहस्य के चीये, वारहवें और पन्ट्रहवें प्रकरण में (पृ.८७, ३८० – ३८१ और ४७३ - ४७८) किया गया है; इस कारण यहाँ और अधिक चर्चा नहीं करते। ४१ वें श्लोक में यतलाया ही है, कि वासनात्मक द्विद को सम और शुद्ध रखने के लिये कार्य-अकार्य का निर्माय करनेवाली व्यव-तायात्मक बुद्धि पहले ही स्थिर हो जानी चाहिये । इसक्षिये <sup>1</sup> सान्यबुद्धि ' इस शेव्द से ही स्थिर व्यवसायान्मक] बुद्धि और ग्रुद्धवासना (वासनात्मक बुद्धि) इन दोनों का बोध हो जाता है । यह साम्यबुद्धि ही ग्रुद्ध श्राचरण अयवा कर्मयोगको जढ है, इसलिये ४६ व स्रोक में भगवान ने पहले जो यह कहा है, कि कम करके भी कम की वाधा न लगनेवाली शुक्ति अयवा योग तुभी वतलाता हूँ, उसी के घनुसार इस श्लोक में कहा है कि '' कमें करते समय बुद्धि को स्यिर, पवित्र, सम और ग्रुद्ध रखना ही" वह ' युक्ति ' या ' कौशस्य ' है श्रीर इसी को 'योग' कहते हैं - इस प्रकार योग शब्द की दो वार ज्याख्या की गेई हैं। ५० वें खोक के "योग: कर्मस कीशलम् " इस पर का इस प्रकार सरल म्बर्य जुगने पर भी, कुछ लोगों ने ऐसी खींचातानी से खर्य लगने का प्रयत्न किया है, कि "कर्मसु योगः कौशलम् " - का में जो योग है, उसको कौशल क्रिहते हैं। पर "कौशल " शब्द की व्याख्या करने का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, 'योग' शब्द का लच्चगा वतलाना ही घमीए है, इसीलिये यह ग्रर्भ सचा नहीं माना जा सकता । इसके घतिरिक्त जब कि 'कर्मसु कौशल' पुसा सरल अन्वय लग सकता है, तब "कमेंसु योगः" देता श्रोधा-सीधा श्रन्वय करना ठीक भी नहीं है। अब वतलाते हैं कि इस प्रकार साम्यब्रदि से समस्त कर्म करते रहने से व्यवद्वारका लोप नहीं होता और पूर्ण सिद्धि अथवा मोन्न बात हुए विना ¦मडीं रहता— }

(५१) ( समत्व ) बुद्धि से युक्त (जो) ज्ञानी पुरुष कर्मफल का त्याग करते हैं, वे जन्म के वन्ध से मुक्त होकर (परमेश्वर के) दुःखविरहित पद को जा पहुँचते हैं (५२) जद तेरी दुदि मोह के गेंद्रले ख्रादरगा से गर हो जावगी, तब उन वातों से तू

विरक्त हो जायगा जो सुनी हैं और सुनने को हैं।

श्रुतिवित्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । समाधायचलां बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ अर्जुन उवाच ।

§§ स्थितप्रक्रस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधीः किं प्रभाषत किमासीत व्रजेत किम् ॥५४॥ श्रीभगवानुवाच ।

मजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थं मनोगतान्। आत्मन्येचात्मना तुष्टः स्थितप्रश्लस्तदोच्यते ॥५५॥

[ अयांत् तुम्ने कुछ श्राधिक सुनने की इच्छा न होगी; क्यांकि इन बातों के | सुनने से मिलनेवाला फल तुम्ने पहले ही प्राप्त हो चुका होगा। 'निवंद' शब्द | का उपयोग प्रायः संसारी प्रपञ्च से उकताहट या वैराग्य के लिये किया जाता है। | इस खोक में उसका सामान्य अर्थ " ऊव जाना " या "चाह न रहना" ही है। | अगले खोक से देख पढ़ेगा, कि यह उकताहट, विशेष करके पीछे बतलाये हुए, | श्रीगुग्य विषयक श्रीत कर्मों के सम्बन्ध में है। ]

(५३) (नाना प्रकार के) वेदवाक्यों से घवड़ाई हुई तेरी बुद्धि जब समाधिनृद्धि में स्थिर फ्रोर निश्चिल होगी, तब (यह साम्यवृद्धिरूप) थोग तुक्ते प्राप्त होगा।

[सारांश, द्वितीय अध्याय के ४४ वें श्लोक के अनुतार, जो लोग वेद-वाक्य की फलश्रुति में भूले दुए हैं, और जो लोग किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिये कुछ न कुछ कम करने की धुन में लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि खिर नहीं होती—और भी अधिक गड़बड़ा जाती है। इसलिये अनेक उपदेशों का सुनना आड़ेड़ कर चित्त को निश्चल समाधि अवस्या में रख; ऐसा करने से सम्यबुद्धिका कर्मयोग तुम्ते प्राप्त होता और अधिक उपदेश की ज़रूरत न रहेगी; एवं कर्मकरने पर भी तुम्ते उनका कुछ पाप न लगेगा। इस रीति से जिस कर्मयोगों की बुद्धि या प्रज्ञा स्थिर हो जाय, उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं। अब अर्जुन का प्रश्न है कि उसका व्यवहार कैसा होता है।]

म्रार्जुन ने कहा – (५४) हे केशव ! (सुम्मे बतलामो कि) समाधिस्य रियतमज्ञ किसे कहे ? उस स्थितप्रज्ञ का बोलना, बैठना मीर चलना केसा रहता है ?

े हिस श्लोक में ' भाषा' शब्द ' लच्चागु ' के अर्थ में प्रयुक्त है और इमनें | उसका भाषान्तर, उसकी भाष धातु के अनुसार '' किसे कहें" किया है। गीता | रहस्य के बारहवें प्रकरण (ए. ३६६ - ३७०) में रपष्ट कर दिया है, कि | स्थितप्रज्ञ का वर्ताव कर्मयोगशास्त्र का आधार है और इससे अगले वर्णन का | महत्त्वज्ञात हो जावेगा। ] श्रीभगवानु ने कहा—(४४) है पार्य ! जब (कोई मनुष्य अपने ) मन के समस्त हुःखेष्वज्रहिश्मनाः सुक्षेषु विगतस्पृहः । वीतरागमयक्रोधः स्थितधीर्मुनिष्ठ्यते ॥ ५६ ॥ यः सर्वत्रानमस्नेहस्तत्तत्माप्य शुमाग्रमम् । नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रहा प्रतिष्टिता ॥ ५७ ॥ यदा संहरते चायं कूर्मोऽगानीव सर्वशः । इंद्रियाणीद्वियार्थैभ्यस्तस्य प्रहा प्रतिष्टिता ॥ ५८ ॥ विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । रस्वर्जं रसोऽप्यस्य परं द्युा निवर्तते ॥ ५९ ॥

काम अर्थात् वालनाओं को छोड़ता है, और अपने आप में ही सन्तुष्ट होकर रहता है, तब उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं। (५६) दुःख में जिसके मन को खेद नहीं होता, छुख में जिसकी आसक्ति नहीं और प्रीति, भय एवं कोध जिसके छूट गये हैं, उसको स्थितप्रज्ञ मुनि कहते हैं। (५७) सव वातों में जिसका मन निःसङ्घ हो गया, और ययाप्राप्त शुमन्त्रश्चम का जिसे आनन्द या विपाद भी नहीं, (कहना चाहिये कि) उसकी हुदि स्थिर हुई। (५०) जिस प्रकार कड़्वां आपने (हायभैर आदि) अववव सव ओर से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब काई पुरुष इन्ट्रियों के (शब्द, स्पर्श आदि) विषयों से (अपनी) इन्ट्रियों को जींच लेता है, तब (कहना चाहिये कि) उसकी हुदि स्थिर हुई। (५६) निराहारी पुरुष के विषय छुट जावे, तो भी (अनका) रस अर्थात् चाह नहीं छुटती। परन्तु परमक्ष का अनुमव होने पर चाह भी हुट जाती है, अर्थात् विषय और उनकी चाह टोनों छुट जाते हैं।

| श्रिप्र से इत्हियों का पोष ग्र होता है। अताव निराहार या उपवास करने से इत्हियों अग़क्त होकर अपने-अपने विषयों का सेवन करने में असमयें हो जाती हैं। पर इस रीति से विषयोपभोग का झ्ट्रना केवल ज़बर्रस्ती की, अग़क्तता की, याद्य किया हुई। इससे मन की विषयवासना (रस) कुछ कम नहीं होती, इसलिये यह वासना जिससे नष्ट हो उस बहाज़ान की प्राति करना चाहिये; इस प्रकार बहा का अनुमव हो जाने पर मन एवं उसके साथ ही साय इन्द्रियों भी आप ही आप तावे में रहती हैं; इन्द्रियों को तावे में रखने के लिये निराहार आदि उपाय आवश्यक नहीं,—यही इस श्लोक का भावार्य है। आर, यही अर्थ आगे छठे सुष्याय के श्लोक में स्पष्टता से वर्शित हैं (गी. ६. १६, १७ और ३.६,७ देखों), कि यति का आहार नियमित रहे, वह आहार विहार आदि को विलक्त ही न छोड़ है। सारांग, गीता का यह सिद्धांन्त ध्यान में रखना चाहिये, कि शरीर को कृग करनेवाले निराहार आदि साधन प्काही हैं अतएव वे त्याच्य हैं; नियमित अहार-विहार और बहाज़न ही इन्द्रिय-निप्रह का उत्तम साधन है। इस श्लोक में रस शहर का 'जिहा से अनुभव गी.र. ४९

यततो हापि कोंतेय एकपस्य विपश्चितः। इंद्रियाणि प्रमार्थानि हरन्ति प्रसमं मनः॥ ६०॥ तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येदियाणि तस्य प्रक्षा प्रतिष्ठिता॥ ६१॥

किया जानेवाला मीठा, कहुवा, इत्यादि रस ' ऐसा अर्थ करके कुछ लोग यह अर्थ करते हैं, कि उपवासों से शेप इन्ट्रियों के विषय यदि इट्र मी जाय, तो भी जिहा का रस अर्थात् खाने-पीने की इच्छा कम न होकर यहुत दिनों के निराहार से और भी अधिक तीय हो जाती है। और, भागवत में ऐसे अर्थ का एक रहों के भी है ( माग. ११. ८. २० )। पर हमारी राय में गीता के इस खोक का ऐसा अर्थ करना ठीक वहीं। क्योंकि, दूसरे चरण से वह मेल नहीं खाता। इसके अतिरिक्त भागवत में 'रस ' शब्द नहीं 'रसनं' शब्द है और गीता के खोक का दूसरा चरण भी वहीं नहीं है। अत्ययन, भागवत और गीता के खोक को एकार्यक मान लेना जिंवत नहीं है। अव आगे के हो खोकों में और साधिक स्पष्ट कर बतलाते हैं, कि बिना महासाज्ञातकार के पूरा-पूरा इन्द्रियनिग्रह - हो नहीं सकता है—]

(६०) कारण यह है कि केवल (इन्ट्रियों के दमन करने के लिये) प्रयत्न करने-वाले विद्वान के भी मन को, हे कुन्तीपुत! ये प्रयत्न इन्द्रियों बलात्कार से मन-मानी श्रोर खींच लेती हैं। (६१) (श्रातण्व) इन सब इन्द्रियों का संवमन कर युक्त अर्थात् योगयुक्त श्रोर मत्परायण होकर रहना चाहिये। इस प्रकार जिसकी इन्द्रियों अपने स्वाधीन हो जायें (कहना चाहिये कि) टसकी बुद्धि स्विर होगई।

[इस श्लोक में कहा है, कि नियमित म्राहार से इन्द्रियिश्वह करके साथ ही साथ ब्रह्मला की प्राप्ति के लिये मत्परायण होना चाहिये, मर्यात ईश्वर में चित्र लगाना चाहिये, मर्यात ईश्वर में चित्र लगाना चाहिये, मर्यात इश्वर में चित्र लगाना चाहिये, मर्यात इश्वर में चित्र लगाना चाहिये, मर्यात है। मनु ने भी निरे इन्द्रियिश्वह कर्ने वाले पुरुष को यह इशारा किया है कि "वलवानिन्द्रियद्रामो विद्वांसमिष क्यंति" (मनु. २. २९५) और उसी का मनुवाद ऊपर के ६० वें श्लोक में किया गया है, सारांग्न, इन तीन श्लोकों का मावार्य यह है कि जिसे स्थितप्रज्ञ होना हो, उसे अपना चाहार-विहार नियमित रख कर ब्रह्मज्ञान ही प्राप्त करना चाहिये, व्रह्मज्ञान होने पर ही मन निविषय होता है, शरीर-क्षेग्न के उपाय तो ऊपरी हैं— सक्वे नहीं। 'सत्परायणा' पढ़ से यहाँ मिक्तमार्ग का भी आरंम हो गया है (गी. ६. ३४ देखों)। ऊपर के श्लोक में जो 'युक्त' शब्द के अपने 'योग से तैयार या बना हुआ' है। गीता है. १७ में 'युक्त' एवद के मर्या 'नियमित ' है। पर गीता में इस शब्द का सदैव का श्वर्य है—साम्यग्रिद्दे का नो गीग गीता में वतलाया गया है उसका उपयोग करके तदनुसार समस्त हुल-

ध्यायतो विषयान्तुंसः संगस्तेषूपजायते । संगात्संजायते कामः कामात्काधोऽमिजायते ॥ ६२ ॥ फोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविद्ममः । स्मृतिम्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्म्रणश्यति ॥ ६३ ॥ रागद्वेषवियुक्तेस्त्र विषयानिद्गियैश्वरम् । आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ प्रसादे सर्वदुःकानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्नवेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥

दुःखों को शान्तिपूर्वक सहन कर, व्यवहार करने में चुर पुरुष " (गी. प. न्दे देखों )। इस रीति से निप्पात हुए पुरुष को ही ' स्थितप्रज्ञ' कहते हैं। दसकी अवस्था ही सिद्धावस्था कहताती है और इस अध्याय के तथा पाँचवें एवं बारहवें अध्याय के अन्त में इसी का का वर्षान है। यह बतला दिया कि विषयों की चाह छोड़ कर स्थितप्रज्ञ होने के लिये क्या आवश्यता है। अब अगले श्लोकों में यह वर्षान करते हैं कि कि विषयों में चाह कैसे उत्पन्न होते हैं, इसी चाह से आने चलकर काम-कोध आदि विकार कैसे उत्पन्न होते हैं और अंत में वनसे मनुष्य का नाश कैसे हो जाता है, एवं इनसे छुटकारा किस प्रकार मिल सकता है—]

(६२) विषयों का चिंतन करनेवाले पुरुष का इन विषयों में सह बढ़ता जाता है। फिर इस सह से यद वासना उत्पन्न होती है, कि इसको काम (अर्थात वह विषय) चाहिये। और (इस काम की तृष्टि होने में विन्न होने से) उस काम से ही कोध की उत्पत्ति होती हैं; (६३) कोध से संमोह अर्थात अविवेक होता है, संमोह से स्मृतिश्रम, स्मृतिश्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से (पुरुष का) सर्वस्व नाश हो जाता है। (६४) परन्तु अपना आत्मा अर्थात् अन्तःकरण जिसके कानू में है, वह (पुरुष) भीति और द्वेप से बुद्धी हुई अपनी स्वाधीन इन्द्रियों से विषयों में वर्तांव करके भी (चित्त से) प्रसन्न रहता है। (६४) चित्त प्रसन्न रहने से उसके सब दुःखों का नाश होता है, क्योंकि जिसका चित्त प्रसन्न है उसकी बुद्धि भा तत्काल स्थिर होती है।

्रित हो को को में स्पष्ट वर्षान है, कि विषय या कर्म हो न छोड़ स्थितप्रज्ञ केवल उनका सक्ष छोड़ कर विषय में हो निःसक्ष बुद्धि से वर्तता रहता है कोर विसे जो शान्ति मिलती है, वह कर्मत्याग से नहीं किन्तु फलाशा के त्याग से प्राप्त होती है। क्योंकि इसके सिवा, फ्रन्य वातों में इस स्थितप्रज्ञ में फ्रोर संन्यास मार्गवाले स्थितप्रज्ञ में कोई मेद नहीं है। इन्द्रियसंयमन, निरिच्छा क्यार शान्ति ये गुगा दोनों को ही चाहिये; परन्तु इन दोनों में महस्व का भेद यह है कि गीता का स्थितप्रज्ञ कर्मों का सन्यास नहीं करता किन्तु लोक- नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुक्षम् ॥ ६६ ॥ इंद्रियाणां हि चरतां यग्मनोऽनुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्गावाभवांमस्ति ॥ ६७ ॥ तस्माद्यस्य महावाहो निग्रहीतानि सर्वशः इंद्रियाणींद्रियायभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमो । यस्यां जाग्रति भृतानि सा निशा पदयता मुनेः ॥ ६९ ॥

संप्रद्त के निमित्त समस्त कमें निष्काम बुद्धि से किया करता है और संन्यासमागी वाला स्थितप्रज्ञ करता ही नहीं है (देखों गा. १, २५)। किन्तु गीता के संन्यासमागींय टीकाकार इस भेद को गौण समभ कर साम्प्रादायिक ज्ञाप्यह से प्रतिपादन किया करते हैं कि स्थितप्रज्ञ का उक्त वर्णन संन्यासमागें का ही है। ज्ञाब इस प्रकार जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, उसका वर्णन कर स्थितप्रज्ञ के स्वरूप को और भी आधिक व्यक्त करते हैं—]

(६६) जो पुरुष उक्त रीति से युक्त अर्थात् योगयुक्त नहीं हुआ है, उसमें (११४२) ब्रिड् और भावना अर्थात् इढ़ बुढ़िरूप निष्ठा भी नहीं रहती । जिसे भावना नहीं, उसे शान्ति नहीं रहती । जिसे भावना नहीं, उसे शान्ति नहीं उसे शान्ति नहीं उसे शान्ति नहीं है (६७) (विपयों में) सञ्चार अर्थात् व्यवहार करनेवाली इन्द्रियों के पीके-पीके मन जो जाने हातता है, वही पुरुप की बुद्धि को ऐसे हरण किया करता है जैसे कि पानी में नौका को वायु खांचती है। (६८) अतप्त है महावाहु अर्जुन ! इंदियों के विषयों से जिसकी इंद्रियों कुँ और से हुटी हुई हों, (कहना चाहिये कि) उसी की बुद्धि रियर हुई।

[सारांश, मन के निम्नह के द्वारा इन्द्रियों का निम्नह करना सय साधनों का मूल है। विषयों मं न्यम होकर इन्द्रियों इधर-उधर दौड़ती रहें तो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने की (वासनात्मक) वृद्धि ही नहीं हो सकती। अर्थ यह है, कि विद्या हो तो उसके विपय में दृढ़ उद्योग भी नहीं होता और फिर शांति एवं कुल भी नहीं मिलता। गीतारहस्य के चौये प्रकरण में दिखलाया है, कि इन्द्रियों को एकाएक दवा कर इस्व कमी को विलक्षल छोड़ दे। किन्तु गीता का अभिनाय यह है, कि ६७ वें स्कोक में जो वर्णान है, उसके अनुसार निष्काम बुद्धि से कर्म करते रहना चाहिय। ] (६६) सब लोगों की जो रात है, उसमें स्थितमञ्ज जागते रहते हैं, तब इस ज्ञानवान पुरुष को रात मालूम होती है।

यद विरोधाभासात्मक वर्णन आलक्कारिक है। अज्ञान अन्यकार को और ज्ञान भकाश को कद्दते हैं(गी. १४. ११)। अर्थ यद है, कि अज्ञानी लोंगों को जो वस्तु अनावश्यक प्रतीत होती है ( अर्थात् उन्हें जो अन्यकार है) वही आपूर्यमाणमञ्चलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् । तद्धत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्तोति न कामकामी ॥ ७०॥

§§ विहाय कायान्यः सर्वोन्प्रमांश्चरति निःस्पृहः ।

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ ्रज्ञानियों को स्रावश्यक होती है; श्रीर जिसमें स्रज्ञानी लोग उलको रहते हैं—उन्हें । जहाँ उजेला मालम होता है—वही ज्ञानी को अँधेरा देख पडता है अर्थात वह | ज्ञानी को श्रभीष्ट नहीं रहता । उदाहरणार्थ, ज्ञानी पुरुप कान्य कर्मी हो तुच्छ मानता है, तो सामान्य लोग उसमें लिपटे रहते हैं और ज्ञानी प्रत्य को जो निप्काम कर्म चाहिये, उसकी औरों को चाह नहीं होती।

(७०) चारों ओर से (पानी) सरते जाने पर भी जिसकी मर्यादा नहीं डिगती, ऐसे समद में जिस प्रकार सब पानी चला जाता है, उसी प्रकार जिस पुरुप में समस्त विषय ( उसकी शान्ति मङ्ग हए विना ही ) प्रवेश करते हैं, उसे ही (सबी) शान्ति मिलती है। विषयों की हच्छा करने वाले को (यह शान्ति) नहीं (भिलती)।

इस श्लोकं का यह अर्थ नहीं है, कि शांति प्राप्त करने के लिये कर्म न करना चाहिये, प्रत्युत भावार्थ यह है, कि साधारण लागों का मन फलाशा से काम्य-वासना से घवड़ा जाता है और उनके कर्मी से उनके मन की शांति बिगड ¦जाती है; परन्तु जो सिद्धावस्था में पहुँचा गया है, उसका मन फलाशा से चुरुध नर्हीं होता, कितने ही कर्म करने को क्यों न हों, पर उसके मन की शांति नहीं डिगती, वह समुद्र सरीलो शान्त बना रहता है और सब काम किया करता है . 'अतपुर उसे सुखाद:ख की व्यथा नहीं होती है। (उक्त ६४ वाँ स्रोक ग्राँर गी.४.१९ देखों )। अब इस विषय का उपसंहार करके वतलाते हैं, कि श्यितप्रज्ञ की इस ! स्थिति का क्या नाम है— 1

(७१) जो प्ररूप सब काम, अर्थात आसिक, छोड कर और निःस्ट्रह हो करके (व्यवद्वार में ) वर्तता है, एवं जिसे ममत्व और अहकार नहीं होता, उसे ही शांति मिलती है।

[संन्यास मार्ग के टीकाकार इस ' चरित ' ( वर्तता है ) पर का " मीख माँगता फिरता है" ऐसा भ्रये करते हैं: परन्त यह भ्रये ठीक नहीं है । पिछले . ईर्ध वें और ६७वें खोक में 'चरन्' एवं 'चरतां' का जो अर्थ है, वहीं अर्थ 'यहाँ भी करना चाहिये। गीता में ऐसा उपदेश कहीं भी नहीं है कि स्थितप्रज्ञ भिद्या माँगा करे। हाँ, इसके विरुद्ध ६४ वें श्लोक में यह स्पष्ट कह दिया है कि | स्थितप्रज्ञ पुरुष इन्द्रियों की अपने स्वाधीन रख कर 'विपयों में वर्ते '। अत्यव ' चरित'का ऐसा ही अर्थ करना चाहिये कि 'वर्तता' है, श्रर्यान् 'जगत् के व्यवहार करता है'। श्रीसमर्थ रामदास स्वामी ने दासबोध के उत्तरार्थ में इस बात का . | वत्तम वर्णन किया है कि 'निःस्प्रह' चतुर पुरुप (स्थितप्रज्ञ) व्यवहार में कैसे वर्तता है: और गीतारहस्य के चौदहवें प्रकरगा का विषय ही वही है।]•

यपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्मति । . स्थित्वास्यार्मेतकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥ - इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे सांख्ययोमो नाम द्वितीयोध्यायः ॥ २ ॥

(७२) हे पार्य ! बाह्मी स्थिति यही है। इसे पा जाने पर कोई भी मोह मंनहीं फँसता; और अन्तकाल में अर्थाव मरने के समय में भी इस स्विति में रह कर ब्रह्म-निर्वाण अर्थात् ब्रह्म में मिल जाने के स्वरूप का मोज पाता है।

यह बाह्मी रियति कर्मयोग की अन्तिम और अत्युत्तम रियति है ( देखी गी.र. प्र. ६. प्र. २३३ और २४६); और इसमें विशेषता यह है कि, इसके प्राप्त हो जाने से फिर मोह नहीं होता। यहाँ पर इस विशेषता के वतलाने के कुछ कारगा है। वह यह कि यदि किसी दिन दैवयोग से घड़ी-दो घड़ी के लिये इस वासी स्थिति का अनुभव हो सके, तो उससे कुछ चिरकालिक लाभ नहीं होता। वयोंकि किसी भी मनुष्य की यदि मरते समय यह स्थिति न रहेगी, तो मरण-काल में जैसी वासना रहेगी उसी के अनुसार पुनर्जन्म होगा (देखो गीता 🗥 रहस्य प्र. २८८)। यही कारण है जो बाह्यी स्थिति का वर्णन करते हुए इस श्लोक में स्पष्टतया कह दिया है. कि 'अन्तकालेऽपि '= अन्तकाल में भी स्थित-प्रज्ञ की यह अवस्था स्थिर बनी रहती है। अन्तर्काल में मन के गुद्ध रहने की विशेष स्रावश्यकता का वर्णन उपनिपदों में (छां- ३. १४, १; प्र. ३. १०) ब्रीर गीता में भी (गी. ८. ५. १०) है। यह वासनात्मक कर्म ऋगले अनेक जन्मी के मिलने का कारण है, इसलिये प्रगट ही है कि अन्ततः मरने के समय |तो वासना शून्य हो जानी वाहिये। और फिर यह भी कहना पड़ता है कि मरगा-समय में वासना शुन्य होने के लिये पहले से ही वैसा अभ्यास हो नाना चाहिये। क्योंकि वासमां को शून्य करने का कर्म अखन्त कठिन है. और विना ईश्वर की विशेष कृपा के उसका किसी को भी प्राप्त हो जाना न केवल कठिन है, वरन् असम्भव भी है। यह तत्व वैदिकधर्म में ही नहीं है, कि मरण समय में वासना शुद्ध होनी चाहिये; किंतु अन्यान्य धर्मी में भी यह तत्व अङ्गीकृत हुआ ¦ है । देखो गीतारहस्य ए. ४३६ । ]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए अर्थात् कहे हुए टपनिपद् में, ब्रह्मविद्या न्तर्गत योग—अर्थात् कर्म—शास्त्रविपयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में सांस्थयोग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।

ि इस अध्याय में, भारम्भ में सांख्य अयवा संन्यासमार्ग का विवेचन है |इस कारण इसको सांख्ययोग नाम दिया गया है। यरन्तु इससे यह न समम |सेना चाहियेकि पूरे अध्याय में वही विषय है। एक ही अध्याय में प्रायः अनेक

# तृतीयोऽध्यायः ।

. अर्जुन उवाच ।

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । तरिंक कर्मणि घोरे मां नियोजयस्ति केशव ॥ १ ॥ स्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्तुयाम् ॥ २ ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

\$\$ स्टोकेऽस्मिन्द्विच्या निष्टा पुरा प्रोक्ता मयानच । |विषयों का वर्णन होता है। जिस अध्याय में, जो विषय श्रारम्भ में त्रा गया है, |अथवा जो विषय उसमें प्रमुख है, उसी के अनुसार उस अध्याय का नाम रख |दिया जाता है। देखो गीतारहस्य प्रकरण १४. ए. १४४।]

#### तीसरा अध्याय ! .

[अर्जुन को यह भय हो गया या कि मुक्ते मीप्म-ट्रोण आदि को मारना पड़ेगा। अतः सांख्यमागं के अनुसार आत्मा की नियता और अशोज्यत्व से यह सिद्ध किया गया, कि अर्जुन का भय हृया है। फिर स्वधम का योड़ा सा विवेचन करके गीता के मुख्य विपय, कर्मयोग का दूसरे अध्याय में ही आरम्भ कियागया है और कहा गया है कि कर्म करने पर भी उनके पाप-पुराय से चचने के लिये केवल यही एक युक्ति या योग है, कि वे कर्म साम्यवृद्धि से किये जाव। इसके अनन्तर अंत में उस कम्योगी स्थितप्रच का वर्णान भी किया गया है कि निसकी बुद्धि हस प्रकार सम हो गई हो। परन्तु इतने से ही कर्मयोग का विवेचन पूरा नहीं हो जाता। यह वात सच है कि कोई भी काम समबुद्धि से किया. जावे तो उसका पाप नहीं लगता; परन्तु जब कर्म की अपेना समबुद्धि से किया. जावे तो उसका पाप नहीं लगता; परन्तु जब कर्म की अपेना समबुद्धि से किया. जावे तो उसका पाप नहीं लगता; परन्तु जब कर्म की अपेना समबुद्धि को ही श्रेष्टता विवादराई तासिद्ध होती हैं(गी. २. ४६),तव फिर स्थितप्रज्ञ की नाई बुद्धि को सम कर लेने से ही काम चल जाता है-इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कर्म करना ही चाहिये। अतयुन जब अर्जुन ने यही श्रेका प्रश्नरूप में उपिएयत की, तब भगवान इस अध्याय में तथा. अगले अध्याय में प्रतिपादन करते हैं कि "कर्म करना ही चाहिये।"]

अर्जुन ने कहा—(१) हे जनाईन! यदि तुह्यारा यही मत है कि कर्म की अपेदा (साम्य-) बुद्धि ही श्रेष्ठ हैं, तो हे केग्रव! मुम्मे (युद्ध के ) घोर कर्म में क्यों लगाते हों? (२) (देखने में) ज्यामिश्र अर्थात् सिन्द्रिश्व भाषण् करके तुम मेरी बुद्धि को श्रम में डाल रहे हो। इसलिये तुम ऐसी एक ही बात निश्चित करके मुम्मे बतलाओ, जिससे मुम्मे अय अर्थात् कल्याण् श्राप्त हो।

झानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥ न कर्मणामनारंभानेष्कर्म्यं पुरुषोऽस्तुते । न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ न हि कथ्थित्सणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मसृन् । कार्यते स्वयाः कर्म सर्वः प्रसृतिजैर्गुणैः ॥ ५ ॥

श्रीभगवात् ने कहाः—(३) हे निष्पाप ऋर्जन ! पहले (अर्थात् द्सरे अध्याय म ) मेंने यह वतलाया है कि, इस लोकमें हो प्रकार की निटाएँ हैं—अर्थात् ज्ञान योग से सांख्यों की और कर्मये ग से योगियों की ।

[ समने ' पुरा ' शब्द का अर्थ " पहले " अर्थान् " दूसरे अध्याय मं " । किया है। यही अर्थ सरल है, क्योंकि दूसरे अध्याय में पहले सांख्येत्वा के अतु- । सार ज्ञान का वर्णन करके किर कर्मयोगिनटा का चारम्म किया गया है। परन्तु ' पुरा ' शब्द का अर्थ ' ' सृष्टि के चारम्भ मं " भी हो सकता है। क्योंकि महा- । भारत में, नारायगीय या मागवतधमें के निरूपण में यह वर्णन है, कि सांख्य श्रेण ( निश्चित और प्रधात ) दोनों प्रकार की निर्दाशों को भगवात ने । जगत् के चारम्म में ही दरपत्र किया है ( देखो शां. ३४० और ३४०)। ' निर्दा ' । शब्द के पहले ' मोल् ' शब्द अध्याहत है, ' निष्टा ' शब्द का अर्थ वह मार्थ है । विरा ' शब्द के पहले ' मोल् ' शब्द अध्याहत है, ' निष्टा ' शब्द का अर्थ वह मार्थ है । शि जिससे चलने पर अन्त मं मोल् मिलता है; गीता के चनुसार ऐती निष्टा हैं। हे । चैरा वे दोनों स्वतंत्र हैं, कोई किसी का चक्र नहीं है—हसादि वातों | का विस्तृत विवेचन गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण ( ए. ३०४-२१५ ) में किया । गया है, इसलिये उसे यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है। ग्याराहवें प्रकरण । वेक अन्त ( प्रष्ट २५२) में नम्शा देकर इस वात का मी वर्णन कर दिया गया है । कि दोनों निष्टाओं में मेद वया है । मोल् की दो निष्टाण वतता दी गई; अब तदं- । गम्त नैक्कर्मितिह का स्वरूप स्पष्ट करके वतलाते हैं—]

(४) (परन्तु) कमी का प्रारम्भ न करने से ही पुरुप को नैक्कमीशांति नहीं हो जाती, श्रीर कमीं का प्रारम्भ (त्याग) न करने से ही सिद्धि नहीं मिल जाती।(१) वयों कि कोई मनुष्य ( कुछ न कुछ ) कमें किये विना च्या भर भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुगा प्रत्येक परतन्त्र मनुष्य को ( सदा कुछ न कुछ ) कमें करने में लगाया ही करते हैं।

िचीये श्लोक के पहले चरता में जो 'नैष्करमं' पद है, उसका 'ज्ञान' यार्य मान कर संन्यासमार्गवाले टीकाकारों ने इस श्लोक का अर्थ अपने सम्प्रदाय के अनुकूल इस प्रकार वना लिया है—"कमों का आरंभ न करने से ज्ञान नहीं होता, अर्थात् कमों से ही ज्ञान होता है, क्योंकि कर्म ज्ञानशाित का साधन है।" परन्तु यन अर्थ न तो सरल है और न ठीक ठीक । नैष्कर्य गुन्द का उपयोग वेदान्त और मीमांसा दोनों शास्त्रों में कई वार किया गया है और

कमैंडियाणि संबम्य य आस्ते मनसा सारत्। र सरेवराचार्य का " नेप्कर्म्यसिद्धि " नामक इस विषय पर एक श्रंथ भी है। तयापि, नैप्कर्म्य के ये तत्त्व कुछ नये नहीं हैं। न केवल हरेश्वराचार्य ही के किन्त मीमांसा और वेदान्त के सूत्र बनने के भी, पूर्व से ही उनका प्रचार होता भा रहा है। यह बतलाने की कोई भावश्यकता नहीं, कि कर्म बन्धक े होता ही है। इसलिये पारे का उपयोग करने के पहले उसे मार कर जिस प्रकार वैद्य लोग शुद्ध कर लेते हैं, उसी प्रकार कर्म करने के पहले ऐसा उपाय करना पड़ता है कि जिससे उसका बन्धकत्व या दोप मिट जाय । श्रोर, ऐसी यक्ति . से कर्म करने की श्वित को ही ' नैप्कर्म्य ' कहते हैं। इस प्रकार वन्धकत्वरहित किम मोत्त के लिये बावक नहीं होते. अतरव मोत्त-शास्त्र कायह एक महत्त्वपूर्ण 'अस है. कि यह स्थिति कैसे आ**प की जाय ? मीमांसक लोग** इसका यह उत्तर देते हैं, कि नित्य और ( निमित्त होने पर ) नैमितिक कर्म तो करना चाहिये, पर काम्य और निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिये। इससे कर्म का वन्धकत्व नहीं . ! रहता और नैप्कर्म्यावस्या छलभ रीति से प्राप्त हो जाती है। परन्तु वेदान्तशास्त्र ने सिद्धान्त किया है कि मीमांसकों की यह युक्ति गलत है; धौर इस वात के विवेचन गीतारहस्य के दसवें प्रकरण ( ए. २७४ ) में किया गया है । कुछ और ! लोगों का कथन है कि यदि कर्म किये ही न जावें तो उनसे वाधा कैसे हो सकती है ? इसलिये, उनके मतानुसार, नष्कर्म्य अवस्था प्राप्त करने के लिये सव कर्मी ही को छोड़ देना चाहिये। इनके मत से कर्मशून्यता को ही 'नैप्कर्य' कहते हैं। चौये स्रोक में अतलाया गया है, कि यह मत ठीक नहीं है, इससे तो सिदि अर्थात मोज भी नहीं मिलता: और पाँचवें श्लोक में इसका कारण भी वतला दिया है। यदि हम कर्म को छोड देने का विचार करें, तो जब तक यह देह है तब तक सोना, बैठना इत्यादि कर्म कभी हक ही नहीं सकते (गी. प. ६ श्रीर १८.), इसलिये कोई भी मनुष्य कर्मश्रन्य कभी मर्ही हो सकता । फलतः कर्मशुन्यस्ती नेकम्ये बासम्मव है । सारांश, कर्मस्ती विच्छू कमी नहीं ं मरता। इसलिये ऐसा कोई उपाय सोचना चाहिय कि जिससे वह निपाहित हो जाय। गीता का सिद्धान्त है कि कमीं में से अपनी आसिक को हटा लेना ही इसका एक मात्र उपाय है । आगे अनेक स्थाना में इसी उपाय का विस्तार-'पूर्वक वर्णन किया गया है। परन्तु इस पर मी शक्का हो सकती है, कि यदापि कर्मी को छोड़ देना नैकार्य नहीं है, तथापि संन्यासमार्गवाले तो सब कर्मी का संन्यास अर्थोत् लाग करके ही मोच प्राप्त करते हैं, ग्रतः मोच की प्राप्ति के . लिये कर्मों का त्याग करना खावश्यक है। इसका उत्तर गीता इस प्रकार देती े हैं, कि संन्यासमार्गवालों की मोच तो मिलता है सद्दी, परन्तु व ह कुछ उन्हें कर्मी का त्याग करने से नहीं मिलता, किन्तु मोच-सिद्धि उनके ज्ञान का फल है। यदि केवल कर्मी का त्याग करने से ही मोज-सिद्धि होती हो, तो फिर पत्यरों को

शंद्रियार्थान्विमूढातमा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ यस्तिवद्रियाणि मनसा नियम्यारमतेऽर्जुन । कर्मेंद्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥

ं भी मुक्ति मिलनी चाहिये! इससे ये तीन वात सिद्ध होती हैं:—(१) नैफार्य कि क्र कर्मशून्यता नहीं है, (२) कर्मों को विलक्कल त्याय देने का कोई कितना भीं प्रयत्न क्यों न करे, परन्तु वे क्ट्र नहीं सकते, और(३) कर्मों को त्याय देना सिद्ध मास करने का उपाय नहीं है; यही वातें ऊपर के क्षोक में वतलाई गई हैं। जब ये तीनों वातें सिद्ध हो गई, तब यठारहवें अध्याय के कयनानुसार 'नैकार्य-सिद्धि 'की (देखो गी. १८. १८ मीर १९) प्राप्ति के लिये यही एक मार्ग शेष रह जाता है, कि कर्म करना तो छोड़े नहीं, पर ज्ञान के द्वारा आसिक्त का चय करके सब कर्म सदा करता रहे! पर्योकि ज्ञान मोच का साधन है तो। सही, पर कर्मों के वन्धकत्व (वन्धन) को नष्ट करने के लिये आसिक्त छोड़ कर वन्हें करना आवश्यक होता है। इसी को कर्मयोग कहते हैं; और अब वतलाते हैं कि यही ज्ञान कर्मसमुख्यात्मक मार्ग विशेष योग्यता का, अर्थात् श्रेष्ट हैं—]

(६) जो मृद् ( द्वाय पेर खादि ) कर्मेंद्रियों को रोक कर मन से इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन किया करता है, उसे मिण्याचारी झर्यात दांभिक कहते हैं। (७)परन्तु हे अर्जुन ! उसकी योग्यता विशेष झर्यात् श्रेष्ट है कि जो मन से इन्द्रियों का आकलन करके, (केवल) कर्मेन्द्रियों द्वारा अनासक्त दुद्धि से 'कर्मयोग' का आरम्भ करतां है।

[पिछले अध्याय में जो यह वतलाया गया है कि कमेथोग में कमें की अपेदाा बुद्धि श्रेष्ठ हैं (गी. २. ४६) उसी का इन दोनों छोकों में स्पष्टीकरण किया गया है। यहाँ साफ साफ कह दिया है, कि जिस मतुष्य का मन तो शुद्ध नहीं है, पर केवल दूसरों के भय से या इस अभिलापा से कि दूसरे सुमें मला कहें, केवल बाढ़ोन्द्रियों के व्यापार को रोकता है, वह सबा सदाचारी नहीं है वह किंगी है। जो लोग इस वचन का प्रमाण देकर, कि " कली कर्ता च लिप्यते"—कालियुग में दोप बुद्धि में नहीं, किन्तु कमें रहता है – यह प्रतिपादन किया करते हैं कि बुद्धि चाहे जैसी हो, परन्तु कमें बुरा न हो; उन्हें इस स्रोक में वार्णित गीता के तत्त्व पर विशेष ध्यान देना चाहिये। सातवें स्रोक से यह बात प्रगट होती है, कि निष्काम बुद्धि से कर्म करने केयोग को ही गीता में 'कर्मयोग' प्रगट होती है, कि निष्काम बुद्धि से कर्म करने केयोग को ही गीता में 'कर्मयोग' अगट होती है, कि निष्काम बुद्धि से कर्म करने केयोग को ही गीता में 'कर्मयोग' यहापि यह कर्मयोग छठे स्रोक में बतलाये हुए दांभिक मार्ग से श्रेष्ट हैं, तयापि यह संन्यासमार्ग से श्रेष्ट कर्म हैं। परन्तु यह युक्ति साम्प्रदायिक आपह की हैं, क्योंकि न केवल इसी श्रोक में, वरन् किर पाँचवें अध्या के आरम्भ में और क्योंकि न केवल इसी श्रोक में, वरन् किर पाँचवें अध्या के आरम्भ में और क्योंकि न केवल इसी श्रोक में, वरन् किर पाँचवें अध्या से भी कर्मयोग अधिक आप्ता भी, यह स्पष्ट कह दिया गया है किर्सन्यांसमार्ग से भी कर्मयोग अधिक

#### नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो श्वकर्मणः ॥ शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धशेदकर्मणः ॥ ८॥

¦योग्यता का या श्रेष्ट हैं (गीतार. पृ. ३००—३०८)। इस प्रकार जब कर्मयोग ¦ ही श्रेष्ट है, तब बर्जुन को इसी मार्ग का झाचरण करने के लिये उपदेश करते हैं-]
(८) ( अपने धर्म के अनुसार) नियत अर्थात नियमित कर्म को त् कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेजा. कर्म वरना कर्ही आधिक अच्छा है। इसके आतिरिक्त (यह समक्त ले कि यदि) तू कर्म न करेगा, तो (भोजन भी न मिलने से) तेरा शरीर- विवाह तक न हो सकेगा।

['अतिरिक्त' और 'तक' (अपि च) पदों से श्रीरयात्रा को कम से क्म हेतु कहा है। यद यह बतलाने के लिये यज्ञ प्रकरण का फ्रारम्म किया 'जाता है, कि ' नियत भ्रयांत ' नियत किया हमा कर्म ' कौन सा है और दसरे किस महत्त्व के कारण उसका आचरण अवश्य करना चाहिये। आजकल यज्ञ-्रंयाग त्रादि श्रोतधर्म लुप्त सा हो गया है, इसलिये इस विषय का आधुनिक पाउकों को कोई विशेष सहस्व मालूम नहीं होता। परन्तु गीता के समय में इन वज्ञ-यागों का पूरा पूरा प्रचार या और 'कर्म ' शब्द से मुख्यतः इन्हीं का बोध इस्रा करता याः ऋतग्व गीताधर्म में इस यात का विवेचन करना ऋत्यावश्यक या कि ये धर्महृत्य किये जावें या नहीं, और यदि किये जावें तो किप प्रकार । दिसके सिवा, यह भी स्मराग रहे कि यज्ञ शब्द का ऋर्य केवल ज्योतिष्टोम ऋगदि श्रोतयज्ञ या त्राप्ति में किसी भी वस्त का हवन करना ही नहीं है ( देखों गी. ४, ३२) । सृष्टि निर्माण करके बसका काम ठीक ठीक चलते रहने के लिये, अर्थात 'लोकसंप्रदार्य, प्रजा को ब्रह्मा ने चातुर्वसर्यविष्टित जो जो काम बाट दिये हैं, 'दन सब का ' यज्ञ ' शब्दं में समावेश 'होता है (देखो म. मा. अजु. ४८. ३: र्जार गी. र. प्र. २०६-२६५)। धर्मशास्त्रों में इन्हों कर्मी का उल्लेख हैं और यह । 'नियत' शब्द से वे ही विविद्यति हैं। इसलिये कहना चाहिये कि यद्यपि भ्राज-कल यज्ञ-याग लप्तप्राय हो गये हैं. तयापि यज्ञ-चक्र का यह विवेचन अब भी निरर्यक नहीं है। शास्त्रों के अनुसार ये सब कर्म काम्य हैं, अर्थात् इसलिये बता-लाये गये हैं कि मनुष्य का इस जगत में कल्याण होवे और उसे सुख मिले । पान्तु पिंडे दूसरे अध्याय (गी. २. ४१-४४) में यह सिद्धान्त है कि मीमांसकों के ये सहेतुक या काम्यकर्ता मोच के लिये प्रतिवन्धक हैं, धतएव वे नीचे टर्जे के हिं। और मानना पडता है कि अब तो उन्हों कर्मी को करना चाहिय; इसलिये . अगले श्लोकों में इस बात का विस्तृत विवेचन किया गया है कि कर्मों का ग्रामा-ग्रुभ लेप अथवा बन्धकत्व कैसे मिट जाता है और उन्हें करते रहने पर भी , नैप्कर्म्यावस्था क्योंकर प्राप्त होती है। यह समग्र विवेचन भारत में विशित | नारायग्रीय या भागवतधर्म के अनुसार है ( देखो म, मा. शां. ३४० ) । ]

# §§ यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यः लोकोऽयं कर्मबंघनः । वद्धें कर्म कौतेय मुक्तसंगः समाचार ॥ ९ ॥

(६) यज्ञ के लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनके झतिरिक्त, क्रम्य कर्मों से यह स्रोक वैंघा जुआ है। नदये खर्यान् यज्ञाये (किये जानेवाले) कर्म (मी) त् ज्ञासकि या फलाशा छोड़ कर करता जा।

इस श्लोक के पहले चरगा में मीमांसकों का और दूसरे में गीता का सिदान्त वतलाया गया है। मीनांगकों का कथन है कि जब वेहाँ ने ही यह | यागादि कर्म मनुष्यों के लिये नियत कर दिये ही खाँर जय कि ईश्वरनिर्मित रहिष्ट का व्यवहार ठीक ठीक चलते रहने के लिये यह यज्ञ-चक्र श्रावश्यक है त्य कोई भी इन कर्मी का त्याग नहीं कर सकता; यदि कोई इनका लाग कर देगा तो समम्तना होगा कि वह श्रातधर्म से विद्यत हो गया। परन्त कर्माविपाक प्रक्रिया का सिद्धान्त है कि प्रत्येक कर्म का फल मनुष्य को मोगना ही पड़ता है; े उसके श्रानुसार कहना पडता है, कि यज्ञ के लिये मनुष्य जो जो कर्म करेगा वसका मला मा द्वरा फल भी उसे भोगना ही पडेगा। भीमांसकों का इस पर ्यह उत्तर है कि, वेदों की ही आज़ा है कि 'यज़' करना चाहिये, इतिलिये | यज्ञार्य जो जो कर्म किये जांचेंग वे सब ईश्वरसम्प्रत होंगे; अतः वन कर्मों से कत्ती यद नहीं हो सकता। परन्तु यज्ञों के सिवा वृत्तरे कामी के लिये-उदाहर े गार्थ केवल धपना पेट भरने के लिये, सतुप्य जो कुछ करता है वह, यज्ञार्थ नहीं हो सकता; उसमें तो केवल मनुष्य का ही निजी लाम है। यही कारण है जो मीमांसक उसे ' पुरुषाय' कर्म कहते हैं, ख्रोर उन्हों ने निश्चित किया है कि ऐसे यानी यज्ञार्य के ऋतिरिक्त अन्य कर्म अर्थात् पुरुपार्य कर्म का जो कुछ भला या बुरा फल होतां है वह मनुष्य को मोगना पड़ता है—यही सिदाना उक श्लोक की पहली पंक्ति में हैं (देखों गीतार. प्र. ३ ए. ५२-५५)। कोई कोई टीकाकार यज्ञ=विष्णु ऐसा गौगा ग्रर्थ करके कहते हैं कि यज्ञाय शब्द का मर्ब | क्वित्युामीत्यर्थे या परमेश्वरार्पग्राप्त्वेक हैं; परन्तु हमारी समक्त में वह श्रर्थ खांचा , तानी का और किए है। यहाँ पर प्रश्न होता है कि यह के लिये जो कर्म कल पड़ते हैं, उनके सिवा चदि मनुष्य दूसरे कर्म कुछ भी न करे तो क्या वह कर्म विधन से खुट सकता है ? क्योंकि यज्ञ भी तो कमें ही है और उसका स्वर्गप्राप्ति रूप जो शास्त्रोक्त फल है वह मिले विना नहीं रहता। परन्तु गीता के दूसरे ही अध्याय में स्पष्ट रोति से वतलाया गया है कि यह स्वर्गआतिरूप फल मोद भासि के विरुद्ध हैं (देखों गी. २-४०-४४; और ६. २०, २३)। इसी लिये उन श्लोक के दूसरे चरगा में यह बात फिर बतलाई गई है कि मतुष्य को बजार्व जो कुछ नियत कर्स करना होता है उसे भी वह फल की आशा छोड़ कर अर्यात् केवल कर्तेच्य समझ कर, करे थार इसी धर्य का प्रतिपादन श्राग सान्त्रिक

सहयक्षाः प्रजाःस्पृ्वा पुरोदाच प्रजापतिः । . अनेन प्रसिविष्यघ्वमेषः वोऽस्तिवप्रकामधुक् ॥ १० ॥ देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवास्त्ययः ॥ ११ ॥ इष्टान्भोगान्हि वो देवां दास्यन्ते यक्षमाविताः । तैर्द्तानप्रदायभ्यो यो भुक्त स्तेन एव सः ॥१२॥

ंयज्ञ की ब्याख्या करते समय किया गंया है (देखो गी. १७. ११ श्रोर '१८.६ )। इस लोग का भावार्थ यह है कि इस प्रकार सब कर्म यज्ञार्थ और सी भी फलाशा हो हु कर करने से, (१) वे भीमांसकों के न्यायानुसार ही किसी भी प्रकार मनुष्य को बद्ध नहीं करते, क्योंकि वे तो यज्ञार्य किये जाते हैं और (२) उनका त्वर्ग-प्राप्तिरूप शास्त्रोक्त एवं स्निनच्य फल मिलने के बदले मो च-प्राप्ति होती है. | | क्योंकि वे फलाशा छोड कर किये जाते हैं । आगे 98 वें श्लोक में और फिरें चौघे छध्याय के २३ वें स्रोक में यही. कर्य दुवारा प्रतिपादित हुआ है। तात्पर्य यह है कि, मीमांसकों के इस, सिद्धान्त-" यज्ञार्य कर्म करना चाहिये क्योंकि वे बन्धक नहीं होतें"-में भगवतदीता ने और भी यह सुधार कर दिया है कि । " जो कर्म यज्ञार्थ किये जावें, उन्हें भी फलाशा छोड कर करना चाहिये। " किन्त इस पर भी यह शंका होती है कि, मीमांप्तकों के सिद्धान्त को इस प्रकार सुधा-रने का प्रयत्न करके यज्ञ-याग आहि गाईरय्यष्ट्रांत को जारी रखने की अपेता, भया यह अधिक ऋच्छा नहीं है कि कर्मी की भंगत से छट कर मोज-प्राप्ति के लिये स्व कमों को छोड़ें छाड़ कर संन्यास ले ले ? मगवतद्गीता इस प्रश्न का ं साफ यही एक बत्तर देती है कि 'नहीं'। क्योंकि यज्ञ-चक्र के बिना इस जगत के व्यवद्वार जारी नहीं रह सकते। अधिक क्या कहें, जगत के धारण-पोपण के लिये . | ब्रह्मा ने इस चक्रको प्रथम उत्पन्न किया है; और जबिक जगत् की सुरियति या संप्रह ¦ ही भगवान् को इष्ट है, तब इस यज्ञ-चक्र को कोई भी नहीं छोड़ सकता । अब यही कर्य कराले श्लोक में बतलाया गया है। इस प्रकरण में, पाठकों को स्मरण े रखना चाहिये कि 'यज़' शब्द यहाँ केवल और यज्ञ के ही अर्थ में प्रयुक्त नहीं े हैं, किन्तु उसमें स्मार्त यहाँ का तथा चातुर्वग्रं आदि के यथाधिकार सब व्याव-हारिक कर्मी का समावेश हैं।]

(१०) प्रारम्भं में यज्ञ के साथ साथ प्रजा'को उत्पन्न करके ब्रह्मा ने (उनसे) कहा, ''इस (यज्ञ) के द्वारा तुम्हारी खुद्धि हो; यह (यज्ञ) तुम्हारी कामभेनु होने अर्थात् यह तुम्हारे इन्डित फलों को देनेनाला होने। (११) तुम इस यज्ञ से देव-ताओं को संतुष्ट करते रहों। (ब्रंस प्रकार) परस्पर एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए (दोनों) परम श्रेय अर्थात् कल्याण प्राप्त कर लो"। (११) क्योंकि, यज्ञ से संतुष्ट होकर देवता लोग नुम्हारे इन्डित (सब)

# यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्विकेत्विषैः । भुंजते ते त्वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ १३ ॥

भोग तुम्हें देंगे। उन्हों का दिया हुन्ना उन्हें (वापिस) न दे कर जो (केवल स्वयं) उपभोग करता है, वह सचसुच चोर है।

जिब ब्रह्मा ने इस सृष्टि अर्थात् देव आदि सव जोगों को उत्पन्न किया, तब उसे चिंता हुंई कि इन लोगों का धारण-पोपग्र कैसे होगा । महाभारत के नारा-. यगािय धर्म में वर्णन है कि ब्रह्मा ने इसके बाद हुज़ार वर्ष तक तप करके | सगवान को संतष्ट किया; तव मगवान ने सब लोगों के निर्वाह के लिये प्रवृत्ति-. प्रधान यज्ञ-चक्र उत्पन्न किया और देवता तथा मनुष्य दोनों से कहा, कि इस प्रकार वर्ताव करके एक दूसरे की रत्ता करों । उक्त श्लोक में इसी कथा का े का कुछ शब्द-भेद से अनुवाद किया गया है ( देखो मभा, शां, ३४०, ३८ से (६२)। इससे यह सिद्धान्त और भी अधिक दृढ हो जाता है, कि प्रवृत्ति-प्रधान े भागवत्त्वर्भ के तत्त्व का ही गीता में प्रतिपादन किया गया है । परन्तु भागवत-. धर्म में यज्ञों में की जानेवाली हिंसा गही मानी गई है ( देखो. ममा शां ३३६ म्त्रीर ३२७), इसलिये पशुयज्ञ के स्थान में प्रथम द्रव्यमय यज्ञ शुरू हुआ े और अंत में यह मत प्रचलित हो गया कि जपमय यहा अथवा ज्ञानसय यज्ञ ही सब में श्रेष्ठ है (गी. ४.२३ - ३३)। यज्ञ शब्द से मतलव चातुर्वस्य के सब कर्मों से है: और यह बात स्पष्ट है कि समाज का उचित रीति से धारण-पोपण चोने के लिये इस यज्ञ-कर्म या यज्ञ-चक्र को श्रच्छी तरह जारी रखना चाहिये (देखो सतु. १. ८७)। अधिक क्या कहें; यह यज्ञ-चक आगे वीसर्वे श्लोक में ं वर्गित लोकसंप्रह का ही एक स्वरूप है (देखों.गीतार.प्र. ११)। इसी लिये स्मृतियों में भी लिखा है, कि देवलोग ग्रीर मनुष्य लोग दोनों के संप्रहार्थ भग-वान ने ही प्रथम जिस लोकसंग्रहकारक कर्म को निर्माण किया है, उसे आगे म्बन्छी तरह प्रचलित रखना मनुष्य का कर्त्तन्य है; और यही अर्थ अब अगले ! श्लोक में स्पष्ट रीति से वतलाया गया है—]

(१३) यज्ञ करके शेष बचे चुषु माग को अच्छा करनेवाले सज्जन सब पापा से सुक्त हो जाते हैं। परन्तु (यज्ञ न करके केवल) अपने ही लिये जो (स्रन्न) पकांते हैं, वे पापी लोग पाप मस्त्रग्र करते हैं।

| ऋग्वेद के १०. ११७. ६ मंत्र में भी यही अर्थ हैं । उसमें कहा है कि
{ "नार्थमागुं पुत्यित नो सखायं केवलायो भवति केवलादी"—अर्थात जो मनुष्य
| अर्थमा या सखा का पोपण नहीं करता, श्रकेता ही मोजन करता है, उसे केवल
| पापी समम्मना चाहिये। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी कहा है कि "अर्घ स
| केवल मुंके यः पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशनं होतत्सतामग्रं विधीयते॥"
| (३. ११८) — अर्थात् जो मनुष्य अपने लिये ही (अन्न) पकाता है वह केवल

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः। यक्षाद्भवति पर्जन्यो यक्षः कर्मसमुद्भवः॥ १४॥ कर्म ब्रह्मोद्भवं चिद्धि ब्रह्माक्ष्रसमुद्भवम्। तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यक्षे प्रतिष्टितम्॥१५॥

्पाप भत्तग्य करता है। यज्ञ करने पर जो शेप रह जाता है उसे ' अमृत' और दूसरों के भोजन कर चुकने पर जो शेप रहता है ( मुक्तशेप ) उसे ' विवस , कहते हैं ( मृतु. ३ २८५ )। और, भले मृतुष्यां के लिये यही अज विहित कहा भागा है ( देखों. गी. ४. ३१ )। अब इस बात का और मी स्पष्टीकरण करते हैं कि यज्ञ छादि कर्म न तो केवल तिल और चावलों को खाग में मोंकने के लिये ही हैं और न स्वर्ग-प्राप्ति के लिये ही; वरन् जगत् का धारग्र-पायेण होने के लिये उनकी बहुत खावश्यकता है अधीत् यज्ञ पर ही सारा जगत् अवलाग्वित हैं-] (१४) प्राण्यामात्र की उत्पत्ति कब से दोती है, अब पर्जन्य से उत्पत्त होता है, पर्जन्य यज्ञ से उत्पत्त होता है, और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है।

मनुस्यति में भी मनुष्य की और उसके धारण के लिये आवश्यक अन्न की उत्पत्ति के विषय में इसी प्रकार का वर्णन है। मनु के श्लोक का भाव यह है " यज्ञ की आग में दी हुई आहुनि सूर्य को मिलती है और फिर सूर्य से (अर्थाव परम्परा द्वारा यज्ञ से ही) पर्जन्य उपजता है, पर्जस्य से अन्न, और अन्न से प्रजा दिस्पत्र होती है " (मनु. ३. ७६)। यही श्लोक महामारत में भी है (देखों ममा. १ शां. २६२. ११)। तैत्तिरीय उपनिपद (२.१) में यह पूर्वपरम्परा इससे भी पिछे हटा दी गई है और ऐसा कम दिया गया है—" प्रयम परमातमा से आकाश हुआ और फिर कम से वायु, अनि, जल और प्रथ्वी की उत्पत्ति हुई; प्रथ्वी से ओपधि, ओपधि सें अन्न, और अन्न से पुरुप उत्पन्न हुआ।" । अत्यव इस परम्परा के अनुसार, प्राणिमात्र को कर्मपर्यन्त वतलाई हुई पूर्वपर- । म्या को, अब कर्म के पहले प्रकृति और प्रकृति के पहले ठेठ अन्नर महा-पर्यन्त । पर्वेचा कर, पर्यो करने हैं—-1

पहुँचा कर, पूरी करते हैं—]
(१५) कर्म की उत्पत्ति महा से कर्याद महाति से हुई है, कार यह बहा, अहर से अर्थाद परमेश्वर से हुआ है। इसलिये (यह समय्तो कि) सर्वगत बहा ही यज्ञ में सदा अधिष्टत रहता है।

| किहें कोई इस श्लोक के 'बहा 'शब्द का बर्ग 'प्रकृति ' नहीं सममते | |वे कप्दते हैं कि यंदी बहा का अर्थ 'वेद ' है। पर्नु 'बहा 'शब्द का 'वेद , |अर्थ करने से ययि इस वास्य में आपित नहीं हुई कि ''बहा अर्थात 'वेद , |परमेश्वर से हुए हैं; ''त यापि वेसा अर्थ करने से ''सर्वगत बहा यज्ञ में है '' |इसका अर्थ ठीक ठीक नहीं लगता। इसलिये ''मन योनिर्मद्द बहा '' (गी. |१९. ३) श्लोक में ''बहा" पद का जो प्रकृति अर्थ है, उसके अनुसार रामानुज- प्तं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतोह यः। अवार्युरिट्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति ॥ १६ ॥ \$\$ यश्त्वात्मरतिरेन स्यादात्मनृष्टश्च मानवः। आत्मन्येव च संतुष्टत्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥ नैयं तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन।

भाष्य में यह अर्थ किया गया है कि इस स्थान में भी ' ब्रह्म ' शब्द से जगत् की मूल प्रकृति विविद्यित हैं; और वही अर्थ हमें भी ठीक मालूम होता है। | इसके सिवा महाभारत के ग्रान्तिपर्व में, यज्ञप्रकरण में यह वर्णन है कि "अनु-| यज्ञं जगत्सव यज्ञ्ञ्ञानुजनातसदा " ( ग्रां. २६७. ३४ ) - अर्थाद यज्ञ के पीछे | जगत है और जगन के पीछे पीछे यज्ञ है। ब्रह्म का अर्थ ' प्रकृति 'क्त से इस | वर्णान का भी प्रस्तुत खोक से मेल हो जाता है, क्योंकि जगत ही प्रकृति है। | गीतारहस्य के सातवें और आटवें प्रकरण में यह वात विस्तारपूर्वक यनलाई | गई है कि परमेश्वर से प्रकृति और त्रिगुणात्मक प्रकृति से जगद के सब कर्म केसे | निष्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पुरुषस्क में भी यह वर्णन, है कि देवताआ ने | प्रथम यज्ञ करके ही सृष्टि को निर्माण किया है ! ]

(१६) हे पार्य ! इस प्रकार ( जगत के धारगार्थ ) चलाये हुए कमें या यह के चक को जो इस जगत में खाग नहीं चलाता, उसकी खायु पापरूप, हैं; उस इन्द्रिय़-लम्पट का (स्रर्यात देवताओं को न दे कर, स्वयं उपमोग करनेवाले का)जीवन व्ययं हैं।

[स्वयं त्रह्मा ने ही - मनुष्यों ने नहीं - लोगों के घारण पीपण के लियं यन मय कमें या चातुर्व ग्रंप-पृत्ति उत्पन्न की है। इस सृष्टि का क्रम चलते रहने के लियं (श्लोक १४) जीर साय ही साय अपना निवाह होने के लियं (श्लोक ८), हन होनों कारणों से, इस बृत्ति की आवश्यकता है; इससे सिद्ध होता है कि यन चक्र को अनासक बुद्धि से जगत में सदा चलाते जाना चाहिये। अय यह बात माजूम हो चुकी कि मीमांसको का या त्रयीधमें का कमेकागड (यज्ञ-प्रक्र) गीता भाजूम हो चुकी कि मीमांसको का या त्रयीधमें का कमेकागड (यज्ञ-प्रक्र) गीता भा में अनासक बुद्धि की युक्ति से कैसे दियर रखा गया चे ( हेलां गीतार प्रक्षि में अनासक बुद्धि की युक्ति से कैसे दियर रखा गया चे ( हेलां गीतार प्रक्षि में अनासक बुद्धि की युक्ति से कैसे दियर रखा गया चे ( हेलां गीतार प्रक्षि के आत्मातानी पुरुष को जय यहाँ मोज शास जाता है और उसे जो कुछ प्राप्त करना होता है; वह सर्च बसे यहां मिल जाता है, तब बसे कुछ मी कर्म करना होता है; वह सर्च बसे यहां मिल जाता है, तब बसे कुछ मी कर्म करना होता है; वह सर्च बसे वहां स्वत्व करना भी न चाहिये। इस का बत्तर अगले तीन श्लोकों में दिया जाता है।

(१७) परन्तु जो मनुष्य केवल' बातमा में ही रत, आतमा में ही तृप्त काँत बातमा में ही संनुष्ट हो जाता है, उसके लिये (स्वयं व्यपना ) कुछ भी कार्य (शेष) नहीं रहे जाता; (१=) इसी प्रकार यहाँ कर्यात, इस जगत में (कोई काम) करने से पान करने से भी उसका लाभ नहीं होता; बार सब प्राणियाँ में

#### न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्यैद्यपाश्रवः॥ १८॥ तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर।

वसका कुछ भी (निर्जा) मतलब अटका नहीं रहता। (१२) तस्मात् अर्थात् जब ज्ञानी पुरुष इस प्रकार कोई भी अपेजा नहीं रखता तब, तू भी (फल की) आसित छोड़ कर अपना कर्तन्य कर्म सदेव किया कर; क्योंके आसित छोड़ कर

कर्म करनेवाले मनुष्य को परमगति प्राप्त होती है।

ि १७ से १६ तक के श्लोको का टीकाकारीं ने बहुत विपंत्रीस कर डाला े हैं, इसलिये हम पहले बनका सरल भावार्य ही यतलाते हैं। तीनों श्लोक मिल कर हेतु-अनुमान-युक्त एक ही वानय हैं। इनमें से १७ वें और १८ वें श्लोकों में पहले उन कारगों का उद्घेख किया गया है कि जो साधारण शिति से ज्ञानी पुरुष के कमें न करने के विषय में बतलाये जाते हैं: और इन्हों कारणों से गीता ेने जो अनुमान निकाला है वह १६ वें श्लोक में कार**ण वोधक 'तस्मात'** गट्ट का प्रयोग करके, बतलाया गया है। इस जगत में सोना, बैठना, बठना या जिन्दा रहना प्रादि सब कर्मी को, कोई छोड़ने की इच्छा करे, तो वे छूट नहीं सकते। कार्त इस अध्याय के आरम्भ में चीये और पाँचवं श्लोकों में, स्पष्ट कह दिया . श्राया है कि कर्स को छोड देने से न तो नैप्कर्म्य होता है चौर न वह ासिंद्धि प्राप्त करने का उपाय ही है। परस्तु इस पर संन्यास मार्गवालों की यह दलील है कि " हम कहा सिद्धि प्राप्त करने के लिये कर्म करना नहीं छोड़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य इस जगत में जो कुछ करता है, वह अपने या पराये लाम के लिये ही करता े हैं. किन्तु मेनुष्य का स्वकीय परमसाध्य सिद्धावस्या ऋयवा मोत्त है और वह ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञान से प्राप्त रह्या करता है, इसलिये वसको ज्ञान-प्राप्ति हो जाने पर कुछ श्राप्त करने के लिये नहीं रहता (श्लोक १७)। ऐसी अवस्था े में, चाहे वह कर्म करे या न करे—उसे दोनों बाते समान है। बच्छा: यदि कहें कि रसे लोकोपयोगार्य कर्म करना चाहिये, तो उसे लोगों से भी कुछ लेना-देना !नहीं (अ). १८) ! फिर वंह कर्म करें ही क्यों "? इसका उत्तर गीता याँ देती है कि, जब कम करना और न करना तुम्हें दोनों एक से हैं, तब कर्म न करने का ही इतना हुठ तुम्हें क्या है ? जो कुछ शाखा के अनुसार प्राप्त होता जाया उस श्राप्रह-विद्वीन बुद्धि से करके खड़ी पा जाओ। इस जगत में कर्म किसी से भी हिंदते नहीं हैं, फिर चाहे वह ज्ञानी हो अयवा अज्ञानी। अब देखने में तो यह यही जटिल समस्या जान पढ़ती है, कि कमें तो खूटने से रहे और ज्ञानी पुरुष को स्वयं ऋषने लिये उनको आवश्यकता नहीं ! परन्तु गीता को यह । समस्या कुछ कठिन नहीं जैंचती। गीता का कयन यह है कि जब कर्म छुटता है ही नहीं, तब उसे करना ही चाहिये। किन्तु अब स्वायेबुद्धि न रहने से टसे " निःस्वार्य अर्थात निय्नाम बृद्धि से किया करों। १६ वें श्लोक में 'तस्मात' पंट ! का प्रयोग करके यही उपदश श्रर्जन को किया गया है: एवं इसकी पृष्टि में आगे . गी.र.४२

#### असको ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पुरुषः ॥ ५९॥

। २२ वें श्लोक में यह दशनत दिया गया है कि सब से श्रेष्ट जानी मगवान स्वयं ग्रपना कुछ भी कर्त्तच्य न होने पर भी, कमें ही करते हैं। सारांधा, संन्यास मार्ग के लोग ज्ञानी पुरूप की जिस स्थिति का वर्गान करते हैं, उसे ठीक मान ल तो गीता का यह वक्तव्य है कि उसी रियति से कर्मसंन्यास एव सिद्ध होने के वदले, सदा निष्कास कमें करते रहने का पत्र ही और मी दह हो जाता है। परन्तु संन्यासमार्गवाले टीकाकारों को कर्मयोग की उक्त युक्ति श्रीर सिद्दान्त (७,८,४) मान्य नहीं है; इसलिये वे वक्त कार्य-कारगा-माव को भ्रमना समने अर्थ-प्रवाद की, या कांगे धतलाय हुए भगवान के दशन्त की भी नहीं भागते . ( २२, २५ और ३० ) । उन्होंने तीनों श्लोकों को तोड़ मरोड़ कर स्वतन्त्र मान लिया है; और इनमें से पहले दो श्लोकों में जो यह निर्देश है के "जनी प्रत्य को स्वयं अपना कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता," इसी को गीता का अन्तिम तिद्धान्त मान कर इसी आधार पर यह प्रतिपादन किया है कि भगवत ज्ञानी पुरुष से कहते हैं कि कर्म छोड़ दे ! परन्तु ऐसा करने से तीसरे भ्रयांत १६ व श्लोक में अर्जुन को जो लगे हाय यह उपदेश किया है कि " आति छोड का. कर्म कर " यह अलग हुआ जाता है और इनकी उपपित भी नहीं लगती। इस पंच से बचने के लिये इन टीकाकारों ने यह ऋषे करके अपना मनाधान कर लिया है कि, अर्जुन को कर्म करने का उपदेश तो इसलिये किया है कि वह प्रज्ञनी था ! परन्तु इतनी साथापची करने पर सी १६ वें श्लोक का 'तत्मात् ' पर निर्यंक ही रह जाता है। और संन्यासमार्गवालों का किया हुया यह अये इसी छाध्याय के पूर्वापर सन्दर्भ से भी विरुद्ध होता है एवं गीता के प्रन्यान्य स्वली के इस बहुख से भी विरुद्ध हो जाता है, कि ज्ञानी पुरुष को भी बासिक छोड़ कर कर्म करना चाहिथे; तथा श्रागे भगवानू ने जो ग्रपनाद्यान्त दिया है, उउसे भी यह क्रयं विरुद्ध हो जाता है (देखो गी. २. ४७; ३. ७, २५; १. २३; ६. १; १८. ६—६; चीर गी. र. प्र. ११. प्र. ३२१—३२४)। इसके सिवा एक वात श्रीर भी है, वह यह कि इस अध्याय में उस कमयोग का विवेचन चल रहा है कि जिसके कारण कर्म करने पर भी वे बन्धक नहीं होते ( गी. ३६); इस विवेचन के वीच में ही यह वे सिर-पर की सी वात कोई भी सममदार मनुज न कद्देगा कि "कमें छोड़ना उत्तम है"। फिर भला भगवान यह वात न्या कहने लगे ? अतः व निरे साम्प्रदायिक आप्रह के और खींचातानी के ये अर्थ माने नहीं जा सकते । योगवासिष्ट में लिखा है कि जीवन्मुक झानी पुरुष को मी कमें करना चाहिये झीर जय राम ने पूछा—'मुक्ते वतलाह्ये कि मुक्त पुरुष कर्म क्यों करे ' तब बिसप्ट ने उत्तर दिया है-

इत्य नार्यः कर्मत्यानः नार्यः कर्मदमाययेः। तन स्थितं यया,यद्यसत्तयेव करोत्यसो॥

#### §§ कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः। स्रोकसंग्रहमेवापि संपत्यन्कर्तमहीसि ॥ २०॥

िं '' ज्ञ्जर्यांत् ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने याकरने से कोई ज्ञाभ नहीं उठाना होता, है अतएव वह जो जैसा प्राप्त हो जाय, उसे वेसा किया करता है " (योग. ६. ट. है १९९.४)। इसी प्रन्य के अन्त में, उपसंहार में फिर गीता के ही शब्दों में पहले कारण दिखलाया है।

मम् नास्ति कृते नार्थी नाकृते नेह कश्चन। यथाप्राप्तेन तिष्ठामि हाक्मीणि क स्नायहः।

"फिसी यात का करना या न करना सुमे एक सा ही है; " और दूसरी ही पंकि
में कहा है कि जब दोनों वातें एक ही सी हैं, तब फिर "कर्म न करने का खाप्रह
ही फ्याँ है ? जो जो शास्त्र की रीति से प्राप्त होता जाय उसे में करता रहता हूँ"
(यो.ई. उ. २१६. १४)। इसी प्रकार इसके पहले, योगवासिष्ठ में " नैव तस्य
कुतेनायों " आदि गीता का श्लोक ही शृष्ट्रशः लिया गया है, और आगे के श्लोक
में कहा है कि "यथया नाम सम्पन्न तत्त्रयाऽस्त्वितरेग्रा किम् "—जोप्राप्त हो उसे
ही (जीवन्युक्त) किया करता है, और कुछ प्रतीक्ता करता हुआ नहीं बैठता (यो
ही. उ. १२५.४६. ५०)। योगवासिष्ठ में ही नहीं, किन्तु गग्रेशगीता में भी इसी
अर्थ के प्रतिपादन में यह श्लोक आया है—

किञ्चिदस्य न साध्यं स्यात् सर्वजनतुषु सर्वदा । अतोऽसक्ततया भूप कर्तन्यं कर्म जनतुभिः ।

"उसका अन्य प्रितायों में कोई साध्य(प्रयोजन)शेष नहीं रहता, अतर्व हे रालत्! तोगों को अपने अपने कर्तव्य असक बुद्धि से करते रहना चाहिये", (गाग्रेश-गीता र. १८)। इन सब उदाहरगों पर ध्यान देने से ज्ञात होगा कि यहाँ पर गीता के तीनों छोकों का जो कार्य-कारण-सम्यन्ध हमने उपर दिखलाया है, वहीं ठीक है। और गीता के तीनों छोकों का पूरा अर्थ योगवासिष्ठ के एक ही छोक में का गया है, अतर्ब उसके कार्य-कारण-भाव के विषय में श्रांका करने के लिये स्थान ही नहीं रह जाता। गीता की इन्हीं युक्तियों को महायानपन्य के बौद अन्यकारों ने भी पीछे से ले लिया है (देखो गी. र. प्ट. ५६८-५६६ और ५८३)। जपर जो यह कहा गया है कि स्वार्य न रहने के कारण से ही ज्ञानी पुरुप को आपना कर्त्तस्य निष्काम बुद्धि से करना चाहिये, और इस प्रकार से किये हुए निष्काम कर्म का मोल में बाधक होना तो दूर रहा, उसी से सिद्धि मिलती हैं—

(२०) जनक भादि ने भी इस प्रकार कर्म से ची सिद्धि पाई है। इसी प्रकार किसंग्रह पर भी दृष्टि दे कर तुमें कर्म करना ही उचित है।

। [पद्दले चरण में इस बात का उदाहरण दिया है कि निकाम कमी से दे सिद्धि मिलती है और दूसरे चरण से भिन्न रीति के प्रतिपादन का भ्रारम्भ कर

#### यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्त्वेदेवतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते छोकस्तद्मुवर्तते ॥ २१ ॥

दिया है। यह तो सिद किया कि ज्ञानी पुरुषों का लोगों में कुछ अटका नहीं रहता: तो भी जब टनके कमें बूट ही नहीं सकते तब दो उन्हें निष्हान कर्ने है करना चाहिये। परन्तुं, यद्यीप यह युक्ति नियनसङ्गत है कि क्रमं जब हुए नहीं सकते हैं तब डन्हें करना ही चाहिये; नयापि सिर्फ़ इसी से साबारण मनुष्याँ हा पूरा पूरा विश्वास नहीं हो आती। सन में शंका होती है कि, क्या क्से बने नही टलते हैं इसी लिये टन्हें करना चाहिये, टसमें और कोई माध्य नहीं है ? इस एक इस श्लोक के वृसरे चरगा में यह में यह दिखलाने का झारम्न कर दिया है। दि इस जगत् में अपने कर्म से लोकसंबद्द करना जानी पुरुष हा अवना महत्व पूर्ण प्रत्यन्त साध्य है। "लोकसंब्रहमेवापि" के 'प्रवापिपर' का यही तान्पर्य है, घाँर इससे स्पष्ट होता है कि अब मिल रातिकेशतिपादन का आरम ्रीहोगया है। 'लोकसंप्रह ' शब्द में 'श्लोक' का अर्थ व्यापक हैं; अतः इस शब्द में न केवल मनुष्यजाति को ही, वरन् सारे जगन कोसन्ताने पर लकर, विस्को नाग से बचाते हुए संब्रह इरना, खयात् मली मीनि बारगा, पोप्रक पालन या बचाव करना इत्यादि समी-वार्तों का समावेश हो जाता है। गीता रहस्य के ग्यारहवें प्रकरण ( पृ. ३२:=—३३६) में इन सब बानों का विस्तृत विचार किया गया है, इसलिये हम यहाँ दसकी पुनरुकि नहीं करते। अब पहने यह वनलात हैं, कि लोकसंह करने का यह कर्तव्य या अविदार जाती पुरुष ब ¦ र्हा क्यों हैं—]

(२१) श्रेष्ठ (स्रयोत स्रात्मज्ञानी कर्मयोगी ) पुरुष जो कुद्ध करता है, वहीं स्रत्न स्रयोत साधारण मनुष्य मी किया करते हैं। वह जिसे प्रमाण मान कर संगीका करता है लोग दसी का स्रमुकरण करते हैं।

ितिचरीय उपनिपट् में भी पहले ' सत्यं वद,' किम चर' इत्यादि उरहें।
किया है और फिर अन्त में कहा है कि "जब संसार में दुन्हें सन्देह हो के
यहाँ कैसा वर्ताय करें, तब वैसा हो वर्ताय करें। कि जैसा जानी,युक्त और वर्तिय
यहाँ कैसा वर्ताय करें, तब वैसा हो वर्ताय करें। कि जैसा जानी,युक्त और वर्तिय
याहागा करते हों " (ते.१-४१. ४) । इसी अयं का एक खेल नातंयगियको
में भी हें ( मना. जां. ३४१. २४); और इसी आज़य का नातंय
में एक खोल हैं जो इसी का अनुवाद है और जिसका सार यह है "लोककर्या
गाकारी मनुष्य जैसे वर्ताय करता है वैसे ही, इस संसार में, सब लोग भी किया
करने हैं।" यही भाव इस प्रकार प्रगट किया जा सकता है-"देल नर्ति की
चाल को वर्ते सब संसार।" यही लोककल्यागाकारी पुरुष गीता कांश्रेष्ट कर्तवेगी
है। श्रेष्ट शब्द का अर्थ 'आत्मज्ञानी संन्यासी' नहीं है ( देखो गी. ५. २ )।
अब मगवान स्वयं अपना स्वाहरण दे कर इसी अर्थ को और भी इड़ करने ईं,

न में पार्थास्ति कर्तत्यं त्रिप लोकेषु किंचन । नातवाप्रमवाप्रस्यं वर्त पव च कर्माण ॥ २२ ॥ यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतंद्रितः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्ध सर्वशः ॥२३॥ उत्सीदेयुरिमे छोका न क्या कर्म चेटहमें। संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ६६ सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा क्रवंन्ति भारत । कर्याद्विद्वांस्तथाऽसक्तश्चिकीर्पुलीकसंग्रहम् ॥ २५ ॥

कि श्रात्मञ्चानी पुरुप की स्वार्यश्रुद्धि छूट जाने पर मी, लोककल्याग्रा के कर्म उससे । इट नहीं जाते--- ] 'रर) है पार्थ ! ( देखो कि. ) त्रिभवन में न तो मेरा कुछ भी कर्तव्य ( शेप ) रहा है, ( और ) न कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने को रह गई है; तो भी मैं कर्म करता

ी रहता हूँ। ( २३ ) क्योंकि जो में कदाचित झालस्य छोड कर कर्मों में नवर्तगा हो है पार्थ ! मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही पय का अनुकरसा करेंगे । ( २४ ) जो मैं र्म न करूँ तो ये सारे लोक उत्सन अर्थांच नष्ट हो जावेंगे, में सद्भरकर्ता होऊँगा रीर इन प्रजाजनों का मेरे चाय से नाश चोगा।

मिगवान ने ऋपना बदाहरण दे कर इस श्लोक में मली भौति स्पष्ट कर दिखला दिया है कि लोकसंग्रह कुछ पाखराड नहीं है। इसी प्रकार हमने कपर १७ से १९ वें श्लोक तक का जो यह अर्थ किया है कि, ज्ञान प्राप्त हो जाने पर कुछ कर्तक्य भले न रह गया हो, फिर भी ज्ञाता को निप्कास बुद्धि से सारे कर्स करते रहुना चाहिये; वह भी स्वयं मगवान् के इस दृष्टान्त से पूर्णतया सिद्ध हो जाता है। चिदि ऐसा न हो तो यह दशन्त भी निरर्थक हो जायगाः ( देखो गी. र. पृ. ३२२-. | ३२३ ) । सांख्यमार्ग चार कर्ममार्ग में यह वडा भारी भेद है कि सांख्यमार्ग के ज्ञानी प्ररूप सारे कमें छोड वैठते हैं, फिर चाहे इस कमें त्याग से यज्ञ-इक इव जाय और जगत् का कुछ भी हुआ करे—उन्हें इसकी कुछ परवा नहीं होती: कार कर्ममार्ग के ज्ञानी पुरुष, स्वयं श्रपने लिये श्रावश्यक न भी हो हो भी, ! लोक्संग्रह को महत्त्वपूर्ण श्रावश्यक साध्य सम्म कर, तदर्थ श्रपने धर्म के सनु-सार सारे काम किया करते हैं ( देखो गीतार हिंग्य प्रकरण ११. प्र. ३५२-३५५)। ेयह बतला दिया गया कि, स्वयं भगवान् क्या हैं । श्रव ज्ञानियाँ श्रौर श्रज्ञा नियों के कर्मी का भेद दिखला कर बतलाते हैं कि अज्ञानियों को सुधारने के लिये ¦ ज्ञाता का आवश्यक कर्तन्य क्या है - 1

(२४) हे ब्यर्जुन ! स्रोकसंग्रह करने की इच्छा रखनेवाले ज्ञानी प्ररूप को आसिक छोड कर उसी प्रकार वर्तना चाहिये, जिस प्रकार कि (न्यावहारिक ) कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग वर्ताव करते हैं। (२६) वर्म में आसक्त अज्ञानियों की

# न बुद्धिमेद् जनयेद्शानां कर्मसंगिनाम् । जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥२६॥

बुद्धि में ज्ञानी पुरुष भेद-भाव उत्पन्न न करे; (ब्राप स्वयं) युक्त क्रयांत्योगयुक्त हा कर सभी काम करे ब्रोर लोगों से खुशी से कराव ।

इस स्थोक का यह ऋर्य है कि अज्ञानियों की बुद्धि में भेद-माव उत्पन्न न करें और आगे चल कर २६ वें श्लोक में भी यही वात फिर से कही गई है। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को अज्ञान में बनाये रखे । २५ वें श्लोक में कहा है कि ज्ञानी पुरुष को लोकसंग्रह करना चाहिय, और लोकसंग्रह का अर्थ ही लोगों को चतुर बनाना है। इस पर कोई शक्का करे कि, जो लोक. संग्रह ही करना हो, तो फिर यह आवश्यक नहीं. कि ज्ञानी पुरुष स्वयं कर्म करे; लोगों को समस्ता देने - ज्ञान का उपदेश कर देने-से ही काम चल जाता है। इसका भगवान् यह उत्तर देते हैं कि जिनको सदाचरण का दृढ अभ्यास हो नहीं गया है, और साधारगा लोग ऐसे ही होते हैं ) उनको यदि केवल मैंह से उप देश किया जाय - सिर्फ ज्ञान वतला दिया जाय - तो वे अपने अनुचित्त बर्तान के समर्थन में ही इस ब्रह्मज्ञान का दुरुपयोग किया करते हैं; और वे उत्तरे, ऐसी स्वर्थ वातें कहते-सुनते सदैव देखें जाते हैं कि "अमुक ज्ञानी पुरुष तो ऐसा क हता है " इसी प्रकार यदि ज्ञानी पुरुष कर्मी को एकाएक छोड़ बैठे, तो वह अज्ञानी लोगों को निरुपद्योगी वनाने के लिये पुक खदाहरण ही वन जाता है । मनुष्य का इस प्रकार वातूनी, गोंच-पंच लड़ानेवाला अथवा निरुद्योगी हो जाना ही बुद्धि-मेद हैं; और मनुष्य की बुद्धि में इस प्रकार से मेद-माव उत्पन्न कर देना ज्ञाता पुरुप को उचित नहीं है। अतपुव गीता ने यह सिद्धान्त किया है कि जो पुरुष ज्ञानी हो जाय, वह लोक,संग्रह के लिये - लोगों को चतुर झौर सिंदाचरणी बनाने के लिये - स्वयं संसार में रह कर निष्काम कर्म अर्थात् रुदा-चरणा का प्रत्यच्च नमृनां लोगों को दिखलाने और तदनुसार उनसे आचरणा करावे । हुस जगत् में उसका यही बड़ा महत्वपूर्ण काम है ( देखो गीतार. पृ. ४०१ )। किन्तुं गीता के इस अभिप्राय को वे-सममे-सूमे कुछ टीकाकार इस का यों विपरीत अर्थ किया करते हैं कि " ज्ञानी पुरुष को श्रज्ञानियों के समान ही कमें करने का स्वाँग इसलिये करना चाहिये, जिसमें कि अज्ञानी लोग नावान वने रद्द कर ही अपने कर्म करते रहें ! " माना दम्भाचरण दिखलाने अथवा लोगों को अज्ञानी वने रहने दे कर जानवरों के समान उनसे कर्म करा लेने के लिये ही गीता प्रवृत्त हुई है! जिनका यह दृढ़ निश्चय है कि ज्ञानी पुरुष कर्म न करे, सम्भव है कि उन्हें सोकसंग्रह एकढाँग सा प्रतीत हो परन्तु गीता का वास्तिविक अभिप्राय ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि झानी पुरुष के कामी में लोकसंप्रह एक मञ्चलपूर्ण कान है, और ज्ञानी पुरुष अपने उत्तम आदर्श के द्वारा उन्हें सुधारने के लिये - बादान बनाये रखने के लिये नहीं - कर्म ही किया करे ( देखी प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकारविमृद्धातमा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ तत्त्वित्तु महावाहो गुणकर्मविमागयोः। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्त्रा न सज्जते ॥ २८ ॥ प्रकृतेर्गुणसंमृद्धाःसज्जन्ते गुणकर्मसु। तानकृत्स्रविद्यां मंदान्कृत्स्राधिस विचास्त्रतेत् ॥ २९ ॥

्रेगीतारहस्य प्र. ११. १२)। अब यह शहा हो सकती है कि यदि आत्मज्ञानी पुरुष इस प्रकार लोकसंग्रह के लिये सांसारिक कमें करने लगे, तो वह भी अज्ञानी ही देवन लायगा: अत्युव स्पष्ट कर वतलाते हैं कि यग्रपि ज्ञानी और अज्ञानी देशेंगें ही संसारी बन जायें तयापि इन दोनों के बताव में भेद स्पा है और ्रानवान् से अज्ञानी को किस बात की शिक्षा लेनी चाहिये—]

(२०) प्रकृति के (सत्त्व-रज-तम) गुर्गों से सब प्रकार कमें हुआ करते हैं। पर अद्द-क्षार से मोहित (अज्ञानी पुरुष) समम्तता है कि मैं कर्ता हूँ; (२८) परन्त हे महावाहु अर्जुन! "गुण और कमें दोनों ही सुम्म से मिट हैं" इस तत्व को जानने असला (ज्ञानी पुरुष), यह समम्म कर इनमें आसका नहीं होता कि गुर्गों का यह खेल आपत में हो रहा है। (२९) प्रकृति के गुर्गों से बहके हुए लोक गुर्गा और कमी में ही आतक रहते हैं; इन असवेज और मन्द जनों को सर्वेज पुरुष (अपने कमेन्याग से किसी अनुचित मार्गों में लगा कर) विचला न दे।

यहाँ २६ वें श्लोक के अर्थ का भी अनुवाद किया गया है। इस श्लोक में जो ये सिद्धान्त है कि प्रकृति भिन्न है और खात्मा भिन्न है, प्रकृति खयवा माया हीं सब कुछ करती है, मात्मा कुछ करता धरता नहीं है, जो इस तत्त्व की जान लेता है वही युद्ध अयवा ज्ञानी हो जाता है, उसे कर्म का वन्धन नहीं होता इलादि-वे मूल में कापिल-सांख्यशास्त्र के हैं। गोतारहस्य के ७ वें प्रकरण ( ए. १६४~१६६) में इनका पूर्गा विवेचन किया गया है; उसे देखिये। रद वें श्लोक का कुछ लोक यों सर्य करते हैं, कि गुण यानी इंदियाँ गुणों में यानी विषयों में, वर्तती हैं। यह अर्य कुछ ग्रद्ध नहीं हैं; न्योंकि सांख्यशास्त्र के । अनुसार ग्यारच्च इंदियों और शब्द-स्पर्श स्नादि पाँच विषय मृत्त-प्रकृति के २३ भुगुर्गों में से ही गुण हैं। परन्तु इससे भ्रन्छ। अर्थ तो यह है कि प्रकृति के समस्त अर्थात् चौबीसी गुणों को लच्य करके ही यह "गुणा गुणोपु वर्तन्ते" का , सिद्धान्त स्थिर किया गया है (देखों गी. १३. १६ - २२; और १४. २३)। हमने ेटसका शब्दशः और व्यापक रीति से अनुवाद किया है । भगवान् ने यह बत-लाया है कि झानी और अझानी एक ही कम करें तो भी उनमें बुद्धि की दृष्टि से |बहुत बढ़ा मेद रहता है (गीतार. पृ. ३९० और ३२८)। अब इस परे विवेचन !के सार-रूप से यह उपदेश करते हैं--

§§ मिय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याच्यात्मत्मचेतसा । निराशीनिर्ममो भूत्वा युद्धश्चस्व विगतस्वर ॥ ३० ॥ §§ ये मे मतिमदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ।

श्रद्धावन्तोऽनस्यन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्माभेः ॥ ३१ ॥ ये त्वेतद्भयस्यन्तो नानुतिष्ठान्ति मे मतम् । सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नप्रानचैतसः ॥ ३२ ॥

सदशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेक्कानवानि ।
 प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति
 कृतियस्यद्वियस्यार्थे रागद्वेपौ व्यवस्थितौ ।
 तयोने वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपंधिनौ ॥ २४ ॥

(३०) (इसलिये हे अर्जुन!) सुम्म में अध्यात्म बुद्धि से सब कमों का संन्यास अर्थात अर्पगा करके और (फल की) आशा एवं समता छोड़ कर न् निश्चिन्त हो करके युद्ध कर!

[अव यह मतलाते हैं कि, इस सपदेश के अनुसार वर्ताव करने से क्या

फल मिलता है और वर्ताव न करने से कैसी गति होती हैं—]

(२१) जो श्रद्धावान् (पुरुष) दोपों को न खीँज कर मेरे इस मत के अनुसार नित्य वर्ताव करते हैं, वे भी कर्म से अर्थात् कर्मवन्धन से मुक्त हो जाते हैं। (२२) परन्तु जो दोपदृष्टि से शंकाएँ करके मेरे इस मत के अनुसार नहीं वर्तते, जन मर्ब-ज्ञान-विमृद्ध अर्थात् पक्षे मूर्ख अविवेकियों को नष्ट हुए समको।

कर्मयोग निष्काम बुद्धि से कर्म करने के लिये कहता है । उसकी श्रेय-हिरूरता के सम्बन्ध में, उपर भ्रन्वय व्यक्तिक से जो फलश्रुति वतलाई गई है, उससे पूर्णातया व्यक्त हो जाता है कि गोता में कीन सा विषय प्रतिपादन हैं। इसी इसमेयोग-निरूपण की पूर्ति के हेतु मगवान् प्रकृति की प्रयलता का और फिर उसे रोकने के लिये इन्द्रियनिग्रह का वर्णीन करते हैं—]

(३३) ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार वर्तता है। सभी प्राणी (अपनी अपनी) प्रकृति के अनुसार रहते हैं, (वहीं) निप्रह (ज़बदेस्ती) क्या करेगा? (३४) इंद्रिय और दसके (शब्द स्पर्श आदि) विषयों में प्रीति एवं देप (दोनों) स्यवस्थित हैं अर्थात स्वभावनः निश्चित हैं। प्रीति और द्वेप केवश में न जाना चाहिये (क्योंकि) ये मनुष्य के शृतु हैं।

तितीसवें श्लोक के 'निग्रह' शब्द का ऋर्य 'निरा संयमन' हो नहीं है, हिन्तु उसका ऋर्य 'ज़बर्दस्ती' ऋयवा 'हर' हैं । इंग्ट्रियों का योग्य संयमन तो गीता को इष्ट है, किन्तु यहाँ पर कहना यह 'ई कि एठ से ज़बर्दस्ती से इन्द्रियों की स्वामाविक शृति को 'ही एकदम मार डालना सम्मव नहीं है। दिदाहरण लीजिये, जब तक देह तब तक मुख-प्यास आदिधमं, प्रकृति दिद

# §§ श्रेयान्स्वधर्मी विगुणः परधर्मास्वनुष्टितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मी भयावहः ॥ ३५ ॥

; होने के कारण, हाद नहीं सकते; मनुष्य कितना ही ज्ञानी क्यों न**्हो**, सुख काते ही भिन्ना माँगने के लिये रसे वाहर निकालना पडता है, इसलिये चनर पुरुपों का यही कर्त्तव्य है कि ज़बद्देस्ती से इन्द्रियों को बिलकुल ही नार े बालने का प्रथा हिट न करें: और योग्य संयम के द्वारा उन्हें अपने वश ैमें करके, टनकी स्वमावसिद्ध वृत्तियाँ का लोकसंत्रहार्य व्ययोग किया करें। इसी प्रकार ३४ वें श्लोक के ' व्यवस्थित " पद से प्रगट होता है कि सुख और दुःख दोनों विकार स्वतन्त्र हैं: एक दूसरे का श्रमाव नहीं है ( देखो गीतार प्र. थ पू. हह और १९३ )। प्रकृति अर्थात् सृष्टि के अन्तरिहत व्यापार में कहें बार । हमें ऐसी वात भी करनी पहती हैं कि जो हमें स्वयं पसन्द वहीं ( देखो नी. ११८. ४६ ): और यदि नहीं करते हैं, तो निवाह नहीं होता । ऐसे समय ज्ञानी पुरुष इन कमों को निरिच्छ बृद्धि से केवल कर्तव्य हम्भ कर, करता जाता है, अतः पाप-पुराय से अलिस रहता है; और अज्ञानी टसी में आसिन रख कर हु:ख पाता है; मास कवि के वर्गानानुसार बुद्धि की दृष्टि से यही इन दोनों से बड़ा मारी भेट है। परन्तु अब एक और शृद्धा होती हैं कि यदापि यह सिद्ध . हो गया कि इन्द्रियों को जबर्दस्ती मार कर कर्मत्याग न करे, किन्तु निःसङ्ग बुद्धि से सभी काम करता जावे: परन्तु यदि ज्ञानी पुरुष युद्ध के समान हिंसात्मक धोर कर्म करने की अपेता खेती, खापार या भिन्ना माँगना आदि कोई निरूप. दुवी और सौन्य कर्म करे तो न्या अधिक प्रशस्त नहीं है ? भगवान इसका थह उत्तर देने हैं—]

ि स्वधमं वह व्यवसाय है कि जो स्मृतिकारों की चार्त्वरायं व्यवसाय के प्रमुत्ता प्रत्येक मतुष्य को शास्त्र द्वारा नियत कर दिया नया है; स्वधमं का अध मिल्र मिल्र कि निया के विमान से मिल्र मिल्र कर दिया ने के विमान से प्रात्त्र क्रिय की गुरा कर दिया है । प्रात्त्र कर दिया है । प्रात्त्र कर दिया है । अत्यव मगवान कहते हैं कि आहरण नित्र भादि ज्ञानी हो जाने पर मी अपना अपना व्यवसाय करते रहें, इसी में उनका और समाज का कंट्याण है, इस व्यवस्था में वारवार गड़वड़ करना योग्य नहीं है (देखो गीतार. ए. २२४ भीर ४६५ – ४६६)। "तेली का काम तेंचोली करे, देव न मारे आपे मरे " इस प्रचलित लोकोक्ति का मावार्य यही सी है । जहीं चार्त्वरार्य-व्यवस्था का

# अर्जुन उवाच ।

'§§ अथ.केन श्युक्तोऽपापं चरीत पूक्तयः । अनिच्छन्नीप चाप्णेय बलादिच नियोजितः ॥ ३६ ॥ श्रीभगवानुवाच ।

काम एप कोघ एप रजोगुणसमुद्धवः। महावानो महापापमा चिद्धयेनमिह विरिणम् ॥ ३७॥ धूमनात्रीयते चहिर्ययांदशों मलेन च। यथोल्वेनानृतो,गर्मस्तया तेनदमानृतम्॥ ३८॥

चित्रन नहीं ई वहाँ भी, सब को यही श्रोयस्कर जैंचेगा कि जिसने सारी जिन्ह्यो फोजी सहकरें में विताई हो, उसे यदि फिर काम पढ़े ता इसकी सिपाई। का-पेशा ही सुमीते का होगा; न कि दर्ज़ी का रोज़गार; ग्रीर यही न्याय चातुर्वग्रं-व्यवस्था के लिये भी उपयोगी है । यह प्रश्न भिन्न है कि चातुर्वस्था मिली है या बुरी; और वह यहाँ वपस्थित भी नहीं होता । यह बात तो निर्विवाद है कि समाज का समुचित धारगा-गंपगा होने के लिये खेती के े ऐसे निरुपद्वी और सीम्य व्यवसाय की ही माँति भ्रन्यान्य कर्म भी भ्रावरूयक हिं। अतएव जहाँ एक चार किसी टग्रीग की अझीकार किया - फिर चाहे उसे चातुर्वरार्य-व्यवस्था के भनुसार स्वीकार करो या श्रपनी मर्ज़ी से - कि वह धर्म हो गया । फिर किसी विश्वेष अवसर पर उन्नमें भीन मेख निहाल कर, अपना " कर्त्तव्यकर्म छोड़ बैठना श्रच्छा नहीं हैं; आवश्यक ता होने पर रसी व्यवसाय में ही मर जाना चाहिये। वस, यही इस श्लोक का मागार्थ है । कोई भी व्यापार या रोज़गार हो, उसमें कुछ न कुछ दोप सहज ही निकाला जा सकता है (देखी गी. १८. ४८) । परन्तु इस नुकाचीनी के मारे ऋपना नियत कर्तव्य ही छोड़ देना, कुछ धर्म नहीं है। महाभारत के बाह्मगु-व्याध-संवाद में और तुलाबार' 'जाजिल-संवाद में भी यही तस्त्र वनलाया गया है, एवं वहीं के ३५ वें खोक का ¦ पूर्वार्घ मनुस्मृति ( १०. ६७ ) में और गीता ( १८. ४७ ) में मी बाया है। मग-वान् ने ३३ वें श्लोक में कहा है कि " इन्द्रियों को मारने का द्वर नहीं चलाताः ', हित पर अब अर्जुन ने पूछा है कि इन्द्रियों की मारने का एठ क्यों नहीं चजता कोर मनुष्य अपनी मर्ज़ी न होने पर भी हुरै कामों की और क्यों घमीटा जाता है'

क्रार्जन ने कहा—(२६) हे बाप्गोंध (श्रीकृष्ण )! श्रव (यह बतलाओं कि ) मनुष्य अपनी इच्छा न रहने पर भी किस को प्रेरणा से पाप करता है मानों कोई ज़बर्दस्ती सी करता हो। श्रीभगवान ने कहा—(३७) इस विषय में यह सममो, कि रजोगुणा से बत्यन होनेवाला बढ़ा पेट्ट और यड़ा पापी यह काम एवं यह क्रोध ही शत्रु हैं। (३८) जिस प्रकार धुएँ से अग्रि, बुलि से दर्पण और मिडी से गर्म आवृतं श्वातमेतेन श्वानिनो नित्यवैरिणा ।
कामरूपेण काँतेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥
इंद्रियाणि मनो वुद्धिरस्याधिष्टानमुन्यते ।
पतैर्विमोहयत्येप श्वानमावृत्य देहिनम् ॥ ४० ॥
तस्मान्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य अरत्यम ।
पाप्मानं प्रजहि होनं श्वानिवश्वाननाशम् ॥ ४१ ॥
ईई इन्द्रियापि पराण्यादुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।
मनसस्तु परा वुद्धियों वुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥
पवं वुद्धेः परं वुद्ध्वा संस्तभ्यातमातमातमना ।
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥
इति श्रोमद्रगवत्रीतासु वपनिकत्स ब्रह्मविद्यायां योगशान्ने श्रीकृष्णार्जनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

दका रहता है, उसी प्रकार इससे यह सब दका हुआ है। (३६) हे कॉन्तेय रे ज्ञाता का यह कामरूपी नित्यवरी कमी भी नृप्त न होनेवाला आग्नि ही है; इसने ज्ञान को दक रखा है।

| यह मनु के ही कयन का अनुवाद है; मनु ने कहा है कि ''न जातु कामः |कामानामुपभौगेन ज़ाम्यिति । हिविषा कृष्णुवर्त्सेव भूय प्वाभिवर्धते " ( मनु-|२. ६४)—काम के उपभोगों से काम कभी अघाता नहीं है, यल्कि ह्विनं टालने |पर अग्नि जसा यह जाता है, उसी प्रकार यह मी आधिकाधिक वहता जाता है |( देखो गोतार. ए. १०५) । ]

(४०) इंदियों को, मन को, भीर बुद्धि को, इसका अधिष्ठान अर्थात् घर या गढ़ कहते हैं। इनके आश्रय से ज्ञान को लपेट कर ( दक कर ) यह मतुष्य को भुलावें में दाल देता है। (४३) अत्तएव हे भरतश्रेष्ठ ! पहले इंदियों का संयम करके ज्ञान (अध्यातम) और विज्ञान (विशेष ज्ञान) का नाश करनेवाले इस पाणी को तु भार दाल।

(४२) कहा है कि (स्यूल चाहा पदार्थों के मान से उनको जाननेवालीं) इन्द्रियाँ पर कर्यात परे हैं, इन्द्रियों के परे मन हैं, मन से भी परे ( व्यवसायात्मक ) बुद्धि हैं, कीर जो बुद्धि से भी परे हैं वह कात्मा है। (४३) हें महावाहु कर्जुन! इस प्रकार (जो) बुद्धि से परे हैं उसको पहचान कर और अपने आपको रोक करके दरासाय कामरूपी शुत्र को तू मार डाल।

[ कामरूपी आसिक को छोड़ कर स्वधर्म के अनुसार लोकसंप्रहार्थ समन्द्र

# चतुर्थोऽध्यायः । अर्जुन उवाच ।

इमं चिवस्तते योगं प्रोक्तवानहमध्ययम्।

! कमें करने के लिये इन्द्रियों पर अपनी सत्ता होनी चाहिये, वे अपने काबू में रहें बस, यहाँ इतना ही इन्द्रिय निम्रह विवाचित है। यह अर्थ नहीं है कि इंद्रियों को जबर्दस्ती से एकदम मार करके सारे कमें छोड़ दे ( देखो गीतार. पृ.११४ )।' भारतारहस्य (परि.पृ. ५२६) में दिखलाया गया है कि ''इंदियागि पराग्याहुः' इत्यादि ४२ वॉ श्लोक कठोपनिषद् का है और उपनिषद् के अन्य चार पाँच श्लोक <sup>¦</sup> भी गीता में लिये गये हैं। चेत्र-चेत्रज्ञाविचार का यह तात्पर्य है कि बाह्य पदार्थों के संस्कार प्रह्मा करना इंद्रियों का काम है, मन का काम इनकी व्यवस्थ करना है, और फिर बुद्धि इनको अलग अलग छाँटती है, एवं आत्मा इन सब से परे हैं तथा सब से भिन्न है। इस विषय का विस्तारपूर्वक विचार गीतारहरू ंके छठे प्रकरण के ज़न्त ( पृ. १३१ – १४८ ) में किया गया है । कर्म विपाक के े ऐसे ऐसे गृह प्रश्नों का विचार, गीतारहस्य के दसवें प्रकरण (१. २२७ - २८५) सं किया गया है कि, अपनी इच्छा न रहने पर भी मनुष्य काम-क्रोध आदि प्रवृत्ति धर्मों के कारण कोई काम करने में क्यों कर प्रवृत्त हो जाता है; असे . प्रात्मस्वतन्त्रता के कारण इंदिय-निग्रहरूप साधन के द्वारा इससे छटकारा पाने का मार्ग कैसे मिल जाता है। गीता के छठे अध्याय में विचार किया गया है कि ¦ इन्द्रिय-निश्रह कैसे करना चाहिये।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये तुए श्रर्यात् कहे तुए उपनिपद मॅं,ब्रह्मविद्यान्त गीत योग—अर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रीर अर्जुन के संवाद में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय समाप्त तुआ।

### चैथा अध्याय ।

[ कर्म किसी से खुटते नहीं हैं, इसलिये गिष्काम बुद्धि हो जाने पर भी कर्म करना हो चाहिये; कर्म के मानी ही यज्ञ-याग आदि कर्म हैं; पर मीमांसकों के ये कर्म स्वगंप्रद हैं अतप्त एक प्रकार से बन्धक हैं, इस कारण इन्हें आसिक छोड़ करके करना चाहिये; ज्ञान से स्वार्थेबुद्धि खुट जावे, तो भी कर्म खुटते नहीं हैं अत- एव ज्ञाता को भी निष्काम कर्म करना ही चाहिये; लोकसंग्रह के लिए यह आव- श्यक हैं;—इत्यादि प्रकार से अब तक कर्मयोग का जो विवेचन किया गया, उसी को इस अध्याय में दह किया है। कहीं यह शक्का न हो, कि आयुज्य विताने का यह मार्ग अर्थात निष्टा अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये नई बतलाई गई है; एतदर्य इस मार्ग की प्राचीन-गुरू-परम्परा पहले वतलाते हैं—]

विवस्वान्मनवे प्राह मजुरिस्वाकवेऽत्रवीत् ॥१॥ यवं परंपराप्राप्तिममं राजपंयो विदुः । स कालेनह महता योगो नष्टः परंतप ॥२॥ स प्वायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं होतदुत्तम् ॥३॥

श्रीमगवान् ने कहा—(१) अन्यय अर्यान् कमी भी जीए न होनेवाला अथवा त्रिकाल में भी अवाधित और नित्र यह (कर्म-) योग (मार्ग-) में ने विवस्तान् अर्यात् सूर्य को यतलाया याः विवस्तान् ने (अपने पुत्र) मतु की, और मतु ने (अपने पुत्र) इत्त्वाकु को वतलाया। (२) ऐसी परम्परा से मास हुए इस (योग) को राजियों ने जाना। परन्तु हे शत्रुतापन (श्रर्जुन)! दीधिकाल के अनन्तर वहीयोग इस लोक में नष्ट हो गया। (३) (सव रह्स्यों में) उत्तम रहस्य समम्भ कर इस पुरातन योग (कर्मयोगमार्ग) को, मेने तुभे बाज इसलिये वसला दिया, कि नू मेरा मक्त और सन्ता है।

ं गीतारहस्य के तीसरे प्रकरता ( १. ५५ – ६४ ) में हम ने सिद्ध किया है, कि इन तीनों कोकों में 'योग ' शब्द से, आयु विताने के बन होनों मार्गों में से कि जिन्हें सांज्य और योग कहते हैं योगश्चर्यात् कर्मयोगयानी साम्यबुद्धि से कर्म करने का मार्ग हो अभिनेत है। गीता के बस मार्ग की परम्परा अपर के खोक में वतलाई गई है, वह यद्यि इस मार्ग की जड़ को सममने के लिये अस्यन्त महत्त्व की है, तयापि टीकाकारों ने उसकी विशेष चर्चा नहीं की है। महामारत के अम्तर्गत नारायणीयोपाल्यान में भागवतधन का जो निरूपण है इसमें जनमेजय में वैश्वम्यायन कहते हैं, कि यह धर्म पहले श्वेतद्वीप में भगवान से ही—

> नारदेन नु संप्राप्तः सरद्भनः ससंप्रदः । एप धर्मो जगझयात्सान्तान्नारायराञ्चप ॥ एवमेप महान्वमेः स ते पूर्व मृपोत्तम । कथितो हरिगीतासु समासविधिकस्पितः॥

" नारद को प्राप्त हुआ, हे राजा ! वही महान् धर्म तुम्ते पहले हरिगोता अर्थाद् ' मगवद्गीता में समासविधि सिहत बतलाय है "—(मभा. ग्रां. २४६. ६, १०) | आर फिर कहा है. कि ' युद्ध में विमनस्क हुए अर्जुन को यह धर्म बतलाया गया है "( मभा. ग्रां. २४८. ८)। इससे प्रगट होता है, कि गीता का योग अर्थादें कमयोग मागवतधर्म का है ( गीतार. ए. ८—०)। विस्तार हो जाने के भय से गीता में उसकी सन्प्रदाय-प्रस्परा सृष्टि के मूल आरम्म से नहीं दी है; विवस्तान्, मनु और इत्त्वाकु इन्हीं तीनों का उद्घेख कर दिया है। परन्तु इसका सक्षा अर्य | नारायणीय धर्म की समस्त परम्परा देखने से स्पष्ट मानूम हो जाता है। बहा कि | कुल सान जन्म हैं। इनमें से पहले द्धः जन्मी की, नारायणीय धर्म में कथित, पर

## अर्जुन उवाच । ﴿ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः :।

¦ म्परा का वर्णन हो सुकने पर, जब मह्या के सातव, अर्थात् वर्तमान, जन्मका कृत• देवुग समास हुन्ना, तब—

त्रेतायुग्दी च ततो विवस्त्रान्मनवे दृदी।
मनुश्र लोकभृत्यर्थे सुतायेद्त्राकवे दृदी।
इत्त्वाकुगा च क्रयितो व्याप्य लोकानविद्यतः।
गिमप्यति च्यान्ते च पुनर्गरायग्रं नृप् ॥
यतीनां चापि यो धर्मः स ते पूर्व नृयोत्तमः।
क्रियतो इतिगीतासु समासविधिकविस्तः॥

" त्रेतायुग के स्नारम्म में दिवस्वान् ने मनु को (यह धर्म) दिया, मनु ने लोकधारेगार्थ यह अपने पुत्र इत्वाकु को दिया, और इत्वाकु से आगे सब लोगों में फैल गया । हे राजा! छष्टि का चय होने पर (यह धर्म ) फिर नारा-यंगा के यहाँ चला जावेगा। यह धर्म और ' यतीनां चापि ' अर्थात इसके साथ ही संन्यातंघमं मी तुम से पहले मगवदीता में कह दिया है "-ऐसा नारा-यार्शिय धर्म में ही वेशम्पायन ने जनमेजय से कहा है ( ममा. शां. ३४८. ५१ -५३)। इससे देख पड़ता है, कि जिस द्वापरयुंग के बन्त में भारतीय युद हुआ था, उससे पहले के त्रेतायुग भर की ही मागवतधर्म की परम्परा गीता में वर्गित है, विस्तार मय से अधिक वर्गीन नहीं किया है। यह मागवतधर्म ही योग या कर्मयोग हैं; ग्रीर मनु को इस कर्मयोग के वपदेश किये लाने की कथा, ्न केवल गीता में हैं, प्रत्युत भागवतपुराण ( ८. २४. ५५ ) में भी इस क्या का उखेल है और मत्त्यपुरागा के ५२ वें अध्याय में मतु को टपटिए कर्मयोग का मद्दस्य भी बतलाया गया है । परन्तु इनमें से कोई मी वर्णन नारायणीयो. पाख्यान में किये गये वर्णन के समान पूर्ण नहीं है। विवस्तान मनु और इस्त्राकु की परम्परा सांख्यमार्ग को विलकुल ही उपयुक्त नहीं होती और सांख्य एवं योग दोनों के ऋतिरिक्त तीसरी निष्टा गीता में विश्वित ही नहीं है, इस वात पर त्तच्य देने से दूसरी रीति से भी सिद्ध होता है, कि यह परम्परा कर्ययोग की ही हैं (सी. २. ३६)। परन्तुं सांख्य और योग दोनां निष्टाम्रॉ की परन्यरा यदापि एक न हो तो भी कर्मयोग अर्थात् भागवतधर्म के निरूपण में ही सांख्य या संन्यासनिष्टा के निरूपण का पर्याय से समावेश हो जाता। है ( गीतार. पृ. ४६७ : देखी )। इस कारण वैशम्पायन ने कहा है, कि भगवद्गीता में यतिधर्म सर्यान् संन्यासधर्म भी वार्शित है । यनुस्मृति में चार ब्राध्य-धर्मी का जो वार्गन है, रसके हारे अध्याय में पहले यति अर्थात् संन्यास साम्रय का धर्म कह हुकने पर विकल्प से " बेर्सन्यासिकों का कर्मयोग " इस ना से गीता या भागवत्यमें धे

## कथमेतद्विज्ञानीयां त्यमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ श्रीभगवानुवाच ।

बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप ॥ ५ ॥ अजोऽपि सफ्रव्ययात्मा सृतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रकृति स्वामधिष्ठाय संमवा्भ्यात्ममायया ॥ ६ ॥

कर्मयोग का वर्गान है और स्पष्ट कहा है, कि " निःस्प्रह्तता से अपना कार्य करते रहने से ही अन्त में परम सिद्धि मिलती है " (मतु. ६.६६)। इससे स्पष्ट देख पड़ता है, कि कर्मयोग मतु को भी आह्य या। इसी प्रकार अन्य स्प्रतिकारों को भी यह मान्य या और इस विषय के अनेक प्रमाण गोतारहस्य के ११ वें भकरण के अन्त (प्र. ३६१ – ३६५) में दिये गये हैं। अब अर्जुन को इस पर- निपरा पर यह शंका है कि—

अर्जुन ने कहा—(४) तुम्हारा जन्म तो स्रभी हुआ है और विवस्वान् का इससे बहुत पहले हो जुका है; ( ऐसी दशा में ) में यह कैसे जानूँ कि जुमने (यह

चोग ) पहले वतलाया ?

ा ) पहल बतलाया ! | शिर्जुन के इस प्रश्न का बत्तर देते हुए, भगवान् अपने अवतारां के कार्यों |का वर्जान कर आसक्ति विरद्धित कर्मयोग या भागवतधर्म का द्वी फिर समर्थन |करते हैं कि " इस प्रकार में भी कर्मों को करता आ रहा हूँ"—]

श्रीभगवान् ने कहा—(५) हे धर्जुन! मेरे और तेरे धनेक जन्म ही चुके हैं। वन सब को में जानता हूँ (श्रीर) हे परन्तप! त् नहीं जानता (यही भेद है)।(६) में (सव) प्राणियों का स्वामी और जन्म विरहित हूँ, यद्यपि मेरे श्रात्मस्वरूप में कभी भी व्यय श्रयीत् विकार नहीं होता तथापि श्रपनी ही प्रकृति में अधिष्ठित होकर में अपनी माया से जन्म लिया करता हूँ।

[इस श्लोक के अध्यातमज्ञान में कार्षिज्ञ-सांख्य और चेदान्त दोनों ही मतों का मेल कर दिया गया है। सांख्यमत-वालों का कयन है, कि प्रकृति आप ही स्वयं एष्टि निर्माण करती है, परन्तु चेदान्ती लोग प्रकृति को परमेश्वर का ही एक स्वरूप समम्भ कर यह मानते हैं, कि प्रकृति में परमेश्वर के अधिष्टित होने पर प्रकृति से व्यक्त एष्टि निर्मित होती है। अपने अध्यक्त स्वरूप से सारे जगत को निर्माण करने की परमेश्वर की इत अचिन्त्य शक्ति को ही गीता में 'माया' कहा निर्माण करने की परमेश्वर की इत अचिन्त्य शक्ति को ही गीता में 'माया' कहा है। और इसी प्रकार श्वेताश्वरोनिषड़ में भी ऐसा वर्णन है—"मायां तु प्रकृतिं विद्यानमायिनं तु महेश्वरस् " अर्थात् प्रकृति ही माया है और उस माया का 'अधिपति परमेश्वर है (श्व. १. १०), और 'अस्मान्मायी स्वतंत विश्वमेतत् ' है दिससे माया का अधिपति स्टि उत्यक्ष करता है (श्व. १. १)। प्रकृति को माया

यदा बदा हि धर्मस्म ग्लानिर्भवति सारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं खुजाम्यहम् ॥ ७ ॥
परिवाणाय साधूनां विनाशय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे दुगे ॥ ८ ॥

§§ जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तस्वतः।
स्यक्तवा देहं पुनर्भम नैति मामोते स्रोऽर्जुन ॥ ९ ॥
वीतरागमयकोधा मन्मया मामुपाथिताः।
वहवो ज्ञानतपसा पुता मद्भावमागताः॥ १० ॥

्रिक्यों कहते हैं, इस माया का स्वरूप क्या है; और इस कयन का क्या अर्थ, कि माया से सृष्टि उत्पन्न होती है ? इस्तादि प्रश्नों का अधिक विवरण गीतारहस्य के है वें प्रकरण में किया गया है। यह वतला दिया कि, अव्यक परमेश्वर व्यक्त कैसे होता है अर्थात कर्म वपजा दुआ सा कैसे देख पढ़ता है; अब इस बात 'का खुलांसा करते हैं, कि यह ऐसा कब और किस लिये करता है —] (७) हे भारत! जब जब धर्म की म्लानि होती और अधर्म की प्रचलता फैल जाती है, तब (तव) में स्वयं ही जन्म (अवतार) लिया करता हूँ। (८) साधुआं की सरजा के निमित्त और दृष्टों का नाश करत के लिये, युग-युग में धर्म की संस्थापना के अर्थ में जन्म लिया करता हूँ।

[इन दोनों श्वाकों में 'धमं' शब्द का धर्य केवल पारलोकिक वेदिक धमं नहीं है, किन्तु चारों वर्णों के धमं, न्याय और नीति प्रश्ति वातों का भी उसमं मुख्यता से समावेश होता है। इस श्वोक का तात्पर्य यह है, कि जगत में जव अवन्याय) अनीति, दुधता और अँधाधुन्धों मच कर साधुओं को कष्ट होने लगता है और जब दुष्टों का दबदवा बद जाता है, तब अपने निर्माण किर हुए, जगत की शुस्थिति को स्थिर रख कर उसका. कल्याणा करने के लिये तेजस्वी और परा-क्री शुस्थिति को स्थिर रख कर उसका. कल्याणा करने के लिये तेजस्वी और परा-क्री शुरूप के रूप से (गी. १०. ४९) अवतार ले कर भगवान, समाज की विवाही हुई व्यवस्था को फिर ठीक कर दिया करते हैं। इस रीति से अवतार ले कर भगवान, जो काम करते हैं, उसी को 'लोकसंग्रह' भी कहते हैं। पिञ्जल अध्याय में कह दिया गथा है, कि यही काम अपनी शक्ति और अधिकार के आह्याय में कह दिया गथा है, कि यही काम अपनी शक्ति और अधिकार के अहसार आत्मज्ञानी पुरुषों को भी करना चाहिये (गी. ३. २०)। यह बतला दिया गया, कि परमेश्वर कव और किस लिये अवतार लेता है। अब यह बतलाते हिया गया, कि परमेश्वर कव और किस लिये अवतार लेता है। अब यह बतलाते हैं, कि इस तत्व को परल कर जो पुरुप तदनुसार वर्ताव करते हैं उनको कान सी गति मिलती है—]

(६) हे अर्जुन ! इस प्रकार के मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कमे के तत्व की जो जानता है. वह देह त्यागने के पश्चात फिर जन्म न ले कर मुफ्त से आ मिलता है। (६०) प्रीति. भय भीर कीथ से ख्टे हुए, मत्परायण और मेरे आश्रय में आये हुए \$\$ यथा मां प्रपद्मते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

मम वत्मीनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ११ ॥
कांझन्तः कर्मणां सिर्द्धि यजन्त इह देवताः ।

स्रिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२ ॥

अनेक लोग (इस प्रकार) ज्ञानरूप तप से ग्रुद्ध होकर मर स्वरूप में आकर मित्र गये हैं।

| सावात् के दिव्य जन्म को समभने के लिये यह जानना पड़ता है, कि श्रव्यक परमेश्वर माया से सगुगा की होता है; और इसके जान लेने से अध्यानम-ज्ञान हो जाता है एवं दिव्य कर्म को जान लेने पर कर्म करके भी अलिस रहने का. अर्थात् निष्काम कर्म के तत्व का, ज्ञान हो जाता है। सारांग्न, परमेश्वर के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को पूरा पूरा जान लें नो अध्यात्मज्ञान और कर्मयोग देगेंगों की पूरी पर्री पहचान हो जाती हैं: और मोज की प्राप्ति के लिये इसकी आवश्यकता होने के कारण ऐसे मनुष्य को अन्त में भगवत्याति हुए दिना नहीं रहती। अर्थात् भगवान् के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म जन्म लेने में सब कुछ आ गया; फिर अध्यात्मज्ञान अथवा निष्काम कर्मयोग दोनों का अलग अलग अध्ययन नहीं करना पड़ता। अनप्त वक्तव्य यह है कि मगवान् के जन्म और कुछ का विचार करो, एवं उसके तत्व को परल कर वर्ताव करो; भगवत्याति होने के लिये दूसरा कोई साधन अपेतित नहीं है। मगवान् की यही सबी टपासना है। अव इमकी अपेता नीचे के दर्जे की उपासनाओं के फल और उपयोग वतलाते हैं—

(११) जो सुके जिस शकार से भजते हैं, उन्हें में उसी शकार के फल देता हैं । हे पार्थ ! किसी भी और से हो, मतुष्य मेरे ही मार्ग में आ मिलते हैं।

ि भम बन्मोनुबतन्ते ' इत्यादि उत्तरार्ध पहले (३.२३) कुछ निराले अर्थ में आया है, और इससे ध्यान में आवेगा, कि गीता में प्वीपर सन्दर्भ के अनुसार अर्थ केंद्रे बदल जाता है। यद्यपि यह सच है. कि किसी मार्ग से जाने पर भी | मनुष्य परमेश्वर की ही और जाता है, तो भी यह जानना चाहिये कि अनेक | लोग श्रानेक मार्गो से क्यों जाते हैं ! अब इसका कारण बतलाते हैं—]

(१२) (कर्मबन्धन के नाग़ को नहीं. (केवल) कर्मफल की इच्छा करनेवाले लोग इस लोक में देवताओं की पूजा इसलिये किया करते हैं. कि (ये) कर्मफल (इसी मनुष्यलोक में ग्रीत्र ही मिल जाते हैं।

[ यही विचार सातवें श्रष्ट्याय (२६,२२) में फिर आये हैं। परमेश्वर की श्राराधना का सचा फल है मोल, परन्तु वह तभी शास होता है कि जब काला-न्तर से एवं दीवें और एकन्त उपासना से कर्मवन्य का पूर्ण नाग्न हो जाता है इतने दूरदर्शी और दीई-ज्योगी पुरंप बहुत ही योड़े होने हैं। इस श्लोक का गी.र. ४३ §§ चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्माविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां सिद्धश्वकर्तारमध्ययम् ॥ १३ ॥ न मां कर्माणि लिपन्ति न मे कर्मफल स्पृद्धा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स वद्धश्वेत ॥ १४ ॥ पवं क्षात्वां कृतं कर्म पूर्वेरिप मुसुसुसिः।

भावार्थ यह है, कि बहुतेरों को तो अपने उद्योग अर्थान कर्न से इसी लोक में कुछ न कुछ पात करना होता है, और ऐसे ही लोग देवताओं की पूजा किया करते हैं (गीतार पृ॰ ४२२ देखों)। गीता का यह भी कथन है, कि पर्याय से यह भी तो परमेधर का ही पूजन होता है और बढ़ते वढ़ते दस योग का पर्यव-सान निष्काम भक्ति में होकर अन्त में मोज प्राप्त हो जाता है (गी. ७. १९)। पहले कह चुके हैं कि धर्म की संस्थापना करने के लिये परमेश्वर अवतार लेता है, इस संस्थापना करने के लिये परमेश्वर अवतार लेता है, इस संस्थापना करने के लिये परा करना प्रस्ता है, कि धर्म की संस्थापना करने के लिये परा करना प्रस्ता है—]

(१२) (ब्राह्मग्।, चिसिय, बैश्य भीर शूट्ट इस प्रकार) चारां वर्णों की व्यवस्था गुग्रा और कर्म के भेद से मैंने निर्माग्। की हैं। इसे त् ध्यान में रख, कि में उसका कर्ता भी हूँ और ग्रकर्ता धर्यात् उसे न करनेवाला धन्यय ( में ही ) हूँ।

ि अर्थ यह है, कि परेमेश्वर कर्ता भले ही हो, पर अगले श्लोक के वर्गाना-जुसार वह सदेव निःसङ्ग है, इस कारण अकर्ता ही हैं (गी. ५. १४ देखों)। परमेश्वर के स्वरूप के 'सवेंन्त्रियगुगाभासं सवेंन्त्रियविद्यर्जितम्' ऐसे दूसरे मी विरोधाभासात्मक वर्गान हैं (गी. १३. १४)। चातुर्वग्यं के गुण और मेद का निरूपण आगं अठारहों अध्याय (१८. ४१-४६) में किया गया है। अब भगवान् ने "करके न करनेवाला" ऐसा जो अपना वर्णन किया है, दसका ममें वस्ताते हैं—]

(१४) सुक्ते कर्म का लेप प्रर्थात् वाधा नहीं होती; (क्योंकि) कर्म के फल में मेरी इच्छा नहीं है। जो सुक्ते इस प्रकार जानता है, उसे कर्म की वाधा नहीं होती।

कियर नवम श्लोक में जो दो बातें कही हैं, कि मेरे 'जन्म ' और 'कर्म ' को जो जानता है वह मुक्त हो जाता है, उनमें से कर्म के तत्व का स्पष्टीकरण इस श्लोक में किया है। 'जानता है' शब्द से यहाँ "जान कर तदनुसार वर्तने लगता है" इतना अर्थ विविद्यत है। मावार्थ यह है, कि नगवान को वनके कर्म की वाधा नहीं होती, इसका यह कारण है कि वे फलाशा रख कर काम ही नहीं करते; और इसे जान कर तदनुसार जो वर्तता है उसकी कर्मी का बन्चन नहीं होता। खब, इस श्लोक के सिद्धान्त को ही प्रत्यन उदाहरण में इस करते हैं—]

क्षुरु कर्मेंव तस्मान्वं पूर्वेः पूर्वतरं कृतम् ॥ १५ ॥ §§ कि कमें किमकमेंति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । तत्ते कर्म प्रवस्थामि यज्ज्ञात्वा मोस्यसेऽशुभात् ॥ १६ ॥ कर्मणो हापि बाद्धस्यं बोधस्यं च विकर्मणः। अकर्मणळ घोद्धस्यं गहना कर्मणो गतिः॥ ३७॥ कर्मण्यकर्म यः पर्येटकर्मणि च कर्म यः।

(१५) इसे जान कर शाचीन समय क सुमुन, लोगों ने भी कर्म किया था। इसलिये पूर्व के लोगों के लिये दुए स्रति प्राचीन कर्म को द्वी तु कर !

इस प्रकार मोज और कर्म का विरोध नहीं है, अतरव अर्जुन को निश्चित उपदेश किया है, त कर्म कर । परन्त संन्यास मार्गवाली का कयन है कि "कमों के छोड़ने से भागीन अकर्म से भी मोच निलता है; " इस पर यह शका होती है कि ऐसे कवन का बीज क्या है ? अतरव अब कर्म और अकर्म के विवेचन का आएम काके तेईसवें श्लोक में सिद्धान्त करते हैं, कि सकर्म कहा कर्मत्याग नहीं है, निकास-कर्म को ही श्रकम कहना चाहिये।]

(१६) इस विषय में बड़े बड़े विद्वानों को भी अम हो जाता है कि कीन कर्म है और कीन अकर्म; (अतुज्व ) वैसा कर्म नुम्के वतलाता है कि जिसे जान

लेने से तृपाप से मुक्त होगा ।

[' प्रकर्म' मन् समास है । व्याकरण की रीति से उसके श्र≕नग शब्द के 'अमाव ' अथवा ' अपाशस्त्र ' हो अर्थ हो सकते हैं: और यह नहीं ुंकह सकते, कि इस स्वल पर ये दोनों भी अर्थ विविद्यत न होंगे । परन्तु अगले श्लोक में 'विकर्म' नाम से कर्म का एक घीर तीसरा मेट किया है, कतएव इस ेशोक में श्रक्म शब्द से विशेषतः वही कर्मचाग रहिए. है जिसे संन्याय मार्ग-ंचाले लोग 'क्यों का स्वरूपतः त्याग ' कहते हैं । संन्यास मार्गवाले कहते हैं कि 'मब कम छोड़ दो;' परंतु १= वं श्लोक की डिप्पणी से देख पड़ेगा, कि इस बात को दिखलाने के लिये ही यह विवेचन किया गया है कि कर्म की बिल-कुल ही त्याग देने की कोई भावर्यकता नहीं है. संन्यास मार्गवाली का दर्म. ्याग सचा ' प्रकर्म ' नहीं हैं; प्रकर्म का मर्म ही कुछ और हैं। (१७) कर्म की गति गद्दन हैं; (श्रतपुद) यह जान लेना चाहिये, कि कर्म क्या है और सममता चाहिये, कि विक्रमें (विपरीत कर्म) क्या है और यह भी ज्ञात कर लेना चाहिये, कि अकर्म (कर्म न करना) पदा है। (१=) कमें में अकर्न और शक्म वेंस्मी विसे देख पड़ना है, वह पुरुष सब महुखों में ज्ञानी फौर वही दुक्त खर्यात् येतादुक्त एवं, समस्त कर्म करनेवाला है। इिनमें और फराले पांच श्लोकों में करने, फरक्म पूर्व विकर्म का खुलासा

किया गया है:इमनें जो कहा कभी रह गई है. यह अंगले असरहतें अध्यास

स बुद्धिमानमञुष्येषु स युक्तः कुस्नकर्मकृत् ॥ १८॥

में कर्मलाग, कर्म और कर्ता के त्रिविध भेद-वर्णन में पूरी कर दी गई है (गी, १८. ४-७: १८. २३-२५; १८. २६-२८) यहाँ सिन्हेप में स्पष्टतापूर्वक यह वतला देना आवश्यक है, कि दोनों स्थलों के कर्म विवेचन से कर्म, अकर्म और विकर्म के सम्बन्ध में गीता के सिद्धान्त क्या है । क्योंकि टीकाकारों ने इस सम्बन्ध में बड़ी गड़बड़ कर दी है। संन्यासमागवालों को सब कर्मों का स्वरूपतः त्याग इष्ट है इसलिये वे गीता के 'अकर्म' पट का अर्थ खींचातानी से अपने मार्ग की ओर लाना चाइते हैं। मीमांसकों को यज्ञ-थाग आदि काम्य कर्म इष्ट हैं, इसलिये उन्हें इनके अतिरिक्त और सभी कर्म 'विकर्म' जैंचते हैं । इसके सिवा मीमांसकों के नित्य नेमित्तिक आदि कर्मभेद भी इसी में आ जाते हैं और फिर इसी में धर्मशास्त्री अपनी ढाई चावल की खिचडी पकाने की इच्छा रखते हैं। सारांश, चारों घोर से ऐसे खीचातानी होने के कारण अन्त में यह जान लेना कठिन हो जाता है, कि गाता 'अकर्म' किसे कहती है, और 'विकर्म' किसे। ऋतएवं पहले से ही इस वात पर ध्यान दिये रहना चाहिये, कि गीता में जिस तात्विक दृष्टि से इस प्रश्न का विचार किया गया है, वह दृष्टि निष्कास कर्म करनेवाले कर्मयोगी की है: काम्य कर्म करनेवाले सीमांसकों की या कर्म . ! छोडनेवाले संन्यासमागियों की नहीं है । गीता की इस दृष्टि को स्वीकार कर लेने पर पहले तो यही कच्चना पड़ता है, कि 'कमैशुन्यता' के अर्थ में 'अकर्म' इस जगत में कहीं भी नहीं रह सकता ग्रयवा कोई भी मनुष्य कभी कर्मशून्य नहीं हो सकता (गी. ३. ५; १८. ११); क्योंकि सोना, बठना-बैठना और जीवित रहना तक किसी से भी छट नहीं जाता। चौर यदि कमैशून्यता होना सम्भव नहीं है तो यह निश्रय करना पडता है, कि अकर्म कहें किसे । इसके | लिये गीता का यह उत्तर है, कि कर्म का सतलब निरी किया न समम कर उससे होनेवाले ग्रुभ-अग्रुभ ब्रादि परिगामों का विचार करके कर्म का कर्मत्व या अकर्मत्व निश्चित करो। यदि सृष्टि के मानी 'ही कर्म हैं, तो मनुप्य जब तक सृष्टि में है, तब तक उससे कर्म नहीं छुटते। ऋतः कर्म और अकर्म का जो विचार करना हो, वह इतनी ही दृष्टि से करना चाहिये, कि मनुष्य को वह कम कहाँ तिक वह करेगा। करने पर भी जो कर्म इसे वह नहीं करता, उसके विषय में कहना चाहिये. कि उसका कर्मत्व अर्थात बन्धकत्व नष्ट हो गया; और यदि किसी े भी कर्म का बन्धकत्व अर्थात् कर्मच इस प्रकार नष्ट हो जाय तो फिर वह कर्म . 'अक्से 'ही हुआ। अक्से का प्रचलित सांसारिक अर्थ कर्मशून्यता ठीक है: परन्तु शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर उसका यहाँ मेल नहीं मिलता । क्योंकि इस देखते हैं, कि जुपचाप बैठना अर्थात कर्म न करना भी कई बार कर्म ही हो जाता है। उदाहरणार्थ, अपने मान्याप को कोई मारता-पीटता हो, तो उसके न रोक कर चुप्पी मारे बैटा रहना, उस समय व्यावहारिक दृष्टि से अकर्म अर्थात

यस्य सर्वे समारंमा काम तंकलपवर्जिताः।

कर्मश्रन्यता हो तो भी, कर्म ही-अधिक क्या कहें, विकर्म-है; ग्रीर कर्म-विपक की दृष्टि से उसका अधास परिग्राम इसें भोगना ही पढेगा । स्रतएव गीता इस कों के में विरोधासास की रीति से यही खबी के साथ कहती है, कि ज्ञानी वहीं है । जिसने जान लिया कि अकर्म में भी (कभी कभी तो भयानक ) कर्म हो जाता े है, और कर्म करके भी वह कर्मविपाक की दृष्टि से मरा सा, अर्थांत चकर्न, होता े है; तथा यही अर्थ अगले श्लोक में भिन्न भिन्न रीतियों से वार्शित है। कर्म के फल का वन्धन न लगने के लिये गीताशास्त्र के चनुसार यही एक सम्रा साधन े है कि निःसङ्ग बुद्धि से अर्थात् फलाशा छोड़ कर निष्काम बुद्धि से कर्म किया जावे ( गीतारहस्य पू. ११० – ११४; २८४ देखो )। स्रतः इस साधन का उपयोग कर निःसङ बुद्धि से जो कर्म किया जाय वही गीता के अनुसार अशस्त-!साल्विक – कर्म है ( शी. १८. ६ ) : और गीता के मत में वहीं सन्वा ः अकर्म ? । है। क्योंकि उसका कर्मत्व, अर्थात कर्म विपाक की क्रिया के अनुसार वन्यकत्व, निकल जाता है। मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं ( ग्रौर 'करते हैं ' पद में चुप-े चाप निठले बेंठे रहने का भी समावेश करना चाहिये ) उनमें से उक्त प्रकार के ¦श्चर्यात् 'सात्त्विक कर्म ', श्चयवा गीता के श्रनुसार श्रकर्म घटा देने से याकी जो कर्म रह जाता हैं उनके दो भाग हो सकते हैं; एक राजस श्रीर इसरा तामस। | इनमें तामस कर्म मोह भारे अज्ञान से चुआ करते हैं इसलिये उन्हें विकर्म कहते हैं-फिर यदि कोई कर्म मोह से छोड़ दिया जाय तो मी वह विकर्म ही है, अकस नहीं (गी. १८.७)। अब रह गये राजस कर्म। ये कर्म पहले े दर्जी के अर्थात सात्विक नहीं हैं अयवा ये वे कर्म भी नहीं हैं, जिन्हें गीता सचसुच ' श्रकमं ' कहती है । गीता इन्हें 'राजस' कर्म कहती हैं; परन्तु यदि कोई चाहे, तो ऐसे राजस कर्मों को केवल 'कर्म ' भी कह सकता है । तात्पर्य, फ़ियात्मक . स्वरूप अथवा कोरे धर्मशास्त्र से कर्म-स्रकर्मका निश्चय नहीं होता; किन्तु कर्म के े बन्धकत्व से यह निश्चय किया जाता है। ाकि कर्म है या ग्रहमें । ग्रप्टायक्रयीता ! संन्यासमार्ग की है, तयापि उसमें भी कहा है—

निवृत्तिरपि सदस्य प्रवृत्तिरुपजायते । प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिफलमागिनी ॥

सर्यात मुखों की निवृत्ति (अयवा हुठ से या मोह के द्वारा कर्म से विमुलता) ही | वास्तव में प्रषृत्ति अर्थात् कर्म है और पिराइत लोगों की प्रवृत्ति (अर्थात् निष्काम - ¦क्मो) से ही निवृत्ति यानी कर्म-त्याग का फल मिलता है (अष्टा. ९००६९) । - ¦गीता के उक्त श्लोक में यही अर्थ विरोधाभासरूपी अलङ्कार की रीति से बड़ी | सुन्दरता से बतलाया गया है। गीता के अकर्म के इस लच्चा को भली माँति | सममें विना, गीता के कर्म-अकर्म के विवेचन का मर्म कभी समम में आने |का नहीं। अब इसी अर्थ को अगले श्लोकों में श्लाधिक व्यक्त करते हैं—] क्रानाग्निद्ग्धकर्माणं तमाहः पंडितं वृधाः ॥ १९॥ त्यक्तवा कर्मफलासंगं नित्यत्रप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभिष्रवृत्तोऽपि नैव किँचित्करोति सः॥ २०॥ निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नीति किल्बियम् ॥ २१ ॥ यहच्छालामसंत्रुधे इंद्रातीतो विमत्सरः।

(१९) ज्ञानी पुरुष उसी को परिखत कहते हैं कि जिसके सभी समारम्भ अर्थात धयोग फल की इच्छा से विराहित होते हैं श्रीर जिसके कमें ज्ञानाप्ति,से मस्म हो जाते हैं।

ि ज्ञान से कर्म भस्म होते हैं, ' इसका अर्थ कर्मों को छोड़ना नहीं हैं' किन्त इस खोंक से प्रगट होता है कि ' फल की इच्छा छोड़ कर कर्म करना; यही अयँ वर्षों लेना चाहिये ( गीतार. पृ. २८५-२८६ देखी ) । इसी प्रकार आगे भगवद्भक्त ं के वर्णन में जो " सर्वारम्भंपरित्यागी "—समस्त घारम्भ या उद्योग छोडनेवाला -- पद आया है ( गी. १२. १६: १४. २५ ) उसके ग्रर्थ का निर्माय भी इससे हो

जाता है अब इसी अर्थ को अधिक स्पष्ट करते हैं—

(२०) कर्मफल की आसिक छोड़ कर जो सदा तृप्त और निराध्रय है (अर्थात् जो पुरुष कर्मफल के साधन की श्राश्रयभूत ऐसी बुद्धि नहीं रखता कि अमुक कार्य की सिद्धि के लिये अमुक काम करता हूँ)-कहुना चाहिये कि-वह कमें करने में निमग्न रहने परं / भी कुछ नहीं करता। (२१) त्राशीः श्रयीत फल की वासना छोडनेवाला, चित्त की नियमन करनेवाला खोर सर्वसङ्ग से मुक्त पुरुप केवल शारीर अर्थात् शरीर या कर्में-द्वियों से ही कर्म करते समय पाप का भागी नहीं होता।

किछ लोग वीसवें श्लोक के निराश्रय शब्द का श्रर्थ ' घर-गृहस्यी न रखने वाला ' ( संन्यासी ) करते हैं; पर वह ठीक नहीं हैं । आश्रय की घर या डेरा कह संकेंगे; परन्तु इस स्थान पर कर्त्ता के स्वयं रहने का ठिकाना विवित्तित नहीं े हैं: अर्थ यह है, कि वह जो कर्म करता है उसका हेतु रूप ठिकाना (आश्रय) कहीं न रहे। यही ऋर्य गीता केई. १ श्लोक में 'अनाश्रितः कर्मफलं' इन शब्दों ेसे स्पष्ट व्यक्त किया गया है और वामन परिहत ने गीता की यथार्थदीपिका नामक 'अपनी मराठी टीका में इसे स्वीकार किया है । ऐसे ही २१ वें श्लोक में ' शरीर ' के सानी सिर्फ शरीर पोपण के लिये भिजाटन आदि कर्म नहीं हैं । आगे पाँचवें अच्याय में ''योगी अर्थात् कर्मयोगी लोग आसाकि अधवा काम्यवृद्धि को मन में रख कर केवल इन्द्रियों से कर्म किया करते हैं " (५.११) ऐसा जो वर्णान ेहै, इसके समानार्थक ही ''केवल शारीरं कर्म " इन पदों को सच्चा अर्थ हैं। इन्द्रियों कर्म करती हैं; पर बुद्धि सम रहने के कारण उन कर्मी का पाप पुराय ं कर्त्ता को नहीं लगता।

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवद्धयते ॥ २२ ॥ गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रावर्त्वायते ॥ २३ ॥

(२२) यदच्छा से जो प्राप्त हो जाय उसमें सन्तुष्ट, ( ह्वपंशोक मादि ) द्वन्द्वीं से सुक्त निर्मत्सर, और (कर्म की) सिद्धि या श्रासिद्धि को एक सा ही माननेवाला पुरुष (कर्म) करके मी ( टनके पापं-पुराय से ) बद्ध नहीं. होता । (२३) भ्रासङ्गरहित, (राग-द्वेष से) सुक्त, (साम्यदुद्धिरूप) ज्ञान में स्थिर चित्तवाले और (केवल) यज्ञ ही के लिये (कर्म) करनेवाले पुरुष के समग्र कर्म. विलीन हो जाते हैं !

्री तीसरे श्रध्याय (३.६) में जो यह माव है, कि मीमांसकों के मत में यज्ञ के लिये किये चए कर्म बन्धक नहीं होते और आसक्ति छोड कर करने से वे ही कमें स्वर्गप्रद न होकर मोत्तप्रद होते हैं, वही इस श्लोक में बतलाया भग्या है। "समग्र विलीन हो जाते हैं" में 'समग्र' पद महस्व का है । मीमां-¦सक लोग स्वर्गपुल को ही परमसाध्य मानते हैं और उनकी दृष्टि से स्वर्ग<u>स</u>ख को प्राप्त कर देनेवाले कर्म बन्धक नहीं होते । परनत गीता की दृष्टि स्वर्ग से परे-अर्थात मोल पर है और इस दृष्टिसे स्वर्गप्रद कर्म भी बन्धक ही होते हैं। अत-एवं कहा है, कि यज्ञार्थ कर्म भी अनासक बुद्धि से करने पर 'समय' लय पाते हैं अर्थात् स्वर्गप्रद न होकर मोचपद हो जाते हैं। तथापि इस अध्याय में यज्ञ-प्रकर्गा के प्रतिपादन में और तीसरे सध्यायवाले यज्ञ-प्रकर्गा के प्रतिपादन में एक वडा भारी मेद है। तीसरे अध्याय में कहा है, कि श्रीत स्मार्त अनादि यज्ञ-चक्र को स्थिर रखना चाहिये। परन्तु श्रवः मगवानु कहते हैं, कि यक्त का इतना ही संक्चित अर्थ न समम्हों कि देवता के उद्देश से अप्नि में तिल चावल या प्या का चुनन कर दिया जाने अथना चातुर्व गुर्थ के कर्म स्वधर्म के अनुसार काम्य बुद्धि से किये जावें । अभि में आहति छोड़ते समय अन्त में 'इदं न मम'-यह मेरा नहीं-इन शब्दों का उचारण किया जाता है; इनमें स्वार्थ-त्यागरूप निर्मतस्य का | जो तस्व है, नही यज्ञ में प्रधान भाग है। इस रीति से. "न मम" कह कर खर्याव ममता युक्त बुद्धि छोड़ कर, ब्रह्मार्पगुपूर्वक जीवन के समस्त व्यवहार करना भी एक बढ़ा यज्ञ या होम ही हो जाता है; इस यज्ञ से देवाधिदेव परमेश्वर अथवा हहा का यजन हुन्ना करता है। सारांश, मीमांसकों के दुन्ययज्ञसम्बन्धी जो सिद्धांत हैं, वे इस बड़े यज्ञ के लिये भी उपयुक्त होते हैं; भौर लोकसंग्रह के निमित्त जगत् के जासकि विरहित कर्म करनेवाला पुरुष कर्म के 'समग्र' फल से मुक्त होता हुआ अन्त में मोक्ष पाता है। (गीतार, पृ. ३४४—३४७ देखों) । इस ब्रह्मार्पण-क्पी बड़े यज्ञ का ही वर्णन पहले इस श्लोक में किया गया है और फिर इसकी श्चिपेद्या कर्म योग्यता के अनेक लाजांग्रिक यज्ञों का स्वरूप बतलाया गया है: एवं-तितीसंवें श्लोक में समग्र प्रकरण का उपसंहार, कर कहा गया है कि ऐसा 'ज्ञान, 'यज्ञ ही सब में श्रेष्ठ है।'

\$\$ ब्रह्मार्थणं ब्रह्म हिषेब्र्झायी ब्रह्मणा हुनम् ।
ब्रह्मेव तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्भसमाधिना ॥ २४ ॥
देवमेवापरे यत्रं योगनः पर्युपासते ।
ब्रह्मायावपरे यत्रं योगेनवोपजुद्धाते ॥ २५ ॥
श्रोत्रादीनीद्वियाण्यन्य संयमाद्विपु जुद्धति ।
'घाव्यादीनीद्वियाण्यन्य संदियाद्विपु जुद्धति ॥ २६ ॥
सर्वाणीद्वियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।

(२४) अपेगा श्रयचा हवन करने की क्रिया बहा है, हवि अर्थात अपेगा करने का द्रव्य बहा है, बहााग्नि में बहा ने हवन किया है—( इस प्रकार ) जिसकी बुद्धि में (समी) कमें ब्रह्ममय हैं, उसकी ब्रह्म ही मिलता है।

[शाहर भाष्य में ' अपीग ' शब्द का अर्थ 'अपीग् ' करने का साधन अयीत अध्यमनी इत्यादि' हैं; परन्तु यह ज़रा कितन है। इसकी अपेदा, अपीग् = अपीग् | करने की या हवन करने की क्रिया, यह अर्थ अधिक सरल है। यह ब्रह्मापैग्गपूर्वक | अर्थात् निष्काम बुद्धि से यज्ञ करनेवालों का वर्गान हुआ। अब देवता के उद्देश से | अर्थात् काम्य बुद्धि से किये हुए यज्ञ का स्वरूप वतलाते हैं—] (२४) कोई कोई (कर्म-)योगी (ब्रह्मबुद्धि के, बदले) देवता आदि के उद्देश से यज्ञ

किया करते हैं: ग्रीर कोई महााप्ति में यह से ही यह का यजन करने हैं।

पुरुषमक्त में विराद् रूपी यज्ञ-पुरुष के, देवताओं द्वारा, यजन श्लोने का जो वर्णन है-"यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः" (ऋ. १०.६०. १६) उसी को लच्य कर इस श्लोक का उत्तरार्ध कहा गया है। 'यज्ञं यज्ञेनोप ब्रह्नति' ये पद ऋग्वेट के 'यहोन यज्ञमयजन्त' से समानार्थक ही देख पड़ता है । प्रगट है कि इस यज्ञ में, जो सृष्टि के आरम्भ में हुआ था, जिस विराटक्षी प्रमु का इवन किया गया या, वह पशु, और जिस देवता का यजन किया गया या वह देवता, ये दोना ब्रह्मस्वरूपी होंगे । सारांश, चांबीसर्वे श्लोक का: यह वर्णान ही तत्त्वराष्टि से ठीक है, कि सृष्टि के सब पदार्थों में सदेव ही बहा भरा हुआ है, इस कारण इच्छा-रहित बुद्धि से सब व्यवहार करते करते बहा से ही सदा बहा का यजन होता रहता है, केवल बुद्धि वैसी होनी चाहियं। पुरुषमुक्त को लद्य कर गीता में यही एक श्लोक नहीं है, प्रत्युत आगे दसवें अध्याय ( १०.४२ ) में भी इस मृतः के श्रनुसार वर्गान है। देवता के उद्देश से किये हुए यह का वर्गन ही जुका; अब अभि, इवि इत्यादि शब्दों के लाजियाक अर्थ लेकर बतलाते हैं, कि प्राणायाम आदि पातंजल-योग की किया अथवा तपश्चरगा भी एक प्रकार का यज्ञ होता है-] (२६) छोर कोई श्रोत्र बादि (कान, बाँख बादि) इंदियों का संयमरूप बारि में होम करते हैं और कुछ लोग इंदियरूम अग्नि में (इन्द्रियों के ) शब्द आदि विपर्यों का इवन करते हैं। (२७) ग्रौर कुछ लोग इन्द्रियों तथा प्रागों के मध

#### भारमसंयमयोगाय्रौ जुद्दति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ इत्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।

कर्मों को अर्थात व्यापारों को ज्ञान से अज्वलित आत्मसंयमरूपी योग की भान्नि मं इवन किया करते हैं।

[इन श्लोकों में दो-तीन प्रकार के लाजाियक यज्ञां का वर्गान है; जैसे (१) इन्ट्रियों का संस्थान करना अर्थात उनको योग्य सर्यादा के भीतर अपने अपने न्यवद्वार करने देना; (२) इन्ट्रियों के विषय प्रार्थात उपमोग के पदार्थ सर्वथा होंड कर इन्ट्रियों को विलक्षल भार ढालना; (३) म केवल इन्ट्रियों के न्यापार को, प्रत्यत प्राणीं के भी व्यापार को चन्द्र कर पूरी समाधि लगा काके केवल भारमानन्द्र में भी मग्न रहना । अब इन्हें यज्ञ की उपमा दी जाय ती, पहले मेद में इन्द्रियों को मर्यादित करने की किया (संयमन) भाग्नि हुई स्यांकि दशन्त से यह कहा जा सकता है कि इस मर्यादा के मीतर जो कुछ त्रा जाय, इसका टसमें ४वन शो गया। इसी प्रकार इसरे भेद में साजात इन्द्रियाँ शोम द्रव्य हैं और तीमरे भेद में इन्द्रियों एवं प्रागा दोनों मिल कर होम करने के दस्य हो जाते हैं और भारमसंयमन आग है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे हैं, जो निरा प्राशायाम ही किया करते हैं; उनका वर्णन उन्तीसवें श्लोक में है। 'यज़ ' शब्द के मूल धर्य द्रव्यात्मक यज्ञ को लज्जागा से विस्तृत और व्यापक कर तप, संन्यास, समाधि एवं प्राणायाम प्रमृति भगवत्प्राप्ति के सब प्रकार के साधनों का एक 'यज 'शिषेक में ही समावेश कर दिया गया है। भगवद्गीता की यह इत्यना कुछ अपूर्व नहीं है। मनुस्पृति के चौये अध्याय में गृहस्याश्रम के वर्णन के सिलसिले में पहले यह बतलाया गया है, कि ऋषि यज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और पितृयज्ञ-इन स्मार्त पद्ममद्वायज्ञां को कोई गृहस्य न छोडे: कौर फिर कहा है, कि इनके बदले कोई कोई "इन्द्रियों में वागी का हवन कर, चाग्री में प्राप्त का इवन करके, भन्त में ज्ञानयज्ञ से भी परमेश्वर का यजन {करते हैं " (मनु. ४. २१---२४) । इतिहास की दृष्टि से देखें, तो विदित होता है, कि इन्द्र-वरुगा प्रमृति देवताओं के उद्देश से जो द्रश्यमय यज्ञ श्रीत अन्धों में कहे गये हैं टनका प्रचार धीरे धीरे घटता गया: और जब पातञ्जल-योग से. 'संन्यास से ऋयवा ऋाष्यात्मिक ज्ञान से परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के सार्ग ¦ अधिक-अधिक प्रचलित होने लगे तव, 'यज्ञ 'हा शब्द का अर्थ विस्तृत कर <sup>¦ उसी</sup> में मोक्त के समग्र डपायों का सक्ताता से समावेश करने का श्रारम्भ हुआ होगा। इसका मर्म यही है, कि पहले जो शब्द धर्म की दृष्टि से प्रचलित हो | गये थे, उन्हीं का उपयोग ऋगले धर्ममार्ग के लिये भी किया जावे। कुछ भी हो: मनुस्रुति के विवेचन से यह यह स्पष्ट हो जाता है, कि गीता के पहले, या ¦श्रन्ततः उस काल में, उक्त कन्पना सर्वमान्य हो चुकी यी । ] (२८) इस प्रकार तीन्गा वत का आचरगा करनेवाले यति आर्यान संयमी पुरुष

स्वाध्यायक्षानयक्षास्य यतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥ अपाने जुद्धति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे। प्राणापानगती स्वृध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ अपरे नियताहाराः प्राणान्याणेषु जुद्धति । सर्वेऽप्येते यक्षविदो यक्षक्षापितकरुमपाः ॥ ३० ॥

कोई मन्यरूप, कोई तपरूप, कोई योगरूप, कोई स्वाच्याय त्रयोत नित्य स्वकर्मानु ष्ठानरूप, कोर कोई ज्ञानरूप यज्ञ किया करते हैं। (२६) प्रायायाम में तत्पर हो कर प्राया और ऋपान की गति को रोक करके, कोई प्रायाचायु का ऋपान में ( इवन किया करते हैं) और कोई ऋपानवायु का प्राया में हवन किया करते हैं।

िइस श्लोक का तात्पर्य यह है, कि पातञ्जल-योग के अनुसार प्राणायाम करना भी एक यज्ञ ही है। यह पातअल-योग रूप यज्ञ उन्तीसँब श्लोक में बत-लाया गया है, अतः अठाईसचें श्लोक के " योगरूप यज्ञ "पट का अर्थ कर्म-योगरूपी यज्ञ करना चाहिय । प्रामायाम शब्द के प्रामा शब्द से श्वास और उच्छवास, दोनों कियाएँ प्रगट होती हैं: परन्तु जब प्राग्त और अपान का मेद करना होता है तब, प्राण = वाहर जानेवाली अर्थात् उच्छवास बाय, और अपान = भीतर त्रानेवाली श्वास, यह ऋर्य लिया जाता है (वेस्. शांमा. २. ४. १२; श्रीर छान्दोग्य शांभा. १.३.३)। ध्यान रहे, कि प्राण और श्रपान के ये अर्थ प्रचलित अर्थ से भिन्न हैं। इस अर्थ से अपान में, अर्थाद भीतर खींची हुई श्वास में, प्राया का-उच्छ्वास का-होम करने से पूरक नाम का प्रायायाम होता हैं; और इसके विपरीत प्रांगा में अपान का होम करने से रेचक प्रागायाम होता है। प्राया और घ्रपान दोनों के ही निरोध से वही प्रायायाम कुम्मक हो जाता है। श्रव इनके सिवा व्यान, उदान श्रोर समान ये तीनों वच रहे। इनमें से व्यान प्रात्य और अपान के सन्धिस्यलों में रहता है जो धनुप खोंचने, बज़न उठाने श्रादि दम खींच कर या आधी श्रास छोड करके शक्ति के काम करते समय व्यक्त होता है ( छां. १. ३. ५ )। मरगा-समय में निकल जानेवाली वायु को उदान कहते हैं ( प्रश्न. ३. ६), और सारे शरीर में सब स्थानों पर एक सा अन्नरस परुँचानेवाली वायु को समान कहते हैं (प्रश्न. ३. ५)। इस प्रकार वेदान्तशास्त्र 🙀 इन शब्दों के सामान्य अर्थ दिये गये हैं; परन्तु कुछ स्वलों पर इसकी अपेना निराने अर्थ अभिप्रेत होते हैं। ब्दाहरणार्थ, महाभारत (वनपर्व) के | २१२ वं श्रष्याय में प्रागा कादि वायु के निराले ही लक्तगा हैं, उसमें प्रागा का ऋर्थ मस्तक की वायु और भ्रपान का अर्थ नीचे सरकनेवाली वायु है (प्रस.३.५. ब्रीर मेच्यु. २. ६)। उपर के स्रोक में जो वर्षान है, उसका यह ब्रयं है, कि इनमें से जिस वायु का निरोध करते हैं, उसका अन्य वायु में होम होता है। (३०--३१) और कुछ लोग भाद्दार को नियमित कर, प्राग्तों में प्राण्ता का ही होम किया करते हैं। ये सभी लोग सनातन ब्रह्म में जा मिलते हैं कि जो यज्ञ के जानने

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् । नायं लोकोऽस्त्ययबस्य कुतोऽन्यःकुरुसत्तम ॥ ३१ ॥

वाले हैं, जिनके पाप यज्ञ से चींगा हो गये हैं (और जो) अमृत का (श्रयांत यज्ञ से बचे हुए का ) उपमोग करनेवाले हैं यज्ञ न करनेवाले को (जय) इस लोक में सफलता नहीं होती, (तय) फिर हे क़रुश्रेष्ट!( उसे ) परलोक कहाँ से ( मिलेगा )? सारांश, यज्ञ करना यदापि वेद की आज्ञा के अनुसार सनुष्य का कर्तन्य है, तो भी यह यज् एक ही प्रकार का नहीं होता! प्राणायाम करो,तप करो. वेद का अध्यय करो, अप्तिष्टोम करो, पशु-यज्ञ करो, तिल-चावल अथवा घी का इवन करो,पूजा-पाठ करो या नैवेद्य-वैश्वदेव श्वादि पाँच गृहयज्ञ करो; फलासांक के ह्नद्र जाने पर ये सब प्यापक अर्थ में यज्ञ ही हैं:और फिर यज्ञ-शेप भक्तगा के विषय में मीमांसकों के जो सिद्धान्त हैं, वे सब इनमें से प्रत्येक यज्ञ के लिये विष्युक्त हो जाते हैं; इनमें से पहला नियम यह है कि "यह के भर्य किया रुम्रा कर्म यन्थक नहीं होता " भ्रोर इसका वर्णन तेईसवें श्लोक में े हो चुका है (गी.३.६पर टिप्पग्री देखें) । श्रव दूसरा नियम यह है, कि प्रत्येक र गुहरूय पद्मसहायज्ञ कर ऋतिथि ऋादि के मोजन कर चुकने पर फिर अपनी पती सहित मोजन करे: और इस प्रकार वर्तने से गृहस्याश्रम सफल होकर सद्गति देता है। "विघसं भुक्तश्रेषं तु यज्ञशेषमयामृतम् " (मतु.३.२८४)—म्रातियि वर्गरह के भोजन कर चुकने पर जो बचे उसे 'विघस' और यज्ञ करने से जो शेष रहे, उसे 'अमृत' कहते हैं; इस प्रकार व्याख्या करके मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों में मी कहा है कि पत्येक गृहस्य को नित्य विघसाशी कौर श्रमताशी होना चाहिय (गी.३.१३ क्रीर गीतारहस्य ए. १६१ देखो)। स्रव मंगवान् कहते हैं, कि सामान्य गृहयज्ञ को उपयुक्त होनेवाला यह सिद्धान्त ही सव प्रकार के उक्त यहां को उपयोगी होता है। यह के अर्थ किया हुआ कोई भी कर्म वन्धक नहीं होता, यही नहीं बल्कि उन कर्मी में से अविशय काम यदि अपने निजी विषयोग में का जावें, तो भी वे बन्धक नहीं होते (देखें। गीतार. पृ. ३८४)। '' विना यज्ञ के इन्हलोक भी सिद्ध नहीं होता" यह वाक्य मार्मिक भीर महत्त्व का है। इसका प्रार्य इसना भी नहीं है, कि यझ के बिना पानी नहीं बर-सता और पानी के न वरसने से इस लोक की गुज़र नहीं होती; किन्तु ' यज्ञ ' शुट्द का न्यापक क्रये लोकर, इस सामाजिक तत्त्व का भी इसमें पर्याय से समा-वेश हुआ है कि देख अपनी प्यारी वार्तों छोडे बिना न तो सब को एक सी सुविधा मिल सकती है, और न जगत् के व्यवहार ही चल सकते हैं। बदाहर-'गार्थ,-पश्चिमी समाजशास्त्र-अगोता जो यह सिद्धान्त वतलाते हैं, कि अपनी सकती, वही इस तत्त्व का एक उदाहरणा है। और, यदि गीता की परिभाषा से ¦इसी अर्थ को कहना हो, तो इस स्पन्न पर ऐसी यज्ञप्रधान भाषा का ही प्रयोग

पवं बहुविधा यहा वितता ब्रह्मणो मुखे। कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं झात्वा विमोध्यसे॥ ३२॥ श्रयान्द्रव्यमयाद्यझान्यझः परंतप। सर्वे कर्माविलं पार्य झाने परिसमाध्यत॥ ३३॥

करना पड़ेगा, कि " जब तक प्रत्येक समुष्य अपनी खतन्त्रता के दुख अंग का भी यज्ञ न करे, तब तक इस लोक के व्यवहार चल नहीं सकते"। इस प्रकार के व्यापक और दिस्तृत अर्थ से जब बहु निश्चल ही चुका कि यज्ञ ही सारी समाजरचना का आधार हैं; तब कहना नहीं होगा कि, केवल कर्तव्य की दृष्टि से 'यज्ञ' करना जय तक प्रत्येक सनुष्य न सीखेगा, तब तक समाज की व्यवस्था ठीक न रहेगी।

(३२) इस प्रकार माँति माँति के यज्ञ ब्रह्म के (क्षी) मुख में जारी हैं। यह जानी कि, वे सब कमें से निष्पन्न होते हैं। यह ज्ञान हो जाने से 7 मुक्त हो जाया।।

्रिज्योतिष्टोम आदि द्रव्यमय श्रीतयज्ञ अप्नि म चुनन करके किय जाते हूँ आरे शाख में कहा है, कि देवताओं का मुख आप्नि हैं; इस कारण ये यज्ञ उन देवताओं को मिल जाते हैं। परन्तु यदि कोई शक्षा करें, कि देवताओं के मुख- श्रीमि—में उक्त लाज्ञिणिक यज्ञ नहीं होते,अत्राहन लाज्ञिणिक यज्ञां सेश्रेय-प्राप्ति होगी कैसे; तो उसे दूर करने के लिये कहा है, कि ये यज्ञ साज्ञात ब्रह्म के ही मुख में होते हैं। दूसरें चरण का मावार्य यह है, कि जिम पुरूप ने यज्ञितिष्ठ के दूस स्थापक स्वरूप को—केबल मीमांसकी के संकृषित अर्थ को ही नहीं—जान लिया, उसकी दुद्धि संकृष्टित नहीं-रहती,किन्तु वह ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने का अधिकारी हो जाता है अब वतलाते हैं,कि इन सवयज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कीन हैं—] (३३) हे परन्तप! इच्यमय यज्ञ की अपेदा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ हैं। क्योंकि हे पार्य! सब प्रकार के समस्त कर्मों का पर्यवसान ज्ञान में होता हैं।

ि [गीता में ' ज्ञानयज्ञ ' शब्द दो चार कारों मी काया है ( गी. ६- १६ | श्रीर १८.७० )। हम जो द्रव्यसय यज्ञ करते हैं; वह परनेश्वर की प्राप्ति के लिये | किया करते हैं। परन्तु परमेश्वर की प्राप्ति उसके स्वरूप का ज्ञान हुए विना नहीं | होती। अत्रव्य परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर, उस ज्ञान के मनुतार | आचरणा करके परमेश्वर की प्राप्ति कर लेंने के इस मार्ग या साधन को 'ज्ञानयज्ञ' | कहते हैं। यह यज्ञ मानस और बुद्धिसाच्य हैं, अतः द्रव्यमय यज्ञ की अपेचा | इसकी योग्यता अधिक समस्ती जाती हैं। मोज्ञशास्त्र में ज्ञानयज्ञ का यह ज्ञान | ही मुख्य है कीर इसी ज्ञान से संय कमों का चय हो जाता है। इन्ह भी हो। गिता का यह स्थिर सिद्धान्त हैं, कि अन्त में परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिये | श्विना ज्ञान के मोज्ञ नहीं मिलता। तयापि '' कमें का पर्यवसान ज्ञान में होता | है " इस वचन का यह अर्थ नहीं हैं, कि ज्ञान के पश्चात् कमों को छोड़ देना | चाहिये —यह बात गीतारहस्य के दसर्व क्रीर म्यारहर्वे प्रकरणा में विनारपूर्वक

शिवद्विद्ध प्रणिपातेन परिप्रश्लेन सेवया ।
उपदेश्यन्ति ते झानं झानिनस्तत्त्वद्विद्यानः ॥ ३४ ॥
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेषं यास्यसि पांडव ।
येन भूतान्यशेषण दृश्यस्यात्मन्यथो मिय ॥ ३५ ॥
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।
सर्वेद्यानप्रवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥
यथैथांसि समिद्योऽग्निर्मस्मसात्कुरतेऽर्जुन ।
यञ्जाग्निः सर्वकर्माणि मस्मसात्कुरते तथा ॥ ३७ ॥

श्व हि क्रानेन सहशं पविश्वमिह विद्यते ।

¦प्रतिपादन की गई है। अपने िलये नहीं, तो लोकसंप्रह के निमित्त कर्तव्य ¦समम्म कर सभी कर्म करना ही चाहिये; और जबकि वे ज्ञान एवं समदुद्धि से ¦कियं जाते हैं, तब उनके पाप-पुराय की वाधा कर्ता को नहीं होती (देखों आगे ¦३७वाँ स्ठोक) और यह ज्ञानयज्ञ मोज्ञपद होता है। अतः गीता का सब लोगों |को यही उपदेश है, कि यज्ञ करों, किन्तु उन्हें ज्ञानपूर्वक निष्काम बुद्धि से करों। ]

(३४) घ्यान में रख, कि अग्रिपात से, जब करने से और सेवा से तत्ववेता ज्ञानी पुरुप तुमेत उस ज्ञान का उपवेश करेंगे; (३५) जिस ज्ञान को पाकर हे पागुढव! फिर तुम्ते ऐसा मोह नहीं होगा और जिस ज्ञान के योग से समस्त प्राग्नियों को तू अपने में और मुक्त में भी देखेगा।

[सव प्राणियों को घपने में चौर घपने को सब प्राणियों में देखने का, समस्त प्राणिमात्र में एकता का जो ज्ञान कागे विणित है (गी. ई. २६), उसी का यहाँ विछे किया गया है। मूल में आत्मा और भगवान दोनों एक रूप हैं, अत्व एवं आत्मा में सब प्राणियों का समावेश होता है; धर्याद मगवान में भी देनका समावेश होकर घातमा (में), अन्य प्राणी और भगवान यह विविध में से नष्ट हो जाता है। इसी लिये मागवतपुराण में भगवदक्तों का लक्षण देते हुए कहा है, "सब प्राणियों को भगवान में और अपने में जो देखता है, उसे उत्तम मागवत कहना चाहिये" (माग. १९. २. ४५)। इस महत्त्व के नीति-तत्त्व का अधिक खुलासा गीतारहस्य के वारहवें प्रकरण (प्र. ३०६-२६७) में आर भक्ति-दृष्टि से तरहवें प्रकरण (प्र. ३०६-२६७) में आर भक्ति-दृष्टि से तरहवें प्रकरण (प्र. ३०६-२६७) में किया गया है।] (३६) सब पापियों से यदि अधिक पाप करनेवाला हो, तो मी (वस) ज्ञान-नोका से ही सूर्सव पापों को पार कर गावेगा। (३७) जिस प्रकार प्रवित्ति की तुई अप्नि (सब) ईधन को मस्म कर डालती है, उसी प्रकार हे अर्जुन! (यह) ज्ञानरूप अप्नि सब कर्मों को (ग्रास्वरुप वन्धनों को) जला डालती है।

¦्र [ज्ञान की महत्ता बतला दी। अय वतलातें हैं, कि इस ज्ञान की प्राप्ति किन ¦खायों से होती है— ]

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विदति ॥ ३८॥ श्रद्धावां हमते ज्ञानं तत्परः संयतें द्वियः। ब्रानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणधिगच्छति ॥ ३९ ॥ अब्रश्चाश्रहधानश्च संशयात्मा विनद्यति । नायं लोकोऽस्ति न परो न परो न ससं संशयात्मनः॥४०॥ §§ योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसांछित्रसंशयम् । अत्मवन्तं न कर्माणि निवध्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ तस्माद्द्रानसंभूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः।

(३८) इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र सचमच श्रीर कुछ मी नहीं है। काल पा कर उस ज्ञान को वह पुरुष आप ही अपने में प्राप्त कर लेता है, जिसका योग श्रर्थात् कर्मयोग सिद्ध हो गया है।

[ ३७ वें श्लोक में 'कर्मों 'का क्रये ' कर्म का बन्धन 'है (ंगी. ४ १६ देखों )। अपनी बुद्धि से आरम्भ किये हुए निप्काम कर्मी के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, ज्ञान की प्राप्ति का सुख्य या बुद्धिगम्य मार्ग है। परन्तु जो स्वयं इस प्रकार भगपनी बुद्धि से ज्ञान को प्राप्त न कर सके, उसके लिये अब अद्धा का वृत्तरा ्रभागे वतलाते हैं--}

(६८) जो श्रद्धावान् पुरुष इन्दियसंयम करके उसी के पीछे पड़ा रहे, उसे ( भी ) यह ज्ञान मिल जाता है; और ज्ञान प्राप्त हो जाने से तुरन्त ही उसे परम शान्ति प्राप्त होती है।

[ सारांश, बुद्धि से जो ज्ञान और शान्ति प्राप्त होगी, वहीं श्रद्धा से भी

¦मिलती है ( देखों गी. १३. २५ )।]

(४०) परन्तु जिसे न स्वयं ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, उस संशयप्रस्त मनुष्य का नाश हो जाता है। संशयप्रस्त को न यह लोक है (धौर) न परलोक, एवं सुख भी नहीं है।

[ ज्ञानप्राप्ति के ये दो मार्ग बतला चुके, एक बुद्धि का भीर दूसरा श्रदा का । सब ज्ञान और कर्मयौग का प्रयक् उपयोग दिखला कर समस्त विषय का

¦डएसंद्वार करते हैं—ी

(४१) हे धनअर्थ ! उस ग्रात्मज्ञानी पुरुष को कर्म वद नहीं कर सकते कि जिसने (कर्म-)योग के आश्रय से कर्म अर्थात् कर्मबन्धन त्याग दिये हैं और ज्ञान से जिसके ( सब ) सन्देष्ट दूर हो गये हैं। (४२) इसलिये अपने हृदय में अज्ञान से जल्पन हुए इस संशय को ज्ञानरूप तलवार से काट कर, ( कर्म)योग का आव्रय कर। (भारे) हे भारत! (शुद्ध के लिये) खड़ा हो!

[ई्यावास्य उपनिपद में 'विद्या 'और 'अविद्या'का पृथक् उपयोग दिखला कर जिस प्रकार दोनों को विना छोड़े ही आचरण करने के लिये कहा

छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ इति श्रीमञ्ज्यदर्शतासु उपनिषस्य त्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवरि ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्योष्यायः ॥ ४ ॥

| गयां हैं ( इ.श. १६; गोतार. ए. ३५६ देखो ); उसी प्रकार गीता के इन दो श्लोकों में ज्ञान खोर (कर्म-) योग का प्रयक् उपयोग दिखला कर उनके खयांत ज्ञान | भीर योग के समुख्यय से ची कर्म करने के विषय में अर्जुन को उपदेश दिया गया | चि इन दोनों का एयक्-एयक् उपयोग यह है, कि निष्काम बुद्धियोग के द्वारा | कर्म करने पर उनके यन्धन दृद जाते हैं और ये मोज के लिये प्रतिबन्धक नहीं | होते एवं ज्ञान से मन का सन्देह दूर होकर मोज, मिलता है। खतः आन्तिम | उपदेश यह है, कि अकेले कर्म या अकेले ज्ञान को स्वीकार न करो, किन्तु ज्ञान- | कर्म-समुख्यात्मक कर्मयोग का भाष्ट्रय करके युद्ध करो। अर्जुन को योग का माध्रय | करके युद्ध के लिये खड़ा रहना या, इस कारणा गीतारहस्य के एए ५० में दिख- | ज्ञान को याग का यह मेल ही " ज्ञानयोगन्यविध्यतिः" पद से देवी सम्पत्ति के | ज्ञाग का यह मेल ही " ज्ञानयोगन्यविध्यतिः" पद से देवी सम्पत्ति के | ज्ञाग ( गी. १६. ६ ) में फिर वतलाया गया है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए अर्थान् कहे हुए उपनिपद में, श्रहाविद्या न्तर्गत योग - अर्थात् कर्मयोग - ज्ञास्त्रविपयक, श्रीकृणा और अर्जुन के संवाद में, ज्ञान-कर्म-संन्यासयोग नामक चीया प्राच्याय समाप्त हुआ।

्र ्िध्यान रहे, कि ' झान कर्म-संन्याम ' पद में ' संन्यास ' शब्द का धर्य | स्वरूपतः 'कर्मत्याग' नहीं ई: किन्तु निष्कामवुद्धि से परमेश्वर में कर्म का संन्यास | अर्थात् 'अर्पण् करना ' अर्थे हैं। और आगे अठारहवें अध्याय के आरम्भ में | उसी का सुलासा किया गया हैं। ]

#### पाँचवाँ अध्याय ।

[ चाँये अध्याय के सिद्धान्त पर संन्यासमार्गवालों की जो शक्का हो सकती है, उस ही अर्जुन के मुख से, प्रश्ररूप से, कहला कर इस अध्याय में मगवान् ने उसका राष्ट्र उत्तर दे दिया है। यदि समस्त कमों का प्रयंवसान ज्ञान हैं (४. ३३), यदि ज्ञान से ही सम्पूर्ण कमें भरम हो जाते हैं (४. ३७), जोर यदि इन्यमय यज्ञ की अपेता ज्ञानयज्ञ ही श्रेष्ठ हैं (४. ३३); तो दूसरे ही अध्याय में यह कह कर, कि "धम्यं युद्ध करना ही ज्ञात्रिय को श्रेयस्कर है" (२. ३३) चौंये अध्याय के उपसंहार में यह बात क्यों कहीं गई कि " छतापुत्व तू कमीयोग का आश्रय कर युद्ध पञ्चमोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच।

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसासि । यच्ह्रेय एतयोरकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच ।

संन्यासः कर्भयोगश्च निःश्रेयसकराहर्भा ।

के लिये उठ, ज़दा हो" (४. ४२) ? इस प्रश्नका गीता यह उत्तर देती है, कि समस्त सन्देहों को दूर कर मोदा-प्राप्ति के लिये ज्ञान की आवश्यकता है; और यदि मोद्र के लिये कमें आवश्यक न हों, तो भी कभी न छूटने के कारण वे लोकपंत्रहार्ष आवश्यक हैं; इस प्रकार ज्ञान और कमें, दोनों के ही समुख्य की निय अपेन्ना है; (४. ४१) । परन्तु इस पर भी शृक्षा होती है, कि यदि कमेयोग और सांख्यदोनों ही मार्ग-शास्त में विदित हैं तो इनमें से अपनी इच्छा के भनुसार सांख्यमार्ग के स्वीकार कर कमीं का त्याग करने में हानि ही क्या है? अर्थात् इसका पूरा निर्मृय हो जाना चाहिये कि इन दोनों मार्गों में श्रेष्ट कीन सा है। और अर्जुन के मन में यही शक्ता हुई है। उसने तीसरे अध्याय के आरम्भ में जैसाप्रश्न किया या, वैसा ही अब भी वह पूछता है, कि— ]

(१) अर्जुन ने कहां - हे कृप्ण ! (तुम) एक बार संन्यास को और दूसरी बार कमों के योग को (अर्थातें कर्म करते रहने के मार्ग को ही) उत्तम बतलाते हो-अब निश्चय कर सुभे एक ही (मार्ग) बतलाओ, कि जो इन होनों में सबमुख ही श्रेय अर्थात् अधिक प्रशस्त हो । (२) श्रीभगवान् ने कहा - कर्मसन्यास और कर्म श्रोग होनों निष्ठाएँ या मार्ग निःश्रेयस्कर अर्थान् मोन्न प्राप्त करा देनेवाले हैं; परन्तु (अर्थान् मोन्न की दृष्टि से होनों की योग्यता समान होने पर मी) इन होनों में

कर्मसंन्यास की भ्रपेता कर्मयोग की योग्यता विशेष हैं।

िरक्त प्रश्न और उत्तर दोनों निःसन्दिग्ध और स्तर हैं। ज्याकाण की हरि से पहले श्लोक के ' श्रेय ' शब्द का अर्थ अधिक प्रश्नस्त या बहुत अच्छा है, दो मांगों के तारतम्य-भावविषयक अर्जुन के प्रश्न का ही यह उत्तर है कि 'कर्मयोगों विशिष्यते ' – कर्मयोग की योग्यंता विशेष है। तथापि यह सिद्धान्त सांख्यमार्ग को हर नहीं हैं, वयोंकि उसका कथन है कि ज्ञान के पश्चात सब कर्मों का स्वस्थतः संन्यास ही करना चाहिये; इसकारण इन स्पष्ट अर्थवाले प्रश्नोतरों की च्यर्च खींचातानी करने पर भी निवाह न चर्च खींचातानी कुछ लोगों ने की है। जब यह खींचातानी करने पर भी निवाह न दुआ तब, उन, लोगों ने यह तुर्रो लगा कर किसी प्रकार अपना समाधान कर लिया कि ' विशिष्यते ' ( योग्यता या विशेषता ) पद से भगवान ने कर्मयोग की अर्थ- वादात्सक अर्थात कोरी स्तृति कर दो हैं – असल में भगवान के ठीक अभिप्राय

### वयोस्तु कर्मसंन्यासारकर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ । §§ हेयः स नित्यसंन्यासो यो न द्वेष्टि न कांक्षंति ।

¦ वैसा नहीं है ! यदि भगवान् का यह मैंत होता,कि ज्ञान के पश्चात् कमी की स्नाव-श्यकता नहीं है, तो क्या वे अर्जुन को यह उत्तर नहीं दे सकते ये कि " इन दोनों में संन्यास श्रेष्ट हैं"? परन्तु ऐसा न करके उन्होंने इसरे खोक के पहले वरण में वतलाया है, कि ''कर्मी का काना और छोड़- देना, ये दोनों मार्ग एक ही से मोजदाता हैं;" श्रीर श्रागे- 'तु' श्रर्यात 'परन्तु' पद का प्रयोग करके ैं। जब मगवान ने निःसन्दिग्ध विधान किया है, कि ' तयोः ' अर्थात् इन दोनों मार्गी में कर्म छोडने के मार्ग की अपेक्षा कर्म करने का पत्त ही अधिक प्रशस्त । (श्रेय) हैं; तव पूर्णतया सिद हो जाता है, कि भगवान को यही मत प्राह्म है, कि साधनावस्या में ज्ञानप्राप्ति के लिये किये जानेवाले निष्काम कर्मों को ही. ज्ञानी पुरुष भागे सिद्धावस्था में भी लोकसंग्रह के अर्थ मरणापर्यंत कर्त्तन्य समम्म कर करता रहे। यही ऋर्य गीता ३. ७ में वर्शित है, यही ' विशिष्यते ' पद वहाँ भी है; और उसके अगले श्लोक में अर्थात् गीता ३. ५ में ये स्पष्ट शब्द फिर भी हैं, कि " अकर्म की अपेदा कर्म श्रेष्ट है।" इसमें संदेह नहीं कि उपनिपदों में कई स्थलों पर (वृ. ४. ४. २२ ) वर्णन है, कि ज्ञानी पुरुप लोके-पणा और पुत्रैपणा प्रसृति न रख कर भिद्धा माँगते हुए घूमा करते हैं।। परन्त उपनिषदों में भी यह नहीं कहा है कि, ज्ञान के पश्चात् यह एक ही मार्ग है-. टुसरा नहीं हैं। ऋतः केवल रुखिखित रुपनिपट्-वाक्य से ही गीता की एकवा. क्यता करना उचित नहीं है। गीता का यह कथन नहीं है, कि उपनिपदों में विश्वित यह संन्यास मार्ग मोचप्रद नहीं है; किन्तु यद्यपि कर्मयोग और संन्यास, : होनों मार्ग एक से ही मोत्तप्रद हैं, तथापि ( ऋर्यात् मोत्त की दृष्टि से दोनों का फल एक भी होने पर भी ) जगत के व्यवहार का विचार करने पर गीता का यह निश्चित मत है कि ज्ञान के पश्चात भी निष्काम बुद्धि से कमें करते रहने का मार्ग ही अधिक प्रशस्त या श्रेष्ठ है। हमारा किया हुआ यह अर्थ गाता के बहुतेरेटीका-कारों को मान्य नहीं है; उन्होंने कर्मयोग को गौंग निश्चित किया है। परन्ते हुमारी समम्म में ये अर्थ सरल नहीं हैं; और गीतारहस्य के स्यारहवें प्रकरण ¦(विशेष कर पू. ३०४-३१२) में इसके कारणों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है; इस कार्रा यहाँ रसके दुहराने की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार . दोनों में से श्रधिक कास्त मार्ग का निर्णुय कर दिया गया; अब यह सिद्ध कर | दिखलाते हैं, कि ये दौर्मी मार्ग व्यवहार में यदि लोगों को भिन्न देख पड़ें, तो ¦भी तत्त्वतः वे दो नहीं हैं— ]

(३) जो (किसी का भी-) द्रेप नहीं करता और (किसी की भी) इच्छा नहीं करता, उस पुरुप को (कम करने पर भी.) नित्यसंन्यासी समम्मना चाहिये; भी.र. ४४ निर्देहो हि महावाहो सुखं वंश्वात्प्रमुच्यते ॥ ३ ॥
साख्ययोगी पृथग्वालाः प्रवद्तित न पंडिताः ।
एकमण्यास्थितः सम्यग्रम्भोदिंग्दते फलम् ॥ ४ ॥
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगरिप गम्यते ।
एकं सांख्यं च योगं च यः पदयति स पदयति ॥ ५ ॥
संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाष्त्रमयोगतः ।
योगयुक्तो मुनिर्वहा न चिगेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥
१९ योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजिनात्मा क्षिताद्वियः ।
सर्वभृतात्मभूतात्मा क्षुवंश्वीप न लिप्यते ॥ ७ ॥

क्योंकि हे महावाहु अर्जुन ! जो (जुल-दुःख आदि) इन्हों से मुक्त हो ताय वह धनायास ही (कर्मी के सव) वन्धों से मुक्त हो जाता है । (४) मृखं लोग कहते हैं, कि सांख्य (कर्मसंन्यास) और योग (कर्मयोग) भिक्त-भिन्न हें, परन्तु पंडित लोग ऐसा नहीं कहते। किसी भी एक मार्ग का भली भाँति धाचरण करने से होनों का फल मिल जाता है। (५) जिस (मोल्) स्थान में सांख्य (मार्गवाले लोग) पहुँचते हैं, वहीं योगी ध्रधात् कर्मयोगी भी जाते हैं। (इस शीति से ये दोनों मार्ग) सांस्य और योग एक ही हैं; जिसने यह जान लिया उसी ने (डीक तत्त्व को) पहचाना। (६) हे महावाहु! योग ध्रधात् कर्म के विना संन्यास को प्राप्त कर लेना कटिन है। जो मुनि कर्मयोग-युक्त हो गया, उसे बढ़ा की प्राप्ति होने में बिलम्ब नहीं लगता।

[सातवं श्रध्याय से ले कर सत्रहवें अध्याय तक इस वात का विस्तारपूर्वक वर्षां किया गया है, कि सांज्यमांग से जो मोद्द मिलता है, वहीं कमेंशोग से श्रयांत कमों के न छोड़ने पर भी मिलता है। यहाँ तो इतना ही कहना है, कि मोद्द की दृष्टि से होनों में कुछ फ़र्क नहीं है, इस कारण श्रनाहि काल से चलते श्राये हुए इन मांगों का सेट-साव यहा कर फ़रगड़ा करना उचित नहीं है; और श्रामें भी यही शुक्तियाँ पुनः पुनः खाई हैं (गी. ई.२ और १८. १, २ एवं उनकी टिप्पणी देखों)। "एक सांख्यं च योगं च यः परयति स परयति " यही श्लोक कुछ शब्द मेद से महामारत में भी दो बार खाया है (शां. १०५. १६; ३१६. १४)।संन्यासमार्ग में ज्ञान को प्रधान मान जेने पर मी उस ज्ञान की सिद्धि कर्म किये विना नहीं होती: खार कर्ममार्ग में ययि कर्म क्या करते हैं. तो भी वे ज्ञानपूर्वक होते हैं, इस कारण ब्रह्म-प्राप्ति में कोई बाधा नहीं होती (गी. ६. २); फिर इस फगड़े को पढ़ाने में क्या लाभ है, कि श्रीनें मार्ग मिक-मिल हैं? यदि क्षण जाय कि कमें करना ही वन्धक है, तो क्या वतलाते हैं कि यह शांविप भी निष्काम कर्म करना ही वन्धक है, तो क्या वतलाते हैं कि यह शांविप भी निष्काम कर्म के विषय में नहीं किया जा सकता—]

(७) जो (कर्म-) योग पुक्त हो गया, जिसका अन्तःकरमा ग्रुद्ध हो गया, जिसके अपने सन और इन्द्रियों को जीत लिया और सब प्रामीग्रियों का चातना ही जिसका

नैव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्।
पद्म्यन्शुण्वन्स्पृद्यक्षिद्यक्षश्चर्यच्छन्स्वपन्थ्वसन् ॥ ८ ॥
प्रलपित्वसृजन्गुहन्तुन्मिषात्रिमिषत्रिपः ।
इंद्रियाणीद्वियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ ९ ॥
इह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ।
लिप्यते न स पापेन पद्मयत्रिमवामसा ॥ १० ॥
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिद्रियैरिपः ।
योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये ॥ ११ ॥

भातमा हो गया, वह सब कर्म करता हुआ भी ( कर्मी के पुराय-पाप से ) ध्रालिस रहता है। (=) योगशुक्त तत्त्ववेता पुरुप को समभना चाहिय, कि " में कुछ भी नहीं करता; " ध्रोर ) देखने में, सुनने में, स्पर्श करने में स्पर्श करने में, खाने में, चलने में, सोने में, साँस लेने छोड़ने में, (६) योलने में, विसर्जन करने में, लेगे में, भाँतों के पलक खोलने धाँर वन्द करने में भी, ऐसी दुद्धि रख कर व्यवहार करे कि (कबल) इन्द्रियाँ अयने-अयने विययों में वर्तती हैं।

| अन्त के दो श्लोक मिल कर एक वाक्य वना है और उसमें वितलाये जुए स्व कर्म भिन्न भिन्न इन्द्रियों के ज्यापार हैं; उदाहरणार्थ, विसर्जन करना गुद का लेना हाय का, पलक गिराना प्राण्यायु का, देखना ऑखों का, इत्यादि । "में इस मी नहीं करता " इसका यह मतलय नहीं कि हन्द्रियों को चाहे जो करने दें; किन्तु मतलय यह है, कि 'में' इस प्रहृशर जादि के खुद जाने से अचे तन इन्द्रियों आप ही आप कोई तुरा काम नहीं कर सकतीं—और वे आत्मा के काला के काला में रहती हैं। सारांश, कोई पुरुप ज्ञानी हो जाय, तो भी श्वालोच्छवास मादि इन्द्रियों के कर्म उसकी इन्द्रियों करती ही रहेगी। और तो क्या, पल मर जितित रहना भी कर्म ही है। फिर यह भेद कहाँ रह गया, कि संन्यासमार्ग का ज्ञानी पुरुप कर्म छोड़ता है और कर्मयोगी करता है ! कर्म तो दोनों को करना ही पड़ता है। पर प्रह्लार युक्त आसक्ति खूट जाने में वे ही कर्म बन्धक नहीं होते, इस कारणा आसक्ति का छोड़ना ही इसका सुख्य तन्त्व है; और उसी का अव | अधिक निरूपण करते हैं—]

(१०) जा ब्रह्म में अपीग कर आसाकि विराहित कर्म करता है, उसको वेसे ही पाप नहीं लगता, जैसे कि कमल के पत्ते को पानी नहीं लगता।.(११) (अतप्त ) कर्मयोगी (ऐसी अहड़ार-तुद्धि न रख कर कि में करता हूँ, केवल ) शरीर से, (केवल ) मन से, (केवल) द्युद्धि से और केवल इन्द्रियों से भी, आसक्ति ह्योड़ कर, आत्मग्राद्धि के लिये कर्म किया करते हैं।

| कायिक वाचिक मानसिक झादि कर्मों के भेदों को लच्च कर इस श्लोक में |शरीर, मन और बुद्धि शब्द झाये हैं। मूल में यद्यपि 'केवलैं!' विशेषणा 'इदियैः' युक्तः कर्मफलं त्यक्ता द्यात्तिमामोति नेष्ठिक्तित् । अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥१२॥ सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुम्यं वद्यो । नवहारे पुरे देशी नेव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥ % न कर्नृत्यं न कर्माणि लोकस्य स्वजति प्रभुः । न कर्मफलसंयोगं स्वभायस्तु प्रवर्तते ॥१४॥ नादत्ते कस्यन्तित्यापं न श्वेव सुकृतं विभुः । अक्षानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जंतवः ॥ १५॥

इंग्ट्र के पिंद्रे हैं, तमानि वह शरीर, मन भीर शुद्धि को भी लागू हूं (गी. १. २१ देगों) । इसी से भनुवाद में उसे 'शरीर 'शद्द के समान ही मन्य शद्दों के पीड़ें में लगा दिया है। जैसे उपर के मार्य मंदर नवें खोड़ में कहा है। वैसे श्री ही यहाँ में लगा दिया है। जैसे उपर के मार्य में बेर नवें खोड़ में कहा है। वैसे ही यहाँ में मार्य के विषय में मार्यक खोड़ कर केवड़ किया जाय, तो कर्ता को किया के विषय मार्य के लोई भी कर्म दिया जाय, तो कर्ता को उसका दौष नहीं लगता। गीता ३. २७, १३. २२ भीर १८. १६ हेगों। भहं बार के , म रहने में जो वर्म होते हैं, वे मिर्फ हन्दियों के हैं भीर मन भादिक सभी हैंदियाँ | प्रकृति के ही विशार हैं, यता ऐसे कर्मी का सम्भन कर्ता को नहीं लगता। अब | इसी भर्म को शास्त्रानुसार मिद करते हैं—]

(१२) जो युक्त अर्थात् योगयुक्त शोगया, यह कर्म कत छोड़ कर मन्तको पूर्ण शांति पाता है; आर जो प्रयुक्त है अर्थात योगयुक्त नहीं है, वह-काम से अर्थात वासना से फल के विषय में सक्त शो कर (पाप-युग्य मे) बद्ध शो जाता है। (१३) सब कर्मी का मन से (प्रत्यद्य नहीं) मंन्यास कर, जितेन्द्रिय देशवान् (पुरुष) नी हार्गे के इस (देश्क्रणी) नगर में न कुद्ध करना और न कराता सुधा आनन्द से पड़ा रहता है।

[यह जानता है, कि भारमा भकता है, खेल तो नव मकृति का है और इस कारण हवसा या उदासीने पड़ा रहता है (गीता. १३, २० और १८, ४६ देगो) दोनों कॉस्ट्रें शेनों कान. नामिका के दोनों दिद सुरा, मुशेन्द्रिय, और शुद्ध-ये शरीर के नो दार या दरवाले समोक जाते हैं। अध्यात्न रिष्ट से यही दरपति यतलाते हैं, कि कमंगोगी कमों को करके भी युक्त कैसे यना रहता है-

(१४) बनु आयोव सात्मा या परमेश्वर लोगों के कर्तृत्व को, उनके कर्म को, (या उनको प्राप्त दोनेयाने ) कर्मफल के संयोग को भी निर्माण नहीं करता । स्वमाव प्रार्थाने प्रकृति ही (सव कुछ) किया करती है। (१५) विसु अर्थात सर्वत्यापी आत्मा या परमेश्वर किमी का पाप और किसी का प्राप्य भी नहीं लेता। ज्ञान पर अञ्चान का पर्दा पड़ा रहने के कारण (अर्थान नाया से) प्राणी मोदित ही जाते हैं।

हिन दोनों क्षोकों का नत्व असल में लांच्यगास्त्र का है (गीतार. पृ.

भार प्रकृति का मेद जानता ई: इस कारण वह कर्म दरके भी प्रालित ही

! रहता है, अब यही कहने हैं--

(१६) परन्तु ज्ञान से जिनका यह अज़ान नष्ट हो जाता है, उनके लिये वन्हीं का ज्ञान परमार्य-तत्त्व को, सूर्य के समान, अकाशित कर देता है। (१७) स्वीर वस समार्य-तत्त्व में ही जिनको द्वादि रेंग ज्ञानी है, वहीं जिनका खन्ताकराए रम जाता है स्वीर जो तिविष्ठ एवं तत्परायाण हो जाने हैं, वनके पाप ज्ञान से विलक्कल थुज साते हीं स्वीर वे फिर जन्म नहीं लेते।

[ इस प्रकार जिसका भ्रज्ञान नष्ट हो जाय, उस कर्मयोगी की (संन्यासी |की नहीं ) प्रसाभूत या जीवन्युक्त श्रवस्था का यथ प्रधिक वर्गान करते हैं—] .

(१८) पिराइतों की अयांत ज्ञानियों की दृष्टि विद्या विनयपुक्त माह्मण्, गाय, द्वायी, ऐसे ही कुत्ता और चाराडाल, मभी के विषय में समान रहती है! (१६) इस, प्रकार जिनका मन साम्यावस्या में स्थिर हो जाता है, वे यहीं के यहीं, क्यांत् मरण की प्रतीचा न कर, मृत्युलोक को जीत लेते हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्देश कीर सम है, श्रतः ये (साम्य बुद्धिवाले) पुरुष (मर्देव) ब्रह्म में स्थित, अर्थात् वहीं के यहीं ब्रह्मभूत, हो जाते हैं।

ि जिसने इस तत्व को जान लिया कि 'श्रात्मस्वरूपी परमेश्वर श्रकर्ता है | श्रीर सारा खेल प्रकृति का है, 'वह 'श्रहासंस्य' हो जाता है और उसी को |मोह मिलता है—'श्रहासंस्योऽसृतत्वमेति' ( द्यां. २. २३. १ ); उक्त वर्णन न प्रहृष्येत्ययं प्राप्य नोद्विजंत्याप्य चाप्रियम् । श्विरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्बह्मणि स्थितः ॥ २० ॥ बाह्यस्यर्शेष्वसक्तात्मा विदत्यात्मनि यत्सुखम् । स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमञ्जते ॥ २१ ॥ ये हि संस्पर्शजा मोगा दुःखयोनय पव ते । आद्यंतवंतः कोतय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ शक्नोतीहिव यः सोढुं प्राक्त शरीरविमोक्षणात् । कामकोयोद्धंव वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥

¦ उपनिषदों में है और उसी का अनुवाद अपर के श्लोकों में किया गया है। पत्ना इस अध्याय के १-१२ श्लोकों से गीता का यह आमिप्राय प्रगट होता है, कि इस अवस्था में भी कर्म नहीं झ्टते। शक्कराचार्य ने झान्दोग्य स्पनिपद के वक वाक्य का संन्यासप्रधान अर्थ किया है। परन्तु मृल उपनिषद का पूर्वापर सन्दर्म देखने से विदित होता है, कि 'ब्रह्मसंस्य ' होने पर भी तीन आश्रमों के कमें करनेवाले के विषय में ही यह वाक्य कहा गया होगा और इस उपनिषद के अन्त में यही अर्थ स्पष्ट रूप से वतलाया गया है (छां. द. १५. १ देखों)। विहाजान हो चुकने पर यह अवस्या जीते जी प्राप्त हो जाती है, अतः हसे ही जीवन्युक्तावस्या कहते हैं (गीतार. पृ. २६५-३०० देखों)। अञ्यातमविद्या की |यही पराकाष्टा है । चित्तवृत्ति-निरोधरूपी जिन योग-साधनों से यह अवस्था प्राप्त हो सकती है, उनका विस्तारपूर्वक वर्णन ग्रगले ग्रम्थाय में किया गया है। |इस ग्राच्यायं में अब केवल इसी अवस्या का अधिक वर्षान है। ] (२०) जो प्रिय अर्थात् इष्ट वस्तु को पा कर प्रसन्त न हो जावे और अप्रिय को पाने से खिन्न भी न होते, (इस प्रकार) जिसकी बुद्धि स्थिर हे और जो मोह में नहीं . फँसता, वसी बहावेत्ता को बहा में स्थित हुआ सममी। (२१) बाहा पदार्थी के (इन्द्रियों से होनेवाले) संयोग में कर्यात विषयोपभोग में जिसका मन सासक नहीं, उसे (दी) आत्मसुख मिलता है; और वह ब्रह्मयुक्त पुरुष श्रदय सुख का अनुभव करता है। (२२) (वाहरी पदार्थों के) संयोग से ही उत्पन्न होनेवाले मोर्गों का ऋादि और अन्त हैं, अतएव वे हु:स्व के ही कारण हैं; हे कौन्तेय!उन-में परिहत लोग रत नहीं होते। (२३) शरीर छूटने के पहले प्रयांत मरण पर्यन्त काम-क्रोध से 'होनेवाले वेग को इस लोक में ही सहन करने में ( इन्द्रियसंयम से) जो समर्थ होता है, वही युक्त और वही (सचा) सुसी है।

िगीता के दूसरे अध्याय म भगवान ने कहा है, कि तुमे छुल दुःस | सहना चाहिये (गी. २. १४) यह उत्ती का विस्तार और निरूपण है। गीता | २. १४ में सुख-दुःखों को 'आगमापायिनः 'विशेषण लगाया है, तो वर्षों | २२ वें स्लोक में उनको 'औद्यन्तवन्नः 'कहा है और 'मात्रा 'शब्द के बदस §श्यांऽतःसुद्धांऽतरारामस्तथांतन्योतिरेष यः ! स योगी ब्रह्मनिर्धाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ छमन्ते ब्रह्मनिर्धाणमृपयः क्षीणकरमपाः । छिन्नद्वेघा यतात्मानः सर्वभूतिहिने रताः ॥ २५ ॥ कामकोधिवयुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् । अभितो ब्रह्मनिर्धाण वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥ स्पर्शान्त्रत्वा विद्विर्धां अक्षुश्चैवांतरे सुवोः । प्राणापानौ समी छत्वा नासाम्यंतरचारिणौ ॥ २७ ॥ यतेंद्रियमनोतुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः । विगंतेच्छ।भयकोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥

|'बाह्य' शब्द का प्रयोग किया हैं। इसी में "युक्त' शब्द की व्याख्या भी छा |गई है। सुख-दुःखों का त्याग न कर समद्वादि से उनको सहते रहना ही |युक्तता का सच्चा लक्ष्या है। गीता २.६१ पर टिप्पणी देखों।]

(२४) इस प्रकार ( वाह्य मुखदुःखां की अपेका न कर ) जो अन्तः सुखी अर्थात् अन्तः करागु में ही सुखी हो जाय, जो अपने आप में ही आरामपाने लगे, और ऐसे ही जिसे ( यह ) अन्तः प्रकाश मिल जाय, वह ( कर्म-) योगी बहारूप हो जाता है एवं उसे ही बहानिर्वाग्य अर्थात् बहा में मिल जाने का मोक् प्राप्त हो जाता है। (२५) जिन ऋषियों की इन्द्रबुद्धि ह्यूट गई है अर्थात् जिन्होंने इस तक्त को जान लिया है, कि सब स्थानों में एक ही परमेश्वर है, जिनके पाप नष्ट हो गये हैं और जो आत्मसंयम से सब प्रायियों का हित करने में रत हो गये हैं, उन्हें यह बहानिर्वाग्य स्थान मिलता है। (२६) काम-कोचविरहित, आत्मसंयमी और आत्म-हानसम्पन्न यतियों को आमितः अर्थात् आसपास या सन्मुख रखा दुआ सा (वैठे विठाये) बहानिर्वाग्य स्थान मिल जाता है। (२७) बाह्यपदार्थों के (इन्द्रियों के सुखदुःखदायक) संयोग से अलग हो कर, दोनों मोहां के बीच में दृष्टिको जमा कर और नाक से चलनेवाले प्राया एवं अपान को सम करके (२६) जिसने इन्द्रिय, मन और दृद्धि का संयम कर लिया है, तया जिसके भय, इन्ह्या और क्रोध छूट गये हैं, वह मोक्तपरायण सुनि सदा-सर्वदा सक ही है।

[गीतारहस्य के नवम ( पृ. २३३, २४६ ) श्रीर दशम ( पृ. २३६ ) प्रक-रेगों से ज्ञात होगा, कि यह वर्गान जीवनन्मुक्तावस्था का है। परन्तु हमारी राथ में टीकाकारों का यह कथन ठीक नहीं, कि यह वर्गान संन्यासमागे के पुरुष का है। संन्यास श्रीर कर्मयोग, दोनों मार्गों में शान्ति तो एक ही सी रहती है, श्रीर वितने ही के लिये यह वर्गान संन्यासमागे को उपयुक्त हो सकेगा। परन्तु इस श्राध्यायके बारस्म में कर्मयोग को श्रेष्ठ निश्चित कर फिर २५ वें श्लोक में जो यह कहा है, कि हानी पुरुष सब प्राणियों का हित करने में प्रत्यहा सप्त रहते हैं, श्रीकारं यक्षतपसां सर्वलोकमहेम्बरम् ।
संहदं सर्वभृतानां ब्रात्वा मां शान्तिमृट्छति ॥ २९ ॥
इति श्रीमद्रगवर्द्रातासः उपनिषत्तु ब्रह्मविद्यायां योगवाक्षे श्रीमृणार्जुनसंवारे ज्ञानसंन्यासयोगो नाम पंचमाऽध्यायः ॥ ४॥

|इससे प्रगट होता है कि यह समस्त वर्गान कर्मयोगी जीवन्मुक का ही ई— |संन्यासी का नहीं है (गी. र. ए. ३७३ देखी) | कर्ममार्ग में भी सर्वभूतान्तर्गत |परमेश्वर को पष्टचानना ही परम साध्य है, चतःभगवान् चन्त में कहते हैं कि—] (२६) जो मुक्त को (सर्व) यहाँ और तपों का मोन्का, (स्तर्ग च्यादि) सव

(२६) जा सुक्त का (सव) यहा श्रार तथा का नाका, ( स्त्रा प्राार ) मर लोकोका बड़ा स्वामी, एवं सब प्राणियों का मित्र जानता है।

इस प्रकार श्रीभगवान के गाये हुए प्रायान कहे हुए उपनिषद में, ब्रह्मवि-धान्तर्गतयोग—प्रायान कर्मयोग—ग्राम्बविषयक, श्रीकृषण कार अर्जुन के संवाद में, संन्यास-योग नामक पाँचवाँ कष्याय समाप्त हुग्रा।

#### छटा अध्याय ।

[ इतना तो लिद्ध हो गया, कि मोत्तप्राप्ति होने के लिये और किपी की भी अपेसा न हो, तो भी लोकसंप्रह की दृष्टि से जार्ना पुरुष की ज्ञान के अनन्तर भी कमें करते रहना चाहिये; परन्तु फलाशा छोड कर वन्हें समयुद्धि से इसलिये करे ताकि वे बन्धक न हो जावें, इसे ही कमयोग कहते हें थार कमसंन्यासमागे की श्रपता यह श्रधिक श्रेयस्कर है । नयापि इतने से ही कर्मयोग का प्रतिपादन समाप्त नहीं होता। तीसरे ही अध्याय में भगवान् ने अर्जुन से काम कोध आहि का बर्गान करते उए कहा है, कि ये शुद्ध मनुष्य की इन्द्रियों में, मन में, और बुद्धि में घर करके ज्ञान-विज्ञान का नाश कर देते हैं (३. ४०), श्रतः त् इन्द्रियों के नियक से इनको पहले जीत ले । इन उपदेश को पूर्ण करने के लिये इन दो प्रश्नी का खुलामा करना ख्रावश्यक या, कि (१) इन्द्रियनिग्रह केंसे करें, और (२) ज्ञान विज्ञान किसे कहते हैं; परन्तु योच में ही ऋर्जुन के प्रश्नों से यह बतलाना पढ़ा कि कर्म-संन्यास और कर्मयोग में याधिक श्रच्छा मार्ग कीन सा हैं; फिर इन दोनों मार्गी की ययाश्रापय एकवास्थता करके यह प्रतिपादन किया गया है कि कर्मों को न छोड़ कर, निःसङ्गञुद्धि से करते जाने पर ब्रह्मनिर्वागुरूपी मोत्त क्योंकर मिलता है। द्याय इस प्रध्याय में उन साधनों के निरूपगा करने का आरम्भ किया गया है, जिनकी स्मावश्यकता कमेयोग में भी उक्त निःसङ्ग या महानिष्ट स्थिति प्राप्त करने में होती है। तथापि स्तरगा रहे कि, यदू निरूपण भी कुछ स्वतन्त्र शीते से पात-क्षत्तयोग का उपदेश करने के लिये नहीं किया गया है । श्रीर, यह बात पाठकों के

### षष्ठोऽध्यायः । श्रीभगवानवाच ।

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। \
स संन्यासी च योगी च न निरिम्नर्न चाक्रियः॥१॥
यं संन्यासिमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव।
न हासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन॥२॥

. च्यान में द्या जाय, इसिलिये यहाँ पिछले द्यच्यायों में प्रतिपादन की हुई वातों का ही प्रयम बळुख किया गया है, जैसे फलाशा छोड़ कर कर्म करनेवाले पुरुष को ही सचा संन्यासी समम्मना चाहिये—कर्म. छोड़नेवाले को नहीं (५. ३) इत्यादि।

(१) कर्मेफल का आश्रय न करके (अर्थात् मन में फलाशा को न टिकने दे कर)
जो (शास्त्रानुसार अपने विहित) कर्जन्य कर्म करता है, वहीं सन्यासी और नहीं कर्म
योगी है। निराप्त अर्थीत् अप्तिहोत आदि कर्सों का छोड़ देनेवाला अथवा अफ्रिय
अर्थात् कोई भी कर्म न करके निठले वैठनेवाला (सन्वा सन्यासी और योगी) नहीं
है। (२) हे पागडव! जिसे सन्यास कहते हैं, उसी को (कर्म) योग समसे। क्योंकि
संकल्प अर्थात् कान्यलुद्धिरूप फलाशा का सन्यास (=र्याग) किये विना कोई मी
(कर्म) योगी नहीं होता।

पिछले अध्यायें में जो कहा है, कि "एकं सांख्यं च योगं च " ( ५. ५ ) . या " विना योग के संन्यास नहीं होता " ( ४. ६ ), अभवा " ज्ञेयः स नित्य संन्यासी " ( प्र. ३ ), उसी का यह अनुवाद है और आगे अठारहवें अध्याय ¦(१८, २) में समग्र विषय का उपसंद्वार करते हुए इसी अर्थ का फिर मी वर्णन किया है। गृष्टम्याश्रम में अभिहोत्र रख करने यज्ञ-याग आदि कर्म करना पडते हैं, पर जो संन्यासाश्रमी हो गया हो, उसके लिये मनुस्मृति में कहा हैं, कि वसको इस प्रकार ऋप्नि की रज्ञा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, इस कारण वह ' निराप्ते ' हो जाय और जङ्गल में रह कर भिद्धा से पेट पाले-जगत् के व्यवहार में न पढ़े (मत. ६. २५ इत्यादि) । पहले श्लोक में मन के इसी भात का बहुंख किया गया है और इस भगवान का कथन है, कि निराप्ते और ! निष्क्रिय होना कुछ सच्चे संन्यास का लहागा नहीं है । काम्यबुद्धि का या फलाशा का त्यागं करना ही सच्चा संन्यास है। संन्यास बुद्धि में है; श्राप्ते त्याग श्रयवा कर्मत्याग की बाह्य क्रिया में नंहीं है। अतएव फलाशा अयवा संकल्प कात्याग ! कर कर्त्तव्य-कर्म करनेवाले को ही सच्चा संन्यासी कहना चाहिये। गीता का यह ' सिद्धान्त स्मृतिकारों के सिद्धान्त से भित्र है ।गीतारहस्य के ११ वें प्रकर्ण ( पृ. | ३४६ - ३४६ ) में स्पष्ट कर दिखला दिया है, कि गीता ने स्मृतिकारों से इसका ! मेल कैसे किया है। इस प्रकार सच्चा संन्यास बतला कर अब यह बतलाते हैं।

## §§ आक्रक्कोर्मुनेयोंगं कर्म कार्णमुच्यते ।

| कि ज्ञान होने के पहले अर्थात साधनावस्या में जो कमें कियेजाते हैं उनमें, और | जानोत्तर अर्थात् सिदावस्या में फलाशा छोड़ कर जो कमें किये जाते हैं उनमें, | क्या मेद हैं। ]

(३) (कर्म-) योगारूढ़ होने की इच्छा रखनेवाले सुनि के लिये कर्म को ( शम का ) कारण अ यीत साधन कहा है; और उसी पुरुप के योगारूढ़ अर्थात पूर्ण योगी हो जाने पर उसके लिये (आगे) शम (कर्म का) कारण हो जाता है।

िटीकाकारों ने इस श्लोक के श्रर्य का अनर्थ कर डाला है। श्लोक के पूर्वार्ध में योग =कर्मयोग यही अर्थ है, और यह वात सभी को मान्य है, कि उसकी े सिद्धि के लिये पहले कर्म ही कारता होता है। किन्तु ''योगारूड होने पर वसी के लिये श्रम कारगा हो जाता है " इसका श्रर्य, टीकाकारों ने संन्यासप्रधान कर 'ढाला है। उनका कथन यां है-' शम '≈कर्म का ' उपशम '; और जिसे योग सिद्ध हो जाता है, उसे कर्म छोड़ देना चाहिय! क्योंकि उनके मत में कर्मयोग सन्यास का श्रङ्ग श्रयांत पूर्वसाधन है। परन्तु यह श्रयं साम्प्रदायिक श्राप्रह का हैं: जो ठीक नहीं है। इसका पहला कारण यह है कि (१) अब इस अध्याय के पहले ही श्लोक में मगवान् ने कहा है, कि कमेंशल का आश्रय न करके ' कर्तव्य े कर्म ' करनेवाला पुरुष ही सच्चा योगी अर्थात योगारूह है - कर्म न करनेवाला ¦(झिक्स्य) सच्चा योगी नहीं है; तब यह मानना सर्वधा अन्याय्य है, कि तीसरे क्षोंके में योगारूढ़ पुरुप को कर्म का शम करने के लिये या कर्म छोड़ने के लिये भगवान् कहेंगे। संन्यासमार्गं का यह मत मले ही हो, कि शान्ति मिल जाने पर योगारूढ़ पुरुप कर्म न करे, परन्तु गीता को यह मत मान्य नहीं है।गीता में म्ब्रनेक स्थानी पर स्पष्ट उपदेश किया गया है, कि कमैयोगी बिद्धावस्था में भी थावज्जीवन भगवान् के समान निष्कामबुद्धि से सब कर्म केवल कर्त्तंत्र्य समझ ¦कर करता रहे (गी. २. ७९; ३. ७ झौर ३६: ४. ३६—२१; ५.७—१२; ३२ ं १२; १८. ५७; तया गीतार. प्र. ११ छोर १२ देखो) । (२) दूसरा कारण ्यह है, कि 'शम' का ऋषं 'कर्म का शम' कहाँ से आया? मगवदीता भें भाम ' शब्द दो चार वार श्राया है, (गी. १०. ४; १८. ४२) वहाँ और ्र न्यवद्वार में भी उसका अर्थ 'मन की शान्ति' है। फिर इसी श्लोक में 'कमें की 'शान्ति ' अर्थ भयों ले ? इस काठनाई को दूर करने लिये गीता के पैशाचमाप्य में ' योगारूढस्य तस्यैव ' के 'तस्यैव' इस दर्शक सर्वनाम का सम्बन्ध 'योगारू-ंदस्य ' से न लगा कर ' तस्य 'को नपुंसक लिंग की पंटी विमक्ति समम करके ऐसा अर्थ किया है, कि, तस्यैव कर्मगाः शमः " (तस्य अर्थात् पूर्वार्ध के कर्म का शम ) ! किन्तु यह अन्वयं भी सरल नहीं है । क्योंकि, इसमें कोई सन्देह नहीं कि योगाभ्यास करनेवाले जिस पुरुष का वर्णन इस श्लोक के पूर्वार्ध में किया

योगारुद्धस्य तस्यैव शमः कारण्मुच्यते ॥ ३ ॥ भागा है, उसकी जो स्थिति श्रम्यास पूरा हो जुकने पर, होती है उसे वतलाने के लिये उत्तरार्ध का जारम्भ हुआ है । अतपुर 'तस्पैन' पदा से े कर्मणः एव ' यह अर्घ लिया नहीं जा सकता: अथवा यदि ले ही लें, तो उसका सम्यन्य 'शमः' से न जोड कर " कारणमुख्यते " के साय जोडने से ऐसा बन्दय लगता है, '' शंगः योगारुदस्य तस्येव कर्मणः कारणम्ब्यते, " श्रीर े गीता के सन्पूर्ण उपदेश के अनुसार उसका यह अये भी ठीक लग जायगा कि " अब योगारूट के कर्म का ही शम कारण होता है "। (३) टीकाकारों के चर्च को त्याच्य मानने का तीसरा कारण यह है, कि संन्यासमार्ग के अनुसार योगारुद्ध प्रतेष को कहा भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसके सब कर्मों का अन्त शर्म में ही होता है; और जो यह सच है तो ' योगारूड को शम कारण होता है ' इस वान्य का ' कारण ' शब्द विलक्त ही निरर्यक हो जाता े हैं। 'कारण' शब्द सदैव सापेज है। 'कारण' कहने से वसकी कुछ न कुछ 'कार्य' अवज्य चाहिये, और संन्यासमार्ग के अनुसार योगारूट को तो कोई भी 'कार्य' शेप नहीं रह जाता । यदि शम को मोच का 'कार्या' अर्थाव . साधन कहें तो मेल नहीं मिलता। क्योंकि मोज का साधन ज्ञान है, शम नहीं। अन्द्रा, शम को ज्ञान-प्राप्ति का 'कारण' अर्थात साधन कहें, तो यह वर्णन योगारूह ऋर्यात् पूर्णावस्या को भी पहुँचे हुए पुरुष का है, इसलिये . ! इसको ज्ञान-याप्ति तो कर्म के साधन से पहले ही हो ज़कती है। फिर यह शम . !'कारगा ' हैं ही किसका ? संन्यासमार्ग के टीकाकारों से इस प्रश्न का कुछ मी . समाधानकारक उत्तर देते नहीं वनता। परन्त उनके इस अर्थ को छोड कर विचार करने लगें, तो उत्तरार्ध का अर्थ करने में पूर्वार्ध का 'कर्म' पद साजिज्य-सामर्थ्य से सहज ही मन में आ जाता है; और फिर यह अर्थ निप्पन्न होता है कि योगा-रुट पुरुप को लोकसंग्रहकारक कर्म करने के लिये अब 'शम' 'कारगा' या साधन हो जाता है, क्योंकि यद्यपि उसका कोई स्वार्थ शेष नहीं रह गया है, तथापि लोकसं-ग्रहकारक कर्म किसी से झूट नहीं सकते (देखो गो. ३२०-१६) । पिछले सध्याय में जो यह बचन है, कि '' युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमामोति नेष्टिकीम् " ( गी. प. १२ )—कर्मफल का त्यांग करके योगी पूर्ण शान्ति पाता हैं—इससे भी यही अर्थ सिद्ध होता है। क्योंकि उसमें शान्ति का सम्बन्ध कर्मत्याग से न जोड कर केवल फ़्लाशा के त्याग से ही वर्धित है; वहीं पर स्पष्ट कहा है, कि योगी जो कर्म-संन्यास करे वह ' मनसा ' ऋर्याद मन से करे ( गी. ४. १३ ) शरीर के द्वारा था केवल इन्द्रियों के द्वारा उसे कर्म करना ही चाहिये। इमारा यह मत है कि ' अजद्वार-शास्त्र के अन्योन्यालङ्कार का सा अर्थ-चमत्कार या सौरस्य इस श्लोक **में** सिंध गया है; और पूर्वार्ध में यह बतला कर, कि 'शम' का कारण 'कर्म' कब होता है, दत्तरार्थ में इसके विपरीत वर्णन किया है, कि 'कर्म' का कारण यदा हि निद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते । सर्वसंकरपसंन्यासी योगस्टस्तदांच्यते ॥ ४॥ उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत ।

¦'शम' कब होता है। भगवान् कहते हैं, कि प्रथम साधनावस्था में 'कर्म' ही । शम का अर्थात् योगसिद्धि का कारण है। भाव यह है। के अर्थाशकि निष्काम कर्म करतेकरते ही चित्त शान्त होंकर उसी के द्वारा अन्त में पूर्वा योगसिबि हो जाती है। किन्तु योगी के योगारूढ होकर सिद्धावस्या में पहुँच जाने पर कमें श्रीर श्म का उक्त कार्यकारण-मान वदल जाता है यानी कर्मे शम का कारण नहीं होता, किन्तु शम ही कर्म का कारण वन जाता है, अर्थाव योगारूढ पुरुष अपने सब काम खब कर्तव्य समाम कर, फल की स्राशा न रख करके, शान्तिचित्त से किया करता है। सारांश; इस स्रोक का मावार्य यह नहीं है, कि सिद्धावस्या में कर्म छट जाते हैं: गीता का कथन है, कि साधनावस्या में 'कर्म' और 'शम' के बीच जों कार्य-कारण भाव होता है, सिर्फ वही विद्वावस्यां में बदल जाता ं है (गीतारहस्य प्र. ३२२, ३२३ )। गीता में यह कहीं भी नहीं कहा, कि कर्म | योगी को अन्त में कर्म छोड देना चाहिये, और ऐसा कहने का नहेश भी नहीं ेहैं। अतएव अवसर पा कर किसी हँग से गीता के बीच के ही किसी श्लोक का . ! संन्यासप्रधान श्रर्थ लगाना उचित नहीं है। श्राजकल गीता बहुतेराँ को दुर्बोध सी हो गई है, इसका कारण भी यही है। अगले श्लोक की व्याख्या में यही अर्थ ्राच्यक होता है, कि योगारूढ प्रस्व को कर्म करना चाहिये । वह स्रोक यह है—] (४) क्योंकि जब वह इन्द्रियों के (शब्द-स्पर्श ख्रादि) विपर्यों में और कर्मी में अनुपक्त नहीं होता तथा सब सहस्य चर्यात काम्यविद रूप फलाशा का ( प्रयत्त कर्मी का नहीं ) संन्यास करता है, तब उसको योगारूह कप्तते हैं।

कि इसकते हैं, कि यह छोक पिछले छोक के साय और पहले तीनों छोक के साय भी मिला हुआ है, इससे गीता का यह आभिप्राय स्पष्ट होता है, कि भोगारुद पुरुष को कर्म न छोड़ कर केवल फलाशा या काम्यदुद्धि छोड़ करके शानत दित्त से निष्कामकर्म करना चाहिये। ' संकल्प का संन्यास ' ये शब्द उपर दूसरे छोक में आये हैं, वहाँ इनका नो अर्थ है वही इस छोक में भी लेना चाहिये। कर्मयोग में ही फलाशा त्याग रूपी संन्यास का समावेश होता है, और फलाशा छोड़ कर कर्म करनेवाले पुरुष को सच्चा संन्यासी और योगी अर्थात योगारुद कहना चाहिये। अव यह बतलाते हैं, कि इस प्रकार के निष्काम कर्मयोग या फलाशा-संन्यास की सिद्धि प्राप्त कर लेना प्रत्येक मनुष्य के आधिकार में है। जो स्वयं प्रयत्न करेगा, उसे इसका प्राप्त हो जाना कुछ असंगव नहीं—]

(५) ( मनुष्य ) अपना उद्घार आप ही करे। अपने आप को ( कमी भी ) शिरने न दे। क्योंकि (प्रत्येक मनुष्य) स्वयं ही अपना वन्यु ( अर्थात् सहायक ), या आत्मेव आत्मानो वंघुरात्मेव त्पुरात्मनः ॥ ५ ॥ वंधुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मेषात्मना जितः। अनात्मनस्त शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत् ॥ ६ ॥ १९ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥

स्वयं अपना शत्रु है। (६) जिसने अपने आप को जीत लिया, वह स्वयं अपना बन्धु है; परन्तु जो अपने आप को नहीं पहचानता, वह स्वयं अपने साय शत्रु के समान बैर करता है।

[इन दो स्रोकों में भात्म-स्वतत्त्रता का वर्गान है भौर इस तत्व का मित-पादन है, कि हर एक को अपना रदार आप ही कर लेना चाहिये, और मकृति कितनी ही बलवती क्यों न हो उसकी जीत कर आत्मोजति कर लेना हर एक के स्वाधीन है (गीतार. पृ. २००—२८२ देखों)। मन में इस तत्व के मली माति जम जाने के लिये ही एक बार अन्त्रय से और फिर व्यतिरेक से—दोनों रीतियों से—वर्गान किया है, कि आत्मा अपना ही मित्र कव होता है और आत्मा अपना शृतु कब हो जाता है, और यहीतत्व फिर १३. २८ श्लोक में मी आया है। संस्कृत में ' आत्मा ' शब्द के ये तीन अर्थ होते हैं (१) अन्तरात्मा, (२) में स्वयं, और (३) अन्तःकरण या मन। इसी से यह आत्मा शब्द इसमें और अगले श्लोकों में अनेक वार आया है। अब वतलाते हैं, कि आत्मा को अपने अधीन रखने से क्या फल मिलता हैं—]

(c) जिसने ऋपने ऋात्मा श्रर्यात् श्रन्तःकरगु को जीत लिया है और जिस शान्ति पास हो गई हो, वसका 'परमात्मा'शीत-उप्गु,सुख-दुःख छौरमान-ऋपमान में समाहित ऋर्यात् सम एवं स्थिर रहता है।

हिस स्रोक में 'परमात्मा' शब्द आत्मा के लिये ही प्रयुक्त है। देह का आत्मा सामान्यतः सुस-दुःस की उपाधि में मन्न रहता है; परन्तु हन्द्रिय-संयम से उपा-विषों को जीत सेने पर यही आत्मा प्रसन्न हो करके परमात्मरूपी या परमेश्वर |स्वरूपी बना करता है। परमात्मा कुछ आत्मा से विभिन्न स्वरूप का पदार्थ |नहीं है, आगे गीता में ही (गी. १३. २२ और ३१) कहा है कि मानवी शरीर में |रहनेवाला आत्मा ही तत्वतः परमात्मा है। महाभारत में भी यह वर्षीन है—

> भात्मा स्रेवज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः पाकृतेर्गुगीः। तेरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः॥

¦'' प्राकृत कर्यात् प्रकृति के गुणों से ( सुख-दुःख कादि विकारों से ) वद रहने | के कारण क्रात्मा को ही जेत्रज्ञ या शरीर का जीवात्मा कहते हैं; और इन गुणों | से मुक्त होने पर वहीं परमात्मा हो जाता है " ( मभा. शां. १८७. २४ ) । | गीतारहस्य के ८ वें प्रकरण से ज्ञात होगा, कि बहुत वेदानत का - सिद्धान्त भी श्वानविद्यानतृप्तातमा क्रूटस्था विकिताँद्वियः।
युक्त इत्युज्यते योगी समलाप्टाइमकांचनः॥८॥
सुद्द्यनित्रायुंदासीनमध्यस्थद्वेष्यवंधुषु।
साधुष्त्रपि च पापेषु समनुद्धिविद्याध्यते॥९॥

§§ योगी युंजीत सततमातमानं रहसि स्थितः।
एकाकी यतचित्तातमा निराशीरपरित्रहः॥१०॥

¦यही है । जो कदते हैं, कि गीता में मत का प्रतिपादन नहीं है, विशि-| प्राद्धित या गुद्ध हैत ही गीता को प्राह्म है, वे 'परमात्मा' को एक पढ़ ने मन | 'परं' और ' घ्रात्मा' ऐसे हो करके 'परं' को ' समाहितः ' का किया | विशेषण समभते हीं ! यह चर्ष हिष्ट हैं; परन्तु इस उदाहरण से समभ में | घ्रा जावेगा, कि साम्प्रदायिक टीकाकार छपने मत के चनुसार गीता की कैसी | खींचातानी करते हैं।

(म्) जिसका ख्रात्मा ज्ञान ख्रांर विज्ञान श्रयांन विविध ज्ञान से तृत हो जाय, जो ध्रपनी इन्द्रियों को जीत ले, जो कृटस्य ख्रयांत मृल में जा पहुँचे ख्रांर मिटी, पत्यर एवं सोने को एक सा मानने लगे, उसी (कर्म-)योगी पुरुप को; 'युक्त' अर्यात सिद्धा वस्था को पहुँचा हुआ कहते हैं। (६) सुहृद, मित्र, शृत्रु, उदासीन, मन्यस्थ, द्रेप करने योग्य, बान्धव, साथु ख्रोर दुष्ट लोगों के विषय में भी जिसकी बुद्धि सम हो गई हो, वही (पुरुप) विज्ञेष योग्यता का है।

[ प्रत्युपकार की इच्छा न रख कर सहायता, करनेवाले सेही को सुहर कहते हैं ; जब दो दल हो जायँ तथ किसी की भी सुराई-भलाई न चाहनेवाले को वनासीन कहते हैं; दोनों दलों की भलाई चाहनेवाले को मध्यस्य कहते हैं और
सम्यन्धी को वन्स कहते हैं। टीकाकारों ने ऐसे ही अर्थ किये हैं। परन्तु इन
अर्थों से कुछ भिन्न अर्थ भी कर सकते हैं। फ्योंकि इन शब्दों का प्रयोग प्रत्येक में
कुछ भिन्न अर्थ दिखलाने के लिये ही नहीं किया गया है, किन्तु अनेक शब्दों
की यह योजना सिर्फ इसलिये की गई है, कि सब के मेल से न्यापक अर्थ का
बोध हो जाय—उसमें कुछ भी न्यूनता न रहने पावे। इस प्रकार संचेप से
वतला दिया कि योगी, योगाकड़ या युक्त किसे कहना चाहिये (गी. २. ६५; ४.
१ १८ और ५. २२ देलों)। और यह भी यतला दिया, कि इस कर्मयोग को सिद्ध
कर लेने के लिये प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्र हैं; उसके लिने किसी का मुँह जोइने की
कोई ज़रूत नहीं। अब कर्मयोग की सिद्धि के लिये अपेदित साधन का निरूपण करते हैं—]

(१०) योगी अर्थात् कर्मयोगी एकान्त में अकेला रह कर चित्त और आत्मा का संयम करे, किसी भी काम्य वासना को न रख कर, परिप्रह अर्थात नाश छोड़ काके निरुत्तर अपने योगाम्यास में लगा रहे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः।
नात्युनिव्वृतं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्॥ ११॥
तत्रैकाग्रं मनःकृत्वा यतिचर्ताद्रियिक्तयः।
उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मविशृद्धये॥ १२॥
समं कायशिरोत्रीवं धारयश्रचलं स्थिरः।
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्व दिशस्त्रानवलोकयन्॥ १३॥
प्रशान्तात्मा विगतभौर्व्यक्षचारिव्रतं स्थितः।
मनः संयम्य मान्विचतो युक्त आसीत मत्परः॥ १४॥

[ अगले श्लोक से स्पष्ट होता हैं, कि यहाँ पर ' युझीत ' पद से पात अल सूत्र का योग विविद्यत्त हैं। तयापि इसका यह अर्थ नहीं, कि कमेंग्रोग का प्राप्त कर लेने की इच्छा करनेवला पुरुप अपनी सनस्त आयु पात अल-योग में विता है। कमेंग्रोग के लिये आवश्यक साम्यवृद्धि को प्राप्त करने के लिये साधन-स्वरूप पातंजल योग इस अध्याय में विधित हैं; और इसने ही के लिये प्कान्तवास भी आवश्यक हैं। प्रकृति-स्वभाव के कारण सम्भव नहीं कि सभी को पातंजलयोग की समाधि पुक ही जन्म में सिद्ध हो जाय। इसी अध्याय के अन्त में भगवान के समाधि पुक ही जन्म में सिद्ध हो जाय। इसी अध्याय के अन्त में भगवान के समाधि पुक ही जन्म में सिद्ध हो जाय। इसी अध्याय के अन्त में भगवान हो कहा है, कि जिन पुरुषों को समाधि सिद्ध नहीं हुई है, वे अपनी सारी आयु | पातंजल-योग में ही न विता हैं, किन्तु, जितना हो सके उतना, बुद्धि को स्थिर | करके कमेंग्रोग का आवरण करते जावें, इसी से अनेक जन्मों में उनको अंत में | सिद्धि मिल जायगी। गीतार. पृ. २८२ -२८४ हेसी।

(११) योताभ्यासी पुरुप शुद्ध स्थान पर अपना स्थिर आसन लगावे, जोिक न बहुत क्रेंचा हो और न मींचा, बस पर पहले दमें, फिर सुगझाला और फिर बक्ष विद्यावे: (१२) वहाँ चित्त और इंद्रियों के व्यापार को रोक कर तथा सन को एकाय करके आत्मशुद्धि के लिये आसन पर वेठ कर योग का अभ्यास करें क्रिश्ते काय अर्थेन् पीठ, मस्तक और गर्दन को सम करके अर्थां सीधी खड़ी रेखा में निश्चल करके, स्थिर होता हुआ, दिशाओं को यामी इघर-उधर न देखे; और अपनी नाक की नींक पर दृष्टि जमा कर, (१४) निंदर होत, शान्त अन्तःकरण से बहाचर्यं बत पाल कर तथा मन का संयम करके, सुम्म में ही चित्त लगा कर, मत्परायण होता हुआ शुक्त हो जाय।

['शुद्ध स्वान में' और 'शरीर, श्रीवा पूर्व शिर को सम कर' ये शुट्ट -श्वेताश्वतर उपनिपद के हैं (श्व. २.८ श्वोर १० देखों); और ऊपर का समूचा वर्णन भी इठयोग का नहीं है, अस्तुत पुराने उपनिपदों में वो योग का वर्णन है, उससे अधिक मिलता-बुलता है। इठयोग में इन्द्रियों का निश्रह वलात्कार से किया जाता है; पर आगे इली अध्याय के २४ वें श्लोक में कहा है, कि ऐसा न करके भ मनसैव इन्द्रियशामं विनियस्य"—मन से ही इन्द्रियों को रोके। इससे अगट युज्जेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगन्छति॥१५॥ नात्मश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकांतमनश्रतः । न चातिस्वप्रगीलस्य जात्रतो नैव चार्जुन॥ १६॥ युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वमावबोधस्य योगो मवति दुःबहा ॥१७॥

ेहैं, कि गीता में इठयोग विवाद्यित नहीं। ऐसे ही इस अध्याय के अन्त में कहा है हैं, कि इस वर्णन का यह बदेश नहीं कि कोई अपनी सारी जिन्दगी योगाम्यास में ही बिता दे। अब इसी योगाम्यास के फल का आधेक निरूपण करते हैं—] (१५) इस प्रकार सदा अपना योगाम्यास जारी रखने से मन काबू में होकर (कर्म) योगी को सुम्कम रहनेवाली और अन्त में निर्वाण-प्रद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन कर देनेवाली शान्ति प्राप्त होती है।

[ इस खोक में 'सदा' पद से प्रतिदिन के २४ घएटों का मतलब नहीं, दितना ही अर्थ विविवित हैं, कि प्रतिदिन ययाग्राक्ति घड़ी घड़ी भर यह अभ्यास करें (खोक १० की टिप्पणी देखों)। कहा है, कि इस प्रकार योगाम्यास करता हुआ 'मिल्यत' और 'मत्परायण' हो। इसका कारण यह है कि पातंजल- योग मन के निरोध करने की एक युक्ति या किया है इस कसरतं से यदि मन स्वाधीन हो गया तो वह एकाप्र मन मगवान में न लगा कर और दृस्ती बात की और भी लगाया जा सकता है। पर गीता का कथन हैं, कि वित्त की एका- प्रता का ऐसा दुस्पयोग न कर, इस एकाप्रता या समाधि का उपयोग परमेश्वरके इसक्त का ज्ञान भार करने में होना चाहिये, और ऐसा होने से ही यह योग मुखकारक होता है अन्यया ये निरेक्षण है। यही अर्थ आगे २६ वें, ३० वें एवं अध्याय के अन्य में ४० वें खोक में आया है। परमेश्वर में निष्टा न रख जो लोग के वेवल इन्द्रिय निप्रह का योग, या इन्द्रियों की कसरत, करते हैं, वे लोगों को क्षेत्र द जारण, भारण या वशीकरण वगेरह कर्म करने में ही प्रवीण हो जाते हैं। यह अवस्था न केवल गीता को ही, प्रत्युत किसी भी मोदामार्ग को इष्ट नहीं। अब फिर इसी योग-क्रिया का आधिक खुलासा करते हैं—]

(१६) हे भर्जुन ! चातिश्चय खानेवाले या विलक्कल न खानेवाले और खूब सोनेवाले श्रयवा जागरण करनेवाले को (यह) योग सिद्ध नंहीं होता। (१७) जिसका भाहार-विद्वार नियत है, कर्मों का मासरण नपा-तुला है भौर सोना-जागना परिमित हैं, उसको (यह) योग दुःख-वातक भर्यात् सुखावह होता है।

इस श्लोक में 'योग' से पालंजल योग की किया और 'युक्त' से नियमित, | नपी-तुली अथवा परिमित का अर्थ है। आगे भी दो-एक स्थानों पर योग से | पालंजल योग का ही अर्थ है। तथापि इतने ही से यह नहीं समक्त लेना चाहिये, श्र वदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।
निःस्पृद्दः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥
यथा दीपो निवातस्था नगते सोपमा स्मृता ।
योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।
यत्र चैवात्मनाऽऽत्मानं पदयनात्मनि तुप्यति॥ २० ॥
सुखमात्यांतिकं यत्तद्वुद्धिग्राह्यमतांद्रियम् ।

कि इस कथ्याय में पादञ्जल-योग ही स्वतन्त्र रीति से प्रतिपाद्य है। पहले स्पष्ट | बतला दिया है, कि कमेयोग को सिद्ध कर लेगा जीवन का प्रधान कर्तन्य है और | | उसके साधन मात्र के लिये पातञ्जल-योग का यह वर्गान है। इस खोक के "कर्म | के डिचत माचरण " इन शब्दों से मी प्रकट होता है, कि सम्यान्य कर्मों को करते | हुए इस योग का सम्यास करना चाहिये। स्रव योगी का घोड़ा सा वर्गान करके | समाधि-सुख का स्वरूप बतलाते हैं—]

(१८) जब संयत मन घात्मा में ही रियर हो जाता है, और किसी भी उपभोग की इच्छा नहीं रहती, तब कहते हैं कि वह ' युक्त ' हो गया। (१६) वायुरहित स्थान में रखे हुए दीपक की ज्योति जेसी निश्चल होती है, बही एपमा चिक्त को संयत करके योगाम्यास करनेवाले योगी को दी जाती है।

[ इस उपमा के श्रतिरिक्त महाभारत (शान्ति २०० ३२, ३४) मे ये हिएम्त हैं—" तेल से मरे हुए पात्र को ज़ीने पर से ले जाने में, या त्फ़ान के ममय नाव का बचाव करने में, मतुष्य जैसा 'युक्त स्वचा एकाप्र होता है विभाग ना बेसा ही एकाप्र रहता है "। करोपनिपद का सारची और रय के धोड़ोंवाला, इप्टान्त तो प्रसिद्ध ही है; और यशिप वह रप्टान्त गीता में स्पष्ट आपा नहीं है, तथापि दूसरे अध्याय के हैं और हैं तथा ही से अध्याय का २५ वां खोक, ये टस दप्टान्त को मन में रख कर ही कहें गये हैं। यशिप योग का गीता में खां पारिमापिक अर्थ कर्मयोग है, तथापि टस शब्द के अन्य अर्थ भी गीता में विश्व हैं। उदाहरणार्थ, ६. ५ और १०. ७ क्षोक में योग का अर्थ हैं " अली-किक अथवा चाहे जो करने की शिक्त "। यह भी कह सकते हैं, कि योग शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण ही गीता में पात अल-योग और सांख्य मार्ग को प्रतिपाद्य वतलाने की सुविधा उन-उन सम्प्रदायवालों को मिल गई है। १६ वें क्षोक में वार्णित चित्त-निरोधरूपी पात अल योग की समाधि का स्वस्प ही अब विस्तार से कहते हैं—]

(२०) योगानुष्टान से निरुद्ध चित्त जिस स्थान से रम जाता है, और जहाँ स्वय आत्मा को देख कर आत्मा में ही जन्तुष्ट हो रहता है, (२६) जहाँ (केवल ) बुद्धि-गम्य और इन्ट्रियों को भगोचर श्रात्यन्त सुख का उसे अनुमव दोक्षा है और जहाँ वात्त यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥ यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंक्षितम् । स निश्चयन याक्तत्यो योगोऽनिर्विण्णचंतसा ॥ २३ \$\$ संकल्पप्रभवान्कामांस्यक्त्वा सर्वानशेषतः । मनसैविद्रियमामं विनियम्य समंततः ॥ २४ ॥ श्रीनःशनैरुपरमेद्वुद्धया धृतिगृहोतया ।

' वह (एक वार) स्थिर हुआ तो तत्व से कमो भी नहीं डिगता, (२२) ऐसे ही जिस स्थिति को पाने से उसकी अपेदा। दूसरा कोई भी लाभ उसे अधिक नहीं जैंचता, और जहाँ स्थिर होने से कोई भी वड़ा भारी दुःख (उसको) वहाँ से विचला नहीं सकता, (२३) उनको दुःख के स्पर्श से वियोग अर्थात् 'योग' नाम की स्थिति कहते हैं; और इस 'योग' का आचरण मन को उकताने न देकर निश्चय स करना चाहिये।

िइन चारों श्लोक का एक ही वाह्य है। २४ वें श्लोक के आरम्म के 'रसको' (तं) इस दर्शक सर्वनाम से पहले तीन श्लोकों का वर्णन उद्दिष्ट है: और चारी श्हों में 'समाधि 'का वर्णन पूरा किया गया है। पातक्षत्तयोग सूत्र में योग का यप्त लक्षण है कि "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः "-चित्त की वृत्ति के निरोध • को योग कहते हैं। इसी के सदश २० वें श्लोक के आरम के शब्द हैं। अब इस ैं थोग ' शब्द का नया लक्ष्या जात वुक्त कर दिया है, कि समाधि इसी चित्तकृति-े निरोध की प्रशाबिस्या है और इसी को 'योग कहते हैं। स्पनिपर और महा े भारत में कहा है, कि निग्रहकत्ती घोर उद्योगी पुरुष को सामान्य रीति से यह योग िछः मधीने में सिद्ध होता है (मेन्यू. ६. २८; अमृतनाद. २६; ममाः अधः अनु ¦गीता १६. ६६)। किन्तु पहले २० वें और २८ वें श्लोक में स्पष्ट कहा दिया है, कि ! पातक्षल-योग की समाधि से प्राप्त होनेवाला सख न केवल चित्त-निरोध से प्रत्युत . चित्त-निरोध के द्वारा श्रपने श्राप स्नात्मा की पहचान कर लेने पर होता है। इस दुःल-रित स्थिति को ही 'ब्रह्मानंद 'या 'ब्रात्मप्रसादम सुल 'ब्रथवा 'ब्रात्माः मन्द ' कहते हैं (गी. १८. ३७; ग्रीर गीतार. पू. २३३ देखो )। भगले सध्यायाँ में इसका वर्गीन है, कि आत्मज्ञान होने के लिये भावश्यक वित्त की यह समता । एक पातञ्चल योग से ही नहीं उत्पन्न होती, किन्तु चित्तश्राद्धिका यह परिणाम . । ज्ञान और मक्ति से मी हो जाता है। यही मार्ग प्राधिक प्रशस्त और सुक्षम सममा जाता हैं। समाधि का लवगा बतला चुके; खब बतलाते हैं कि उसे किस प्रकार लगाना चाहिये—ी

(२४) राष्ट्रस्य से उत्पत्र होनेवाली सब कामनाओं व्यर्षात वासनाओं का निःशेष त्याग कर कीर मन से ही सब इन्द्रियों का चारों छोर से संयम कर

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिविप चित्रयेत ॥ ५५ यतो यतो निश्चरति मनश्चेचलमस्थिरम् । ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वद्यां नयेत ॥ २६ ॥

🖏 प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुखमुत्तमम् । उपति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७ ॥ युंजन्नैवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकत्मषः। स्रोंबन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यंतं सखमरनते ॥ २८ ॥

६६ सर्वभृतस्यमात्मन सर्वभृतानि चात्मनि ।

(२५) घेर्ययुक्त बुद्धि से घीर-धीरे शान्त होता जांचे श्रीर मन को श्रात्मा में स्थिर करके, कोई भी विचार मन में न छाने दे। ( २६ ) ( इस रीति से चित्त को एकाप्र करते हुए ) चब्रल झौर झस्थिर मन जहीं जहाँ बाहर जावे, वहाँ वहाँ से रोक कर समको जातमा के ही स्वाधीन करे।

मिन की समाधि लगाने की किया का यह वर्णन कठोपनिपद् में दी गई : ¦रय की रुपमा से ( कड. १. ३. ३ ) अच्छा व्यक्त होता है। जिस प्रकार उत्तम !सारथी रय के घोड़ों को इधर-उधर न जाने दे कर सीध रास्ते से ले जाता है, उसी प्रकार का प्रयत्न मनुष्य को समाधि के लिये करना पड़ता है। जिसने किसी भी विषय पर अपने मन को स्थिर कर लेने का अभ्यास किया है, उसकी समक्त म क्षेत्रकाले श्लोक का सम्में तरन्त ह्या जावेगा। मन को एक ह्यार से रोकंने का प्रयत्न करने लगें, तो वह दूसरी श्रोर खिसक जाता है; श्रोर यह श्रादत रुके दिना समाधि लग नहीं सकती। ऋब, योगाभ्यास से चित्त स्थिर होने का जो फल ¦ मिलता है, उसका वर्गान करते हैं—ो

(२७) इस प्रकार शान्तचितः, रज से राहितः, निप्पाप और ब्रह्मभूत ( फ़र्म-) योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है।(२८)इस रीति से निरन्तर प्रपता योगाम्यास करनेवाला (कर्म.) योगी पापों ले छुट कर ब्रह्म संयोग से प्राप्त होनेवाले ख्रत्यन्त सुख का झानन्द से उपभोग करता है।

ि इन दो खोकों में इसने योगी का कर्मयोगी अर्थ किया है। प्यांकि कर्म-थोग का साधन समम्म कर ही पातअल-योग का वर्णन किया गया है; अतः ! पातजल-योग के ऋभ्यास करनेवाले उक्त पुरुपं से कंभीयोगी ही विवक्षित है। ! तथापि योगी का अर्थ ' समाधि लगाये बैठा हुआ पुरुष ' भी कर सकते हैं किन्त . स्मरण रहे, कि गीता का प्रतिपाद्य भागे इस ने भी परे हैं। यही नियम अगले दो-तीन श्लोकों को भी लाग है। इस प्रकार निर्वाण बहासल का अनुभव होने पर सब प्राणियों के विषय में जो आत्मीपम्य दृष्टि हो जाती है, अब उसका ! वर्गीन करते हैं— ]

( २६ ) ( इस प्रकार ) जिसका प्रात्मा योगयुक्त हो गया है, उपकी दृष्टि सम

ईक्षते योगयुक्तातमा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥ यो मां पदयति सर्वत्र सर्वं च मयि. पदयति । तस्याहं न प्रणद्यामि स च मे न प्रणदयति ॥ ३० ॥ सर्वमृतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ ३१ ॥ आत्मीपस्येन सर्वत्र समं पदयति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥

हो जाती है और उसे सर्वत्र ऐसा देख पड़ने लगता है कि मैं सब प्रागियों में हू भीर सब प्रागी सुफ में हैं। (३०) जो सुफ ( परमेश्वर परमात्मा ) को सब स्थानें। ऐं और सब को सुफ में देखना है, उससे में कमी नहीं बिद्युद्ता और न बही सुफ से कमी दूर होता है।

हिन तो श्लोकों में पहला वर्णन 'आतमा 'शब्द का प्रयोग कर अव्यक्त अर्थान आत्मदृष्टि से, और दूसरा वर्णन प्रथमपुरुष-दर्शक 'में' पढ़ के प्रयोग से व्यक अर्थान मिल्टिष्टि से, किया गया है। परन्तु अर्थ दोनों का एक ही है (देखों शितार. पृ. ४२६-४३२)। मोल और कर्मयोग इन दोनों का एक ही आधार यह वहारमैक्य-पृष्टि ही है। २६ वें श्लोक का पहला अर्धाग पुन्छ एक से मनुस्पृति (१२,६१), महासारत (गां. २३८.२१ और २६८.२२), और उपनिषदों (किन, १-१०: ईश्.६) में भी पाया जाता है। हमने गीतारहस्य के १२ वें प्रकारण में विम्नारसहित दिखलाया है, कि सर्वभृतार्भक्यत्वान ही समय अष्ट्यात्म और कर्मयोग का मृल है, (देखों प्र.३८-४.४.इती)। यह ज्ञान हुए बिना इदियमनिग्रह का सिद्ध हो जाना भी व्यर्थ है और इसी लिये अगले अष्याय से परमेश्वर का ज्ञान बतलाना आरम्म कर दिया है।]

(३१) जो एकत्वबुद्धि अर्थात् सर्वभृतात्मैक्य-बुद्धि को मन में रख सब प्रागियों में रखनेताले सुम्म को (परमेश्वर को ) भजता है, वह (कमें ) योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ मी सुम्म में रहना है (३२) हे अर्जुन! सुख हो या हुन अपने समान औरों को भी होता है, जो ऐसी (आत्मीपम्प ) दृष्टि में सर्वेय देवन लगे, वह (कमें-) योगी परम अर्थात् दत्कृष्ट माना जाना है।

['प्राणिमास में एक ही झान्मा है। यह दृष्टि मांख्य और कमेयोग दोनों मार्गों में एक सी है। ऐसे ही पातंजाल-योग में भी समाधि लगा कर परमेश्वर की पहचान हो जाने पर यही साम्य मस्या प्राप्त होती है। पान्तु मांख्य और पातंजल योगी दोनों को ही सब कमों का लाग हुए हैं, अलण्ड वे व्यवहार में इस साम्य हुदि के उपयोग करने का मौका ही नहीं आने देते; और गीता का कमेयोगी ऐसा न कर, अध्यातमज्ञान से प्राप्त हुई दृम साम्य हुद्दि का व्यवहार में भी नित्य उपयोग करके, जगत के सभी काम लोकसंग्रह के लिये किया करता

# अर्जुन उवाच ।

श्री योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसुद्रन ।

एतस्याहं न पद्यामि चंचलत्वात्स्यितं स्थिराम् ॥३३॥
चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि वलवद्ददम् ।

नस्याहं नित्रहं मन्ये वार्योरिव सुदुष्करम् ॥३४॥

श्रीभगवानुवाच ।

असंशयं महावाहो मना दुनिंग्रहं चलम् । अभ्यातेन तु कींतेय वैराम्येण च गृहाते ॥ ३५ ॥ असंयतात्मना योगो दुष्पाप इति मे मतिः ! वद्यात्मना तु यतता शक्योऽवाद्तुमृपायतः ॥ ३६ ॥ •

| है; यही हन दोनों में बढ़ा भारी मेद है। और इसी से इस अध्याय के अन्त में | (श्लोक ४६) स्पष्ट कहा है, कि तपस्वी अर्थात् पातंजलयोगी और ज्ञानी अर्थात् | सांख्यमार्गी, हन दोनों की अपेजा कर्मयोगी श्रेष्ट है। सान्ययोग के इस वर्णन को | श्लुन कर अब अर्जन ने यह शंका की--]

अर्जुन ने कहा—(३२) हे मयुस्दन! साम्य अयवा साम्यद्वादि से प्राप्त होने-वाला जो यह (कर्म-)योग तुमने वतलाया, में नहीं देखता, कि (मन की) चञ्चलता के कारण वह स्पिर रहेगा। (३४) क्योंकि हे कृपण्! यह मन खंबल, ह्वीला, बलवान् और दढ़ हैं। वायु के समान, अर्थात हिवा की गटरी वींघने के समान, इसका निग्नह करना मुक्ते अत्यन्त दुष्कर दिखता है।

[ ३३-वें स्त्रीक के 'साम्य' अथवा 'साम्य दुद्धि 'से माप्त होनेवाला, इस श्विशेषण से यहाँ योग शब्द का कर्मयोग ही आर्थ हैं। यद्यपि पहले पातंजलयोग की समाधि का वर्णान आया हैं, तो भी इस स्त्रोक में 'योग' शब्द से पातंजल-'योग विविद्यत नहीं हैं। क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान् ने ही क्येंगेग की ऐसी न्याल्या की हैं, "समत्वं योग उन्यते" (२. ४८)—" दुद्धि की समता 'या समत्वं को ही योग कहते हैं "। अर्जुन की कठिनाई को मान कर भगवान् 'कहते हैं—]

श्रीमगवान् ने कहा—(३५) हे महाबाहु अर्जुन! इसेंम सन्देह नहीं, कि मन चर्चल है और उसका निप्रह करना कठिन है; परन्तु है कीन्तेय! अभ्यास और वैराग्य से बंह स्वाधीन किया जा सकता है। (३६) मेरे मत में, जिसका अन्तःकरण कृत् में नहीं, उसकी (इस साम्यवुद्धिरूप) योग का आह होना कठिन है: किन्तु अन्तः करण को कृत् में स्व कर प्रयत्न करते रहने पर उपाय से (इस योग का) प्राप्त होना सम्मव है।

[तात्पर्य, पहले जो त्रात कठिन देख पड़ती हैं, वहीं अभ्यास से छोर दीवें श्योग से अन्त में सिद्ध हो जाती हैं। किसी भी काम को वारवार करना

# **अर्जुनं** उवाच

\$\$ अयितः श्रद्धयोपेता योगाश्चालितमानसः ।
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छिति ॥ ३७ ॥
किम्नो भयविभ्रप्टिक्साभ्रमिव नश्यित ।
अप्रतिष्ठो महावाहो विमुढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥
पतन्मे संशयं कृष्ण छेनुमईस्यरोषतः ।

त्वदन्यः संशयस्यास्य छत्ता न हापपद्यते ॥ ३९ ॥ ' अभ्यास ' कहलाता है और ' वैराग्य ' का मतलव है राग या प्रीति न रखना भ्रयोत् इच्छा-विद्वीनता । पातंजल-योगसूत्र में **त्रारस्म में ही योग का** सत्तारा !यह बतलाया है कि—" योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः"—चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं (इसी ऋध्याय का २० वाँ श्लोक देखों) और फिर अगले सन्न में कहा है, कि " अभ्यास-वैराग्याभ्यां तक्षिरोधः "- अभ्यास ग्रौर वैराग्य से चित्त-शृत्ति का निरोध हो जाता है। यही शब्द गीता में आये हैं और अभिप्राय भी ¦ यही है; परन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जासकता, किगोता में ये शब्द पातं-जलयोगसूत्र से लिये गये हैं (देखो गीतार. ए. ५३०)। इस प्रकार, यदि मनो-निप्रह करके समाधि लगाना सम्भव हो, और कुछ निप्रही पुरुषों को खः महीने के अभ्यास से यदि यह शिद्धि प्राप्त हो सकती हो, तो भी अब यह दूसरी शक्का होती है, कि प्रकृति-स्वभाव के कारण अनेक लोग दो-एक जन्मों में भी इस परमावश्यों में नहीं पहुँच सकते-फिर ऐसे लोग इस सिद्धि को क्यों कर पार्वे ? क्योंकि एक जन्म में, जितना हो सका उतना, इन्द्रिय-निप्रह का क्रिभ्यास कर कर्मयोग का ब्राचरण करने लगें तो वह मस्ते समय ब्रध्रा ही रह | जायगा और अगले जन्म में फिर पहले से आरम्भ करें तो फिर आगे के जन्म में भी वही हाल होगा। अतः अर्जुन का दूसरा प्रश्न है, कि इस प्रकार के प्रस्त ! <del>प</del>या करें----

श्रज़िन ने कहा—(३७) हे कुव्या ! श्रद्धा (तो) हो, परन्तु (श्रकृति स्वभावसे)
पूरा प्रयत्न श्रयवा संयम न होने के कारणा जिसका मन (साम्यबुद्धिरूप कर्म-)
योग से विचल जाने, वह योग-सिद्धि न पा कर किस गति को जा पहुँचता है ?
(३८) हे महाबाहु श्रीकृष्णा ! यह पुरुप मोहमस्त हो कर ब्रह्म-प्राप्ति के मार्ग में
स्थिर न होने के कारणा दोनों श्रोर से अष्ट हो जाने पर खिल-मिल बादल के समान
(वीच में ही) नष्ट तो नहीं हो जाता ? (३६) हे कृष्णा ! मेरे इस सन्देह को तुन्हें
ही नि:शेष हूर करना चाहिये; तुन्हें छोड़ इस सन्देह का मेटनेवाला दूसरा कोई
भ मिलेगा।

्यद्यपि नज् समास में आरम्भ के नज् (अ) पद का साधारण अर्थ भ अभाव ' दोता है, तथापि कई बार अल्प अर्थ में भी उसका प्रयोग हुआ।

#### श्रीभगवानुवाच ]

पार्य नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।
न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गातं तात गच्छति ॥ ४० ॥
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः ।
द्युचीनां श्रीमतां गहे यागभ्रशेऽभिजायते ॥ ४१॥
अथवा योगिनामव कुले भवति वीमताम् ।
पतादि दुर्लमतरं लोके जन्म यदीदशम् ॥ ४२॥

करता है, इस कारण ३७ वें श्लोक के 'अयति ' शुब्द का अर्थ " अल्प अर्थात अधूरा प्रयत्न या संयम करनेवाला " है । ३८ वें श्लोक में जो कहा है, कि ¦ '' दोनों ओर का आश्रय छुटा हुछा" श्रयवा '' इतो अष्टस्ततो अष्टः", उस का अर्थ भी कर्मयोग-प्रधान ही करना चाहिय। कर्म के दो प्रकार के फल हैं: (१) काम्यबद्धि से किन्त शास्त्र की आज्ञा के श्रनुसार कर्म करने पर तो स्वर्ग की माप्ति होती है, धौर (२) निष्काम बुद्धि से करने पर वह वन्धक न होकर मोज -| दायक हो जाता है। परन्तु इस अध्रे मनुष्य को कर्म के स्वर्ग आदि कान्य फल नहीं मिलते, क्योंकि उसका ऐसा हेतु ही नहीं रहता; और साम्यबुद्धि पूर्ण न होने के कारण उसे मोक्स मिल नहीं एकता; इसलिये अर्जुन के मन में यह शक्का उत्पन्न हुई कि उस बेचारे को न तो स्वर्ग मिला और न मोब-कहीं उसकी ऐसी रियति तो नहीं हो जाती कि दोनी दीन से गये पाँडे, हलवा मिले न माँडे ? यहशक्का केवल पातंजल योगरूपी कर्मयोग के साधन के लिये ही नहीं की जाती। ¦ अगले अन्याय में वर्णन है, कि कर्म-योगसिद्धि के लिये आवश्यक साम्य<u>बुद्धि</u> कमी पातंजल-योग से, कमी भक्ति से बीर कभी ज्ञान से प्राप्त होती है बीर जिस प्रकार पातंजल-योगरूपी यह साधन एक ही जन्म में अधूरा रह सकता है, उसी प्रकार मिक या ज्ञानरूपी साधन भी एक जन्म में अपूर्ण रह सकते हैं। अतएव कच्चना चाहिये, कि अर्जुन के रक्त प्रश्न का मगवान ने जो उत्तर िदया है. वह कर्मयोगमागं के सभी साधनों को साधारण रीति से उपयुक्त हो ! सकता है। ]

श्रीभगवान् ने कहा—(१०) हे पार्थ! क्या इस लोक में श्रीर क्या परलोक में, मेंसे पुरुष का कभी विनाश होता ही नहीं। क्योंकि हे तात! कर्याग्राकारक कमें करनेवाले किसी भी पुरुष को दुर्गीत नहीं होती। (११) पुरायकर्ता पुरुषों को मिलनेवाले (स्वर्ग श्रादि) लोकों को पा कर श्रीर (वहाँ) बहुत वर्षों तक निवास करके किर यह श्रीगश्रष्ट अर्थात् कर्मयोग से श्रष्ट पुरुष पवित्र श्रीमान् लोगों के घर में जन्म लेता है; (१२) श्रयवा दुदिमान् (कर्म-) योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म (इस) लोक में वढ़ा दुर्लम है।

तत्र तं बुद्धिसंयोगं रूमतं पौर्वदृष्टिकम् । यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन ॥ ४३ ॥ पूर्वाभ्यासेन तेनेवृ हियते द्यवग्राऽपि सः । जिक्रासुर्राप योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥ प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संगुद्धकिल्विपः । अनेकजन्मसंसिद्धसंता याति परां गतिम् ॥ ४५ ॥

(४३) उसमें अर्थात् इस प्रकार प्राप्त हुए जन्म में वह पूर्वजन्म के बुद्धिसंस्कार के पाता है; और हे कुरुनन्दन ! वह उससे भूयः अर्थात् अधिक (योग-) सिद्धि पानं का प्रयत्न करता है। (४४) अपने पूर्वजन्म के उस अभ्यास से ही अवग्र अर्थात् अपनी इच्छा न रहने पर भी, वह (पूर्णा सिद्धि की भोर) खींचा जाता है। जिसे (कर्म-)योग की जिज्ञाता, अर्थात् जान लेने की इच्छा, हो गई है वह भी शब्द्वहा के परे चला जाता है। (४४) (इस प्रकार) प्रयत्न पूर्वक उद्योग करते करते पाणें से गुद्ध होता हुआ (कर्म-)योगी अनेक जन्मों के अनन्तर सिद्धि पा कर अन्त में उत्तम गति पा लेता है!

ि इन श्लोंकों में योग, योगअप और योगी शब्द कर्मयोग, कर्मयोग से अप र्थार कर्मयोगी के अर्थ में ही व्यवहृत हैं। क्योंकि श्रीमान्-कुल में जन्म लेने की स्थिति दूसरों को इष्ट होना सम्मव ही नहीं है। भगवान कहते हैं, कि पहले से, जितना हो सके रतना, ग्रुद्ध बुद्धि से कर्मयोग का आचरण करना आरम्म करे । योड़ा ही क्यों न हो, पर इस रीति से जो कर्म किया जावेगा वही, इस जन्म में नहीं तो ग्रगले जन्म में, इस प्रकार श्राधिक अधिक सिद्धि मिलन के लिये उत्तरी-तर कारगीभृत होगा और दसी से अन्त में पृर्ण सहति मिलती है। '' इस धर्म का थोड़ाला भी आचरण किया जाय तो वह वड़े भय से रहा करता है " (गी-२. ४०), और "अनेक जन्मों के पश्चात वासुदेव की प्राप्ति होती हैं " (७. १९), ये श्लोक इसी सिद्धान्त के पूरक हैं। श्लाधिक विवेचन गीतारहस्य के पू.रदर-रद्भ में किया गया है। ४४वं श्लोक के शब्दबहा का अर्थ है 'वैदिक बज्ञ-याग आदि 🔨 |काम्य कर्म। ' पर्योकि ये कर्म वेद्विहित ई खौर वेदों पर श्रद्धा रख कर ही ये ¦किये जाते हैं; तथा वेद अर्थात् सब सृष्टि के पहले पहल का शब्द यानी शब्द्धका हैं। प्रत्येक मतुष्य पद्दले पद्दल सभी कर्म काम्यशुद्धि से किया करता है; परन्तु इस कमें से जैसी जैसी चित्तग्राहि, होती जाती है वैसे ही वैसे आगे निष्काम बुद्धि से कर्म करने की इच्छा दोती है। इसी से उपनिषदों में और महाभारत में मी (मैन्यु. ६. २२; अमृत्रबिन्दु. १०; मभा. शां. २३१. ६३; २६६. १) यह ¦ वर्गान 🕏 कि-

हे ब्रह्मग्री वेदितच्ये शब्दवस्य परं च यत् । शब्दब्रह्माग्री निष्णात परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ §§ तपार्रवभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्याश्चाधिको योगी तस्माद्योगी मवार्जन ॥ ४६ ॥

''जानना चाहिये, कि बहा दो प्रकार का है: एक बहा और दसरा उससे परे का ं (निर्मुस)। शब्दबहा में निप्सात हो जाने पर फिर इससे परे का ( निर्मुस) ब्रह्म प्राप्त होता है"। शब्दबहा के काम्य कर्मी से उकता कर अन्त में लोकसंब्रह के अर्थ इन्हों कमों को करानेवाले कर्मयोग की इच्छा होती है और फिर तब . इस निष्कास कर्मयोग का थोड़ा घोडा श्राचरगा होने लगता है । स्नमन्तर 'स्व-लारम्भाः चेमकराः ' के न्याय से ही योडा सा श्राचरण उस मनुष्य को इस मार्ग में घीरे घीरे खींचता जाता है और अन्त में क्रम-क्रम से पूर्ण सिद्धि करा दिता है। ४४ वे स्रोक में जो यह कहा है कि "कमें योग के जान लेने की इच्छा े होने से भी वह शब्दबहा के परे जाता है " उसका तात्पर्य भी यही है । क्योंकि यह जिज्ञासा कर्मयोगरूपी चरले का मुँह हैं; और एक वार इस चरले के मुँह म लग जाने पर फिर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, कभी न कभी, पूर्ण सिद्धि मिलती है और वह शब्दबहा से परे के बहा तक पहुँचे बिना नहीं शहता। पहले पहल जान पडता है, कि यह सिद्धि जनक श्रादि को एक ही जन्म में मिल गई होगी: परन्तु ताखिक दृष्टि से देखने पर पता चलता है, कि उन्हें भी यह फल जन्म-जन्मान्तर के पूर्व संस्कार स ही मिला होगा । अस्तुः कर्मयोग का योडा सा स्राचरगा, यहाँ तक कि जिज्ञासा भी सदैव कल्यागुकारक है, इसके श्रतिरिक्त श्रन्त में मोज-प्राप्ति भी निःसन्देष्ठ इसी से होती है: अतः श्रव भग-वान बर्जुन से कहते हैं कि-

(४६) तपस्वी लोगों की धपैदा (कर्म-)योगी श्रेष्ट हैं, ज्ञानी पुरुपों की अपैदा भी श्रेष्ट है और कर्मकाराडवालों की अपेना भी श्रेष्ट समस्ता जाता है: इसलिये है

**अर्ज़न !** त् योगी अर्थात कर्मयोगी हो ।

जिङ्गल में जा कर रपवास श्रादि शरीर को छेशदायक वर्ती से श्रयंवा हिट्योग के साधनों से सिद्धि पानेवाले लोगों को इस श्लोक में तपस्वी कहा है: भार सामान्य रीति से इस शब्द का यही भार्य है। " ज्ञानयोगेन सांख्यानां०" (गी.३.३) में विशित, ज्ञान से श्रायीत सांख्यमार्ग से कर्म को छोड कर सिद्धि प्राप्त कर लेनेवाले सांख्यनिष्ट लोगों को ज्ञानी माना है। इसी प्रकार गी. २.४२-४४ छोर ६.२० २१ में वर्शित, निरे काम्य कर्म करनेवाले स्वरा-परायगा कर्मंड मीमांसकी को कर्मी कहा है। इन तीनों पन्यों में से प्रत्येक यही कहता है कि हमारे ही मार्ग से ।सिदि मिलती है। किन्तु अब गीता का यह कथन है, कि तपस्वी हो, चाहे कर्मठ मीमांसक हो या ज्ञाननिष्ठ सांख्य हो, इनमें प्रत्येक की अपेक्षा कर्मयोगी । अर्थात कर्मयोगमार्ग भी-श्रेष्ट है । और पहले यही सिद्धान्त " अकर्म की ध्यपेता कर्म श्रेष्ट हैo" (गी. ३. ८) एवं " दर्मसंन्यास की श्रपेता कर्म-

### योगिनामपि सर्वेषां महतेनांतरातमना ।

· ¦योग विशंप हैo" (गी. ४. २) इत्यादि श्लोकों में वर्षित है ( देखो गीतारहस्य प्रकरता ११. पृ. ३०७, ३०८) । स्रोर तो क्या तपस्त्री, मीमांसक स्रयना ज्ञान-मार्गी इनमें से प्रत्येक की चपंचा कर्मयोगी श्रेष्ट है, 'इसी ' लिये पीडे जिस प्रकार अर्जुन को उपदेश किया है, कि 'योगस्य हो कर कर्म' (गी. २. ४५ गीतार. पू. ५६ ) घयवा "योग का आश्रय करके खड़ा हो " ( ४. ४२ )" बसी प्रकार यहाँ भी फिर स्पष्ट उपदेश किया है, कि " नू ( कर्म- )योगी हो ।" थिदि इस प्रकार कर्मयोग को श्रेष्ठ न मान. तो " तस्मात न योगी हो " इस उप-देश का ' तस्मात् = इंसी लिये ' पद निरर्यंक हो जावेगा। किन्तु संन्यासमागं के दीकाकारों को यह सिद्धानन कैसे स्वीकृत हो सकता है ? खंत: उन कोगों ने 'जानी शब्द का भर्य बदल दिया है और वे कहते हैं कि ज्ञानी शब्द का सर्य है शब्द-ज्ञानी अथवां वे लोग कि जो सिर्फ पुस्तक पढ़ कर ज्ञान की कम्बी चौड़ी बात बाँटा करते हैं। किन्तु यह अर्थ निरे साम्प्रदायिक आप्रह का है। येटीकाकारगीता के इस अर्थ को नहीं चाहत, कि कर्म छोड़नेवाले ज्ञानमार्ग को गीता कम दर्ज का सममत्ती है। पर्योकि इससे उनके सम्प्रदाय को गौगुता त्राती है। चौर इसी लिये "कर्मयोगी विशिष्यते " (गी. ५. २) का भी अर्थ उन्होंने बदल दिया है । परन्तु इसका पूरा पूरा विचार गीतारइस्य के ११ वें प्रकरणाः में कर चुके हैं, खतः इस ्रक्षोक का जो अर्थ इमने किया है उसके विषय में यहाँ अधिक वर्चा नहीं करते। इमारे मत में यह निविवाद है, कि गीता के अनुसार दमीयोग-मार्ग ही सब में श्रेष्ट है। मव आगे के स्रोक में यतलाते हैं, कि कर्मयोगियों में भी कान मा तारतम्य ¦ भाव देखना पडता है—ी

(४७) तथापि सब (कर्म-)योगियों में भी में उसे ही सब में उत्तम युक्त अर्थात् उत्तम सिद्ध कर्मयोगी सममता हूँ कि जो मुभा में अन्तः करगा रख कर श्रद्धा से मुभा को मजता है।

हस स्रोक का यह भावार्य है कि कर्मयोग में भी भिक्त का प्रेमपृतित मेल हो जाने से, यह योगी भगवान को अत्यन्त प्रिय हो। जाता है इसका यह अर्य नहीं है कि निष्काम कर्मयोग की अपेका मिक्त श्रेष्ठ है। क्योंकि आगे बारहवें अध्याय में भगवान ने ही स्पष्टक ह दिया है, कि ध्यान की अपेक्ष कर्मफलत्याग श्रेष्ठ है (गी. १२. १२)। निष्काम कर्म और भिक्त के समुख्य को श्रेष्ठ कहना एक बात है और सब निष्काम कर्मयोग को व्यर्थ कह कर, मिक ही को श्रेष्ठ वहना एक बात वात है। गीता का सिद्धान्त पहले हँग का है और भागवतपुराण का पत्त दूसरे हँग का है। भागवत (१.५.२३) में सब प्रकार के क्रियायोग को आत्म ज्ञान-विधातक निश्चित कर, कहा है—

नेकमंप्यच्युतमावविजतं न शोभते ज्ञानमतं निरंजनम्।

श्रद्धाचान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ ४७ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषसु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकुणार्जुन-संबादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽष्यायः ॥ ६ ॥

निकम्यंश्रयांत् निष्काम कर्म भी (भाग. १९.३.४६) विना भगवद्गिक के शाभा नहीं देता, वह व्यर्य है (भाग. १. ४. १२ और १२.१२.४२)। इससे व्यक्त होगा कि भगवतन्कार का ध्यान केवल मिक के ही जरर होने के कारण वे विशेष प्रसक्त पर भगवद्गीता के भी थागे केसी चौकड़ी मरते हैं। जिस पुराण का निरूपण इस समम से किया गया है, कि महाभारत में और इससे गीता में भी भिक्त का जात वर्णन होना चाहिये वैसा नहीं हुआ; उसमें यदि उक्त वचनों के समान आर भी कुद्ध यात मिलें, तो कोई आक्षयं नहीं। पर हमें तो देखना है गीता का तात्वयं, न कि भागवत का कथन। दोनों का प्रयोजन और समय भी भिन्न किन तात्वयं, न कि भागवत का कथन। दोनों का प्रयोजन और समय भी भिन्न मिन्न हैं; इस कारण वात-वात में उनको एकवाफ्यता करना उचित नहीं है। कर्म योग की साम्य-सिद्ध प्राप्त करने के लिये जिन साधनों की श्रावश्यकता है, उनमें से पातंजल-योग के साधनों का इस श्रष्ट्याय में निरूपण किया गया। ज्ञान और मिक भी श्रम्य साधन हैं; श्रगले सघ्याय से इनके निरूपण का आरम्म होगा।

इस प्रकार श्रीमगवान् के गाये हुए अर्थात् कहे हुए उपनिपद में, ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग अर्थात् कर्मयोग-शास्त्रविपयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, ध्यान-योग नामक दक्ष अध्याय समाप्त हुआ।

#### सातवां अध्याय।

[यहले यह प्रतिपादन किया गया कि कर्मयोगं सांख्यमागं के समान ही.
मोज्यद है परन्तु स्वतन्त्र है धीर उससे श्रेष्ठ है और यदि इस मार्ग का घोड़ा भी
माज्यदा किया जाय, तो वह ध्यर्थ नहीं जाता; अनन्तर इस मार्ग की सिव्हि के
लिग्ने आवश्यक हन्द्रिय-निम्रह करने की रीति का वर्णन का किया गया है। किन्तु इन्द्रियनिम्रह से मतलब निरी वाहा किया से नहीं है, जिसके लिये इन्द्रियों की यह
कसरत करनी है, उसका अब तक विचार नहीं चुआ। तीसरे अध्याय में मगवान्
ने ही अर्जुन को इन्द्रिय-निम्रह का यह प्रयोजन वतलाया है, कि "कामकोध आदि
शश्च इन्द्रियों में अपना घर वना कर ज्ञान-विज्ञान का नाश करते हैं " (३. ४०, ४१)
इसलिये पहले तू इन्द्रिय-निम्रह करके इन श्चुओं को मार डाल। और पिछले
अध्याय में योगयुक्त पुरुप का यों वर्णन किया है, कि इन्द्रिय-निम्रह के द्वारा

# सप्तमोऽध्याय । भगवानुडवाचे ।

मय्यासक्तमनाः मार्थ् योगं युंजन्मदाश्रयः।

" ज्ञान-विज्ञान से नृप्त हुआ "( ६. = ) योगयुक्त पुरुष " समस्त प्राणियों में परमेश्वर को और परमेश्वर में समस्त प्राणियों को देखता है " ( ६. २६। अतः जब इन्ट्रिय निग्रह करने की विधि वतला चके तब, यह बतलाना आवश्यक हो नाया कि ' ज्ञान ' और ' विज्ञान 'किसे कहते हैं, और परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होकर कर्मी को न होड़ते हुए भी कर्मयोग-मार्ग की किन विधियों से अन्त में निःसंदिग्ध मोज मिलता है। सातवें अध्याय से लेकर सत्रहवें अध्याय के अन्त पर्यन्त-न्यार्ड अध्यायों में-इसी विषय का वर्शन है और अन्त के अर्थाव अञ्रह्त अध्याय में सब कर्मयोग का उपसंदार है। सृष्टि में अनेक प्रकार के अनेक विनाशवान् पदार्थों में एक ही अविनाशी परमेश्वर समा रहा है-इस समास का नाम है र ज्ञान, कोर एक ही नित्य परमेश्वर से विविध नाग्नवान पदायों की उत्पत्ति के समम लेना विज्ञान कहलाता है (गी. १२.३०), एवं इंसी को ज्ञर-अज्ञर का विचार कहते हैं। इसके सिवा अपने शरीर में अर्थात जेन में जिसे आत्मा कहते हैं, उसके सबे स्वरूप को जान लेने से भी परमेश्वर के स्वरूप का बोध हो जाता है। इस प्रकार के विचार को ज़ेन-जेननविचार कहते हैं। इनमें से पहले चर-अचर के ् विचार का वर्णन करके किर तेरहवें अध्याय में जीत्र-जीत्रज्ञ के विचार का वर्णन किया है। बद्यपि परसेश्वर एक हैं, तथापि ब्यासना की दृष्टि से दसमें हो मेद होते हैं, टलका झन्यक स्वरूप केवल बुद्धि से प्रहृत्या करने योग्य है और व्यक्त स्वरूप प्रत्यन्त ऋवरान्य हैं। स्रतः इन दोनों मार्गो या विधियों को इसी निरूपण में वत-लाना पढ़ा. कि बुद्धि से परमेश्वर को कैसे पहचाने झार श्रद्धा या मक्तिसे व्यक्तस्वरूप की स्पासना करने से इसके द्वारा अन्यक का ज्ञान कैसे होता है। तब इससन्दे विवेचन में यदि स्थारङ अध्याय लग गये, तो कोई आश्चर्य नहीं है । इसके सिवा, न्हन हो मार्गो से परमेश्वर के ज्ञान के साथ ही इन्ट्रियनियह भी आप ही आप हो जाता है, अतः केवल इन्ट्रिय-निप्रह करा देनवाले पातंत्रल-योगमार्ग की श्रापेका मोज्ञधन में ज्ञानमार्ग धार मिलनार्ग की यायता भी अधिक मानी जाती है। ता भी स्मरण रहे. कि यह सारा विवेचन कमेयोगमार्ग के डपपादन का एक अंश है, वह स्वतन्त्र नहीं है। अर्थात् गीता के पहले द्वः अध्यायाँ में कर्म, इसरे पर्क में मक्ति और तीसरी पडध्यायी में झान, इस प्रकार गीता के जो तीन स्वतन्त्र विमाण किये जाते हैं, ये तत्वतः ठीक नहीं हैं। स्यूलमान से देखने में ये तीनी विषय गीता में काये हैं सही परन्तु वे स्वतन्य नहीं हैं, किन्तु कर्मयोग के श्रद्धी के रूप में ही उनका विवेचन किया गया है। इस विषय का प्रतिपादन गीतारहस्य के चौद क्ते प्रकरण (१. ४४२-४५७) में किया गया है, इसलिये वहाँ उनकी पुनराष्ट्रित

असंशयं समग्रं मां यथा श्वास्यासे तच्छृष्णु ॥ १ ॥ क्वानं तेऽहं सविकानमिदं वस्याम्यशेपतः । यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमंबशिष्यते ॥ २ ॥

नहां करते । अय देखना चाहिये कि सातवें अध्याय का आरम्म भगवान् किस प्रकार करते हैं । ]

श्रीभगवान् ने कहा—(१) हे पार्थ ! मुझ में विच लगा कर और भेरा ही आश्रय करके (कर्म-)योग का खाचरण करते जुण तुझे जिस प्रकार से या जिस विधि से मेरा एगे और मंग्रयविद्यान ज्ञान होगा वसे सुन । (२) विज्ञान समेन, इस पूरे ज्ञान को में नुक्त में कहता हैं. कि जिमके जान नेने से इस लोक में फिर और कुछ भी जानने के नियं नहीं रह जाना ।

पहले श्लोक के ''मेरा ही माश्रय करके" इन शब्दों से फ्राँर विशय कर ' योग ' शब्द से प्रगट होता है, कि पहले के प्राच्यायों में विश्वित कर्मयोग ंकी सिद्धि के लिये ही प्रमुला ज्ञान-विज्ञान कहा है—स्वतन्त्र रूप से नहीं यत-, नाया है (देगो गीतार. पू. ४४४-४४४ )। ने केवल इसी श्लोक में, प्रत्युत 'गीता में प्रन्यत्र भी धर्मयोग को लन्य कर वे शब्द श्रावे हैं 'मयोगमाश्रितः ' ं( गी. १२. ११ ), ' मत्परः' ( गी. ५७ और ११. ५५ ); भतः इस विषय में कोई शक्ता नहीं रहती, कि परमेश्वर का साध्य करके जिस योग का साचरण करने के लिये गीता कहती है, वह पीछे के छः अध्यायों में प्रतिपादित कर्मयोग ही है। कह लोग विज्ञान का अर्थ अनुभविक महाज्ञान अयवा महा का साचा-क्तार करते हैं. परन्त अपर के कयनानुसार हमें जात होता है. कि परमेश्वरी ज्ञान के ही समेष्टिरूप ( जान ) और स्वाष्टिरूप ( विज्ञान ) ये दो भेद हैं, इस कारण जान-विज्ञान शब्द में भी उन्हीं का सभिमाय है (गी. १३. ३०. और १८. २० (देखी)। इसरे श्लोक ये शुद्द " फिर और कहा भी जानने के लिये नहीं रह जाता " उपनिषद के भाषार से लिये गये हैं। छान्दोग्य उपनिषद में श्रेतकेत से उनके बाप ने यह प्रभ किया है कि "येन...श्रविज्ञातं विज्ञातं भवति"—वह क्या हैं कि जिस एक के जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है? भीर फिर त्रामे उसका इस प्रकार खुलासा किया है "यवा सीस्थेकन सुत्विग्रहेन सर्व सुन्मय : विज्ञानं स्याद्वाचारम्मागुं विकारो नामधेयं सृत्तिकेन्येव सत्यम् " ( छां. ६. १.४ ) :--- हे तात! जिस प्रकार मिटी के एक गोले के भीतरी भेद को जान लेने से जात हो जाता है, कि शेप मिट्टी के पदार्थ उसी मृत्तिका के विभिन्न नाम-रूप धारण : करनेवाले विकार हैं; और कुछ नहीं है . उसी प्रकार यहा को जान लेने से दूसरा कुछ भी जानने के लिये नहीं रहता। सुगृदक टपनिषद ( १.५.३ ) में भी श्रारम्म में ही | यह प्रश्न है, कि "कम्मिन्त भगवो विज्ञाते सर्वामेदं विज्ञातं भवति"—कि सका ज्ञान हो जाने से अन्य सब बहुआं का ज्ञान हो जाता है ? इसमें व्यक्त होता है, कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेचि तत्त्वतः ॥ ३ ॥ §§ भूमिरापोऽनटों वायुः सं मना वुद्धिरेव च । अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरप्रधा ॥ ४ ॥ अपरेयमितस्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् । जीवभृतां महावाहो ययेदं धार्यते जर्गत् ॥ ५ ॥ पतद्योनीनि भृतानि सर्वाणीत्युषधारय । अहं कृत्स्वस्य जगतः प्रभवः प्रस्यस्तया ॥ ६ ॥ मत्तः परतरं नान्यार्हिक्विद्दित धनंत्रय ।

| स्राह्मैत बेदान्त का यहीं तत्त्व यहाँ स्रभिन्नेत हैं, कि एक प्रसेश्वर का ज्ञान-विज्ञान हो | जाने से इस जगत में स्रोर कुछ भी जानने के लिये रह नहीं जाता; क्योंकि जगत | का मूज तत्त्व तो एक ही हैं, नाम स्रोर रूप के भेद से वहीं सर्वेद समाया हुआ | हैं, सिवा उसके स्रोर कोई दूसरी वस्तु दुनिया में है ही नहीं। यदि, ऐसा व हो | तो दसरे श्लोक की प्रतिज्ञा सार्यक नहीं होती। ]

(३) इज़ारों मनुष्यों में कोई एक आध ही सिद्धि पाने का यत करता है, और प्रयत्न करनेवाले हन (अनेक) सिद्ध पुरुपा में से एक साध को ही मेरा सचा ज्ञान हो जाता है।

| ज्यान रहे, कि यहाँ प्रयत्न करनेवालों को यद्यपि सिद्ध पुरुष कह दिया है, | तयापि परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर ही उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, क्रम्यया नहीं। | परमेश्वर के ज्ञान के ज्ञर-क्रज्ञर-विचार कीर 'ज्ञेत्र-होत्रज्ञ-विचार ये दो माग हैं। | क्षममें से क्रव ज्ञर-क्रज्ञत-विचार का क्रारम्भ करते हैं—]

(४) पृथ्वी, जल, अप्ति, वायु, आकाश (ये पाँच सूत्तम मूत), मन, बुद्धि और अहंकार इन आठ प्रकारों में सेरी प्रकृति विभाजित है। (४) यह अपरा अर्थात निम्न श्रेणी की (प्रकृति) है। हे महावाहु अर्थुन! यह जाने कि इससे मिन, जगत को धारण करनेवाली परा अर्थात उच श्रेणी की जीवस्वरूपी मेरी दूसरी प्रकृति है। (६) समम्म रखो, कि इन्हों दोनों से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। सां जगत का प्रभाव अर्थात मूल और प्रलय अर्थात अन्त में ही हूँ। (७) हे धनंजय! मुक्त से परे और कुछ नहीं है। धागे में पिरोये हुए, मिण्यों के समान, मुक्त में यह सब गुँया हुआ है।

इन चार क्षोकों में सब चर अचर-झान का सार का गया है; बाँर अगने क्षोकों में इसी का विस्तार किया है। सांख्य-शास्त्र में सब स्टिंग्ड के अचेतन अर्थाद जड़ प्रकृति कीर सचेतन पुरुष ये दो स्वतन्त्र तत्व बतला कर प्रतिपादन किया है, कि इन दोनों तत्त्वों से सब पदार्थ उत्पन्न हुए-इन दोनों से परे तीसरा नत्व नहीं है। परन्तु गीता को यह द्वैत मंजूर नहीं; क्षतः प्रकृति स्त्रीर पुरुष को एक

### मयि सर्विमिदं प्रेति सृत्र मणिगणा इव ॥ ७ ॥

ही परमधर की दो विभूतियाँ मान कर चौथे और पाँचवें श्लोक में वर्णान किया है कि इनमें जड प्रकृति निम्न श्रेणी की विसृति है और जीव भ्रयांत पुरुष श्रेष्ट श्रेगी की विश्रुति है: श्रोर कहा है कि इन दोनों से समस्त स्वावर-जड़न सृष्टि उत्पन्न होती है (देखोगी. १३. २६)। इनमें से जीवभूत श्रेष्ट प्रकृति का विस्तार सिंहित विचार चेत्रज्ञ की दृष्टि से आगे तेरहवें अध्याय में किया है। अब रह गई जड-प्रकृति, सो गीता का सिद्धान्त है ( देखों गी. १, १० ) कि वह स्वतन्त्र नहीं, परमेश्वर की भ्रष्यवाता में उससे समस्त मृष्टि की उत्पत्ति होती है। यद्यपि गीता में प्रकृति को स्वतन्त्र न ही माना है, तयापि सांख्यशास में प्रकृति के जो भेद हैं उन्हों को कुछ हैर फेर से गीता में श्राह्म कर लिया है ( गीतार. पू. १७६ —१८३)। और परमेश्वर से माया के द्वारा जड़-प्रकृति बत्पन्न हो चुकने पर ( सी.१ १४) सांख्यों का किया हुआ यह वर्णन, कि प्रकृति से सब पदार्थ कैसे निर्मित हुए अर्थात् गुस्मोत्कर्ष का तत्त्व, भी गीना को मान्य है (देखो. गीतार पू. २४२)। सांख्यां का कयन है, कि प्रकृति और पुरुष मिल कर कुल पन्चीस तत्व हैं। इनमें प्रकृति से ही तेईस तथ उपजते हैं। इन तेईस तत्वों में पींच स्यूल भूत, इस हिन्दियाँ और मन ये सोलट्स तन्त्व, शेप सात तन्त्रों से निकले हुए अर्थात टनके विकार हैं। श्रतपुर यह विचार करते समय कि " मूल तत्व " कितने हैं, इन सोलह तत्वों को छोड़ देते हैं; श्रीर इन्हें छोड़ देने से बुद्धि ( महान् ) श्रष्टक्कार और पज्ञतन्मात्राएँ ( एटम भूत ) मिल कर सात ही मूल तत्व वच रहते हैं। सांख्यशास्त्र में इन्हीं सातों को '' प्रकृति-विकृति " कहते हैं। ये सात प्रकृति-विकृति और मृल-प्रकृति मिल कर अब आठ ही प्रकार की प्रकृति हुई; और महाभारत (शां. ३१०. १०--१४) में इसी को ऋएथा प्रकृति कहा है। परन्तु सात प्रकृति-विकृतियां के सात भी मृल-प्रकृति की गिनती कर लेना गीता को योग्य नहीं जैंचा । क्योंकि ऐसा करने से यह भेट नहीं दिखलाया जाता कि एक सल हि और उसके सात विकार हैं। इसी से गीता के इस वर्गीकरण में, कि सात प्रकृति विकृति और मन मिल कर अप्रधा भूल प्रकृति है, और महामारत के ै वर्गीकरण में थोडा सा मेद ऋिया गया है ( गीतार प्र. १८३)। सारांग्र, यचपि ंगीता को सांख्यवालों की स्वतन्त्र प्रकृति स्वीकृत नहीं तथापि स्मरागु रहे, कि उसके , प्रगले विस्तार का निरूपण दोनों ने वस्तुतः समान ही किया है । गीता कैसमान | टपनिपद में भी वर्णन है, कि सामान्यतः परवहा से ही-

पुतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । ग्वं वायुज्येतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥

" इस (पर पुरुष ) से प्रागा. मन, सब इन्द्रियों, क्राकश, वायु, क्राप्ति, जल ¦क्षीर विश्व की धारणा करनेवाली पृथ्वी-ये (सब ) उत्पन्न होते हैं " ( सुगढ. २. ११. ३ के. १. १५: प्रश्न. ६. ४ )। क्षधिक जानना हो, तो गीतारहस्य का ८ धीं \$\$\forall \text{TRISERVES} केंतिय'प्रभास्मि शाशिसूर्ययोः !

प्रणवः सर्ववेदेषु शन्दः स्त्रे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥

पुण्यो गंधः पृषित्यां च तेजश्चास्मि विभावसी ;

जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्तिषु ॥ ९ ॥

वीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सन्ततनम् ।

वुद्धिवुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १० ॥

वर्जवळवतामस्मि कामरागविवर्जितम् ।

धर्माविषद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षम ॥ ११ ॥

य चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।

मत्त प्वेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मिथे ॥ १२ ॥

¦प्रकरता देखो । चौथे श्लोक में कहा है, कि पृथ्वी, आप प्रशृति पञ्चतत्व में ही ¦हूँ; और अब यह फह कर कि इन तत्वों में जो गुता हैं वे मी में ही हूँ, ऊपर के, ¦इस कथन का स्पष्टीकरता करते हैं, कि ये सब पदार्थ एक ही धागे में मित्रायों के

समान पिरोये हुए हैं—]

ा (द) हे कौनतेय! जल में रस में हूँ, चन्द्र-सूर्य की प्रमा में हूँ, सब देशें में प्रगाव अर्थात् केंन्कार में हूँ, आकाश में शब्द में हूँ, और सब पुरुषों का पौरुष में हूँ। (६) प्रथ्वी में पुरुषगन्य अर्थात् सुगन्य एवं आक्रि का तेज में हूँ। सब प्राणियों की जीवनशक्ति और तपित्वयों का तप में हूँ। (१०) हे पार्थ! सुम को सब प्राणियों का सनातन बीज सममा। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजिस्वयों का तेज मी में हूँ। (१९) काम-(वासना) और राग अर्थात् विषयासकि (इन दोनों को) घटा कर बलवान् लोगों का बल में हूँ; और हे मरतश्रेष्ठ! प्राणियों में, धर्म के विरुद्ध न जानेवाला, काम भी में हूँ, (१२) और यह समम कि जो इक साविक, राजस या तामस माव अर्थात् पदार्थ हैं, वेसय मुम से ही हुए हैं;पल्ख वे मुम में हैं, में उनमें नहीं हूँ।

[" वे मुक्त में हैं, मैं उनमें नहीं हूँ " इसका अये यहा ही गम्भीर है। पहला क्यांत प्रगट अये यह है, कि सभी पदार्थ परमेश्वर से उत्पन्न हुए है। इसिलिये मिगायों में घागे के समान इन पदार्थों का गुण धर्म भी यदार्थ परमेश्वर ही है स्वापि परमेश्वर की ज्यापि हसी में नहीं खुक जाती; समक्तना चाहिये कि इनको ज्यास कर इनके परे भी वहीं परमेश्वर है; और यहीं अर्थ आगे "इस समस्त जगत को में एकांश से ज्यास कर रहा हूँ "(गी. १०. ४२) इस छोक में विशित है। परन्तु इसके चातिरिक्त दूसरा भी अर्थ सदैव विवित्त रहता है। वह यह, कि त्रिगुणात्मक जगत का नानात्व यदापि मुक्त से निर्गुण हुआ देख पड़ता है, तथापि वह नानात्व मेरे निर्गुण स्वरूप में नहीं रहता और इस दूसरे अर्थ को मन में रख कर " मृतमृत्व न च मृतस्यः "(६. ४ और ४) इसादि

§§ त्रिभिग्रुंणमयैमांबैरोभिः सर्वमिदं जगत् । मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमद्ययम् ॥ १३ ॥ दैवी ह्येपा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ न मां दुष्कृतिनो सूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । माययापहतक्षाना आसुरं भावमाश्चिताः ॥ १५ ॥ §§ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

¦परमेश्वर की अलोकिक शक्तियों के वर्गान किये गये हैं (गी. १३. १४–१६)। 'इस प्रकार यदि परमेश्वर की न्याप्ति समस्त जगत से भी आधिक है तो प्रगट है कि ¦परमेश्वर के मचे स्वरूप को पहचानने के लिये इस मायिक जगत से भी परे जाना ¦चाहिये, और श्रय उसी धर्य को स्पष्टतया प्रतिपादन करते हैं—]

(१३) (सत्त्व, रज और तम ) इन तीन गुगात्मक भावों से अर्थात पदार्यों से मोहित हो कर यह सारा संसार, इनसे परे के (अर्थात निर्गुण) मुम्म अन्यय

( परमेश्वर ) को नहीं जानता।

| | [ माया के सम्बन्ध में गीतारहस्य के ६ वें प्रकरण में यह सिद्धान्त है, कि | माया अथवा अज्ञान त्रिगुणात्मक देहेन्द्रिय का धर्म है, न कि आत्मा का; आत्मा | तो ज्ञानमय और नित्य हैं. इन्द्रियाँ उसको अम में डालती हैं—उसी अद्वैती सिद्धा- | नत को कपर के श्लोक में कहा है। देखो गीतार. ७. २२ और गी. र. प्र-२३६-२४७ । ] (१४) मेरी यह गुणात्मक और दिन्य माया दुस्तर है। अतः इस माया को वे पार कर जाते हैं, जो मेरी ही शरण में आते हैं।

; [इससे प्रगट होता हैं, कि सांख्यशास्त्र की विगुगात्मक प्रकृति की ही गीता |में भगवान् श्रपनी माया कहते हैं। महाभारत के नारायणीय-उपाख्यान में कहा |है, कि नारद को विश्वरूप दिखला कर ग्रन्त में भगवान् वोले कि—

माया होषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद । सर्वभूतगुगोर्थुक्तं नेव त्वं ज्ञातुमद्वसि ॥

| " हे नारद ! तुम जिसे देख रहे हो, यह मेरी उत्पन्न की हुई माया है। तुम सुक्ते | सब प्रािग्यों के गुणों से युक्त मत समफो" ( शरं. ३३६. ४४ )। वही सिद्धान्त | भ्रष्य यहाँ भी यतलाया गया हैं। गीतारहस्य के ६ वें और १० वें प्रकर्णा में | वतला दिया है, कि माया क्या चीज़ है। ]

(१४) माया ने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया हैं, ऐसे मूढ और दुष्कर्मी नराधम ऋासुरी } बुद्धि में पढ़ कर मेरी शरण में नद्दा आते ।

[यद्द बतलाया दिया, कि माया में डूबे रहने वाले लोग परमेश्वर को भूल जाते |हैं और नष्ट हो जाते हैं। झब ऐसा न करनेवाले आर्थात् परमेश्वर की शरणा में जा |कर उसकी भक्ति करनेवाले लोगों का वर्णान करते हैं।]

गी.र्. ४६

वातों जिज्ञासुर्यार्थी ज्ञानी च भरतर्षम ॥ १६ ॥
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमिक्तिविशिष्यते ।
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥
उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मितम ।
आस्थिनः स हि युक्तातमा मामेवासुक्तमां गतिम् ॥ १८ ॥
वहूनां जन्मनामंत ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।
वासुदेवः सर्वमिति स महातमा सुदुर्छमः ॥ १९ ॥

(१६) हे मरतिश्रेष्ट अर्जुन! चार प्रकार के पुरायातमा लोग मेरी मिति किया करते हैं:—१—जार्त अर्यात रोग से पीड़ित, र—जिज्ञासु अर्यात ज्ञान प्राप्त कर लेने की इच्छा रखनेवाले, र—अर्यार्था अर्यात ट्रव्य आदि काम्य वासनाओं को मन में रखनेवाले और ४-ज्ञानी अर्यात परमेश्वर का ज्ञान पा कर कृतार्थ हो जान से आग कुछ प्राप्त करना हो, तो भी निष्कामश्रुद्धि से भित्त करनेवाले ।(१७) इनमें एकमित अर्यात अनन्यमाव से मेरी भित्त करनेवाले और सदैव युक्त यानी निष्काम श्रुद्धि से वर्तनेवाले ज्ञानी की योग्यता विशेष हैं! ज्ञानी को में अत्यन्त प्रिय हूँ और ज्ञानी मुक्ते (अत्यन्त) विश्व हैं। (१८) ये सभी मक्त उद्दार अर्यात अन्त्र हैं, प्रन्तु मेरा मत है, कि (इनमें) ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही हैं; क्योंकि युक्तिचल होकर (सब की) उत्तमीत्रम गतिस्वरूप मुक्त में ही वह उद्दार रहता है। (१६) अनेक जन्मों के अनन्तर यह अनुमय हो जाने से कि "जो कुछ हैं, वह सब वासुरेव ही है," ज्ञान-वानु मुक्ते पा लता है। ऐसा महात्मा अत्यन्त दुर्जभ है।

[ चर-अचर की दृष्टि से मगवान् ने अपने स्वरूप का यह ज्ञान वतल दिया, कि प्रकृति और पुरुष दोनों मेरे ही स्वरूप हों और चारों ओर में ही एकता से भरा हूँ: इसके साथ ही भगवान् ने अपर जो यह बतलाया है कि इस स्वरूप की मिक्त करने से पामेश्वर की पहचान हो जाती है, इसके तारपं को भाती सारण रखना चाहिये। उपासना सभी को चाहिये, फिर चाहे ज्यक की करो चाहे अध्यक की; परन्तु व्यक्त की उपासना सभी को चाहिये, फिर चाहे ज्यक की करो चाहे अध्यक की; परन्तु व्यक्त की उपासना सभी को चाहिये, फिर चाहे ज्यक की करो चाहे अध्यक की; परन्तु व्यक्त की अपासना सुलभ होने के कारण यहाँ उसी का वाण्न हैं और उसी का नाम मिक्त हैं। तवापि स्वार्थ-बुद्धि को मन में रख कर किसी विशेष हेतु के लिये परमेश्वर की मिक्त करना निन्न श्रेणी की भक्ति हैं। परमेश्वर का ज्ञान पाने के हेतु से मिक्त करनेवाले (जिज्ञासु) को मीसबा ही सममना चाहिये; पर्योक्त उसकी जिज्ञासुत्व-अवस्था से ही व्यक्त होता है, कि अभी तक उसको परिपूर्ण ज्ञान नहीं चुआ। तयापि कहा है, कि ये सब भिक्त करनेवाले होने के कारण उदार अर्थात अच्छे।मार्ग से जानेवाले हैं (श्रो. १८)। पहले तीन श्रोकों का तात्पर्य है, कि ज्ञान-आपि से छतार्य हो करके जिल्हों हस जगत में इन्ह करने अथवा पाने के लिये नहीं रह जाता (गी. ३. १९८—१९), हेते ज्ञानी पुरुष-निकामशुद्धि से जो भिक्त करते हैं (भाग. १. ७)

\$\$ कामैस्तैस्तैर्द्धतकानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्त्रया ॥ २० ॥
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिन्छति ।
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम् ॥ २१ ॥
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।
लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान् ॥ २२ ॥
अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पेमधसाम् ।

| १० ) बही सब में श्रेष्ट है। प्रव्हाद-नारद आदि की मित इसी श्रेष्ट श्रेणी की | है और इसी से मागवत में भोंक का लज्ञण " मिक्योग अर्थात्परमेशर की | निहेंतुक और निरन्तर मित " माना है ( भाग. ३. २६—१२; और गीतार. ए. १४०६—४१०) १७ वें श्रीर १६ वें श्लोक के 'एफमिकः' श्रीर 'वासुदेवः' | पद मागवतधर्म के हैं और यह कहने में भी कोई ज्ञति नहीं कि मन्तें का एक | समी वर्णन मागवतधर्म का ही है । क्योंकि महाभारत ( शां. ३४१. ३३–३४ ) | में इन धर्म के वर्णन में चतुविध भक्तों का बड़ेख करते हए कहा है कि---

चतुर्विधा सम जना भक्ता एवं हि में श्रुतम् । तेपामेकान्तिनः श्रेष्टा ये चैवानन्यदेवताः ॥ श्रद्धरेव गतिस्तेपां निराग्रीः कर्मकारिणाम् । ये च शिष्टाखयो भक्ताः फलकामा हि ते सताः ॥ सर्वे च्यवनधर्मास्ते प्रतिवृद्धस्तु श्रेष्टभाक् ॥

अनन्यद्देवत भोर एकान्तिक मक्त जिस प्रकार निराशीः अर्थोत् फलाशारिहत कर्म करता हूँ उस प्रकार भन्य तीन भक्त नहीं करते, वे कुछ न कुछ हेतु मन में रख कर भक्ति करते हैं, इसी से वे तीनों च्यवनशील हैं भार एकान्ती प्रतिष्ठद्ध (जानकार) है। एवं आगे 'वासुदेव' शब्द की आव्यात्मिक च्युत्पत्ति यों की है— ''नवं भूताधिवासय वासुदेवस्ततों हाहम्'—में प्रात्मिमत्र में वास करता हूँ इसी से सुक्तको वासुदेव कहते हैं (शां. ३४१. ४०) भव यह वर्षान करते हैं कि यदि सवेत्र एक ही परमेकर है तो लोग मित्र-भित्र देवताओं की उपासना क्यों करते हैं, भ्रीर ऐसे उपासकों को क्या फल मिलता हैं—]

(२०) अपनी-अपनी प्रकृति के नियमानुसार भिन्न भिन्न (ह्वर्ग आदि फलों की) काम-वासनाओं से पागल हुए लोग, भिन्न भिन्न (ह्यासनाओं के) नियमों को पाल कर दूसरे देवताओं को भनते रहते हैं। (२१) जो मक्त जिस रूप की अर्थात देवता की श्रद्धा से उपासना किया चाहता है, उसकी उसी श्रद्धा को में स्थिर कर देता हूँ। (२२) फिर्र उस श्रद्धा से युक्त होंकर वह उस देवता की आराधना करने सगता है एवं उसको मेरे ही निर्माण किये हुए कामफल मिलते हैं। (२२) परन्तु (इन) अल्वाहिं लोगों को मिलनेवाले ये फल नाग्नवान् हैं (मोन्न के समान

देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ §§ अस्यक्तं स्यक्तिम्।पन्नं मन्यते मामबुद्धयः । परं भावमजानन्ता ममाध्ययमग्रुत्तमम् ॥ २५ ॥ नाहं प्रकाशःसर्वस्यं योगमायासमाद्यतः । मुद्रोऽयं नाभिजानाति लोको मामजुमस्ययम् ॥ २५ ॥

स्थिर रहनेवाले नहीं हैं )। देवताओं को भजनेवाले उनके पास जाते हैं और सेरे भक्त मेरे यहाँ त्राते हैं ।

सिधारम् मनुष्यां की समभ होती है, कि यहापि परमेश्वर मोन्नदाता है. तयापि संसार के लिये आवश्यक अनेक इच्छित वस्तुओं को देने की शक्ति देव-साओं में ही है और उनकी प्राप्ति के लिये इन्हीं देवताओं की उपासना करनी चाहिये। इस प्रकार जब यह समक्र दृढ़ हो गई कि देवताओं की उपासना करनी चाहिये, तव अपनी अपनी स्वाभाविक श्रद्धा के अनुसार (देखोगी: १७.१—६) कोई पीपल पूजते हैं, कोई किसी चत्रतरे की पूजा करते हैं और कोई किसी बडी मारी शिला को सिंदर से रँग कर पूजते हैं। इसी बात का वर्णन उक्त श्लोकों में ! सुन्दर रीति से किया गया है। इसमें ध्यान देने योग्य पहली~यात यह है, कि भिन्न-भिन्न देवताओं की आराधना से जो फल मिलता है, उसे आराधक सममते हैं कि उसके देनेवाले वे ही देवता हैं; परन्तु पर्याय से वह परमेश्वर की पूजा हो जाती है (गी. ६. २३) और तात्विक दृष्टि से वह पात भी परमेश्वर ही दिया करता है (श्ली. २२) । यही नहीं इस देवता का आराधन करने की बुद्धि मी मनुष्य के पूर्वकर्मानुसार परमेश्वर ही देता है ( श्लो. २१ )। श्योंकि इस जगत में प्रसेक्षर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वेदान्तस्य (३. २.३५-४१) और वपनिषद् (कोपी. ३. ८) में भी यही सिद्धान्त है। इन भिन्न-भिन्न देवतामाँ की मिक करते करते बुद्धि स्थिर भीर शुद्ध हो जाती है, तथा अन्त में एक एवं नित्य परमेश्वर का ज्ञान होता है-यही इन भिन्न भिन्न उपासनाओं का उपयोग है। परम्तु इससे पद्दले जो फल मिलते हैं, वे सभी श्रमित्य होते हैं। अतः मगवान् ~ का उपदेश है, कि इन फलों की आशा में न उलमा कर 'ज्ञानी 'मक्त होने की ्री वसङ्ग प्रत्येक सनुष्य को रखनी चाहिये। साना, कि सगवान् सव वार्तों के करने-वाले और फलों के दाता हैं, पर वे जिसके जैसे कर्म होंगे तद्वुसार ही तो फल देंगे ( गी. थ. ११ ); अतः तात्विक दृष्टि से यह भी कहा जाता है, कि वे स्वयं कुछ भी नहीं करते (गी. ५. १४)। गीतारहस्य के १० वें ( पृ. २६७ ) और १३ वें प्रकरता ( पृ. ४२६-४२७ ) में इस विषय का आधिक विवेचन हैं, उसे देखो । कुछ सोग यह भूल नाते हैं, कि देवताराधन का फल, भी ईश्वर ही देता है और वे प्रकृति स्वभाव के अनुसार देवताओं की धुन में लग जाते हैं; अब जार के इसी वर्शन का स्पष्टीकरण करते हैं--(२४) अबुद्धि अर्थात् मृह लोग, मेरे श्रेष्ट, क्तमोत्तम और अन्यय रूपको न

#### वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । भीवण्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६॥

जान कर मुक्त अन्यक्त को व्यक्त हुआ मानते हैं ! (२५) में अपनी योगरूप माया स आच्छादित रहने के कारण सूत्र को (अपने स्वरूप से) प्रगट नहीं देखता। मुढ़ स्त्रोग नहीं जानते, कि में अज और अव्यय हूँ । ]

अन्यक्त स्वरूप को छोड़ कर न्यक स्वरूप धारण कर लेने की युक्ति को योग कहते हैं (देखो गी. ४. ६; ७. १५; ६. ७) । वेदान्ती लोग इसी को माया कहते हैं; इस योगमाया से बका हुआ परमेश्वर व्यक्त-स्वरूपधारी होता है सारांश, इस श्लोक का मावार्य यह है, कि व्यक्त सृष्टि मायिक अयवा अनित्य े हैं और अध्यक्त परमेश्वर सच्चा या नित्य हैं। परन्तु कुछ लोग इस स्थान पर और । धन्य स्थानीं पर भी 'माया 'का 'श्रलींकिक श्रयवा 'विलवाग श्रय सान कर प्रतिपादन करते हैं, कि यह माया मिय्या नहीं-परमेश्वर के समान . ही नित्य है । गीतारहस्य के नवें प्रकरण में माया के स्वरूप का, वि्स्तारसहित . विचार किया है, इस कारण यहाँ इतना ही कहे देते हैं, कि यह वात बहैत वेदान्त को भी मान्य है कि माया परमेश्वर की ही कोई विलक्षण और अनादि े लीला है। क्योंकि माया यद्यपि इन्द्रियों का उत्पन्न किया हुन्ना इश्य है, तथापि । इन्द्रियों भी परमेश्वर की ही सत्ता से यह काम करती हैं, ब्रतएव ब्रन्त में इस | माया को परमेश्वर की लीला ही कहना पड़ता है। वाद है केवल इसके तत्त्वतः सन्य या मिथ्या होने में; सो उक्त श्लोकों से प्रगट होता है कि इस विषय में प्रद्वेत वेदान्त के समान ही गीता का भी यही सिद्धान्त है, कि जिस नाम रूपा-त्मक माया से भ्रव्यक्त/परमेश्वर व्यक्त माना जाता है, वह माया-फिर चाहे उसे | अलाँकिक शक्ति कही या और कुछ—' श्रज्ञान ' से उपजी दुई दिखाऊ वस्तु या । 'मोह' है, सत्य परमेश्वर-तत्त्व इससे पृथक है। यदि ऐसा न हो 'झबुद्धि' और ं 'मंह' शब्दों के प्रयोग करने का कोई कारण नहीं देख पडता । सारांश, साया . सत्य नहीं-सत्य है एक परमेश्वर ही। किन्तु गीता का कथन है, कि इस माया , ! में भले रहने से लोग अनेक देवताओं के फन्दे में पड़े रहते हैं । वृहदीरएयक रिपनिपद् (१. ४. १०) में इसी प्रकार का वर्णन है; वहाँ कहा है कि जो | लोग अात्मा और ब्रह्म को एक ही न जान कर मेद-माव से भिन्न-भिन्न देवताओं के फंदे में पड़े रहते हैं, वे 'देवताओं के पशु' हैं, अर्थीत् गाय चादि पशुओं से |जैसे मनुष्य को फायदा होता है, वैसे ही इन श्रज्ञानी मक्तीं से सिर्फ देवताओं का ही फ़ायदा है, उनके भक्तों मोच नहीं मिलता । माया में उलक्त कर े भेद-भाव से अनेक देवताओं की उपासना करनेवालों का वर्गीन हो चुका। अब वतलाते हैं कि इस माया से घीरे-धीरे छुटकारा क्योंकर होता है--

(२६) हे अर्जुन ! भूत, वर्तमान और भिषयत ( जो हो चुके हैं उन्हें, मौजूद और आगे होनेवाले) सभी प्राणियों को मैं जानता हूँ; परन्तु सुमें कोई भी नहीं जानता। इच्छाद्वेपसमुत्येन इंद्यमोहेन भारत । सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥२७॥ येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्। ते इंद्यमाहिनिर्मुक्ता भजन्ते मां दढवताः ॥ २८॥ ईई जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । ते ब्रह्म ताहिदुः कृत्कामध्यातमं कर्म चाखिलम् ॥ २९॥ स्ताधिभूताधिदैवं मां साथियक्षं च ये विदुः । प्रयाणकालेऽपि च मा ते विदुर्जुक्तचेतसः ॥ ३०॥ इति श्रीमद्रगवहीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृत्यार्जुन-संवादे ज्ञानविज्ञानयोगा नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ५॥

(२७) क्योंकि हे भारत! (इन्डियों के) इच्छा झौर द्वेंप से टएजनेवाले (सुल-टुन्स भादि) दन्द्वों के मोह से इस छि में समस्त प्राग़ी है परन्तप! अस में फँप जाते हैं। (२५) परन्तु जिन पुरायात्माओं के पाप का अन्त हो गया है, वे (सुन्द्रदुन्स आदि) दन्द्वों के मोह से दृद्द कर दृद्दत हो करके मेरी मिक करते हैं।

[ इस प्रकार माया से छुटकारा हो जुकने पर धारो उनकी जो रियति होती

है, उसका वर्णन करते हैं--]

(२६) (इस प्रकार ) जो मेरा श्राश्रय कर जरा-मरग् अर्थात् पुनर्कम के चकर से इट्ने के जिये प्रयत्न करते ईं; वे (सब) ब्रह्म, (सब) अध्यात्म आरसद कर्ने को जान केंते हैं। (३०) और अधिभूत, अधिदेव एवं अधियत् सहित (अर्थात् इस्प्रकार, कि में ही सब हूँ) जो मुक्ते जानते ईं, वे युक्तचित (होने के कारग्)

मरगा:काल में भी मुक्ते जानते हैं।

[ अराले अध्याय में, अध्यातम, अधिमृत, अधिद्व और अधियत का निरूपण किया है। धर्मशास्त्र का और उपनिपदों का सिदान्त है कि मरणकाल - में मनुष्य के मन में जो वासना प्रवल रहती है, उसके अनुसार उसे आगे जन्म मिलता है; इस सिद्धान्त को लह्म करके आन्तम खोक में "मरणकाल में भी" शब्द हैं; तथापि उक्त खोक के 'भी 'पद से स्पष्ट होता है, कि मरने से प्रयम परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हुए यिना केवल धन्तकाल में ही यह ज्ञान नहीं हो सकता ( देखां गी. २. ७२)। विशेष विवरण अगले अध्वाव में है। कह सकते हैं, कि इन दो खोकों में आधिमृत आदि शब्दों से आगे के अध्याय की श्रम्तावना ही की गई है।]

इस प्रकार श्रीमगवान के गांथ तुए अर्थान कहे हुए उपनिपर् में ब्रह्मविद्या न्तर्गत योग—अर्थात कर्मयोग-गाम्बविषयक, श्रीकृष्ण और अर्द्धन के संवाद में,

ज्ञान-विज्ञानयोग नामक सातवीं ऋन्याय समात हुन्ना ।

# अप्टमेऽध्यायः । भारतां अध्याय ।

डिस अध्याय में कमेयोग के भ्रन्तगंत ज्ञान-विज्ञान का ही निरूपण हा रहा हैं और पिडले अध्याय में बहा अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधि-यज्, ये जो परमेश्वर के स्त्ररूप के जिविध भेट कहे हैं. पहले उनका अर्थ बतला कर विवेचन किया है कि रनमें क्या तज्य है। परनायह विवेचन इन शब्दों की केवल व्याप्या करके अर्थात अत्यन्त संज्ञिप्त शीत से किया गया है, अतः यहाँ पर उक्त विपय का कुछ अधिक जुलासा कर देना आवश्यक है। बाह्य सृष्टि के अवजोकन से. उसके कर्ता की कर्पना अनेक लोग अनेक शितियों से किया सकते हैं। 1 - कोई कहते हैं, कि सृष्टि के सब पढ़ार्य पञ्चमहाभूतों के ही विकार हैं और इन पञ्चमहा-भूतों को छोड मल में दसरा कोई भी तत्व नहीं है। २-इसरे क़द्र लोग, बेंसा कि गीता के चौषे ऋष्याय में बर्गान है, यह प्रतिपादन करते हैं, कि यह समस्त जगत यज्ञ से हुआ है और परमेश्वर यज्ञनारायण रूपी है. यज्ञ से ही इसकी पूजा होती है। ३-और कुछ लोगों का कहना है, कि स्वयं अड़ पदार्थ सृष्टि के स्वापार नहीं करते: किन्तु टनमें से प्रत्येक में कोई न कोई सचेतन पुरुष या देवता रहते हैं, जो कि इन व्यवदारों को किया करते हैं आर इसी लिये हमें उन देवताओं की आराधना करनी चाहिये। टटाइरगार्य, जड पांच मौतिक सूर्य के गोले में सूर्य नाम का जो पुरुष है वही प्रकार देने बर्गरह का काम किया करता है असरव वही ट्यास्य है। थ-चार्ये पद्म का कवन हैं. कि प्रत्येक पदार्थ में इस पदार्थ से मिछ किसी देवता का निवास मानना ठीक नहीं है। जैसे मनुष्य के शरीर में आत्मा है। वैसे ही प्रत्येक वस्तु में दसी वस्तु का कुछ न कुछ सुन्तमरूप अर्थात् आत्मा के समान सूच्न शक्ति वास करती है, वही उसका जल और सबा स्वरूप है। उदाहरणार्थ, पंचरयूलमभृहातों में पंच सुद्मतन्नालाएँ और हायभर आदि स्यूल इन्द्रियों में सुन्म इन्द्रियों मूलभूत रहती हैं । इसी चौये तत्व पर सांख्यों को यह नत भी श्रवलन्त्रित है, कि प्रत्येक मनुष्य का स्नात्मा भी पृषक्रपृषक है और पुरुष स्रसंस्य हैं; परन्तु जान पड़ता है कि यहाँ इस सांख्यमत का ' ऋघिट्रेह ' वर्ग में समावेश किया गया है। उक्त चार पत्तों को ही कम से अधिनृत, अवियत, अधिन देवत और अध्यान्म कहते हैं। किसी भी शब्द के पीछे ' कवि ' दपसर्ग रहने से यह अर्थ होता है—'तमधिकृत्य,''तद्विपयक,''उत सन्दन्ध का' या 'उतमें रहनैवाला । इस अर्थ के अनुसार अधिदेवत अनेक देवताओं में रहनेवाला तत्व है। साधारगतया अध्यात्म उस शास्त्र को कहते हैं जो यह प्रतिपादन करता है कि सर्वत्र एक ही आत्मा है। किन्तु यह अर्थ सिद्धान्त पत्त का है; अर्थात पूर्वपत्त के इस कयन की जाँच करके कि "अनेक वस्तुओं या मतुन्यों में भी अनेक भारमा हैं, '' वेदान्तगास्त्र ने आत्मा की एकता के सिद्धान्त की ही निश्चित कर दिया

# अर्जुन उवाच ।

किं तर्ब्रह्म किमध्यारमं किं कर्म पुरुषोत्तम।

है। श्रतः पूर्वपत्त का जय विचार करना होता है तब माना जाता है, कि प्रत्येक पदार्थ का सुद्दम स्वरूप या श्रातमा प्रयक्-प्रयक है, श्रार यहाँ पर श्रध्यात्म शब्द से यही भर्य भ्राभिप्रेत है । महाभारत में मनुष्य की इन्ट्रियों का उदाहरण देकर रपष्ट कर दिया है, कि अध्यातम, अधिदेवन और आधिमृत-दृष्टि से एक ही विवेचन के इस प्रकार भिन्न भिन्न मेट क्योंकर होते हैं ( देखी मभा गां. ३१३; और श्रम्ब. ४१) । महाभारत कार कहते हैं, कि मनुष्य की इन्ट्रियों का विवेचन तीन तरह से किया जा सकता है, जैसे श्रधिभत, श्रध्यातम श्रीर श्रधिदेवत। इन इन्टियाँ के द्वारा जो विषय प्रहरा किये जाते हैं-- उदाहरसार्थ हाथां से जो लिया जाता है, कानों से जो सूना जाता है, घाँखों से जो देखा जाता है, घाँर मन से जिसका चिन्तन किया जाता है—वे सब अधिभृत हैं और हाय पेर आदि के (सांख्यशास्त्रोक) सूचम स्वभाव, अर्थात् सृचम इन्द्रियाँ, इन इन्द्रियाँ के अध्यातम हैं। परना इन दोनों दृष्टियों को छोड कर धाधिदेवत दृष्टि से विचार करने पर-अर्थात यह मान करके, कि हायां के देवता इन्द्र, पेरों के विद्या, गुद्र के मित्र, उपस्थ के प्रजापति, वाग़ी के घारी, झाँखों के सूर्य, कानों के बाकाश अयवा दिशा, जीम के जल, नाक के पृथ्वी, त्वचा के वाय, मन के चन्द्रमा, प्रदक्कार के बुद्धि और बुद्धि के देवता पुरुष हैं-कहा जाता है कि यही देवता लोग अपनी-श्चपनी इन्द्रियों के न्यापार किया करते हैं। उपनिपदों में भी उपासना के लिये प्रक्ष स्वरूप के जो प्रतीक वर्णित हैं, उनमें मन को श्रध्याय धीर सूर्य अयवा श्राकाश को अधिदेवत प्रतीक कहा है ( छां. ३. १८. १ ) । अध्यातम और अधिदेवत का यह भेद केवल उपासना के लिये ही नहीं किया गया है; बल्कि अब इस प्रश्न का निर्णाय करना पड़ा कि वाणी, चन्न और श्रोत प्रसृति इन्ट्रियों एवं प्राणों में श्रेष्ट कीन है, तय उपनिपदी में भी ( वृ. १. ५. २१-२३: छां. १. २-३: कोंपी. ४.१२,१३) एक वार वागी, चतु और श्रोत्र इन सूचम इन्द्रियां को ले कर श्रध्यात्मदृष्टि से विचार किया गया है तथा दूसरी बार उन्हीं इन्ट्रिया के देवता श्रक्षि, सूर्य स्रीर आकाश की ले कर श्राधिदैवत दृष्टि से विचार किया गया है। सारांश यह है कि अधिदैवत, अधि भूत और अध्यात्म आदि भेद प्राचीन काल से चले आ रहे हिं और यह प्रश्न भी इसी जमाने का है कि परमेश्वर के स्वरूप की इन मिन्न-भिन्न कल्पनाओं में से सर्वी कौन है तथा उसका तथ्य भ्या है। बृहदारग्यक उपनिपर् (३.७) में याजवल्य ने उद्दालक क्रारुग्ति से कहा है, कि सब प्राणियों में, सब देवताओं में, समप्र छाध्यातम में, सब लोकों में, सब यज़ों में श्रीर सब देहों में ब्यास होकर उनके न सममने पर भी, उनको नचानेवाला एक ही परमात्मा हैं । इपनिपदी का यही सिद्धान्त वेदा तसूत के अन्तर्यामी अधिकरगा में है ( वेसू. १. २. १८-२० ), वहाँ भी सिर्द किया है कि सब के अंतःकराए में रहनेवाला यह तत्त्व सांख्यों की प्रकृति

अधिभृतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥ अधियक्षः कयं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुस्द्न । प्रयाणकाले च कयं क्षेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

अक्षरं ब्रह्म परमं स्त्रभावोऽध्यात्ममुच्यते । भूतमावोद्भवकरो विसर्गेः कर्मसंब्रितः ॥ ३ ॥ अधिभृतं क्षरो मावः पुरुपश्चाधिदेवतम् । अधियक्षोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥

या जीवातमा नहीं है, किन्तु परमातमा है। इसी सिद्धान्त के श्रानुराध स मगवान् अव श्रानुंत से कहते हैं कि मनुष्य की देह में, सब प्राणियों में ( श्रिधिमूत ), सब यज्ञों में ( श्रिधिमूत ), सब यज्ञों में ( श्रिधिमूत ), सब देवताश्रों में ( श्रिधिमूत ), सब कर्मी में श्रीर सब वस्तुश्रों के सूद्म स्वरूप ( श्रयांत् श्रध्यात्म ) में एक ही परमेश्वर समाया हुशा हु- यज्ञ ह्त्यादि नानात्व श्रयंवा विविध ज्ञान सज्ञा नहीं है। सातवें श्रध्याय के श्रन्त में भगवान् ने श्राधिभूत श्रादि जिन शृद्धों का रचारण किया है, उनका श्रयं जानने की श्रजुन को इच्छा हुई; सतः वह पहले पूछता है—]

अर्जुन ने कहा—(१) हे पुरुपोत्तम! वह ग्रहा क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म के मानी क्या हें? आधिभूत किसे कहना चाहिये? और अधिदैवत किसको कहते हें? (२) अधियज्ञ कैसा होता है? हे मयुस्दन! इस देह में (अधिदेह) कीन हैं? और अन्तकाल में इन्द्रियानिग्रह करनेवाले लोग तुमको कैसे पहचा-नते हैं?

[ बहा, अध्यातम, कर्म, आधिभूत और अधियज्ञ शब्द पिछले अध्याप में | आ चुके हैं; इनके सिवा सब अर्जुन ने यह नया प्रश्न किया है, कि अधिदेह | कॉन है। इस पर ध्यान देने से साते के उत्तर का अर्थ समझने में कोई अड़चन |न होती।]

श्रीमगवान् ने कहा—(३) (सव से) परम अचर अर्थात् कमी मी नष्ट न होने-बाता तत्त्व नस्र हिं, (और) प्रत्येक वस्तु का मूलमाव (स्वमाव) अध्यात्म कहा जाता है (अचरवस से) भूतमात्रादि (चर-अचर) पदार्थों की उत्पात्ति करने-वाला विसर्ग अर्थात् स्ष्टिच्यापार कर्म है। (४) (उपजे हुए सवप्राणियों की) चर अर्थात् नामरूपात्मक नाग्नवान् स्थिति आधिभूत हैं; और (इस पदार्थ में) जो पुरुष अर्थात् सचेतन आधिएता है, वही अधिदैवत है; (जिसे) अधियज्ञ (सव यज्ञों का आधिपति कहते हैं, वह) में ही हूँ। हे देहधारियों में श्रेष्ट! में इस देह में (अधिदेह) हूँ।

# §§ अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्।

[ तीसरे श्लोक का ' परम ' शब्द ब्रह्म का विशेषगा नहीं है 'किन्तु स्रवर का विशेषणा। सांस्यशास्त्र में अन्यक्त प्रकृति को भी 'असर कहा है ं ( गी. १५. १६ )। परन्तु वेदान्तियों का ब्रह्म इस स्रव्यक्त और स्रज्ञर प्रकृति कि भी परे का है (इसी ग्राध्याय का २० वॉं और ३१ वॉं श्लोक देखों) और इसी बारगा श्रकेले ' अन्तर ' शब्द के प्रयोग से सांख्यों की प्रकृति प्रयवा ब्रह्म दोनों अर्थ हो सकते हैं। इसी सन्देह को मेटने के लिये ' अन्तर ' शब्द के आगे । 'परम' विशेषण रख कर ब्रह्म की व्याख्या की है (देखो गोतार. पृ. २०१-२०२)। हमने 'स्वभाव' शब्द का अर्थ महाभारत में दिये हुए उदाहरणों के अनुसार े किसी भी पदार्थ का ' सत्त्मस्वरूप ' किया है । नारदीय सुक्त में दृश्य जगत् को परब्रह्म की विस्रष्टि (विसर्ग ) कहा है (गी. र. प्र. २५४); और विसर्ग । शब्द का वही ऋर्य यहाँ लेना चाहिये। विसर्ग का ऋर्य 'यह का इविरूसर्ग ' करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गीतारहस्य के दसर्व प्रकरण ( पृ. २६२ ) में विस्तृत विवेचन किया गया, है कि इस दृश्य छुष्टि को नहीं कमें क्यों कहत हैं। पदार्थ मात्र के नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूप को ' चर ' कहते हैं श्रीर इससे परे जो अज्ञर तत्व है उसी को बहा सममना चाहिये। 'प्रस्प' शब्द से सूर्य ा का पुरुष, जल का देवता या चरुगापुरुष इत्यादि सचेतन सूदम देहघारी देवता विविक्तित हैं और हिरग्यगर्भ का भी उसमें समावेश होता है। यहाँ भगवान् ने ' आधियज्ञ ' शब्द की ब्याख्या नहीं की । क्योंकि, यज्ञ के विषय में तीसरे न्योर चौंदे छाष्यायों में विस्तारसाहित वर्गान हो चुका है और फिर श्रागे भी कहा है, कि " सव यज्ञों का प्रभु और भोक्ता में ही हूँ " ( देखी गी. ६. २४; ५. २६; और ममां. शां. ३४०)। इस प्रकार अध्यात्म आदि के लक्षण वतला कर अन्त में संत्रेप से कह दिया है कि इस देह में ' अधियज्ञ ' में ही हूँ अर्थात् मनुष्य-देह में अधिदेव और अधियज्ञ भी में हूँ । अत्येक देह में प्रयक्ष्यक् | म्रात्मा ( पुरुप ) मान कर सांख्यवादी कहते हैं कि वे म्रासंध्य हैं। परन्तु । वेदान्तशास्त्र को यह मत मान्य नहीं है; उसने निश्चय किया है कि यदापि देह ¦व्यनक हैं तयापि व्यात्मा सब में एक ही है (गीतार. पृ. १६५—१६६ )।'ग्राधि· देह में ही हूँ' इस वाक्य में यही सिद्धान्त दर्शाया है; तो भी इस वाक्य के "में ही हूँ " शब्द केवंल अधियत् अथवा अधिदेह को ही उद्देश करके प्रयुक्त नहीं हैं, उनका सम्बन्ध अध्यातम आदि पूर्वपदों से भी है । अतः समग्र अर्थ ऐसा होता है, कि अनेक प्रकार के यज्ञ, अनेक पदार्थी के अनेक देवता, विनाशवान् पंचमहासूत, पदार्थमात्र के सुदम माग अयवा विभिन्न, वहा, कर्म भगवा भिन्न-भिन्न मनुष्यों की देह-इन सब में 'में ही हूँ,' धर्यात् सब में । एक ही परमेश्वरतत्त्व है। कुछ लोगों का कथन है कि यहाँ 'अधिदेह ' स्वरूप

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥
 यं यं वापि स्मरन्मावं त्यज्ञत्यंते कळेवरम् ।
 तं तमेवैति कोतिय सदा मद्भावमावितः ॥ ६ ॥

¦ का स्वतन्त्र वर्णन नहीं है, ऋधियज्ञ की न्याख्या करने में ऋधिदेह का पर्याय से । उहेख हो गया है; किन्तु हम यह अर्थ ठीक नहीं जान पडता।क्योंकि न केवल गीता में ही, प्रत्युत उपनिपदों चौर वेदान्तमुत्रों में भी ( वृ. ३. ७; वेसू. १. २. ¦ २०) जहाँ यह विषय आया है, वहाँ अधिमृत आदि स्वरूपों के साथ ही साय शारीर जातमा का भी विचार किया है और सिद्धान्त किया है, कि सर्वत्र एक ही परमात्मा है। ऐसे ही गीता में जब की अधिदेह के विषय में पहले ही प्रश्न हो चुका है, तब यहाँ उसी के प्रथक बहुत्व की विविद्यत मानना युक्तिसङ्गत है। यदि यह सच है कि सब कुछ परवहा ही है तो पहले पहल ऐसा बोध होना सम्मव है कि उसके प्रधिभृत प्रादि स्वरूपों का वर्णन करते समय उसमें परनहा को मी शामिल कर लेने की कोई जरूरत न थी। परन्त नानात्व-दर्शक यह वर्णन उन लोगों को लच्य करके किया गया है कि जो बहा, आत्मा, देवता और यज्ञनारायण आदि अनेक मेद करक नाना प्रकार की उपासनाओं में उलमे रहते हैं अतएन पहले वे लज्जा वतलाये गये हैं कि जो उन लोगों की समम के श्रवुसार होते हैं, श्रीर फिर सिद्धान्त किया गया है कि " यह सब मैं ही हूँ "। उक्त बात पर च्यान देने से कोई भी शृक्षा नहीं रह जाती। श्रस्तुः इस भेद का तत्व वतला दिया गया कि उपासना के लिये अधिभूत, अधिदेवत, अध्यातम, अधियज्ञ और अधिदेह प्रभृति अनेक भेद करनेपर भी यह नानात्व सन्ना नहीं; है वास्तव में एक ही परमेश्वर सब में ब्यास है। अब अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि | अन्तकाल में सर्वन्यापी भगवान केंस पहचाना जाता है---

(१) और अंन्तकाल में जो मेरा स्मरगा करता हुआ देह त्यागता है, वह मेरे स्वरूप में निःसन्देह मिल जाता है। (६) अथवा है कोन्तय ! सदा जन्मभर उसी में रैंगे रहने से मनुष्य जिस भाव का स्मरगा करता हुआ अन्त में शरीर त्यागता है वह उसी भाव में जा मिलता है।

[ पाँचवं श्लोक में, मरगा-समय में परमेश्वर के स्मरगा करने की आवश्यकता शिं फले वतलाया है। सम्मव है, इसमें कोई यह समक्र ले कि केवल मरगा-काल में यह स्मरगा करने से ही काम चल जाता है। इसी हेत से छठे श्लोक में यह यतलाया है, कि जो यात जन्मभर मन में रहती है वह मरगा काल में भी नहीं छूटती, अंतरृव न केवल मरगा काल में मत्युत जन्मभर परमेश्वर का स्मरगा श्लोर वपासना करने की आवश्यकता है (गीतार. प्ट. रूट्ट )। इस सिद्धान्त को मान लेने से खाप ही खाप सिद्ध हो जाता है, कि खन्तकाल में परमेश्वर की मान लेने से खाप ही खाप सिद्ध हो जाता है, कि खन्तकाल में परमेश्वर की मान लेने से खाप ही खाप सिद्ध हो जाता है, कि खन्तकाल में परमेश्वर की मान लेने से खाप ही खाप सिद्ध हो जाता है, कि खन्तकाल में परमेश्वर की मान लेने से खाप ही खाप सिद्ध हो जाता है, कि खन्तकाल में परमेश्वर की मान वार्ष स्माधर की पाते हैं और देवताओं का स्मरगा करनेवाले देवताओं को तस्मात्स्वेषु कालेषु मामसुस्मर युद्धश्व च ।
मण्यपितमनोवुद्धिमामयेष्यस्यसंशयम् ॥ ७ ॥
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।
परमं पुरुपं दिन्यं याति पार्थासुचितयन् ॥ ८ ॥

§§ कवि पुराणमसुशासितारमणोरणीयांसमसुस्मरेद्यः ।
सर्वस्य धातारमचित्यस्पमादित्यवर्णं तमसः परस्तात॥९॥

पाते हैं (गी. ७. २३; ८. १३ झीर ६.२५) क्योंकि छादोग्य वपनिपन् के कय-निजुसार "यया ऋतुरासिहोंके पुरुषों भवित तथेतः प्रेत्य भवित "( छां. ३. १ १४-१) — इसी श्लोक में मनुष्य का जैसा ऋतु खर्यात सङ्कप होता है, मरने पर वसे वैसी ही गति मिलती है। छान्दोग्य के समान खार उपनिपत्नों में भी पृस ही वाष्ट्र हैं (प्र. ३. १०; भेच्यु. ४. ६)। परन्तु गीता अब यह कहती है, कि जन्मभर एक ही मावना से मन को रेंगे दिना अन्तकाल की यातना के समय वही मावना हियर नहीं रह सकती। अत्रव्य आमरणान्त, जिन्दगी भर, परमेखर का ध्यान करना खावश्यक हैं ( वेस्. ४. १. १२ )—इस सिद्धान्त के खनुसार अर्जुन से भगवान कहते हैं, कि ]

(७) इसलिये सर्वकाल —संदेव ही—मेरा स्मरण करता रह और युद्ध कर । मुक्त में मन और दुद्धि अर्पण करने से ( युद्ध करनेपर मी ) मुक्तमें ही निःसन्देह मा मिलेगा । (८) हे पार्थ ! चित्त को दूसरी और न जाने देकर अम्यास की सहायता से उसको स्थिर करके दिव्य परम पुरुष का च्यान करते रहने से मनुष्य बसी पुरुष में जा मिलता है ।

जो लोग भगवंदीला में इस विषय का प्रतिपादन वतलाते हैं कि संसार के लोह हो, और केवल मिक्त का ही अवलम्ब करो, उन्हें सातवें श्लोक के सिद्धान्त की श्लोर अवल्य ध्यान देना चाहिये। मोध्य तो परमेश्वर की शानगुरू मिक्त से मिलता है; श्लोर यह निविवाद है, कि मरण-समय में भी उसी मिक्त के ध्या रहने के लिये जन्मभर वहीं श्लम्यास करना चाहिये। गीताका यह श्लमिशाय नहीं कि इसके लिये कमी को छोड़ देना चाहिये; इसके विरुद्ध गीताका का सिद्धा की कि इसके किये कमी को छोड़ देना चाहिये; इसके विरुद्ध गीताका का सिद्धा की लिकामगुद्धि से करते रहना चाहिये, श्लीर उसी सिद्धान्त को इन शब्दों से ध्यक किया है कि "मेरा सदेव चिन्तन कर और युद्ध कर"। अब वतलाते हैं कि पर मिश्वरार्पण शुद्धि से जन्ममर निष्काम कर्म करनेवाले कर्मश्रोगी। श्रन्तकाल में भी दिव्य परम पुरुष का चिन्तन, किस मकार से करनेवाले कर्मश्रोगी।

( ६--१० ) जो ( मनुष्य) अन्तकाल में ( इन्द्रिय-निम्रह्स्प योग के सामय्यं से, भक्तियुक्त हो कर मन को श्यिर् करके दोनों मोहीं के बीच मे भागा को भंली माँति, रख कर, कवि स्रयोत् सर्वज्ञ, पुरातन, शास्ता, अगढ से मी छोटे, सब के धाता प्रयाणकाले मनसाचलेन मक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । भुवोर्मध्ये प्राणमोवश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिध्यम् ॥ १०॥ यद्श्वरं वेदविदे। वदान्ति विशान्ति यद्यतयो वीतरागाः । . यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदं संब्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हाँदे निरुद्ध च ।

मूर्ज्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥
अ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

§§ सनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः।

कर्यात् आधार या कर्ता, अविन्त्यस्वरूप धौर धन्धकार से परे, सूर्य के समान देदीप्यमान पुरुष का स्मरण करता है, वह (मनुष्य) उसी दिव्य परम पुरुष में जा मिलता है। (११) वेद के जाननेवाले जिसे अचर कहते हैं, वीतराग हो कर यित लोग जिसमें अवेश करते हैं और जिसकी इच्छा करके महाचर्यन्नत का आचरण करते हैं, वह पद अर्थात् के कार सचिप से वतलाता हूँ। (१२) सव (हिन्द्रयरूपी) द्वारों का संयम कर और मन का हृदय में निरोध करके (एवं) मस्तक में प्राण के जा कर समाधियोग में स्थित होनेवाला, (१३) इस एकाच्चर महा क्रेंका जप और सेरा स्मरण करता हुआ जो (मनुष्य) देह छोड़ कर जाता है, वमे उत्तम गति मिलती है।

[श्लोक ६—११ में परमेश्वर के स्वरूप का जो वर्गान है, वह उपनिषदों से लिया गया है। नवें श्लोक का " अगोरिग्यायन् " पद और अन्त का चरणा श्लेश स्वायतर उपनिषद का है (श्ले. ३. ८ और ६), एवं ग्यारहवें श्लोक का पूर्वार्थ अर्थतः और उत्तरार्थ शब्दशः कठ उपनिषद् का है (कठ. २. १५)। कठ उपनिषद् में " तत्ते पदं संप्रहेश प्रवीमि " इस चरणा के बाते " श्लोमित्येतत् " स्पष्ट कहा गया है; इससे प्रगट होता है कि ११ वें श्लोक के ' अन्तर ' और 'पद' शब्दों का अर्थ ॐ वर्णान्तर स्त्री जहा अर्थ वा अर्थ कहा गया है; इससे प्रगट होता है कि ११ वें श्लोक के ' अन्तर ' और १३ वें श्लोक से भी प्रगट होता है, कि वहाँ ॐकारोपासना ही उदिष्ट है (देखें प्रभः ५)। तथापि यह नहीं कह सकते, कि भगवान् के मन में ' अन्तर ' अविनशी प्रहा, और ' पद '=परम स्थान, ये अर्थ भी न होंगं। क्योंकि, ॐ वर्णामाला का एक अन्तर है, इसके सिवा यह कहा जा सकेगा कि वह बहा के प्रतीक के नाते अविनाशी भी है (२१ वाँ श्लोक देखें)। इसिलये ११ वें श्लोक के अनुवाद में ' अन्तर ' और 'पद' ये दुहरे अर्थवाले मूल शब्द ही हमें । स्थ हस उपासना से मिलनेवाली उत्तम गति का अधिक । निरूपण करते हैं—

(१४) हे पार्थ ! अनन्य माव से सदा-सर्वदा जो मेरा नित्य स्मरण करताः

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् । नाप्तुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५ ॥ माब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावितेने।ऽर्जुन । मामुपेत्य तु कातेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ §§ सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विद्यः ।

रात्रि युगसहस्रांतां तेऽहे।रात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥

रहता है, उस नित्ययुक्त (कर्म-) योगी को मेरी प्राप्ति सुलम रीति से होती है। (१५) सुम्ममें मिल जाने पर परमसिद्धि पाये हुए महातमा उस पुनर्जन्म को नहीं पाते कि जो दुःखों का घर है और आशाश्वत है। (१६) हे अर्जुन! ब्रह्मलोक तक ( स्वर्ग आदि ) जितने लोक हैं वहाँ से ( कमी न कमी इस लोक में ) पुनरावर्तन प्रार्थात लीटना (पड़ता) है; परन्तु हे कोन्तेय! सुम्ममें मिल जाने से पुनर्जन्म नहीं होता।

[सोलह्वें श्लोक के 'पुनरावर्तन ' शब्द का अर्थ पुराय बुढ जाने पर मुलोक में लौट आना है (देखों गी. ६. २१; ममा. वन. २६०) । यज्ञ, देवता- राधन और वेदाध्ययन अस्ति कर्मों से यद्यपि इन्द्रलोक, वरुगुलोक, सूर्यलोक 'और हुआ, तो अहालोक प्राप्त हो जाने, तथापि पुरायांश के समाप्त होते 'ही वहाँ से फिर इस लोक में जन्म लेना पड़ता है (वृ. ४. ४. ६), अथवा 'अन्ततः बहालोक का नाश हो जाने पर पुनर्जन्म-चक्र में तो ज़रूर ही गिरना 'पड़ता है। अतप्व उक्त श्लोकका भावार्य यह है, कि उपर लिखी हुई सब गतियाँ कम वर्जे की हैं और परमेश्वर के ज्ञान से ही पुनर्जन्म नष्ट होता है, इस 'कारग्र वही गति सर्वश्रेष्ठ है (गी. ६. २०, २१)। अन्त में जो यह कहा है, कि अहालोक की प्राप्ति मी अनित्य है, उसके समर्थन में वत्नाते हैं कि बहालोक तक 'समस्त स्रष्टि की उत्पत्ति और लय वार्यार कैसे होता रहता है—]

(३७) स्रहोरात्र को (तत्वतः) जाननेवाले पुरुप समझते हैं, कि (इत, त्रेता द्वापर; स्रोर किल इन चारों, युगों का एक महायुग होता है स्रोर ऐसे) हज़ार (महा-)युगों का समय ब्रह्मदेव का एक दिन है, स्रोर (ऐसे ही) हज़ार युगों की

(उसकी) एक रात्रि है।

यह स्रोक इससे पहले के युग मान का हिसाब न देकर गीता में भाषा है, इसका भर्य भन्यत्र बतलाते हुए हिसाब से करना चाहिये। यह हिसाब भीर गीता का यह स्रोक मी भारत ( शां. २३१. ३१ ) भीर मनुस्प्रति ( १. ७३ ) में है तया यास्क के निरुक्त में भी यही भर्य वर्षित है ( निरुक्त. १३. ६)। शब्ध देव के दिन को ही कल्प कहते हैं। भगले खोक में भन्यक का भर्म सांख्यशास की भ्रन्यक प्रकृति है, भ्रन्यक का भर्य परमझ नहीं है; क्योंकि २० वें खोक में स्पष्ट बतला दिया है कि श्रह्मरूपी भ्रन्यक १८ वें खोक में वर्षित भ्रन्यक से परे अव्यक्ताद्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्यहरागमे ।
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंश्चके ॥ १८ ॥
भूतप्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयत ।
राज्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥

१९ प्रस्तस्मानु भावे।ऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्स्वनातनः ॥
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्स्च न विनश्यति ॥ २० ॥
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाद्यः परमां गतिम् ॥
यं प्राप्य न निवर्तन्त तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥
पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।
यस्मांतःस्थानि भृतानि यन सर्विमदं ततम् ॥ २२ ॥

¦का श्रीर भिन्न है। गीतारहस्य के श्राठवें प्रकरण ( पृ. १६३ में इसका पूरा ¦खुलासा है, कि श्रव्यक्त से व्यक्त सृष्टि कैसे होती है श्रीर कल्प के काल-मान के ¦हिसाव मी वहीं लिखा है। ]

(१=) ( ब्रह्मदेव के ) दिन का धारम्भ होने पर अन्यक्त से सव न्यक ( पदार्थ ) निर्मित होते हैं और रात्रि होने पर उसी पूर्वोक्त अन्यक्त में लीन हो जाते हैं। (१६) हे पार्थ! भूतों का यही समुदाय (इस प्रकार) वार बार उत्पन्न होकर अवश्य होता हुआ, धर्यात इच्छा हो या न हो, रात होते ही लीन हो जाता है और दिन होने पर (फिर) जन्म लेता है।

| श्रियांत् पुराय कर्मों से नित्य बहालोकवास प्राप्त भी हो जाय, तो भी |प्रलय-काल में, बहालोक ही का नाश हो जाने से फिर नये कल्प के खारम्म में |प्रािषायां का जन्म लेना नहीं छूटता। इससे बचने के लिये जो पुरु ही मार्ग है, |वसे बतलाते हैं—|

(२०) किन्तु इस जपर बतलाये हुए अन्यक्त से परे दूसरा सनातन अन्यक्त पदार्थ है, कि जो सब भूतों के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता, (२१) जिस अन्यक्त को 'अन्तर' (भी) कहते हैं जो परम अर्थात् उत्कृष्ट या अन्त की गति कहा वाता है; (और, जिसे पाकर किर (जन्म में) लौटते नहीं हैं, (बही) मेरा परम स्वान है। (२४) हे पार्थ! जिसके भीतर (सब) भूत हैं और जिसने इस सब को फैलाया अयवा व्याप्त कर रखा है, वह पर अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष अनन्य मिक से ही प्रस होता है।

| [बीसवाँ श्रीर इक्कीसवाँ श्लोक मिल कर एक वाक्य बना है। २० वें श्लोक |का 'शब्यक्त' शब्द पहले सांख्यों की प्रकृति हो, अर्थात् १८ वें श्लोक के अव्यक्त |द्रम्य को लच्य करके प्रयुक्त है और आगे वही शब्द सांख्यों की प्रकृति से परे, |परमहा के लिये मी उपयुक्त हुआं,हैं: तथा २१ वें श्लोक में कहां है कि इसी |दूसरे अव्यक्त को 'अव्वर' भी कहते हैं। अध्याय के आरम्भ में भी " अव्वरं §§ यत्र काले त्वनावृत्तिमावृति चैच योगिनः ।

प्रयाता यान्ति तं कालं षस्यामि मरतर्पम ॥ २३ ॥

अग्निज्योतिरहः ग्रुक्तः पण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥

भूमो रात्रिस्तथा छुण्णः पण्मासा दक्षिणायनम् ।

तत्र चांद्रमसं ज्योतियोगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

शुक्तकुण्णे गती होते जगतः शाश्यते मते ।

एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६ ॥

वहा परमं " यह वर्णन है। सारांश, ' शब्यक्त ' शब्द के समान ही गीता में ' अच्चर' शब्द का मी दो प्रकार से उपयोग किया गया है। कुछ यह नहीं, कि सांख्यों की प्रकृति ही कि जो " स्व भूतों का नाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। " पन्द्रहवें अध्याय में पुरुषोत्तम के लचगा चतलाते हुए जो यह चर्मान है, कि वह चार और अचर से परे का है, उससे प्रगट है कि वहीं का ' अच्चर' शब्द सांख्यों की प्रकृति के लिये उदिष्ट है (देखो गी. १५. १६—१८)। ध्यान रहे, कि ' अध्यक्त ' और ' अचर ' दोनों विशेषणों का प्रयोग गीता में कभी सांख्यों की प्रकृति के लिये, और कभी प्रकृति से पर परवहा के लिये किया गया है ( देखो गीतार. प्र. २०१ और २०२)। व्यक्त और अव्यक्त से परे जो परवहा है, उसका स्वरूप गीतारहस्य के ६ वें प्रकरण में स्पष्ट कर दिया गया है - उस 'अच्चरवहा' का वर्णन हो चुका कि जिस स्थान में पहुँच जाने से मनुष्य पुना ' किम की चपेट से छूट जाता है। अय मरने पर जिन्हें लौटना नहीं पड़ता, ( खना हुत ) और जिन्हें स्वर्ग से लीट कर जन्म लेना पड़ता है ( आवृत्ति), वनके वाच के समय का और गित का भेद वतलाते हैं—]

(२३) हे भेरतश्रेष्ट! अब तुर्भे में वह काल बतलाता हूं, कि जिस काल में (कर्म-)योगी मरने पर (इस लोक में जन्मने के लिये) लीट नहीं आते, और (जिस काल में मरने पर) लीट आते हैं। (२४) आप्ति, ज्योति अर्थात ज्वाला, दिन, शुक्कपन और उत्तरायण के छः महीनों में मरे हुए ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म को पाते हैं (लीट कर नहीं आते)। (२५) (अप्ति) धुओं, राति, कृप्णपन (और) दिनि ग्यायन के छः महीनों में (मरा हुआ कर्म-) योगी चन्द्र के तेज में अर्थात लोक में जा कर (पुरायांश घटने पर) लीट आता है। (२६) इस प्रकार जगत की शुरू और कृप्ण अर्थात् प्रकाशमय और अन्धकारमय हो शाखत गातियाँ यानी हियर मार्ग है। एक मार्ग से जाने पर लीटना नहीं पड़ता और दूसरे से फिर लीटना पढ़ता है।

| [उपनिषदों में इन दोनों गतियां, को द्वेवयान ( शुक्क ) भीर पितृयाण | (कृष्ण), भायवा श्रविर मादि मार्ग भीर धून भादि मार्ग कहा है तया ऋषेद इति स्ता पार्थ जानन् योगी मुहाति कश्चन ।
 तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो मवार्जुन ॥ २७ ॥
 वेदेषु यक्नेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।
 अत्येति तत्सर्विमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥
 इति श्रीनद्रगवद्गीतासु उपनिषद्ध ब्रह्मविद्यायां योगकाक्वे श्रीकृष्णार्जुन—
 तंववे अक्षरब्रह्मोगा नाम सप्टमोऽप्यायः ॥ ८ ॥

¦मं मी इन मार्गों का रहेख हैं। मरे हुए मनुष्य की देह को अप्ति में जला देने । पर, अप्ति से ही इन मार्गों का आरम्म हो जाता है, अतएव पबीसतें खोक में 'अप्ति' । पद का पहले खोक से अध्वाहार कर लेना चाहिये। पबीसवें खोक का हेत्र । यही बतलाना है, कि प्रयम खोकों में वर्गित मार्ग में और दूमरे मार्ग में कहाँ । में वह होता है; इसी से ' अप्ति' गृज्द की पुनरावृत्ति इसमें नहीं की गई। गीता- । रहस्य के दुसवें प्रकरण के अस्त (ए. २६५—२६०) में इस सम्बन्ध की । अधिक बातें हैं; उनसे टिक्टिलित खोक का मावार्य खुल जावेगा। अब बतलातें हैं, ' । कि इन दोनों मार्गी का तस्त्व जान लेने से क्या फल मिलता है—]

(२०) हे पार्य ! इन होनों स्ती बर्यात् मार्गे। को (तस्ततः) जाननेवाला कोई मी (कर्म-)योगी मोद में नहीं फैंसता; अतएव हे अर्जुन ! त् सदा सर्वदा (कर्म-)योगयुक्त हो। (२=) इसे (टक्त तत्त्व को) जान लेने से देदः यहा, तए बाँर दान में जो पुराय-फल बतलाया है, (कर्म-)योगी दस सब को छोड़ जाता है बाँर दसके परे आधस्यान को पा लेता है।

ि जिस मनुष्य ने देवयान और पितृयाण दोनों मागों के तत्व को जान लिया - अयांत यह ज्ञात कर लिया कि देवयान मार्ग से मोन्न मिल जाने पर फिर पुनर्जन्म नहीं मिलता और पितृयाण मार्ग स्वर्गमद हो तो भी मोन्नमद नहीं हैं—वह इनमें से अपने सबे कल्याण के मार्ग को ही स्वीकार करेगा, वह मोह से निज श्रेणी के मार्ग को स्वीकार न करेगा । इसी वास को सच्य कर पहले खोक में "इन दोनों सती अर्यात मार्गों को (तावतः) जाननेवाला " ये शब्द आये हैं । इन खोकों का मावार्य यों हैं:—कमेंबोगी जानता है, कि देव याण और पितृयाण दोनों मार्गों में से कोन मार्ग कहीं जाता है तया इसी से जो मार्ग सत्त है, रसे ही वह स्वभावतः स्वीकार करता है, एवं स्वर्ग के आवागमन से बचकार इससे परे मोन्न-पद की प्रांतिकर लेता है । और २०वें खोक में तर्नुसार न्यवहार करने का अर्जुन को स्पदेश भी किया गया है।

इस प्रकार श्रीमगवान् के गाये हुए अर्थात् कहे हुए उपनिषड्में ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग-अर्थात् कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृत्या श्रीर श्रर्जुन के संवाद में अञ्चरब्रह्मयोग नामक आटवाँ अध्याय समाप्त हुआ। नवमोऽध्यायः । श्रीमगवानुवाच ।

इदं तु ते गुद्यतमं प्रवस्थाम्यनस्यवे । क्षानं विक्षानसिंहतं यज्कात्वा मोस्यसेऽग्रुभात् ॥ १ ॥ गजविद्या राजगुद्यं पवित्रमिद्मुत्तमम् । प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुसं कर्तुम्ब्ययम् ॥ २ ॥ अश्रद्दधानाः पुरुषः धर्मस्यास्य परंतप । अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्तमि ॥ ॥

#### नवाँ अध्याय ।

ि सातव अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का निरूपग्रा यह दिखलाने के लिये किया गया हैं, कि कर्सयोग का स्राचरण करनेवा ले पुरुष को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हो कर मन की ग्रान्ति प्रयवा मुक्त-अवस्या केसे प्राप्त होती है । अत्तर और भ्रव्यक्त पुरुष का स्वरूप भी यतला दिया गया है। पिछले अध्याय में कहा गया है कि अन्तकाल में भी उसी स्त्ररूप को मन में हियर बनाये रखने कें लिये पार्तजल-योग से समाधि लगा कर, ग्रन्त में अकार की उपासना की जाने । परन्तु पहले तो अन्तरब्रह्म का ज्ञान होना ही कठिन है और फिर उसमें भी समाधि की आवश्यकता होने से साधारण लोगों को यह मार्ग ही छोड़ देना पड़ेगा! इस कठिनाई पर ध्यान देकर अब मग-वान ऐसा राजमार्ग बतलाते हैं कि जिससे सब लोगों को परमेश्वर का ज्ञान सुलभ हो जाने। इसी को भक्तिमार्ग कच्चे हैं। गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण में हमने इसका विस्तारसदित विवेचन किया है। इस मार्ग में परमेश्वर का स्तरूप प्रेमगन्य भीर न्यक्त भ्रायीत् प्रत्यत्त जानने योग्य रहता है; उसी न्यक स्वरूप का विस्तृत निरूपण नवें, दसवें, ग्यारहवें और वारहवें अध्यायों में किया गया है। तयापि सारण रहे कि बह भक्तिमार्ग भी स्वतन्त्र नहीं हैं—कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवें श्रम्याय में जिस ज्ञान-विज्ञान का स्नारम्म किया गया है, उसी का यह भाग है। भौर इस अध्याय का बारम्म भी पिछले ज्ञान-विज्ञान के ग्रद्ध की दृष्टि से ही किया गया है।

गया ६। ।

श्रीभगवान् ने कहा—(१) अब त् द्रोपदर्शी नहीं है, इसिलये गुग्र से भी गुग्र
विज्ञान सिहित ज्ञान तुम्मे बतजाता हूँ कि जिसके जान लेने से पाप से मुक्त होगा। (२)
यह (ज्ञान) समस्त गुग्रों में राजा अर्थात् श्रेष्ट है; यह राजियया अर्थान सब
विद्याओं में श्रेष्ट, पवित्र, उत्तम, और प्रत्यन बोध देनेवाला है; यह आवरण करने
में सुस्तकारक, अव्यय और धर्म्य है। (३) हे परन्तप! इस पर श्रद्धान रखनवाले
पुरुष मुभ्ते नहीं पाते; वे मृत्युयुक्त संसार के मार्ग में लीट आते हैं; ( अर्थात उन्हें
कोच नहीं मिलता)।

श्रीमया ततिमदं सर्व जगद्दयक्तमृतिंना ।

मत्यानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥

न च मत्स्यानि भृतानि पश्य मे योगमेश्वरम् ।

भूतभृत्र च भतस्यो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥

यद्याकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।

तथा सर्वाणि मृतानि मत्स्थानित्युपधारय ॥ ६॥

[ गीतारहस्य के तेरह्वं प्रकरण ( ए. ४५१—४५६ ) मं दूसरे श्लोक के 'राजविद्या.''राजगुळ,' श्लोर 'प्रत्यदावगम्' पदों के अयों का विचार किया निया है। ईश्वर-प्राप्ति के साधनों को व्यक्तिपतों में 'विद्या' कहा है और यह विद्या गुप्त रखी जाती थी। कहा है कि मिक्तमार्ग ध्यवा व्यक्त ही उपासनारूपी विद्या । सब गुद्ध विद्याओं में श्लेष्ट श्रयवा राजा है; इसके अतिरिक्त यह धर्म श्लों से प्रत्यत्त देख पढ़नेवाला और इसीसे श्लाचरण करने में सुलम है। वयापि इस्वाइं प्रश्टित राजाओं की परम्परा से ही इस योग का प्रचार हुआ है, ( गी. ४. २ ), इसिलेय इस मार्ग को राजाओं प्रयोत यह श्लादिमयों की विद्या—राजविद्या—कह सक्तेंग । कोई मी अर्थ पर्यों न लीजिय, प्रगट है कि श्रचर या अव्यक्त यह के ज्ञान कि लह्य करके यह वर्णन नहीं किया गया है किन्तु राजविद्या शब्द से यहाँ पर भक्तिमार्ग ही विवित्तित हैं। इस मकार श्लारम्म में ही इस मार्ग की प्रशंसां कर मगवान श्रय विनार से उसका वर्णन करते हैं—]

(१) मैंने चपने खज्यक स्वस्प से इस समग्र जगत को फैलाया खयवा व्याप्त किया है। मुफ्तमें सब भृत हैं, (परन्तु) में उनमें नहीं हूँ। (५) ख्रीर मुक्तमें सब भूत भी नहीं हैं! देखो, (पद कैसी) मेरी ईश्वरी करनी या योगसामर्ज्य है! भूतों को उत्पन्न करनेवाला मेरा कातमा, उनका पालन करके भी (फिर) उनमें नहीं हैं? (६) सर्वत्र बहनेवाली महान् वायु जिस प्रकार सर्वदा खाकाश में रहती है, उसी प्रकार सब भूतों को सुक्तमें सम्मा।

ियद् विरोधाभास इसलिय दोता ई कि परमेचर निर्मुण भी ई फोर समुग्य भी हैं (सातवें अध्याय के १२ वें श्लोक की टिप्पणी, फोर गीतारहस्त्र प्ट. २०४, २०८ कार र १६ दें श्लोक की टिप्पणी, फोर गीतारहस्त्र प्ट. २०४, २०८ कार र १६ दें श्लोक की टिप्पणी, फोर गीतारहस्त्र प्ट. २०४, २०८ कार र १६ दें हो। इस प्रकार अपने स्वस्त का आधर्यकार के वर्ष ने की इतिहासा को जागृत कर चुकने पर अपने मगवान फिर कुछ फेर-फार से वद्दी वर्षान प्रसद्धानुसार करते हैं, कि वो सातवें और आठवें अध्याय में पहले किया जा चुका है—अर्थात हम से व्यक्त सिष्ट किस प्रकार होती है और इमारे व्यक्त स्वप्त के के से हैं (गी. ७. १४-१८; द. १७-२०) । 'योग' शब्द का अर्थ खर्चाप प्रकारिक सामर्थ्य या युक्ति किया जाय, तथापि स्मरग्र रहे कि अव्यक्त से व्यक्त होने के इस योग अथवा युक्ति की ही माया कहते हैं। इस विषय का प्रति पादन शीता ७. २५ की टिप्पणी में और रहस्य के नवम प्रकरग्र ( २३६-२४०) में

§§ सर्वभूतानि काँतिय प्रकृति यान्ति मामिकाम्।
कदपक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विस्जाम्यहम् ॥७ ॥
प्रकृति स्वामवष्टम्य विसृजामि पुनः पुनः ।
भूतत्राममिमं कृत्कमवदां प्रकृतेवद्यात् ॥ ८ ॥
न च मां तानि कर्माणि निवन्नित्त धनंजय ।
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ।
हेतुनानेन काँतिय जगिद्वपरिवर्तते ॥ १० ॥

हो चुका है। परमेश्वर को यहैं 'योग ' अत्यन्त सुलभ हैं; किंबहुना यह परमेश्वर का दास हीं है, इसिलये परमेश्वर को योगेश्वर (गी. १८. ७५) कहते हैं। अब बतलाते हैं, कि इस योग-सामर्थ्य से जगत की उत्पत्ति और नाश कैसे

हुआ करते हैं—]

(७) हे कौन्तेय! करप के अन्त में सब भूत मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और करप के आरम्भ में (ब्रह्मा के दिन के आरम्भ में) उनको में ही फिर निर्माण करता हूँ। (८) में अपनी प्रकृति को हाय में ले कर, (अपने अपने कर्मों से बँधे हुए) भूतों के इस समूचे समुदाय को पुनः पुनः निर्माण करता हूँ, कि. जो (उस) प्रकृति के काबू में रहने से अवश अर्थात परतन्त्र है। (६) (परन्तु) हे धनक्षय! इस (सृष्टि-निर्माण करने के) काम में मेरी आसक्ति नहीं है, में उदासीन सा रहता हूँ, इस कारण मुभे वे कर्म बन्धक नहीं होते। (३०) मैं अध्यत्न हो कर प्रकृति से सब वराचर सृष्टि उत्यन्न करवाता हूँ। हे कौन्तेय! इस कारण जगत का यह बनना- विवाहना हुआ करता है।

[ पिछले अध्याय में बतला आये हैं, कि नहादेव के दिन का (कल्प का ) आरम्भ होते ही अन्यक प्रकृति से न्यक सृष्टि बनने लगती है (८.१८) । यहाँ हसी का अधिक खुलासा किया है, कि परमेश्वर प्रत्येक के कर्मानुसार उसे मवानुसा जन्म देता है, अतएव वह स्वयं इन कर्मों से अलिस है । शास्त्रीय प्रतिपादन में ये सभी तत्व एक ही स्थान में बतला दिये जाते हैं । परन्तु गीता की पद्धित संवादात्मक है, इस कारण प्रसङ्ग के अनुसार एक विषय थोड़ा सा यहाँ और योड़ा सा वहाँ इस प्रकार विधित है । कुछ लोगों की दलील है कि दसवें स्थोक में 'जगदिपरिवर्तते ' पद विवर्त-वाद को सृचित करते हैं । परन्तु ' जगत का वनना-विगड़ना हुआ करता है, 'अर्थात 'व्यक्त का अव्यक्त और किर अव्यक्त का व्यक्त होता रहता है ' हम नहीं समक्रते कि इसकी अपेता ' विपरिवर्तते ' पद का छुछ अधिक अर्थ हो सकता है। और शाइरमाप्य में भी और कोई विशेष अर्थ नहीं बतलाया गया है। गीतारहस्य के दसवें प्रकरण में विवेचन किया गया है, कि मनुष्य कर्म से अवश कैसे होता है । ]

§§ अवजानित मां स्ढा मानुर्पो तनुर्माश्रतम् ।

गरं भावमजानन्तो मम भूतमेहश्वरम् ॥ ११ ॥

मोधाशा मोधकर्माणा मोधकाना विचेतलः ।

राक्षसीमानुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥ १२ ॥

§§ महात्मानस्त मां पार्य देवीं श्रकृतिमाश्रिताः ।

भजन्त्यनन्यमनसो जात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दढवताः ।

नमस्यंतश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता दणसते ॥१४॥

इनवद्गेन चाप्यन्य यजन्तो मामुपासते ।

एकत्वेन प्रयन्त्वेन बहुधा विश्वतीमुखम् ॥ १५ ॥

ध अहं ऋतुरहं यद्गः स्वधाहमहर्मीपधम् ।

(११) मृह लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते की जो सब मूर्तों का महान् रृंधर है; वे मुक्ते मानव-तनुधारी समक्त कर मेरी अबहेलना करते हैं। (१२) उनकी आशा व्यर्थ, कमें फ़िन्त, ज्ञान निरर्धक और चित्त श्रष्ट है, वे मोहान्सक राज्ञसी और आहुरी स्वमाव का आश्रय किये रहते हैं।

🍊 [यह ब्रासुरी स्वभाव का वर्णन है । अब देवी स्वभाव का वर्णन करते हैं 🗕

(१२) परन्तु हे पार्थ। देवी प्रकृतिका । आश्रय करनेवाले महातमा लोग सब मूर्तो के अव्यय भादिस्यान मुक्तको पहचान कर अनन्य भाव से मेरा मजन करते हैं: (१४) और यलग्रील, रह्श्रत एवं नित्य शेग-युक्त हो सहा मेरा कीर्तन और चन्द्रना करते हुए चिन्त मेरी दशसना किया करते हैं। (१५) ऐसे ही और कुछ लोग एकत्व से अर्थात अनेद्रमाव मे, प्रयुक्त से भ्रामा मेर्नु मुर्गित मेर प्रयुक्त से युक्त के युक्त मेरिक होत-यज्ञ से युक्त मेरिक स्थाति के होत-यज्ञ से युक्त मेरिक स्थाति के स्थान-यज्ञ से युक्त स्थाति के स्थान-यज्ञ से युक्त स्थाति स्थान स्था स्थान स्था स्थाति के स्थान-यज्ञ से युक्त स्थाति स्थान स

कर मेरी-जो सर्वतोग्रुख हूँ-उपासना किया करते हैं।

संसार में पाये जानेवाले देवी और राज्ञसी स्वभावों के प्रत्यों का यहाँ । जो संजिप्त वर्णान है, उसका विस्तार आगे सोलहुवें अध्याय में किया गया है। एहले बतलों ही आये हैं, कि ज्ञान-यज्ञ का अर्थ "परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान- से ही आकलन करके, उसके द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेना" है (गी. ४, ३३ की टिप्पाग़ी देखों)। किन्तु परमेश्वर का यह ज्ञान भी द्वेत-अद्वेत आदि मेदों से । अनेक प्रकार का हो सकता है; इस कारगा ज्ञान-यज्ञ भी भिन-भिन्न प्रकार से । हो सकते हैं। इस प्रकार यथि ज्ञान-यज्ञ अनेक हों, तो भी पन्द्र हमें खोक का । तात्पर्य यह हैं, कि परमेश्वर के विश्वतोग्रुल होने के कारण, ये सब यज्ञ उसे ही । पहुँचते हैं। 'एकत्व,' 'प्रयक्तंत्व' आदि पहाँ से प्रगट हैं, कि द्वेत-अद्वेत विशिष्टा- । देत आदि सम्प्रदाय यथि प्रवीचीन 'हैंं, तथि ये कल्पनाएँ प्राचीन हैं। इस । श्लोक में परमेश्वर का एकत्व और प्रयक्त्व बतलाया गया है, अब उसी का अधिक । निरूपण कर बतलाते हैं कि प्रयक्त प्रकृत क्या है—]

मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥ १६ ॥ पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। • वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक् साम यजुरेव च ॥ १७ ॥ गतिर्मर्ता प्रमुः साक्षी निवासः शरणं सहत्। प्रमवः प्रख्यः स्थानं निधानं बोजमव्ययम् ॥ १८ ॥ तपाम्यहमहं वर्षे निगृह्णस्मुत्स्जामि च। समृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन् ॥ १९ ॥

(१६) कर धर्यात श्रोत यज्ञ में हूँ, यज्ञ ययांत स्मार्त यज्ञ में हूँ, स्वधा श्रयांत श्रादः में पितरों को धर्पण किया हुआ धक्त में हूँ, धोषध धर्यात वनस्पति से (यज्ञ के धर्य ) उत्पना हुआ धक्त में हूँ, (यज्ञ में इवन करते समय पढ़े जानेवाले ) मन्त्र में हूँ, धृत-क्रांति और (अग्नि में छोड़ी हुई) आहुति में ही हूँ।

मूल में ऋतु और यज्ञ दोनों शब्द समानार्थक ही हैं। परन्तु जिस प्रकार 'यज्ञ' शब्द का अर्थ व्यापक हो गया भीर देवपूजा, वेश्वदेव, भातिषि सत्कार, प्रणायाम एवं जप इत्यादि कर्मों को भी 'यज्ञ' कहने लगे (गी. ४. २२—२०), 'वस प्रकार 'ऋतु' शब्द का अर्थ बढ़ने नहीं पाया। श्रीतधर्म में अश्वमेध भादि 'जिन यज्ञों के लिये यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, टसका वही अर्थ आगे भी स्विर रहा है। अतएव शांकरमाप्य में कहा है, कि इस स्थल पर 'ऋतु' शब्द से 'श्रीत' 'यज्ञ और 'यज्ञ' शब्द से 'स्मार्त' यज्ञ समभाना चाहिये; और कपर हमने यही अर्थ क्षिया है। क्योंकि ऐसा न करें तो 'कतु' और 'यज्ञ' शब्द समानार्थक होकर इस श्रीक में उनकी अकारण द्विरुक्ति करने का दोप लगता है। ]

(१७) इस जगत् का पिता, माता, घाता ( आधार ), पितामृह (वाबा) में हूँ, जो कुछ पविल या जो कुछ ज्ञेय है वह और वैंकार, अरखेद, सामवेद तथा युर्वेद भी में हूँ, (१८) (सव की) गति, (सव का) पोपक, प्रभु, साची, निवास, शरण, सखा, अरपित, प्रस्ता, निवास, शरण, सखा, अरपित, प्रस्ता, निवास, निवास और अव्यय बीज भी में हूँ;। (१६) है अर्जुन! में क्याता देता हूँ, में पानी को रोकता और वरसाता हूँ, अमृतः और मृत्यु, सत् और असत भी में हूँ।

[परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा ही वर्ग्यन फिर विस्तार सिहत १०, ११ और १२ अध्यायों में है। तथापि यहाँ केवल विभृति न वतला कर यह विशेषता | दिखलाई है, कि परमेश्वर का और जगत के भूतों का सम्बन्ध मान्वाप और मित्र | इत्यादि के समान है; इन दो स्थानों के वर्ग्यनों में यही भेद हैं। घ्यान रहे कि | पानी को वरसाने और रोकने में एक किया चाहे हमारी दृष्टि से फायदे की और | पानी को वरसाने और रोकने में एक किया चाहे हमारी दृष्टि से फायदे की और | दूसरी जुक्सान की हो, तथापि तास्त्रिक दृष्टि से दोनों को परमेश्वर ही करता है | इसी अभिप्राय को मन में रख कर पहले (गी. ७. १२) भगवान ने कहाई | इसी अभिप्राय को मन में रख कर पहले (गी. ७. १२) भगवान ने कहाई |

ः । त्रेविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिप्वा स्वर्गीतं प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुर्देद्रलेकमञ्चन्ति दिस्यान्द्रिव देवमोगान् ॥ २० ते तं भुक्तवा स्वर्गलोकं विद्यालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विद्यान्ति । यवं त्रयीधममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लमन्ते ॥ २१ ॥ अनन्याश्चितयन्तो मां ये जनाः पर्धपासते।

¦चौद्दुवें भ्रष्याय में विस्तार सहित वर्णन किया है कि गुणुत्रय विभाग से सुटि म नानान्व उत्पन्न होता है। इस दृष्टि से २६ वें श्लोक के सर्व और असर्व पहें। का क्रम से ' मला ' और 'बुरा' यह अर्थ किया जा सकेगा और आगे गीता (१७ २६-- २=)म एक वार ऐसा अर्थ किया भी गया है। परन्त जान पडता है कि इन शुट्टों के सर्=अविनाशी और असर्=विनाशी या नाश्वान् ये जो सामान्य कर्य हैं (गी. २. १६), वही इस स्थान में अभीष्ट होंगे; और ' मृत्यु और असत ' के समान 'सत् और असत्' इन्हात्मक शब्द ऋग्वेद के नासदीय सुक में सक पड़े होंगे। तयापि दोनों में भेद है, नासदीय सक्त में ' सत् ' शहर का ! वपयोग दृश्य सृष्टि के लिये किया गया है और गीता ' सत् ' शब्द का वपयोग ! परमहा के लिये करती है एवं दृश्य सृष्टि को असत् कहती है ( देखो गीतार. प्र ! २४३—२४६ ) । किन्तु इस प्रकार परिभाषा का भेद हो तो भी 'सत्' और 'ब्रस्तुः होनों शब्दों की एक साथ योजना से अगट हो जाता है कि इनमें दृश्य सृष्टि और परवहा दोनों का एकत्र समावेज होता है। श्रतः यह भावार्य भी निकाला ज ! सकेगा कि परिभाषा के भेद से किसी को भी 'सत्' और 'असत्' कहा जाय, किन्त े यह दिखलाने के लिये कि दोनों परमेश्वर के ही रूप हैं भगवान ने 'सत्' और । 'श्रासत्' शब्दों की न्याल्या न दे कर सिर्फ यह वर्णन कर दिया है कि 'सुत्' श्रोर 'असत्' में ही हूँ (देखो गी. ११. ३७ और १३. १२)। इस प्रकार वद्यपि परमेवर के रूप अनेक हैं तयापि अब बतलाते हैं कि उनकी एकत्व से टपासना करने ब्रीर अनेक्टव से टपासना करने में मेद है-

(२०) जो शैंविय अर्थात करू यह और साम इन तीन वेहों के कम करनेवाले, सोम पीनेवाले अर्थात सोमयाजी तथा निप्पाप (पुरुष ) यहां से मेरी पूजा करके स्वर्गलोक आदि की इच्छा करते हैं, वे इन्द्र के पुरायलोक में पहुँच कर स्वर्ग में देव ताओं के अनेक दिन्य भोग मोगते हैं। (२१) और उस विशाल स्वर्गलोक का उपमोग करके, पुराय का च्यय हो जाने पर वे (फिर जन्म लेकर) मृत्युलोक में आते हैं। इस प्रकार त्रयीधर्म अर्थात तीनों वेहों के यह-याग आदि औत धर्म के पालनेवाले और काम्य उपमोग की इच्छा करनेवाले लोगों को (स्वर्ग का) धावागमन प्राप्त होता है।

[ यह सिद्धान्त पहले कई बार बा जुका है, कि यज्ञ-याग ब्रादि धर्म से -| या नामा प्रकार के देवताकों की ब्याराधना से जुद्ध समय तक स्वर्गवास मिल तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यहम् ॥ २२ ॥
'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

तेऽपि मामेव काँतेय यजनयिविधपूर्वकम् ॥ २३ ॥
अहं हि सर्वयक्षानां मोक्ता च प्रमुरेष च ।
न त मामिभजानन्ति तत्त्वनातश्च्यवन्ति ते । ॥ २४ ॥
यान्ति. देववता देवान् पितृन्यान्ति पितृवताः ।

| जाय तो भी पुरायांश चुक जाने पर उन्हें फिर जन्म ले करके भूतोक में श्वाना पड़ता | है (गी. २०. ४२-४४; ४. ३४; ६. ४१; ७. २३; म. १६ और २५) । परन्तु मोच | में यह मंभ्रूट नहीं है, वह नित्य है अर्थात एक बार परमेश्वर कोपा लेनेपर फिर | जन्म-मरण के चक्कर में नहीं श्वाना पड़ता। महामारत (वन. २६०) में स्वतंहुख | का जो वर्णन है, वह भी ऐसा ही है । परन्तु यज्ञ-याग आदि से पर्जन्य प्रसृति | की क्यिति होती है, श्रवण्व शक्का होती है कि इनको छोड़ देने से इस | जगत का योग-चेम श्रर्यात निर्वाह कसे होगा (देखो गी. २. ४५ की टिप्पणी और | गीतार. प्र. २६३) । इसलिय श्रव उपर के श्लोकों से मिला कर ही इसका उत्तर | देते हैं—|

(२२) जो स्नमन्यनिष्ठ लोग मेरा चिन्तन कर सुम्हे भजते हैं, इन नित्य योगयुक्त पुरुषों

का योग-चेंस में किया करता हूँ।

िजो वस्तु मिली नहीं है, उसको जुटाने का नाम है थोग, और मिली हुई वस्तु की रक्ता करना है केम, शांश्वतकोश में भी (देखे। १०० और २६२ रुके ) वोग-क्तेम की ऐसी ही व्याख्यां है और उसका पूरा श्रर्थ 'सांसारिक निय निर्वाह है। गीतारहस्य के वारहवें मकरगा ( पृ. ३८३—३८४ ) में इसका विचार किया | गया है कि कमयोग-मार्ग में इस रुके का क्या अर्थ होता है। इसी प्रकार नारा-यगीय धर्म (ममा. शां. ३४८. ७२) में भी वर्गान हैं कि—

मनीपिग्रो हि ये केचित् यतयो मोत्तवर्मिग्रः । तेपां विच्छिन्नतृप्गानां योग-चेमवद्दो दृरिः ॥

ये पुरुष एकान्तमक्त हों तो भी प्रवृत्तिमार्ग के हैं अर्थात् निष्कामनुदि से कर्म किया करते हैं। श्रय वसलाते हैं, कि परमेश्वर की बहुत्व से सेवा करनेवालों की अन्त में कीन गति होती है—]

(२३) हे कोन्तेय! श्रदायुक्त होकर अन्य देवताओं के मक्त बन करके जो लोग यजन करते हैं, वे भी विधिपूर्वक न हो,तो भी (पर्याय से) मेरा ही यजन करते हैं; (२४) क्योंकि सब यज्ञों का भोका और रवामी में ही हूँ। किन्तु वे तत्त्वतः सुमे नहीं जानते, इसिजये वे लोग गिर जाया करते हैं।

¦ [ंगीतारइस्य के तेरइवें प्रकरण ( पृ. ४१६—४२३ ) में यह विवेषण हैं, |कि इन दोनों स्त्रोकों के सिद्धान्त का महत्त्व क्या है। वेदिक धर्म में यह तत्त्व भूतानि यान्ति भूतेच्या यान्ति मंद्याजिनोऽपि मान् ॥२५॥

| यहुत पुराने समय से चला भ्रारहा है, किकोई मी देवता हो, वह मगवान् का | ही एक स्वरूप है। उदाहरणार्य, ऋवेद में ही कहा है कि '' एकं सिट्टमा यहुघा | वद्दंयाप्नें यम मातिस्थानमादुः'' (ऋ. ६. १६९. १६) —परमेश्वर एक हैं, परन्तु | पिएदत लोग उसी को श्राप्ति, यम, मातिस्था (वायु) कहा करते हैं श्रोर इसी | के क्ष्म्याय में परमेश्वर के एक होने पर भी उसकी अनेक विमू- | तियाँ का वर्गान किया गया है। इसी प्रकार महाभारत के भन्तगत नारायणियो- | पाल्यान में, चार प्रकार के भन्तों में कर्मकरनेवाले एकान्तिक मक्त को श्रेष्ट (गी. । ५९ की टिप्पागी देखों) यतला कर कहा है—

व्रह्मागुं शितिकंडं च यात्रान्या देवताः स्पृताः । व्रवुद्वचर्याः सेवन्तो मामेर्वेष्यन्ति चत्परम् ॥

भाषा को, शिव को, अयवा और दूसरे देवताओं को भवनेवाले साथु पुरुष मी भुक्तमें ही जा मिलते हैं "( ममा. शां. ३४१. ३५), और गीता के उन्ह खोकों |का अनुवाद भागवतपुरागा में भी किया गया है ( देखों भाग, १०. ए. ४०. |प्र—५०)। इसी प्रकार नारायग्रीयोपाख्यान में फिर मी कहा है—

त प्रवाद ताराज्याताच्या स्व तार्त्य स्व तार्त्य स्व यजन्ति पितृन् देवान् गुर्ह्यवातियाँ स्वा । गार्थ्यव द्विजमुल्यांश्व प्रपिवीं मातरं तथा ॥ कमंग्रा मनसा वाचा विप्शुमेव यजन्ति ते ।

ŧ

" देव, पितर, गुरू, श्वतियि, माह्मणा चार गो ममृति की सेवा करनेवाले पर्याय से विद्या का द्वी यजन करते हैं (मभा ज्ञां. २४४. २६, २०) । इस मकार मागवित्यमें के स्पष्ट कहने पर भी, कि भिक्त को मुख्य माने।, देवतारूप प्रतीक गोण हैं, यदि विधिमेंद हों तथापि उपासना तो एक द्वी परमेश्वर की दोती हैं, यह विदे आश्वर्य की वात है कि मागवतधर्मवाले ही वों से मलाड़े किया करते हैं ! यद्यपि यद सत्य हैं कि किसी नी देवता की ट्यासना फ्यों न करें; पर वद पहुँ- विता मागवात् को ही हैं तथापि यद ज्ञान न होने से कि सभी देवता एक हैं, मोने की राष्ट्र काती हैं और भिन्न निन्न की राष्ट्र कर, वनकी भावना के सनुसार भगवान् ही निन्न मिन्न फल देते हैं—]

(२५) देवतायाँ का बत करनेवाले देवतायाँ के पास, पितराँ का बत करनेवाले पितराँ के पास, (भिन्न भिन्न) भूतों को पूजनेवाले (उन) भूतों के पास बाते ईं; छोर मेरा यजन करनेवाले मेरे पास बाते ईं।

; [सारांग, बदाप एक द्दी परमेश्वर सर्वत्र समाया हुआ दे तयापि उपासना |का फल, प्रत्येक के मान के अनुरूप न्यून अधिक योग्यता का, मिला करता है। |फिर भी इस पृष्व कपन को भूल न जाना चाहिये, कि यह फल-दान का काई |देवता नहीं करते—परमेश्वर द्दी करता है (गी. ७. २०-२३)। उपर २४ व

# ९९ पत्रं पुणं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तद्हं भक्त्युपत्हतमक्षामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥

िष्ठोक में भगवान् ने जो यह कहा है कि " सब यज्ञों का भोक्ता में ही हूँ " | उसका तात्पर्य यही है। महाभारत में भी कहा है— यस्मिन् यस्मिन्न विषये यो यो याति विनिश्चयम् ।

स तमेवाभिजानाति नान्यं सरतस्यम ॥

"जो पुरुष जिस भाव में निश्चय रखता है, वस उस भाव के अनुरूप ही फल । पाता है " ए गां. ३५२. ३ ), और श्रुति भी है " यं यद्या ययोपासते तदेव । भवति " ( गां. ५ ६ की टिप्पणी देखो )। अनेक देवतामों की उपासना करने वाले को ( नानात्व से ), जो फल मिलता है उसे पहले चरण में बतला कर दूसरे चरण में यह अर्थ वर्णन किया है कि अनन्य माव से भगवान् की भिक्त करनेवालों को ही सची भगवत्मारि होती है । अब मिक्तमार्ग के महत्व करनेवालों को ही सची भगवत्मारि होती है । अब मिक्तमार्ग के महत्व कर कि हमारा मक इमें क्या समर्पण करता है, के भगवान् इस भोर न देख कर कि हमारा मक हमें क्या समर्पण करता है, केवल उसके मान की ही ओर इष्टि दे करके उसकी माकि को हवीकार करते हैं—]

(२६) जो मुम्ते भक्ति से एक ग्राधपत्र, पुष्प, फल ग्रयवा (ययाशक्ति) योड़ा सा जल भी ग्रपिया करता है, उस प्रयतात्म अर्थात् नियतचित्त पुरुष की मिक्त की मेट को मैं (ग्रानन्द से ) प्रदृशा करता हूँ।

किर्म की अपेना बादि श्रेष्ट हैं (गी. २. ५६)-यह कर्मयोग का तत्व हैं: इसका जो रूपान्तर मिकमार्ग में हो जाता है, उसी का वर्णन उक्त श्लोक में है िदेखो गीतार. प्र, ४७३-४७५ ] । इस विषय में सुदामा के तन्दुलों की बात निसिद्ध है और यह स्रोक मागवतपुराया में, सुदामा-चरित के उपाल्यान में मी काया है ( माग. १०. उ. ८१. ४ ] । इसमें सन्देह नहीं, कि पूजा के द्रव्य अयवा सामग्रीका न्यूनाधिक होना सर्वया और सर्वदा मनुष्य के हाय में नहीं | भी रहता। इसी से शास्त्र में कहा है, कि यथाशकि प्राप्त होनेवाले स्वल्प एजा-दृश्य से ही नहीं, प्रत्युत शुद्ध माव से समर्पण किये हुए मानसिक पूजा द्रन्यों से भी भगवान सन्तुष्ट हो जाते हैं। देवता भाव का भूखा है, न कि पूजा की सामग्रीका । मीमांसक मार्ग अपेना भक्तिमार्ग में जो कुछ विशेषता है, वह यही ह। यज्ञ-याग करने के लिये बहुत सी सामग्री जुटानी पड़ती है और उद्योग भी बहुत करना पड़ता है; परन्तु भक्ति यज्ञ एक तुलसीदल से भी हो जाता है। महाभारत में कथा है कि जब दुर्वासाऋषि घर पर भाषे, तब द्रौपदी ने इसी ्रिप्रकार के यज्ञ से भगवान् को सन्तुष्ट किया था । भगवद्गक्त जिस प्रकार अपने क्म करता है, अर्जुन को उसी प्रकार करने का उपदेश देकर बतलाते हैं, कि इससे | क्या फल मिलता है—]

११ यत्करोपि यदश्रासि यज्जुहोपि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कातय तत्कुरुम्य मदर्पणम् ॥ २७ ॥ ग्रुभाग्रुमफलेरेवं मोह्यसे कर्मवंघनैः । संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैम्यासि ॥ २८ ॥ १९ संमोऽहं सर्वभूतेषु न मे हेप्योऽस्ति न प्रियः । ये भजन्ति हु मां भक्त्याः मिये ते तेषुः चाप्यहम् ॥ २९॥

• (२७) हे कॉन्तेय! तू जो (कुछ) करता है, जो खाता है, होम-ह्वन करता है, जो दान करता है (कॉर) जो तप करता है, वह (सय) सुन्ने क्रपण किया कर।(२०) इस प्रकार यर्तने से (कर्म करके मी) कर्मो के ग्रुम-क्रग्रुम फल-रूप वन्त्रनों से तू सुक्त रहेगा, कॉर (कर्मफलों के) संन्यास करने के इस योग से --गुक्तात्मा क्रयांत् ग्रुद चन्तकरण हो कर सुक्त हो जायगा एवं सुम्नमें मिल जायगा।

[ इससे प्रगट होता है कि भगवद्गक भी कृप्णार्पणुषुद्धि से समस्त कर्म करे, उन्हें छोड़ न दे। इस दृष्टि से ये दोनों श्लोक महत्त्व के हैं। " शहापीं शहा इति: " यह ज्ञान-यज्ञ का तत्व है (गी. ४. २४), इसे ही माक्त की परि-मापा के अनुसार इस श्लोक में वतलाया है (देखो गीतार. प्र. ४३० और ४३९)। तीसरे ही अध्याय में अर्जुन से कह दिया है कि " मयि सर्वाणि कर्माणि ; संन्यस्य " (गी. ३.३०)-सुम्त में सब कर्मों का संन्यास करके-युद्ध कर; श्चीर पाँचवें भाष्याय में फिर कहा है, कि " ब्रह्म में कर्मी की अर्पण करके सङ्ग रिटित कर्म करनेवाले को, कर्म का लेप नहीं लगता " (४. १०)। गीता के मतानुसार यही ययार्य संन्यास है (गी. १८.२) । इस प्रकार स्वर्यांत कर्म-'फलाज्ञा ह्योद कर (संन्यास ) सब कर्मी को करनेवा ला प्ररूप ही ' नित्यसंन्यासी ' । है ( गी. ५. ३ ): कर्मत्यागरूप संन्यास गीता को सम्मत नहीं है। पीड़े अनेक स्वलॉ पर कह चुके हैं, कि इस रीति से किये हुए कर्म मोच के लिये प्रतिबन्धक नहीं होते (गी. २. ६४; ३. १६; ४. २२; ५. ९२; ६. ९; ८. ७), ऋरे इस . २८ वें खोक में उसी वात को फिर कहा है। मागवतपुराण में ही नुसिहरूप मगवान् ने प्रवहाद को यह टपदेश किया है कि"मय्यावेश्य मनस्प्रत कर कर्माणि मत्परः "-मुफाम चित्त लगा कर सब काम किया कर ( भाग. ७. १०. २३ ), भ्रोर भागे एकादश स्कन्ध में भक्तियोग का यह तस्व वतलाया है कि भगवद्गक सब कमी को नारायगार्पण कर दे (देखो भाग. ११. २. ३६ और ११. ११. रिश्)। इस अध्याय के आरम्भ में वर्णन किया है कि सक्ति का सार्ग सुख-कारक और सुलभ है। अय उसके समत्वरूपी दूसरे बड़े और विशेष गुगा का वर्णन करते ईं--]

(२६) में सब को एक सा हूँ। न सुमे (कोई) द्वेष्य अर्थात् अप्रिय है और न कोई) प्यारा। भक्ति से जो मेरा भजन करते हैं, वे सुममें हैं और में में अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामन्यभाक् । साधुरेव स मंतद्यः सम्यन्ध्यवस्तिते हि सः ॥ ३० ॥ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । कौतेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणदयति ॥ ३१ ॥ मा हि पार्थ व्यपाश्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । कियो वैश्यास्तथा शृहास्तेऽपि यान्ति पर्यं गतिम् ॥३२॥ कि पुनर्जाह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्थयस्तथा । अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य मजस्व माम् ॥ ३३ ॥

वनमें हूँ। (२०) वड़ा दुराचारी ही क्यों न हो बदि वह मुक्ते अनन्य साव से सजता है तो वसे वड़ा साथ ही समम्मना चाहिये। क्योंकि वसकी बुद्धि का निश्चय अच्छा रहता है। (२१) वह जल्दी धर्मातमा हो जाता है और निस्न शान्ति पाता है। है कोन्तेय! तू खुब सममे रह, कि मेरा मक (कसी मी) नष्ट नहीं होता।

[ तील हैं छोक का मावार्य ऐता न सममना चाहिये, कि मगवन कर गेंद्र |
दुराचारों हों, तो मी वे मगवत को प्यारे ही रहते हैं । मगवान इतना ही |
कहते हैं कि पहले कोई मनुष्य दुराचारी मी रहा हो, परन्न जब एक बार सकी बुद्धि का निश्चय परमेश्वर का मजन करने में हो जाता है, तब उसके हाय |
से फिर कोई भी दुष्कर्म नहीं हो सकता; और वह घीरे-धीरे धर्मात्मा हो कर |
सिद्धि पाता है तथा इसी सिद्धि से उसके पाप का विलक्कल नाम हो जाता है। |
सारांग्न, छटे अञ्चाय (६, ४४) में जो यह सिद्धान्त किया था, कि कर्मयोग के |
जानने की सिर्फ इंच्छा होने से ही, जाचार हो कर, मनुष्य मज्दम्बस से परे चला |
जाता ह, अब उसे ही भक्तिमार्ग के लिये लागू कर दिखलाया है । अब इस |
बात का अधिक खुलासा करते हैं कि परमेश्वर सब भूतों को एक सा कैसे हैं — ]
(६२) क्योंकि हे पार्थ ! मेरा आध्रय करके कियों, बैश्य और गृह अथवा अन्यत आदि जो पापयोनि हों वे भी, परम गति पाते ही। (३२) फिर पुरायवान् माहायों की, मेरे मक्तों की और राजिंपों जीवयों की वात क्या कहनी है? त् इस अनित्य और असुख अर्थात् दु:खकारक सृत्यु- लोक में है, इस कारण मेरा मजन कर।

[ ३२ वं श्लोक के 'पापयोनि' शब्द को स्वतन्त्र न मान कुछ टीकाकार । कहते हैं कि वह खिया, वैश्यां और शृद्धों को भी लागू है, क्योंकि पहले कुछ ने कुछ पाप किये बिना कोई भी जी, वेश्य या शृद्ध का जन्म नहीं पाता। उनके मत में पापयोनि शब्द साधारण है और उसके भेट बतलाने के लिये सी, वैश्य मत में पापयोनि शब्द साधारण है और उसके भेट बतलाने के लिये सी, वैश्य तथा शृद्ध वदाहरणार्थ दिये गये हैं। परन्तु हमारी राय में यह अधे ठीक नहीं है। पापयोनि शब्द से वह जाति विवाधित है, जिसे कि आजकल राजन्त्रवार में " ज़रायमयेशा कौम " कहते हैं, इस खोक का सिदान्त यह है कि इस

#### §ई मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कृत ! मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्माविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे राजविद्याराजगुरूयोगो नाम नवेमाऽष्यायः ॥ ९ ॥

¦जाति के लोगों को भी भगवदाकि सेसिदि मिलती है। की वैश्य और शूद् कुछ ¦इस वर्ग के नहीं हैं; वन्हें मोझ मिलने में इतनी ही वाधा है कि ने वेद सुनने के ¦क्रधिकारी नहीं हैं। इसी से भागवतपुराण में कहा है कि—

स्त्रीशृद्द्विजवन्धृनां त्रयी न श्वतिगोचरा । कर्मश्रेयाति मूढानां श्रेय एवं भवेदिइ । इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् ॥

"श्वियों शूदों अथवा कलियुग के नामधारी ब्राह्मणों के कानों में वेद नहीं पहुँ-चता, इस कारण उन्हें मूर्खता से बचाने के लिये ज्यास मुनि ने कुपाल होकर उनके कल्याणार्थ महामारत की—अर्थात गीता की मी—रचना की " ( मारा. १. ११. २५ )। भगवदीता के ये खोक कुछ पाठभेद से अनुगीता में भी पाये जाते हैं ( ममा. क्षश्व. १६. ६१, ६२)। जाति का, चर्णा का, खीनुरुप आदि का, अथवा काले-गोरे रह प्रश्ति का काई भी मेद न रख कर सब को एक ही से सहति देने-वाले मगवद्राक्ति के इस राजमार्ग का ठीक बड़प्पन इस देश की और विशेषतः |महाराष्ट्र की सन्तमग्रदली के इतिहास से किसी को भी ज्ञात हो सकेगा। वाल |लित खीक का अधिक खुलासा गीतारहस्य के ए. ४३०—४४० में देखो। इस |प्रकार के धर्म का आचरण करने के विषय में, ३३ वें खोक के उत्तरार्ध में अर्जुन

(३४) मुक्तमें मन लगा, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर और मुक्ते नमस्कार कर । इस प्रकार मत्यरा यहा हो कर, योग का अभ्यास करने से सुक्ते ही पावेगा ।

विस्तव में इस रपदेश का आरम्भ ३३ वें खोक में ही हो गया है।३३वें खोक में 'भनित्य' पद अध्यांत्मशास्त्र के इस सिद्धान्त के अनुसार आया है कि प्रकृति का फेंलाव अथवा नाम-रूपात्मक दृश्य सिद्धान्त के अनुसार आया है कि प्रकृति का फेंलाव अथवा नाम-रूपात्मक दृश्य सृष्टि श्वानित्य है और प्रकृपतमातमा है। नित्य है; और 'अधुख' पद में इस सिद्धान्त का अनुवाद है कि इस संसार में सुख की अपेवा दुःख अधिक हैं। तथापि यह वर्णान अध्यात्म का नहीं है, भिक्तमार्ग का है। अतपुब भगवान ने परमहा अथवा परमात्मा शब्द का प्रयोग ने का के 'मुम्मे भज' मुम्ममें मन लगा, मुम्मे नमस्कार कर,' ऐसे व्यक्तखरूप के दश्गीनवाले प्रथम पुरुष का निर्देश किया है। भगवान का अन्तिम कथन है, कि, हे अर्जुन ! इस प्रकार मिक्त करके मत्यरायण होता हुआ। योग अर्थात

# दरामोऽध्याय: । श्रीमगवानुवाच ।

भूय एव महावाहो शुणु मे परमं वतः। यत्तेऽहं शीयमाणाय वस्यामि हितकास्यया ॥ १॥ न म विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिहिँ देवानां महर्पीणां च सर्वशः ॥ २॥ यो मामजमनार्दि च वेचि लोकमहेश्वरम् । असंमृदः स मत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३॥

इमेरोग का श्रम्यास करता रहेगा तो (देखो गी. ७.१) नुकर्मदन्वर मे सुक हो करके निःसन्देहं सुक्ते पा लेगा । इसी उपदेश की पुनरावृत्ति न्यारहवें ब्रध्याय के अन्त में की गई है।गीता का रहत्य भी यही है। मेट हतना ही है कि ट्य े रहस्य को एक बार भ्रष्यातमदृष्टि से और एक बार मनि दृष्टि से बतला दिया है। ]

इस प्रकार श्रीमगवान् के गाये अर्थात् कहे हुए उपनिषद् से, ब्रह्मविद्यान्तर्गत न्योग-अर्थात् कर्मयोग-गास्त्रविषयक, श्रीहृष्णा और अर्जुन के संवाद में, गुडाविया-राजगृद्धयोग नामक नर्वे अध्याय समाप्त हुआ।

# दसवाँ अध्याय ।

ि पिछले अध्याय में कर्मयोग की सिद्धि के लिये, परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप की टपासना का जो राजमार्ग वत्तलाया गया है, दसी का इस काव्याय में वर्गान हो रहा हैं: और अर्जुन के पृद्धने पर परमेश्वर के अनेक व्यक्त रूपों अयवा विभृतियों का वर्णन किया गया है। इस वर्णन को सन कर अर्डन के मन में भगवान केप्रसम स्वरूप को देखने की इच्छा रहें; अतः ११ वें भाष्याय में मागवान ने उसे विश्वरूप दिखला कर इतार्य किया है। 1

श्रीमगवान् ने कहा—(१) हे महाबाहु! (मेरे मापग् से) सन्तुष्ट होनेवाले तुमसे, तेरे हितार्थ में फिर (एक) अच्छी बात कहता हूँ, उसे सुन ! (२) देव-ताओं के राण और सहिषं भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते; क्योंकि देवनामी भीर मद्दिष का सब प्रकार से में ही भादि कारण हूँ। (३) जो जानता है कि, में ( प्रचिवी आदि सव ) लोकों की वड़ा ईश्वर हूँ और मेरा जन्म तया आदि नहीं है: मनुष्यों में वहीं मोह-विरहित हो कर सब पापों से मुक्त होता है।

क्रिक्ट के नासदीय स्क में यह विचार पाया जाता है, कि नगवान या परशहा देवताओं के भी पहले का है, देवता पीछे से सुपू (देखी गीतार प्र. ६ पु. २५७)। इस प्रकार प्रस्तावना हो गई। ब्रब भगवान् इसका निरूपता करें

¦ई, कि में सब का महेश्वर कैसे हैं—]

श्री बुद्धिर्णानमसंगोदः समा सत्यं दमः शमः ।
सुसं दुः भयोऽभावो भयं चामयमेव च ॥ ४ ॥
श्राहेंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ।
भवन्ति भावा भृतानां मत्त पव पृथिवधाः ॥ ५ ॥
महर्पयः सम पृषे चत्वारो मनवस्तथा ।

(४) पुदि, ज्ञान, ऋसंमोह, ज्ञमा, सत्य, द्रम, श्रम, युरा, दुःरा, भव (उत्पत्ति), श्रभाव (नार्रा), नय, श्रमय, (४) श्रार्थिमा, समता, तृष्टि (सन्तोष), तप, द्रान, यश्र श्रीर श्रयम प्राद्रि प्रनेक प्रकार के प्राणिमात्र के माव मुझले ही। उत्पक्ष होते हैं। '

['साव' शब्द का खर्य है 'सवन्या', 'हिचति' या 'द्युचि' खाँर सांत्यशाख में ' दुद्धि के भाव ' एवं ' शारीरिक भाव ' ऐसा भेद किया गया है। सांत्य-शान्ती दुरय को खकतों सार युद्धि को प्रकृति का एक विकार मानते हैं, इत. लिये ये कहते हैं कि निह्मश्रीर को प्रमुच्य खादि के भिन्न-भिन्न जन्म निलने का कारण निह्मश्रीर में रहनेवाली युद्धि की विभिन्न खबस्याएँ खबया माव ही हैं (देग्ते गीतार, ए. १६९ खाँर सा. का. ४०—५५); खाँर उपर के दो श्लोकों में इन्हीं मावों का वर्णन है। परन्तु वेदानित्यों का सिद्धान्त है कि प्रकृति और पुरुष से मी परे परमात्मस्त्यी एक नित्य तंत्र्य है और ( नामदीय सुक्त के वर्णानानुसार ) दभी के मन में सृष्टि निर्माण करने की इन्छा उत्पन्न होने पर सारा | एरव जगर उत्पन्न होता है। इस कारण पेदान्तग्राम्न में मी कहा है कि सृष्टि के | मायात्मक मनी पदार्घ परनता के मानत भाव हैं (खगला श्लोक देग्वो)। नप, दान कित बज खादि शब्दों से तक्षिष्ठक बुद्धि के भाव ही बिहिष्ट हैं। मगवान् खाँर कहते हैं कि—]

(६) मान महर्षि, उनके पहले के घार, छीर मतु, मेरे ही मानस, अर्घान मन से निर्माण किये एए, भाव हैं कि जिनसे (इस) लोक में यह प्रजा रहे हैं।

्यियिए इस स्टोक के शब्द सरल हैं तथापि जिन पीराणि क पुरुषों को उद्देश करके स्यह स्टोक कहा गया है, उनके सम्बन्ध से टीकाकारों में यहत ही मतभेद हैं। विशे- एतः अनेकों ने इसका निर्णय कई प्रकार से किया है कि 'पह जे के' (पूर्वे) आंत 'चार' । (चन्वारः) पदें। का अन्वय कित पद से लगना चाहिये। सात महर्षि प्रसिद्ध हैं, परन्तु ब्रह्मा के एक कर्य में चीदह मन्यन्तर (देखो गीतार. ए. १६६) होते हैं । आंत प्रत्येक सन्यन्तर के मतु. देवता एवं सत्तर्षि भिन्न होते हैं (देखो हिरि चंग्न १. ७; विप्तु. ३. १; भीर मत्य ६)। इसीसे 'पहले के ' शब्द को सात महर्षियों का विग्रेषणा मान कई लोगों में ऐसा अर्य किया है कि आज कल के अर्यान् वेवन्तर सन्वन्तर से पहले के चातुष मन्यन्तर स्वाले सप्ति यहाँ विव- । इन सत्तर्षियों के नाम म्हुण्य, नम, विवस्वान्, सुधामा, विरज्ञा, याति । नमा कीर सहिष्या हैं। किन्तु हमारे मत में यह क्यूर्य ठीक नहीं है। क्योंकि

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६॥ ¦ आज कल के --वैवस्वत अथवा जिस मन्वन्तर में गीता कही गई, वससे-पहले . के मन्वन्तरवाले सप्तर्षियों को बतलाने की यहाँ कोई भावश्यकता नहीं है। । अतः वर्तमान सन्वन्तर के ही सप्तर्षियों को लेना चाहिये। महाभारत-ग्रान्तिएवं के नारायगीयोपाख्यान में इनके ये नाम हैं:--मरीचि, ब्राह्मरस, ब्राह्म, प्रकारय, प्रलक्ष, कत और वसिष्ठ ( सभा, शां, ६३५, २८, २६, ३४०, ६४ और ६५). श्रीर हमारे मत से यहाँ पर येष्टी विविचत हैं। क्योंकि गीता में नारायारीय ! अथवा भागवत-धर्म ही विधिसहित प्रतिपाय है ( देखो गीतार.पृ. ५—६)। तयापि यहाँ इतना वतला देना आवश्यक है कि मरीचि आदि सप्तियों के बक े नामों में कहीं कहीं अहिरस के बदले भूग का नाम पाया जाता है और कह े स्थानों पर तो ऐसा वर्णन है कि कश्यप, अत्रि, मरदान, विश्वामित्र, गीतम, जम-दक्षि और वसिष्ट वर्तमान युग के सप्तर्थि हैं (विष्या. १. ३२ भीर ३३; मत्स्य. ६. २७ ग्राँर २८; ममा. घ्रजु. ६३. २१)। मराचि ग्रादि ऊपर लिले हुए सात ऋषियों में ही मूगू और दन्न को मिला कर विपापुरागा (१. े ७. ५. ६) में नौ मानस पत्रों का और इन्हीं में नारद को भी जोड कर मन-स्मृति में बहादेव के दस मानस पुत्रों का वर्णन है ( मनु. १.३४, ३५ )। इन मरीचि भादि शब्दों की ब्युत्पत्ति भारत में की गई है (ममा. अनु. 🕫)। परन्तु हमें श्रभी इतना ही देखना है कि सात महिंप कीन कीन है, इस कारण इन नी दल मानस पुत्रों का, अथवा इनके नामों की न्युत्पत्ति का विचार करने की यहाँ आवश्यकता गद्दीं है। प्रगट है, कि 'पहले के दिस पद का अर्थ अपूर्व मन्वन्तर के सात महिपें ' लगा नहीं सकते । अब देखना है कि ' पहले के चार रेडन शब्दों को मून का विशेषणा मान कर कई एकों ने जो अर्थ किया है, वह कहाँ तक युक्तिसंगत है। कुल चौदह मन्यन्तर हैं और इनके चाँदह मन हैं: इनमें सात-सात के दो वर्ग हैं। पहले सातों के नाम स्वायम्सव, स्वारी े चिप, ग्रोत्तमी, तामस, रैवत, चाजप ग्रोर वैवस्वत हैं, तथा ये स्वायम्सव भादि ¦मनु कहे जाते हैं ( मनु. १. ६२ और ६३ )। इनमें से छः मनु हो चुके और काज कल सातवाँ अर्थात् वैवस्वत मनु चल रहा है। इसके समास होने पर | आगे जो सात मनु आवेंगे ( माग. ८. १३. ७ ) उनको सावागीक मनु कहते हैं: । उनके नाम सार्वार्षा, दससार्वार्षा, ब्रह्मसार्वार्षा, धर्मसार्वार्षा, ख्रदसार्वार्षा, देव साविधी, और इन्द्रसाविधी हैं (विप्ता. ३. २; भागवत. ८. १३ हरिवंश १.७) इस प्रकार, प्रत्येक मनु के सात सात होने पर, कोई कारण नहीं बतलाया जा सकता कि किसी भी बर्ग के 'पहले के' 'चार' ही गीता में क्यों विविधत होंगे। ब्रह्माग्रह पुरागा (४. १) में कहा है कि साविंग मनुमां में पहले मनुको बोड़ कर कराले चार क्रयांत दव-बहा-,धर्म-,कोर रुद-सावाणि एक ही समय म दित्यन हुए; और इसी माधार से कुछ लोग कहते हैं कि यही चार साविश मतु

§§ पतां विभृति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः।

¦गीता में विवक्तित हैं। किन्तु इस पर दूसरा ऋात्रेप यह है किये सब सावार्धी मृत् मविष्य में होनेवाले हैं, इस कार्गा यह भूतकाल-दर्शक अगला वाक्य " जिनसे इस लोक में यह प्रजा हुई " मावी साविशों मतुझों को लाग नहीं हो सकता। इस प्रकार 'पहले के चार 'शब्दों का सवन्य 'मत् 'पद से जो देना ठीक नहीं है। भतएव कहना पढता है कि 'पहले के ¦चार' ये दोनों शब्द स्वतन्त्र रीति से प्राचीन काल के कोई चार किपयों अथवा पुरुषों को वोध कराते हैं । और ऐसा मान लेने से यह प्रभ सहज श्री होता है कि ये पहले के चार ऋषि या पुरुष काँन हैं? े जिन टीकाकारों ने इस श्लोक का ऐसा अर्थ किया है, उनके सत में सनक. |सनन्द, सनातन और सनत्कुमार (भागवत. ३. १२. ४) येही वे चार ऋषे हैं। किन्तु इस अर्थ पर भाजेप यह है कि यद्यपि ये चारों ऋषि ब्रह्मा के भाषस पुत्र हैं तद्यापिये सभी जन्म से ही संन्यासी होने के कारण प्रजा-हृद्धि न । करते ये स्नीर इससे बहार इन पर फ़ुद्ध हो गये ये ( माग. ३. १२; विन्सा १. ७) । मार्यात् यह वाक्य इन चार: ऋषियों को विलक्कल ही उपयुक्त नहीं होता कि " जिनसे इस लोक में यह प्रजा हुई"—येपां लोक हमाः प्रजाः। इसके मितिरिक्त कुछ पुराणों में यद्यपि यह वर्णान है कि ये ऋषि चार ही थे: तथापि मारत के नारायणीय अर्थात भागवतधर्म में कहा है कि इन चारा में सन, कपिल और सनरक्षजात को मिला लेने से जो सात ऋपि होते हैं, वे सब, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और वे पहले से ही निवृत्तिधर्म के े वे ( ममा. शां ३४०. ' ६७, ६८ ) । इस प्रकार समक सादि ऋषियाँ को सात मान लेने से कोई कारण नहीं देख पढ़ता कि इनमें से चार े ही क्यों लिये जायें। फिर पहले के चार 'हैं कौन ? हमारे मत में इस प्रश्न का उत्तर नारायणीय अथवा भागवतधर्म की पौराणिक कया से ही दिया जाना चाहिये। न्योंकि यह निर्विवाद है कि गीता में मागवतधर्म ही का प्रतिपादन किया गया है। श्रब यदि यह देखें कि मागवतधर्म में सृष्टि की उत्पत्ति की कल्पना, किस प्रकार की यी, तो पता लगेगा कि मरीचि आदि सात ऋषियों के पहले वासदेव ( फ्रात्मा ), सङ्कपंश ( जीव ), प्रयुक्त ( मन ), श्रीर म्रानिरुद्ध ( अस्द्वार ) ये चार मूर्तियाँ बत्पन हो गई यीं, और कहा है कि इनमें से पिछले अनिरुद्ध से अर्थात अहंकार से या बहादेव में मरीचि आदि पत्र उत्पन्न हिए (सभा. शां. ३३६. ३४-४० और ६०-७२; ३४०. २७-३१)। वासदेव, संकर्षणा, प्रशुक्त और अगिरुद्ध इन्हीं चार मृतियों को 'चतुर्व्युष्ठ' कहते हैं: श्रीर मागचतधर्म के एक पन्य का मत है कि ये चारों मृतियाँ स्वतन्त्र यो तथा दूसरे कुछ लोग इनमें से तीन अथवा दो को ही प्रधान मानते हैं। किन्त भगवद्गीता को ये कल्पनाएँ मान्य नहीं हैं: हमने गीतारहस्य (प्र. १९५ और गी.४८

सोऽविकंपेन योगेन युज्यते नाम्न संशयः ॥ ७ ॥
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।
इति मत्वा भजन्ते मां वृधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥
मिश्चत्ता मग्दतप्राणा वोधयन्ताः परस्परम् ।
कथयन्तस्त्र मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
ददामि वुद्धियोगं तं येन मामुप्यान्ति ते ॥ १० ॥
तेषामेवानुकंपार्थमहम्मानकं तमः ।
नाशयाम्यात्मभावस्थो झानंदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥

! ५३७---५३८) में दिखलाया है कि गीता वकव्यम्व-पन्य की है, स्रार्थात् एक ही परमेश्वर से चतुर्व्येष्ठ प्रादि तय कुछ की उत्पत्ति मानती है। अतः व्युद्धात्मक वासु-देव आदि मुर्तियों की स्वतन्त्र न मान कर इस श्लोक में दर्शाया है किये चारी ब्युह एक ही परमेशर अर्थात सर्वन्यापी चासुदेव के (गी. ७. १६) 'भाव' हैं। इस | दृष्टि से देखने परं विदित होगा कि मागवतधर्म के सनुसार 'पहले के चार' इन शब्दों का उपयोग वासुदेव आदि चतुन्यें हुके लिये किया गया है कि जो सप्तियों के पूर्व । तत्पन्न रुष् ये । भारत से ही लिखा है, कि भागवतधर्म के चतुर्व्युह भादि भेट् पहले से ही प्रचलित थे (मभा. शां. ३४८. ५०); यह कल्पना कुछ हमारी ही नई नहीं है। सारांश, भारतान्तरांत नारायणीयाख्यान के भनुसार हमने इस खोकका अर्थ यों लगाया है:--'सात महापि' अर्थान मरीचि आदि, 'पहलैके चार' अर्थान वामदेव सादि चतुर्ण्युह, फ्रांर भहु' सर्यात जो उस समय से पहले हो चुके थे झाँर वर्तमान, सब मिला कर स्वायम्भुव फादि सात गतु । स्रानिरुद्ध स्रर्धात् स्रहंकार मादि चार मूर्तियां को परमेश्वर के पुत्र मानने की कल्पना भारत में भौर भ्रन्य ह्यानों में भी पाई जाती है (देखी मभा. शां ३११.७,८)। परमेश्वर के भावों का वर्गान हो चुका; अब बतलाते हें कि इन्हें जान करके उपासना करने से म्या फल : भिलता है—]

(१) जो मेरी इस विभूति अर्थात् विस्तार, और योग अर्थात् विस्तार कर्न की शक्ति या सामर्थ्य के तस्व को जानता है, उसे निस्सन्देह स्थिर (कर्म-)येग प्राप्त होता है। (=) यह जान कर कि मं तय का उत्पत्तिस्थान हूँ और सुमसे सब वस्तुओं की प्रश्नित होती है, ज्ञानी पुरुप भावयुक्त होते हुए सुमको भवते हैं। (६) वे सुममें मन जमा कर खार प्राणों को लगा कर परस्पर बोध करते हुए एवं मेरी कथा कहते हुए (उसी में) सदा सन्तुष्ट और रममाण रहते हैं। (१०) इस प्रकार सद्य युक्त होकर अर्थात् समाधान से रह कर जो लोग सुमे प्रीतिपूर्वक भजते हैं। उनको मे ही ऐसी (समत्व-)युद्धि का योग देता हूँ कि जिससे व सुमे पा लेव। (११) छोर उन पर अनुमह वरने के लिये ही में उनके आत्मान अर्थात्

## अर्जुन उवाच ।

\$\$ परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।

पुरुषं शाश्वतं दित्यमादिदेवमजं विभुन् ॥ १२ ॥

याहुस्त्वामृषयः सर्वे देविर्षिनादिदस्तथा ।

यासितो देवला त्यासः स्वयं चैव व्रवीषि मे ॥ १३ ॥
सर्वमेतदतं मन्य यन्मां वदिस केशव ।

त हि ते भगवन्त्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्यं त्वं पुरुषोत्तम ।

भूतमावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥

वक्तुमर्हस्यशेषण दित्या ह्यात्मविभृतयः ।

याभिविभितिभिलीकां कानिमांस्त्वं त्याप्य तिष्टस्ति ॥ १६ ॥

याभिविभितिभिलीकां विद्या ह्यात्मविभृतयः ।

याभिविभितिभिलीकां विद्या ह्यात्मविभृतयः ।

विद्याः स्वात्मविभृतयः ॥ १६ ॥

स्वात्मविभृतिभिलीकां विद्याः स्वात्मविभृतयः ।

वार्मिविभितिभिलीकां विद्याः स्वात्मविभृतयः ।

वार्मिविभितिभिलीकां स्वात्मविभृतयः ।

स्वात्मविभितिभिलीकां स्वात्मविभृतयः ।

वार्मिविभितिभिलीकां स्वात्मविभृतयः ।

स्वात्मविभित्तिभिलीकां स्वात्मविभ्वत्यः ।

स्वात्मविभावतिभिल्यां स्वात्मविभ्वत्यः ।

स्वात्मविभवतिभिल्यां स्वात्मविभवत्यः ।

स्वात्मविभवतिभविष्यां स्वात्मविभवत्यः ।

स्वात्मविभवतिभवत्यः ।

स्वात्मविभवतिभवत्यः ।

स्वात्मविष्यं स्वात्मविष्यं स्वात्मविभवत्यः ।

स्वात्मविष्यं स्वात्मविष

श्चन्तःकरम्म में पैठ कर तेजस्वी ज्ञान-दीप से; (उनके) अज्ञानमूलक अन्धकार् का नाम करता हैं।

[सातवं बच्चाय में कहा है, कि भिन्न भिन्न देवताओं की श्रद्धा भी परमेश्वर ही देता है (७.२९)। उसी प्रकार अब उपर के दसवें खोक में भी वर्षान है, कि भित्तमांग में लगे हुए मनुष्य की समत्व दुद्धि को उन्नत करने का काम भी परमेश्वर ही करता है; और, पहले (गी.६.४४) जो यह वर्षान है कि जब मनुष्य के मन में एक बार कर्मयोग की जिज्ञासा जागृत हो जाती है, तब वह आप ही आप पूर्ण सिद्धि को और खिंचा चला जाता है, उसके साथ मित्तमांग का यह सिद्धान्त समानार्थक है। जान की दृष्टि से अर्थात कर्म-विपाकपिकपा के अनुसार कहा जाता है कि यह कर्नृत्व श्रात्मा की स्वतन्त्रता से मिलता है। पर श्रात्मा भी तो परमेश्वर ही है; इस कारण मित्तमांग में ऐसा वर्णन हुआ करता है कि इस फल अयवा बुद्धि को परमेश्वर ही प्रतेक मनुष्य के पूर्वकर्मों के अनुसार देता हैं (देखे। गी. ८. २० आरे गीतार. ए. ४२७)। इस प्रकार भगवान के मित्तमांग का तत्व बतला चुकने पर—]

श्रर्जुन ने कहा—(१२-१३) तुम्हीं परम ब्रह्म, श्रेष्ट स्थान श्रीर परम पवित्र वरत्तु (हो); सब ऋषि, ऐसे ही देविष नारद, श्रासित, देवल श्रीर न्यास मी तुमको ढिव्य एवं शाश्वत पुरुष, श्रादिव, श्रजनमा, सर्वेविसु श्रयांत सर्वेन्यापी कहते हैं; गौर स्वयं तुम भी सुमसे वही कहते हो। (१५) हे केशव! तुम सुमसे जो कहते हो, उस सब को में सत्य मानता हूँ। हे भगवान्! तुम्हारी व्यक्ति श्रयांत तुम्हारा मूल देवताश्रों को विदित नहीं श्रार दानवों को विदित नहीं। (१५) सब भूतों के उत्पन्न करनेवाले हे भूतेश! देवदेव जगत्यते! हे पुरुणेत्तम! तुम स्वयं ही अपने आप को जानते ही। (१६) श्रतः तुम्हारी जो दिन्य विमृतियाँ हैं, जिन विमृतियाँ

कथं विद्यामहं योगिसवां सदा परिचितयन्। केषु केषु च भावेषु चित्योऽसि भगवन्मया॥१७॥ विस्तरेणात्मनो योगं विभृतिं च जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिहिं शुण्वतां नास्ति मेऽमृतम्॥१८॥ श्रीभगवानुवाच।

§§ हन्त ते कथियप्यामि दिव्या ह्यात्मिवभूतयः ।
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।

से इन सब लोकों को तुम ज्यास कर रहे ही, उन्हें भाप ही (कृपा कर) पूर्णतासे यतलावें। (१७) हे योगिन् ! (मुक्ते यह बतलाइये कि) सदा तुम्हारा चिन्तन करता हुमा में तुम्हें कैसे पहचानें ? भार हे मगवान् ! में किन-किन पदार्यों में तुम्हारा चिन्तन करूँ ? (१८) हे जनादंन ! भएनी विभूति और योग मुक्ते फिर विस्तार से बतलाओं; क्योंकि भमृततुल्य (तुम्हारे भाषण को ) मुननेसुनते मेरी तृसि नहीं होती।

[विभूति घोँर योग, दोनों शब्द इसी श्रध्याय के सातवें श्लोक में आये हैं श्लीर यहाँ अर्जुन ने उन्हों को दुहरा दिया है 'योग' शब्द का अर्थ पहले (गी. . २४) दिया जा चुका है, उसे देखों । मगवान की विभूतियों को अर्जुन इसिलेये नहीं पूछता, कि मिल्ल भिल्ल विभूतियों का घ्यान देवता समम कर किया जावे; किन्तु सल्लहें श्लोक के इस कथन को स्मरणा रखना चाहिये कि उक्त विभूतियों में मर्वव्यापी परमेश्वर की ही मावना रखने के लिये उन्हें पूछा हैं। क्योंकि मगवान यह पहले ही बतला आये हैं (गी. ७. २०—२५; ६. २२—२८) कि एक ही परमें अर को सब स्थानों में विद्यमान जानना एक बात है, और परमेश्वर की अनेक विभूत्तियों को मिल्ल मिल्ल देवता मानना दूसरी बात है; इन दोनों में मिक्सार्ग की दृष्टि से महान अन्तर है।

श्रीमगवात् ने कहा—(१६) अन्द्राः तो अब है कुरुश्रेष्ट ! अपनी दिव्य विसूतियें। में से तुम्हें सुख्य सुख्य बतलाता हूँ, फ्योंकि मेरे विस्तार का अन्त नहीं है।

इस विभृति-वर्णन के समान ही अनुशासनपर्व (१४.३११—३२१) में और अनुगीता (अश्व. ४३ और ४४) में परमेश्वर के रूप का वर्णन है। परन्तु गीता का निर्मान इसकी अपेका अधिक सरस है, इस कारण इसी का अनुकरण और स्मलों में भी मिलता है। उदाहरणार्थ भागवतपुराण के, एकादश स्कन्ध के सोलहवें अध्याय में, इसी प्रकार का विभूति-वर्णन भगवान ने ददव को समभाया है। और वहीं आरम्भ में (भाग. १९. १६. ६-८) कह दिया गया है, कि यह वर्णन गीता के इस अध्यायवाले वर्णन के अनुसार है।]
(२०) हे गुदाकेश! सब भूनों के भीतर रहनेवाला आत्मा में हूँ, और सब भूतों

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च ॥ २० ॥ आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रावेरंग्रुमान् । मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥ वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतसा ॥ २२ ॥

का भादि, मध्य भीर भन्त भी में ची हूँ। (२१) ( वारह ) भादित्यों में विप्ता में हूँ; तेजिस्वयों में किरणमाली सूर्य, ( सात भयवा उनझास ) मस्तों में मरीचि भीर नज्जों में चन्द्रमा में हूँ। (२२) में वेदों में सामवेद हूँ; देवताओं में इन्द्र हूँ; भीर इन्द्रियों में मन हूँ; भूतों में चेतना भर्यात प्राण की चलन-शक्ति में हूँ।

यहाँ वर्णन है कि में वेदों में सामवेद हूँ, अर्थाद सामवेद मुख्य है; र्विक ऐसा ही महाभारत के अनुशासन पर्व ( १४. ३१७ ) में भी " सामवेदय वदानां यजुपां शतरुद्धियम् " कहा है। पर अनुगीता में 'अनारः सर्व वेदानाम् ' ( अश्व. ४४. ६) इस प्रकार, सब वेदों में अन्तार को ही श्रेष्टता दी है; तथा पहले गीता (७. ८) में भी "प्रगावः सर्ववेदेवु" कहा है। गीता ६. l १७ के " ऋकुसामयजुरेव च " इस वाक्य में सामवेद की धपेका ऋवेद को । अग्रस्थान दिया गया है और साधारण लोगों की समम मी ऐसी ही है। इन । परस्पर-विरोधी वर्णानों पर कुछ लोगों ने भ्रमनी कुल्पना को खब सरपट दौडाया है। छान्दोग्य वपनिपट् में अकार भी का नाम बद्रीय में और लिखा में, कि ! '' **बह** उद्गाय सामवेद का सार है और सामवेद ऋषेद का सार है " (छां. ९. . १. २)। सब वेदां में कौन वेद श्रेष्ठ है, इस विषय के भिन्न भिन्न वक्त विधानों का मेल छान्दोम्य के इस वाक्य से हो सकता है। क्योंकि सामवेद के मनत्र मी मुझ इतवेद से ही लिये गये हैं। पर इतने ही से सन्तुष्ट न होकर कुछ लोग . कहते हैं, कि गीता में सामवेद को यहाँ पर जो प्रधानता दी गई है, इसका दुख । न कहा गृद कारण होना चाहिये। यद्यपि छान्दोग्य वपनिषद् में सामवेद की प्रधानता दी है, तथापि मनु ने कहा है कि " सामवेद की व्विन अशुचि है " । सतु. ४. १२४ )। अतः एक ने अनुमान किया है, कि सामनेद को प्रधानता देनेवाली गीता मनु से पहले की होगी; बार दूसरा कहता है कि गीता बनाने वाला सामवेदी होगा, इसी से उसने यहाँ पर सामवेद की प्रधानता दी होगी। ! परन्तु इमारी समम्म में "मैं बेदों में सामवेद हूँ" इसकी उपपत्ति लगाने के लिये । इतनी दूर जाने की खावश्यकता नहीं है। मित्तमार्ग में परमेश्वर की गानयुक्त स्तृति को सदैव प्रधानता दी जाती है। वदाहरणार्थ नारायणीयधर्म में नारद में भगवान का वर्णन किया है कि " वेदेषु सपुराणेषु साङ्गोपाङ्गेषु गीयसे " ( समा. शां. ३३४. २३ ); चौर वसु राजा " जप्यं जगी "-जप्य गाता या . (देखो शां. ३३७. २७: और ३४२. ७० और ८१ )—इस प्रकार ' गैं ' घात का

١

षद्राणां शंकरश्चारिम वित्तेशो यक्षरक्षसाम् । वस्तां पावकश्चारिम मेरः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥ पुरोघसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ वृहस्पतिम् । सेनानीनामहं स्कंदः सरसामारिम सागरः ॥ २४ ॥ महर्पाणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरम् । यक्षानां जपयक्षोऽस्मि स्यावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥ अश्वत्थः सर्ववृक्षणां देवर्षाणां च नारदः । गंधवीणां चित्ररथः सिद्धानां किपलो मुनिः ॥ २६ ॥ उद्यैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् । पेरावतं गर्जेद्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥ आगुधानामहं वक्षं धेनुनामरिम कामधुक् । प्रजनश्चारिम कंदर्षः सर्पाणामिसम वामुिकः ॥ २८ ॥ अनंताश्चारिम नागानां वरुणां यादसामहम् ।

े ही अयोग फिर किया गया है। अतएव भक्ति-अघान धर्म में, यज्ञ-याग आदि कियात्मक वेदों की अपेजा, गान-अधान वेद अर्थात् सामवेद को अधिक महत्त्व देवा गया हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं; और " में वेदों में सामवेद हूँ " इस क्यन का हमारे मत में सीधा और सहज कारण यही है। ] (२३) (ग्यारह) रुद्रों में शुद्धर में हूँ; यज्ञ और राज्यसों में कुबेर हूँ; (आठ) वसुओं में पावक हूँ; (और सात) पर्वतों में मेरु हूँ। (२४) हे पार्थ ! प्रतेहितों में मुख्य, वृह्दस्पति मुक्तको समका। में सेनानायकों में स्कन्द (कार्तिकेय) और जलाश्यों में समुद्द हूँ। (२५) महिषयों में में सुगु हूँ; वाणी में एकाजुर अर्थात केंकार हूँ।

यज्ञों में जप-यज्ञ में हूँ; स्यावर भाषांत् स्थिर पदार्थी में हिमालय हूँ।

["यज्ञों में जपयज्ञ में हूँ "यह वाक्य महत्त्व का है। अनुगीता ( ममा-अश्व. ४४. म) में कहा है कि "यज्ञानां चुतसुत्तमम्" अर्थात यज्ञों में ( आप्ते में ) इवि समर्पण करके सिद्ध होनेवाला यज्ञ उत्तम हैं; और वही वैदिक कर्म-काग्रहवालों का मत है। पर मिल्सार्ग में हिवयंज्ञ की अपेवा नाम-यज्ञ या जप-यज्ञ का विशेष महत्त्व है, इसी से गीता में " यज्ञानां जप-यज्ञोऽस्मि " कहा है। मतुने भी एक स्थान पर (२. ८७) कहा है कि "और कुछ करे या न करे, केवल जप से ही बाह्यण सिद्धि पाता है।" भागवत में "यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽह्म"पाठ हैं। (२६) में सब वृत्तों में अश्वत्य अर्थात् पीपल और देवपियों में नारह हूँ, गांधवों में वितरय और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। (२७) घोड़ों में ( अमृत-सन्यन के समन निकला चुआ) उद्धेः अवा मुक्ते समस्ते। में गजेन्द्रों में ऐरावत, और मतुन्यों में राजा हूँ। (२८) में आयुजों में वज्ञ, गौओं में कामधेनु, और प्रजा उत्यन्न करनेवाला काम पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ १९ ॥ प्रह्लादश्चास्मि दैयानां कालः कलयतामहम् ॥ २० ॥ मृगणां च मृगद्रीऽहं वैनतयश्च पिक्षणाम् ॥ २० ॥ पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रमृतामहम् । सपाणां मकरश्चास्मि स्नोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१ ॥ स्वर्गाणामादिरंतश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । अध्यातमिव्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥ अक्षराणामकाराऽस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च । अहमेवाह्मयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥ अहमेवाह्मयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥

में हूं लगें में वायुक्ति हूँ। (२६) नागों में अनन्त में हूँ; याद्स अर्यात जलचर प्राणियों में वरुण, और पितरों में अर्यमा में हूँ, में नियमन करनेवालों में यम हूँ ।

वासुकि=सपाँ का राजा भीर भ्रान्त= शेष 'ये भ्रयं निश्चित है और भ्रम्तकोश तया महाभारत में भी यही भ्रयं दिये गये हैं (देखे ममा श्वाद | ३५—३६)। परन्तु निश्चयप्वंक नहीं वतलाया जा सकता, कि नाग भ्रोर सपं | मं प्या भेद हैं। महाभारत के भ्रास्तीक उपाल्यान में इन शुद्धों का प्रयोग | समानार्थक ही है। तथापि जान पढ़ता है, कि यहाँ पर सपं और नाग शद्धों से | सपं के साधारण वर्ग की दे। मिल्र-मिश्च जातियाँ विवादित हैं। श्रीधर टीका में | सपं के विपेला और नाग को भनेक विपेत्ता कहा है, रामानुजभाष्य में सपं को | पृक्क तिरंवाला भार नाग को भनेक सिरांवाला कहा है। परन्तु ये दोनों भेद ठीक | नहीं जैंवते। क्योंकि कुछ स्थलों पर, नागों के ही प्रमुख कुल बतलाते हुए उन | में भनन्त भीर वासुकि को पहले गिनाया है और वर्णन किया है कि दोनों ही | भ्रमेक सिरांवाले एवं विपक्षर हैं; किन्तु भनन्त हैं भ्राप्तवर्ण का और वासुकि है | पीला। भागवत का पाठ गीता के समान ही है।

(३०) में देखों में मल्हाद हूँ; में असनेवालों में काल, पशुओं में मुगेन्द्र अर्थात सिंह और पितृयों में गरुढ़ हूँ। (३१) में वेगवानों में वायु हूँ; में शुस्त्रधारियों में राम, मह्मतियों में मगर और निद्यों में भागीरथी हूँ। (३२) हे अर्जुन! सृष्टिमात्र का स्मादि, सन्त और मध्य भी में हूँ, विद्याओं में अध्यात्मविद्या और वाद करनेवालों

का वाद में हूँ।

ि पिंद्धे २० वें श्लोक में बतला दिया है कि सचेतन भूतों का आदि, मध्य | और अन्त में हूँ तया अब कहते हैं कि सब चराचर खिष्ट का आदि, मध्य और | अन्त में हूँ, यही भेद हैं। ]

(३३) में अनुरा में अकार और समासों में ( उभयपद-प्रधान) द्वन्द्व हूँ; ( निमेष, <sup>6</sup> मुद्दूर्त आदि ) अन्तय काल और सर्वेतोमुख अर्थात चारों ओर से मुर्सोवाला धाता यानी महा। में हूँ: (३४) सबका स्वय करनेवाली मृत्यु और आगे जन्म मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्रवश्च मविष्यताम् । कीतिः भीर्वाक्च नारीणां स्मृतिमेया शृतिः स्ना ॥३१॥ शृहत्साम तथा साम्रां गायत्री संद्धाममहम् । मासानां मार्गशीषांऽहमृन्नां सुस्नाकरः ॥ ३५॥ शृतं स्वयतामित तेत्रस्तेत्रास्त्रिनामहम् ॥ ३६॥ त्रयोऽस्मि स्यवसायोऽस्मि सत्त्रं सत्त्रवतामहम् ॥ ३६॥ त्रुप्तीनां वास्त्रेत्रोऽस्मि पाडवानां घनंत्रयः । मुनीनामृत्यहं स्यासः क्वीनामुद्राना कविः ॥ ३५॥ वृद्धां द्मयतामस्मि नीतिरस्नि जिगीयताम् । मौनं चेवास्नि गृह्यानां क्वानं द्वान्वतामहम् ॥ ३८॥ यक्कापि सर्वमृतानां वीतं तरहमर्जन् ।

संरेवालों का ब्लिविस्थान में हूँ, कियों में कीर्ति, श्री, कौर वार्षी, स्मृति, सेवा, श्रीत तथा जना में हूँ।

[क्रीति, श्री, वाणी इत्यदि जुन्हों से वही देवता विवाहित हैं। नहा-भारत (क्रादि, हैंहै, १३, १४) में वर्णन हैं, कि इनमें से बाणी कोर बसाबी |च्रोड़ शेपपाँच, और दूसरी पाँच (प्रीट, श्रदा, स्थित, समा, कीर मित्र ) शेरी |सित कर इस दुशों इत की क्यार्ट हैं। धर्म के साप च्याही जाने के सारह |इन्हें धर्मरेसी कहते हैं।]

(३५) साम अर्थात ताने के योग्य बेहिक स्त्रोटों में बृङ्खमा, (और) बन्हों में तायकी दलद में हूँ, में मझीनों में मार्गहोंचे और ऋतुकों में बसन्त हूँ।

िनहीं में मार्गगिरे को प्रणा स्थान इसलिये दिया गया है कि ल दिनों बारह महीनों को सार्गगिर से ही गिनने की गीति यो,—जैसे की कात किस चैत्र से है—(देनों समा. जनु. १०६ कॉर १०६: एवं वार्माकिसमण्या १३. १६)। सागवत ११. १६. २० में भी ऐसा ही उद्देश हैं। इनने करने 'कोरायन' अन्य में लिखा है कि स्वाग़ीर नहत्र को अप्रहासकी कव्या वर्ष-रूम-का नक्तर कहते ये; बद स्वापित नज़द-गावा का प्रचार या तब स्वानक को प्रयम कप्रस्थान मिला, और इसी से किर मार्गगिर महीने को मी प्रेष्टता 'किसी होगी।इस दियय कोयहाँ विस्तार के नयसे कावक बहाता उदिन नहीं हैं। (३६) में छिलयों में युत हैं, तेविकियों का तेत्र, (विवयगाती पुरुषों का) विवय, (विक्रयी पुरुषों का) निक्रय कोर सच्चानियों का सस्त में हूँ। (३०) में यादवों में वामुदेव, पांटवों में घनलय, सुनियों ने ज्यास और कवियों में गुक्यवार कवि हूँ। (३६) में शासन करनेवालों का इंट, तय की इच्छा अस्तेवालों की भीति, और गुर्ही में सौन हूँ। आनियों का ज्ञान में हूँ। (३६) इसी मकार है कर्डन! सब मूर्तों का न तदस्ति विना यत्स्यानमया भूतं चराचरम् ॥ ३९ ॥
नांतोऽस्ति मम दिस्यानां विस्तीनां परंतप ।
एव त्देशतः श्रोकां विस्तीवंदनरो मया ॥ ४० ॥

§§ यद्यद्विभृतिमत्त्त्त्वं श्रीमद्र्जितमेव वा ।
तत्त्तदेवावण्ड्य त्वं मम तेजोंऽशसंभवम् ॥ ४१ ॥
अथवा वहुनैतेन कि झानेन तवार्जुन ।
विष्टभ्याहमिदं कृत्क्यमेकांशन स्थितो जगत् ॥ ४२ ॥

ऽति श्रीमद्रगदर्शतामु उपनिपत्नु ब्राम्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृणार्जुनगंवदि विभतियोगाः नाम दशमीऽस्यायः ॥ १० ॥

जो कुछ बीज हैं वह में हूँ; ऐसा कोई घरमचर भूत नहीं है जो मुक्ते छोड़े हो। (४०) हे परन्तप! मेरी दिन्य विभूतियों का धन्त नहीं है। विभूतियों का यह विस्तार मेंने (केवल) दिख्छानार्य बतलाया है।

हिस प्रकार मुन्य मुन्य विभूतिया बतला कर ऋव इस प्रकरण का उप-

'यंहार करते हिं—]

(४६) जो वस्तु वैभव, लड़मी या प्रभाव से युक्त है, उसको तुम मेरे तेज के भंग से उपजी हुई समम्मो।(२२) ष्रयवा है ऋतुंन !तुम्हें इस फैलाव को जान कर करना क्या है? ( संत्रेप में बतलाये देता हूँ, कि ) में अपने एक ( ही ) भंग से इस मारे जगन को ज्यास कर रहा हूँ।

[ अन्त का श्लोक पुरुषमुक्त की इस अत्या के आधार पर कहा गया है 
"पादोऽस्य विधा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" ( ऋ. ३०. ६०. ३ ), आँर यह 
मन्त्र झान्दोग्य उपनिषद् ( ३. १२. ६ ) में भी है । ' आंहा ? शब्द के आर्य का 
मुसासा गीतारहस्य के नवं अकरण के अन्त ( १. २४६ और २४० ) में किया 
गया ह । अगट है, कि जब भगवान् अपने एक ही खंग्र से इस जगत में स्वास 
हो रहे हैं, तब इसकी अपेद्या मगवान् की प्रीमिद्दमा बहुत ही अधिक होगी; 
और उसे बतलाने के हेतु से ही अन्तिम श्लोक कहा गया है । पुरुषस्क में तो 
स्पष्ट ही कह दिया है, कि "एतावान् अस्य महिमाडतो ज्यायांश्च प्रुषः—यह 
इतनी इसकी महिमा शुर्द, पुरुष तो इस की अपेद्या कहीं श्रेष्ठ है । ]

इस प्रकार श्रीमगवान् के गाये हुए अर्थात् कहे हुए उपनिपद्भंत, प्रहाविद्यान्त-गत योग-अर्थात कर्मयोग-गास्त्रविषयक, श्रीकृष्णा श्रीर अर्जुन के संवाद में, विभृतियोग नामक दसवाँ अध्याय समाप्त हुआ।

# एकादशोऽध्यायः । अर्जुन उवाच ।

मद्जुत्रहाय परमं गुह्यमध्यातमसंक्षितम् । यत्त्वयोत्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ भवाष्ययो हि मूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । त्वचः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमिष चाह्ययम् ॥ २ ॥ प्रवमेतद्ययात्य त्वमात्मानं परमेश्वर । द्रण्डुमिन्छामि ते क्षमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ मन्यसे यदि तन्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रमो । योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमन्ययम् ॥ ४ ॥

## ग्यारवाँ अध्याय ।

[जव पिछले अध्याय में भगवान् ने अपनी विभृतियों का वर्णान किया, तब वसे मुन कर अर्जुन को परमेश्वर का विश्वरूप देखने की इच्छा हुई। भगवान् ने दसे जिस विश्वरूप का दर्शन कराया, उसका वर्णन इस अध्याय में है। यह वर्णन इतना सरस है, कि गीता के उत्तम भागों में इसकी गिनती होती है और अन्यान्य गीताओं की रचना करनेवालों ने इसी का अनुकरण किया है। प्रयम अर्जुन पृद्धता है, कि—]

भर्जुन ने कहा-(1) सुम्म पर भनुम्म करने के लिये तुमने भाष्यातम संज्ञक नी परम गुस बात बतलाई, उससे मेरा यह मोह जाता रहा। (२) इसी मकार है कमल पत्राज ! भूतों की उत्पत्ति, लय, भार ( तुम्हारा ) भज्ञय महात्म्य भी मेंने तुमसे विस्तार सिहत सुन लिया। (३) (भ्रव) हे परमेश्वर ! तुमने भ्रपना जैसा वर्षान किया हैं, हे पुरुपोत्तम! में तुम्हारे उस प्रकार के ईसरी स्वरूपको (प्रत्यव) देखना चाहता हूँ। (४) हे प्रमो! यदि तुम समम्मते हो कि उस प्रकार का रूप में देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर तुम भ्रपना अन्यय स्वरूप मुम्मे दिखलाओ।

किता हूं, ता ह चारावर तुम अपना अपना स्वरूप सुना एसराजा।

[सातवें, अध्याय में जान-विज्ञान का खारम्म कर, सातवें और आठवें में

एरमेश्वर के अज्ञर अथवा अध्यक रूप का तथा नवें एवं दसवें में अनेक ध्यक

रूपों का जो ज्ञान बतलाया है, उसे ही अर्जुन ने पहले खोक में 'अध्यातम' कहा

है। एक अध्यक्त से अनेक व्यक्त पदार्थों से निर्मित होने का जो वर्णुन सातवें

(४—५४), आठवें (१६—२१), और नवें (४—५) अध्यायों में हैं, वही

'भूतों की उत्पत्ति और लय' इन शब्दों से दूसरे खोक में आमिश्रेत हैं। तीसरे

'श्रोक के दोनों अर्थाशों को, दो मिश्व-मिश्र वाश्य मान कर कुछ लोग उनका ऐस।

अर्थ करते हैं, कि "हे परमेश्वर! तुमने अपना जैसा (स्वरूप का) वर्णुन किया

वह सत्य है (अर्थात् में समम्म गयां); अब हे पुरुषोत्तम! में तुम्हारे

#### श्रीमगवानुवाच ।

\$\$ परय मे पार्थ रूपाणि शतशोऽ थ सहस्रशः ।
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णारुतीनि च ॥ ५ ॥
परयादित्यान्वसून् रुद्रानाश्वनौ मरुतस्तथा ।
बहुन्यदृष्टपूर्वाणि परयाश्वर्याणि भारत ॥ ६ ॥
इहिकस्थं जगत्रुत्स्यं परयाद्य सचराचरम् ।
मम देहे गुडाकेश यद्यान्यदृष्टुभिन्छसि ॥ ७ ॥
न तु मां शक्यसे दृष्टुभनेनैव स्वचश्चपा ।
दिक्ष्यं द्रामि ते चश्चः परय मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥
संवय उवाच ।

प्रमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः ।
 दंश्री स्वरूपको देखां चाहता हूँ "( देखो गीता. १०. १४)। परन्तु दोनों पंक्तियों
 को मिला कर एक वाक्य मानना ठीक जान पड़ता हूँ और परमार्थपपा टीका में
 ऐसा किया भी गया है चीय क्षोक में जो 'योगेश्वर' शब्द है, उसका क्षर्य योगों
 का ( योगियों का नहीं ) ईश्वर है ( १८. ७५ )। योग का क्षर्य पहले ( गी. ७.
 २५ और ८. ५ ) कव्यक रूप से व्यक्त सृष्टि निर्माण करने का सामय्यं क्षयवा
 युक्ति किया जा चुका है; अव उस सामर्थ्य से ही विश्वरूप दिखलाना है, इस
 कारण यहाँ ' योगेश्वर ' सम्बोधन का प्रयोग सहेतक हैं । ]

श्रीभगवान् ने कहा—(५) हे पार्य! मेरे बनेक प्रकार के, बनेक रहों के, बारे बाकारों के (इन) सेकड़ों भयवा इज़ारों दिव्य रूपों को देखो । (६) यह देखो (बारह) भादित्य, (बाठ) वहु, (त्यारह) रुद्द, (दो) भश्विनी कुमार, भीर (४६) मरुद्रगा। हे भारत! ये अनेक बाश्यये देखों कि जो पहले कभी भी न देखे होंगे।

[नारायणीय धर्म में नारद को जो विश्वरूप दिस्ताया गया है, उसमें यह विशेष वर्ण न है कि वाई भोर वारह भादित्य, सन्मुख भाठ वहु, दिहनी ओर | म्यारह रुद्र भीर पिछली श्रोर दो भिरिवनीकुमार ये (शां. ३३६. ४०-४२) | परन्तु कोई भवश्यकता नहीं कि यही वर्णन सर्वत्र विवादित हो (देखों मभाः | ट. ५३०) | भादित्य, वसु, रुद्र, भशिवनीकुमार और मरुद्रण ये वैदिक देवता हैं, | भीर देवताओं के चातुर्वर्गर्थ का भेद महाभारत (शां. २०६. २३, २४) में यों | वतलाया है, कि श्रादिय चृत्रिय हैं, मरुद्रण वैश्वर हैं, और अश्विनीकुमार शृद्ध | है | देखों शत्यम माह्मणा १४. २० २. २३ | ]

(७) है गुडाकेश ! माल यहाँ पर एकत्रित सब चर-अचर जगत देल ले; और भी जो कुछ तुमें देलने की लालसा हो वह मेरी (इस) देह में देल ले! (=) परन्तु त् अपनी इसी दृष्टि से सुमें देल न सकेगा, तुमें में दिल्य दृष्टि देता हूँ, (इससे) मेरे इस ईश्वरी योग मार्यात् योग-सामध्यें को देल!

दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ९ ॥ अनेकंवक्त्रनयममनेकाद्भृतद्र्शनम् । अनेकंवक्त्रनयममनेकाद्भृतद्र्शनम् । अनेकदिव्यामरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥ दिव्यमाल्यांबरघरं दिव्यगंधानुल्लेपनम् । सर्वाद्धर्थमयं देवमनंतं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥ दिवि सूर्यसहस्तस्य भवेद्युगप्दुत्थिता । यदि भाः सदशी सा स्थान्नासत्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥ तत्रकस्यं जगत्कृत्स्यं प्रविमक्तमनेकधा । अपस्यदेवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा ॥ १३ ॥ ततः स विस्मयाविष्टो हृष्ररोमा घनंजयः । प्रणस्य शिरसा देवं कृताक्षिलरमावत ॥ १४ ॥

## अर्जुन उवाच ।

§§ पदयामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भृतविद्योषसंघान्। ब्रह्माणमिद्यां कमळासनस्थमृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्॥ १५॥ अनेकवाहूद्रवक्त्रनेत्रं पदयामि त्वां सर्वतोऽनंतरूपम्। नांतं न मध्यं न पुनस्तावादिं पदयामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥-१६॥

सक्षय ने कहा—(६) फिर हे शजा धतराष्ट्र! इस प्रकार कह करके योगों के ईश्वर हिर ने श्रज़ेन का (श्रपना) श्रेष्ठ ईश्वरी रूप श्रयांत विश्वरूप दिखलाया। ईश्वर हिर ने श्रज़ेन का (श्रपना) श्रेष्ठ ईश्वरी रूप श्रयांत विश्वरूप दिखलाया। (१०) उसके श्रयांत विश्वरूप के अनेक प्रकार के दिव्य श्रलंकार ये और उस में नाना प्रकार के दिव्य श्रायुध सिन्ति ये। (१९) उस अनन्त, सर्वतोष्ठुख श्रीर सब श्राश्रयों से मेरे हुए देवता के दिव्य सुगन्धित उबटन लगा हुआ या श्रीर वह दिव्य पुष्प एवं वस्त्र श्रार को देव्य सुगन्धित उबटन लगा हुआ या श्रीर वह दिव्य पुष्प एवं वस्त्र श्रार को देव हुए या। (१२) यदि श्राकाश में एक हज़ार स्थां की प्रभा एकसाय हो, तो वह उस महात्मा की कान्ति क समान ( कुछ कुछ ) देख पढ़े! (१३) तब देवा विदेव के इस शरीर में नाना प्रकार स बँटा हुआ सारा जगत श्रर्जुन को एकत्रित विदेव के इस शरीर में नाना प्रकार स बँटा हुआ सारा जगत श्रर्जुन को एकत्रित विद्वा है दिया। (१४) फिर श्राक्षये में हुवने से उसके शरीर पर रोमाञ्च खड़े हो दिखाई दिया। (१४) फिर श्राक्षये में हुवने से उसके शरीर पर रोमाञ्च खड़े हो श्राये; श्रीर मस्तक नवा कर नमस्कार करके एवं हाय जोड़ कर उस अर्जुन ने देवता से कहा—

प्रजीन ने कहा—(१५) हे देव ! तुम्हारी इस देह में सव देवताओं को भीर श्राजीन ने कहा—(१५) हे देव ! तुम्हारी इस देह में सव देवताओं को भीर नानाप्रकार के प्राणियों के समुदायों को, ऐसे ही कमलासन पर बैठे हुए ( सब देव-ताओं के ) स्वामी ब्रह्मदेव, सव ऋषियों और (वासुकि प्रमृति) सव दिव्य सर्पों को भी में देख रहा हूँ। (१६) अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक मुख और अनेक् नेत्रधारी, अनन्तरूपी तुम्हीं को में चारों ओर देखतां हूँ; परन्तु हे विश्वेश्वर, विश्व- किरीटिनं गदिनं चिकिणं च तेजोराशिं सबेतो द्याप्तिमंतम् । पर्यामि त्वां दुनिरीस्यं समंताद्यातानलाक् युतिमप्रमेयम् ॥ १७॥ त्वमस्यरं प्रमं विदित्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । त्वमस्ययः शाभ्वत्वधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो ने ॥ १८॥ -अनादिम्प्यांतमनंतवीर्यमनंतवाहुं शशिस्पनेत्रम् । पर्यामि त्वां द्याहुताश्वकत्रं स्वतेज्ञसा विश्वमिदं तपन्तम् १९ यावापृथिन्योरिद्मंतरं हि स्याप्तं त्वयेकेन दिशस्य सर्वाः ।

दृष्ताद्भुतं रूपमुत्रं तवेदं लोकत्रयं प्रत्ययितं महात्मन् ॥ २०॥ अमी हि त्यां सरसंघा विशन्ति केचिन्द्रोताः आंजलया गणन्ति । सक्तीत्युक्त्वा महर्पिसिदसंबाः स्वबन्ति त्वां स्वीतिमःपुण्कलाभिः२१ स्ट्रादित्या वसवो ये च साध्या विम्बेऽभ्विनो मस्तक्षोप्मपाळ । गंघवयञ्चात्तरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताञ्चेव सर्वे १ २२ ॥ रूप ! तुन्हारा न तो अन्तः न मध्य और न आदि ही मुक्ते (कहीं) देख पहता है। (10) क्रिंट, गढ़ा और सक घारम करनेवाले, चारों और प्रभा फैलाये हुए. तेबार्डंब, दमकते हुए प्रश्नि चौर सूर्व के समान देहीन्यमान, चीतों से देखने में भी कज़रूप और कपरंगर (भरे हुए) तुरही सुके वहीं तहीं देख पहते ही । (१=) तुरही अन्तिम न्य अत्तर (शहा), तुन्हीं इस विश्व के अन्तिम आधार तुन्हीं अन्यय और नुन्हीं ग्रायत धर्म के रजक ही: सुन्ते सनातन पुरुष तुन्हीं जान पढ़ते ही (१६) तिसके न कादि है, न सब्य कार न कन्त. करन्त दिसके बाहु हैं चन्द्र कीर सूर्य जिसके नेत्र **ई**. प्राविति कक्षि विसका मुख ई, ऐसे कनन्त शकिमान् तुम ही कपने तेज से इस समस्त जगद को तपा रहे हों: तुन्हारा ऐसा रूप में देख रहा हूँ। (२०) क्योंकि माकाम मार प्रजी के बीच का यह (सब) मन्तर मीर सभी दिसाई महेले तुरहीं ने स्थात कर वाली हैं है सहात्मत्! तुरहारे इस बहुत और वस रूप को देख कर बैसोल्य (दर से) व्यक्ति हो रहा है। (२३) यह देखी, देवताओं के समृह, तुममें प्रवेश कर रहे हैं, ( और ) हुद्र भय से श्वाय जोड कर धार्यना कर रहे हैं, (पूर्व) 'स्वीत्न,स्वीत्त' कह कर महिंदि और सिदों के समुद्राय भनेक प्रकार के स्तात्रों से नुम्हारी स्तृति कर रहे हैं। (२२) रद और बादित्य, बसु और साध्यवस्त, विधेदव, (दोनी) अधिनीकुमार, मस्ट्राग, रंपाया अर्थाद रितर और गन्धव, यह, राज़स पूर्व सिद्धों के भुत्रपढ़ के भुत्रपढ़ विक्षितत हो कर तुन्हारी और देख रहे हैं।

ि श्राद् में पितरों की जो कब कर्पण किया जाता है, उसे वे तभी तक श्रिष्ट्या करते हैं जब तक कि वह गरमगरम रहे, इसी से उनको 'उम्म्या' किहते हैं (मतु. ३. २३०)। मतुस्तृति (३. १६७—२००) में इन्हीं पितरों किसोमसर, क्रिजाच, बहिंबर, सोपमा, इतिमान, क्राज्या कौर सुकालिन वे क्षं महत्ते वहुवक्त्रतेत्रं महावाहो वहुवाहृक्षादम् । वहूद्रं वहुद्र्ष्ट्रकरालं दृष्ट्रवा लोकाः प्रत्ययितास्तवाहम् ॥ २३॥ नमःस्पृत्रां दोप्तमनेकवर्णे त्यात्ताननं दोप्तविशालनेत्रम् । दृष्ट्वा हित्यां प्रत्योयतांतरात्मा पृति न विदामि शमं च विष्णोर्ध्र दृष्ट्रकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव कालानलसंनिमानि। दिशो न जाने न लमे च शमं प्रसीद्देवेश जगिन्नवासा ॥ २५॥ समी च त्वां यृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंवैः । भीष्मो द्रोणः सृतपुत्रतस्त्रथासौ सहारमदीयरिष योधमुख्यः १६ वक्त्राणि ते त्वरमाणा विश्वति दंष्ट्राकरालानि मयानकानि । केचिद्रिलया दशनांतरेषु संदर्यन्ते चूर्णितैक्त्रमांगैः ॥ २७॥ यथा नदीनां वहवाऽवृत्रेगाः समुद्रमेवामिमुखा द्रवन्ति । त्या तवामी नरलोकवीरा विश्वति वक्त्राण्यभिवित्वलनितर यथा प्रदीमं ज्वलनं पतंगा विश्वति नाशाय समुद्धवेगाः ।

¦ सात भकार के गर्ण वतलाये हैं। ब्राहिस श्राहि देवता वैदिक हैं। उत्तर हा ¦ छठा श्लीक देखों । बृहदारस्यक रपनिषद् (३.६.२) में यह वर्गान है, कि बाट वसु, ग्यारह रुद, बारह आदिल और इन्द्र तथा प्रजापति को मिला कर ३३ देवता होते हैं: और महाभारत आदिपर्व श्र. ६५ पूर्व ६६ में तया ग्रान्ति. पर्वे अ. २०६ में इनके नाम और इनकी उत्पति बतलाई गई हैं। ] ﴿ २३ ) हे महायाहु ! नुहारे इस महान् , अनेक मुखाँ के, अनेक ऑखाँ के, अनेक सुजाओं के. अनेक जहाओं के, अनेक पैरी के, अनेक उद्शें के और अनेक टारों के कारण विकराल दिखनेवाले रूप को देख कर सब लोगों को और मुक्ते भी भय हा रहा है। (२४) प्राकाश से मिड़े हुए, प्रकाशमान, अनेक रंगों के, लबड़े फैलाये हुए कीर न्दें चमकीले नेत्रों से युक्त तुमको देख कर धन्तरात्मा घवड़ा गया है; इससे है वियागे ! मेरा घीरज छट राया और मान्ति भी जाती रही ! (२५) डार्ड़ों से विकराल तथा प्रलयकालीन आग्नि के समान नुहारे (इन) मुलाँ को देखते ही सुक्षे दिशाएँ नहीं सुक्ततां और समाधान भी नहीं होता। हे जगन्निवास, देवावि-देव ! प्रसन्न हो जाओं! ( २६ ) यह देखों ! राजाओं के सुत्राढी समेत एतराड़ के सव पुष, मीपा, द्रोगु और यह मृतपुत्र ( कर्ग् ), इसारी मी ओर के मुख्य मुख योदाओं के साथ, (२७) नुह्यारी विकराल डाह्मवाले इन अनेक मयद्वर मुत्रों में भड़ायड़ पुस रह हैं; और कुछ लोग दाँतों में दब कर ऐसे दिलाई दे रहे हैं हि . जिनकी खोपड़ियाँ चुर हैं। (२=) तुहारि अनेक प्रव्वलित मुखाँ में मतुन्यसीक के ये चीर वेसे ही घुस रहे हैं, जैसे कि नदियों के बड़े बड़े प्रवाह समृद्र की ही कीर चित्रे जाते हैं। (२६) जलती हुई ग्राप्नि में मरने के लिये बड़े वेग से जिस प्रकार

तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः॥२९॥ लेलिहासे प्रसमानः समंताल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ध्वलिद्धः। तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३०॥ आख्याहि म को भवानुग्रक्षणे नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विक्रातुमिन्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानािम तव प्रवृत्तिम् ॥३६॥ श्रीभगवानुवाच ।

\$\$ कालोऽस्मि लोकस्यकृत्पवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृतः ।

ऋतेऽपि त्वां न मविष्यन्ति सर्वे येऽ वस्थिताःप्रत्यनीकेषु योधाः ३२

तस्मात्तमुत्तिष्ठ यशो लमस्व जित्वा शत्रून्मुस्व राज्यं समृद्धम् ।

मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सत्यसाचिन् ॥ ३३॥

द्रोणं च मीष्मं च जयद्रयं च कर्णं तथान्यानिप योधवीरान् ।

मया हतांस्त्वं जहि मार्व्यायष्ठा युद्धश्यस्व जतासि रणे सप्तनान् ३४

पतङ्ग कूदते हैं, वैसे ही तुम्हारे भी अनक जवहाँ में (ये) लोग मरने के लिये बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं। (३०) हे विन्णों! चारों भोग से सब लोगों को अपने प्रत्व- लित मुखों से निगल कर तुम जीम चाट रहे हो! और तुम्हारी ड्य प्रभाएँ तेज से समूचे जगत को ज्यात कर (चारों भोर) चमक रही हैं। (३१) मुस्ते वतलाओं कि इस डम रूप को धारण करनेवाले तुम कौन ही? हे देवदेव ग्रेष्ट! तुम्हें नमस्कार करता हूँ! प्रसन्न हो जाओ! में जानना चाहता हूँ कि तुम आदि सुरूप कौन हो। क्योंकि में तुम्हारी इस करनी को (विलकुक्त) नहीं जानता।

श्रीमगवान् ने कहा—(३२) में लोकों का चय करनेवाला और वहा हुआ 'काल' - हूँ, यहाँ लोकों का संदार करने श्राया हूँ। तून हो तो मी(अर्घात्) न् कुछ न करे तो मी), सेनाओं में खड़े हुए ये सब योदा नष्ट होनेवाले (मरनेवाले) हैं; (३३) अतपृव न् 3ठ, यग्न लाम कर, और श्रुओं को जीत करके समृद्ध राज्य का उपमोग कर। मेंने इन्हें पहले ही मार डाला है; (इसलिये अव) हे सन्यसाची (अर्जुन)! न केवल निमित्त के लिये (श्रागे) हो! (३३) में द्रोगा, भीप्म, जयद्रभ और कर्ण तया ऐसे ही अन्यान्य वीरयोदाओं को (पहले ही) मार चुका हूँ: उन्हें न् मार; वबडाना नहीं! युद्ध कर! त् युद्ध में श्रुओं को जीतेगा।

| [सारांग्र. जब श्रीकृष्णा सन्धि के लिये गये ये, तब दुर्योधन को मेल की | कोई मी बात सुनते न देख मीष्म ने श्रीकृष्णा से केवल शब्दों में कहा था, कि | "कालपकमिदं मन्ये सर्व सत्रं ननार्दन " (ममा. उ. १२७. ३२)—ये सब | चित्रय कालपक हो गये हैं । उसी कथन का यह प्रस्यव दृश्य श्रीकृष्णा ने | सपने विश्वरूप से अर्जुन को दिखला दिया है ( कपर २६-३१ स्ट्रोक देखों ) । कर्मविषाक श्रीकृष्ण का यह सिद्धान्त भी ३३ वें स्ट्रोक में बा गया है । कि दृष्ट

#### संजय उवाच ।

· §§ एतच्छुत्वा यचनं केशवस्य कृताश्विष्ठेषपमानः किरोटी । नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद्गदं मीतमीतः प्रणम्य ॥ ३५॥ अर्जुन उवाच

स्थाने ह्यांकेश तव प्रकीत्यां जगत्मह्य्यत्य सुरज्यते च ।
रक्षांसि मोतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ३६
कस्मास्य ते न नमेरन्महातमन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे ।
अनंत देवेश जगिवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
वेत्ताऽसि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूष ॥ ३८ ॥
वाद्युर्यमोऽप्तिर्वरुणः शर्यांकः प्रजापतिस्त्वं प्रिपतामह्श्व ।
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३९॥
नमः पुरस्ताद्य पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।
। मसुष्य श्रपने कमों से ही मरते हैं, उनको मारनेवाला तो सिकं निमित्त है, हसः । लिये मारनेवाले को वसका दोष नहीं लगता ।

सक्षय ने कहा-(३५) केशव के इस भाषण को छुन कर अर्जुन अत्यन्त भयमीत हो गया, गला रुँघ कर, काँपते-काँपते हाय जोड़, नमस्कार करके उसने श्रीकृष्ण से नम्न होकर फिर कहा-अर्जुन ने कहा-(३६), हे हपिकेश ! (सब) अगत् तुम्हारे (गुगा-) कीर्तन से प्रसन्न होता हैं, और (उसमें ) श्रनुरक्त रहता है, राज्य तुमको डर कर (दशों) दिशाओं में माग जाते हैं, और सिंद्ध पुरुषों के संघ तुम्ही को नमस्कार करते हैं, यह (सब) अचित ही है। (३७) हे महात्मन् ! तुम यहादेव के भी आदिकारण और उससे भी श्रेष्ठ हीं; तुम्हारी वन्दना, वे केंसे न करेंगे ? हे अनन्त ! हे देवदेव ! हे जगाविवास ! सत और असत् तुम्हीं हो, और इन दोनों से परे जो श्रन्जर है वह भी तुम्हीं हो।

्रिगीता ७. २६; ८. २०; और १५. १६ से देख पढ़ेगा कि सत और असत श्रीर श्रव्यक्त श्री के अर्थ वहाँ पर कम से व्यक्त श्रीर श्रव्यक्त श्रयवा चर श्रीर श्रचर हन श्रव्यक्त के अर्थों के समान हैं। सत् और असत से परे जो तत्व है, वही अवर श्रव्यक्त है; इसी कारण गीता १३.१२ में स्पष्ट वर्णान है कि ' में न तो सत हूँ और न असत्।' गीता में 'अचर' शब्द कभी प्रकृति के लिये और कभी ब्रह्म के लिये असत्।' गीता में 'अचर' शब्द कभी प्रकृति के लिये और कभी ब्रह्म के लिये व्ययुक्त होता है। गीता ६. १६; १३. १२; और १५. १६ की टिप्पणी देखों। ] (३८) तुम आदिदेव, ( तुम ) पुरातन पुरुष, तुम इस जत्ग के परम आधार, तुम ज्ञाता और श्रेय तथा तुम श्रेष्ठस्थान हो; और हे अनन्तरूप! तुम्ही ने (इस) विश्व को विस्तृत अथवा ज्यात किया है। (३६) वायु, वम, अप्ति,वरुण, चन्द्र, प्रजापति

अनंतवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तेषि तयोऽसि सर्वः ॥ ४०॥ सखेति मत्वा प्रसमं यंदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । अज्ञानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्र्यणयेन वापि ॥ ४१ ॥ यञ्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारराय्यासनमोजनेषु । एकोऽथवाय्यच्युत तत्समस्रं तत्सामये त्वामहमप्रमयम् ॥ ४२ ॥ पितासिलोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् । न त्वत्समोऽस्त्यभ्योधकः कुतोऽन्यो लोकत्रयंऽप्यप्रतिमप्रमावः तस्मात्रणस्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहर्माश्चरीक्व्यम् ।

भ्रार्थात् व्रह्मा, भ्रीर परदादा मी तुम्ही हो । तुम्हें हज़ार बार नमस्कार है ! श्रीर फिर भी तुम्हीं को नमस्कार है !

| विहा से मरीचि खादि सात मानस पुत्र उत्पक्ष हुए और मरीचि से | कश्यप तया कश्यप से सर्व प्रजा उत्पक्ष हुई है ( ममा खादि. ६५. ११ ); इस | लिये इन मरीचि खादि की ही प्रजापित कहते हैं ( शां. ३४०. ६५ ) । इसी से | कोई कोई प्रजापित शब्द का खर्ष कश्यप खादि प्रजापित करते हैं । परन्तु यहाँ | प्रजापित शब्द एकवचनान्त है, इस कारण प्रजापित का अर्थ वहादेव ही खिक | प्राब्ध देख पढ़ता है, इसके खातिरक्त ब्रह्मा, मरीचि खादि के पिता खर्यात सब | के पितामह ( दादा ) हैं, खतः खागे का 'प्रपितामह ( परेदादा) पर मी खाप | ही खाप प्रगट होता है, और वसकी सार्थकता व्यक्त हो जाती है । ]

(४०) हे सर्वात्मक ! तुम्हें सामने से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है और समी। भोर से तुमको नमस्कार है। तुम्हारा वीर्य भनन्त है और तुम्हारा पराक्षम भतुल है, सब को यथेष्ट होने के कारण तुम्हीं 'सर्व 'ही।

[सामने से नमस्कार, पींडों से नमस्कार, थेशब्द परमेश्वर की सर्वव्यापकता |दिखलाते हैं। उपनिपदों में ब्रह्म का ऐसा वर्णन है, कि "ब्रह्मैवेदं असूतं |पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दिख्यातश्चोत्तरेण । अध्यक्षोर्च च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं |दिखमिदं वरिष्टम् " (सुं. २. २. १९; खां. ७. २५) उसी के अनुसार भक्तिमार्ग | की यह नमनात्मक स्तृति हैं।

(४१) तुन्हारी इस मिह्मा को विना जाने, मित्र समम्म कर प्यार से या भूल से 'क्रेर कृष्णा,''को यादन,'' हे सखा, 'इत्यादि जो कुछ मेंने कह डाला हो, (४२) क्रोर हे बच्छुत! क्राहार-विहार में क्रयवा सोन-वंटने में, अकेले में या दस मनुष्यों के समन्न में ने हॅंसी-दिखनी में तुन्हारा जो अपमान किया हो, उसके लिये में तुमसे समा माँगता हूँ। (४३) इस चराचर जगत के पिता तुन्हीं ही, तुम पूज्य ही क्रीर गुरु के भी गुरु ही! त्रैलोक्य भर में तुन्हारी बरावरी का कोई नहीं है। फिर हे अनुलप्प ते ! अधिक कहाँ से होगा? (४४) तुन्हीं स्तुत्य कौर समर्थ ही; इसलिये में गुरीर मुका कर नमस्कार करके तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि '' प्रसन्न गी र, ४९

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहांसि देव सांहुन ४४ अदृष्टपृषं हृपितांऽस्मि दृष्ट्वा मयेन च प्रव्यथितं मनो म । तदेव म दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगान्नेवास ॥ ४५॥ किर्राटिनं गदिनं चक्रहस्तिमच्छामि त्वां दृष्ट्रमहं तथैव ।

हो जाओं "। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अयदा सन्दा अपने सन्ता के अपराव चमा करता है, उसी प्रकार हे देव ! प्रेसी ( आप ) को प्रिय के ( अपने प्रेसगत के अर्थात मेरे, सव ) अपराध जमा करना चाहिये।

[ कुछ लोक " प्रियः प्रियाया होते " इन शब्दों का " प्रिय पुरुष विम् प्रकार अपनी खी के " ऐसा कार्य करते हैं। परन्तु हमारे मत में यह ठीक नहीं है। म्योंकि न्याकरण् की रीति से 'प्रियायाद्दीभे के प्रियायाभग्रदीसे प्रयदा पियार्वे+अर्हासे ऐसे पद नहीं टूटते, श्रीर उपमान्त्रोतक ' इव ' शुब्द भी इस श्लोक में दो बार ही आया है। अतः ' प्रियः प्रियायाईसि ' को तीसरी स्पना न समम कर टपमेय मानना ही झिंधक प्रशस्त है । 'पुत्र है' (पुत्रस्त्र), सना के (सख्यः), इन दोनों टपमानात्मक पष्टथन्त गुञ्हों के समान चींद्र टपसेय में मी (' प्रियस्य ' ( प्रिय के ) यह पर्रथन्त पर् होता, नो बद्दत अन्द्रा होता। पर्न् श्रव ' स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया ' इस न्याय के श्रनुसार यहाँ व्यवद्वार करना चाहिये। इसारी समभा में यह बात विलक्ष्म युक्तिसङ्गत नहीं देख पढ़ती कि 'प्रियस्य' इस पष्टचन्त खीलिङ पड् के स्रभाव में, न्याकरण के विरुद्द 'प्रियत्या' . !यह पष्टथन्त स्त्रीलिङ्ग का पढ़ किया जावे; क्रीर जब वह पढ़ ऋर्जुन के लिये लागु न हो सके तब, ' इब ' शब्द को अध्याहार मान कर ' प्रियः प्रियायाः'— प्रेमी अपनी प्यारी खी के-ऐसी तीसरी रूपमा मानी जावे, और वह मी श्रङ्गारिक अतपुर अपासिक्षक हो। इसके सिवा, एक और बात है कि पुत्रस्त, सन्यः, प्रियायाः, इन तीनां पट्टां के उपसान में चले जाने से उपसेय में पर्यन्त पर विलक्कल ही नहीं रह जाता, और 'मै अयवा सम' पर का फिर भी अध्याहार करना पड़ना है; एवं इतनी साय पत्ती करने पर टपमान और टपमेय में जैसे देंसे विमक्ति की समता हो गई, तो दोनों में लिह की विपनना का नया दोप दना ही रहता है। दूसरे पक में अर्थाद प्रियाय+अर्दति ऐसे व्याकरण की गीते से गुद्ध और सरल पद किये जायँ तो टपनेय में नहीं पशी शोनी चाहियं, नहीं ' प्रियाय' यह चतुर्थी आती है,—वस इतना ही द्रौप रहता है और यह होप कोई विशेष सहस्व का नहीं है। क्यों कि पटी का अर्थ यहाँ चतुर्थी का सा है और अन्यत भी कई बार ऐसा होता है। इस खोक का अर्थ परमार्थपा दीका में वेता दी है, जैता कि हमने किया है।

(४४) कभी न देखे हुए रूप को देख कर जुमें हुए हुँ आ है और मय से मेरा मन व्याकुल भी हो गया है। हे लगबिवाल, देवाधिदेव ! प्रसन्न हो नाओ! और है तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रवाहो मच विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ श्रीमगवानुवाच ।

§§ मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।
तेजोमयं विश्वमनंतमाद्यं यन्म त्वदन्यं न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥
न वेदयक्षाध्ययनैर्न दानैनं च कियाभिनं तपोभिष्ठमः ।
द्वंरूपः शक्य अहं नृष्ठोके द्वपुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥
मा ते त्यथा मा च विमूढमावा दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृद्धमेदम् ।
द्वपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूप्भिदं प्रपृद्य ॥ ४९ ॥
संजय उवाच ।

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आभ्वासयामास च भीतमेनं भृत्वा पुनः सौम्यव्रपुर्महात्मा ॥ ५० ॥

देव ! अपना वही पहले कास्वरूर दिखलाओ । (४६) मैं पहले के समान ही किरोट और गढ़ा धारण करनेवाले, हाथ में चक्र लिये हुए तुंमको देखा चाहता र्हू, (अतएव ) हे सहस्रवाहु, विश्वमूति ! वसी चतुर्सुज रूर से प्रग£ हो जाओ !

श्रीमगवान् ने कहा—(४७) हे अर्जुन! (तुम्त पर) मतब हो कर यह ते जो मय, अनन्त, आद्य और परम विश्व रूप अपने योग सामर्ज्य से मेंने तुम्ते दिललाया है; इसे तेरे लिवा और किसी ने पहले नहीं देला। (४८) हे कुहवीर श्रेष्ठ! मतुष्यलोक में मेरे इस प्रकार का स्वरूप कोई मी वेद से, यज्ञों से, स्वाच्याय से, दान से, कमीं ले, अयवा उम्र तप से नहीं देल सकता, कि जिसे तू ने देला है। (४६) मेरे, ऐसे घोर रूप को देल कर अपने चित्त में न्यया न होने दे; और मूढ़ मत हो जा। इर छोड़ कर सन्तुष्ट मन से मेरे उसी स्वरूप को, फिर देल ले। सञ्जय ने कहा—(५०) इस प्रकार मापण करके वासुदेव ने घर्ष्ठन को फिर अपना (पहले का) स्वरूप दिललाया; और फिर सौन्य रूप धारण करके उस महात्मा ने हरे हुए अर्जुन को धोरज वेंघाया।

शिता के द्वितीय अध्याय क ५ वं से ८ वं, २०वं, २२वं, २६ वं भीर ७०वं श्लोक, मार्वे अध्याय के ६वं, १०वं, ११वं और २८वं श्लोक, मवं अध्याय के ६वं, १०वं, ११वं और २८वं श्लोक, मवं अध्याय के २० श्लोर ११वं श्लोक, पन्द्रह्वं अध्याय के २१ से ५वं और १५वं श्लोक, का अन्द्रश्चित्ररूप-वर्गान के क्क ३६ श्लोकों के खन्द के समान हैं; अर्थात, इसके प्रत्येक श्लोक में स्थारह अक्षर हैं। परन्तु इसमें गागों का खोई एक नियम नहीं हैं, इससे ;कालिदाल प्रश्वित के काव्यों के इन्द्रवज्ञा, वपेन्द्रवज्ञा, वपनाति, दोषक, शालिनी ;आदि बन्दों की चाल पर ये श्लोक नहीं कहे जा सकते । अर्थात यह प्रतरचना ;आपं यानी वेदसंहिता के त्रिष्ठुप् प्रत के नमूने पर की गई है; इस कारण यह

## अर्जुन उवाच ।

डप्रेदं मातुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१ ॥

## श्रीमगवानुवाच । --

0

इदुर्द्शिमिदं रूपं दृष्टवानिस यन्मम ॥
 देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥

नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेल्यया ।
 शक्य पवंविधो द्रष्टुं हप्रवानिस मां यथा ॥ ५३ ॥
 भक्त्या त्वनन्यया शक्य श्रहमेवंविधोऽर्जुत ।
 इतुं द्रप्टुं च तत्त्वेन प्रवेप्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥

§§ मत्कर्मञ्चनमत्परमो मञ्जलः संगवर्जितः ।

¦सिद्धान्त और भी सुदढ़ हो जाता है कि गीता बहुत प्राचीन होगी । देखो गीता-¦रहस्य परिशिष्ट प्रकरण ए. ५१६ । ]

श्रजुन ने कहा—(५६) हे जनाईन ! तुम्हारे इस सौम्य और मनुष्य-डेहघारी रूप को देख कर अब सन ठिकाने आ गया और मैं पहले की माँति सावधान हो गया हूँ।

श्रीमगवान् ने कहा—(५२) मेरे जिस रूप को तू ने देखा है, इसका दर्शन जिलना बहुत कठिन है। देवता भी इस रूप को देखने की सर्देव इच्छा किये रहते हैं। (५३) जैसा त्ने सुम्मे देखा है, वैसा मुम्मे वेदों से, तप से, दान से अथवा वज्ञ से भी (कोई) देख नहीं सकता। (५३) हे अर्जुन ! केवल अनन्य भक्ति से ही इस प्रकार मेरा ज्ञान होना, सुम्मे देखना और हे परन्तप! सुम्ममें तत्व से प्रवेश करना सन्मव है।

| शिक्त करने से परमेश्वर का पहले ज्ञान होता है, और फिर अन्त में पर | नेवर के साथ उसका तादालय हो जाता है। यही सिद्धान्त पहले ४. २६ में और | आगे १८. ५५ में फिर आया है। इसका खुलासा हमने गीतारहास के तेरहर्षे | प्रकरता ( पृ. ४२६—४२८) में किया है। सब अर्जुन को पूरी गीता के अर्थ का | सार बतलाते हैं—]

(४५) हे पाराहव! जो इस इदि से कमें करता है कि सब कमें मेरे अर्घात परमेश्वर के हैं, जो नत्परायरा और सङ्गविरहित है, और जो सब आणियों के विषय में निवेर है, वह मेरा मक्त सुममें मिल जाता है।

[ इक्त खोकका आश्चयह है कि, जगर्द के सब व्यवहार मगवदक्त को पर निष्ठरापेगाञ्जदि से करना चाहिये ( ऊपर ३३ वॉ खोक देखो), अर्थात उसे सारे क्यवहार इस निरामिमान बुद्धि से करना चाहिये कि जगत के सभी कर्म परमेषर निर्वेरः सर्वस्तेषु यः स मामेति पांडवः ॥ ५५ ॥ दिते श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णानुंन-संवादे विश्वस्पदर्शनं नाम एकादशोऽभ्यायः ॥ ११ ॥

١

कि है, सचा कर्ता श्रार करनेवाला वही है; किन्तु हमें निमित्त बना कर यह ये कि में हम से करवा रहा है; ऐसा करने से वे कर्म शांति अथवा मोज्ञ-प्राप्ति में वाधक नहीं होते। शाहरभाष्य में भी यही कहा है कि इस खोक में पूरे गीताशाख का तात्पर्य था गया है। इससे प्रगट है कि गीता का भक्तिमाने यह नहीं कहता कि श्राराम से 'राम राम' जपा करो; प्रत्युत उसका कथन है कि उत्कट भिक्त के साथ हा साथ उत्साह से सब निष्काम कर्मकरते रहो। संन्यास मार्गवाले कहते हैं कि 'निवेर' का अर्थ निष्क्रय है; परन्तु यह अर्थ यहाँ विविद्यत नहीं है. इसी वात को प्रयाद करने के लिये उसके साथ 'मत्कर्मकृत' अर्थात 'सब कर्मों को परमेश्वर के (अपने नहीं) समक्त कर परमेश्वरापेण युद्धि से करनेवाला' विशेषण लगाया गया है। इस विवय का विस्तृत विचार गीतारहस्य के वारहवें प्रकरण ( पृ. ३६०—३६७) में किया गया है। 1

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए अर्थात् कद्दे हुए उपनिपद् में, ब्रह्मचिद्या न्तरोन योग—अर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्णा और अर्जुन के तेवाद में, विश्वरूपदर्शनयोग नामक ग्यारहचाँ ग्रध्याय समाप्त-हुत्र्या।

#### वारहवाँ श्रध्याय।

[कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवें अध्याय में ज्ञान विज्ञान के निरूपण का आतरम कर आटवें में अज़र, अनिर्देश और अव्यक्त यहा का स्वरूप बतलाया है। फिर नवें अध्याय में भिक्तरूप प्रवाच राजमार्ग के निरूपण का आरम्भ करके इसवें और न्यारहवें में तदन्तर्गत 'विभूति-वर्णन' एवं 'विश्वरूप-दर्शन' इन दो उपाख्यानों का वर्णन किया हैं; और ग्यारहवें अध्याय के अन्त में सार रूप से अर्जुन को वपदेश किया हैं कि भिक्त से एवं निःसङ्ग बुद्धि से समस्त कर्म करते रहों। अब इस पर अर्जुन का प्रश्न है कि कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवें और आठवें अध्याय में ज्ञरूप पर्याच में ज्ञरूप पर्याच में ज्ञरूप की उपासना (७. १६ और २४; द. २१) वतलाई है और उपदेश किया है कि युक्तिचत्त से युद्ध कर (द.७); एवं नवें अध्याय में व्यक्त वपासना रूप प्रत्यद्व धर्म बतला कर, कहा है कि परमेश्वरापण बुद्धि से समी कर्म करना स्वाहिये (६. २०, ३४ और ११. ४४); तो अब इन दोनों में श्रेष्ट मार्ग कीनसा है १

द्वादशोऽध्यायः । अर्जुन उवाच ।

एवं सतत्युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । ये चाप्यक्षरमध्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥१॥

#### श्रीमगवानुवाच ।

§§ मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
अद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥
ये त्वक्षरमिनेदेश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।
सर्वत्रगमिनेदेश्यमव्यकं पर्युपासते ।
सर्वत्रगमिनेद्रायमं सर्वत्र समबुद्धयः ।
ते प्राप्तुवनित मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥
क्रेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तत्तेसमा ।
अव्यक्ता हि गंतिर्दुःस्वं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।

इस प्रश्न में व्यक्तोपासना का अर्थ मिक है। परन्तु यहाँ मिक से भिन्न मिन्न अनेक वपारयों का अर्थ विविद्यित नहीं है; उपास्य अथवा प्रतीक कोई मी हो, उसमें एक ही सर्वस्थापी परमेश्वर की भावना रख कर जो मिक्त की जाती है वही सबी व्यक्त अपा-सना है और इस अध्याय में वही उद्दिष्ट है। ]

अर्जुन ने कहा—(१) इस प्रकार सदा युक्त अर्थात योगयुक्त हो कर जो मक तुम्हारी उपासना करते हैं, और जो अन्यक्त अहार अर्थात बहा की उपासना करते हैं इनसें उत्तम (कर्म-)योगवेत्ता कौन हैं ?

श्रीभगवान् ने कहा—(२) मुममें मन लगा कर सदा युक्तवित हो करके परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सब से उक्तम युक्त श्रर्थात् योगी हैं। (३—४) परन्तु जो अनिर्देश अर्थात् प्रत्यन्त न दिखलाये जानेवाले, अध्यक्त, सर्वन्यापी, अधिनत्य और कृटस्थ अर्थात् सब के मून्न में रहनेवाले, अचल और नित्य अन्तर अर्थात् ब्रह्म की उपासना सब हन्दियों को रोक कर सर्वत्र समग्रद्धि रखते हुए करते हैं, वे सब भूतों के हित में निमम् (लोग मी) मुमे ही पाते हैंं (५) (तथापि) उनके वित्त अध्यक्त में आसक्त रहने के कारण उनके हुश अधिक होते हैं। ह्यांकि (ब्यक्त वेह्नधारी मनुष्यों को) अध्यक, वपासना का मार्ग कट से सिद्ध होता है। (६) परन्तु जो मुक्तमें सब कमी का संन्यास अर्थात् अर्पण करके

भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितच्तसाम् ॥ ७ ॥ मय्येवं मन आधत्स्व मिय बुद्धि निवशय । निवसिष्यसि मय्येव सत ऊर्व्व न संशयः ॥ ८ ॥ \$\$ अथ चित्तं समाधातुं न शक्तोपि मिय स्थिरम् । सम्यासयोगेन तता मामिन्छानुं धनंजय ॥ ९ ॥ सम्यासेऽप्यसमयोऽसि मत्किभपरमो मव ।

मत्परापणा होते हुए ष्रानन्य योग से मेरा ज्यान कर मुक्ते भजते हैं, (७) हे पार्थ ! सुफ्तमं चित्त लगानेवाले उन लोगों का, मैं इस मृत्युमय संसार-सागर से बिना विलम्ब किये, उद्घार कर देता हूँ । (=) ( अतपुव ) सुफ्तमें ही मन लगा, सुफ्तमें बुद्धि को

स्थिर कर, इससे तू निःसन्देह सुफार्ने ही निवास करेगा ।

इसमें मक्तिमार्ग की श्रेष्टता का प्रतिपादन है। दूसरे श्लोक में पहले यह सिद्धान्त किया है कि भगवद्गक्त उत्तम योगी है; फिर तीसरे श्लोक में पद्मान्तर बोधक 'तु' अन्यय का प्रयोग कर, इसमें और चौथे श्लोक में कहा है कि अन्यक्त की उपासना करनेवाले भी सुके ही पाते हैं । परन्तु इसके सत्य होने पर भी ' पाँचवं श्लोक में यह बतलाया है, कि अन्यक्त उपासकों का मार्ग अधिक क्षेत्रदायक . े होता है: छठे और सातवें श्लोक में वर्णन किया है कि अन्यक्त की अपेता न्यक्त की उपासना सुलभ होती है: और ऋाठवें श्लोक में इसके अनुसार व्यवहार करने का कर्जुन को उपदेश किया है। सारांश, ग्यारहवें ऋष्याय के ऋन्त (गी. ११. १५) ¦में जो उपदेश कर माये हैं, यहाँ ऋर्तुन के प्रश्न करने पर उसी को हड कर दिया है । इसका विस्तारपूर्वक विचार कि, मक्तिमार्ग में सुलमता क्या है, गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण में कर चुके हैं; इस कारण यहाँ हम उसकी प्रनक्ति नहीं करते । इतना ही कहे देते हैं कि अन्यक्त की उपासना कप्टमय होने पर भी मोस्न-े दावक ही है; और भक्तिमार्गवालों को स्मरण रखना चाहिये कि मिक्तमार्ग में भा कर्म न छोड कर ईश्वरार्पगुपूर्वक श्रवश्य करना पड़ता है इसी हेतु से छठे श्लोक में "सममें ही सब कर्मी का सन्यास करक" ये शब्द रखे गये हैं । इसका स्पष्ट । भार्य यह है कि मक्तिमार्ग में भी कर्मों को खरूपतः न छोड़े किन्तु परमेश्वर में । उन्हें भ्रायीत उनके फलीं को अपेश कर दे। इससे प्रगट होता है कि भगवान ने े इस ब्रघ्याय के अन्त में जिस मिक्तमान् पुरुष को घपना प्यारा बतलाया है, उसे े भी इसी अर्थात निष्कास कर्मयोग सार्ग का ही समभाना चाहिये: वह स्वरूपतः ुकर्मसन्यासी नहीं है। इस प्रकार भक्तिमार्ग की श्रेष्टता और सुलमता बतला कर । भाव परमेश्वर में ऐसी भक्ति करने के उपाय अथवा साधन वतलाते हुए, उनके तार-तम्य का भी ख़ुलासा करते हैं—]

(ध) अव (इस प्रकार) मुक्तमें मली भाति चित्त को स्थिर करते न वन पड़े तो है धनक्षय! अभ्यास की सहायता से अर्थात वारम्बार प्रयत्न करके मेरी मद्र्यमिष कर्माणि क्वंतिसद्भियाष्ट्रमेस ॥ १०॥ वर्षेतद्प्यशक्ताऽसि कर्तुं मद्योगमाभ्रितः सर्वेक्षमेफलत्यागं ततः क्वर यताः प्रवान् ॥ ११॥ श्रेयो हि इत्नमभ्यासान्ह्यानाक्कानं विशिष्यते । ध्यानाः कर्मफलत्यागस्यागान्छ। नितरनंतरम् ॥१२॥

प्राप्ति कर लेने को जाशा रख। (१०) यदि अभ्यास करने में मी न् असमर्थ न हो तो मदर्थ अर्थात् मेरी प्राप्ति के अर्थ (शाखों में बतलाये हुए ज्ञान-ध्यान-भजन-पूजा-पाठ जादि ) कर्म काता जा; मदर्थ (य) कर्म करने से भी त् सिद्धि पावेगां (११) परन्तु यदि इसके करने में भी त् असमर्थ हो, तो उद्योग—मदर्पण्यूर्वक योग यानी कर्मयोग—का ज्ञाश्रय करके यतात्मा होकर अर्थात धीरे धीरे चित को रोकता हुजा, (अन्त में) सब कर्मों के फर्लों का त्याग करदे। (१२) क्योंकि अभ्यास की अपेता ज्ञान ज्ञाधिक घट्छा है, ज्ञान की अपेता ध्यान की योग्यता अधिक है. ध्यान की अपेता कर्मफल का त्याग श्रेष्ट है, और (इस कर्मफल के) त्याग से तुरंत ही शांति प्राप्त होती है।

किर्मयोग की दृष्टि से थे श्लोक अत्यन्त महत्त्व के हैं । इन श्लोकों में मार्क | युक्त कर्मयोग के सिद्ध होने के लिये अभ्यास, ज्ञान मजन आदि साधन बतला कर, इसके और अन्य साधनों के तारतम्य का विचार करके सन्त में श्रर्यात १२ वं ि श्लोक में, कमफल के त्याग की अर्थात निप्काम कर्मयोग की श्रेष्टता विशित . है । निष्काम कर्मयोग की श्रेष्टता का वर्णन कुछ यहाँ नहीं है; किन्तु तीसरे (३. ि ) पाँचवं (प. २), और छड़े (६. ४६) ऋष्यायों में भी यही अर्थ सपष्ट रीति ेसे वर्शित है; और उसके अनुसार फल-त्यागरूप कर्मयोग का आचरण करने के ! क्रिये स्थान-स्थान पर ऋर्जन के उपदेश भी किया है ( देखो गीतार. पृ. ३०७— . ! ३०८ )। परन्त गीताधर्म से जिनका सम्प्रदाय जुदा है, उनके लिये यह बात । प्रतिकृत है; इसालिये उन्होंने ऊपर के श्लोकों का और विशेषतया १२वें श्लोक के पदों का अर्थ बदलने का प्रयत्न किया है । निरे ज्ञानमार्गी अर्थान सांख्यरीका कारों को यह पतन्द नहीं है कि ज्ञान की अपेदा कर्मफलका त्याग श्रेष्टवतलाया 'जावे। इसलिये उन्होंने कहा है कि या तो ज्ञान शब्द से 'पुलकों का ज्ञान' लेना चाहिये, अथवा कर्मफल-त्याग की इस प्रशंसा को अर्थवादात्मक यानी कोरी प्रशंसा समऋनी चाहिये । इसी प्रकार पातंजलयोग-मार्गवालॉ को श्रम्यास की अपेद्धा कर्मफल-त्याग का बड़प्पन नहीं सुद्दाता और कोरे मक्तिमार्गवालीं की-अर्थात् जो कहते हैं कि भक्ति को छोड़, दूसरे कोई भी कर्म न करो उनको-|ध्यान की श्रपेत्रा सर्यात सीके की श्रपेत्रा कर्मफलत्याग की श्रेष्ठता मान्य नहीं है। वर्तमान समय में गीता का भक्तियुक्त कर्मयोग सम्प्रदाय लुप्त सा हो गया है, कि जो पातक्षलयोग, ज्ञान झौर भक्ति इन तीनों सम्प्रदायां से भिन्न है,

## · §§अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।

ं क्रोर इसी से उस सम्प्रदाय को कोई टीकाकार भी तहीं पाया जाता है। अत्यव श्राज कल गीता पर जितनी टीकाएँ पाई जाती हैं, टनमें कर्मफल-त्याग की श्रेष्टता श्चर्यवादात्मक समभी गई है। परन्तु हमारी राय में यह भूल है। गीता न निष्काम कर्मयोग को ही प्रतिपाद्य मान लेने से इस श्लोक के ऋर्य के विषय में कोई भी अडचन नहीं रहती। यदि मान लिया जाय कि कर्म छोड़ने से निर्नाह नहीं होता. निष्कास कर्स करना ही चाहिये: तो स्वरूपतः कर्मी को त्यागनेवाला ज्ञानमार्ग कर्मयोग से कृतिष्ट निश्चित होता है, कोरी इन्ट्रियों की ही कसरत करनेवाला पातञ्जलयोग कर्मयोग से इलका जैंचने लगता है और सभी कर्मी को होडदेनेवाला भक्तिमार्ग भी कर्मयोग की ऋपेता कम योग्यता का सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार निष्काम कर्मयोग की श्रेष्टता प्रमांग्रित हो जाने पर यही . प्रश्न रह जाता है कि कर्मचोग में स्नावश्यक भक्तियुक्त साम्यवृद्धि को प्राप्त करने के लिये उपाय क्या है। ये अपाय तीन हैं—अभ्याल, ज्ञान और घ्यान। इनमें, | यदि किसी से अभ्यास न सबै तो वह ज्ञान अथवा ध्यान में से किसी भी टपाय की स्वीकार कर से । गीता का कथन है, कि इन स्पायों का आचरण करना, यथोक्त कम से सुलभ है। १२ वे श्लोक में कहा है कि यदि इनमें से एक भी हिपाय न सघे, तो मनुष्य को चाहिये कि वह कर्मयोग के आचरण करने का ही एकदम आरम्भ कर दे। अब यहाँ एक शंका यह होती है कि जिससे अभ्यास . ! नहीं सघता और जिससे ज्ञान-ध्यान भी नहीं होता, वह कर्मयोग करेगा ही कैसे? कई एकों ने निश्चय किया है, कि फिर कर्मयोग को सब की अपेना सुलम ्रेक्ट्रना भी निरर्थक है। परन्तु विचार करने से देख पड़ेगा कि इस बाचीप में इन्छ भी जान नहीं है। १२ वें स्ठोक में यह नहीं कहा है कि सब कर्मों के फलों का . 'प्कदम' त्याग कर दे: वरन यह कहा है कि पहले, मगवान के वतलाये हुए कर्मपोग का साथय करके, (ततः)तदनन्तर धीरे-धीरे इस वात को सन्त में सिद कर ले । और ऐसा अर्थ करने से कुछ भी विसङ्गति नहीं रह जाती । पिछले अध्यायों में कह आये हैं कि कमफल के स्वल्प आचरण से ही नहीं (गी.२.४०), किन्तु जिज्ञासा ( देखों गी.ई.१४ और इमारी टिप्पणी ) हो जाने से भी मनुष्य श्चाप ही घाप घन्तिम सिद्धि की घोर खिचा चला जाता है। ब्रतरव उस मार्ग ! की सिद्धि पाने का पहला साधन या सीढी यही है कि कर्मयोग का आश्रय करना चाहिये ग्रर्थात इस मार्ग से जाने की मन में इच्छा होनी चाहिये। कौन कह सकता है कि यह साधन अभ्यास, ज्ञान और घ्यान की अपेता सुलभ नहीं है? आर १२ वें क्षोक का भावार्थ है भी यहीं। न केवल भगवद्गीता में किन्तु सूर्यगीता ¦में भी कहा है--

ज्ञानादुपास्तिरुकृष्टा कर्मेत्कृष्टमुपासनात् । इति यो देव वेदान्तैः स एव प्ररूपोत्तमः ॥ निर्ममो निरहंकारः समदुःससुखः समी ॥ १३ ॥ सतुष्टः सततं योगी यतातम् दढिनश्चयः। मय्यपितमनोबुद्धियों मे भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥ यस्मान्नोद्धिजते लोको लोकान्नोद्धिजते च यः। हर्षामर्षमयोद्धेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥ अनेपेक्षः छुचिद्देश उदासीनो गतत्वयः। सर्वारमपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥ यो न हष्यित न द्वेष्टि न शोचित न कांक्षति। शुभाशुमपरित्यागी मिक्तमान्यः स मे प्रियः ॥१७॥ समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शतोष्णसुखदुः खेषु समः संगविवर्जितः ॥ १८॥

भागी इस वेदान्ततत्त्व को जानता है कि,ज्ञान की अपेता उपासना अर्थात ध्यान या । सिंक उत्कृष्ट है एवं उपासना की अपेता कर्म अर्थात निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, वही । पुरुपोत्तम है " (सूर्यगी. १८ ७७)। सारांश, भगवद्गीता का निश्चित मत यह है । कि कर्मफल-त्यागरूपी योग अर्थात् ज्ञान-मिकि-युक्त निष्काम कर्मयोग ही सब । मार्गो में श्रेष्ठ है; और इसके अनुकृत ही नहीं प्रत्युत पोपक युक्तिवाद १२ वं श्लेक । में है। यदि किसी दूसरे सम्प्रदाय को वह न रुचे तो, वह उसे छोड़ दे; परन्तु । अर्थ की व्यर्थ खोंचातानी न करे। इस प्रकार कर्मफल-त्याग को श्रेष्ठ सिद्ध करके । इस प्रकार कर्मफल-त्याग को श्रेष्ठ सिद्ध करके । वस मार्ग से जानेवाले को (स्वरूपतः कर्म छोड़नेवाले को नहीं) जो सम भौर । शान्त स्थिति अन्त में प्राप्त होती है उसी का वर्गान करके सब भगवान् बतलाते । हैं कि ऐसा मक्त ही मुक्ते अत्यन्त प्रिय है—]

(१३) जो किसी से द्वेप नहीं करता, जो सब भूतों के साय मित्रता से बर्तता है, जो कृपाल है, जो ममत्वबुद्धि और श्रहंकार से रहित है, जो दुःव और सुल में समान एवं ज्ञमाशील है, (१४) जो सदा सन्तुष्ट, संयमी तथा बढ़- निश्चयी है, जिसने श्रपने मन श्रीर बुद्धि को मुम्ममं ध्रपंगा कर दिया है, वह मेरा (कर्म) योगी भक्त मुम्मको प्यारा है। (१५) जिससे न तो लोगों को केश होता है और न जो लोगों से केश पाता है, ऐसे ही जो हुए, फोध, भय और विपाद से खलिस है, वहीं मुम्में प्रिय है। (१६) मेरा वहीं मक्त मुम्मे प्यारा है कि जो निर पेन, पवित्र और दल है खर्यात किसी भी काम को खालस्य छोड़ कर करता है, जो (फल के विपय में) उदासीन है, जिसे कोई भी विकार डिगा नहीं सकता, और जिसने (कर्म्यफल के) सब खारन्म यानी उद्योग छोड़ दिये हैं। (१७) जो न धानन्द मानता है, न द्वेप करता है, जो न शोक करता है और न इच्छा रखता है, जिसने (कर्म के) ग्रुम और अग्रुम (फल) छोड़ दिये हैं, वह मित्रमाद पुरुष मुम्मे प्रिय है। (१८) जिसे शत्रु और मित्र, मान और ध्रपमान, सर्दी और

## तत्त्यनिदास्तुतिमोंनी संतुष्टो येनकेनचित्। अमिकेतः स्थिरमतिर्मीक्तमान्मे प्रियो नरः॥ १९॥

गर्मी, सुख और दुःख समान हैं, झौर जिसे (किसी में भी) बासकि नहीं है, (१६) जिसे निग्दा और स्तुति दोनों एक सी हैं, जो मितभापी है, जो कुछ मिल जाने उसी में सन्तुष्टें है, एवं जिसका चित्त स्थिरं है, जो अनिकेत है अर्थाद जिसका ( कर्मफ-लाशारूप ) टिकामा कहीं भी नहीं रह गया है, वह मकिमान् सुफे पुरुष प्यारा है।

ि अनिकेत ' शब्द उन यतियों के वर्शानों में भी अनेक वार आया करता है कि जो ग्रहरथाश्रम छोड, संन्यास धारण करके भिका माँगते हुए घूमते रहते े हैं ( देखों सन. ६. २५) और इसका धात्वर्थ. 'बिना घरवाला ' है। सत: ! इस ग्रम्यॉर्थ के ' निर्मम, '' सर्वोरम्म-परित्यागी ' और ' ग्रनिकेत ' शब्दों से. वया कन्यत्र गीता में 'त्यक्तसर्वपरिग्रहः'(४.२१), ग्रथवा 'विविक्तसेवी' ¦(१८.५२) इत्यादि जो शब्द हैं उनके स्राधार से, संन्यास मार्गवाले टीकाकार कहते हैं कि हमारे मार्ग का यह परम घ्येय " घर-द्वार छोड कर बिना किसी इच्छा के जङ्गलों में घायु के दिन विताना " ही गीता में प्रतिपाद है: और वे । इसके जिये स्मृतिप्रन्यों के संन्यास-ग्राथम प्रकरण के खोकों का प्रमाण दिया करते हैं। गीता-वाक्यों के ये निरे संन्यास-प्रतिपादक अर्थ संन्यास-सम्प्रदाय की दृष्टि से महत्व के हो सकते हैं, किन्तु सबे नहीं हैं। क्योंकि गीता के अनु-सार ' निराप्ति ' अथवा ' निष्किय ' होना सन्ता संन्यास न हीं है; पीछे कई बार र गीता का यह स्थिर सिद्धान्त कहा जा चुका है(देखो गी.४. २ और ६.९,२) कि केवल फलाशा को छोडना चाहिये, न कि कर्म को । अतः ' अनिकेत 'पद का धर-द्वारा छोडना अर्थ न करके ऐसा करना चाहिये कि जिसका गीता के कर्मयोग ं के साथ मेल मिल सके। गी. ४. २० वें श्लोक में कर्मफल की साशा न रखने. वाले प्रहेंप को ही ' निराश्रय ' विशेष्ण लगाया गया है, और गी. ई. १ से में ेवसी अर्थ में '' अनाश्रितः कर्मफलं " शब्द आये हैं।' आश्रय ' और 'निकेत' . ! इन दोनों शब्दों का कर्य एक ही हैं। अतएव अनिकेत का गृहसागी अर्थ न करके, ऐसा करना चाहिये कि गृह आदि में जिसके मन का स्थान फैंसा नहीं है। इसी प्रकार ऊपर १६ वें स्त्रोक में जो 'सर्वारम्भपरित्यागी' शब्द है, उसका े भी भ्रं र्य " सारे कर्म या उद्योगीं को छोडनेवाला" नहीं करना चाहिये: किन्त गीता ४. १६ में जो यह कहा है कि " जिसके समारम्भ फलाशा-विरहित हैं ! उसके कर्म ज्ञान से दग्ध हो जाते हैं "वैसा ही अर्थ यानी "काम्य भारम्भ अर्थात् कर्म छोडंनेवाला " करना चाहिये। यह बात गी. १८.२ श्रौर १८.४८ एवं४६ से सिद्ध होती है। सारांश, जिसका चित्त घर-गृहस्यी में, वालबचों में, अथवा संसार के अन्यान्य कामों में उलमां रहता है, उसी को आगे दुःख होता है। अतप्व, शाता का इतना ही कहना है कि इन सब बातों में चित्त को फैसने न दो। और

§§ ये तु धर्म्यासृतिमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।
श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीच मे प्रियाः ॥ २० ॥
इति श्रीमद्रगवदीतास उपनिषेत्स ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृणार्जनसंवादे भक्तियोंगो नाम द्वादशोऽच्याय ॥ १२ ॥

मन की इसी वैराग्य रियति को प्रगट करने के लिये गीता में ' अनिकेत ' और ' सर्वारंभपरित्यागी'आदि शब्द रियतप्रज्ञ के वर्णन में श्राया करते हैं। यही शब्द यितप्रज्ञ के वर्णन में श्राया करते हैं। यही शब्द यितप्रज्ञ के वर्णनों में भी स्मृतिग्रन्यों में आये हैं। पर सिर्फ इसी बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता, कि कमंत्यागे रूप संन्यास ही गीता में प्रतिप्राय है। क्योंकि इसके साथ ही गीता का यह दूसरा निश्चित सिद्धान्त है कि जिसकी बुद्धि में पूर्ण वैराग्य भिद गया हो, कर ज्ञानी पुरुप को भी इसी विरक्त बुद्धि से फलाशा छोड़ कर शाखतः प्राप्त होनवाले सव कर्म करते ही रहना चाहिये। इस समूचे पूर्वापर सम्बन्ध को विना सममें गीता में जहीं क्वीं करने संन्यास पर सारा हारमहार रख कर यह कह देना ठीक नहीं है कि गीता में कर्म संन्यास प्रधान मार्ग ही प्रतिपाय है।

💻 (२०)३पर वतलाये हुए इस अस्तततुल्य धर्म का जो मत्परायण होते हुएश्रद्वा

से आचरण करते हैं, वे मक्त सुमे अत्यन्त प्रिय हैं।

[ यह वर्गान हो जुका है (गी. ई. ४०; ७. १८) कि भितमान जानी पुरुष सब में श्रेष्ठ है; उसी वर्गान के खनुसार भगवान ने इस श्लोक में वतलाया है कि हमें अत्यन्त प्रिय कौन है अर्थात यहाँ परम भगवज्ञ कमेंथोगी का वर्गान किया है। पर भगवान ही गी. ६. २६ वें श्लोक में कहते हैं कि "मुमे सब एक से हैं, कोई विशेष प्रिय अयवा द्वेष्य नहीं है"। देखने में यह विरोध प्रतीत होता है सिही; पर यह जान सेने से कोई विरोध नहीं रह जाता कि एक वर्गान सगुण विपासना का अयवा भक्तिमार्ग का है और दूसरा अध्यात्म दृष्टि अथवा कमीविष्ण होते हैं। गीतारहस्य के तरहवें प्रकरगा के अन्त (ए. ४२६ — ४३०) में इस विषय का विवेचन है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए अर्थात् करें हुए उपनिपर् में, प्रहाविधा न्तर्गत योग-अर्थात् कर्मयोग-शास्त्राविषयक, श्रीकृष्णा धौर अर्जुन के संवाद में,

शक्तियोग नामक वारहवाँ अध्याय समाप्त हुन्ना ।

## त्रयोदशोऽध्यायः ।

श्रीमग्वानुवाच ।

इदं शरीरं कोंतेय क्षेत्रमित्यभिषीयते । पतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु मारत ।

#### तेरहवाँ अध्याय ।

ि पिछले श्रष्याय में यह वात सिद्ध की गई है कि श्रानिटेंश्य और श्रम्यक्त परमेश्वर का (ब्रुद्धि से ) चिन्तन करने पर अन्त में मोच तो मिलता है: परन्त उसकी अपेता, श्रद्धा से परमेश्वर के श्रत्यत और व्यक्त स्वरूप की भक्ति करके परमे श्ररार्पण बुद्धि से सब कर्मों को करते रहने पर, वही मोच सुलभ रीति से मिल जाता है। परन्त इतने ही से ज्ञान-विज्ञान का वह निरूपण समाप्त नहीं हो जाता कि जिसका त्रारम्भ सातवें घ्रष्याय में किया गया है । परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होने के लिये वाहरी सृष्टि के चर-श्रज्ञर-विचार के साथ ही साथ स्तुप्य के प्रशिर और आत्मा का अधवा जेय और जेयज का भी विचार करना पडता है। ऐसे ही यदि सामान्य रीति से जान लिया कि सब न्यक्त पदार्थ जड़ प्रकृति से बत्पन होते हैं, तो भी यह वतलाये विना ज्ञान-विज्ञान का निरूपए। पूरा नहीं होता कि प्रकृति के किस गुगा से यह विस्तार होता है और उसका कम कौनसा है। अतएव तेरहवें अध्याय में पहले चेत्र-वेत्रच का विचार, और फिर आगे चार अध्यायों में गुगुलय का विभाग, वतला कर अठारहवें अध्याय में समग्र विपय का उपसंद्वार किया गया है। सारांश, तीसरी पढ्यायी स्वतन्त्र नहीं है, कर्मयोग की सिदि के लिये जिस ज्ञान-विज्ञान के निरूपा। का सातवें भ्रष्याय में आरम्म हो जुका है उसी की पृति इस पडध्यायी में की गई है । देखो गीतार इस्य पू. ४५६-४६३। गीता की कई एक प्रतियों में, इस तेरहवें घष्याय के श्रारम्भ में,यह श्लोक पाया जाता है " अर्जुन उवाच-प्रकृति पुरुपं चैव सेत्र सेत्रज्ञमेव च । एतद्वेदित्रमिच्छामि ज्ञानं जेयं च केशव ॥ " श्रीर उसका सर्थ यह है—" धर्जुन ने कहा, मुक्ते प्रकृति, पुरुष, म्रोत्र, च्रेत्रज्ञ, ज्ञान स्रोर ज्ञेय के जानने की इच्छा है, सो बतलासी।" परन्तु स्वष्ट देख पडता है कि किसी ने यह न जान कर कि चेत्र-चेत्रज्ञविचार गीता में आया े कैसे है, पींछे से यह श्लोक गीता में घसेड दिया है । टीकाकार इस श्लोक को छोपक मानते हैं, और दोपक न मानने से गीता के श्लोकों की संख्या भी सात सौ से एक अधिक वढ जाती है। अतः इस श्लोक को हमने भी प्रविस ही मान कर, शांकर माप्य के अनुसार इस अध्याय का आरम्म किया है।

श्रीभगवान् ने कहा—(१) हे कौन्तेय ! इसी शरीर को चेत्र कहते हैं। इसे (शरीर को) जो जानता है उसे, तिहिद अर्थात् इस शास्त्र के जाननेवासे, चेत्रज्ञ क्षेत्रक्षेत्रक्षयोर्क्कानं यस्तरक्षानं मतं मम ॥ २ ॥ \$\$ तत्सेत्रं यच्च यादक् च यद्विकारि यतश्च यत् । स च यो यत्यभावश्च तत्समासेन मे श्रृणु ॥ ३ ।। ऋपिभिवंद्वधा गीतं छंदोभिविवेद्यैः पृषक् । ब्रह्मसुत्रपदेश्चैव'हेतुमद्भिविविश्चितैः ॥ ४ ॥

कहेत हैं। (२) हे भारत! सब चेत्रों में चेत्रज्ञ भी मुक्ते ही समम । चेत्र और चेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वहीं मेरा ( परमेश्वर का ) ज्ञान माना गया है।

पहले श्लोक में 'चेत्र ' और 'चेत्रज्ञ ' इन दो शब्दों का अर्थ दिया है; त्रोर दूसरे श्लोक में चेत्रज्ञ का स्वरूप वतलाया है कि चेत्रज्ञ में परमेश्वर हैं, अथवा जो पिराड में है वही ब्रह्मांड में है। दूसरे छोक के चापि=भी शब्दों का अर्थ यह है-न केवल चैत्रज्ञ ही प्रत्युत चेत्र भी में ही हूँ । क्यांकि जिन पञ्च-महाभूतों से चंत्र या शरीर बनता है, वे प्रकृति से बने रहते हैं: और सातव तया आठवें अध्याय में वतला आये हैं कि यह प्रकृति परमेश्वर की ही क्विष्ट विभूति है ( देखों ७. ४; ८. ४; ६. ८)। इस रीति से क्षेत्र या शरीर के पञ्च-भिन्नाभूतों से बने इए रहने के कारण दोत्र का समावेश उस वर्ग में होता है ्रजिसे क्रर-अज्ञर-विचार में 'ज्ञर 'कहते हैं; और जेअज्ञ ही परमेश्वर है। इस भकार चाराचार-विचार के समान ही चेत्र-बेत्रज्ञ का विचार भी परमेश्वर के ज्ञान का एक भाग वन जाता है ( देखो गोतार. पृ. १४२—१४८)। घौर इसी ग्रामि-भाय को मन में ला कर दूसरे श्लोक के अन्त में यह वाश्य आया है कि " चेत्र । और सेवज़ का जो ज्ञान है वही मेरा श्रर्यात परमेश्वर का ज्ञान है । " जो अद्वैत विदान्त को नहीं मानते, उन्हें " चेत्रज्ञ भी में हूँ " इस वान्य की खींचातानी करनी पडती है और प्रतिपादन करना पड़ता है कि इस वाक्य से ' चेत्रज्ञ ' तथा 'में 🗸 परमेश्वर ' का अभेदभाव नहीं दिखलाया जाता । और कई लोग ' मेरा '( मम ) इस पद का अन्वय 'ज्ञान 'शब्द के साथ न लगा 'मर्त' अर्थात् 'माना गया है ' शब्द के साथ लगा कर यों अर्थ करते हैं कि " इनके ज्ञान को में ज्ञान . समम्मता हैं। " पर ये श्रर्थ सहज नहीं हैं। बाठवें अध्याय के बारम्म में ही वर्गान है कि देह में निवास करनेवाला आत्मा ( अधिदेव ) में ही हूँ अथवा. ें '' जो पिराड में है, वही ब्रह्माग्ड में हैं;" श्रीर सातव में भी भगवान् ने 'जीव' ुको ऋपनी ही परा प्रकृति कहा है ( ७. ५ )। इसी ऋष्याय के २२वं और ३१ वं श्लोक में भी ऐसा भी वर्षान है। अब बतलाते हैं कि चेत्र चेत्रज्ञ का विचार कहाँ पर और किसने किया है-

(३) चोत्र क्या है, वह किस प्रकार का है, उसके कौन कौन विकार हैं, ( उसमें भी ) किससे क्या होता है; ऐसे ही वह अर्थात चेत्रज्ञ कौन है और उसका प्रभाव क्या है-इसे में संचेप से वससाता हूँ, छुन । (४) वससूत्र के पदों से भी यह \$\$ महासूतान्यहंकारो दुद्धिरव्यक्तमेव च ।
इद्वियाणि दशैकं च पञ्च चॅद्रियगाचराः ॥ ५ ॥
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति ।
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमदाहृतम् ॥ ६ ॥

विपय गाया गया है कि जिन्हें बहुत प्रकार से,विविध छन्दों में पृथक् पृथक् (ऋनेक) ऋषियों ने ( कार्य-कारणुरूप ) हेतु दिखाला कर पूर्ण निश्चित किया है।

गितारहस्य के परिशिष्ट प्रकारण ( ए.५३२-५३६ ) में हमने विस्तारपूर्वक दिखलाया है कि, इस श्लोक में बहासूत्र शब्द से वर्तमान वेदान्तसूत्र बाहेष्ट हैं। उपनिपद् किसी एक ऋषि का कोई एक अन्य नहीं है। अनेक ऋषियीं को भिक्ष े भिन्न काल या स्थान में जिन अध्यात्मविचारों का स्क्रागा हो आया, वे विचार विना किसी पारस्परिक सम्बन्ध के भिन्ना भिन्न क्पनिपदों में विशित हैं। इसालिये भ वपनिषद् सङ्कार्ग्य हो गये हैं झौर कई स्थानों पर वे परस्पर-विरुद्ध से जान पडते हैं। उपर के स्रोक के पहले चरगा में जो 'विविध' और ' पृथकृ ' शब्द हैं वे र रपनिपटों के इसी सङ्गीर्ण स्वरूप का योध कराते हैं। इन रपनिपटों के सङ्गीर्ण . श्रीर परस्पर विरुद्ध होने के कारण श्राचार्य वादरायण ने उनके सिद्धान्तों की एक वाक्यता करने के लिये बहासत्रीं या वेदान्तसूत्रों की रचना की है। और, इन सूत्रो में उपनिपदों के सब विषयों को लेकर प्रमाण सिंदत, प्रर्यात कार्य-कारण प्रादि हेतु दिखला करके, पूर्ण रीति से सिद्ध किया है कि प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में सव उपनिपरों से एक ही सिद्धान्त कैसे निकाला जाता है; श्रर्थात् उपनिपरों का |२इस्य सममने के लिये वेदान्तसरों की सदैव ज़रूरत पड़ती है । श्रतःइस स्होक ें में दोनों ही का उद्धेख किया गया है। ब्रह्मसूत्र के दूसरे श्रध्याय में, तिसरे पाद के पहले १६ सतों में चेत्र का विचार और फिर उस पाट के अन्त तक चेत्रज्ञ का विचार किया गया है बहासुत्रों में यह विचार है, उसलिय उन्हें 'शारीरक सूत्रं ' विचार करनेवाले सूत्र भी कहते हैं। चेत्र : खर्यात शरीर या का । थह बतला चुके कि चेत्र-चेत्रज्ञ का विचार किसने कहाँ किया है; खब बतलाते ! हैं कि त्रेत्र क्या है---

(१)(पृषिची आहि पाँच स्यूल) महाभूत, अहङ्कार, बुद्धिः (महान् ), अव्यक्त (अक्वांत ), दश (सूद्ध्म ) इन्द्रियाँ और एक (मन ); तथा (पाँच ) इन्द्रियों के पाँच (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-चे सूद्ध्म) विषय, (६) इन्छा, द्वेप, सुख, दुःख, संघात, चेतना अर्थाद आया आदि का व्यक्त व्यापार, और एति यानी धर्ष, इस (३१ तन्दों के ) समुद्दाय को सविकार चेत्र कहते हैं।

्रियह स्रेत्र और उसके विकारों का कत्त्रगा है। पाँचवें श्लोकः में सांख्य मत |वालों के पचीस तस्वों में से, पुरुष को छोड़ श्रेप चौबीस तस्व झागये हैं। इन्हीं |चौबीस तस्वों में मन का समावेश होने के कारण इच्छा, द्वेप आदि मनोधर्मी §§ अमानित्वमदंभित्वमहिंसा क्षांतिरार्जवम् । आचायोंपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ इन्द्रियार्थेषु वैगग्यमनहंकार एव च । जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ = ॥ असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्वभिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥

े को भ्रालग वतलाने की ज़रूरत न यी। परन्तु कागाद-मतानुयात्रियों के मत से ये धर्म भात्मा के हैं। इस मत को मान लेने से शंका होती है कि इन गुगों का चेत्र में ही समावेश होता है या नहीं । ऋतः चेत्र शब्द की स्याख्या को निः सिन्दाध करने के लिये वहाँ स्पष्ट राति से चेत में ही इच्छा देप खादि द्वन्दां का समावेश कर लिया है और उसी में भय-अभय आदि अन्य द्वन्द्वों का भी लद्वगा . से समावेश हो जाता है। यह दिखलाने के लिये कि सब का संघात श्रर्थात समुद्द जेत्र से स्वतन्त्र कर्ता नहीं है, इसकी गगाना चेत्र में ही की गई है। कर्ड बार ' चेतना ' शब्द का ' चेतन्य ' खर्य होता है । परन्तु यहाँ चेतना से ' । ' जड देह में प्राण श्रादि के देख पडनेवाले व्यापार, श्रथवा जीवितावस्था . की चेंटा, ' इतना ही ऋर्य विवक्तित है; और ऊपर दूसरे श्लोक में कहा है कि जड़ वस्तु में यह चेतन। जिससे उत्पन्न होती है वह चिच्छक्ति अथवा चैतन्य, ' चेत्रज्ञ-रूप से, चेत्र से श्रलग रहता है। ' धति ' शब्द की व्याख्या आगे गीता ं( १८. ३३ ) में ही की है, उसे देखा । छठे श्लोक के ' समासेन ' पद का प्रार्थ : ¦ '' इन सब का समुदाय " है। श्राधिक विवर्गा गीतार हस्य के झाठवें प्रकरण के अन्त ( पृ. १४३ और १४४ ) में मिलेगा। पहले ' चेत्रज्ञ ' के यानी 'परमेश्वर ' वतला क्र फिर खुलासा किया है कि ' चेत्र ' क्या है। अब मनुष्य के स्वभाव पर ज्ञान के जो परिग्राम होते हैं, उनका वर्णन करके यह वतलाते हैं कि ज्ञान . किसको कहते हैं; और आगे ज्ञेय का स्वरूप बतलाया है । ये दोनों विषय देखने भें भिन्न देख पडते हैं अवश्य; पर वास्ताविक रीति से वे स्नेत्र-सेत्रज्ञ-विचार के ही दो भाग हैं। क्योंकि आरम्भ में ही चेवज्ञ का भ्रर्थ परमेश्वर बतला 'स्राये हैं । स्रतएव सेत्रज्ञ का ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है स्रीर उसी का स्वरूप अगले श्लोकों में विश्वित है-वीच में ही कोई मनमाना विषय नहीं घर घुसेडा है।

(७) मान-होनता, दम्म-होनता, श्राह्सा, समा, सरसता, गुरुसेवा, पविन्नता, हियरता मनोनिश्रह, (६) इन्द्रियों के विषयों में विराग, अह्झार-होनता, और जन्म-मृत्यु-बुढ़ापा-च्याधि एवं दुःसों को (अपने पीछे लगे हुए) दोप सम्भना; (६) (कमें में) अनासक्ति, बालबच्चों और घर-गृहस्थी आदि में लम्पट न होना, इष्ट या अनिष्ट की श्राप्ति से चित्त की सर्वदा एक ही सी पृत्ति रखना,

मिय चानन्ययोगन भक्तिरस्यभिचारिणो । विविक्देशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ १०॥ अध्यातमङ्गाननित्यत्वं तन्वज्ञानार्थदर्श्वनम् । एनवज्ञानमिति योक्तमङ्गानं यहतेऽन्यथा ॥ ११॥

(१०) और मुक्तमे क्रनन्य भाव में प्रदल भोक, 'विविक्त ' खर्यात चूने हुर् क्रयदा एकान्त स्थान में रहना, काधारण लोगों के जमाय को पतन्द न करना, (११) क्रष्यानम ज्ञान को निक सम्मन्ता और तत्वज्ञान के सिद्धान्तों का परिश्लितन-इनको ज्ञान कहते हैं; इसके व्यतिरिक्त को कुछ है यह सुब अञ्चान है।

सिंग्यों के मत में चेत्र-चेत्रज्ञ का ज्ञान ही प्रज्ञतिसरूप के विदेक का ज्ञान हैं: और उसे हमी अध्यान में आगे बनलाया है (१२, १२-२२: १८, \ १८ ) । इसी प्रजार खटारहवे अध्याव (१८. २० ) में ज्ञान के स्वरूप का यह े च्यापक लक्ष्मम् यसकाया है— 'ऋविभन्ते विमन्तेषु " ।परम्य मोज्ञास्य से जेब-'जेंद्रज्ञ के जान का अर्थ बाहि भे यही जान लेना नहीं होता कि असक असक 'यात असक प्रकार की हैं। अध्यातनजाय का निद्रान्त यह है. कि उस जान का ! देह के स्वभाव पर जाम्य ब्रह्मिय परिज्ञास होना साहिये: शम्यथा वह ज्ञान थिएगों या कथा है। अताव यह नहीं बतलाया के बादि से असक असक जान किना ही जान हैं: बब्कि जरर पाँच खोकों में जान की इस प्रकार न्यास्या की ंगई है कि जब उक्त क्षोदों में बनलाये हुए बीम गुणु ( नान और दस्म का हट वाना, अहिंसा, भनासक्ति, समबुद्धि, इत्यादि ) मन्प्य के स्वभाव में देख रहने ्लगें तय, उमे ज्ञान कहना चाहिने: ( गीतार, पू. २५० चौर २४= ) । व्खेंचे श्लोक में " विधिक्तस्यान में रहना और जमाब को नापसन्द करना " मी ज्ञान का एक लज्जा कहा है; इसमें कुछ लोगों ने यह दिन्नताने का प्रयत्न किया , है कि गीताको संन्यासमार्ग ही चर्माए है । किन्तु हम पहले ही बतला आये ! है ( देखो गी. 12. 12 को दियागी और गीनार, पू. २≔३ ) कि यह सत ठोक नहीं है और ऐसा क्रणे करना उचिन भी नहीं है। यहाँ इतना ही विचय किया है कि 'ज्ञान' क्या है; कीर वहे ज्ञान वाल-वर्जी में, घर-प्रहत्यी में अयवा लोगों के जमान में अनासक्ति है, एवं इस विषय में कोई बाद भी नहीं है। | अब अगला प्रश्न यह है कि इन ज्ञान के हो जाने पर. इसी अनासक हुदि से | याल-वर्जी में ऋषवा संसार में रह कर आशिमात्र के हिताये जगत के व्यवहार किये जायँ कापदा न किये जाये; श्रीर केवल ज्ञान की व्याल्या से ही इसका ेतिर्गुय करना उचित नहीं है। न्योंकि गीता में ही सगवार ने अनेक स्वली पर कहा है कि झानी परण कर्मों से जिस न होकर उन्हें चासक बादि से लोकसंबह के निमित्त करता रहे और इसकी सिद्धि के लिये जनक के बताय का और ऋपने े व्यवदार का उदाहरता भी दिया है (गी. ३. १२-२५; ४. १४)। समर्थ

ः स्रंयं यत्तत्ववश्यामि यङ्बास्वाऽस्तमस्तुते । अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्त्वज्ञास्वदुच्यते ॥ १२ ॥ सर्वतः पाणिपादं तस्त्वज्ञीऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतः श्रुतिमहोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ सर्वेदः श्रुतिमहोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ सर्वेद्वयगुणाभासं सर्वेद्वियविद्यविद्यक्तितम् । असक्तं सर्वभृत्येव निर्गुणं गुणमोक् च ॥ १४ ॥ बाहेरन्तश्च भूनानामचरं चरमेव च । स्वमन्वात्तद्विक्षयं दूरस्थं चांतिके च तन् ॥ १५ ॥ अविभक्तं च भनेषु विभक्तमिव च स्थितम् । भूनमर्तृ च यङ्क्षयं व्राक्षिण्य प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥ स्योतिषामिष तङ्गोतिस्तमसः परमुच्यते । , बानं क्षेयं द्यानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥ १७ ॥

| श्रीशमदास स्वामी के चरित्र से यह बात प्रगट होती है कि शहर में रहने की ' | जालसा न रहने पर भी जगत के व्यवहार केवल कर्तव्य समक्षकर कैसे किये | जा सकते हैं ( देखो दासवीघ १६. ६. २६ चीर १६. ६. ११ ) । यह ज्ञान का | ज्ञान सु

(१२) (अय तुक्ते) वह यतलाता हूँ (कि) जिने जान लेने से 'अम्हत' अर्थात् सोझ मिलता है। (वह) अनादि (सब से) परे का बहा है। न उसे 'अस्त्' कहते हैं और न 'अस्त्' ही। (१३) उसके, सब और हाय-परे हैं; सब और आँख, सिर और मुँह हैं; सब और कान हैं; और वहीं इस लोक में सब को स्थाप रहा है। (१४) (उसमें) सब इन्डियों के गुणों का आभास है, पर उसके कोई भी इन्डिय नहीं है; वह (सब से) असक अर्थात् अलग हो कर भी सब का पालनं करता है। (१४) (वह) सब भूतों के भीतर और बाहर भी है; अचर हैं और चर भी हैं; सुदम होने के कारण बह अवित्तेय हैं; और त्र होनकु भीसमीं है। (१६) वह (तखतः) 'अविभक्त 'अर्थात् अर्थांत् अर्थांत् अर्थांत् अर्थांत् का पालनं करनेवाला, असनेवाला एवं उत्पन्न करनेवाला भी उसे ही सममना चाहिये। (१७) उसे ही तेज का भी तेज. और अन्यकार से परे का कहते हैं; ज्ञान जो जानने थे।य है वह (ज्ञेय), और ज्ञानगम्य अर्थात् ज्ञान से (ही) विदित्त होनेवाला भी (वहीं) है, सब के हदय में वहीं अधिष्टित है।

्राचिन्त्य और अत्तर परवस्—जिसे कि त्रत्रज्ञ अथवा परसाता भा |कहते हैं—( गी. १३. २२ ) का जो वर्गान ऊपर है, वह, आठव अध्यायवाले अत्तर ब्रह्म के वर्गान के समान (गी. ८ ६-११ ) उपनिपदों के आवार पर किया |गया है। पूरा तेरहवाँ/होक (थे. ३. १६) और अगले खोक का यह अद्धीश कि

# ऽ इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं त्रेयं चोक्तं समासतः । मङ्गक एताव्रेज्ञाय भङ्गावायोपपदाते ॥ १८॥

¦"मव इन्द्रियों के गुणों का भास द्वानवाला, तथापि सब इन्द्रिया से विराहित" श्विताश्वतर उपनिषड् (३. १७) में ज्यों का त्यों है; एवं ''दुर 'होने पर भी समीप'' थे शब्द ईशावान्य (५) और मुराडक (३. १. ७) उपनिषदों में पाये जाते हैं। वेमें ही ' तेज कः नेज " ये शब्द बृहदारग्यक ( ४. ४. १६ ) के हैं, और !"अन्धकार से परे का" ये शब्द केताश्वतर (३. ८) के हैं। इसी मौति यह वर्णन कि " जो न तो सत कहा जाता है और न असन कहा जाता है " ऋग्वेद के '· नासदासीत नो सदासीत " इस बहा-विषयक प्रसिद्ध सक्त को ( ऋ. ३०. ! १२६ ) लच्य कर किया गया है। 'सत् ' और ' ग्रसत् ' शब्दों के अर्थों का ! विचार गोतारहस्य पू. २४३—२४४ में विस्तार सहित किया गया है; और फिर ! गोता ६. १६वं स्ठोक की टिप्पणी में भी किया गया है। गीता ६. १६ में कहा है कि ' सन् ' और 'असत्' में ही हैं। अब यह वर्णन विरुद्ध सा जैंचता है कि सचा बहा न 'सत्' है और न 'ऋसत्'। परन्तु वास्तव में यह विरोध सचा मही है। भ्योंकि 'व्यक ' (ज्ञर) सृष्टि और ' श्रव्यक ' ( अज्ञर ) सृष्टि, ये ! दोनों यद्यपि परमेश्वर के ही स्वरूप हों तयापि सम्बा परमेश्वरतस्त्र इन दोनों से परे अर्थात् पूर्णतया अञ्चेय है। यह सिदान्त गीता में ही पहले ''भूतसूत्र च भूतस्य" ( गी. ६. ५ ) में चौर आगे फिर (१५. १६, १७) पुरुषोत्तम-लद्मगा में स्पष्टतया वतलाया गया है। निर्मुगा बंहा किसे कहते हैं, और जगन में रह कर भी वह जगत् से बाहर केसे हैं अथवा वह ' विमक्त' अर्थात् नानारूपात्मक देख पडने पर भी मूल में अविभक्त अर्थात एक ही कैसे है, इत्यादि प्रश्नों का विचार गोता रहस्य के नयं प्रकरता में (पृ. २०८ से श्राते) कियाजा चुका है। स्रोलहवे श्लोक ! मं 'विभक्तभिव' का अनुवाद यह है—"सानों विभक्त हुआ सा देख पड़ता है"। यह 'इव' शब्द उपनिषदों में, अनेक बीर इसी कार्य में आया है कि जगत , का नानात्व आन्तिकारक है और एकत्व ही सत्य है। उदाहरगार्घ " द्वैतिमव भवति," "य इह नानेव पर्यति" इत्यदि ( वृ. २. ४. १६; ४. १. १६; ४. ३. ៉ុច)। अत्तप्त प्रगट है कि गीता में यह अद्वेत सिद्धान्त ही प्रतिपाय है कि, नाना नाम-रूपात्मक माया श्रम के और उसमें आविमक से रहनेवाला बहा की सहा है। गीता. १८. २० में फिर वतलाया है कि 'अविमक्तं विमक्तेष्व' अयोत नानात्व में एकन्व देखना सारिवक ज्ञान का लजगा है। गीतारहस्य के अध्यात्म प्रकरा॥ में वर्गीन है कि यही साचिक ज्ञान बहा है। देखी गीतार. पू. २१४, २१४: और ˈg. 539—532 1 ]

(१८) इस प्रकार संसेप से यतला दिया कि चेत्र, ज्ञान और ज्ञेय किने कहने हैं। मेरा मक्त इसे जान कर, मेरे स्वरूप को पाता है। श्रि प्रकृति पुरुषं चेव विद्ध्यनाती उमाविष ।
विकारांश्च गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥१९॥
कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।
पुरुषः सुखदुःखानां भोकृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥

प्रध्यातम या वेदान्तराख के आधार से ब्रय तक चीत्र, ज्ञान और जेव का विचार किया गया। इनमें 'ज्ञेय' दी चेसज् अथवा परवहा है स्रोर 'ज्ञान' दूसरे खोक में वतलाया हुन्ना चेत्र-चेत्रज्ञ-ज्ञान है, इस कारण यही संजेष में परमेश्वर के तथ ज्ञान का निरूपण है। १८ वें श्लोक में यह सिद्धान्त वतला ।दिया है कि जब जैन्न-जेन्नज्ञ-विचार ही परमेश्वर का ज्ञान है, तब आगे यह े प्राप ही सिद्ध है कि उसका फल भी मोत्त ही होना चाहिये। बंदान्तगास्त्र का े चेव-चेवज्ञ विचार यहाँ समात हो गया। परन्तु प्रकृति के ही पाछमाँतिक विकार वान क्षेत्र उत्पत्त होता है इसलिये, और सांख्य जिले 'पुरुप' कहते हैं उसे ही ¦ फ्रध्यात्मशास्त्र में 'आत्मा'कहते हैं इसलिये, सांस्य की दृष्टि से *द्वेत्र* क्रेत्रज्ञविचार दी प्रकृति पुरुष का विवेक दोता है। गीताशास्त्र प्रकृति और पुरुष को सांख्य के समान दो स्वतन्त्र तत्त्व नहीं मानता; सातवें अध्याय (७. ४. ५) में कहा है कि थे एक ही परमेश्वर के. कनिष्ट और श्रेष्ट, दो रूप है। परन्तु सांग्बों के देत कि चद्ने गीताशास्त्र के इस अद्वैत को एक वार स्वीकार कर लेने पर, फिर प्रकृति क्रीर पुरुष के प्रस्पर सम्बन्ध का सांख्यों का ज्ञान गीता को जमान्य नहीं है। । श्रार यह भी कह सकते हैं कि चेत्र-केत्रज्ञ के ज्ञान का ही रूपान्तर प्रकृति प्ररूप का विवेक हैं (देखा गीतार, प्र. ७)। इसी लिये ग्रय तक डपनिपदों के आधार . से जो चेत्र-तेत्रज्ञ का ज्ञान वतलाया गया, उसे ही अव सांख्यों की परिमापा में, किन्तु सांख्यों के द्वेत को अस्वीकार करके, प्रकृति पुरुष विवेक के रूप से वतलाते हैं—]

(१६) प्रकृति चाँर पुरुष. दोनों को ही अनादि समक्त । विकार चौर गुगां को प्रकृति से ही उपना हुआ जान ।

[ सांख्यगान के मत में प्रकृति चौर पुरुष, दोनों ग केवन चनादि हैं प्रसुत स्वतन्त्र चौर स्वयंभू भी हैं। वेदान्सी सममते हैं कि प्रकृति परमेश्वर से ही विराज हुई है, अतागुव वह न स्वयम्भू है और न स्वतन्त्र है (गी. १. ५, ६)। परन्तु यह नहीं वतलाया ना सकता कि परमेश्वर से प्रकृति कव उत्पन्न हुई, और पुरुष (जीव) परमेश्वर का ही प्रांग है (गी. १५. ७); इस कारगा वेदान्तियों की हतना मान्य हैं कि दोनों अनादि हैं। इस विषय का अधिक विवेचन गीतारहस्य के ७ वें प्रकर्गा में और विशेषतः ए. १६१—१६७ में, गुवं १० वें प्रकरगा के ए. २६२—२६५ में किया गया है।]

(२०) कार्य अर्थान् देह के और कारण अर्थान इतिहर्यों के कर्तृत्व के लिये प्रकृति

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंके प्रकृतिजानगुणान् । कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ -%उपद्रष्टाऽसुमंता च मर्ता भोक्ता महेश्वरः । परमात्मिति चाण्युक्तो देहेऽस्मिन्युक्षः परः ॥ २२ ॥ यः पवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह । सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥

कारगा कही जाती है; और (कर्ता न होने पर भी ) सुख-दुःग्लॉ को भोगने के रिवे पुरुष (चेत्रज्ञ) कारगा कहा जाता है।

[ इस श्लोक में 'कार्यकारगा 'के स्थान में 'कार्यकारगा ' भी एाठ है, ) कोर तब उसका यह कर्य होता है:—सांख्यों के महत् आदि तेईस तस एक से | दूसरा. दूसरे से तीसरा इस कार्य कारगा कम से उपन कर सारी व्यक्त सृष्टि श्रकृति | से वनती है। यह कार्य भी बेजा नहीं है; परन्तु चोत्र-चेत्रज्ञ के विचार में चेत्र | की उत्पत्ति चतलाना प्रसंगानुसार नहीं है प्रकृति से जगत के उत्पन्न होने का | वर्गान तो पहले ही सातवें और नवें अध्याय में हो चुका है। अतएव कार्य- | कारगा ' पाठ ही यहाँ अधिक प्रशस्त देख पड़ता है। शाह्रस्भाष्य में यही | 'कार्यकारगा ' पाठ ही। ]

(२१) क्योंकि पुरुप प्रकृति में ऋधिष्टित हो कर प्रकृति के गुर्गों का उपमोग करता है; श्रार (प्रकृति के) गुर्गों का यह संयोग पुरुप को मनी-बुरी योनियों में जन्म

सेन के लिये कारण होता है।

| [प्रकृति और पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध का और मेद का यह वर्गान | | सांख्यशास्त्र का है (देखो गीतार. ए. १४४—१६२) । सय यह कह कर कि | | वेदान्ती लोग पुरुष को परमात्मा कहते हैं, सांख्य और वेदान्त का भेल कर दिया | | गर्मा है. और ऐसा करने से प्रकृति पुरुष विचार एवं त्तेत्र-चेत्रज्ञ विचार की पूरी | | एकवास्थ्रता हो जाती है ।

(२२) (प्रकृति के गुणों के) रपद्रष्टा ऋषांत् समीप बैठ कर देखनेवाले. चारु-मोदन करनेवाले, भक्तां क्रयांन् (प्रकृति के गुणों को) बढ़ानेवाले. कीर उप-भोग करनेवाले को ही इस देह में परपुरुष, महेश्वर और परमात्मा कहने हैं। (२३) इस प्रकार पुरुष (निर्गुण) और प्रकृति को ही जो गुणों समेत जानता है, वह कैसा ही बर्ताव क्यों न किया करे उसका पुनर्जन्म नहीं होता।

ि २२ वें फ्रोंक में जब यह निश्चय हो चुका कि पुरुप ही देह में एरमात्मा है, तय सांज्यशास्त्र के अनुसार पुरुप का जो उदासीनत्व और अकर्नृत्व है वही | आतमा का अकर्तृत्व हो जाता है और इस प्रकार सांख्यों की उपपत्ति से वेदान्त | की पुक्रवाक्यता हो जाती हैं। कुछ वेदान्तवाले अन्यकारों की समस्त है, कि | सांख्य-वाड़ी वेदान्त के शृतु हैं, अतः बहुतेरे वेदान्ती सांख्य-उपपत्ति को सर्वया श्वानेनात्मिन पदयन्ति केचिद्यत्मानमात्मना ।
अन्ये खाँख्येन योगेन कर्मयांगे<sup>न</sup> चापरे ॥ २४ ॥
अन्ये त्वेचमजानन्तः श्वत्यान्यभ्य उपासते ।
तेऽपि चातितरन्त्येच मृत्युं श्वतिपरायणाः ॥ २५ ॥
श्वे यावत्संजायते किचित्सत्त्वं स्थावरजगमम् ।
क्षेत्रक्षेत्रक्षसंयोगात्तद्विद्व मरतर्पम ॥ २६ ॥
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

| स्याज्य मानते हैं। किन्तु गीता ने ऐसा नहीं किया; एक ही विपयं, त्रेस-त्रेमतः-| विचार का एक वार वेदानत की दृष्टि से, भीर दूसरी बार ( वेदानत के अद्वेत मत | का विना छोड़े ही) सांस्य-दृष्टि से, प्रतिपादन किया है। इससे गीताशाख़ की | समबुद्धि प्रगट हो जाती है। यह भी कह मकते हैं कि स्पनिपदों के और गीता | के विवेचन में यह एक महत्त्व का भेद हैं (देग्नो गी. र. परिश्रिष्टु पृ. ५२०)। इससे | प्रगट होता है कि अद्यपि मांग्यों का द्वेत-चाद गीता को मान्य नहीं है; तथापि | उनके प्रतिपादन में जो छुठ युक्ति सङ्गत जान पड़ता है यह गीता को अमान्य नहीं , | है। दूसरे ही श्लोक में कह दिया है कि ज्ञेय-क्रेयज्ञ का ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान | है। अय प्रसङ्ग के अनुसार संचेप से पिगड का ज्ञान और देह के परमेश्वर का

(२४) कुछ लोग स्वयं अपने त्राप में ही ध्यान से आत्मा को देखते हैं; केंद्रं सांध्ययोग से देखते हैं झाँर कोई कर्मयोग से। (२५) परन्तु इस प्रकार जिन्हें (अपने आप ही) ज्ञान नहीं होता वे दूसरें से सुन कर (श्रद्धा से परमेक्षर का) भजन करते हैं। सुनी हुई बात को प्रमागा मान कर वर्तनेवाले ये पुरुप भी मृत्यु को पार कर जाते हैं।

िपर जारा वृं । सिल्या क्रिया है और उसमें मी वेदानत से कापिल सांख्य का मेल किया है हैं। सी क्रिया क्रिया है सिल्या के अनुसार क्रिया है से परमेश्वरापेश | पूर्वक कर्म करना, और ज्ञान न हो तो भी अद्धा से आहों के वचनों पर विश्वास | एवंक कर परमेश्वर की सिल्क करना (गी. ४.३६), ये ज्ञातमज्ञान के भिन्न मिन्न | स्था कर परमेश्वर की सिल्क करना (गी. ४.३६), ये ज्ञातमज्ञान के भिन्न मिन्न | सार्ग वतलाये गये हैं। कोई किसी मी मार्ग से जावे, अन्त में उसे भगवान का | ज्ञान हो कर मोज्ञ मिल ही जाता है। तथापि पहले जो यह सिद्धान्त किया | ज्ञान हो कि लोकसंग्रह की दृष्टि से कर्मयोग अप्र है, वह हुसने खारेड़न नहीं | मोता। हुस प्रकार साधन बतला कर सामान्य गीनि से समग्र विषय का अगले | खोक में उपसंहार किया है और उसमें मी वेदान्त से कापिल सांख्य का मेल | मिला विया है।

(२६) हे भरतश्रेष्ठ ! स्मरता रख़ कि स्थावर या जङ्गम किसी भी वस्तु का निर्माण चित्र कार चेत्रज्ञ के संयोग से होता है। (२०) सब भूनों में एक सा रहने विनश्यस्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७ ॥ समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्रदम । न हिनस्त्यातमातमानं ततो याति परां गतिम् ॥ २८ ॥ 

\$ अञ्चल्येच च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।
यः पश्यति तथात्मानमकत्तारं स पश्यति ॥ २९ ॥ 
यदा भृतपृथगमावमेकस्थमनुपर्यात ।
तत एव च विस्तारं ब्रह्मसंपद्यते तदा ॥ ३० ॥ 

\$ अनावित्वान्तिर्गुणत्वात्परमातमायमन्ययः ।
शारित्यांऽपि काँतेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥ 
यया सर्वगनं स्तिष्टम्यादाकारं नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
सर्वजावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
यथा प्रकाश्यन्येकः कृत्स्नं लोक्सिमं रविः ।

वाला, खोर सब भूतों का नाग़ हो जाने पर भी जितका नाग़ नहीं होता, ऐसे पर-मेश्वर को जिसने देख़ लिया, कहना होगा कि दसी ने ( सखे तस्व को ) पहचना । (२८) ईखर को मर्वत्र एक मा ध्यात समम्म कर ( जो पुरुष ) अपने आप ही दान नहीं करता. अर्थान् अपने आप अच्छे मार्ग मे लग जाता है, वह इस कारगा से कत्तम गित पाता है।

[ २०वें श्लोक में परमेश्वर का जो लज्ञागा वतलाया है, वह पिछे गी. म. | २०वें श्लोक में आ चुका है और उसका गुजासा गीतारहस्य के नवें प्रकरण में | किया गया है ( देशो गीतार ए. २३म और २५४ )। ऐसे हो २५वें श्लोक में फिर | वही वात कही है जो पीछे ( गी. ६. ४—७ ) कही जा चुकी हैं, 16 सात्मा | अपना वन्यु है और वही घपना ग्रम्नु है। इस प्रकार २६, २७ और २५वें श्लोकों | में, सब प्रागियों के विषय में साम्य दुदिरूप भाव का वर्णन कर चुक्रने पर बतलाते | हैं कि इसके जान लेने से क्या होता है—]

(२६) त्रिसने यह जान लिया कि (सय) कर्म सब प्रकार से केवल प्रकृति से ही किये जाते हैं, और आत्मा सकर्ता है अर्थात कुछ मी नहीं करता, कहना चाहिय कि उसने (सच्चे तत्त्व को) पहचान लिया । (२०) जब सब भूतों का प्रयक्त्व आर्थात् नानात्व एकता से ( दीखने लगे), और इस ( एकना ) से ही (सब ) विस्तार दीखने लगे, तब ब्रह्म प्राप्त होता है।

| [अव वतलांन हैं कि आत्मा निर्मुत्य, अलिस और मिक्रेय कैसे है—]
(३१) हैं कीन्तेय! अनादि और निर्मुत्य होने के कारगा यह अव्यक्त परमात्मा
शरीर में रह कर भी कुछ करता घरता नहीं हैं, और उसे (किसी भी कमें का ) लेप
अर्थान् वन्धन नहीं लगता।(३२) जैसे आकाश चारों सोर मरा हुआ है, परन्तु
सन्म होने के कारगा उसे (किसी का भी ) लेप नहीं लगता, वैसे ही देह में

क्षेत्रं क्षेत्री तथा एत्स्रं प्रकाशयति सारत ॥३३॥
े ११ केत्रक्षेत्रक्षयोरेवमन्तरं झानचक्षुण ।
सूनप्रतिमोक्षं च ये चितुर्यान्ति ते परम् ॥ ३४॥
इति श्रीनद्रगवहीतासु उपनिषत्तु ब्रह्मविद्यायां योगशाबे श्रीहमाहिनसंवादे क्षेत्रकेत्रहदिसागयोगो नाम नागेदंशोऽष्यायः ॥.१३.॥

नवंत्र रहने पर भी सात्मा की (किसी का भी) नेप नहीं लगता । (३३) है मागत! जैसे एक खूर्य सारे जगन को प्रकाशित करता है, वैसे ही जेत्र सब जेत्र को सूर्याद इसीर को प्रकाशित करता है।

ं (३५) इस प्रकार ज्ञान-चन्नु से अयोग ज्ञानरूप नेत्र से ज्ञेत्र कीर चेत्रज्ञ के "मेद को, पूर्व सद मूर्ती को ( सूस ) मर्ज़ात के मोच को, जो जानते हैं वे एत्रहा को पाते हैं।

िवह पुरे प्रकरता का उपसंचार है । ' सूतप्रकृतिनोत्त ' शब्द का सर्व इसने सांच्यतान्त्र के सिद्धान्तातुसार किया है। सांच्यों का दिद्धान्त है कि मोज े हा भिलना या न मिलना कात्मा की कवस्था नहीं है. फ्योंकि वह तो सहैव किकती और जसक है; परन्तु प्रकृति के गुड़ों के सक्ष से वह जपने में कर्तृत का . : दारोप किया करता है, इसलिये जब उमका यह श्रज्ञान नष्ट हो। जाता है तर रिस्के साथ लगी हुई प्रकृति हुट जाती है. ग्रयांन् रही का मौक् हो जाता है | सीर इसके पक्षाद उसका पुरुष के काने नाचना वन्द्र हो। जाता है। कातगृष | सांत्य सत-वाले प्रतिपाइन किया करते हैं कि तात्विक दृष्टि से वन्ध और मोज-होना बदस्याएँ प्रकृति की ही हैं ( देखो सांख्यन्यारेका ६२ और गातारहस्य १. १६७-१६४)। इनें जान पड्ता है कि सांख्य के ज्यर लिखे हुए सिद्धान्त के इनुसार ही इस स्होक में ' प्रकृति का नोक्ष ' ये शब्द चार्ने हैं । परन्तु कुछ 'लोग इन शब्दों का यह चर्च भी लगाते हैं कि " सूतेभ्यः प्रहतेश्र मोतः" - पञ्चमहाभूत चौर प्रकृति से ऋषीत् मायात्मक वसी से स्रातना का मोस होता ' है। यह जेत्र-तेत्रज्ञ-विवेक ज्ञान-चज्ञ से विदित होनेवाला है ( गी. १३. २४ ); ं नवें अध्याय की रातविद्या प्रत्यन अर्थात् चसंचत्तु से जात होनेवाली है (गी. (२.२)(छोर विश्वरूपन्दर्शन परम भगवहक्त को मी केवल दिव्यन्तता से ही ; होनेवाला है ( गी. ११.= )। नवें, न्यारहवें खोर तेरहवें सध्याय के हान विज्ञान , निरूपता का उक्त भेद ध्यान देने योग्य है। ]

इस.प्रकार श्रीसगतान् के गावे हुए दर्यात् कहे हुए उपनिषट् में महाविधाः मन्तित्योग-सर्यात् रुपयोग-शास्त्रविपयक. शीकृष्ण स्वात सर्वन केसंबाद में प्रकृति हु ए दिवेद सर्यान् होत-देवहः विभाग योग नामक तेरहवें। प्रध्याय समास हुआ।

# चतुर्दशोऽध्यायः ।

र्श्राभगवानुस्वाचं ।

परं भृषः प्रवध्यामि ह्यानातां क्षानमुत्तममः । यद्यात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितां गनाः । इतं तानमुपाश्चित्य मम साधर्म्यमागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रस्यं न स्यर्थन्ति च ॥ २ ॥ २६ ममयोनिर्महरुह्म नस्मिन् गर्मे द्रधास्यहम् ।

### चाँद्रद्वाँ अध्याय ।

िनरहमें प्रस्थाय में होश-होश्रद्ध का विचार एक यह बेहान्त की दिष्टे से श्रीर हमर्रा यह मांग्य की हृष्टि से यतलाया है; एवं उसी में प्रतिपादन किया है कि सब कर्मृत्य प्रकृति का ही है, पुरुष प्रायांग है। इस क्यांकर क्यांकर है। परन्तु हुस वान का विवेचन प्रयास में यतलाते हैं कि एक ही प्रकृति से विविध छृष्टि. विशेषतः मजीय मृष्टि केसे उत्पत्र होती है। केवस मानवी सृष्टि का ही विचार करें तो यह विषय होश्नरमध्यायों अर्थात श्रीर का होता है, और उसका समावेश होश्नर हो किताय है, तय प्रकृति के गुगा-भेद का यह विवेचन हर करा समावेश होश्नर ही किताय है, तय प्रकृति के गुगा-भेद का यह विवेचन हर करा होतार को सो भाग हो सकता है। परन्तु जय स्थावर सृष्टि भी विगुगात्मक प्रकृति का भी भाग हो सकता है। परन्तु जय स्थावर सृष्टि भी विगुगात्मक प्रकृति का भी भाग हो सकता है। परन्तु का यह विवेचन हर करा तैयार का भी भाग हो सकता है। परन्तु वह संकृत्रित ' होश्र होश्नर विचार 'नाम को छोड़ कर मातवें प्रध्याव में जिस ज्ञान-विज्ञान के यतलाने का प्रारम्भ किया पा, दिस् को स्पष्ट गीति से फिर भी यतलाने का घारम्भ भगवान् है हस प्रध्याय में किया है। विस्तार का यह वर्गन अनुगीता और सनुत्यति के यारहेंव कच्याय में की है। ]

श्रीभगवान् ने कहा—(१) सार फिर सब झानों से उत्तम झान वतलाता हूँ, कि जियको जान कर सब सुनि लोग इस लोक से परम सिद्धि पा गये है। (२) इस झान का थाश्रय करके मुफ्तेस एकरूपता पायं हुए लोग. सृष्टि के उत्पत्तिकाल में भी नहीं जन्मते श्रीर प्रलयकाल में भी न्या नहीं पाते ( ग्रायांत् जन्मररण से एकदम ह्रदकारा पा जाते हैं)।

ि इंड हुई प्रस्तावना । अब पहले बतलाते हैं कि प्रकृति मेरा ही स्वरूप | है, फिर सांख्यों के द्वैत को अलग कर, वेदान्तग्राख के अनुकृत यह निरूपण | करने हैं, कि प्रकृति के सत्त्व, रज प्रीर तम इन तीन गुगों से सृष्टिकेनाना प्रकार | के व्यक्त पदार्थ किय प्रकार निरित्त होते हैं—]

(३) है भारत ! मध्द्यदा शयान प्रकृति मेरी शी योनि है, में उसमें गर्म

सम्भवः सर्व भूनामां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥
सर्वयोगिषु कात्य मूर्नयः सम्भवन्ति याः ।
तासां ब्रह्म महयोगिरहं वीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥
ऽऽ सस्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ।
निवधान्ति महावाहो देहे देहिनमत्ययम् ॥ ५ ॥
तज्ञ सस्वं निर्मल्दवात्मकाशकमनामयम् ।
सुखसंगन वधाति श्वानसंगन चानघ ॥ ६ ॥
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्धवम् ।
तिश्वद्याति काँनेय कर्मसंगन देहिनम् ॥ ७ ॥
तमस्वशाति काँनेय कर्मसंगन देहिनम् ॥ ७ ॥
तमस्वशानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।
प्रमादालस्यनिद्रामिस्तिश्वद्याति भारत ॥ ८ ॥
सस्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्माणि भारत ।
शानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥ ९ ॥

रखता हूँ; फिर उससे समस भूत उत्पन्न होने लगते हैं। (४) है कॉन्तेय! (पग्रु-पन्ती आदि ) सब योनियों में जो भूतियाँ जन्मती हैं, उनकी योनि महत् ग्रह्म है और मैं वीजदाता पिता हूँ।

(५) हे महावाहु! प्रकृति से उत्पंत हुए सन्त, रज और तम गुगा देह में रहनेवाले अन्यय अर्थात् निर्विकार आन्मा को देह में बाँध लेते हैं। (६) हे निष्णप अर्जुन! इन गुगा में निर्मलता के कारण प्रकाग डालनेवाला और निर्मेष सन्वगुग कुल और ज्ञान के साथ (प्रागा को) वाँधता है। (७) रजोगुग का स्वभाव रागात्मक है, इससे नृप्गा और आसक्ति की उत्पत्ति होती है। हे कीन्तेय! वह प्रागा को कर्म करने के (प्रवृत्तिरूप) सङ्ग से बाँध डालता है। है। किन्तु तमोगुण अज्ञान से उपजता है, यह सब प्रागियों को मोह में डालता है। है मारत! यह प्रमाद, आलस्य और निदासे (प्रागा कों) बाँध लेता है। (६) सन्वगुग छुल में, और रजोगुग वर्म में, आतिह ज्ञत्यक करता है। परन्तु है भारत! तमोगुग ज्ञान को डेंक कर प्रमाद अर्थान कर्तव्य करता है। स्वान्त्य के विस्मरण में आसित ज्ञत्यक करता है।

सिच्च, रज खौर तम तीमां गुणों के ये प्रयक् लच्चण वतलाये गये हैं। किन्तु
ये गुगा प्रयक्-प्रयक् कभी भी नहीं रहते, तीनो सदैव एकत्र रहा करते हैं। वदाइरियार्य, कोई भी भला काम करना यद्यपि सन्त का लच्चण है, तथापि भले
काम को करने की प्रश्वित होना रज का घर्म है, इस कारण सान्तिक स्वभाव
में भी योड़ से रज का मिश्रण सदैव रहता ही है। इसी से अनुगीता में इन
गुणों का इस प्रकार मिश्रनात्मक वर्णान है कि तम का जोड़ा सन्त है, भीर

११ रजस्तमश्चामिभूय सत्त्वं भवित भारत ।
रजः सत्त्वं तमश्चेव नमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मित्मकारा उपजायते ।
श्वानं यदा तदा विद्याद्विद्युद्धं सत्त्वंमित्मुत ॥ ११ ॥
स्टांभः भवृत्तिराग्म्मः कर्मणामश्मः स्पृहा ।
रजस्येतानि जायन्तं विवृद्धे भरतर्पम ॥ १२ ॥
अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादां मोह पव च ।
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे क्रुक्तन्दन ॥ १३ ॥
१६ यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रस्यं यानि देहमृत् ।
तदोत्तमविदां लोकानमलान्त्रनिष्यते ॥ १४ ॥
रजसि प्रस्यं गांवा कर्मसंगिषु जायते ॥ १५ ॥
कर्मणः सुकृतस्याहुः सान्त्विकं निर्मलं फलम् ॥
रजसस्तु फलं दुःस्रमजानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥

¦ तत्व का जोड़ा रज है (सभा. ऋथ. २६); और कहा है कि इनके ऋंभ्योन्य ऋयीत् {पारस्परिक प्राप्तय से ऋयवा भागड़े से मृष्टिके सब पदार्य बनते हैं देखो सां.का.१२ } श्रीर गीनार.प्ट. १५७ और १५०। सब पहले इसी तत्त्व को बतला कर फिर सात्त्विक {राजय और सामस ६वभाव के लक्षण बसकाने हैं—]

(३०) रज कार तम को उथा कर मध्य (अधिक) होता है (तय उसे साल्विक कहना चाहिये); एवं इसी प्रकार सच्च और तम को द्रश कर रज, नथा सख्व आरे रज को ह्रश कर तम (अधिक हुआ करता है)। (१३) जब इस देह के सब द्वारों में (इन्द्रियों में) प्रकाश अर्थान निर्मल ज्ञान उत्पन्न होता है, समक्षना चाहिये कि सख्यगुग बढ़ा हुआ है। (१२) हे भरत शेष्ट ! रजोगुण बढ़ने से लोभ, कर्म की और प्रमृत्ति और उनका आरम्भ, अनृति एवं इच्छा उत्पन्न होता है। (१३) और है कुरुन्द्रन ! तमीगुग की शृति होने पर अर्थान, कुछ भी न करने की इच्छा, प्रमाद अर्थान कर्तव्य की विस्मृति और मोई भी उत्पन्न होता है।

' यह चनला दिया 'के मनुष्य की जी वितावस्था में त्रिगुणों, के कारण उसके |स्वभाव में कौन कौन से फर्क पड़ने हैं । अब बतलाते हैं कि इन तीन प्रकार के |मनुष्यां को कौन सी गति मिलती हैं—]

(१४) सत्वगुण के उत्कर्षकाल में यदि प्राणी मर जावे तो उत्तम तत्व जानने वालों के, अर्थान देवता भादि के, निर्मल (स्वर्ग प्रसृति) लोक उसकी प्राप्त होते हैं। (१५) रजोगुण की प्रवस्ता में मरे तो जो कर्मी में ज्ञासक्त हों, उनमें (जनों में) जन्म लेता हैं; आर तमोगुण में मरे तो (पशु-पत्तो आदि) मुद्ध योनियों में उत्तम होता है। (१६) कहा है कि, पुण्य कर्म का फल निर्मल और साल्विक होता है।

सस्वारसञ्जायते ज्ञानं रजनां होभ एव च।
प्रमाद्मोही तमसां भवतोऽज्ञानमंत्र च॥ १७॥
' उध्वं गच्छिन्ति सस्वस्था मध्ये तिष्टन्ति राजसाः।
जयन्यगुणवृत्तिस्था अथा गच्छिन्ति तामसाः॥ १०॥
§६ नान्यं गुणेभ्यः कर्त्तारं यदा द्रष्टानुषदयति।
गुणेभ्यश्च परं वेश्ति मङ्गावं सोऽधिगच्छिति ॥१९॥
गुणोनेनानतीस्य त्रीन्वेहो देहसमुद्भवान्।

परन्तु राजस कमें का फल दुःव, और तामस कमें का फल खज़ान होता है। (१७) साथ से ज़ान, और रजीगुण से केवल लोभ उत्पक्ष होता है। समीगुण से न केवल अभाद और मोह ही उपजता है, प्रत्युत खज़ान की भी उत्पक्ति होती है। (१०) साविक पुरुष उत्पर के, खर्यात स्वां खादि, लोडों को जाते हैं। राजस मध्यम लीक में खर्यात् सनुष्यलोक में रहते हैं और कानिष्ठगुण चृति के तामय अधोगति पाते हैं।

सिंग्यकारिका में भी यह वर्णन है कि धार्मिक और पुरायक्रमीकर्ता होने के कारण मस्वस्य मनुष्य-स्वर्ग पाता है और अध्यमचिरण करके तामस पुरुष खघोगति शता ई (सां. का. ४४)। इसी प्रकार यह १८ वाँ श्लोक अनुगीता के बिगुणु-वर्णन में भी :यों का त्यों आया है (देखों ममा. अश्व. ३६ १०; और मन. १२. ४०)। सार्त्विक कर्मी से स्वर्ग की प्राप्ति हो भले जावे, पर स्वर्गसुख ई ¦ तो ख़नित्य ही; इस कारगा परम पुरुषायं की सिद्धि इससे नहीं होती हैं । सांख्यों (का सिद्धान्त है कि इस परम पुरुषायें या नोच की प्राप्ति के लिये उनम सान्तिक | स्थिति तो रहे ही; इसके सिवा यह ज्ञान होना भी आवश्यक है कि प्रकृति | घलग है और में (पुरुष ) जुदा हैं। सांख्य इसी को त्रिगुगातित-अवस्या करने हैं। यद्यपि यह स्थिति सस्य, रज श्रीर तम तीनों गुला व मी पर की है ती मी यह सास्त्रिक अयस्या की ही पराकाष्टा है; इस कारण इसका समावेश सामा-न्यतः सात्विक वर्ग में ही किया जाता है. इसके लिये एक मया चौथा वर्ग बनाने की त्रावरयकता नहीं है ( देखों गीतार. प्र. १६७-१६= ) । परन्तु गीता की ्रयह प्रकृति पुरुषवाला सांख्यों का देत मान्य नहीं है इसलिय सांख्यों के उक्त दिसद्भान्त का गीता में इस प्रकार रूपान्तर हो जाता है, कि प्रकृति और पुरुष मे परे जो एक श्रातमस्वरूपी परमेश्वर या परमहा है, उस निर्गुण ब्रह्म को जो पस्चान लेता ई उसे त्रिगुगातीत कहना चाहिये । यही सर्य ब्रगले खेकों न विशित है--}

(१६) द्रष्टा प्रयोत उदालीनता से देन्द्रनेवाला पुरुष, जब जाने लेता है कि (प्रकृति के ) गुगों के प्रतिरिक्त दूसरा कोई कर्ता नहीं है, ग्रार जब ( तीनों ) गुगों से परे ( तत्त्व को ) पहचान जाता है; तव वह मेरे स्वरूप में मिल जाता है। जन्ममृत्युजरादुः केंबिंमुक्तोऽमृनमञ्जूते ॥ २०॥ ं अर्जुन उवाच।

\$\$कैंटिगैस्त्रीन्गुणानेतानतिनो भवति प्रभो ।
किमान्त्रारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तने ॥ २१ ॥

### श्रीभगव नुवाच ।

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ २२ ॥
उदासीनवदासीना गुणैयां न विचारयते ।
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवितष्टिनि नेगते ॥ २३ ॥
समदुःखसुखः स्वस्थः समस्रोष्टादमकाञ्चनः ।
तुस्यप्रियाप्रिया धीरस्तुस्यनिन्दात्मसंस्तुनिः ॥ २४ ॥
मानापमानयोस्तुन्यस्तुस्यो मित्रारिपक्षयोः ।

(२०) देइधारी मनुष्य देह की उत्पत्ति के कारण (स्वरूप) उन नीनों गुणों को अनिक्रमण करके जनम. सृत्यु छीर बुद्धपं के दुःखों में विमुक्त दोना हुन्ना अमृत का अर्थान् मोज का अनुभव करना है।

िवेदान्त में जिये मावा कहते हैं. इक्षी को सांस्यमन-वाले त्रिगुणायक | प्रकृति कहते हैं; इक्षित्रे शिगुणातीत होना ही मावा से छूट कर परश्रस को | पहचान लेना है (गी. २. ४४): और इसी को शासी अवस्या कहते हैं (गी. । २. ४२)। अध्यात्मग्रात्र में यतलाये हुए त्रिगुणातीत के हम लक्ष्मण को | मुन कर उसका और अधिक बुनान्त जानने की अर्जुन को इच्छा हुई: और हितीय अध्याय (२.४४) में जैसा उपने रियतप्रज्ञ के सम्बन्य में प्रश्न किया या, | वैसा ही यहाँ भी वह पृद्धता है--]

अर्जुन ने कद्दा—(२१) है प्रभो ! किन लक्तगां में (जाना जाय कि वह ) इन तीन गुगां के पार चला जाता है ? ( मुक्ते यतलाइये कि ) वह ( त्रिगुगातीत का ) आचार फ्या है, और वह इन तीन गुगां के पर कैंप जाता है ? श्रीभगवान ने कद्दा—(२२) हे पागुडव ! प्रकाग, प्रवृत्ति और मोद ( प्रयोग कम से सच्च, रज श्रीर नम, इन गुगां के कार्य अथवा फल ) होने से जी उनका हेण नहीं करता, श्रीर प्राप्त न हों तो उनका आकांचा नहीं रगताः (२२) जो ( कम्फेल के सम्बन्ध में ) उदार्थीन या रहता हैं; (सच्च, रज और नम ) गुगा जिसे चल-विचल नहीं कर सकने; जो इतना ही मान कर स्थिर रहता है कि गुगां ( अपना अपना ) काम करते हैं; जो दिगता नहीं है अर्थात् विकार नहीं पाता है; (२५) जिपे सुल-दुःख एक से ही हैं; जो स्व-स्य है सर्थान् अपने में ही स्थिर हैं; मिर्टा, पन्यर और सीना जिसे समान हैं: प्रिय-अर्थिय, निन्दा और अपनी स्तित जिसे समसमान हैं; जो

सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीनः स उच्यते ॥ २५ ॥ §§ मां च यांऽव्यभिचारेण मक्तियोगेन सेवते । स गुणान्समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ ब्रह्मणां हि प्रतिष्ठाहममृतस्यास्ययस्य च ।

सदा धेर्य से युक्त हैं; (२५) , जिसे सान-श्रपमान या मित्र और शृतु-दल तुल्य हैं श्रयोत एक से हैं; और ( इस समक से कि प्रकृति सब कुछ करती हैं ) जिसके सब (काम्य) उद्योग हुट गये हैं;—उन पुरुष को गुगातीत कहने हैं।

[ यह इन दो प्रभां का उत्तर हुआ। कि त्रिगुगातीत पुरुष के लक्षा। क्या हैं, और प्राचार केंसा होता है। ये लक्ष्मा, और दृखरे ग्रध्याय में बनलाये हुए हियतप्रज्ञ के लजगा ( २२. ४४-- ७२ ), एवं वारहवें अध्याय ( १२. १६-२०) ेमें बतलाये हुए भक्तिमान पुरुष के लज्जा यब एक में ही हैं । ऋषिक क्या कर्षे ' सर्वारम्भपरित्यागी, ' तुत्र्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ' और ' उदासीनः ' श्रमृति कुछ विशेषण भी दोनों या तीनों स्थानों में एक ही हैं । इससे प्रगट होता है, कि पिछले अध्याय में बतलायं हुए ( १३. २४, २५ ) चार मार्गों में से कियी भी मार्ग के स्वीकार कर लेने पर विद्वियात पुरुषका ग्राचार, ग्रार उसके लज्जा सब मार्गों में एक ही से रहते हैं। तथापि तीसर. चौथे और पाँचवें अध्यायों में जब यह रह थार घटल सिदान्त किया है कि निष्काम कर्म किसी से भी नहीं हुट 'सकते; तव स्मरग्र रखना चाहिये कि ये दियतप्रज्ञः भगवद्गकः या त्रिगुग्रातात . सभी कर्मयोग-मार्ग के हैं। ' यर्वारम्भपरिचार्गा ' का ऋर्य १२ वें ऋष्याय के ! १९ वें श्लोक की टिप्पार्गी में वतला आये हैं। सिद्धावस्था में पहुँचे हुए पुरुषों के । इन वर्गानीं को स्वतन्त्र साम कर संन्यायमागे के टीकाकार अपने ही सम्प्रदाय को नीता में प्रतिपाद्य वनजाने हैं। परन्तु यह अर्थ पूर्वापर सन्दर्भ के विरुद्ध है, . श्राताच ठीक नहीं है। गीनारहस्य के ११ वें और १२ वे प्रकरण में ( ए. ३२१-३२५ और ३७३ ) इस यात का इसने विस्तारपूर्वक प्रतिपादन कर दिया है। अर्जुन के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो चुके। अब यह बतलाते हैं, कि ये पुरूप इन तीन | गुगुं। से परे कैसे जाते हैं—]

(रही) और जो ( सुम्मे ही सब कर्म अपेगा करने के ) अन्यभिचार, अर्थात् एक निष्ठ, भक्तियोग से मेरी सेवा करता है. वह इन तीन गुगों को पार करके ब्रह्मभूत अवस्था पा लेने में समर्थ हो जाना है।

} [सम्भव है, इस श्लोक से यह शङ्का हो, कि जब त्रिगुणातीन ऋवस्या ¦सांख्यमार्ग की है. तब बही ऋवस्या कर्मप्रयान मक्तियोग मे केने प्राप्त हो जाती |हैं। इसी से भगवान् कहाँ। हैं, ]

(२७) क्योंकि, अमृत और अन्यय त्रहा का, ग्राधत धर्म का एतं एकान्तिक अर्थाद परमावधि के अत्यन्त सुख का स्नान्तिम रयाद में ही हूँ ।

# शाद्यतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिष्णम् त्रग्नविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृणार्जुन-मंत्रोदे गुणत्रयावभागयोगो नाग चतुर्दशोऽभ्यायः ॥ १४ ॥

[इन श्रोफ का भावार्य यह है, कि मांग्यों के हैत को छोड़ देने पर सर्वत्र । एक ही परमंत्रर रह जाता है, इस कारण उपी की भक्ति से हितुसान्यक सवस्था , भी प्राप्त होती हैं। जोर, एक ही ध्रेयर मान लेने में साधनों के सम्बन्ध में गीता । का कोई भी न्याप्रद नहीं हैं (देगों गी. ध्र. २४ जीर २४)। गीता में सकि । मार्ग को छुल्म प्रमाय सब लोगों के लिये प्राप्त कहा सही हैं; पर यह कहीं मी नहीं कहा है कि बन्यान्य मार्ग त्यान्य हैं। गीता में केवल भक्ति. कंवल | जान प्रण्या केवल योग ही प्रतिपाय हैं मार्ग को प्रमान प्राप्त के प्राप्त मार्ग को प्रमान के प्राप्त के प्रमान मार्ग को से मार्ग कोई भी हों: गीता में मुख्य प्रश्न वहीं है कि परमेश्वर का | जान ही जुक्त पर संसार के कमें लोकपंत्र हाथ किये जावें या छोड़ दिये जावें । जीता का सांवा प्रतिपाद किय रामेश्वर का | जान ही जुकते पर संसार के कमें लोकपंत्र हाथ किये हैं कि कर्नवार । उन्हें।

### पंद्रहवाँ अध्याय ।

ि चंद्र-चंद्रज्ञ के विचार के सिलाक्षिले में, नरहवं अध्याय में उसी चेद्र-चेद्रज्ञ विचार के सदम सांस्यों के प्रकृति सुरुष का विवेक बनलाया है। चांद्रहवं अध्याय में यह कहा है कि प्रकृति के तीन गुनों से मनुष्य मनुष्य में स्वभाव भेद्र केंद्रे उत्पन्न होता है और उससे मादिक यादि गति-भेद क्यांकर होते हैं, फिर यह विवेचन किया है कि सिगुगागतीत अवस्था अथवा अध्यात्म-दृष्टि से बाह्मी श्वित किसे कहते हैं और वह केंद्रे आत की जाती है। यह सब निरुषण सांख्यों की परिभाषा में है अवद्रुष, परन्तु मांच्यों के द्वेत को स्वीकार न करते हुए, जिस एक ही परमेश्वर की विभूति प्रकृति और पुरुष दोनों हैं, उस परमेश्वर का ज्ञान-विज्ञान-दृष्टि ने निरुषण दिया गया है। परमेश्वर के स्वरुष के इस वर्णन के अतिरिक्त आठवे अध्याय में अधिवा, अध्यात्म और अधिद्वत आदि भेद दिखलाया जा चुका है। और, यह 'प्रहोत ही कह याये हैं कि स्वय स्थानों में एक ही परमात्मा न्यात है, एवं चेत्र में जेसज्ञ भी वर्धी है। अथ हस अध्याय में पहले यह बतलाते हैं कि परमेश्वर की ही स्वी नुई नृष्टि के विस्तार का, अयवा परमेश्वर के नाम स्थारमक विस्तार का ही कमी

## पञ्चदशोऽध्यायः ।

### श्रीभगवानुवाच ।

### उर्ज्वमूलमभःशास्त्रमध्वत्थं प्राहुरस्ययम्।

कभो घृत्तरत्य में या वनरूप से जो वर्णन पाया जाता है. उसका वीज क्या है। फिर परमेश्वर के मभी रूपें में श्रेष्ट पुरुपोत्तम-स्वरूप का वर्णन किया है।]

श्रीकनवात् ने कहा—(१) जिस अश्वत्य बृत्तका ऐसा वर्गनकरते हैं किजड़ ( एक ) कपर है और शाखाएँ (अनेक) नीचे हैं, ( जो ) अव्यय अर्थात् कभी नाश नहीं पाता. (एवं) छन्दांति अर्थान् नेद जिपके पते हैं; इसे (बृज्ज को) जिसने जान लिया वह पुरुष सच्चा (चेदवेना) है।

ित्त वर्णन महावृत्त का अर्थात संसारष्ट्रक का है। इस संसार को ही . !सांख्य-सत वादी ''प्रकृति का विस्तार'' झार चेदान्ती ''मगयानू की माया का ' प्रमारा'' कहते हैं: एवं ऋतुगीता से हमे ही 'त्रह्मधू ह या वहायन' ( ब्रह्माराख ) कहा है ( देखें। नमा. अन्य. ३५ और ४०)। एक बिलकुल छोटे से बीज से जिस अकार वटा भारी गगन सुन्दी पृदा निर्मागा हो जाता है, उसी प्रकार एक ' अन्यक्त प्रमेश्वर से दृश्य सृष्टिरूप भन्य वृज उत्पक्ष हुआ है; यह करपना अयवा : रूपक न देवल वैदिक धर्म में ही है. प्रत्युत अन्य प्राचीन धर्मी में भी पाया 'जाता है। युरोप की पुरानी सापाओं में इसके नाम 'विश्ववृत्त' या ' जगदपृत्त ' | हैं। अस्वेद (१.२४.७) में वर्णन है कि वरुण लोक में एक ऐसा वृत्त हैं कि जिसकी किरगों की जड़ अपर (अध्वे ) है और उसकी किरगों अपर से गीने !( निचीनाः ) फैलती हैं। विज्यासहस्रनाम में "वारुगो वृक्तः" (नरुग के बृच) को परमेश्वर के हज़ार नामों में से ही एक नाम कहा है । यम और पितर े जिस 'खुपलाश वृत्त' के मीचे बैठ कर सहपान करते हैं ( ऋ. १०. १३५. १ ) ! अयवा जिसके '' ग्रायमाग में स्वादिष्ट पीपल है मीर जिस पर दो सुपर्ण । श्रयनि पजी रहते हैं " ( ऋ. १. १६१. २२ ), या " जिस पिप्पल ( पीपल ) को वायुदेवना ( मरुह्रगा ) हिलाते हैं " ( ऋ. ४. ४४. १२ ) वह ग्रुक भी यही हैं। प्रश्ववंदेद में जो यह वर्गान है कि " देवसदन अश्वत्य वृत्त तीसरे (स्वर्गलोक में ( वरुगानोक में ) है " ( अथर्व. ५. ४, ३; और १६. ३६.६), चह भी इसी बृत के सम्बन्ध में जान पड़ता है। तैतिरीय बाह्यगा (३.८.३२.२) ्रेस सम्बन्ध राध्य की ब्युत्पत्ति इस प्रकार है,—विनृयाण काल में ब्राप्ति सचवा ्रेयज्ञप्रजापति देवलोक से नष्ट हो कर इस छुज में प्रश्व ( घोड़े ) का रूप घर कर पक चर्प तक लिए। रहा था, इसी से इस वृज्ञ का सम्बत्य नाम हो गया दिसी भागा. अनु. ८५)। कह एक नंखितकों का यह भी मत है कि पितृयाग्। की तन्त्री शांत्र में सूर्य के बोड़े यमलोक में इस पृज्ञ के गींचे विश्राम किया करते हैं इस

### छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद् स वेद्वित् ॥ १ ॥

, भिये इसको स्वधन्य ( सर्यांत् घोड़े का यान ) नाम प्राप्त हुआ होगा। 'क्र'= नहीं. 'स'=कन और 'त्य'=स्थिर—यह स्वच्यात्मिक निरुक्ति पीछे की ¦क्रयना है। नाम-स्पान्मक माया का स्वरूप जय कि दिनागुवात् स्रयवा हर ¡धर्ड़ा में पलटनेवाला है, नय उसको '' कल तक न रहनेवाला'' तो कह सकेंगे; पान्तु 'स्रय्यय'—स्यांत् 'तिसका कभी भी व्यय नहीं होता'—विशेषण स्वष्ट , कर देता है कि यह सर्य यहाँ स्रमिमत नहीं है। पहले पीपल के मृत्तं को स्वे !सक्ष्य कहते थे, कश्रेपनियद् (६. १) में जो यह ब्रह्ममय समृत सक्ष्य-यमृत्त्व कहा गया है—

#### कर्ष्यमुलोऽवाक्गाव गुपोऽङ्यः सनातनः । नदेव शुक्रं तद्वस तदेवासृतमुख्यते ॥

; बहु भी यहीं है: मीर "उम्बेनुलमध्यासि" इस. पर-पारुय ने ही व्यक होना है कि मगवदीता का वर्णन कडोरानिपर के चर्णन से ही लिया गया है। पामेश्वर स्वर्ग में है और उससे टपना हुआ जगदबूत नीवे अर्थान् मनुष्यतीक में है. बतः वर्णन किया गया है कि इस युत को मूल अर्याद परमेखर करर है कार उसकी सनेक शानाएँ क्रयान जान का फैलाब नीचे विस्तृत है। परन्तु ! टार्चान भनेप्रन्यों में एक मीर कत्यना पाई जाती है कि यह संसार बुझ बटबुझ द्वीगा, न कि पीपल; क्योंकि यह के पेड़ के पाये जपर से नीचे की उलट आते ! हैं। उदाहरण के लिये यह वर्णन है, कि अथन्यन्त्र आदिन्य का प्रत्न है और "न्यप्रीत्री बारुगी नृतः"—न्यप्रीध स्नर्यात् नीचे (न्यक्) यहनेवाला (रोध) बड़ का पेढ़ बरुगा का चुन हैं (गोमिलगुरू, १.७. २४)। महाभारत में े निन्दा है कि मार्कगढ़ेय ऋषि ने मलयकात में बालरूपी परमेश्वर को एक (इस मलय कान में भी नष्ट न होनेवाले. अवस्व ) ग्रय्यय न्यप्रोध ग्रयांन् यह के पेड़ की टहर्ना पर देन्ता का (मेसा. चन. १००० है। ) । इसी प्रकार छान्द्रोग्य उपनिषद् से र यह दिखलाने के लिये. कि अन्यक परमेश्वर से अपार राय जगत केसे निर्मन होना है, जो द्यान्त दिया है यह भी न्यमेध के ही बीज का है (छां.६.१२.१) 1 श्वेताभूतर उपनिषर में भी विश्ववृत्त का वर्ण र है (थे. ई. ई); पर-3 वहाँ खुलासा . वही बतनाया कि यह कौन सा यून है। सुगढर उपनिपर् (३.१) में ऋवेंद का ही यह वर्णन से लिया है कि घुन पर दो पन्नी ( जीवात्मा भीर परमात्मा) बैंट दुए हैं जिनमें एक पियल अर्थान् पीपल के फलों को खाता है। पीपल कार बढ़ को होड इस संसार गृत के स्वरूप की तीतरी कराना की दुम्बर की है: एवं पुराणों में यह दत्तात्रेय का बृज् माना गया है। सारांश, प्राचीन प्रन्यों में ये तीनो करानाएँ हैं कि परमेश्वर की माया से उत्पन्न हुआ जगद पुक बड़ा पीपल, बड या गूलर है: मीर इसी कारण से विष्णुसहस्त्राम में विष्णु के ये तीन

अध्यक्षेर्ध्व प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । अध्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुवंधीनि मनुष्यलेके ॥ २ ॥

वृत्तात्मक नाम दिये हैं—"न्यग्रोघोद्धम्वरोऽश्वत्यः" (ममा. अतु. १४६. १०१), एवं समान में भी ये तीनों चृत्त देवात्मक और पूजने-योग्य माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त विच्छासहम्बनाम और गीता. होनों ही महाभारत के माग हैं, जब कि विच्छासहम्बनाम में गूलर वरगद (न्यग्रेघ) और श्वश्वत्य ये तीन पूछक् नाम हिये गये हैं; तब गीता में 'अश्वत्य 'शब्द का पीपल ही (गूलर या वरगद नहीं) अर्थ लेना चाहिये, और मूल का अर्थ भी नहीं है। "अन्त्रांसि अर्थाद नहीं) अर्थ लेना चाहिये, और मूल का अर्थ भी नहीं है। "अन्त्रांसि अर्थाद ने द जिसके पत्ते हैं" इस चाक्य के 'अन्त्रांसि ' शुब्द में अद्व का कर्य भी नहीं के समता वर्णित हैं; और अन्त में कहा है कि जब यह सम्पूर्ण वर्णन वैदिक परम्पा के अनुसार है, तब इसे जिसने जान लिया उसे वेदवे ता कहना चाहिये। इस प्रकार विदिक वर्णन हो जुका; अब इसी घृद्ध का दूसरे प्रकार से, अर्थाद सांख्यााख के अनुसार, वर्णन करते हैं—]

(२) नीचे और कपर भी उसकी शाखाएँ फेजा हुई हैं कि जा (सत्व आदि तीनों) गुर्णों से पत्ती हुई हैं और जिनसे (शब्द-स्पर्श-रूप-रस और गन्ध-रूपी) विषयां के केकुर फूटे हुए हैं; एवं श्रन्त में कर्म का रूप पानेवाली उसकी जड़े नीचे मनुष्य स्रोक में भी वढ़ती वढ़ती गहरी चली गई हैं।

[गोतारहस्य के ब्राठवं प्रकरण ( पृ. १७६ ) में विस्तार सहित निरूपण कर दिया है कि सांख्यगास्त्र के अनुसार प्रकृति और पुरुष यही दो सूल तत्व हैं; श्रीर जब पुरुष के आगे त्रिगुगात्मक प्रकृति श्रपना ताना-वाना फैलाने लगती है, तब महत् आदि तेईस तत्त्व उत्पन्न होते हैं, और उनसे यह ब्रह्मागड बृत्त वन जाता है। परन्तु वेदान्त्रास्त्र की दृष्टि से प्रकृति स्वतन्त्र नहीं है, वह परमे श्वर का ही एक अंश है, खतः त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस फैलाव को स्वतन्त्र वृत्त न मान कर यह सिद्धान्त किया है कि ये शाखाएँ 'कर्वमूल' पीपल की ही हिं। अब इस तिदान्त के अनुसार कुछ निराले स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया है कि, पहुले छोक में वर्शित वेदिक 'अधःशाख' वृक् की " त्रिगुगां से पली हुई " शाखाएँ न केवल 'नीचे 'ही प्रत्युत ' अपर ' भी फैली हुई हैं; और इसमें कर्म-विपाकप्रक्रिया का घागा भी अन्त में पिरो दिया है। अनुगीतावाले ब्रह्मवृक्त के वर्णन में केवज सांस्थाल के चीवीस तत्वों का ही ब्रह्मवृक्त बत-लाया गया है; उसमें इस बृत के बैदिक और सांख्य वर्णे में का मेज नहीं मिलाया गया है (देखों सभा. अस. ३५. २२, २३; और गीतार. प्ट. १०६) । परन्तु गीता में ऐसा नहीं किया; दृश्य सुदिह्य घृत के नाते से वेदों में पाये जानेवाले परमे श्वर के वर्णन का, श्रीर सांस्थ्यास्त्रीक्त प्रकृति के विस्तार या ब्रह्माग्डमु के वर्णन

\$\$न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नांतो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा ।
अश्वत्यमेनं सविरूद्धमूलमसंगशस्त्रेण दृढेन छित्वा ॥ ३ ॥
ततः पदं तत्परिमार्गितद्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ।
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रस्ता पुराणीः ॥ ४ ॥

¦का, इन दो रहोकों में मेल कर दिया है। मोच आप्ति के लिये त्रिगुगात्मक और | उप्टेंमूल वृत्त के इस फैलाव से मुक्त हो जाना चाहिये। परन्तु यह घृत्त इतना | वहा है कि इसके ओर-छोर का पता ही नहीं चलता। अतप्त अब वतलाते हैं | कि इस खपार वृत्त का नाश करके, इसके मूल में वर्तमान अमृतन्तन्त को पृष्ट | चानने का कौन सा मार्ग हैं—]

(३) परन्तु इस लोक में (जैसा कि जपर वर्गान किया है) वेंसा उसका स्वरूप वपलव्य नहीं होता; अथवा अन्त, आदि और आधारस्थान मी नहीं मिलता। अत्यन्त गहरी जड़ेवाले इस अश्वत्थ ( वृद्ध ) को अनासक्ति रूप सुदृढ़ तलवार से काट कर,(४)फिर बस स्थान को हुँढ़ निकलना चाहिये कि वहीं बाने से फिर लोटना नहीं पड़ता; और यह सङ्कल्प करना चाहिये कि (सुध्निक्रम की यह) ''पुरातन प्रवृत्ति

जिससे उत्पन्न हुई है, वसी बाद्य पुरुष की ब्रोर में जाता हूँ। "

गितारहस्य के दसवें प्रकरण में विवेचन किया है कि चंछिका फैलान ही नाम-रूपात्मक कर्म है और यह कर्म अनादि है; आसेत्त ख़दि छोड़ देने से इसका चुय हो जाता है, और किसी भी उपाय से इसका चुय नहीं होता क्योंकि यह स्वरूपतः अनादि और अन्यय है (देखो २८५—२८६)। तीसरे 'स्रोक के " उसका स्वरूप या चादि-चन्त नहीं मिलता " इन शब्दों से यही . सिदान्त ब्यक्त किया गया है कि कर्म अनादि है; ओर आगे चल कर इस कर्मेंड्रुख का च्रय करने के लिये एक भ्रनासाक्त ही को साधन यतलाया है ऐसे ही उपासना करते समय जो मावना मन में रहती है, उसी के अनुसार ऋगे फल मिलता है (गी. . ६)। अतएव चौये श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि वृत्ता-छेदन की यह किया होते समय सन में कौन सी मावना रहनी चाहिये।शाहरमाध्य में "तमेव चार्च पुरुषं प्रपद्ये " पाठ है, इसमें वर्तमानकाल प्रथम पुरुष के पुक्रवचन का ' प्रपचे ' कियापद है जिससे यह कार्य करना पड़ता है; श्रीर इसमें 'हिते श सिरीखे किसी न किसी पद का अध्याहार भी करना पड़ता है । इस कठिनाई को टालने के लिये रामानुजमाण्य में लिखित " तमेव चार्छ प्ररूप प्रपद्मिकतः भवात्तिः "पाठान्तर को स्वीकार कर लें तो ऐसा अर्थ किया जा सकेगा कि ¦ " जहाँ जाने पर फिर पीछे नहीं लौटना पड़ता, उस स्थान को स्रोजना चाहिये, ( भार ) जिससे सब सृष्टि की बत्पत्ति हुई है उसी में मिल जाना चाहिये "। किन्तु ' प्रपट्ट ' धातु है नित्य स्नात्मनेपदी, इसंसे उसका विष्यर्थक सम्य पुरुष का रूप ' प्रपश्चेन ' हो नहीं सकता। ' प्रपश्चेन ' परस्मेपद का रूप है स्रोर चष्ट

निर्मानमेहा जितसंगदोपा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । इंद्रेषिमुक्ताः सुखदुःखसंकर्गच्छन्त्यमृद्धाः पदमञ्ययं तत् ॥५॥ न तन्द्रासयते सूर्यो न शशांको न पावकः । यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥ §§ ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । मनः पष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्पति ॥ ७ ॥ शरीरं यद्वामाति यद्याष्युक्तामतीश्वरः ।

ेष्याकरता की दृष्टि से श्रशुद्ध है। प्रायः हुसी कारता से शाहरनाप्य में यह पठ द्वींकार नहीं किया गया है, श्रीर यही युक्तिसंगत है। झान्दोत्य उपनिषद् के कुछ सन्त्रों में 'प्रपद्ये 'पद का विना ' इति 'के हसी प्रकार उपयोग किया गया है ( द्वां. प्र. १४.१)। 'प्रपद्ये 'कियापद प्रथमपुरुपान्त हो तो कहना न होता कि विकास से श्रयोन् उपदेशकर्ता श्रीकृष्णा से उसका सम्यन्ध नहीं जोड़ा जा सकता। श्रय यह यतलाते हैं कि हस प्रकार यतने से क्या फल मिलता है—]

(4) जो मान और मोह से विराहित हैं, जिन्होंने श्रांसाक नोप को जीत लिया है, जो ध्रम्यात्म ज्ञान में सदेव दियर रहते हैं, जो निष्काम और सुलन्दुः स-संज्ञक इन्हों से मुक्त हा गरे हैं, वे ज्ञान पुरुष उस अध्यय स्थान को जा पहुँचते हैं।(६) जहाँ जा कर फिर लीटना नही पड़ता, ( ऐसा ) वह मेरा परम स्थान है। उसे न तो स्यं, न कन्द्रमा ( और ) न आदि ही प्रकाशित करते हैं।

[ इनमें छठा श्रीक श्वेताश्वतर ( ई. १४ ), मुगडक ( २. २. १० ) और किठ (५. १५) इन तीनों उपनिपदों में पाया जाता है। स्ये, चन्द्र या तारे ये दिसी तो नाम-रूप की श्रेगी में श्रा जाते हैं और परवहा इन सव नाम-रूपों से परे हैं; इस कारण स्यं-चन्द्र खादि की परवहा के ही तेज से प्रकाश मिलता हैं, किर यह प्रगट ही है कि परवहा को प्रकाशित करने के लिये किसी दूसरे की अपेवा ही नहीं है। उपर के श्लोक में 'परम स्थान' शहद का अर्थ 'परवहा' और इस महा में मिल जाना ही बहानिवाण मोल हैं। बूल का रूपक लेकर अध्यातमग़ाख में परवहा का जो जान यतलाया जाता है, उसका विवेचन समास हो गया। अव । पुरुषोत्तम-स्वरूप का वर्णन करना है; परन्तु श्रम्त में जो यह कहा है कि '' वहाँ जा कर लीटना नहीं पढ़ता '' इससे सृचित होनेवाली जीव की उत्कानित और । उसके साथ ही जीव के स्वरूप का पहले वर्णन करते हैं—]

(७) जीवलोक (कर्मभूमि) से मेरा दी सनातन अंग्र जीव होकर प्रकृति में हिनेवाली सन सिहत छः, अर्थात् सन ग्रीर पाँच, (स्ट्म) हिन्द्रणों की (अपनी ओर) खाँच लेता है (इसी की लिंग-ग्रीर कहने हैं)। (द) ईश्वर धर्यातु जीव जब (स्यूल) ग्रीर पाता है और जब वह (स्यूल) ग्रीर में निकल जाता है, तब यह जीव इन्हें (सन ग्रीर पाँच इत्त्रिग्रों की) वैसे ही

यृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ॥ ८ ॥ भोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं धाणमेव च । अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुष्रसेवते ॥ ९ ॥ उत्कामन्तं स्थितं वापि मुझानं वा गुणान्वितम् । विमृदा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ यतन्तो योगिनश्चैनं पृश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् । यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्त्यचेतसः ॥११॥

साय ले जाता है जैसे कि (पुप्प अावि) साध्रय से गन्ध को वायु ले जाती है। (६) कान, झाँख, त्वचा, जीम, नाक झौर मन में उद्दर कर यह (जीव) विषयां को मोगता है।

इन तीन श्लोकों में से, पहले में यह बतलाया है कि सुक्स या लिग शरीर क्या हैं: फिर इन तीन अवस्थाओं का वर्णन किया है कि लिइ-शरीर स्यूल देह में कैसे प्रवेश करता है, वह उससे वाहर कैसे निकलता है, और उसमें रह कर विपयां का उपभोग केले करता है। सांख्यभत के बनुसार यह सूद्ध शरीर महान् . तत्त्व से लेकर सूदम पञ्चतन्मात्राश्चां तक के अठारह तत्त्वों से बनता है; श्रीर वेदा न्तसूत्रों (३. १. १) में कहा है कि पश्च सुदमभूतों का भीर प्रारा का भी उसमें समावेश होता है (देखो गीतारहस्य पू. १८७—१६१)। मैन्युपनिषद् (ई. १०) में वर्णन है कि सुद्मशरीर घठारह तत्वों का बनता है। इससे कहना पड़ता है कि "मन और पाँच इन्द्रियाँ" इन शब्दों से सुद्मश्रीर में वर्तमान दूसरे तस्वी का संग्रह भी यहाँ ग्रासिमेत हैं। वेदान्तसूत्रों (३. ३७ और ४३) में भी 'किय! त्रीर 'ब्रंश' दो पदें। का उपयोग करके ही यह सिद्धान्त बतलाया है कि जीवात्मा परमेश्वर से वारंवार नये सिरे से अत्यन्न नहीं हुआ करता, वह परमेश्वर का ''सनातन चंशु" है (देखो गी. २. २४) । गीता के तेरहवें चन्याय ( १३. ४ ) में जो यह कहा है कि चेत्र-चेत्रज्ञ विचार बहासूत्रों से लिया गया है, उसका इससे दृढीकरण हो जाता है (देखों गी. र. परि. प्र. ५३७-५३८ ) । गीतारहस्य के नवें प्रकरमा (पू. २४६) में दिखलाया है कि 'शंश' शब्द का अर्थ 'घटाकाशाबि'-वित अंश सममना चाहिये, न कि खरिडत 'अंश'। इस प्रकार शरीर की धारण करना, असको छोड़ देना, एवं उपभोग करना-इन तीनों कियाओं के जारी रष्टने पर---]

(१०) (शरीर से) निकल जानेवाले को, रहनेवाले को, अथवा गुग्रों से युक्त हो कर (आप ही नहीं) उपभोग करनेवाले को मुखं लोग नहीं जानते! ज्ञान-चुन्नु से देखनेवाले लोग (उसे) पहचानते हैं। (११) इसी अकार प्रयत्न करनेवाले योगी अपने आप में खित आत्मा को पहचानते हैं। परन्तु वे अज्ञ लोग, कि जिनकों आत्मा अर्थात् व्राद्धि संस्कृत नहीं है, प्रयत्न करके भी उसे नहीं पहचान पाते।

\$\forall यद्दित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽश्विलम् ।

यद्देवप्यां तेजो जगद्भासयतेऽश्विलम् ।

यद्देवप्यां यद्द्वार्यो तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥१२॥

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।

युष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमा भूत्वा रसात्मकः ॥१२॥

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्चितः ।

प्राणापानसमायुक्तः प्रचाम्यक्षं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥

सर्वस्य चाहं हृद्दि संत्रिविद्यो मत्तः स्मृतिर्ह्योनमपोहनं च ।

वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदांतकृद्वेद्विदेव चाहम् ॥ १५ ॥

¦ [ १०वें श्रोर ११वें श्लोक में ज्ञान-चत्तु या कर्म योग-मार्ग से श्रात्मज्ञान की {माप्ति का वर्णन कर जीव की उत्क्रान्ति का वर्णन पूरा किया है। पिछले सातवें {भ्रष्ट्याय में जैसा वर्णन किया गया है ( देखों गी. ७. ⊏—१२), वैसा ही अब {भ्रात्मा की सर्वव्यापकता का योड़ा सा वर्णन प्रस्तावना के ढेंग पर करके सोलह्वें ∤श्लोंक से पुरुषोत्तम-स्वरूप वर्णन किया है। ]

(१२) जो तेज सूर्य में रह कर सारे जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज बन्धमा और ऋषि में हैं; उसे मेरा ही तेज समम्म। (१३), इसी प्रकार पृथ्वी में प्रवेश कर में ही (सब) भूतों को अपने तेज से धारण करता हूँ, और रसात्मक सोम (चन्द्रमा) हो कर सब श्लोषधियों का अर्थात वनस्पतियों का पोपण करता हूँ।

सोम ग्रब्द के 'सोमवड़ी' और 'चन्द्र' अर्थ हैं; तया वेदों में वर्णन हैं कि चन्द्र जिस प्रकार जलात्मक, यंशुमान् और शुश्र है, उसी प्रकार सोम-विद्धी' भी है, दोनों ही को 'वनस्पतियों का राजा 'कहा है। तयापि पूर्वापर सेस-दर्भ से यहाँ चन्द्र ही विविद्यति है। इस श्लोक में यह कह कर, कि चन्द्र का तिज्ञ में ही हूँ, फिर इसी श्लोक में बतलाया है कि वनस्पतियों को पोषण करने का चन्द्र का जो गुण है, वह भी में ही हूँ। अन्य स्थानों में भी ऐसे वर्णन हैं कि जलमय होनें से चन्द्र में यह गुण है, इसी कारण वनस्पतियों की बाढ़ होती है।

(१४) मैं वैधानर रूप आग्ने होकर प्राणियों की देहों में रहता हूँ, और प्राण एवं अपान से युक्त होकर ( भद्य, चोप्य, लेख और पेय ) चार प्रकार के अब को प्रचाता हूँ। (१५) इसी प्रकार में सब के हदय में अधिष्ठित हूँ, स्पृति और ज्ञान एवं अपोहन अर्थात उनका नाश सुम्हमें ही होता है; तथा सब वेदों से जानने योग्य में ही हैं। वेदान्त का कर्ता और वेद जाननेवाला भी मैं ही हूँ।

हिस श्लीक का दूसरा चरा॥ कैवल्य उपनिषद् (२.३) में है इसमें "बेदैंश्य सर्वें:" के स्थान में "बेदैरनेके:" इतना ही पाठभेद है। तब जिन्होंने पीता-काल में 'बेदेग्नत' शुद्ध का प्रचलित होना न मान कर ऐसी दलीलें की हैं कि या तो यह श्लोक ही प्रविद्य होगा या इसके 'बेदान्त' शृद्ध का कुछ

§श्द्वाविमी पुरुषों लोके क्षरश्राक्षर पत्र च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि क्रुटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥
उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः ।

यो लोकत्रय मानिक्य विभर्त्वत्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥
यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षराद्षि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदं च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥

¦ क्रोर ही क्रथे लेना चाहिये; व सय दलीलें ये-जड़-ब्रीनयाद की हो जाती हैं। ¦' वेदान्त ' शब्द सुगडक ( ३.२.६ ) फ्रोर श्वेताश्वतर ( ६.२२ ) डपानिपदों में ¦ क्राया है,तया श्वेताश्वतर के तो कुछ मन्त्र ही गीता में हृबहूब क्रागये हैं। क्रब ¦ निरुक्तिपूर्वक पुरुषेत्तम का लक्ष्मगु बतलाते हैं—]

ı

(१६) (इस) लोक में ' चर ं और ' अचर ' दो पुरुष हैं। सब ( नाशवातें ) मूतों को चर कहते हैं और कृटस्य को, अर्थाद इन सब भूतों के मूल ( कृट ) में रहनेवाले (अकृतिरूप अध्यक्त तत्व) को अचर कहते हैं। (१७) परन्तु उत्तम पुरुष ( इन दोनों से ) मिल हैं। उसको परमात्मा कहते हैं। वहीं अध्यय ईश्वर त्रैलोक्य में प्रविष्ट होकर ( त्रैलोक्य का ) पोषणा करता है। (१८) जब कि में चर से मी पर का और अचर से मी उत्तम ।पुरुष) हूँ, लोक न्यवहार में और वेद में भी पुरुषोक्तम नाम में में प्रसिद्ध हूँ।

। सोलहवं श्लोक में 'चर' और 'ऋचर' शब्द सांख्यगास्त्र के व्यक्त श्लोर ¦ अन्यक्त—भगवा न्यक सृष्टि श्रीर अन्यक प्रकृति—इन दो शब्दों से समानार्यक हैं। प्रगट है कि इनमें चर ही नाशवान पद्मभूतात्मक व्यक्त पदार्थ है। स्मरण रहे कि ' श्रज्ञर ' विशेषण पहले कई बार जब परवहां को भी लगाया गया है (देखो गाँ. म. ३; म. २१; ११. ३७; १२.३), तब पुरुपोत्तम के उल्लिखित लज्ञा में 'मज़र' शब्दका मर्थ सज्जर महानहीं है, किन्तु उसका सर्थ सांख्यों की अनुर प्रकृति है; र्यार इस गडवड से बचाने के लिये ही सोलहुवें श्लोक में ' अजुर अयं ति कृटस्य (प्रकृति )' वह विरोप न्याख्या की है (गीतारहस्य प्र. ! २०१-२०४)। सारांश, व्यक्त सृष्टि धार अव्यक्त प्रकृति के परेका अक्षर महा . (गी. = २०→ २: पर हपारी टिप्पग्री देखों) श्रीर 'द्वर' (ब्यक्त सृष्टि . पूर्व 'श्राचर' (प्रकृति ) से परे का पुरुपात्तम, वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। तेरहवें ऋष्याय (१३.३१) में कहा गया है कि इसे ही परमात्मा कहते हैं ! और यही परमात्मा शरीर में चेत्रज्ञ रूप से रहता है। इससे सिद्ध होता है कि चर-अत्तर-विचार में जो मल तत्त्व अवर बहा अन्त में निप्पत होता है, वही . चित्र-तेत्रज्ञ-विचार का भी पर्यवसान है, श्रयवा '' पिण्ड में और प्रजाण्ड में '' एक ही पुरुषोत्तम हैं। इसी प्रकार यह भी वतलाया गया है कि श्राधिभत और कि प्राधियज्ञ प्रभृति का अथवा प्राचीन प्रश्वत्य वृत्त का तत्त्व भी यही है। इस

\$\square यो मामेवसंसूढो जानाति पुरुपोत्तमम् ।
स सर्वविद्धजति मां सर्वमावेन भारत ॥ १९ ॥
इति गुद्धतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।
पतद्बुध्वा बुद्धिमान् स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥
इति श्रीमद्रगबद्गीतायु उपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुपोत्तमयोगी नाम ध्ववंकोऽध्यायः ॥ १५ ॥

ज्ञान-विज्ञान प्रकरण का धान्तिम निष्कर्ण यह है कि जिसने जनत की इस एकता को जान लिया कि "सव सूतों में एक धातमा है " (गी. ६. २६) धाँत जिसके मन में यह यहचान जिन्दगी भर के लिये स्थिर हो गई ( वेसू. ६. ९.९२; गी. ८.६), वह कर्मयोग का धाचरण करते करते ही परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है। कर्म न करने पर केवल परमेश्वर भक्ति से भी मोच मिल जाता है; परन्तु गीता के ज्ञान-विज्ञान-निरूपण का यह तात्पर्य नहीं है। सातयें अध्याय के धारम्भ में ही कि हिया है कि ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का ज्ञारम्म यही दिखलाने के लिये किया गया है कि ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का ज्ञारम्म यही दिखलाने के लिये किया गया है कि ज्ञान से अथवा भिक्त से ग्रुद्ध जुई निष्काम छुद्धि के द्वारा संसार के सभी कर्म करना चाहिये धाँर इन्हें करते हुए ही मोच मिलता है। अब वत्र- सात है कि इसे जान लेने से क्या फल मिलता है—]

(१६) हे भारत! इस प्रकार विना मोह केजो मुक्ते ही पुरुषोत्तम सममता है, वह सर्वज्ञ होकर सर्वभाव से मुक्ते ही भजता है। (२०)हे निप्पाप भारत! वह गुढ़ से भी गुढ़ा शास्त्र मैंने चतलाया है। इसे जान कर (मनुष्य) बुद्धिमान् धर्यात बढ़ या जानकार और कृतकृत्य हो जावेगा।

| [यहाँ बुद्धिमार् का ही 'बुद्ध अर्थात जानकार' ग्रर्थ है; क्योंकि मारत |(शां. २४८. ११) में इसी अर्थ में ' बुद्ध' और ' कृतकृत्य' शब्द आये हैं। |महामारत में 'बुद्ध' शब्द का रूढार्थ ' बुद्धावतार ; कहीं भी नहीं आया है। |देखो गीतार. परि. प्ट. ५६१।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये दुए अर्थात् कहे दुप् उपनिषद् में, ब्रह्मविधान्तः र्गत योग-प्रार्थात् कर्मयोग-शास्त्रविपयक, श्रीकृष्ण ग्रारे अर्शुन के संवाद में, पुरुष् पोत्तमयोग नामक पन्द्रहर्वें अध्याय समास दुखा ।

### पोडशोऽध्याय: ।

#### श्रीभगवानुबाच ।

अभयं सत्त्वसंशुद्धिक्षांनयंगव्यवस्थितिः । दानं दमश्च यक्षश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥ आर्हेसासस्यमकोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् । दयाभृतेष्वलेखुप्त्वं मार्दवं ह्वीरचापलम् ॥ २ ॥ तेजः क्षमा भृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । भवन्ति संपदं दैवोमभिजास्य भारत ॥ ३ ॥

### सीलहवाँ अध्याय ।

[पुरुपंत्तमयोग से चर-अचर-ज्ञान की परमानिध हो चुकी; सातव अध्याय में जिस ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का धारस्थ यह दिखलाने के लिये किया गया था कि, कर्मयोग का आचरण करते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान होता है और उसी से मोच मिलता है; उसकी यहाँ समाप्ति हो चुकी और अब यहाँ उसका उपसंहार करना चाहिये। परन्तु नवें अध्याय (६. १२) में भगवान् ने जो यह विश्वकृत संचेप में कहा या कि राज्ञसी मनुष्य मेरे अध्याक और श्रेष्ठ स्वरूप को नहीं पहचानते, उसी का स्पष्टीकरण करने के लिये इस अध्याय का आरम्म किया गया है और अगले अध्याय में इसका कारण वतलाया गया है कि मनुष्यमनुष्य में मेट क्यों होते हैं। आर अठारहर्वें अध्याय में पूरी गीता का उपसंहार है।

श्रीभगवान् ने कहा—(१) श्रभय (निहर), श्रुद्ध साल्विक द्यत्ति, ज्ञान-योग व्यवस्थिति श्रयांत् ज्ञान (नार्ग) और (कर्म) योग कि तारतम्य से व्यवस्था, दान, दम, यज्ञ, स्वाच्याय श्रयांत् स्वधर्म के अनुतार श्राचरगा, तप, सरलता ,(२) अहिंसा, सत्य, श्रकोध, कर्मफल का त्याग, शान्ति, अपेशुन्य श्रयांत् सुद्ध-दृष्टि छोड़ कर उदार भाव रखना, सब भूतों में द्या, नृष्णा न रखना, मृदुता, (त्रुरेकाम की) लाज, श्रय-पलता श्रयांत् फिज्ञल कामों का लूट जाना, (३) तेजस्विता, स्वमा, धित, श्रुदता, द्रोह्च न करना, श्रतिमान न रखना—हे मारत! (ये) गुगा देवी सम्पत्ति, में जन्मे हुए परुष्णं को मार होते हैं।

ि देवी सम्पत्ति के ये खट्बीस गुगा और तेरहवें ऋष्याय में बतलाये हुए इत्तन के वीस लक्त्रपु (गी. १३. ७-११) वास्तव में एक ची हैं; और इसी से आगे के खोक में ' अज्ञान ' का समावेश आधुरी लक्त्रगों में किया गया है । यह नहीं कहा जा सकता कि खट्यीस गुगों की इस फेहरिस्त में प्रत्येक शब्द का आर्थ वृत्तरे शब्द के खर्य से सर्वथा भिन्न होगा; और हेतु सी ऐसा नहीं है । वहाहरगार्थ, कोई कोई आर्दिस के ही कायिक, वाचिक और मानतिक नेद §§ दम्मो दर्पोऽतिमानश्च क्रोघः पारुष्यमेव च।
अञ्चानं चामिजातस्य पार्थं सम्पद्मासुरीम् ॥ ४॥

§§दैवो संपद्विमोक्षाय निवन्धायासुरी मता।
मा शुद्धः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥

करके कोध से किसी के दिल दुखा देने को भी एक प्रकार की हिसा ही सममते हैं। इसी प्रकार शुद्धता की भी त्रिविध मान लेने से, मन की शुद्धि में श्रकोध ब्यार द्रोप्ट न करना खादि गुगा भी झासकते हैं। महाभारत के शान्तिपर्व में १६० अध्याय से लेकर १६३ ऋष्याय तक क्रम से दम, तप, सत्य और लोभ का विस्तृत वर्शन है। वहाँ दम में ही चमा, प्रति, श्रहिंसा, सत्य, आर्जव और लजा आदि पक्तिस तीस गुर्यों का, न्यापक ऋर्य में, समावेश किया गया है ( शां. १६० ), अौर सत्य के निरूपण ( शां. १६२ ) में कहा है कि सत्य, समता, दम, अमात्सर्थ, चिमा, सज्जा, तितिसा, अनुस्यता,याग,ध्यान,धार्यता (लोककल्यागा की हुन्छा), छति और दया, इन तेरह गुगों का एक सत्य में ही समावेश होता है; और वहां इन शब्दों की व्याख्या भी कर दी गई है । इस रीति से एक ही गुग्र में अनेका का समावेश करे लेगा पारिखत्य का काम है और ऐसा विवेचन करने समें तो प्रत्येक गुरा पर एक एक प्रनथ लिखना पढ़ेगा । जपर के श्लोकों में इन सर्व गुर्गा का समुख्य इसी लिये वतलाया गया है कि जिसमें देवी सम्पत्ति के सार्त्विक रूप की प्री-कल्पना हो जावे और यदि एक शब्द में कोई ऋर्य छूट गया हो तो दूसरे शब्द में उसका समावेश हो जावे। ग्रस्तुः ऊपर की फेहरिस्त के ' ज्ञानयोग-व्यव-हियति' शब्द का अर्थ हमने गीता. ४. ४१ और ४२ वें श्लोक के साधार पर कर्म | योग-प्रधान किया है । त्याग और एति की व्याख्या स्वयं भगवान् ने ही १८ वं े अञ्चाय में कर दी है (१८. ४ और २६)। यह बतला चुके कि देवी सम्पत्ति में किन गुर्खों का समावेश होता है: अब इसके विपरीत आसुरी या राजसी समावि ¦का वर्णंन करते हैं---}

(४) हे पार्थ ! दम्म, दर्प, भ्रतिमान,कोध, पारुत्य भ्रर्थात् निष्ठुरता श्रौर ब्रज्ञान, आसुरी यानी राजसी सम्पत्ति में जन्मे हुए को प्राप्त होते हैं।

महाभारत शान्तिपर्व के १६४ और १६५ अध्यायों में इनमें से कुछ दोषों का वर्णन है और अन्त में यह भी बतला दिया है कि नृशंस किसे कहना 'चाहिये। इस स्ठोक में 'अज्ञान' को श्वासुरी सम्पत्ति का लच्चा कह देने से प्रगट होता है कि 'ज्ञान' देवी सम्पत्ति का लच्चा है। जगत में पाये जानेवाले दो प्रकार के स्वभावों का इस प्रकार वर्णन हो जाने पर—]

(५) (इनमें से ) देवी सम्पत्ति (परिणाम में ) मोच-दायक भौर आपूरी बन्धनदायक मानी जाती है! हे पाराडव! तृ देवी सम्पत्ति में जन्मा हुआ है। शोक मत कर। § द्वौ भूतसर्गों लोकेऽस्मिन्दैय आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥६॥ प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। न शौर्चं नापि चाचारों न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ असत्यमप्रतिष्ठं ते जगवाहरनीश्वरम् ।

; [संज्ञेप में यह वतला दिया कि इन दो प्रकार के पुरुषो को कौन सी गति | मिनती है; अब विस्तार से श्राहुरी पुरुषों का वर्णन करते हैं—]

(६) इस लोक में दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुआ करते हैं; ( एक ) दैंव भौर दूसरे आसुर।'(इनमें) देव (श्रेणी का) वर्णन विस्तार से कर दिया; (भ्रव) है पार्थ! में भ्रासुर (श्रेणी का) वर्णन करता हूँ, सुन।

[ पिछले अध्यायों में यद वतलाया गया है कि कर्मयोगी कैसा वर्ताव करें श्रीर बाही अवस्था कैसी होती हैं या स्थितप्रज्ञ, भगवद्गक्त अधवा त्रिगुणातीत । किसे कहना चाहिये; और यह भी वतलाया गया है कि ज्ञान क्या है। इस श्री अध्याय के पहले तीन श्लोकों में देवी सम्पत्ति का जो लक्षण है, वही देव सम्प्रति के पुरुष का वर्णन है; इसी से कहा है कि देव श्रीणी का वर्णन विस्तार से पहले कर चुके हैं। आसुर सम्पत्ति का योड़ा सा वहीस नवें अध्याय (६. ११ और १२) | में आ चुका है; परन्तु वहाँ का वर्णन अपूरा रह गया है, इस कारण इस | अध्याय में उसी को पूरा करते हैं—

(७) आसुर लोग नहीं जानते कि प्रवृत्ति क्या है, थीर निवृत्ति क्या है—अर्थात् वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये। उनमें न शुद्धता रहती है, न श्राचार और सत्य ही। (८) ये (आसुर लोग) कहते ईं कि सारा जगत अन्तर्य है, अन्यतिष्ठ अर्थात् निराधार है, अर्थायर यानी विना परमेश्वर का है, अन्यरस्परसम्भूत अर्थात् एक दूसरे के विना ही हुआ है, (अतएव) काम को छोड़ अर्थात् मनुष्य की विषयनासना के अतिरिक्त इसका और क्या हैतु. हो सकता है?

्रियद्यपि इस श्लोक का अर्थ एएट हैं, तथापि इसके पढ़ों का अर्थ करने में वहुतकुछ मतमेद हैं। इस समफते हैं कि यह वर्णन दन चार्वाक आदि नास्तिकों के मतों का है कि जो वेदानतशास्त्र या कापिल सांख्यशास्त्र के एटि- रचनाविपयक सिद्धान्त को नहीं मानते; और यही कारण हैं कि इस श्लोक के पृत्रों का अर्थ सांख्य और अध्यात्मशास्त्रीय सिद्धान्तों के विरुद्ध है। जगत् को नाशवान् समफ्त कर वेदान्ती उसके अविनाशी सत्य को—सत्यस्य सत्यं (तृ. २. १३) सोजता हैं, और उसी, सत्य तत्व को जगत् का मृत्र आधार या प्रतिष्ठा । मानता है—श्रह्मपुरुद्ध प्रतिष्ठा (तं. २. ५)। पस्तु आधुरी लोग कहते हैं कि । यह जग असत्य है, अर्थात इसमें सन्य नहीं है, और उसी लिये वे इस जगत को

### अपरस्परसंभृतं किमन्यत्कामहैतुकम् ॥८॥

्र अप्रतिष्ठ भी कहते हैं, अर्थान् इसकी न प्रतिष्ठा है और न आधार । यहाँ शहुः हो सकती है कि इस प्रकार अध्यात्मशास्त्र में प्रतिपादित अन्यक परवहा यहि भारती लोगों को सम्मत न हो, नो उन्हें मिन्समार्ग का व्यक्त ईश्वर मान्य होगा। इसी से अनिधर ( अन्-ईंगर ) पद का प्रयोग करके कह दिया है कि आसरी लोग जगद में ईश्वर को भी नहीं मानते । इस प्रकार जगद का कोई मृल श्राधार न मानने से उपनिषदों में वर्धित यह सुष्ट्युत्पत्ति क्रम छोड देन। पडता है कि |"धात्मन घाकाशः सम्भूतः। स्नाकागृद्वायुः। वायोरप्रिः। श्रप्तेरापः। श्रद्धयः पृथिवी । पृथिव्या स्रोपधयः । स्रोपधीम्यः सन्नं । स्रजातपुरुषः । " (तै. २. १); भार सांख्यशास्त्रोक्त इस स्ट्युत्पचिन्नम को भी छोड़ देना पड़ता है कि प्रकृति और पुरुष, ये दो स्वतन्त्र मूल तन्त्र हैं एवं सन्त्व, रज और तम गुणां के भन्योन्य श्राध्य से अर्थान् पास्पर मिश्रगु से सव व्यक्त पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि यदि इस श्रृंखला या परम्परा को मान लें, 'तो दृश्य-सृष्टि के पदार्थों से परे इस जगत का कुछ न कुछ मूल बच्च मानना पड़ेगा। इसी से श्रापुरी लोग जगत् के पदार्थों को अ-परस्पर-सम्भूत मानते हैं ऋर्यात् वे यह नहीं मानते कि ये पदार्थ एक दूसरे से किसी कम से उत्पन्न हुए हैं। जगत की रचना के सम्यन्ध में एक बार ऐसी समम्भ हो जाने पर मनुष्य प्राग्गी ही प्रधान निश्चित हो जाता है और फिर यह विचार श्राप ही श्राप हो जाती है कि मनुष्य की काम-वासना को तुस करने के लिये ही जगत् के सारे पदार्थ वने हैं, उनका और कुछ भी उपयोग नहीं है। श्रीर यही अर्थ इस स्रोक के अन्त में '' किमन्यत्काम देतकम् "—काम को छोड़ | उसका और क्या हेतु होगा?—इन शब्दों से, एवं आगे के छोकों में मी, विग्ति ्रे है । कुछ टीकाकार "अपरस्परसम्भूत" पद का अन्वय "किमन्यत" से लगा कर यह श्रर्थ करते हैं कि "क्या ऐसा भी कुछ देख पड़ता है जो परस्पर ग्रयांत श्ची-पुरुष के संयोग से उत्पन्न न हुआ हो? नहीं; श्चीर जब ऐसा पदार्य ही | नहीं देख पड़ता तब यह जगद कामहेतुक अर्थात स्त्री-पुरुष की कामेन्डा से ही निर्मित हुआ है"। एवं कुछ लोग " अपस्थ परश्र." अपरस्परी ऐसा अद्भुत विग्रह करके इन पदों का यह अर्थ लगाया करते हैं कि "' अपरस्पर ' दि सी-पुरुष हैं, इन्हों से यह जगत बत्यन हुआ है, इसलिय सी पुरुषों का काम ही इसका हेतु है और कोई कारण नहीं है "। परन्तु यह अन्वय सरल नहीं है और ' चएरश्र परश्र ' का समात ' अपर-पर ' होगा; वीच में सकार न जाने ्पावेगा । इसके अतिरिक्त अ-परस्परसम्भूत नज्समास ही होना चाहिये; और फिर यही ज्ञात होता है कि अ-परस्परसम्भूत नज्ञसमास ही होना चाहिये; और फिर कहना पड़ता है कि सांख्यशास्त्र में 'परस्पसम्भूत' शब्द से जी 'गुणां से गुणों का अन्योन्य जनन ' वार्णित है, नहीं यहाँ विवक्तित है (देखो गीतारहस

पतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽह्यबुद्धयः
प्रभवन्युत्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥
काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानमदान्त्रिताः ॥ ९ ॥
मोहाद्गृहीत्वाऽसद्माहान्त्रवर्तन्तेऽक्रुचिव्रताः ॥ १० ॥
चितामपरिमेयां च प्रख्यान्तामुपाश्चिताः ॥ ११ ॥
कामोपभोगपरमां पतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥
बाशापाशश्तिवद्धाः कामकोधपरायणाः ।
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥ १२ ॥
६दमद्य मया लव्धीममं प्राप्त्ये मनोरथम् ।
६दमस्तीदमिष मं भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥

¦ पृ. १५७ और १५६ ) । ' स्रन्योन्य ' और · परस्पर ' दोनों शब्द समानार्थ 🕏 . सांग्यशास्त्र में गुणों के पारस्परिक भगड़े का वर्णन करते समय ये दोनों शब्द भाते हैं ( देखों मभा शां. ३०५; सां. का. १२ और १३ ) । गीता पर जो माध्व माप्य है, दसमें इसी अर्थ को मान कर, यह दिखलाने के लिये कि जगत की ¦वस्तुएँ एक दूसरी से कैसे उपजती हैं, गीता का यही श्लोक दिया गया है---''श्रगाद्रवन्ति भूतानि इत्यादि-'' (श्रप्ति में छोड़ी हुई बाहुति सूर्य को पहुँचती है, श्रतः) यज्ञ से बृष्टि, बृष्टि से श्रतः और श्रत्व से प्रजा उत्पन्न होती है (देखी ंगी. ३. १५; मनु. ३. ७६ )। परन्तु तंत्तिरीय उपनिपद् का वचन इसकी ऋषेद्वा भाषिक प्राचीन और व्यापक हैं, इस कारण उसी को हमने ऊपर प्रमाण में दिया है। तयापि हुमारा मत है कि गीता के इस ' अ-परस्परसम्भूत' पद से उपनि-वट के सृष्ट्यत्पत्तिकम की अपेता सांख्यों का सृष्ट्यत्पत्तिकम ही आधिक विव-क्षित है। जगत की रचना के विषय में उपर जो ब्रास्ती मत बतलाया गया है, । उसका हुन लोगों के वर्ताव पर जो प्रभाव पडता है, उसका वर्णन करते हैं। उपर के श्लोक में, मन्त में,जो'कामहेतुकं'पद है उसी का यह भाविक स्पष्टीकरण है। (६) इस प्रकार की दृष्टि को स्त्रीकार करके ये बल्प-तुद्धिवाले नष्टात्मा और दृष्ट लोक कर कर्म करते हुए जगद का चय करने के लिये उत्पन्न हुआ करते हैं, (१०)(भौर) कमी भी पूर्ण न होनेवाले काम ग्रायांत विषयोपभोग की इच्छा का प्राश्रय करके ये ( ब्रासरी लोग ) दम्म, मान और मद से व्याप्त हो कर मीह के कारण भूठमूठ विश्वास प्रयोत् मनमानी कल्पना करके गंदे काम करने के लिये प्रवृत्त रहते हैं। (११) इसी प्रकार आमरणान्त ( सुख भोगने की ) अगागित चिन्ताओं से असे हुए, कामोपमांग में इबे हुए और निश्चयपूर्वक उसी को सर्वश्व माननेवाले (१२) सेकड़ों भाशा-पाशों से जकड़े हुए, काम-क्रोध-परायण (ये भासुरी लोग) सुख लूटने के लिये अन्याय से बहुत सा अर्थ सजय करने की तृप्या। करते हैं। (12) मेंने क्राज यह पा लिबा,(कन)उम भनोर्य की सिद्ध करूँगा: यंह घन ( मेरे

असौ मया हतः शत्रुर्हानेभ्ये चापरानिष । र्श्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं वलवाम्सुखी ॥ १४ 🌔 आद्योऽसिजनवानस्मि कोन्योऽस्ति सदशो मया। यस्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यन्नानविमोहिताः॥ १५॥ अनेकचित्तविम्रान्ता मोहजालसमादृताः। प्रसक्ताः काममोगेषु पतन्ति नरकेऽग्रुचौ ॥ १६ ॥ आत्मसम्माविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः। यजन्ते नामयब्रैस्ते दम्मेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७॥ अहंकारं वलं दर्पे कामं क्रोधं च संश्रिताः। मामात्मपरहेहेषु प्रक्रिपन्तोऽन्यस्यकाः ॥१८॥ तानहं द्विपतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्। सिंपाम्यजस्त्रमञ्जमानासुरीम्बेव योतिषु ॥ १९ ॥ आसुरीं योनिमापन्ना मुद्रा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्येव काँतेय तताँ यान्त्यधमां गतिम् ॥ २०॥ §§त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥ २१ ॥

पास ) है, बांत फिर वह मी मेरा होगा; (१४) इस शृतु को मेंने मार लिंवा एवं भौरों को भी मारूँगा; में ईम्रोर, में( ही ) भोग करनेवाला, में सिद्ध, बलाव्य छीर सुली हूँ, (१४) में सम्पन्न भीर कुलीन हूँ, मेरे समान भीर है कीन ? में बम करूँगा, दान दूँगा, मीज करूँगा—इस प्रकार श्रञ्जाल से मीहित, (१६) भनेक प्रकार की कल्पनाओं में मूले हुए, मीह के फन्दे में फूँसे हुए भीर विषयोपमोग में भासका थे आसुरी लोग ) अपवित्र नरक में गिरते हैं! (१७) आत्मप्रशंसा करनेवाले, एँड से वर्तनेवाले, धन और मान के मद से संयुक्त थे ( भासुरी ) लोग दम्म से, शाख-विधि छोड़ कर केवल नाम के लिये यज्ञ किया करते हैं। (१८) अहकार से, बल से, दर्प से, काम से और फोध से फूल कर, अपनी और पराई देह में वर्तमान मेरा ( परमेश्वर का ) हेप करनेवाले, निन्दक, (१६) और अग्रुम कर्म करनेवाले (इन) हेपी और कृर अध्यम नरों को में (इस) संसार की आसुरी अर्थात पापयोगियों में ही सदैव पटकता रहता हूँ। (२०) हे कोन्तेय! ( इस प्रकार ) जन्म-जन्म में आसुरी योनि को ही पा कर. ये मूर्ज लोग मुक्त बिना पाये ही अन्त में खन्म-त अधोगति को जा पहुँचते हैं।

्रिआसुरी लोगों का झौर टनको मिलनेवाली गति का वर्गान हो चुका। अन इससे हुटकारा पाने की युक्ति बतलाते हिं—]

(२९) काम, फ्रोध और लोम, ये तीन प्रकार के नतक के द्वार हैं । ये हमारा

पतैर्विमुक्तः कोंतेय तमोद्वारैक्षिमिर्नरः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पर्यं गतिमः॥ २२॥ ११ यः शास्त्रविधिमुत्स्स्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवामोति न सुस्रं न पर्यं गतिम्॥ २३॥ तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यस्यवस्थितौ। हात्वा शान्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतांस उपनिषस्स ब्रह्मविद्यायां योगशाले श्रीकृष्णार्छन-नंबादे देवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽच्याय ॥ १६ ॥

नाश कर उालते हैं: इसलिय इन तीनों का त्याग करना चाहिये। (२२) हे कॉन्तेय! इन तीन तमोदारों से ट्र कर, मनुष्य वही साचरण करने लगता है कि जिसमें रसका करवाण हो; कोर फिर रत्तम गति पा जाता है।

; [प्रगट है कि नरके के तीनों दरवाज़े दूर जाने पर सद्वति मिलनो ही चाहिये; किन्तु यह नहीं वतलाया कि कौन सा आचरणा करने से ये द्वर जाते हैं। कतः , बाब उसका मार्ग वतलाते हैं—]

(२३) जो शास्त्रोक्त विधि छोड़ कर मनमाना करने सगता है, उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न उत्तम गीत ही मिलती है। (२१) इसिल्पे ब कार्य-बकार्य-व्यवस्थित का अर्थात् कर्तन्य और अर्कातन्य का निर्माय करने के लिये तुम्मे शाखों का प्रमागा मानना चाहिये। और शाखों में जो कुछ कहा ह, उसको समम्म कर, तद्वुसार इस लोक में कर्म करना तुम्मे उचित है।

हिस श्लोक के 'कार्याकार्यन्यवास्थिति ' पद से स्पष्ट होता है कि कत्तेन्य शास्त्र की क्रमान नीतिहास्त्र की कत्पना को दृष्टि के क्रामे रस्त कर गीता का दफ् देश किया-गया है। गीतारहस्य (पृ. ४५-४०) में स्पष्ट कर दिसला दिया है कि इसी को कर्मयोगशास्त्र कहते हैं।

इस प्रकार श्रीमगवान् के गाये हुए स्वर्गत् कहे हुए स्पनिषर् में, ब्रह्मवियम्त-गंत योग-स्वर्गत् कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण, स्वर्षेत्र के संवाद में, देवा-सुरसम्पद्दिमाग योग नामक मोजहवाँ स्वध्यत्य समास हुसा । सप्तद्शोऽध्यायः । अर्जुन उवाच ।

ये शास्त्रविश्रिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेपां निष्टा तु का कृष्ण सत्त्वमोहो रजस्तमः ॥ १ ॥

श्रीमगवानुवाच ।

त्रिविधा सवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा।

' सत्रहवाँ ऋध्याय ।

[ यहाँ तक इस बात का वर्णन हुआ कि, कर्मयोग शास्त्र के अनुसार संसार का धारस्य-पोषस्य करनेवाले पुरुष किस प्रकार के होते हैं; और संसार का नाश करनेवाले मनुष्य कस देंग के होते हैं। अब यह प्रश्न सहन ही होता है कि मनुष्य-मनुष्य में इस प्रकार के मेद होते पर्यों हैं। इस प्रश्न का उत्तर सातवें प्रष्याय के " प्रकृत्या नियताः स्वया" पद में विया गया है. जिसका चर्च यह है, कि यह प्रत्येक मनुष्य का प्रकृति-स्वभाव हैं (७. २०)। परन्तु वहाँ सप्त-रज-तसमय तीनों गुणों का विवेचन किया नहीं गया या; अत्तर्व वहाँ इस प्रकृतिजन्य मेद की उपपत्ति का विस्तार- एवंक वर्णन में। न हो तका। यहीं कारण हैं जो चींदहवें अध्याय में तिगुणों का विवेचन किया गया है और अब इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि तिगुणों से वत्यव होनेवाली श्रदा आदि के ध्वभाव-मेद क्योंकर होते हैं;और फिर उसी अध्याय में मिक्सार्ग के जो अनेक मेद बतलाये गये हैं; उनका कारणा भी इस अध्याय म मिक्सार्ग के जो अनेक मेद बतलाये गये हैं, उनका कारणा भी इस अध्याय की उपपत्ति से समम में आ जाता है (देखे। ६. २३, २१)। पहले अर्जुन यों पुद्धता है कि—]

अर्जुन ने कहा—(१) हे कृत्या ! जो लोग श्रदा से युक्त होकर, शास्त-निर्देष्ट विधि को छोड़ करके यजन करते हैं, उनकी निशा क्रयोत ( मन की ) स्थित कॅसी है—साखिक है, या राजस है, या तामस ?

[पिछले सम्याय के सन्त में जो यह कहा गया या कि, शास की विधि का अयवा नियमों का पालन स्ववश्य करना चाहियं; उसी पर सर्जुन ने यह शुझ की है। शान्त्रों पर श्रद्धा रखते हुए भी मनुत्य सज़ान से भूल कर बैठता है। वदाहरणार्य, शाम्त्र-विधि यह है कि सर्वव्यापि परमेश्वर का भजन-पूजन करना चाहिये; परंतु वह इसे छोड़ देवताओं की श्वन में लग जाता है (गी. १८ २२)। अतः अर्जुन का प्रश्न है कि ऐसे पुरुष की निश्न सर्याद सवस्या सर्यवा |िधित कीन सी समभी जाव। यह प्रश्न उन सासुरी लोगों के विषय में नहीं है कि जो शास्त्र का सौर धर्म का सश्रद्धापूर्वक तिरस्कार किया करते हैं। तो मी इस अध्याय में प्रसङ्गानुसार उनके कर्मी के फलों का भी वर्णान किया गया है।]

सात्त्विका राजसी चैव तामसी चेति तां शृष्णु ॥ २ ॥ सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । श्रद्धामयोऽयं पुरूपो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥३॥ यजन्ते सात्त्विका देवान्यझरक्षांसि राजसाः । श्रेतान्भृतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥

श्रीमगवान् ने कहा कि—(२) प्राणिमात्र की श्रद्धा स्वमावतः तीन प्रकार की होती है, एक सात्त्विक दूसरी राजस और तीसरी तामस; वनका वर्णन सुनी । (३) हे भारत ! सव लोगों की श्रद्धा अपने अपने सत्त के श्रद्धासार अर्थात् प्रकृतिस्वमाव के अनुसार होती है। मनुष्य श्रद्धामय है। जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है, वह वैसा ही होता है।

दिसरे श्लोक में ' सत्त्व 'शब्द का अर्थ देहरवमाव, बुद्धि अयवा अन्तः-करता है। उपनिषद में सच्च' शब्द इसी अर्थ में आया है ( कठ. ६. ७ ), और वदान्तसूत्र के शाद्धरभाष्य में भी 'चेत्र-चेत्रज्ञ' पद के स्यान में 'सच्चचेत्रज्ञ ' पद का उपयोग किया गया है ( वेसं. शांभा, १. २. १२ ) । तात्पर्य यह है कि दूसरे श्लोक का 'स्वभाव' शब्द और तीसरे श्लोक का 'सत्त्व' शब्द यहाँ दोना ही समा-¦ नार्येक हैं। क्योंकि सांख्य और वेदान्त दोनों को ही यह सिद्धान्त मान्य है कि स्वमाव का अर्थ प्रकृति हैं और इसी प्रकृति से बुद्धि पूर्व अन्तःकारण उत्पन्न होते हैं।"यो यच्छद्वः स एव सः"-यह तत्त्व "देवताग्रों की भक्ति करनेवाले देव-ताओं को पाते हैं " प्रसृति पूर्व विश्वित सिद्धान्तों का ही साधारण अनुवाद है (७. २०-२३: ६. २४) । इस विषय का विवेचन हमने गीतारहस्य के तेरहवें प्रकर्गा में किया है ( देखिये गीतार. पृ. ४२१-४२७)। तयापिजव यह कहा कि, जिसकी जैसी बुद्धि हो उसे वैसा फल मिलता है, और वैसी बुद्धिका होना या न होना प्रकृति-स्वभाव के अधीन है; तब प्रश्न होता है कि फिर वह बुद्धि सुधर प्योंकर सकती है। इसका यह उत्तर है कि आत्मा स्वतन्त्र है, अतः देह का यह ! स्वभाव क्रमगः अभ्यास भीर वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे बदला जा सकता है। इस बात का विवेचन गीतारहस्य के दसर्वे प्रकरण में किया गया है (१. २०७-|२=२)। अभी तो यही देखना है कि श्रद्धा में भेद क्यों और कैसे होते हैं। इसी से कहा गया है कि प्रकृति-स्वमावानुसार श्रदा वदलती है। अब बतलाते हैं कि जब प्रकृति भी सत्त्व, रज भीर तम इन तीन गुणों से युक्त है, तब प्रत्येक मनुष्य में श्रद्धा के भी विधा भेद किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, भीर उनके परिगाम क्या ¦ होते हैं⊸ै

(४) जो पुरुष सात्त्विक हैं अर्थात् जिनका स्वमार्य सत्त्वगुगा-प्रधान है वे देवताओं का यजन करते हैं;राजस पुरुष यहाँ और राजसों का यजन करते हैं एवं इसके अतिरिक्त जो तामस पुरुष हैं, वे प्रेतों और भूतों का यजन करते हैं। §§अशास्त्रंविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। दम्माहंकारसंयुक्ताः कामरागवळान्विताः॥ ५॥ कपंयन्तः शरीरस्यं मृतग्राममचेतसः। मां चैवांतःशरीरस्यं तान्विद्ध्यासुरीनश्चयान्॥ ६॥ §§ आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदिममं गृण्जु॥ ७॥

[ इस प्रकार शाख पर श्रद्धा रखनेवाले मनुष्यों के भी सन्व आदि प्रकृति के र गुगु-मेदों से जो तीन भेद होते हैं, उनका और उनके स्वरूपों का वर्णन हुना। अव न वतलात हैं कि शाख पर श्रद्धा न रखनेवाले काम परापगा और दाम्मिक लोग किस श्रेणी में आते हैं। यह तो स्पष्ट हैं कि ये लोग सारिवक नहीं हैं, परन्तु ये निरे तामस भी नहीं कहें जा सकते; प्योंकि यद्यपि इनके कमें शाखविस्द होते हैं तथापि इनमें कमें करने की प्रजृति होती हैं और यह रजीगुग का धर्म हैं। तात्पर्य यह है कि ऐसे मनुष्यों को न साखिक कह सकते हैं, न राजस और न तामस। अतपुव देवी और श्रासुरी नामक दो कहाण वना कर उक्त दृष्ट पुरुगों का आहुरी कहा में समावेश किया जाता है। यही अर्थ व्याले दो श्रोकों में स्पष्ट किया गया है। ]

(५) परन्तु जो लोग दम्म घीर श्रम्हहार से वुक्त होकर काम एवं आसक्ति के चल पर शास्त्र के विरुद्ध घोर तप किया करते हैं (ई) तथा जो न केवल शरीर के पश्च-महाभूतों के समृद्ध को ही, बरन्त् शरीर के चन्तर्गत रहनेवाले मुमको भी कप्ट देते हैं, उन्हें अविवेकी घोर श्रासुरी बुद्धि के जानो ।

[ इस प्रकार अर्जुन के प्रश्नें के उत्तर हुए। इन खोकों का मावार्य यह है कि
मनुष्य की श्रद्धा उसके प्रकृतिन्द्यभावानुतार साष्ट्रिक, राजस अयवा तामस होती
है, श्रीर उसके अनुसार उसके कमों में अन्तर होता है तथा उन कमों के श्रनुरूप
ही उसे प्रथक्-प्रथक् गति प्राप्त होती है। परन्तु केवल इनने से ही कोई आसुरी
कृता में लेख नहीं लिया जाता। अपनी स्वाधीनता का उपयोग कर श्रीर शाखाजुसार आचरण करके प्रकृतिन्द्र्यभाव को धोरे-धीरे सुधारते जाना प्रत्येक मनुष्यका
कर्तत्व्य है। हाँ, जो ऐसा नहीं करते श्रीर दुष्ट प्रकृतिन्द्र्यभाव का ही आभिमान
रख कर शाख के विरुद्ध आचरण करते हैं, उन्हें आसुरी हाद्धिक कहना चाहिये।
यही इन खोकों का भावार्य है। श्रय यह वर्णान किया जाता है कि श्रदा के समान
ही आहार, यह, तप और दान के स्वन्य-तममय प्रकृति के गुगों से मिल-भिन्न
भेद केसे हो जाते हैं; एवं इन भेदों से स्वभाव की विचित्रता के साथ ही साथ
िद्या की विचित्रता भी कैसे उत्यन्न होसी हैं—]

(७) प्रत्येक की रुचि का क्याद्वार भी तीन प्रकार का दोना है । भ्रीर यही

आयुः सत्त्ववारोग्यसुस्त्रप्रीतिविवर्धनाः ।.
रस्याः स्निग्धाः स्थिर ह्या श्राहाराः सात्त्विकप्रियाः॥=॥
कट्वम्ळलवणात्युष्णतीश्णरुझावेदाहिनः ।
आहाराराजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥
यातयामं गतरसं पृति पर्युपितं च यत् ।
उच्छिष्टमपि चामेच्यं भोजनं तामसिप्रियम् ॥ १० ॥

ऽ अफलाकांक्षिमिर्यक्षो विधिद्दष्टो य इज्यते ।
यप्टस्पमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ।। ११ ॥
अभिसन्धाय तु फलं दम्मार्थमपि चैव यत् ।
इज्यते भरतक्षेष्ट तं यशं पिद्धिराजसम् ॥ १२ ॥

हाल यज, तप एवं दान का भी है। सुनो, उनका भेट वतलाता हूँ। (८) आयु, साचिक घृति, यल, आरोग्य, मुख और प्रीति की घृदि करनेवाले, रसीले, स्त्रिय, शरीर में भिद्र कर चिरकाल तक रहनेवाले और मन को आनन्ददायक आहार साचिक मनुष्य को प्रिय होते हैं। (६) कटु अर्घात चरपरे, खटे, खारे, झरपुष्ण, तीले रुखे, दाहकारक तथा दुं:ल शोक शीर रोग उपजानेवाले आहार राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं।

| सिंह्यत में कट्ट ग्रन्थ का क्यं चरपरा और तिक का क्रयं कहुआ होता | है। इसी के अनुसार संस्कृत के वेदाक प्रन्यों में काली मिरच कहु तथा गाँव तिक | कहीं गई हैं (देखो वाग्मट. स्त्र. कर. १०)। हिन्दी के कहुए और तींसे शुन्द | कमानुसार कट्ट कीर तिक प्रव्यां के ही अपअंग्र हैं। ] (१०) कुछ काल का रखा हुआ अर्थात् ठराडा, गरिस, टुगेन्वित, यासी, क्रिंग तथा अपवित्र मोजन तामस प्रस्प को रुसता है।

ि सारिवक मनुष्य को सारिवक, राजस को राजस तथा तामफ को तामस भोजन प्रिय होता है। इतना ही नहीं, यदि आहार शुद्ध अर्घात सारिवक हो, तो मनुष्य की शृति भी कम कम से शुद्ध या सारिवक हो सकती है। उपनिष्दों भूम कहा है कि 'आहारशुद्धी सन्व-शुद्धिः'(छां. ७. २६. २)। क्योंकि मन भूमीर बुद्धि पकृति के विकार हैं, इसलिये जहां सारिवक आहार हुआ वहाँ बुद्धि भी आप ही आप सारिवक बन जाती है। ये आहार के भेद हुन्। इसी प्रकार भूम याद के तीन भेदों का भी वर्गान करते हैं—]

(११) फलाग़ा की झाकांद्वा छोड़ कर अपना कर्तन्य समम करके ग़ास्र की विधि के खनुदार, शान्त चित्त से जो यज्ञ किया जाता है वह सास्विक यज्ञ हैं। (१२) परन्तु है भरतश्रेष्ट! उसको राजस यज्ञ समको कि जो फल की इच्छा से अयचा दम्म के हेनु धर्यान ऐक्यें दिखलाने के लिये किया जाता है। (१३) शास्त्र- विधिहीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनमद्श्विणम् ।
श्रद्धाविरहितं यद्गं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

श्रद्धाविरहितं यद्गं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

श्रद्धाचर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

अनुद्धेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।
स्वाध्यायाभ्यस्नं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥

मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।

भावसंशुद्धिरियेतत्त्रपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

§§ श्रद्धया पर्या तप्तं तपस्तित्विधंनरैः ।

विधि-(हित, अन्नदान-धिहीन, विना मन्त्रों का, विना दिन्नगा का और श्रद्धा से । शून्य यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है।

श्रीर यज्ञ के समान तप के भी तीन भेद हैं। पहले, तप के कि किये के सितान के स्वीत के सितान के स

(४१) देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वानों की पूजा, शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा को शारीर अर्थात कायिक तप कहते हैं। (१५) (मन को) उद्देग न करनेवाले सत्य, प्रिय और हितकारक सम्भाषण को तथा स्वाच्याय अर्थात अपने कर्म के अभ्यास को वाखाय (वाचिक) तप कहते हैं। (१६) मन को प्रसन्न रखना, सौम्यता, मौन अर्थात सुनियों के समान पृत्ति रखना, मनोनिप्रह और शुद्ध भावना—इनको मानस तप कहत हैं।

ि जान पड़ता है कि पन्द्रह्में श्लोकमें सत्य, प्रिय धौर हित तीनों शब्द मनु के इस वचन को लच्य कर कहे गये हैं;—"सत्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयाब ब्रूयात सत्यमप्रियम्। प्रियञ्च नावृतं व्रूयादेप धर्मः सनातनः॥" (मनु. ४० ११६८)—यह सनातन धर्म है कि सचं और मधुर (तो) बोलना चाहिये, परन्तु अप्रिय सच न बोलना चाहिये। तथापि महामारत में ही विदूर ने दुर्योधन से कहा है कि "अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः" (देखो समा. ६३. १७)। अब कायिक, वाचिक और मानसिक तपों के जो भेद फिर मी होते हैं, वे यों हैं—]

, (१७) इन तीनों प्रकार के तथों को यदि मनुष्य फल की आकांचा न रख कर

अफलाकांसिमियुंकैः सात्त्विकं परिचंसते ॥ १७ ॥
सत्कारमानपूजार्थे तपो दम्मेन चैव यत् ।
क्रियते तदिहः प्रोक्तं राजसं चलमधुवम् ॥ १८ ॥
मूद्धप्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।
परस्योत्सादनार्थे वा तत्तामसमुदाहतम् ॥ १९ ॥

ईः दातव्यमिति यहानं दीयतेऽचुपकारिणे ।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं समृतम् ॥ २० ॥
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।
असत्कृतमवक्षातं तत्तामसमुदाहतम् ॥२२॥

टतम श्रदा से, तथा योगयुक्त श्रुद्धि से करे तो वे सात्त्विक कहलाते हैं। (१८) जो तप (अपने) सत्कार, मान या पूजा के लिये अथवा दुम्म से, किया जाता है; यह चंचल और आरियर तप शास्त्रों में राजस कहा जाता है। (१९) मूद श्राम्नह सेंग् स्वयं कष्ट रठा कर, अथवा (जारण-मारण आदि कर्मों के द्वारा) दूसरों को सत्ताने के हेतु से किया हुआ तप तामस कहलाता है।

[ ये तप के मेद हुए। अब दान के त्रिविध मेद बतलाते ईं—]

(२०) वह दान सात्विक कहलाता है कि जो कर्त्तव्यद्विद्धि से किया जाता है, जो (योम्य) ध्यलकाल कार पात्र का विचार करके किया जाता है, एवं जो अपने उत्पर प्रत्युपकार न करनेवाले को दिया जाता है। (२१) परन्तु ( किये हुए) उपकार के यदले में, अथवा किसी फल की आशा रख, बड़ी कठिनाई से, जो दान दिया जाता है वह राजस दान हैं (२२) अथोन्य ध्यान में, अथोन्य काल में, अपात्र मलुष्य को, बिना सत्कार के, अथवा अवहेलनापूर्वक, जो दान दिया जाता है वह तामस दान कहलाता है।

शिष्ट के साहार, यह, तप और दान के समान ही जान, कर्म, कर्चा, बुद्धि, एति । श्री सुख की त्रिविधता का वर्णन कानले अध्याय में किया गया हैं (गी. १८. १०-६९)। इस अध्याय का गुण्यमेद-प्रकरण यहीं समाप्त हो हुका। अब बहा- निर्देश के आधार पर उक्त साविक कर्म की अष्टता और संप्राह्मता सिद्ध की | जावेगी। ध्योंकि उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन पर सामान्यतः यह शृद्धा हो सकती | है कि कर्म साविक हो या राजस, या तामस, कैसा भी ध्यों न हो, है तो वह | दुःखकारक और दोपमय ही; इस कारण सारे कर्मों का त्याग किये विना बहा- | प्राप्ति नहीं हो सकती। और जो यह बात सत्य है तो फिर कर्म के साविक, | राजस आदि भेद करने से लाभ ही क्या है ? इस आचेप पर गोता का यह उत्तर | है कि कर्म के साविक, राजस और तामस भेद परशहा से अकरा नहीं हैं । जिस

§§ ॐ तत्सिदिति निर्देशो ब्रह्मणिस्त्रिविघःस्मृतः ।
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यक्काश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥
§§ तस्मादोभित्युदाहृत्य यक्कानतपःक्रियाः ।
प्रवर्तन्ते विघानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥
तदित्यनभिसन्धाय फलं यक्कतपःक्रियाः ।

सिद्धल्य में बहा का निर्देश किया गया है, उसी में सारिवक कर्मी का और सत्करी का समावेश होता है; इससे निर्विवाद सिद्ध है कि ये कर्म अध्यात्म दृष्टि से मी त्याज्य नहीं हैं ( देखो गीतार. पू. २४५ )। परवहा के स्वरूप का मनुष्य को जो कुछ | ज्ञान इत्रा है वह सब " ॐ तत्सत्" इन तीन शब्दों के निर्देश में प्रवित है । इनमें से 🗗 अन्तर बहा है, और उपनिपदों में इसका मिल मिल बर्च किया ं गया है ( प्रक्ष. ५; कठ. २. १५-१७; ते. १. ८; रहां. १. १; मैन्यू. ६. ३, ४; मांहुक्य १--१२)। भार जब यह वर्णानुरस्पी बहा ही जगत के आरम्म में था, तव सब कियाओं का घारम्भ वहीं से होता है। " तत्=वह " शब्द का . अर्थ है सामान्य कर्म से परे का कर्म, अर्थात निष्काम बुद्धि से फलाशा खोड़ कर किया हुआ सारिवक कर्म; और 'सत् ' का अर्थ वह कर्म है कि जो यदापे फलाशासहित होतो भी शास्त्रानुसार किया गया हो और ग्रुद्ध हो। इस अर्थ के अनुसार निष्काम बुद्धि से किये हुए साचिक कर्म का ही नहीं, बरन् शासानुसार किये हुए सत् कर्म का भी परब्रह्म के सामान्य चौर सर्वमान्य सङ्कल में समावेश होता हैं: अतएव इन कमें को त्याज्य कहना अनुचित है । अन्त में ' तत् ' और 'सत ' कमी के अतिरिक्त एक ' असन ?' अर्थात बुरा दमें वच रहा। परन्तु वह दोनों लोकों में गर्हा माना गया है, इस कारण अन्तिम श्लोक में सचित किया है कि उस कर्म का इस सङ्कल्प में समावेग्न नहीं होता । मगः वान कहते हैं कि-

(२३) ( शास्त्र में ) परमहा का निर्देश 'ॐतत्तत् ' यों तीन प्रकार से किया जाता हैं। उसी निर्देश से पूर्वकाल में ब्राह्मगा, वेद झौर यहा निर्मित हुए हैं।

पहले कह आये हैं कि, सम्पूर्ण सृष्टि के आरम्म में बहादेव रूपीपहला |बाह्मणा, वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए (गी. ३. १०)। परन्त ये सब जिस परवहा |से उत्पन्न हुए हैं, उस परवहा का स्वरूप 'ॐतरसत्' हुन तीन शब्दों में है। |असएव इस खोक का यह मावार्य है कि 'ॐतरसत्' सक्कल्प ही सारी सृष्टिका |मूल है। अब इस सक्कल्प के तीनों पदों का कमयोग की दृष्टि से प्रयक् निरूपण |किया जाता हैं—]

(२४) तस्मात, अर्थात् जगत् का आरम्भ इस संकल्प से हुआ है इस कारण, ब्रह्मवादी लोगों के यज्ञ, दान, तप तथा अन्य शास्त्रोक्त कर्म सदा के के दबार के साथ हुआ करते हैं (२४) 'तत शहद के उच्चारण से, फल की आशों न रख दानिक्रयाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ॥ २५ ॥ सङ्गावे साधुमावे च सदित्येतत्रयुज्यते । प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छव्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥ यक्षे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 

§§ अश्रद्धया इतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत ।

कर मोचार्यी लोग यज्ञ, दान, तप श्रादि श्रमेक प्रकार की क्रियाएँ किया करते हैं। (२६) श्रास्तित्व और साधुता अर्थाद भलाई के श्रयं में 'तत' शब्द का सपयोग किया जाता है। और देपार्थ! इसी प्रकार प्रशस्त अर्थाद अच्छे कर्मों के लिये भी ' सद ' शब्द प्रयुक्त द्वोता है। (२७) यज्ञ, तप श्रीर दान में रियति अर्थाद स्थिर मावना रखने को भी 'सद' कहते हैं; तथा इनके निमित्त जो कर्म करना हो, उस कर्म का नाम भी 'सद' ही है।

[ यज्ञ, तप कोर दान मुख्य धार्मिक कमें हैं तथा हनके निमित्त जो कमें किया जाता है उसी को मीमांसक लोग सामान्यतः यज्ञार्य कमें कहते हैं। इन कमें को करते समय यदि फल की आशा हो तो भी वह धमें के अनुकूल रहती हैं, इस कारण ये कमें 'सत्' अेणी में गिने जाते हैं और सब निष्काम कमें तत् । (=वद्व अर्थात परे की) अेणी में लेखे जाते हैं। प्रत्येक कमें के आरम्भ में जो । यह ' विश्तत्सत् ' वसस्कृत्य कहा जाता है, इसमें इस प्रकार से दोनों प्रकार के | कमों का समावेश होता है; इसलिय इन दोनों कमों को प्रदात्कृत ही सममना । 'चाहिये। देखो गीतारहस्य पू. २४५। अब असत् कमें के विषय में कहते हैं — |

(२८) अथ्रदा से जो इवन किया हो, (दान) दिया हो, तप किया हो, या जो कुछ (कर्म) किया हो, वह 'असत्' कहा जाता है। हे पार्य! वह (कर्म) न मरने पर (परलोक में), और न इस लोक में हितकारी होता है।

[ तात्पर्य यह है कि वहास्वरूप के बोधक इस सर्वमान्य सङ्कर्य में ही | निष्काम बुद्धि से, अथवा कर्तव्य समफ्त का किये हुए सार्त्विक कर्म का, भीर | शाकानुसार सद्बुद्धि से किये हुए प्रशस्त कर्म अथवा सत्कर्म का समावेश होता | है। अन्य सव कर्म बृथा हैं। इससे सिद्ध होता है कि उस कर्म को छोड़ देने का-| उपदेश करना उचित नहीं है कि जिस कर्म का वहानितेश में ही समावेश होता | है, और जो वहादेव के साथ ही: उत्पन्न हुआ है (गी. ३. १०), तथा जो | किसी से छुट मी नही सकता। "उत्तर्सत्य" रूपी ब्रह्मनिर्देश के उक्त कर्मयोग-| प्रधान कर्य को, इसी अच्याय में कर्मविमाग के साथ ही, यतलाने का हेतु मी | यही है। क्योंकि केवल बहास्वरूप का वर्गान तो तरहाँव अच्याय में और उत्के | पहले मी हो जुका है। गीतारहस्य के नवें प्रकरण के अन्त (ए. २४५) में | बतला जुके हैं कि "उत्स्तत्य" पद का असती अर्थ क्या होना चाहिये। आज

असदित्युच्यते पार्य न च तत्येत्य नो इत् ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्रगबद्दीतामु उपनिषम्य ब्रह्मविद्यायां चीगशास्त्रे श्रीतृष्मार्जुन-संबाद श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदसोऽध्यायः ॥ ५० ॥

किस 'सिबिटानन्द' पद से महानिर्देश करने की प्रया है। परन्तु इनको स्त्रीकार |न करके पद्दों जब उस 'ब्य्तिन्सन्' ब्रह्मनिर्देश का हो उपयोग किया गया है, तब |इससे यह अनुमान निकल सकता है कि 'सिबिटानन्द' पदक्षी ब्रह्मनिर्देश गीता |प्रनय के निर्मित हो चुकने पर साधारण ब्रह्मनिर्देश के कर में ब्रायः ब्रचलित |चुका होगा।]

्रस प्रकारश्रीमगवान् के गाये तुष् अर्थातः कहे तुष्टपनिषद् में, ब्रह्मविद्यान्तः गंत योग—प्रयोत् कर्मयोग—ग्रान्तविषयक, श्रीहरणः श्रीर श्रातंत के संवाद में, श्रद्धाः

त्रय-विमाग नामक सत्रद्वीं अध्याय समात रुद्धा ।

### अटारहर्बें अध्याय ।

श्रिटारहर्वी श्रध्याय पूरे गीताज्ञान्त्र का रक्ष्संहार है। श्रमः यही तक जी विवे-चन रुद्धा है उसका हम इस न्यान में संतेष में विहावलोइन करते हैं ( प्राधिक विस्तार गीतारहस्य के १४वें प्रकरण में देखिये)। परन-प्रध्याय ने स्पष्ट होता है कि स्वधर्म के अनुसार प्राप्त हुए युद्ध को छोड़ भीव भागने पर उतारु होनेवाले थार्जुन को अपने कर्तस्य में प्रयुन करने के लिये गीता का उपदेश किया गया है। यर्जुन को ज़ंका यी कि गुरुहत्या यादि सद्देश कमें करने से क्षान्मकस्याण कमी न ष्टोगा । श्रतण्य श्रात्मज्ञानी पुरुषों के स्वीकृत किये हुए, श्रायु विनाने के दो प्रकार के मार्गी का-सांत्य ( संन्याम ) मार्ग का धीर कर्मपीग ( योग ) मार्ग का-बर्गुन दुमरे अध्याय के आरम्भ में ही किया गया है। धीर अन्ते में यह सिदान्त किया गया है कि यदापि ये दोनों हो मार्ग मोज देते हैं तथापि इनमें से कर्नयोग ही प्राधिक श्रेयस्कर ह (गी. ५. २)। फिर तीमरे प्राध्याय से ले कर पांचर प्राध्याय तक इन युक्तियों का वर्णन है कि, कर्मयोगमें युद्धि श्रेष्ट सममी जाती है; बुद्धि के हिपर थार सम होने से कर्म बाधा नहीं होती; कर्म किमी से भी नहीं दूरने तथा उन्हें होड़ देना भी किसी को रचित नहीं, केवल फलाग़ा को त्याग देना ही काफी है; अपने लिये न सही तो भी लोकसंग्रह के हेतु कमें करना आवश्यक है; बुद्धि अच्छी हो तो ज्ञान और कमें के बीच विरोध नहीं होता; तया पूर्व-परम्परा देखी जाय तो ज्ञात होगा कि जनक आदि ने इसी आगे का आवरण किया है। अनन्तर इस बात का विवेचन किया है कि कमेरोग की सिद्धि के

#### ऋष्टादशोऽध्यायः ।

# अर्जुन उवाच ।

#### संन्यासस्य महावाहो तत्वामिच्छामि बेदितुम्।

लिये बुद्धि की जिस समता की स्नावश्यकता होती हैं, उसे कैसे प्राप्त करना चाहिये और इस कर्मयोग का साचरण करते हुए अन्त में उसी के हारा मोज कैसे प्राप्त होता है। बुद्धि की इस समना को प्राप्त करने के लिये इन्ट्रियों का निप्रह करके पूर्ण-तया यह जान लेना आवश्यक है कि एक ही परमेश्वर सब आियाँ में भरा हका ष्टे-इसके अतिरिक्त भीर दूसरा मार्ग नहीं हैं। भतः इन्ट्रिय निप्रमु का विवेचन छठवें अध्याय में किया गया है। फिर सातवें अध्याय से सब्रह्में अध्याय तक बतलाया गया है कि कर्मयोग का भाचरगा करते हुए ही परमेश्वर का ज्ञान केंद्रे प्राप्त ष्टोता है, और वह झार क्या है। सावरें और वाठरें ग्रध्याय में चर-प्रचर अयवा व्यक्त-अत्यक्त के ज्ञान-विज्ञान का विवर्गा किया गया है। नवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक इस अधियाय का वर्णन किया गया है कि यद्यपि परमेश्वर के ध्यक स्वरूप की अपेता अन्यन स्वरूप श्रेष्ट है, तो भी इस बुद्धि को न डिगने है कि पर-नेश्वर एक ही है; और व्यक्त स्वरूप की ही व्यासना प्रत्यञ्च ज्ञान देनेवाली स्रतण्य सब के लिये सलम है। श्रमन्तर वेर के श्रम्याय में चेत्र-चेत्रज्ञ का विचार किया गया है कि सर-असर के विवेक में जिसे अन्यक कहते हैं वही मनुष्य के शरीर में कन्तरात्मा है। इसके पश्चात् चीदहर्वे ऋष्याय से ले कर सत्रह्वे ऋष्याय तक, चार अध्यायों में, चार-अच्चर-विज्ञान के अन्तर्गत इस विषय का विस्तारसन्दित विचार किया गया है कि एक ही अन्यक से प्रकृति के गुग्गों के कारगा जगत में विविध स्वभावों के मनुष्य कैसे उपजते हैं अयवा और अनेक प्रकार का विस्तार केंसे होता है एवं झान-विज्ञान का निरूपण समाप्त किया गया है। तथापि स्यान स्यान पर बार्जुन को यही उपदेश है कि दि कर्म कर; और यही कर्मयोग-प्रधान काय बिताने का मार्ग सब में उत्तम माना गया है कि जिसमें गुद्ध बन्तःकरण से परमेश्वर की भक्ति करके 'परमेश्वरार्पण-पूर्वक स्वधम के अनुसार केवल कर्नव्य समम कर गरण पर्यन्त कर्म करते रहने ' का उपदेश है। इस प्रकार ज्ञानमूलक कोर मिक्प्रधान कर्मपोग का साहोपाङ विवेचन कर जुकते पर अठारहवें ऋष्याय में टसी धर्म का टपसंहार करके ऋर्जुन को स्वेच्छा से युद्ध करने के लिये प्रवृत्त किया है। गीता के इस मार्ग में-कि जो गाता में सर्वोत्तम कहा गया गया है-अर्जुन से यह नहीं कहा गया कि 'तू चतुर्व अग्रम को स्वीकार करके संन्यासी हो जा।' र्ह्या, यह अवश्य कहा है कि इस मार्ग से आचरण करनेवाला मतुष्य 'नित्य सन्यासी ' है (गी. ५.३)। अत्युव अब अर्जुन का प्रश्न है कि चतुर्य आल्रम-रूपी संन्यास ले कर किसी समय सब कर्मी को सचसुच न्याग देने का तत्व इस

## त्यागस्य च ह्यीकेश पृथकेशिनिवृदन ॥ १ ॥ श्रीभगवानवाच ।

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः।

कर्मयोग-सार्ग में है या नहीं; और नहीं है तो, 'संन्यास' एवं 'स्याग 'शब्दों का अय क्या है ? देखो गीतारहस्य प्र. ३४६—३४६। ो

अर्जुन ने कहा-(१) हे महावाह, हर्पाकेश ! में संन्यास का तत्व, और है

केशिदेख-निपृद्ग! त्याग का तत्व प्रथक प्रथक जानना चाइता हैं।

िसन्यांस और त्याग शहदों के उन ऋषों अथवा भेदों को जानने के निये ं यह प्रश्न नहीं किया गया है कि जो कोशकारों ने किये हैं। यह न समफना चाहिये कि अर्जुन यह भी न जानता था कि दोनों का धात्वर्य " छोड़ना " है । परन्तु बात यह है कि भगवान कर्म छोड़ देने की माजा कहीं भी नहीं देते; विक्क चौथे, पाँचवें अथवा छठचें अध्याय (४.४१:४.१३:६.१), में या अन्यत्र जहाँ कहीं संन्यास का वर्धान है वहाँ र सन्होंने यही कहा है कि केवल फलाशा का 'त्याग' करके (गी. १२.११)सब कर्मी का 'संन्यास' करो झर्यात सब कर्म परमे श्वर को समर्पण करें। (इ. ३०, १२.६)। श्रीर, उपनिषदों में देखों तो कर्मत्याग प्रधान संन्यास धर्म के ये चचन पाये जाते हैं कि 'न कर्मग्रा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेनामृतत्वमाग्रुः' (कै.९.२; नारायणः १२.३)। सब कर्मी का स्वरूपतः 'स्थाग' करने से ही कई एकों ने मोज प्राप्त किया है, अधवा ''वेदान्तविज्ञान-सुनिश्चितार्थाः सन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः" (सुग्रदक ३.२.६) कर्मत्यागरूपा 'संन्यास' योग से शुद्ध चीनेवाले 'यति' या "किं प्रजया करियामः" (वृ.६. (४.२२)—हमें पुत्रपीत आदि शजा से क्या काम है? अतएव अर्जून ने समका कि भगवान् स्मृतिप्रन्यों में प्रतिपादित चार आश्रमों में से कर्म त्याराख्यी संन्यास ्याश्रम के लिये 'त्याग' कौर 'संन्वास शब्दों का उपयोग नहीं करते, किन्तु वे कीर किसी अर्थ में बन शब्दों का उपयोग करते हैं। इसी से अर्शुन ने चाहा कि उस अर्थ का पूर्यो स्पर्शकरमा हो जाय। इसी हेतु से उसने उक्त अभ किया है । गीता रहस्य के न्यारहर्वे प्रकरण (पृ. ३४६-३४९) में इस विषय का विस्तारपूर्वक विवे । चन किया गया है।

श्रीभगवान् ने कञ्चा-(२) (जितने) काम्य कर्म हैं, उनके न्यास अर्थात् छोड़ने को ही ज्ञानी लोग संन्यास सममते हैं (तया) समस्त कमी के फलों के साग की परिहत

लोग त्याग कहते हैं।

[इस स्होक में स्पष्टतया बतला दिया है ।क कर्मयोग-मार्ग में संन्यास क्रोर त्याय किसे कद्दते हैं। परन्तु संन्यासमार्गाय टीकाकारों को यह मत प्राह्म नहीं; इसकारण उन्होंने इस खोककी वहुत कुछ खाँचातानी की है। श्लोक में प्रथम ेही 'काम्य'शुक्द खाया है अतएव इन टीकाकारों का मत है कि यहाँ मीमांसकी

सर्वेकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः॥ २ ॥

! के नित्य. नैमित्तिक, काम्य भार निषिद्ध प्रमृति कर्ममेट विबक्षित हैं और उनकी . सम्राप्त में भगवान का अभिन्नाय यह है कि टनमें से केवल काम्य 'कर्मों हो को . ! ह्योडना चाहिये '। परन्त संन्यासमारीय लोगों को नित्य और नैमित्तिक कर्म भी . ! नहीं चाहिये इसलिये उन्हें थें। प्रतिपादन करना पड़ा है कि यहाँ नित्य और नैसित्तिक कर्मों का काम्य कर्मों में ही समावेश किया गया है। इतना करनेपर भी इस छोक के र उत्तरार्ध में जो कहा गया है कि फलाशा छोडना चाहिये न कि कर्म (आगे छठा क्षोक देखिये ), उसका मेल मिलता ही नहीं: अतएव अन्त में इन दीकाकारों ने । अपने ही मन से यों कह कर समाधान कर लिया है कि भगवान ने यहाँ कर्मयोग-े मार्ग की कोरी स्तृति की है: उनका सन्ना मिमाय तो यही है कि कर्मी को छोड ही देना चाहिये! इससे स्पष्ट होता है कि संन्यास ऋदि संम्पदायों की दृष्टि से इस श्लोक का अर्थ ठीक ठीक नहीं लगता। वास्तव में इसका अर्थ कर्मयोगप्रधान ही करना चाहिये धर्यात फलाशा छोड कर मरण पर्यन्त सारे कर्म करते जाने का जो तत्त्व गीता में पहले अनेक बार कहा गया है. उसी के अनुरोध से यहाँ . ! भी अर्थ करना चाहिये: तथा यही अर्थ सरल है और ठीक ठीक जमता भी । है । पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि 'काम्य ' शब्द से इस स्थान में मीमांसकों का नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निापद कर्मविभाग अभियेत नहीं । कर्मयोगमार्ग में सब कमी के दो ही विभाग किये जाते हैं: एक 'कान्य' । श्रर्यात फलाशा से किये हुए कर्स और दसरे 'निष्काम' श्रर्यात फलाशा छोड़ कर किये हुए कर्म। मनुस्मृति में इन्हीं को क्रम से 'प्रवृत्त ' कर्म और 'निवृत्त' कर्म कहा है (देखों मतु. १२. दद और दर)। कर्म चाहे नित्य हों, नेामितक हों, 'काम्य हों, कायिक हों, वाचिक हों, मानसिक हों, खयवा सात्विक बादि भेद के . अनुसार और किसी भी प्रकार के हों: उन सब को 'काम्य ' अथवा ' निप्कास ' इन दो में से किसी एक विभाग में भाना ही चाहिये। क्योंकि, काम सर्याद फलाशा का होना, भयवा न होना, इस दोनों के मतिरिक्त फलशा की दृष्टि से तीसरा भेट हो ही नहीं सकता। शास्त्र में जिस कर्म का जो फल कहा गया है-जिसे पत्र-प्राप्ति के लिये प्रत्रेष्टि—उस फल की प्राप्ति के लिये वह कर्म किया जाब तो वह 'काम्य ' है तथा मन में उस फल को इच्छा न रख कर वहीं कमें कैवल . कर्तच्य समभ्त कर किया जाय तो वह ' निष्काम ' हो जाता है । इस प्रकार सब कर्में के 'काम्य ' भौर ' निप्काम ' ( अयवा सनु की परिभाषा के अनुसार प्रवृत्त और निष्कत्त ) यही दो भेट सिद्ध होते हैं। भव कर्मयोगी सब 'काम्य' कर्मी को सर्वया छोड़ देता है, बतः सिद्धं दुखा कि कर्मयोग में भी काम्य कर्म का सन्यास करना पंडता है। फिर बच रहे निष्काम कर्म; सो गीता में कर्मयोगी को . निष्काम कर्म करने का निश्चित उपदेश किया गया है सही, परन्तु उसमें मी . ' फलाशा ' का सर्वया लाग करना पहता है (गी. ६.२)। अतरव लाग का

शित्याख्यं दोषवादित्येके कर्मश्राहुर्मनीषिणः । यक्षदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ निश्चयं शृष्णु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । त्यागो हि पुरुपत्याग्र त्रिविधः सम्प्रकीतितः ॥ ४ ॥ यक्षदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमव तत् । यक्षो दानं तपश्चैव पावनानि मनीपिणाम् । प्रतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फळानि च । कर्त्तत्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥

े तत्त्व भी गीताधर्म में स्थिर श्री रहता है। तात्पर्य यह है कि सब कर्मी को न ्रे होड़िने पर भी कर्मयागमार्ग में 'सन्यास' और 'त्याग' दोनों तत्त्व वने रहते हैं। बर्जुन को यही बात समका देने के लिये इस खोक में संन्याय और त्यांग डोनों ्री की स्वाख्या यों की गई है कि 'संन्यास ' का अर्थ ' काम्य कर्मों को सर्वया छोड देना ' है और 'त्यारा' का यह मतलब है कि ' जो कर्म करना हाँ , उनकी फलाशा ीन रखें '। पीछे जब यह प्रतिशदन हो रहा था कि संन्यास ( घयना सांख्य ) ्रेडोर योग दोनों तत्वतः एक दी हैं तब 'संन्यासी' शब्द का क्रयं (गी.५.३-६ वार ६. १,२ देखो ) तथा इसी अध्याय में आगे 'त्यागी' शब्द का अर्थ भी ्र (शी. १८.११) इसी माति किया गया है और इस स्थान में वही अर्थ इष्ट हैं। यहाँ सातों का यह मत प्रतिपाध नहीं है कि ऋमग्रः बहाचर्य,गृहस्यात्रम श्रीर वानप्रस्य ब्राश्रम का पालन करने पर अन्त में प्रत्येक मनुष्य की सर्व-ित्यागरूपी संन्यास श्रयवा चतुर्योश्रम लिये विना मोच-प्राप्ति हो हो नईं। - सकती"। इससे सिद्ध दोता है कि कर्मयोगी यद्यपि संन्यासियों का गेरुम्रा मेप ्रिधारण कर सब कर्मी का त्याग नहीं करता तथापि यह संन्यास के सबे सबे ्री तत्व का पालन किया करता है, इसलिये कर्मयोग का स्मृतिग्रन्य से कोई विरोध निहीं होता। श्रव संन्यासमार्ग और मीमांसकों के कमेंसम्बन्धी बाद का उछेल ्रीकरके कर्मयोगशास्त्र का, इस विषय में ऋन्तिम निर्णुय सुनाते हैं—] 🕝 (३) कुछ पंडितों का कथन है कि कर्म दोपयुक्त है अतपूत उसका (सर्वया) त्याग करना चाहिये; तथा टूसरे कक्ते हैं कि यज्ञ, दान, तप और कर्म को कभी न छोड़ना चाहिये। (४) अतपुव हे मरतश्रेष्ट! त्याग के विषय में मेरा निर्णय ्सुन । हे पुरुपश्रेष्ठ ! त्याग तीन प्रकार का कहा गया है । (४) यज्ञ, दान, तर और कम का लाग न करना चाहिये; इन (कमों) को करना ही चाहिये। वज् दान और तप बुद्धिमानों के लिये (भी) पवित्र क्रार्थात चित्तशुद्धिकारक हैं। (६) अतप्व इन ( यज्ञ, दान कारि ) कमों को भी बिना कासकि रहे, फलों का त्याग करके (अन्य निष्कास कर्मों के समान ही लोकसंग्रह के हेतु) करते रहना चाहिये। हे पार्थ! इस प्रकार मेरा निश्चित मत (हैं, तथा वहीं) टनम है

§§ नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥
दुःस्रमित्येव यत्कर्म कायक्केश्रमयात्यजेत्।

िकर्म का दोप अर्थात बन्धकता कर्म में नहीं, फलाशा में है । इसिलये पहले अनेक वार जो कर्मयोग का यह तत्त्व कहा गया है कि सभी कर्मों को फलाशा छोड कर निष्काम बुद्धि से करना चाहिये, उसका यह उपसंद्वार है। . ! संन्यामार्ग का यह मत गीता को मान्य नहीं है कि सब कर्म दोपयुक्त, अतएव . | त्याज्य हैं ( देखो गी.१८.४८ और ४६ )। गीता केवल काम्य कर्मी का संन्यास . करने के लिये कहती हैं; परन्तु धर्मशास्त्र में जिन कर्मों का प्रातिपादन है, वे सभी काम्य ही हैं (गी. २.४२-४४), इसलिये प्रव कहना पढ़ता है कि उनका भी संन्यास करना चाहिये; भौर यदि ऐसा करते हैं तो यज्ञ-चक्र वन्द हुन्ना जाता है (२. १६) एवं इससे सृष्टि के बद्घ्वस्त होने का भी अवसर आया जाता है। ! प्रश्न होता है कि, तो फिर करना क्या चाहिये? गीता इसका यों उत्तर देती है कि यज्ञ, दान प्रभृति कर्म स्वर्गादि-फलप्राप्ति के हेतु करने के लिये यद्यीप शास्त्र में कहा है, तयापि ऐसी बात नहीं है कि ये ही कर्म लोकसंग्रह के लिये इस निष्का-. ! म बादि से न हो सकते हों कि यह करना, दान देना और तप करना चाटि मिरा कर्तन्य है (देखों गी. १७. ११, १७ घोर २०)। अतएव लोक्संप्रह के निमित्त ! स्वधर्म के अनुसार जैसे अन्यान्य निष्काम कर्म किये जाते हैं वैसे ही यज्ञ, दान . श्रिमादि कर्मों को भी फलाशा और त्रासक्ति छोड़ कर करना चाहिये। क्योंकि वे . ! सदैव ' पावन ' ऋषीत चित्तशुद्धि-कारक अथवा परोपकार बुद्धि बहानेवाले 🕏 । . मूल श्लोक में जो '' एतान्यपि = ये भी " शब्द हैं उनका अर्थ यहीं है कि "अन्य निप्काम कर्मों के समान यज्ञ, दान भादि कर्म भी करना चाहिये," इस रीति से . | ये सब कर्म फलाशा छोड़ कर अथवा भक्ति दृष्टि से केवल परमेश्वरापेगा बुद्धिपूर्वक किये जाव तो सृष्टि का चक चलता रहेगा; औरकत्ती के मन की फलाशा छटजाने के कारण ये कर्म मोज-प्राप्ति में वाघा भी नहीं डाल सकते। इस प्रकार सब बातों . ! का ठीक ठीक मेल मिल जाता है। कमें के विषय में कमीयोगशास्त्र का यही स्रन्ति. म काँर निश्चित सिद्धान्त है (गी. २. ४५ पर हमारी टिप्पणी देखो )। मीमांसाकीं के कर्ममार्ग और गीता के कर्मयोग का भेद गीतारहस्य ( पू. २६२-२६५ और पू-| ३४४-२४६ ) में अधिक स्पष्टता से दिखाया गया है। अर्जुन के प्रश्न करने पर सन्यास और त्याग के अर्थी का कर्मयोग की दृष्टि से इस प्रकार स्पष्टीकारण हो चुका। मन साल्विक आदि भेदों के भनुसार कर्म करने की भिन्न भिन्न रीतियों का | वर्तान करके उसी अर्थ की दृढ करते हैं--

(७) जो कमें (स्वधर्म के अनुसार) नियत अर्थात् स्थिर कर दिये गये हैं, उनका संन्यास यानी त्याग करना (किसी को भी ) टचित नहीं है। उनका, मोड

स करवा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लमेतु ॥ ८॥ कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्ज्ज् । संगं त्यक्ता फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः॥ ९॥ §§ न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नातुषस्यते । त्यागी सत्त्वसमाविष्टों मेधावी छिन्नसंशयः ॥१०॥ न हि देहमृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेपतः। यस्त कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयते ॥ ११ ॥

से किया त्याग तामस कहलाता है। (८) शरीर को कप्ट होने के डर से ऋषीत् दुःख-कारक होने के कारण ही यदि कोई कर्म छोड़ दे तो उसका वह त्याग राजस हो जाता है, (तथा) लाग का फल उसे नहीं मिलता। है अर्जुन! (स्वधर्मानुसार) नियत कर्म जब कार्य अथवा कर्तव्य समभ्त कर श्रीर श्रासित एवं फल हो छोड कर किया जाता है, तद वह सांखिक त्याग समक्ष जाता है।

सातवं श्लोक दे 'नियत ' शब्द का अर्थ कुछ लोग नित्य-नेमितिक आदि . भेदों में से ' निख ' कर्म सममते हैं; किन्तु वह ठीक नहीं है। 'नियतं कुर कर्म ्रं स्वं' (गी.३.८) पद में 'नियत' शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ यहाँ पर भी , ¦करना चाहिये। इस उपर कह जुके हैं कि वहाँ मीमांसकों की परिमापा विवासित भिन्हीं है। गी. ३. १६ में, 'नियत' शब्द के स्थान में 'कार्य' शब्द आबा है और . . वहाँ ६ वें श्लोक में 'कार्य' एवं 'नियत' दोनों शब्द एकत्र स्ना गये हैं। इस । खप्याय के ब्रारम्भ में दूसरे श्लोक में यद्द कहा गया है कि स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले किसी भी कर्म को न छोड़ कर उसी को कर्तव्य समझ कर करते रहना चाडिये (देखो गी. ३. १६), इसी को सारिवक त्याग कहते हैं; और कर्मगोग-शास्त्र में इसी को 'त्याग' अयवा ' संन्यास ' कहते हैं। इसी सिद्धांत का इस े होक में समर्थन किया गया है। इस प्रकार त्याग भीर संन्यास के भयों का स्पष्टीकरण हो चुका। अब इसी तत्त्व के अनुसार बतलाते हैं कि वानविक त्यागी और संन्यासी कौन है—]

(१०) जो किसी अकुशल अर्थात् अकल्याग्।कारक कर्म का द्वेष नहीं करता, 'तया कल्याग्-कारक अथवा हितकारी कर्म में अनुपक्त नहीं होता, उसे सत्वशील बुद्धिमान् और सन्देइ-विरहित त्यागी अर्थात् संन्यासी कहना चाहिये। (११) जो देइधारी है, उससे कर्मी का निःशेष त्याग होना सम्मव नहीं है; अतपुव जिसने (कर्म न छोड़ कर) केवल कर्मफलों का त्याग किया हो, देश (सदा) त्यागी ऋर्यात् संन्यासी है।

िश्रव यह बतलाते हैं कि उक्त प्रकार से अर्थाद कर्म न छोड़ कर केवल ्रफलाशा छोड़ करके जी त्यागी हुआ। श्री उसे उसके कर्म के कोई भी फल बन्धक महीं होते --

\$\$ अनिष्टामेष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्रचित् ॥ १२ ॥

\$\$ पञ्चेतानि महावाहो कारणानि निवोध मे ।

सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥

अधिष्टानं तथा कर्त्तां करणं च पृथिषधम् ।

विविधाञ्च पृथक चेष्टा देषं चैवात्र पञ्चमम् ॥ १४ ॥

श्ररीरवाद्मनोभिर्यत्कर्म प्रारमते नरः ।

न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥

\$\$ तत्रैवं सित कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।

पद्यत्यकृतवुद्धित्वान्न स पद्यति दुर्मतिः ॥१६॥

यस्य नाहंकृतो भावो वुद्धिर्यस्य न लियक्तते ॥

हत्वा स इमांक्षोकान्न हान्ति न निवक्तते ॥ १७ ॥

(१२) मृत्यु के धनन्तर खलागी मनुष्य को अर्थात् फलाशा का त्याग न करने वाले को तान प्रकार के फल मिलते हैं; आनिष्ट, इष्ट श्रीर (कुछ इष्ट श्रीर कुछ अनिष्ट मिला हुआ) मिश्र। परन्तु संन्यासी को खर्यात् फलाशा छोड़ कर कर्म करनेवाले को (ये फल) नहीं मिलते, खर्यात वाधा नहीं कर सकते।

[त्याग, त्यागी और संन्यासी-सम्दन्धी उक्त विचार पद्दले (गी. ३. ४—७; ५. २—९०; ६. १) कई स्थानों में आ खुके हैं, उन्हों का यहाँ उपसंद्वार किया गया है। समस्त कर्मों का संन्यास गीता को मी इष्ट नहीं है। फलाशा का त्याग करनेवाला पुरुष ही गीता के अमुसार सचा क्यांत नित्य-संन्यासी है (गी. ५. १)। ममतायुक्त फलाशा का अपीत अद्व और का त्याग ही सचा त्याग है। इसी निद्धान्त को दढ़ करने के लिये अद्व और कारण दिखलाते हैं—]

(१२) हे महायानु! कोई भी कर्म होने के लिये सांग्यों के सिदान्त में पाँच कारण कहे गये हैं; उन्हें में बतलाता हूँ, सुन। (१४) व्यविष्टान (स्थान), तया कत्तां, भिन्न भिन्न कारण बानी साधन, (कर्त्ता की) अनेक प्रकार की प्रयक्ष प्रवक् चेष्टाँग अर्थात् व्यापार, और उसके साथ ही साथ पाँचवाँ (कारण) देव है। (१५) ग्रारीर से, बाग्री से, प्रथवा मन से मनुष्य जो जो कर्म करता है—फिर चाहे वह न्याय्य हो या विपरीत अर्थात् श्रन्याय्य—उसके उक्त पाँच कारण हैं।

(१६) वास्तविक ध्यित ऐसी होने पर भी जो संस्कृत बुद्धि न होने के कारण यह समभे कि में ही अकेला कर्ता हूँ (समभना चाहिय कि), वह दुमैति कुछ भी नहीं जानता। (१७) जिसे यह भावना ही नहीं है कि 'में कर्ता हूँ,' तथा जिसकी युद्धि अलिस है, वह यदि हुन लोगों को मार ढाले तथापि (समभना चाहिये की) उसने किसी को नहीं मारा कार यह (कमें) उसे बन्धक मी नहीं होता। §§ ज्ञानं क्रेयं परिकाता त्रिविधा कर्मचोदना ।

किई टीकाकारों ने तरहवें श्लोक के ' सांख्य ' शब्द का आर्थ वेदान्तगान किया है। परनतु अगला अर्थात चौदहवाँ श्लोक नारायग्रीयधर्म (ससा. गां. ३४७. ८७) में ब्रद्धरशः श्राया है, और वहाँ उसके पूर्व कापिल सांख्य के ्रीतत्व-प्रकृति और पुरुष-का बहुत्व है। अतः हमारा यह मत है कि 'सांख्य' शब्द से इस स्थान में कापिल सांख्यशास्त्र ही मिम्रोत है। पदले गीता में यह सिदान्त अनेक बार कहा गया है कि मनुष्य को न तो कर्मफल की आशा करनी चाहिये और न ऐसी अहङ्कारख़िद मन में रखनी चाहिये कि में अमुक कहेंगा ( गो/ २. १६; २. ४७; ३. २८; ५. ६—११; १३. २६ ) । यहाँ पर वहीं सिद्धान्त यह कह कर दढ़ किया गया है कि " कम का फल होने के लिये मनुष्य ही अकेला कारण नहीं है " (देखो गीतार प्र. ११ )। चौद्रहवें श्लोक का अर्थ यह है कि मनुष्य इस जगत में हो या न हो, प्रकृति के स्वभाव के अनुसार जगत का ऋखिराडत व्यापार चलता ही रहता है और जिस कमें को मनुष्य ग्रपनी करतृत सममता है, वह केवल उसी के यत्न का फल नहीं है, बरमू उसके यत्न श्रीर संसार के अन्य व्यापारों अथवा चेटाओं की सद्दायता का परिणाम है। जैसे कि खेती केवल मतुज्य के ही यत पर निर्भर नहीं है, उसकी सफलता के ितिये घरती, बीज, पानी, खाद और बैल कादि के गुरा-घम अघवा व्यापारी की सहायता आवश्यक होती है; इसी प्रकार, मनुष्य के प्रयत्न की सिदि होने के लिये जगत के जिन विविध न्यापारों की सहायता आवश्यक है रनमें से कुछ ज्यापारों को जान कर, उनकी अनुकृतता पा कर ही मनुष्य यत्न किया करता है परन्तु हमारे प्रयत्ना के लिये अनुकृतता अथवा प्रतिकृत, सृष्टि के श्रीर भी कई व्यापार हैं कि जिनका हम ज्ञान नहीं है। इसी को देव कहते हैं और कर्म की घटना का यह पाँचवाँ कारण कहा गया है। मनुष्य का यत सकल होने के लिये जब इतनी सब बातों की खावश्यकता है तथा जब उनमें से कई या तो हमारे वश की नहीं या हमें ज्ञात भी नहीं रहतीं; तत्र यह बात स्पष्टतया निद होती है कि मनुष्य का ऐसा अभिमान रखना निरी मुखता है कि में अग्रुक काम करूँगा घयवा ऐसी फलाशा रखना भी मुखता का लचगा है कि मेरे कर्म का फल अमुक ही होना चाहिये (देखो गीतार पूर ३२६—३२०)। तथापि सत्रहवं श्लोक का अर्थ या भी न समम्म लेना चाहिये कि जिसकी फलाशा ह्र्य जाय वह चाहे जो कुकमें कर सकता है। साधारण मनुष्य जो कुछ करते हैं, वह | स्वार्य के लोम से करते हैं, इसलिय उनका वर्ताव अनुचित हुआ करता है। प्रस्तु जिसका स्वार्य या लोभ नष्ट हो गया है अथवा फलागा प्राातिया विलीन हो गई है और जिसे प्राणिनात्र समान ही हो गये हैं; उससे किसी का सी अनिहत नहीं हो सकता। कारण यह है कि दोष बुद्धि में रहता है, न कि कमें में अत्वयं जिसकी बुद्धि पहले से ग्रुद्ध और पवित्र हो गई हो, उसका किया हुआ

करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ इतं कर्म च कर्त्ता च त्रिश्रैव गुणभेदतः । अोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छणु तान्यपि ॥ १९ ॥

कोई कर्म यद्यपि लोकिक दृष्टि से विपरीत मले ही दिललाई दे तो भी नियायतः कहना पहता है कि उसका बीज श्रुद्ध ही होगा; फलतः उस काम के लिये किर उस श्रुद्ध हुद्धिवाले मनुष्य को जवायदार न समभना चाहिये। सन्न- 'हवें खोक का यही तात्पर्य है। रियतप्रज्ञ, अर्थात् श्रुद्ध हुद्धिवाले, मनुष्य की निष्पापता के इस तत्म का वर्णन उपनिपदों में भी हैं (कापी. ३. १ और पञ्च- दृशी. १४. १६ और १७ देखों)। गीतारहस्य के वारहवें प्रकरण (ए. ३७०— १३७४) में इस विषय का पूर्ण विवेचन किया गया है, इसलिये यहाँ पर उसके अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के प्रका करने पर सन्याल और लाग शब्दों के अर्थ की मीमांसा द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि स्वधर्मानुसार जो उसमे प्राप्त होते जायें, उन्हें अहुद्धात्तुद्धि और फलाशा छोड़ कर करते रहना ही साल्विक अथवा सज्ञा त्याग है, कमी को छोड़ वैठना सचा त्याग नहीं है। अब सत्रहवें अध्याय में कर्म के साल्विक आदि मेदों का जो विचार आरम्म किया गया या, उसी को यहाँ हर्मधोग की दृष्टि से प्रा करों हैं।

(१८) कर्मचोदना तीन प्रकार की है—ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता; तथा कर्मेसंप्रह् तीन प्रकार का है—करण, कर्म और कर्ता। (१९ गुणसंख्यानशास्त्र में अर्थात् कापित्तसांख्यशास्त्र में कहा है कि ज्ञान भीर कर्ता (प्रत्येक सत्त्व, रज और तम, इन तीन) गुणों के मेदों से तीन प्रकार के हैं। उन (प्रकारों) को ज्यों के त्यों ( तुमें)

बतलाता हूँ ) सुन ।

[ कर्मचोदना और कर्मसंग्रह पारिमापिक ग्रन्ट हैं। इन्द्रियों के द्वारा | कोई भी कर्म होने के पूर्व, मन से उसका निश्चय करना पड़ता है। सतएव | इस मानसिक विचार को 'कर्मचोदना' सर्चात कर्म करने की प्राथमिक प्रेराहा | कहते हैं। भीर, वह स्वभावतः ज्ञान, ज्ञेय एवं ज्ञाता के रूप से तीन प्रकार | की होती है। एक उदाहराग्र लीजिये,—प्रत्यद्व घड़ा बनाने के पूर्व कुम्हार | (ज्ञाता) अपने मन से निश्चय करता है कि मुक्ते श्रमुक बात (ज्ञेय) करना | है, भीर वह अमुक रिश्चय होता से (ज्ञान) होगी। यह क्रिया कर्मचोदना हुई। | इस प्रकार मन का निश्चय हो जाने पर वह कुम्हार (कर्चा) मिट्टा, चाक | इत्यादि साधन (कराग्र) इक्ट्रे कर प्रत्यद्व घड़ा (कर्च) तैयार करता है। | यह कर्मसंग्रह हुआ। कुम्हार का कर्म घट है तो; पर उसी को मिट्टी का कार्य | भी कहते हैं। इससे मानस का कार्य होता है और कर्मसंग्रह शब्द से मानसिक स्वयवा | अन्तःकराग्र की क्रिया का बोध होता है और कर्मसंग्रह शब्द से उसी मानसिक | किया की जोड़ की श्राह्मीक्रयाओं का बोध होता है। किसी भी कर्म का पूर्ण

शिक्षंभूतेषु येनैकं भाषमध्ययमीक्षते ।
वाविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २०॥
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान् ।
वेत्ति सर्वेषु भृतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥
यज्ज्ञ कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतकम् ।
अतत्त्वार्थवद्वपं च तत्तामसमुदाहतम् ॥ २२ ॥

विचार करना हो, तो 'चोदना ' धौर 'संग्रह ' दोनों का विचार करना चाहिये । इनमें से ज्ञान, धौर ज्ञाता (त्तेसज्ञ) के लज्ञागु प्रयम ही तेर हवें ब्राच्याय (१३.१८) में ब्राच्यात्म दृष्टि से वतला भाये हैं। परन्तु क्रियारूपी ज्ञान का लज्ज्ञा कुछ पृथक् होने के कारगा भाव इस त्रयों में से ज्ञान की, और दूसरी लयी में से कर्म पूर्व कर्त्तों की न्याख्याएँ द्वां जाती हैं—]

(२०) जिस ज्ञान से यह मालूम होता है कि विभक्त भर्यात भिन्न भिन्न सन प्राणियों में एक ही आविभक्त और अव्यय माव अयवा तत्त्व है उसे सात्त्विक ज्ञान जानो । (२१) जिस ज्ञान से प्रयक्तव का बोध होता है कि समस्त प्राणिमात्र में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भाव हैं उसे राजल ज्ञान समम्मो । (२२) परन्त जो निष्कारण और तत्त्वार्थ को विना जाने वृक्षे एक ही वात में यह समम्म कर मासक रहता है कि यही सव कुछ है, वह अव्य ज्ञान तामस कहा गया है।

[ भिग्न भिन्न ज्ञानी के लक्त्रण बहुत व्यापक हैं। अपने वाल-बच्ची और ्स्री को ही सारा संसार सममाना तामस ज्ञान है। इससे कुछ ऊँची सीढी पर पहुँचने से दृष्टि अधिक न्यापक होती जाती है और अपने गाँव का अथवा देश का सनुष्य भी अपना सा जैंचने लगता है, तो भी यह बुद्धि येनी ही रहती ह ्रे कि भिन्न भिन्न गाँवों अथवा देशों के लोग भिन्न भिन्न हैं। यही ज्ञान राजस कहलाता है। परन्तु इससे भी ऊँचे जाकर प्राश्चिमात्र में -एक ही श्रात्मा को पह-े चानना पूर्वो और सात्त्विक ज्ञान है। सार यह हुआ कि ' विभक्त में ब्रविभक्त ' अथवा ' अनेकता में एकता ' को पहुचानना ही ज्ञान का सच्चा लच्चगा है। ्री चौर, बृह्ददारग्यक एवं कठोपनिपदों के वर्धानानुसार जो यह पहचान लेता है कि इस जगत् में नानात्व नहीं है-"मेह नानारित किंचन," वह मुक्त हो जाता हैं; परन्तु जो इस जगत में अनेकता देखता है, वह जन्म-मरण के चकर में पड़ा रहता है—" मृत्योः स मृत्युमाप्तोति य इन्द्र नानेव पश्यति " ( हु. ४. ४. १९६; कठ. ४. ११ )। इस जगत् में जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, वह यही है ् ( गी. १३. १६ ), भौर ज्ञान की यही परम सीमा है; क्योंकि समी के एक हो जाने पर फिर एकांकरण की ज्ञान क्रिया को खाये. बढ़ने के लिये स्थान ही नहीं ्रह्ता (देखो गीतार. पृ. २३२---२३३)। एकीकरण करने की इस ज्ञान किया का निरूपसा गीतारहस्य के नवें प्रकरमा ( पृ. २१४--२१६ ) में किया गया है। §§ नियतं संगरिहतमरागद्वेपतः कृतम् ।
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्तात्विकमुच्यते ॥ २३ ॥
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः ।
कियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम् ॥ २४ ॥
अनुवन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम् ।
मोहादारम्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥

निवास पह साखिक ज्ञान मन में मली माँति अतिबिन्नित हो जाता है, तव मिनुष्य के देह-स्वमाव पर टसके कुछ परिग्राम होते हैं। इन्हीं परिग्रामों का वर्गन देवी-सम्मित गुणुवर्णन के नाम से सोलहवें अध्याय के आरम्म में किया गया है। और, तेरहवें अध्याय (१३.७—११) में ऐसे देह-स्वमाव का नाम ही 'ज्ञान' वतलाया है। इससे जान पड़ता है कि 'ज्ञान' गुज्द से (१) एकी-करण की मानसिक किया की पूर्णता, तथा (२) उस पूर्णता का देह-स्वमाव पर होनेवाला परिग्राम,—ये दोनों अर्थ गीता में विविच्तित हैं। अतः वीसवें श्लोक में वर्गीत ज्ञान का लक्षण यथि बाह्यतः मानसिक क्रियात्मक दिखाई देता है, स्वार्णित ज्ञान का लक्षण यथि बाह्यतः मानसिक क्रियात्मक दिखाई देता है, स्वार्णित करान वाहिये। यह वात गीतारहस्य के नवे प्रकरण के अन्त (ए. २४९—२४८) में स्पष्ट कर दी गई है। अस्तु; ज्ञान के मेद हो चुके। अब कर्म के नेद बतलाये जाते हैं—]

(२३) फल-प्राप्ति की इच्छा न करनेवाला मनुष्य, ( मम में ) न तो प्रेम और न देष रख कर, विना आसाफि के ( खधमानुसार ) जो नियत अर्थाद नियुक्त किया हुआ कर्म करता है, उस (कमें) को सालिक कहते हैं। (२१) परन्तु काम अर्थाद फलाशा की इच्छा रखनेवाला अर्थवा अह्झार-तुद्धि का (मनुष्य) बढ़े परिध्रम से जो कर्म करता है, उसे राजस कहते हैं। (२५) तामस कर्म वह है कि जो मोह से, विना इन वातों का विचार किये आरम्भ किया जाता है, कि अनुबन्धक अर्थाद आरो क्या होता; पौरूष यानी अपना सामर्थ्य कितना है और (होनहार में) नाश अर्थवा हिसा होगी या नहीं।

[इन तीन माँति के कमों में सभी प्रकार के कमों का समावेश हो जाता । है। निष्काम कमें को ही सारिवक प्रायवा उत्तम क्यों कहा है, इसका विवेचन |गीतारहस्य के श्वारहवें प्रकरण में किया गया है, उसे देखो; भीर अकर्म-भी |सचमुच यही है (गीता. ४. १६ पर हमारी टिप्पणी देखों)। गीता का सिद्धान्त |है कि कर्म की अपेवा बुद्धि श्रेष्ठ है, अतः कर्म के उक्त लक्तणों का वर्णन करते |समय यार बार कर्चा की बुद्धि का उद्धेख किया गया है। स्मरण रहे कि कर्म का |साच्चिकपन या तामसपन केवल उसके बाह्य परिणाम से निश्चित नहीं किया |गदा है (देखों गीतार. प्र. ३८०—-२८१)। इसी प्रकार २५ वें स्टोक से यह मी §§ मुक्तसंगोऽनहंवादी घृत्युत्साहसमन्वितः । सिद्ध्यसिद्ध्योनिर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते ॥ २६ ॥ रागी कर्मफलभेष्सर्ज्ञन्यो हिंसात्मकोऽश्रुचिः। हर्पशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः॥ २७॥ अयुक्तः प्राकृतः स्तन्धः शठी नैष्कृतिकोऽलसः । विषादी दीर्घसूत्री च कती तामस उच्येत ॥ २८ ॥

§§ बुद्धेमैंदं धृतेश्चेव गुणतिस्त्रिविधं श्रण ।

सिद्ध है, कि फलाशा के छूट जाने पर यह न समक्रमा चाहिये कि अगला-पिछला या सारासार विचार किये विना ही मनुष्य को चाहे जो कमें करने की ख़ुटी हो गई। क्योंकि २५वें श्लोक में यह निश्चय किया है कि अनुवन्यक और फ़ल का विचार किये बिना जो कर्म किया जाता है वह तामस है, न कि सात्विक | (गीतार. पू. ३८०-३८१ देखों)। अब इसी तत्त्व के चनुसार कर्ता के भेद वत्त्वाते हैं-|

(२६) जिसे आसक्ति नहीं रहती, जो 'में' और 'मेरा' नहीं कहता, कार्य की सिद्धि हो या न हो (दोनों परिग्रामों के समय) जो ( मन से ) विकार-रहित होकर एति और उत्साह के साथ कर्म करता है, उसे सात्विक (कर्ता) कहते हैं। (२७) विषयासक्त, लोभी, (सिद्धि के समय) हुए और (श्रासिद्धि के समय) श्रोक से यक्त, कर्मफल पाने की इच्छा रखनेवाला. हिंसात्मक और अग्रीच कर्ता राजस कहलाता है। (२८) प्रयुक्त अर्थात् चळल बुद्धिवाला, ग्रसम्य, गर्व से फूलनेवाला, ठग, नैप्कृतिक यानी दूसरों की द्वानि करनेवाला, आलसी, अप्रसन चित्त और दीर्घसूत्री सर्यात् देरी लगानेवाला या घडी भर के काम को महीने भर में करनेवाला कर्त्ता तामस कहलाता है।

[२८वें श्लोक में नैप्कृतिक (निस्+कृत्≕छेदना करना, काटना) शब्द का अर्थे दसरों के काम छेदन करनेवाला अयवा नाश करनेवाला है। परन्तु इसके बदले कई लोग 'नैकृतिक ' पाठ मानते हैं। श्रमरकोश में ' निकृत ' का अर्थ शठ लिखा हुआ है। परन्तु इस श्लोक में शठ विशेषरा पहले आ दुका है इसलिये इसने नैप्कृतिक पाठ को स्वीकार किया है। इन तीन प्रकार के कत्तीओं में से सारिवक कर्ता ही अकर्ता, अलिस कर्ता, अथवा कर्मयोगी है। जपावाले े श्लोक से प्रगट है कि फलाशा छोड़ने पर मी कर्म करने को त्राशा, उत्साह श्रीर सारासार-विचार उस कर्मगोगी में वना ही रहता है। जगत के त्रिविघ विस्तार का यह वर्गान ही अब बुद्धि, एति और मुख के विषय में भी किया जाता है। इन श्लोकों में बुद्धि का अर्थ वही व्यवसायात्मिका बुद्धि अथवा निश्चय करने-वाली इन्द्रिय अभीए है, कि निसका वर्धीन दसरे अध्याय (२.४१) में द्री चुका है। इसका स्पष्टीकरण गीतारइस्य के छठे प्रकरण ए. १३८--१४१ म ्रिकया गया है।] (२६) हे धन झय! बुद्धि और धीत के भी गुगों के अनुसार जो तीन प्रकार

प्रोच्यमानमरोषेण पृथक्त्वेन घनज्ञय ॥ २९ ॥
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये ।
वन्धं मेश्कं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥३०॥
यया धर्ममधर्मे च कार्य चाकार्यमेव च ।
अयधावत्रज्ञानाति बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३१ ॥
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।
सर्वार्थान् विपर्पतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥
ई९ं धृत्या यया घारयते मनःप्राणिद्रियिक्रयाः ।
योनेनाव्यमिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥३३॥
यया तु धर्मकामार्थान् धृताः धारयतेऽर्जुन ।
प्रसंगेन फलाकांसी धृतिः सा पार्थ राजसो ॥ ३४ ॥
यया स्वप्नं भयं शोकं विपादं महमेव च ।
न विमुंचित दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥३५॥

के मिन्न भिन्न नेट होते हैं, हुन सब को तुमसे कहता हूँ, हुन । (३०) हे पार्थ ! जो वुद्धि प्रमृति ( अर्थात किसी कमें के करने ) और निवृत्ति ( अर्थात न करने ) को जानती है, एवं यह जानती है कि वार्थ अर्थात करने के योग्य क्या है कीर अर्थात करने के अयोग्य क्या है, किससे दरना चाहिये और किससे नहीं, किससे बन्धन होता है और किससे नहीं, किससे बन्धन होता है और किससे मोच, वह बुद्धि सात्विक है। (३१) हे पार्थ ! वह बुद्धि राजसी है कि जिससे धर्म और अधमं का अयवा कार्य और अकार्य का यदार्य किर्मुख नहीं होता। (३२) हे पार्थ ! वह बुद्धि सात्मसी है कि जो तम से क्यास होकर अधमं को धर्म समस्ति। है ब्रीर सब वातों में विपरीत यानी उलटी समस्त कर देती है।

हिस प्रकार बुद्धि के विभाग करने पर सदसिंद्रिवेक बुद्धि कोई स्वतन्त्र देवता नहीं रष्ट जाती, किन्तु सात्त्विक बुद्धि में ची उसका समावेश चो जाता है। यह दिवेचन गीतारहस्य के प्रष्ट १४१ में किया गया है। बुद्धि के विभाग हो चुके;

¦ ग्रह एति के विभाग वतलाते हैं—]

(३३) हे पार्य ! जिल प्रव्यमिचारिगी चर्यात इधर उधर न दिगनेवाली छति से मन, प्राग्य धीर इन्द्रियों के न्यापार, (कर्मफल-स्यारुपी) योग के द्वारा (पुरुप) करता है, वह छित साचिक ईं। (३४) हे अर्जुन!प्रसङ्गानुसार फल की इच्छा रस-नेवाला पुरुष जिम छित से चपने धर्म, काम धीर चर्य (पुरुपार्य) को सिद्ध कर जेता है, वह छित राजस है।(३५) हे पार्य! जित छित से मनुष्य हुईदि हो कर-निद्या, चय, शोक, विपाद और मद नहीं छोड़ता, वह छित सामस है।

' [ ' धति ' शब्द का भ्रमें धेर्य है; परन्तु यहाँ पर शारीरिक धेर्य से भ्रामे-'पाय नहीं है । इस प्रकरण में धति शब्द का भ्रमे सन का दह निश्रय है \$\$ सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृष्ठ मे भरतर्षभ ।
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःबातं च निगच्छति ॥३६॥
यत्तदंग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।
तत्तसुखं सात्त्विकं ग्रोक्तमात्मवृद्धिप्रसाद्वम् ॥ ३७ ॥
विषयौद्रियसंयोगायत्तद्ग्रेऽमृतोममम् ।

|निर्गाय करना बुद्धि का काम है सही; परन्तु इस वात की मी आवश्यकता है कि इदि जो योग्य निर्माय करे, वह सदेव श्थिर रहे । इदि के निर्माय को ऐसा स्थिर था इह करना मन का धर्म है, अतएव कहना चाहिये कि धति अयवा मानतिक वैर्य का गुगा मन और उद्धि दोगों की सहायता से उत्पन्न होता है। परन्त इतना ही कह देने से सात्विक धति का लक्ष्मण पूर्ण नहीं हो जाता कि इं अन्याभिचारी अर्थात् इधर उधर विचालित न होनेवाले धेर्य के वल पर मन, प्राप्त भीर इन्द्रियों के न्यापार करना चाहिये। बल्कि यह भी वतलाना चाहिये कि ये ध्यापार किस वस्तु पर होते हैं अथवा इन ज्यापारों का कर्म क्या है। वह कर्म ' | योग शब्द से सचित किया गया है। अतः ' योग ' शब्द का अर्थ केवल ' एकाय ' कित कर देने से काम नहीं चलता। इसी लिये इसते इस शब्द का आर्थ, ¦पूर्वापर सन्दर्भ के श्रनुसार, कर्मफलन्यागरूपी योग किया है। सात्विक कर्म के ! श्रीर सान्विक कर्ता खादि के लचाग वतलाते .समय ! जैसे ' फल की श्रासकि [बोड़ने 'को प्रधान गुरा माना है वैसे ही सारिवक एति का लच्या वतताने में भी उसी राग को प्रधान मानना चाहिये । इसके सिवा सगते ही श्लोक में यह वर्गीन है कि राजस धंति फलाकाङ्की होती है, अतः इस श्लेक से भी सिद्र होता है कि सान्विक छति, राजस छति के विपरीत, चफलाकाङ्ची होर्न चाहिये। तात्पर्य यह है कि, निश्चय की इतता तो निरी मानसिक क्रिया है, उसके मली या दुरी द्वाने का विचार करने के अर्थ यह देखना चाहिये कि जिस कार्य कि लिये उस किया का उपयोग किया जाता है, वह कार्य कैसा है। नींद और आतस्य आदि कामों में ही इह निश्चय किया गया हो तो वह (तामत है;फलाशा-पूर्वक नित्यव्यहार के काम करने में लगाया गया हो तो राजस है; और फलाशा-त्यागरूपी योग में वह दह निश्चय किया गया हो तो साविक है। इस प्रकार ये धित के भेद हुए; अब वंतलाते हैं कि गुगा-मेदानुसार ग्रुप्त के तीन प्रकार कैसे होते हैं—]

(३६) अब हे भरतशेष्ठ ! में सुख के मी तीन भेद वतताता हूँ; सुन । अम्यास से अर्थात निरन्तर परिचंय से ( मजुन्य ) जिसमें रम जाता है और जहाँ दुःत का अन्त होता है, (३७) जो आरम्भ में ( तो ) विच के समान जान पड़ता है परन्तु परिणाम में असूत के तुल्य है, जो आत्मनिष्ठ-बुद्धि की प्रसन्तता से प्राप्त होता है, उस ( अध्यातिमक ) सुख को साधिक कहते हैं। (३६) इन्दियों और उनके

परिणामे विषामेव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥ यद्ग्रे चानुवंधे च सुखं मोहनमात्मनः । निद्रालस्यप्रमादोत्य तत्तामसमुदाहतम् ॥ ३९ ॥ ईई न तद्सित पृथिन्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुकं यद्भिः स्यात्त्रिमिर्गुणः ॥ ४० ॥

विषयों के संपोग से दोनेवाला (क्रयांत क्राधिमौतिक) द्वाल राजस कद्दा जाता है कि जो पहले तो अमृत के समान हैं; पर अन्त में विष सा रहता हैं। (३६) कीर जो आरम्म में एवं अनुवन्ध अर्थाव परिणाम में भी मनुष्य को मोह में फँसाता है और जो निद्रा, त्रातस्य तथा प्रमाद श्रयांत कर्त्तन्य की भूत से उपजता है उसे तामस क्रल कहते हैं।

ि ३७ वें श्लोक में मात्मबुद्धि का ऋर्य हमने ' म्रात्मंनिष्ट बुद्धि ' किया है। 'परन्तु 'आत्म 'का अर्थ 'श्रपना 'करके उसी पद का अर्थ 'अपनी बुद्धि 'भी हो सकेंगा। क्योंकि पहले (६. २१) कहा गया है कि अत्यन्त सुख केवल ' युद्धि से ही प्राह्म ' कार ' अतीन्दियं ' होता है। परन्तु अर्थ कोई भी क्यों न किया जाय, ताप्पर्य एक ही है। कहा तो है कि सचा और नित्य सुख इन्द्रियो-्रीपमोग में नहीं, है, किन्तु वह केवल बुद्धिग्राह्य है; परन्तु जय विचार करते हैं कि बुद्धि को सचा और अत्यन्त सुख प्राप्त होने के लिये क्या करना पहता है तत्र गीता के द्वेठ क्रष्याय से (६. २१, २२) प्रगट होता है कि यह परमावधि का सुख बात्मनिष्ट बुद्धि हुए विना प्राप्त नहीं होता । 'बुद्धि 'एक ऐसी हन्द्रिय े हैं कि वह एक द्यार से तो त्रिगुगात्मक प्रकृति, के विस्तार की द्योर देखती है क्रीर दूसरी क्रीर से उसकी क्रात्मस्वरूपी, परवहा का भी वोध हो सकता है कि जो इस प्रकृति के विसार के मूल में ऋर्यात् प्राणिमात्र में समानता से व्याप्त है। तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय-निप्रह के द्वारा बुद्धि को बिगुगात्मक प्रकृति के विस्तार से द्दा कर जहाँ बन्तर्मुख स्त्रौर स्नात्मनिष्ठ किया—स्त्रौर पातञ्जलयोग के द्वारा साधनीय विषय यही है—तहाँ वह बुद्धि प्रसन्न हो जाती है स्रोर मनुष्य को , सत्य एवं श्रत्यन्त सुख का अनुभव होने लगता है। गीतारहस्य के ५ वें प्रकरण (ए. ११५-११७) में काच्यात्मिक सुख की, श्रेष्टता का विवरण किया ¦जा चुका है। अब सामान्यतः यह वतनाते हैं कि जगत् में रक्त त्रिविध भेट ही ¦भरा पडा चै—ी

(४०) इस पृथ्वी पर, भाकाश में भयवा देवताओं में भर्यात् देवलोक में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जो प्रकृति के इन तीन गुणों से युक्त हो।

्रिश्वारहवें श्लोक से यहाँ तक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, यृति, श्रीर सुख के भेद बतला कर ऋर्जुन की श्राँखों के सामने इस बात का एक चित्र रख दिया है कि सम्पूर्णा जगत में प्रकृति के गुर्ण-भेद से विचित्रता केसे उत्पन्न होती है; श्री ब्राह्मणझित्रयविशां शूद्राणां च परंतप ।
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रमवैर्गुणैः ॥ ४१ ॥
श्रमो दमस्तपःशौचं झांतिरार्जवमेव च ।
झानं विद्वानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावंजम् ॥ ४२ ॥
शौर्यं तेजो धृतिर्दास्यं युद्धे चाप्यपळायनम् ।

। तथा फिर यह प्रतिपादन किया है कि इन सब मेदों में साचिक भेड श्रेष्ट और । प्राद्य है। इन सालिक मेदों में भी जो सब से श्रेष्ट स्थिति है उसी को गीता में . विग्रणातीत सवस्या कहा है।गीतारहस्य के सातवें प्रकरण ( पृ. १६०—१६८ ) में हम कह चके हैं कि त्रिगुणातीत स्रथवां निर्गुण स्रवस्था गीतां के सनुसार कोई स्वतन्त्र या चौया भेद नहीं हैं। इसी न्याय के श्रतुसार मनुस्मृति में भी साखिक गति के ही उत्तम, मध्यम और कनिए तीन भेद करके कहा गया है कि वत्तम साचिक गति मोचपद है और मध्यम साचिक गति स्वर्गपद है (मन-१२. ४५--५० और ८६--६१ देखे। ) । जगत में जो प्रकृति है उसकी विचि त्रता का यहाँ तक वर्णन किया गया। श्रव इस गुगा विभाग से ही चातवीगर्य-व्यवस्था की उत्पत्ति का निरूपण किया जाता है। यह बात पहले कई बार कही जा चुकी है कि (देखों १८.७-६, २३: और ३.८) स्वधर्मानसार प्रत्येक अनुष्य को अपना अपना ' नियत ' अर्थात् नियुक्त किया हुआ कर्म फलाशा छोड कर, परन्तु एति, जत्साह श्रीर सारासारविचार के साथ साथ, करते जाना श्री संसार में उसका कर्तन्य है। परन्तु जिस वात से कर्म 'नियत 'होता है, उसका वीज श्रव तक कहीं भी नहीं वतलाया गया। पीछे एक बार चातुर्वसर्थ-च्यवस्था का कुछ थोड़ा सा वहोख कर (४. १३) कहा गया है कि कर्तव्य-क्षकर्तव्य का निर्णय शास्त्र के अनुसार करना चाहिये (गी. १६. २४)। परन्तु जगत के स्ववहार को किसी नियमानुसार जारी रखने के हेतु ( देखो गीतार प्र-३३४,३६७ और ४६५-४६६ ) जिस, गुगा-कर्मविमाग के तस्त्र पर चातुर्वरार्थ-रूपी शास्त्रव्यवस्था निर्मित की गई है, उसका पूर्ण स्पष्टीकरण उस स्थान में नहीं किया गया। भतप्व जिस संस्था से समाज में घर एक मनुष्यका कर्तन्य निगत होता है चर्चात् स्थिर किया जाता है उस चातुर्वग्य की, गुगात्रय-विमाग के भतु-सार, उपपत्ति के साथ ही साथ श्रव प्रत्येक वर्शों के नियत किये हुए कर्तन्य भी कहें जाते ई—]

(४१) हे परन्तप ! ब्राह्मण्, चित्रय, वैश्य और शृहों के कर्भ उनके स्वमाव-जन्य अर्थात् प्रकृति-सिद्ध गुणां के अनुसार पृथक् पृथक् वेंटे हुए हैं। (४२) ब्राह्मण् का स्वमाक्जन्य कर्म शम, दम, तप, पवित्रता, शान्ति, सरसता ( आर्जव ), ज्ञान अर्थात् अध्यात्मज्ञाम, विज्ञान यानी विविध ज्ञान और आस्तिश्यनुद्धि है। (४३) शृहता, तेजस्विता, धेर्य, दश्चता, युद्ध से न मागना, दान देना और ( प्रजा पर) दानमोश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥
कृषिगौरस्यवाणिज्यं वैदयक्ममं स्वभावजम् ।
परिचर्यात्मकं कर्म गृद्धस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

ईई स्वे क्ष्रेण्यभिरतः संक्षिद्धं लभते नरः ।
स्वक्षमंनिरतः सिद्धं यथा विद्ति तन्त्र्रुणु ॥ ४५ ॥
यतः प्रवृत्तिर्भृतानां येन सर्वमिटं ततम् ।
स्वक्षमणा तमभ्यर्ज्यं सिद्धिं विदति मानवः ॥४६॥ ।

पुक्सत करना चत्रियों का स्वाभाविक कर्म है। (४५) कृषि प्रयोत् खेती, गारखा यानी पर्युमों को पालने का उचम ब्रौर वाणिज्य घर्षात ध्यापार वैश्यों का स्वमाव जन्म कम है। ब्रौर, इसी प्रकार, सेवा करना शुट्टों का स्वाभाविक कर्म है।

ि चातुर्वग्रं-यवश्या स्वभावजन्य गुगा-भेद से निर्मित हुई है; यह न समभा जाय कि यह द्रपपति पहले पहल गीता में ही बतलाई गई है। किन्तु महाभारत के वनपर्वान्तर्गत नहुष अधिष्ठिर-संवाद में और दिज-व्याघ संवाद (वन. १८० ग्रांत २११) में, शान्तिपर्व के भृगु-भारद्वाज-संवाद (शां. १८८०) में, मजुशासनपर्व के द्रमा-महेश्वर-संवाद (ग्रजु. १४३) में, श्रीर श्रश्तमध्यव (३६.११) की श्रनुगीता में गुगा-भेद की यही वपपत्ति कुछ ग्रन्तर से पाई जाती है। यह पहले ही कहा जा जुका है कि जगत के विविध व्यवहार प्रकृति के गुण्य-मेद से हो रहे हैं, फिर सिद्ध किया गया है कि मनुष्य का यह कर्तव्य कर्म,िक किसे क्या करना चाहिये, जिस चातुर्वग्रं-व्यवस्या से नियत किया जाता है वह व्यवस्या मीं प्रकृति के गुगामेद का परिगाम है। श्रव यह मतिपादन करते हैं कि उक्तकर्म हरएक मनुष्य को निष्काम अदि से श्रव्यांत परमेश्वर्गण उद्धि से करना चाहिये, श्रम्यया जगत का कार्यार नहीं चल सकता; तथा मनुष्य के श्राचरण से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्धि पाने के लिये और कोई दूसरा श्रनुष्टान करने की श्रावश्यकता नहीं ई—]

(४५) अपने अपने (स्वभावजन्य गुणीं के अनुसार प्राप्त होनेवाले) कर्मों में नित्य रत (रहनेवाला) पुरुष (टर्सा से)परम सिद्धि पाता है। सुनो, अपने कर्मों में तत्यर रहने से सिद्धि कंसे मिलती हैं। (४६) प्राणिमात्र की जिससे प्रवृत्ति हुई है और जिसने सारे जगत को विस्तार किया है अथवा जिससे सव जगत व्यास है, ट्रसका अपने (स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले) कर्मों के द्वारा (केवल वाणी अथवा फलों से ही नहीं) पूजा करने से सनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है।

हिस प्रकार प्रतिपादन किया गया कि चातुर्वयये के अनुसार प्राप्त होने-वाले कसा को निष्कामश्चिद्ध से अयवा परमेश्वरापेग्राश्चिद्ध से करना विराट-|स्वरूपी परमेश्वर का एक प्रकार का यजन-पूजन ही है, तथा इसी से सिद्धि मिल जाती है (गीतार, पू. ४३६-४३७)। अब उक्त गुग्रा-मेदानुसार स्वभावतः प्राप्त §§ श्रेयान् स्वधर्मी विग्रुणः परधर्मात्स्वन्तिष्ठतात् । स्वभावनियतं कर्म कर्वन्नाभोति किल्विपम् ॥ ४७॥ सहजं कर्म काँतेय सदापमपि न त्यजेत। सर्वारंभा हि दोपेण धुमेनाग्निरिवाइताः ॥ ४८॥ असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्प्रहः । नैष्यार्थीसर्जि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४२॥

होनेवाला कर्तव्य किसी दूसरी दृष्टि से सदोप, फश्काव्य, कठिन अथवा अप्रिय भी ्रं हो सकता है, उदाहरणार्य, इस अवसर पर चत्रियधर्म के अनुसार यद करने में ं इत्या होने के कार्गा वह सदीप दिखाई देगा । तो ऐसे समय पर मनुष्यको भग | करना चाहिये ? क्या वह स्वधम को छोड कर, प्रन्य धर्म खीकार कर ले (गी. |३.३५); या कुछ भी हो, स्वकर्म को ही करता जावे; यदि स्वकर्म ही करना चाडिये तो कैसे करे-इत्यादि प्रश्नों का उत्तर उसी न्यायके मन्त्रोध से बराजाया ं जाता है कि जो इस अध्याय में प्रथम (१८.६) यज्ञ-याग आदि कमी के सम्बन्ध ं में कहा गया है—]

(४७) यद्यपि प्रधर्म का आचरगा सहज हो,तो भी उसकी अपेना अपनाधर्म भ्रयात् चातुर्वसूर्यं विच्ति कर्म, विगुरा यानी सदोप होने पर भी आधिक कल्यारा-कारक है। स्वामावसिद्ध अर्थात् गुण्-स्वमावानुसार निर्मित का दुई वातुवार्य-व्यवस्था द्वारा नियत किया दुधा ग्रपना कर्स करने में कोई पाप नहीं लगता। (४=) हे कीन्तेय! जो कर्म सहज है, ऋर्यात् जन्म से ही गुगा-कर्म-विभागानुसार नियत हो गया है, वह सदोप हो तो भी उसे (कभी) न छोड़ना चाहिये। क्योंके सम्पूर्ण आरम्स अर्थात् वद्योग ( किसी न किसी ) दोप से वैसे ही व्यास रहते हैं, जैसे कि थुएँ से भाग विरी रहती है। (१६) अतंपव कहीं भी आसक्ति न रख कर. मन को वश में करके निष्काम ब्रद्धि से चलने पर ( कर्म-फल के ) संन्यास द्वारा परम नैकार्य-सिद्धि शाप्त हो जाती है।

िइस उपसंद्वारात्मक अध्याय में पद्दले बतलाये दुए अन्हीं विचारों को बाब फिर से व्यक्त कर दिखलाया है कि, पराये धर्म की बापेंचा स्वधर्म भला है (सी. ३. ३५) और नैव्कर्म्य-सिद्धि पाने के लिये कर्म छोड़ने की भावश्यकता ्रेनहीं हैं (गी. ३.४) इत्यादि। इस गीता के तीसरे अध्याय में, चौये खोक की टिप्पण्णी में ऐसे प्रश्नी का स्पष्टीकरण कर चुके है नैटकम्ये क्या वस्तु है कीर सची नैप्कम्ये-सिद्धि किसे कहना चाहिये। दक्त सिद्धान्त की महत्ता इस बात पर ध्यान दिये रहने से सहज ही समक्त में झाजावेगी कि, संन्यासमार्गवाली ्रे की दृष्टि केवल मोच पर ही रहती है और मगवान की दृष्टि मोन एवं लोक समह दोनों पर समान ही है। लोकसंग्रह के लिये अर्थात समाज के धारण भार पोषण के निमित्त ज्ञान-विज्ञानयुक्त पुरुष, भाषवा रता में तलवार का

§§ सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथामोति निवोध मे ।
समासेनैव काँतेय निष्ठा झानस्य या परा ॥ ५० ॥
बुद्ध्या विद्युद्धया युक्तो घृत्यात्मानं नियम्य च ।

काहर दिखलानवाले पार चत्रिय, तया किसान, बेंध्य, रोजगारी, लहार, वढर्ड, इम्हार और मांसविकेता व्याघ तक की मी आवश्यकता है। परन्त यदि कर्म छोड़े विना सचमुच मोच नहीं मिलता, तो सब लोगों को ग्रंपना ग्रपना े व्यवसाय छोड कर संन्यासी वन जाना चाहिये! कर्म-संन्यासमार्ग के लोग इस 'बात की ऐसी कुछ परवा नहीं करते। परन्त गीटा की दृष्टि इतनी संकचित नहीं है, इसिलये गीता कहती है कि अपने अधिकार के अनुसार पास हुए | व्यवसाय को छोड कर, दूसरे के व्यवसाय को भला समभ करके करने लगना र रचित नहीं है। कोई भी स्पवसाय लीजिये। उसमें कुछ न कुछ बुटि अवश्य . रहती ही है। जैसे बाह्मणु के लिये विशेषतः विहित जो चान्ति हैं (१८. ४२), रसमें भी एक बढ़ा दोप यह है कि 'समावान् पुरुष दुवंल सममा जाता है' ( समा. शां. १६०. ३४ ); और न्याघ के पेशे में मांस बेचना भी एक भंगसद ही है (ममा. वन. २०६)। परन्तु इन कठिनाइयों से टकता कर कर्म को ही होड बैठना टचित नहीं है। किसी भी कारण से क्यों न हो, जब एक बार किसी कर्स को ऋपना लिया, तो फिर उसकी कठिनाई या ऋप्रियता की परवा न करके, उसे ुं श्रासक्ति छोड कर करना ही चाहिये। क्योंकि सन्ध्य की लघुता-सहत्ता उसके व्यवसाय पर निर्भर नहीं है, किन्तु जिस बुद्धि से वह भ्रापना व्यवसाय या कर्म करता है रसी बुद्धि पर उसकी योग्यता ऋध्यात्म-ध्रष्टि से श्रवलम्बित रहती है (गी. २. ४६) । जिसका मन शान्त है, और जिसने सब प्राणियों के अन्तर्गत ¦ एकता को पहचान लिया है, वह भनुष्य जाति या व्यवसाय से चाहे व्यापारी हो, चाहे कुसाई: निकास बुद्धि से व्यवसाय करनेवाला वह मनुष्य स्नान-सन्व्याशील बाह्मणु, अथवा ग्रार चत्रिय की बरावरी का माननीय और मोच का अधिकारी है। यहीं नहीं बरन् ४६ वें श्लोक में सप्ट कहा है कि कर्म छोड़ने ने से जो सिद्धि प्राप्त की जाती है, वही निष्काम बुद्धि से अपना अपना व्यवसाय करनेवालों को भी मिसती है। मागवतधर्म का जो कुछ रहस्य है, वह यही है; तथा महाराष्ट्र देश के साधु-सन्तों के इतिहास से स्पष्ट होता है कि उक्त रीति से द्याचर्गा करके निष्काम बुद्धि के तत्व को प्रमल में लाना कुछ अलम्मव नहीं ्रेहैं (देखों गीतार प्र. ४३८)। अब बतलाते हैं कि अपने अपने कर्मी में तत्पर | रहने से भी अन्त में मोझ कैसे प्राप्त होता है--

(५०) हे कौन्तेय! (इस प्रकार) सिद्धि प्राप्त होने पर ( उस पुरुप को ) ज्ञान की परम निष्टा—प्रह्म—जिस रीति प्राप्त होती है, उसका में संज्ञेप से वर्णन इसता हुँ: क्षुन। (५१) ग्रुद्ध बुद्धि से युक्त हो करके, वैर्थ से स्थातमसंवसन कर, शन्दादीन्विषयांस्त्यक्तवा रागद्वेषी व्युद्स्य च ॥५१॥ विविक्तसेची लक्ष्वाशी यतवाक्षायमानसः। क्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः॥ ५२॥ अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रीधं परिग्रह्म । विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥५३॥ ब्रह्मभूतः प्रसन्नातमा न शोचिति न कांक्षति। समः सर्वेषु भृतेषु मङ्गिकं लमते पराम्॥ ५४॥ मक्त्या मामसिजानाति याचान्यश्चास्मितत्वतः। ततो मां तत्त्वतो हात्वा विशते तद्वंतरम्॥ ५५॥ सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा महस्यपाश्रयः। मत्त्रसादादावामोति शाश्वतं पद्मव्यपाश्रयः। मत्त्रसादादावामोति शाश्वतं पद्मव्ययम्॥ ५६॥

प्राव्द आदि (इन्द्रियां के) विपयां को छोड़ करके और प्रीति एवं द्वेष को दूर कर (५२) 'विविक्त' कार्यात छुने सुए आयवा एकान्त स्थल में रहनेवाला, मिताहरी, काया-वाचा और मन को वश में रखनेवाला, नित्य ध्यानपुक्त और विरक्त, (५३) (तथा अस्ह्रार, वल, दर्प, काम, क्रोध छोर परिप्रह् आर्थात पाश को छोड़ कर शान्त एवं ममता से रहित भनुष्य ब्रह्मभूत होने के लिये समर्थ होता है। (५४) अख्यभूत हो जाने पर प्रसन्नचिक्त होकर वह न तो किसी की धाकांचा ही करता है, और न किसी का द्वेप ही; तथा समस्त प्राधिमात्र में सम हो कर मेरी परम मिक्त को शास कर लेता है। (५४) मिक्त से उसको मेरा ताव्यिक झान हो जाता है कि मैं कितना हूँ और कौन हूँ; इस प्रकार मेरी ताव्यिक पहचान हो जाने पर यह सुक्तमें ही प्रवेश करता है; (५६) और मेरा ही आश्रय कर, सव कम काते रहने पर भी उसे मेरे खनुग्रह से शाक्षत एवं क्रय्यय स्थान प्राप्त होता है।

ध्यान रहे कि सिद्धावस्था का उक्त वर्णन कर्मयोगियों का है—कर्मसंन्यास करनेवाले पुरुपों का नहीं है। कारम्म में ही ४५ वें कीर ४६ वें खोक में कहा है कि उक्त वर्णन काराकि छोड़ कर कर्म करनेवालों का है, तथा करने के ५६ वें खोक में कहा है। कि उक्त वर्णन करते रहने पर मी" शब्द कार्य हैं। उक्त वर्णन करते के ५६ वें खोक में "सब कर्म करते रहने पर मी" शब्द कार्य हैं। उक्त वर्णन करते के इपाया त्रिगुणातीतों के वर्णन के ही समान है; यहाँ तक कि कुछ शब्द भी उसी वर्णन से लिये गये हैं। उदाहरणार्य, ५३ वें खोक का 'परिप्रह 'शब्द द्वार करवाय (६. १०) में योगी के वर्णन में कार्या है; ५४ वें खोक का " न शोचित न कांचित " पद वारहवें अध्याय (१२. १७) में मिक्तमार्ग के वर्णन में है; क्यार विविक्त (क्यांत चुने हुए, एकान्त स्थल में रहना ) शब्द १३ वें अध्याय के १० वें खोक में आ चुका है। कर्मयोगी को प्राप्त होनेवाली वर्ष श्रीक कारियति बीर कर्म-सन्यासमार्ग से प्राप्त होनेवाली क्यांत्म शिवति की स्थार कर्मनेवाली की शास होनेवाली वर्ष

§§ चेतसा सर्वकर्माणि मिय संन्यास्य मत्परः । दुद्धियोगमुपाश्रित्य मिश्चत्तः सततं भव ।। ५७ ॥ मिञ्चतः सर्वदुर्गाणि मत्यसादात्तरिष्यसि । मथ चेत्वमहंकाराश्व श्रोष्यसि विनंध्यसि ॥ ५८ ॥

| दोनों केवल मानसिक दृष्टि से एक ही हैं: इसी से संन्यासमार्गीय टीकाकारों को यह कहने का अवसर मिला गया है कि उक्त वर्णन हमारे ही मार्ग का है। परन्त इस कई बार कह चुके हैं कि यह सचा अर्थ नहीं है। अस्तुः इस अव्याय के धारम्भ में प्रतिपादन किया गया है कि संन्यास का अर्थ कर्म-त्याग नहीं है, किन्त फलाशा के त्याग को ही संन्यास कहते हैं। जब संन्यास शब्द का इस प्रकार ऋर्य हो चका, तब यह सिद्ध है कि यज्ञ, दान आदि कर्म चाई काम्य हां, चाहे नित्य हों या नैमित्तिक, उनको अन्य सब कर्मों के समान ही फलाशा छोड कर उत्साह श्रीर समता से करते जाना चाहिये । तदनन्तर संसार के कर्म, कर्ता, बृद्धि आहि सम्पूर्ण विषयों की गुर्गा-भेद से अनेकता दिखला कर उनमें सालिक को श्रेष्ट कष्टा है; और गीताशास्त्र का इत्यर्थ यह वतलाया है कि चातुर्वसूर्य व्यवस्था के द्वारा स्वधर्मानुसार मास होनेवाले समस्त कर्मी को प्रासक्ति छोड कर करते जाना ही परमेश्वर का यजन-पूजन करना है; एवं क्रमशः इसी से अन्त में परवहा अयवा मोज की प्राप्ति होती है-मोज के लिये कोई दूसरा अनुष्टान करने की आवश्य-कता नहीं है प्रथवा कर्मत्यागरूपी संन्यास जेने की भी ज़रूरत नहीं है: केवल इस कर्मयोग से ही मोदा-सहित सब सिदियाँ प्राप्त हो जाती हैं। अब इसी कर्मयोगमार्ग को स्वीकार कर लेने के लिये अर्जन को फिर एक बार अनिस उपटेश ंकरते हैं---

 (५७) मन से सब कर्मों को सुममं 'संन्यस्य ' अर्थात समर्पित करके मत्परायण होता हुआ (साम्य) बुद्धियोग के आश्रय से हमेशा सुममं चित्त रख।

| [ब्राद्धियोग शब्द दूसरे ही अध्याय (२. ४६) में आचुका है और वहाँ | | उसका अर्थ फलाशा में ब्राद्धि न रख कर कर्म करने की शुक्ति अयवा समत्वबृद्धि | है। यही अर्थ यहाँ मी विविद्यत हैं दूसरे अध्याय में जो यह कहा या कि कर्म | की अपेवा ब्राद्धि श्रेष्ट है, उसी सिद्धान्त का यह उपसंहार है। इसी में कर्मसंन्यास | का अर्थ भी इन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया है कि "मन से (अर्थात कर्मका | प्रस्ताव त्याग न करके, केवल बुद्धि से) सुभन्में सब कर्म समर्पित कर। अर्थार, वहीं | अर्थ पहले गीता ३. २० एवं ४. १३ में भी वर्षित है।

(५८) मुम्प्तें चित्त रखने पर त् मेरे अनुप्रह से सारे सङ्कटों को अर्थात् कर्मके शुभा शुभ फर्लों को पार कर जातेगा। परन्तु यदि अह्दार के वश हो मेरी न सुनेगा तो (अलबत) नाग्न पावेगा। \$} यदहंकारमाश्चित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।

मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्यिति ॥ ५९ ॥
स्वभावजेन काँतेय निबद्धः स्त्रेन कर्मणा ।
कर्त्तुं नेव्छिस यन्मोहात्करिप्यस्यवशोऽिष तत् ॥ ६० ॥
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
स्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥
तमेव शरणं गव्छ सर्वभावेन मारत ।
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥
इति ते क्रानमास्यतं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।
विमृश्यैतदशेषण यथेव्छिस तथा क्रुस् ॥ ६३ ॥

्रिप् नें श्लोक के अन्त में असङ्कार का परिग्राम बतलाया है; अब यहाँ उसी का अधिक स्पष्टीकरग्रा करते हैं—]

(५६) त् अह्झार से जो यह मानता (कहता) है कि में युद्ध न कहाँ।, (सं) तेरा यह निश्चय न्यर्थ है। प्रकृति अर्थात स्वभाव तुमसे वह (युद्ध) करावेगा। (६०) हे कोन्तेय! अपने स्वभावजन्य कर्म से वद्ध होने के कारणा, मोह के वश हो कर त् जिसे न करने की इन्छा करता है, पराधीन ( अर्थात प्रकृति के अर्थान) हो करके तुम्मे वहीं करना पढ़ेगा। (६१) हे अर्जुन! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रह कर (अपनी) माया से प्राणिमात्र को (ऐसे) धुमा रहा है मानो सभी (किसी) यन्त्र पर चढ़ाये गये हों। (६२) इसिलिये हे भारत! तू सर्व भाव से उसी की शरणा में जा। वसके अनुस्रह से तुम्मे परम शान्ति और किसरयान प्राप्त होगा। (६३) इस प्रकार मैंने यह गुद्ध से भी गुद्ध ज्ञान तुम्मसे कहा है। इसका पूर्ण विचार करके जैसी तेरी, इन्छा हो, वैसा कर।

[ इन श्लोकों में कर्म पराधीनता का जो गृह तत्त्व वतलाया गया है, उसका विचार गीतार इस्य के १० वें अकरणा में विस्तार पूर्वक हो जुका है। यद्यपि आतमा स्वयं स्वतन्त्र है, तथापि जगत् के अर्थात अकृति व्यवहार को देखने से मालूम होता है कि उस कर्म के चक्र पर आत्माका कुछ भी आधिकार नहीं है कि अला कर्म के चक्र पर आत्माका कुछ भी आधिकार नहीं है कि जो अनादि काल से चल रहा है। जिनकी हम इच्छा नहीं करते, बिल जो हमारी हच्छा के विपतित भी हैं, ऐसी सैकड़ों—हजारों बात संसार में हुआ करती हैं; तथा उनके ज्यापार के परिणाम भी हम पर होते रहते हैं अथवा उक्त ज्यापार के परिणाम भी हम पर होते रहते हैं अथवा उक्त ज्यापारों का ही कुछ आग हमें करना पड़ता है; यदि इन्कार करते ह तो बनता नहीं है। ऐसे अवसर पर ज्ञानी मतुष्य अपनी बुद्धि को निर्मल एख कर और सुख या दुःख को एक सा समक्त कर सब कर्म किया करता है; किन्तु मूर्ख मनुष्य उनके फन्दे में फूस जाता है। इन दोनों के आवरण में

§§ सर्वगुहातमं भूयः शृषु मे परमं वचः । इष्टोऽसि मे रदमिति ततो बस्यामि ते हितम ॥६४॥ यन्मना सब मञ्जलो मदाजी मां नमस्कर्त । मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोसिऽमे ॥ ६५॥ सर्वधर्मान्परित्यस्य मामकं शरणं वज्र । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः॥ ६६॥

| यही महत्त्व-पूर्ण भेट हैं। मगवान् ने तीसरे ही अध्याय में कह दिया है कि '' सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चलते रहते हैं, वहां निप्रह क्या करेगा ?" (गी. ३. ३३)। ऐसी स्थिति में मोच्चशास्त्र अथवा नीतिशास्त्र इतना उपदेश कर सकता है कि कमें में आसक्ति मत रखो। इससे अधिक वह कुछ नहीं कह सकता। यह अध्यात्म-दृष्टि से विचार हुझा; परन्तु भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भी तो ईखर का दी अंश है। चतः यहीं सिदान्त ६१ वं भीर ६२ वें श्लोक में ईश्वर को सारा कर्तृत्व सींप कर वतलावा गया है। जगत में . जो छुछ व्यवहार हो रहे हैं वन्हें, परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे करवा रहा है। इसलिये ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि सहहार बुद्धि छोड कर सपने आप को सर्वया परमेखर के ही हवाले कर दे। ६३ वें खोक में भगवान ने कहा है सही कि ''जेसी तेरी इच्छा हो, वैसा कर," परनत बसका अर्थ बहुत गम्भीर है। जान अथवा मिक के द्वारा जहाँ बुद्धि साम्यावस्था में पहुँची, वहीं फिर बुरी इच्छा बचने ही नहीं पाती। अतएव ऐसे ज्ञानी पुरुष का 'इच्छास्वातन्त्र्य ' ( इच्छा की स्वाधीनता ) उसे प्रायवा जगत को कभी श्राहितकारक नहीं हो सकता। इसिलेये उक्त श्लोक का ठीक ठीक मावार्य यह है कि " ज्याँ ही तू इस . ज्ञान को समम लेगा (विस्रय ), त्याँ ही तू स्वयंत्रकाश हो जायगा; और फिर (पहले से नहीं) त् अपनी हच्छा से जो कर्म करेगा, वही धर्म्य एवं प्रमारा द्वीगाः, तया स्थितप्रज्ञ की ऐसी भवस्था प्राप्त हो जाने पर तेरी हच्छा को रोकने की आवश्यकता ही न रहेगी। " अस्तु;' गीतारहस्य के १४ वें प्रकरण में इम दिसला चुके हैं कि गीता में ज्ञान की अपेका मक्ति को ही अधिक महत्त्व दिया गया है। इस सिद्धान्त के भनुसार भव सन्पूर्गी गीताशास्त्र का मक्तिप्रधान ¦टपसंहार करते हैं—}े

(६४) (ध्रय) अन्त की एक बात और सुन कि जो सब से गुहा है।त् सुके भारपन्त प्यारा है, इसिन्नेय में तेरे हित की बात कहता हूँ । (६४) मुक्तम अपना मन रख, भेरा भक्त हो, भेरा यजन कर और मेरी वन्दना कर, में तुम्हारे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि (इससे ) त् सुमाम ही था मिलेगा; (क्योंकि ) तू मेरा प्यारा ( भक्त ) है। (६६) सब धर्मी छोड़ कर तू केवल मेरी ही शरग में का जा। में

तुमे सब पापा से मुक्त कहुँगा, दर मत ।

§ इदं ते नातपस्काय नामकाय कदाचन ।
न चाग्रश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यस्यित ॥ ६७ ॥
य इदं परमं गुह्यं मद्धकेष्विभधास्यित ।
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंश्यः ॥ ६८ ॥

िकोरे ज्ञानमार्ग के टीकाकारों को यह भक्ति श्रधान वपसंदार श्रिय नहीं लगता। इसिलिये वे धर्म शब्द में ही अधर्म का समावेश करके कहते हैं कि यह श्लोक कठ उपनिपद् के इस उपदेश से ही समानार्थक है कि " धर्म प्रधंम, कृत अकृत, और मूत-भन्य, सब को छोड़ कर इनके परे -रहनेवाले परवहा को पह-चानो " (कठ. २. १४); तथा इसमें निर्माण ब्रह्म की शरण में जाने का उपदेश है। निर्मुण ब्रह्म का वर्णन करते समय कठ उपनिपद् का श्लोक महाभारत में भी त्राया है (शां. ३२६. ४०; ३३१. ४४)। परन्त दोनों स्वानों पर धर्म और प्रधर्म, दोनों पद जैसे स्पष्टतया पाथे जाते हैं, वैसे गीता में नहीं हैं। यह सच है कि गीता निर्पुता बहा को मानती है, झौर उसमें यह निर्जुय भी किया गया है किपरमेश्वर का वही स्वरूप श्रेष्ठ है (गी. ७. २४); तयापि गीता का यह भी तो सिद्धान्त है कि व्यक्तोपासना सुलभ और श्रेष्ठ है (१२. ५)। और यहाँ मगवान श्रीकृष्ण अपने व्यक्त स्वरूप के विषय में ही कह रहे हैं; इस कारण हमारा यह टूढ़ मत है कि यह उपसंहार मिकिप्रधान ही है। अर्थात् यहाँ निर्मुण ब्रह्म विवक्ति नहीं है, किन्तु कहना चाहिये कि यहाँ पर धर्म शब्द से परमेश्वर-प्राप्ति के लिये शास्त्रों में जो अनेक मार्ग बतलाये गये हैं,--जैसे आहिंसा-धर्म, सत्यधर्म, मातृ-पितृ-सेवा-धर्म, गुरु-सेवा-धर्म, यज्ञ-याग-धर्म, दानधर्म, संन्यासधर्म ब्रादि वही श्रमिप्रेत हैं। महाभारत के शान्तिपर्व (३५४) में एवं अनुगीता (अथ. ४६) में नहीं इस विषय की चर्चा हुई है, वहाँ धर्म शब्द से मोन्न के इन्हीं उपायों का उल्लेख िकिया गया है। परन्तु इस स्थान पर गीता के प्रतिपाद धर्म के अनुराध से भग-वान् का यह निश्चयात्मक उपदेश है कि उक्त नाना धर्मों की गड़बड़ में न पड़ कर "सुक्त अकेले को ही सज, में तेरा उद्धार कर दूँगा, डर मत" (देलो गीतार-. ! पू. ४४०) । सार यह है कि अन्त में अर्जुन को निमित्त बना कर भगवान सभी को श्राश्वासन देते हैं कि, मेरी इंड मिक्त करके मत्परायण बुद्धि से स्वधमीनुसार प्राप्त े होनेवाले कर्म करते जाने पर इस लोक और परलोक दोने। जगह तुम्हारा कल्पना होगा; डरो मत। यही कर्मथोग कहलाता है और संव गीताधर्म का सार भी यही रेहैं। अब बतलाते हैं कि इस गीताधर्म की अयौत ज्ञान-मूलक मिक प्रधान कर्म-योग की परम्परा आगे कैसे जारी रखी जावे—]

(६७) जो तप नहीं करता, मिक्त नहीं करता और सुनने की हच्छा नहीं रखता, तथा जो मेरी निन्दा करता हो, उसे यह (गृद्धा) कभी मत बतलाना! (६८) जो यह परम गुद्धा मेरे भक्तों को वतलावेगा, उसकी सुक्त पर परम मिक्त

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकुत्तमः । भविता न च में तस्माद्न्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९॥ §§ अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः। न्नानयहेन तेनाहामिएः स्यामिति मे मितः॥ ७०॥ श्रद्धावाननसूयश्च श्रृणुयाद्िष यो नरः। सोऽपि मुक्तः शुभाँह्यांकान्त्राप्तुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥७९॥

§§ किचेदेतच्छतं पार्थ त्वयैकाश्रेण चेतसा । कचिदशानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥

## अर्जुन उवाच ।

नष्टो मोहः स्मृतिर्लन्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥

होगी और वह निस्सन्देह सुभन्नें ही छा मिलेगा। (६६) उसकी छपेद्वा मेरा श्राधिक भिय करनेवाला सम्पूर्ण मनुष्यां में दूसरा कोई भी न मिलेगा तथा इस भूमि में सभी उसकी अपेका अधिक प्रिय और कोई न होगा।

[परम्परा की रचा के इस उपदेश के साथ ही प्रव फल बतलाते हैं—]

(७०) इस दोनों के इस धर्मसंवाद का जो कोई अध्ययन करेगा, में समर्फूगा कि उसने ज्ञानयज्ञ से मेरी पूजा की। (७१) इसी प्रकार दोप न हुँद कर श्रदा . के साथ जो कोई इसे सुनेगा, वह भी (पापों से) मुक्त होकर उन शुभ लोकों में जा पर्चेंचेगा कि जो प्रस्थवान लोगों को सिलते हैं।

यहाँ उपदेश समाप्त हो चुका। अब यह जाँचने के लिये कि यह धर्म अर्जुन की समभ्त में ठीक ठीक ह्या गया है या नहीं, सगवान् उससे पूछते हैं—]

(७२) हे पार्थ ! तुमन इसे एकाप्र मन से सुन तो लिया है न ? (और) है धनक्षय! तुम्हारा अज्ञानरूपी मोह अय सर्वथा नष्ट हुआ कि नहीं ? अर्जुन ने कहा-(७३) हे झच्युत ! तुम्हारे प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया; श्रीर मुक्ते (कर्त्तच्य धर्म की) स्मृति हो गई। मैं ( अव ) निःसन्देह हो गया हूँ। आपके उपदेशानुसार (युद्ध ) करूँगा ।

िजिनकी साम्प्रदायिक समक यह हैं कि गीताधर्म में भी संसार को छोड़ देने का उपदेश किया गया है, उन्होंने इस ऋन्तिम अर्थात् ७३ व स्रोक की बहुत कुछ निराधार खींचातानी की हैं। यदि विचार किया जाय कि यर्जुन को किस बात की विस्मृति हो गई थी, तो पता लगेगा कि दूसरे अध्याय (२.७) में | उसने कहा है कि अपना धर्म अयवा कर्त्तव्य समक्तने में मेरा मन असमर्थ हो ं शया है " (धर्मसमृदवेताः )। श्रतः उक्त श्लोक का सरत अर्थ यही है कि उसी गी. र.५४

## संजय उवाच ।

§§ इत्यहं वासुदेयस्य पार्थस्य च महात्मनः ।
संवादिमममधीयमद्भुतं रोमहर्पणम् ॥७४॥
व्यासप्रसादाच्छु नवानेतद्गुहामहं परम् ।
योगं योगेश्वरास्कृष्णात्साक्षात्कथयसः स्वयम् ॥७५॥

( स्ले हुए ) कर्तन्य धर्म की भ्रय वसे स्मृति हो आई है । अर्जुन को युद्ध में । भ्रमुत करमे के लिये गीता का वपदेश किया गया है, और स्थान स्थान पर ये । शहद कहे गये हैं कि " इसलिये तू अुद्ध कर" (गी. २. १८; २. ३७; ३. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५. ३०; ५.

सक्षय ने कञ्चा—(७४) इस प्रकार शरीर को रोमाञ्चित करनेवाला बासुनेव बीर मञ्चारमा बर्जुन का यह श्रञ्जत संवाद मैंने सुना। (७५) व्यासजा के श्रनुमञ्च से मैंने गञ्च परम गुग्रा, यांनी योग श्रयोत कर्मयंग, सावाद योगश्चर स्वयं श्रीकृष्ण की के मुख से सुना है।

[पहले ही जिल आये हैं कि न्यास ने सअप को दिन्य दृष्टि ही मी, जिससे रिताश्वित पर होनेवाली सारी घटनाएँ उसे घर बंदे ही दिलाई देती यों। चौर चन्हीं का मुतानस वह घतराष्ट्र से निवेदन कर देता था। श्रीकृष्ण ने जिस 'बोग' का प्रतिपादन किया, वह कर्मयोग है (गी. ६. ६६ ); तया अब सजय मी श्रीकृष्णा ने संवाद को इस श्रोक में 'योग' ही कहता है। इससे खट है कि श्रीकृष्णा, अर्जुन मार सजय, तीगों के मताजुसार 'योग' अर्थाद कर्मबोग ही बीता का प्रतिपाध विषय हैं। और अध्वाय-समाहि-स्वक सहत्य में भी वहीं, अर्थाद योगशास्त्र, शब्द आया है। परन्तु योगसर शब्द में 'बोग' श्रद्ध तो योगशास्त्र, शब्द आया है। परन्तु योगसर शब्द में 'बोग' शब्द करने की युक्ति, कुगुकता या श्रीकों है। इसी अर्थ के अनुसार कर्म करने की युक्ति, कुगुकता या श्रीकों है। इसी अर्थ के अनुसार कर्म करने की युक्ति, कुगुकता या श्रीकों है। इसी अर्थ के अनुसार कर्म करने की युक्ति, कुगुकता योग से कर्याद कुगुकता से धारने स्वान वाता है। परन्तु का कर्म मरने की युक्ति से अर्थ युक्ति को लोकते हैं, तम करना आप को ब्यक स्वरूप देता है, वही युक्ति क्यवा योग सब में भेड वह आपने आप को ब्यक स्वरूप देता है, वही युक्ति क्यवा योग सब में भेड हो। गीता में इसी को 'ईसी योग' (गी. ८, ६, १३, ६) कहा है; और वेदान में जिले माया कहते हैं, वह मी वही है (शी. ७. २५)। यह बनी वेदान में जिले माया कहते हैं, वह मी वही है (शी. ७. २५)। यह बनी

राजन्तंसमृत्य संस्मृत्य संवादिमिममञ्जूतम् । केशवार्जुनयोः पुण्यं द्वायामि च मुद्दुर्मुद्दुः ॥ ७६ ॥ तच संस्मृत्य संस्मृत्य क्षपमत्यद्भुतं हरेः । विस्मयो मे महान् राजन् द्वायामि च पुनः पुनः ॥७७॥ वत्र योगेम्बरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ॥

| किड जयवा अघटित योग जिसे साध्य हो जाय उसे जन्य सब युक्तियाँ तो हाब | का बैल हैं। परमेश्वर दृष योगों का अघवा सावा का आधिपति है; अतप्व उसे | वोगेश्वर अर्थात योगों का स्वामी कहते हैं। 'योगेश्वर' शब्द में योग का अर्थ | काजस-योग नहीं है।]

(ज्) हे राजा (धतराष्ट्र)! केशव कीर कार्जुन के इस कानुत एवं पुरायकारक विजय का समरण होकर मुक्ते बार बार हुई हो रहा है; (७०) कीर हे राजा! बीहरि के बस करपनत कानुत ।विश्वरूप की भी बार वार स्मृति होकर मुक्ते बढ़ा विकाय होता कीर बार बार हुई होता है। (७८) मेरा मत है कि बहाँ बोगेश्वर बीहरू हैं और जहाँ धनुईर कार्जुन है वहीं श्री,विजय,शाइवत ऐश्वर्य और नीति है।

िसदान्त का सार यह है कि जहाँ युक्ति और शक्ति होनां एकतित होती हैं, वहाँ निवास का सार यह है कि जहाँ युक्ति और शक्ति होनां एकतित होती हैं, वहाँ निवास ही ऋदि-सिदि निवास करती हैं; कोरी शक्ति से कावन केवल शिक्ति से काम नहीं चलता। जब जरासन्य का वध करने के लिये मन्त्रणों हो शही की, तब युधििर ने श्रीकृष्णा से कहा है कि " बन्धं वर्ज जढं प्राहुः प्रणें जिले विचक्रणोंः" (समा. २०. १६)—वल बन्धा और नढ़ हैं, बुदिमानों को वाहिबें कि उसे मार्ग दिललांहं; तया श्रीकृष्णा ने भी यह कह कर कि " अबि नीतिवंतं भीमें" (समा. २०.६)—मुक्तमें नीति हैं चाँर जीतिने के श्रीके नीतिवंतं भीमें" (समा. २०.६)—मुक्तमें नीति हैं चाँर जीतिने के श्रीके वाहि हैं वाहि नीतिवंतं भीमें सित्ते के साथा वह समक्ष्ता चाहिबें; विकास नीति वतलानेवाले को आधा चतुर समक्ष्ता चाहिबें; विकास वीति वतलानेवाले को आधा चतुर समक्ष्ता चाहिबें; विकास वीति वतलानेवाले की आधा चतुर समक्ष्ता चाहिबें; विकास वीते वाहिबें हिये गये हैं।]

इस प्रकार श्रीमगवान् के गाये दुए अर्थात् कहे दुए स्पनिषद् में, व्यविद्याः व्यक्त बोग—अर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्धुन के संवाद में, वैदर्शन्यास बोग नामक अठारहर्वें अध्याय समास दुआ।

क्यान रहे कि मोब संन्यास-योग शब्द में संन्यास शब्द का अर्थ 'काम्य क्या का संन्यास ' है बेसा कि इस अध्याय के जारम्म में कहा गया है; चतुर्व जासमक्ती संन्यास वर्षों विद्यविस नहीं है। इस अध्याय में प्रतिपादन किया क्या है कि स्वक्रम को न खोड़ कर, उसे परमेश्वर में मन से संन्यास अर्थात तत्र श्रीविंजयो भृतिष्ट्रेषा नीतिमितिमम ॥७८॥ इति श्रीमद्भगवद्गीताषु उपनिपत्सु ब्रह्मनियायां योगमाने श्रीकृष्णार्जन-संवादे मोर्झसंन्यास योगो नाम अद्यदक्षोऽष्यायः ॥ १८॥

| समापित कर देने से मोल प्राप्त हो जाता है, अतएव इस अध्यायका मोल |सन्यास-योग नाम रखा गया है 1]

इस प्रकार याल गङ्गाधर तिलक कृत श्रीमद्मगवद्गीता का रहस्य-सञ्जीवन नामक प्राकृत श्रनुवाद टिप्पग्री सिहित समाप्त हुत्रा।

> गंगाधर-पुत्र, प्ता-वासी, महाराष्ट्र वित्र, वैदिक तिलक बाल दुष्ट ते विधीयमान ! " गीतारहस्य " किया धीश को समर्पित यह, वार्र कार्ल गोर्ग मूमि शक में सुयोग जान ॥

> > ॥ ॐ तत्सद्भक्षार्पणमस्तु ॥ ॥ शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्वास्तुं ॥